## GOVERNMENT OF INDIA

## ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

| ACCESSION | NO. 162 |       |
|-----------|---------|-------|
| CALL No   | 891.431 | TOPRY |

D.G.A. 79.

.

·

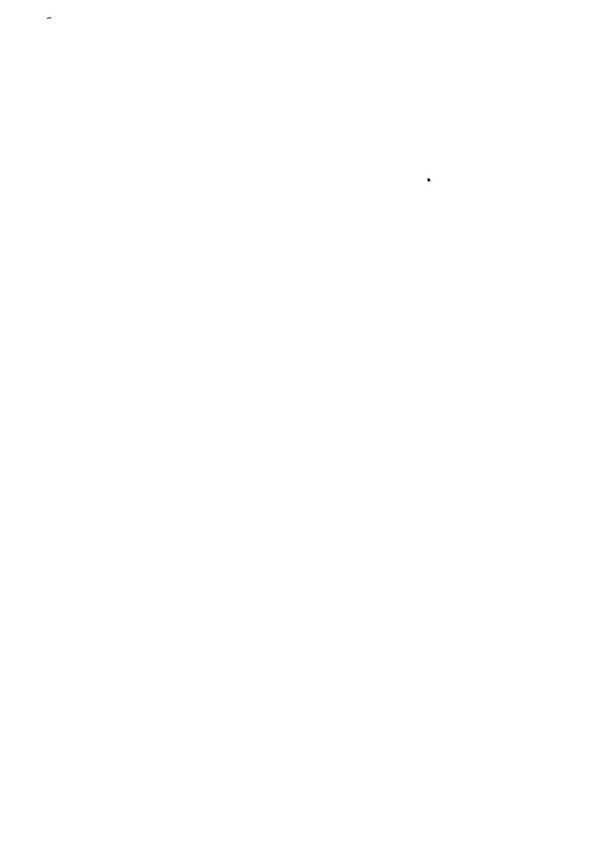

16233

कांडों की सूचा

१-प्रथम से।पान (बालकांड)

२—द्वितोय सापान अयो याकांड)

३- तृतीब सावान (प्रारम्बकांड)

४—चतुर्थ मापान (किव्किधाकांड) ५-वंचम से।पान (सुन्दरकाड)

६—वन्ड से।पान (लकाकांड)

•—सप्तम से।पान (उत्तरकांड)

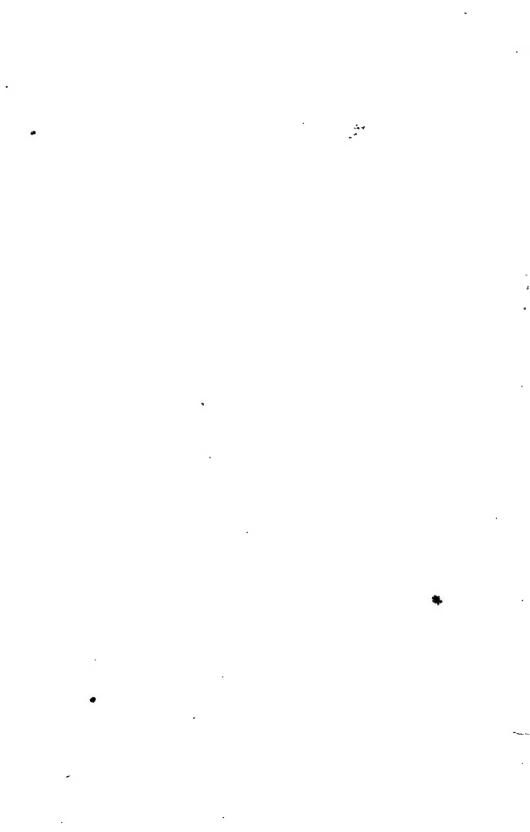

.

.

. . •

.



श्यामसुंदरदाम

# भूमिका

हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के 'शमचरितमानस' से बढ़कर दूसरा प्रसिद्ध मंत्र नहीं है। इसका प्रचार सभी श्रेषियों के लोगों में है। इस समय इसका जितना सादर-सत्कार है उतना किसी दूसरे मंत्र का नहीं है। परन्तु अब तक इसके जितने संस्करख हुए उनमें प्रकाशकों या टोकाकारों ने अपनी-अपनी रुचि और बुद्धि के अनुसार पाठ बदल ढाले; किसी ने इस बात का ध्यान नहीं किया कि गोस्वामी जी ने कैसा लिखा है। पाठों के परि-वर्तन के साथ ही साथ बहुत सी चेपक-कथार्थे भी इसमें छापी जाने लगीं। यह बात यहाँ तक बढ़ो कि अन्त में सात काण्डों के बदले इस मंत्र के आठ काण्ड हो गये। इसलिए काशो-नागरी-प्रचारियों सभा ने इस बात का उद्योग किया कि 'रामचरितमानस' का अच्छा संस्करख छाप कर इन दोषों को दूर कर दिया जाय और यह बात यशासाध्य दिखला दो जाय कि तुलसीदास जी ने किस रूप में रामायख का निर्माख किया था। कई वर्ष के निरन्तर उद्योग के अनन्तर सन् १-६०३ में सभा अपने उद्योग में सफल हुई और यह प्रंव छप कर प्रकाशित हुआ। इस प्रंव के संपादन करने का भार सभा ने अपने पाँच सभासदों को सींपा था जिन्होंने निम्बलिखित प्रतियों को प्रामाध्यक मान कर इसका पाठ शुद्ध किया था.—

- (१) केवल बालकाण्ड संवत् १६६१ का लिखा हुआ। यह अयोध्या में एक साधु के पास मिला। इसका पाठ बहुत शुद्ध है। बोच-बोच में हरताल लगाकर पाठ शुद्ध किया गया है और कहा जाता है कि गोस्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से यह काम किया था।
- (२) राजापुर का अयोध्याकाण्ड । यह स्वयं तुलसीदास जी के हाथ का लिखा हुआ कहा जाता है। ऐसी कथा है कि पहले वहाँ तुलसीदास जी के हाथ के लिखे हुए सातों काण्ड थे परन्तु एक समय एक लोर उनकी लेकर भागा। जब उसका पता खगा और लोगों ने उसका पोखा किया तब उसने समस्त पुस्तक को जमुना जी में फैंक दिया। बहुत उद्योग करने पर केवल एक काण्ड निकल सका, जिस पर पानी के चिह्न अब तक वर्रमान हैं।
- (३) तीसरी प्रति संवत् १७०४ की लिखो हुई महाराज काशिराज के पुस्तकालय की जो सातों काण्ड है।
- (४) यह प्रति संवत् १७२१ की लिखी हुई है। इसकी रिविजिपि काशों में कप
  - (५) छक्कनलाल जी की पुस्तक से लिखाई हुई प्रति।

इनके स्रतिरिक्त बन्दन पाठक जी तथा महाराज ईरवरीप्रसाद नारायश्वसिंह जो की स्ववाई हुई प्रतिवों से भी सहायता ली गई थी। इससे यह बिदित होगा कि जिन ऽतिवों का संग्रह किया गया था वे सत्वन्ध प्रामाश्विक थों भीर उनसे पुरानी लिखो हुई प्रतियों का तब एक पता नहीं लगा था। इनमें से पहली भीर दूसरी प्रतिवों के प्राप्त करने का सीभाग्य सभा के सभासद् स्वर्गवासी वायु ठाकुरप्रसाद को प्राप्त है। वीसरी प्रति महाराज काशिराज की छपा से प्राप्त हुई थो। पाँचवों प्रति महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर जी के एसाकालय से ली गई थी। इन प्रतियों की प्राचोनवा भीर प्रामाश्विकता पर विचार करते समय इतना ध्यान कर लेना स्थायक होगा कि तुलसीदास जी ने संवत् १६३१ में इस शंख का लिखना धारम्म किया था सीर संवत् १६८० में वे यरलोकवासी हुए थे।

महाराज काशिराज के पास एक अत्वंत सुन्दर सिनत रामायख है जिसके नित्रों के बनवाने में, कहा जाता है कि, एक लाख साठ हज़ार रुपया लगा था। सभा के समासह् रैवरेंड ई० प्रीवृज्ञ के खोग भीर काशों के कमिश्नर मिस्टर पार्टर की सहायता से महाराज काशिराज ने इन नित्रों के फोटो खेने की आज्ञा दी थो। महाराजा साहब के प्रथवाले नित्र अनुपम हैं। उनमें सोने-चांदों के काम को उठ्यवलता के काम्य सब फोटा स्वच्छ नहीं उतर सके, तो भो पाठकों के मने रंजनार्थ सभों को छोड़ देना उनित नहीं समभा गया था। सब नित्र पांच सौ से ऊपर वे जिनमें से दाद चुने हुए नित्रों का कोटा लिया गया था। इनमें से भी कई फोटो, साकृ न आने के कारब, छाड़ दिये गये। शेष, जो अच्छे समभी गये, इस प्रंत्र के पहले संस्करश्च में दिये गये थे।

इस शंथ का दूसरा संस्कर**ब सन्** १-६१५ में प्रकाशित किया गया पर उसमें चित्र मर्डी दिये गये।

बहुत से लोगों की यह इच्छा देसकर कि इस संस्करब की टीका मी प्रकाशित की खाय, यह शंय धर्यसिहत सन् १-६९८ में प्रकाशित किया गया। इस टीका-सहित संस्करब की कई धावृत्तियाँ छुपें। धन यह नया संस्करब, पाठ भी यबासाध्य सुधार कर तथा टीका को पूर्वतया दुइरा कर तथा उसकी श्रष्ठादियों को दूर करके, प्रकाशित किया जाता है। इस कार्य में मुस्ने कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, इसका निर्धय करना 'रामचिरतमानस' के मर्मझों का काम है। इस अंबरब के जितने संस्करब प्रकाशित हुए हैं उन सबके विषय में यह कहा खाता है कि प्रत्येक का पाठ धत्यन्त प्रामाधिक है। किन्तु मैं ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। विद्वन्यंडली इसका निर्वय करेगी धौर उसी की व्यवस्था मान्य होगो।

इस संस्कर के पाठ की श्रुटियों को दूर करने में बाबू भगवानदास हालना से सुभे विशेष सहायता प्राप्त हुई है जिसके लिए मैं उनका धाभारी हूँ। टोका के संशोधन में पण्डित रामचन्द्र ग्रुष्ठ तथा पण्डित सस्लाप्रसाद पांडेय ने मेरी धमूल्य सहायता की है, जिसके

लिए मैं उन्हें धन्तवाद देता हूँ। पूज्नुशंशोधन के कार्य में यदि पण्डित लस्लोपसाद का उत्साहपूर्व सहयोग मुक्ते न प्राप्त होता तो इस संस्कर्य का इतना शुद्धतापूर्वक सदना बहुत कठिन हो जाता। उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक कठब्रता प्रकट करता हूँ।

इस संस्करण के संबंध में एक विचित्र षटना हुई जिसका मुक्ते इस जीवन में दूसरी बार अनुभव हुआ। जब ग्रंथ का अपना आरंभ हो गया भीर मैं निग्तर इसकी संशोधित प्रति प्रेस में भेजता चला तब आंतम प्रष्ठ के भेजने पर यह प्रकट हुआ कि अरण्यकाण्ड के आरंभ से लेकर लंकाकाण्ड के पूर्वार्ध तक की संशोधित प्रति कहाँ गुम हो गई। बहुत खोज की गई पर पता न चला कि वह अंश कहाँ, कैमे, किसका मूल या असावधानी से नष्ट हो गया। जिस सामग्रो के आधार पर मैंने इस ग्रंथ का संशोधन किया था वह, सौभाग्य से, मेरे पास रचित थी। अत्यव उसकी सहायता से यह काम पुन: करना पड़ा। अस्तु, येन कंन प्रकारण यह कार्य संपन्न हो गया, यहो संतोष को बात है।

काशी, श्राव**स** वृष्ण स संवत् १६६५

श्यामसुन्दरदास

• • • •

•

• 

•





गोस्वामी तुलसीदास

# गोस्वामी तुलसीदास

# (१) श्राविभीव-काल

हिन्दी-साहित्य का आरंभ १०५० संवत के लगभग होता है। इसके पूर्व सिंघ बादि पश्चिमीय प्रदेशों पर अरबों के आक्रमस प्रारंभ हो कुके से, और एक विस्तृत मू-भाग पर अनका आधिपत्य, बहुत कुछ स्थायी रीति से, हो खुका था। बोछे से समस्त क्लरायस विदेशियों से पदार्कात होने लगा और मुसलमानों की विजय-वैजयंती खाहीर, देहसी, मुलतान तथा अजमेर में फहराने लगी।

महमूद गजनवो के आक्रमकों का यही युग का और शहाबुदोन मुहम्मद गोरी ने इसी काल में भारत-विजय के लिए प्रयत्न किये थे। पहले तो इस देश पर विदेशियों के आक्रमक, स्थायो अधिकार प्राप्त करके शासन जमाने के उद्देश से नहीं, केवल यहाँ की अतुल संपत्ति को खट से जाने की इच्छा से हुआ करते थे। महमूद गजनवी ने इसा आशय से सत्रह कार चढ़ाई की बी और वह देश के विभिन्न स्थानों से विपुत्त संपत्ति ले गया था। परन्तु कुछ समय के उपरांत आक्रमकारियों के लक्ष्य में परिवर्तन हुआ, वे कुछ तो धर्मप्रचार की इच्छा से और कुछ यहाँ की सुख-समृद्धिशाली अवस्था तथा विपुत्त धन-धान्य से आकृष्ट होकर इस देश पर अधिकार करने की धुन में लगे। यहाँ के राजपूतों ने उनके साथ लोहा लिया और वे उनके प्रगन्नों को निष्फल करके उन्हें बहुत समय तक पराजित करते रहे, जिससे उनके पर पहले तो जम नहीं सके; पर धीरे धीरे राजपूत-शक्ति अंत:कलह से चीख दोती गई भीर अंत में उसे सुस्लिम शक्ति के प्रवल वेग के आगे मस्तक सुकाना पढ़ा।

यह युग घोर घशान्ति का या। ऐसे समय में हिन्दी-साहित्य धपना शैशब-काल व्यतीत कर रहा या। देश की स्थिति के धनुकून ही हिन्दी-साहित्य का विकास हुआ। भाषव हलचल तथा घोर धशान्ति के उस युग में वीरगायाओं की ही रचना संभव थो। जिस समय कोई देश लड़ाइयों में व्यस्त रहता है और युद्ध की ध्वनि प्रधान रूप से व्याप्त रहतो है उस काल में वीरोस्लासिनी कविताओं की ही गूँज देश भर में सुनाई देती है। ऐसी ही कविताओं का प्राधान्य इस युग में रहा, पर प्रसिद्ध वीरशिरोमिष इम्मीर देव के पतन के अनंतर हिन्दी-साहित्य में वीरगायाओं की रचना शिथिल पड़ गई। कवीर धादि संत-कवियों के जन्म के समय हिन्दू जाति की यही दशा हो रही थी। वह समय धौर परिस्थिति अनीशवरवाद के लिए बहुत हो ध्ययुक्त थो। यदि उसकी लहर चल पड़ती तो उसका हकना कदाचित् कठिन हो जाता, परन्तु कथेर धादि ने बड़े ही कौशल से इस धवसर से लाभ उठा कर जनता को भक्तिमार्ग की धोर प्रकृत किया धौर भक्तिमार्ग की प्रार

समय तैयार नहीं भी। मुर्रिशों की अशकता वि० सं० १०८१ में बड़ी स्पष्टता से प्रकट है। चुकी थी, जब महसूद गजनवी ने भात्मरचा से विस्त, इाथ पर हाथ रक्खे हुए अद्वालुओं के देखते देखते सामनात्र का मंदिर नष्ट कर बाबा और इसके बढ़ाल मों में से इजारी की वलवार को घाट उतारा था, तथा लूट में अपार धन प्राप्त किया था। गजेन्द्र की एक ही टेर सुन कर दौढ झानेवाले भीर ब्राह से उसकी रक्षा करनेवाले समुख अगवान जनता के घोर से घोर संकट-काल में भी उसकी रचा के लिए बावे न दिलाई दिये। अवएव उनकी ओर अनवा की सहसा प्रवत्त करना असंभव था। पंढरपुर के भकशिरोमिब नाम देन की समुख भक्ति अनता की आकृत्व न कर सकी। लोगों ने उसका वैसा अनुसन्ध न किया जैसा आगे वल कर कवीर आहि संव-कवियों का किया और बन्त में उन्हें भी बान। विव निगुंब मिक की ओर सुकता पढ़ा। उस समय परिखिति केवल निराकार थै।र निर्शुख ब्रह्म की भक्ति के ही भनुकूत को सक्वि निर्मुब की रुक्ति का मली भाँति बतुपन नहीं किया जा सकता था, उसका बामासमात्र मिल सकता था। पर प्रथम जल-पारा में बहते हुए मनुष्य के लिए वह कुत्तस्य मनुष्य वा पहान विश्व काम की जो उसकी रचा के जिए तत्परता न दिखाने ? उसकी धोर वह कर सावा हुया विनका भी जीवन की बाशा पुनस्हाप्त कर देता है थै।र उसी का सहारा पाने के लिए वह अनाबास हाम बढ़ा देवा है। सन्त-कवियों ने भपनी निर्मुत भक्ति के द्वारा भारताव जनता के हृद्य में यही आशा स्त्यन करके उसे क्रम अधिक समय तक विनित्त की इस भवाह जल-राशि के कपर बने रहने को उठेजना दी। इस समय जी मिक का प्रवाह बहा वह निर्मुख बनासना का वा। इसकी दे। शाक्षार्वे हुईं। एक ज्ञान का प्राथव बोकर वर्ती और दूसरी प्रेम का व्यवस क्षेकर । स्वाप इससे जनता की संतीय नहीं हुआ किन्तु इसने सगुवा-पासना के लिए ओमों की वैशार कर दिया। यह दी रूपों में बला-एक ती शास की मिक को लेकर और दूसरों कृष्य की भक्ति की।

वैष्णव भक्ति की शमीणसिका शासा का काविर्भाव महात्या शमानन्द ने, विक्रम की पन्द्रहर्मी शवान्दी के क्वरार्भ में, किया था। क्विय रामानन्द के पहले भी नामदेव ववा विभोवन मादि प्रसिद्ध भक्त हो चुके थे, पर उन्होंने भक्ति-मान्दीलन को एक नवीन स्वरूप देकर वथा वसे अत्यिक बौकिशिय भीर दशर बना कर हिन्दू-पर्य के उन्नायकों में सम्धाननीय स्थान पर अधिकार पाया। कशोर, तुलसी और पोपा मादि या तो उनके शिष्य थे वा शिष्य-परम्परा में थे और इसी से उनके सहस्त्व का मनुभव हम सन्दर्श तरह कर सकते हैं।

स्वामी रामानन्द क्यपि रामानुत्र के ही अनुवामों के, पर मन्त्र-मेद, विवक-मेद तथा अन्य विमेदों के कारण कुछ लोग वन्हें अोवैष्णवसम्मदाव में वहां मानते। वे त्रिद्धकों संन्थासी नहों के, अवएव उनमें ग्रीह बोसमादाव में मेद बतजाबा जावा है। परन्तु वह निरिवत है कि रामानन्द कासी के बाबा राधवानन्द के शिष्ण में ग्रांद बाबा राधवानन्द श्रीमस्त्रदाय के वैष्यव सन्त वे। वधिप यह किंबदन्यों ! सिद्ध है कि रामानन्द धौर रापवानन्द में, धाचार के सम्बन्ध में, कुछ मतमेद हो जाने के कारब रामानन्द ने धावना संप्रदाव धलग स्थावित किया, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि बाबा राधवानन्द की सृत्यु के धपरांत रामानन्द जो ने राममिक का मार्ग प्रशस्त कर एकर-भारत में एक नवीन मिक-मार्ग का ध्रुश्च्य किया।

राम-मक्ति की शासा महात्मा रामानन्द हारा विकसित हुई। क्रवीर, पीपा, रैदास, सेना, मल्क बादि सन्त सब रामानन्द के ऋबो हैं, क्विंच काके बसावे हुए सन्प्रदावों पर विदेशीय प्रभाव सी भड़े और अनेक साधारक विमेद भी हुए। अनता पर इन सन्धों का बढ़ा प्रभाव पड़ा। बरन्तु महात्मा रामानन्द का ऋष इन सन्तों तक ही परिमित नहीं है प्रत्युत इनकी शिष्यपरम्परा में घर में चल कर में।स्थानी तुलकीदास हुए, जिनकी जगत्त्रसिद्ध रोमान्ध हिन्दी-साहित्य का सर्वेत्कृष्ट रह तथा क्तर-मारव के धर्मः । अन-साधारक का सर्वस्व है। कवीर छादि संतों के संप्रदान देश के कुछ कोनों में ही अपना प्रमान दिका सके और पढ़ो-लिखी जनवा तक वनकी वासी पहुँच भी न सकी परंतु गोस्वामी तुलसीदास की कविता र्फं व-नीव, राजा-रंक, पढ़े-बेपढ़े, सबकी हिष्ट में समान रूप से आदरबीय हुई। तुवसीदास जी के 'रामचरितमानस' का धन तक जितना प्रचार भारतक' के उत्तर-संख में बना हुआ है उतना श्रीर किसी अँव का कहाँ चाज तक नहीं हुमा। कहते हैं कि संसार में विवता प्रचार हंतील (बाईकिन) का है क्तना और किसी प्रंत्र का नहीं। यह हो सकता है, पर तुलसीदास जी की राजावस का प्रचार मारववर्ष में अपेबाइत बदि अधिक नहीं, तो कम भी नहीं है। क्या राजा-महाराजा, सेठ-साहकार, दण्डो, मुनि, साध और क्या दीन-हीन साधारब जन-समुदाव सवमें उनके मानस का पूर्व प्रचार है। बड़े-बड़े विद्वानों से सेकर निरचर महाचार्व क्य उनके मानस से अपने मानस की तृक्षि करते कै।र अपनी-अपनी विधा-बुद्धि के धनुसार असका रसात्वादन कर अपने को परम कुतकृत्व मानते हैं। इस शंब-रह्न ने भागतवर्ष और विशेषकर क्सके कतर भाग का वटा उक्कार भी किया है। रीति, नीति, धावरक, व्यवद्वार सव वार्तों में मानां तुबसीदास हो हिन्दू प्रजा-मात्र के वय-प्रदर्शक हैं। प्रत्येक अवसर वर काकी चौपाइयाँ क्ष्यूत की जाती हैं भीर जन-साधारब के लिए धर्मशाक का काम देती हैं। इस अब ने न जाने कितनों को दूवते से बचाया, कितनों को कुमार्ग पर जाने से रोका, कितनों के निराशामय जीवन-मन्दिर में धाशा का प्रदीप प्रव्वलित किया , कितनों को बोर बाप से बचा कर पुण्य का संवय करने में लगावा और कितनों को धर्मपण पर हमसगाते हुए चलने में सदारा देशर संमाला । कविता की दृष्टि से देखा जाव तो भी तुलसीदास जी का 'रामवरितमानस' जपमायों बीर रूपकों का मोहार है। चरित्र-चित्रब में मो वह बहुत बढ़ा-बढ़ा है। कुछ होग कहते हैं कि तुससीदास में अनेक गुर्बों का समावेश है जो और कवियों में नहीं पाया जावा। इसी से उनकी चाह प्राधिक है। पर जन-साधारक तो इन शुकों की तुसना कर नहीं सकते। मेरी समक्र में

मानवीय मने विविधियतां थीर मनोइरता का मुख्य कारण उनका चरित्र-चित्रण भीर मानवीय मने विकारों का स्पष्टीकरण है। इन दोनों वार्तों में वे इस पृथ्वी के जीवधारियों की नहीं मूलते। उनके पात्र स्वर्ग के निवासी नहीं, पृथ्वी से असंपूर्क नहीं। उनके कार्य, उनके चरित्र, उनकी भावनायें, उनकी वासनायें, उनके विचार, उनके उथवहार स्वय मानवीय हैं। यही कारण हैं कि वे मनुष्यों के मन में चुम जाते, उन्हें प्रिय लगते और उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि लेखक या कवि सर्विप्रयता प्राप्त करने के लिए अपने ऊँचे सिद्धान्त से गिर जाता है, पाठकों में कुरुचि उत्पन्न करता, और उनकी रचा करने के स्थान में उन्हें और भी गढ़े में उक्ते देता है। पर तुलसीदास जी अपने सिद्धान्त पर सदा अटल रहते हैं, वे कहीं आगा-पोला नहीं करते। सदा सुद्धि उत्पन्न करते, सदुपदेश देते और सन्मार्ग पर लगाते हैं। यह कुतकार्यता कम नहीं। इसके लिए कोई भी गौरवान्वित हो सकता है। फिर तुलसीदास जी से महात्मा कवि और देशानुरागों का कहना हो क्या है!

# (२) जीवनचरित की सामग्री

(१) भाषा के कवि प्राय: लोभवश अपने मंथ में अपना और अपने आश्रयदाता का वृत्तान्त लिखा करते थे, परंतु गोस्वामी जो ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रश्व कर लिया आ: इसलिए उन्होंने अपना कुछ भो कुत्तान्त नहीं लिखा। उन्होंने कहीं-कहीं जो अपने चरित्र का ष्माभास-मात्र दिया भी है तो वह केवल ष्मपनी दीनता श्रीर हीनता दिखलाने के लिए। किसी-किसी मंब का समय भी उन्होंने लिख दिया है। इसलिए उनका चरित्र वर्धन करने को लिए दूसरे मंथों मौर किंवदन्तियों का भाश्रय लेना पड़ता है। सबसे प्रामाखिक वृत्तान्त बतलानेवाला प्रंथ वेषोमाववदास-कृत 'गोसाई-चरित्र' है, जिसका उल्लेख बाबू शिवसिंह सेंगर ने 'शिवसिंइसरोज' में किया है। कवि वेशीमाधवदास पसकान्नाम-निवासी से और गोस्वासी जो के साम सदा रहते में। परंतु खेद का विषय है कि अब तक वह अंश कहों नहीं मिला। इस पुस्तक का सारांश "मूल गोसाईचरित्र" के नाम से बाबा वेखामाधवदास ने संवत् १६८७ में नित्य पाठ करने के लिए लिखा था। सौभाग्य से यह मूल चरित्र प्राप्त हो गया है। इसके धानुसार सरवार के रहनेवाले पराशर गोत्र के प्रतिष्ठित बाह्यकों के कुल में, जो राजापुर में पोळे से बस गया था, तुलसीदास का जन्म १५५४ श्रावस शुक्का सप्तमी की हुथा। लड़का डत्पन्न होते हो रोया नहीं, उसके मुख से 'राम' निकला और उसके ३२ दाँत जन्म के समय में थे। यह देखकर लोगों को झारचर्य हुआ। तुलसीदास के पिता की बड़ा परिवाप हुआ। बन्धु-बान्धवों से सलाइ करने पर यह निश्चय हुआ कि यदि बालक तीन दिन तक जीता रहे वो सोचा जायगा कि क्या किया जाय। एकादशी की तुलसी की माता हुलसी की धवस्था विगढ़ गई। उसे ऐसा भास होने लगा कि अब मैं नहीं बचूँगी / इसने दासी की बुला कर कहा

कि अब मेरे प्राया-पक्षेत्र वहा चाहते हैं। तु इस बालक की और मेरे सब आमृष्यों की क्षेत्रर राता रात अपनी सास के पास चला जा, नहीं वा मेरे मरवे हा इस बालक को लीग फैंक देंगे। दासी बाखक को लेकर चल पड़ो और इधर इसी दिन बाह्ममुद्दर्श में हुझसी ने शरीर होता। इस बालक को चुनियाँ दासी ने पैंसठ मास तक पाला बोसा, पर एक साँप के काटने से उसकी मृत्य हो गई। तब लोगों ने तुलसीदास के पिता को संदेश भैजा। उन्होंने कहा कि इस ऐसे अभागे बालक की खेकर क्या करेंगे जो अपने पालक का नाश करता है। अस्त. देवी कुपा से बालक जोता रहा। इधर अनंतानंद के शिष्य नरहरिवानंद को स्वप्न में आदेश हुआ कि तम इस बालक की रचा करी श्रीर उसे रामचरित्र का चपदेश है। नरहरियार्थंड में जाकर इस बालक को, गाँववालों की अनुमति से अपने साथ लिया और उसका यहोपवीत कर विधारंग कराया । दस महीते तक अयोध्या में इतुमानटोले पर रहकर नरहरियानंद बालक की पढ़ाते रहे। हेमंत ऋत धाने पर वे बालक की ब्रेकर सरयू और घाषरा के संगम पर स्थित शकरक्षेत्र में आये और वहाँ पाँच वर्ष तक रहे। वहाँ पर उन्होंने बातक की राम-चरित का उपदेश दिया। वहाँ से घुमते फिरते वे काशी पहुँचे थी।र पंचरंगा बाट पर ठहरे। बहाँ पर शेषसनातन नामक विद्वान रहते थे। उन्होंने नरहरियानंद से उस बासक की माँग लिया। उसकी उन्होंने सब शास्त्रों का अलो भाँति अध्ययन कराया। १५ वर्ष तक तुलसीदास यहाँ रहे। गुढ की मृत्यु होने पर उनकी इच्छा अपनी जन्ममूमि देखने की हुई। वहाँ जाने पर उनकी अपने दश के वितृष्ट हो जाने का पता लगा। लोगों ने उनके रहने के लिए घर कनवा दिया और वे वहाँ रहकर रामकथा कहने लगे। एक ग्रहास ने बढ़े आग्रह से अपनो कन्या का विवाह उनसे कर दिया। इस को से उनका इतना अधिक प्रेम हो गया कि इसे वे पल भर के लिए भी छोड़ न सकते थे। अचानक एक दिन उनकी को अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास दीढे हुए उसके पोछे गये। यहाँ पर स्नो के उपदेश के कारब उन्हें वैराग्य हुआ और वे राम की खोज में निकल पढ़े। अनेक स्वानों पर धूमते धूमते वे काशी में आये और वहां वस कर उन्होंने अनेक शंबों की रचना की। अन्त में संवत १६८० शावब कृष्ण तीज शनिवार को उन्होंने शरीर खींदा।

भाषा वैद्योगाधवदास ने भपने शंच में १३ संवर्तों का <del>उल्होस</del> किया है। जो इस प्रकार है—

<sup>(</sup>१) जनम-पन्द्रह से चउनन विषे, कासिदी के तीर । भावक शुक्रा सप्तमी, तुलसी घरेड स्रारेर ।

<sup>(</sup>२) यज्ञोपवीत-पन्द्रद्ध से इक्छठ माथ सुदी । तिथि एचमी श्रोर श्रृगुवार उदी । सरमूतट विधन अन्य किये । द्विज शासक को उपवीत दिये ।

<sup>(</sup>३) विवाह—पन्द्रह से पार तिशसि विषे । शुम केठ सुदी गुरू तेरस थे। अधिराति समै स फिरी मैंबरी । दुकहा दुखही की वसी पेंग्री ।

<sup>(</sup>४) जी-वियोग-शतपन्द्रह युक्त नवासि सरै । सु अवाद बदी दसमी हुँ परै । बुक्तासर क्ष्म सो कंप करी । तनदैसि सरी तनु त्याग करी ।

- (५) रामदर्शन-पुस्तद अमावत मीनिया, बुंध खेरह से लाउ।
- (६) स्रदात सं भट-सोरह से से। रह तमे, कामद धार गडम पाड १ शुभ वकांत प्रदेश में ह, ऋग्वे स्र सुदात ।
- (७) समयोगपदी और कुष्यमीतावधी को स्थान— सब सेएड से बतु बीठ बद्धा । यद सोरि ठवे शुन्ति ग्रंथ गद्धो । तितु समयातार्वात नाम घरचो । यह कृष्यांगतःवांत संघि सस्था ।
- (८) रामचान्त्रमानस की रचना ।—तस इकतीया मँह जुर जाग समन मह रास । नीमा मंगलवार शुन,..... बाह विश्व मा सारम, वासचरिकमानस विस्ता ।
- (१०) वास्मोहि की प्रतिविध-ालले बाल्मोही बहुरि, इहतालिय के महि। मगर्र युद्ध सतिमो रवी, पाठ करन हिस्स ताहि। (११) तुक्कोश्यक्ष की रचना---

माञ्च कित सब जन्म श्वास, व्यासिस संवत् बीच । स्तीया वर्त व्यी, प्रेम बार ते वीच ।

(१२) डोडर की मृत्यु---सेरद ते उन्दर्भा, माधव कित तिथि बीर । पूरन बायू पाह के, डोडर तमे खरोर।

(१३) तुलबीयां की को मृत्यु— स्वत् सेग्रह से भ्रमी, श्रमी गङ्ग के तीर। भावण श्यामा ती क शांत, तुलसी तक्यो शरीर। इनमें जहाँ जहाँ संवत्, मास, पण, तिथि भीर वार दिवा है, गवाना करने पर वे ठोफ स्वरते हैं।

कुत्र लोगों ने इस मंब की जाको बताया है और वहाँ तक कह बाला है कि स्वियं स्वीप्त में वह जाल रक्षा गया है। एक बात ध्यान रक्षाने बेग्य है कि इस प्रन्य की सबसे पुरानी प्रतिलिपि संवत् १८४८ की लिखो मौजा महत्र, पोस्ट कोवारा, ज़िला। गया के पंडित रामाधारी के पास है। उनसे महात्मा बालकराम विनायक जा को प्राप्त हुई। वहाँ से प्राप्त करके देखित रामिकशोर शुक्त ने उसे ऋपवाया। अतएव बिद यह जाल है तो भी यह क्षयोध्या में नहीं रचा गया।

(२) दूसरा श्रंथ नामा जो का "मक्तमाल" है। यह बात सिद्ध है कि नामा जों से भीर गोस्वामी जो से बुन्दाबन में भेंट हुई था। नामा जो वैरागी थे छै। र तुलसीदास जो स्मार्च वैष्यव, खाने-पोने में संयम रखनेवाले। इसलिए पहले दोनों में न बनी; पान्ने से तुलसीदास जो के विसीद स्वभाष को देख समा जो बहुत प्रसन्न हुए। धतः उनका लिखना भी बहुत कुछ ठोक हो सकता था, परन्तु उन्होंने चरित्र कुछ भी न लिख कर कंबल गास्वामी जा की प्रशंसा में यह छप्य लिख दिया है—

''क्लि कुटित जीव 'नन्तार दित बाबगीक तुसती अश्रे त्रेता काट्य निश्चम करी वत काट रमावन। इक मन्द्रद उच्चर सहक्ष्मांद्र परावन॥ श्चन महत्त सुख देन बहुंद मुबु <u>ष्ट्र (बीका) किसारी ।</u> रामचन्न रसमत्त रहत शह निर्तत ज्ञातवारी ॥ स्यार अपार के पार के। सुगम क्य नीका समो। काल कुप्टल सीव----<sup>39</sup>

इस छ्राप्य से गांस्वामी जो के विषय में कुछ भो पढ़ा नहीं चलता। मक्तमाल में उसके बनने का कोई समय नहीं दिया है। परन्तु धनुमान से वह जान पड़ता है कि यह इस संबत् १६४२ के पाछे धोर संवत् १६८० के पहले बना, वयांकि गांस्वामी निट्ठलनाय जी के पुत्र गांस्वामी गिरिधर जी का वर्षन उसमें वर्तमान किया में किया है । गिरिधर जी ने जोनाय जी की गई। की टिकैती, ध्रपने पिता के परमधाम पधारने पर, संवत् १६४२ में पाई बी। इघर गोस्वामी तुलसीदास जी का भी वर्त्तमान रहना जान पड़ता है, क्योंकि "रामचरन रस मन्त रहत धहनिस अत्वारा" पद से गांस्वामी जी के जीते रहते ही भक्तमाल का बनना सिद्ध हाता है। फिर यह प्रसिद्ध हा है कि गांस्वामी जी का परलोच संवत् १६८० में हुआ। ध्रतएव भक्तमाल के, उत्वर दिये हुए, पद से केवल यह सिद्ध होता है कि मक्तमाल के बनने के समय (संवत् १६४२-१६८०) छुलसीदास जी वर्षमान थे।

(३) वासरा श्रंथ अक्तमाल पर प्रियादास जी की टोका है। प्रियादास जी ने संवत् १७६८ में यह टाका नाभा जा की इच्छा दिश करने के हेतु बनाई थो। मक्त-महात्माओं के मुख से जा चित्र सुने थें इन्होंने विस्तार के साथ लिखा है। प्रियादास जा ने गास्तामी जी का चरित्र इस प्रकार लिखा है—

निसा सां सनेह बिन पुछे पिता गैह गई भूसी सुधि देह भन्ने वाही कीर आये हैं। बधु आत जाज मई रिस्त सा निकत गई ग्रीत राम नई तन हाड़ जाम क्षाये हैं॥

श्री बद्धम के के वहा में सुरवह किरिश्वर भ्राजमान।

† नामा जु हो आमलाय पूरन के किया में, तो ताको साली प्रथम सुनाई नीके गाइ है।

माक विश्वास बाके ताड़ी का प्रकार की माज रंग हिया लाजे तन कहाइ है।

एवत् प्र सद दस शांत सत उनहत्तर फालगुन मास बदी क्षमी (स्वाह है

नारायनदास सुन्ध गांस मक माल से है । ध्रायादास कास तर बनी रहा कार में ॥ ६२३।।

† महाऽ मु कृष्ण जैतन्य मनहरन जु के ज्यान की ज्यान मेरें माम मुल गार्थ।

ताड़ी समय नामा जु ने अन्या दई सई खांद टीका चिस्तारि मकमाल की सुनाइये।

की बात जान मात ये पे सुना भागवत हु के दमन प्रवेश कियो ऐसेई कुद्धान ॥ १॥

ह इनहीं के दास दास प्रयादास जानो तन से बखानी माना टीका र् सदाई है।

गोवधननाथ ह के हाथ मन परचा जाको करवा बात बुन्दावन खीला भिक्त माई है।

सिंत अनुतार कहा सक्यो मुख सन्तन के अन्त को न पाने औई गांवे हिय साई है।

घट वहि आनि अपराध येरो हमा की साल ते वहा गान के स्वान के हमान की स्वार मान की हमार है।

सनी जग बात मानो है गयो प्रभात वह पाछे पिछताय तजि काशीपुरी धाये हैं। किया तहाँ वास प्रभु सेवा लै प्रकास कीनो तीनों हुढ़ भाव नेम रूप के तिसाये हैं ॥ ५०० ॥ शीच जल शेष पाइ भूतह विशेष काऊ बोल्यो सुख मानि इनुमान जू बताये हैं। रामायन कथा सो रसायन है कानन को आवत प्रथम पाने जात पुणा छाये हैं।! जाइ पहिचान संग चले उर आन आये वन मध्य जानि भाइ पाइ लपटाये हैं। करें सोतकार कहीं सकोगे न टारि मैं ता जाने रस सार रूप धरयो जैसे गाये हैं ॥ ५०१ ॥ मींग लीजे वर कही दीजे राम भूप रूप श्रति ही श्रनूप नित नैन श्रांभला खिये। कियों ले संकेत वाड़ी दिन ही सी लाग्यों हेत आई सोई समें चेत कवि छवि चालिये। शाये रघुनाय साथ सक्ष्मण चढे घोड़े पर रंग गोरे हरे कैसे मन राजिये। पाने इनमान आये बोले देखे प्रानप्यारे नेक न निहारे मैं तो मले फेरि माखिये।। ५०२॥ हत्या करि विप्र एक तीरथ करत आयो कहै मुख राम हत्या टारिये इत्यारे को। सुनि अभिराम नाम घाम में बुलाइ लियो दियो लै प्रसाद कियो सुद्ध गायो प्यारे को ॥ मई दिज सभा कहि बोलि के पठायो आप कैसे गयो पाप संग लै के जैये न्यारे को। पोथी तुम बाँचो हिये भाव नहि खाँचो अज तातें मांत काँचो दूरि करे न अँध्यारे को ॥५०३॥ देखी पोधा भींच नाम महिमा हु कही सींच ए पै इत्या करें कैसे तरे कहि दीजिये। आबे जो प्रतीत कही याके हाथ जेवें जब शिव जू के बैल तब पंगांत में लीजिये॥ थार मैं प्रसाद दियो चले जहाँ पान किया बोले आप नाम के प्रधाप मित भीं जये। जैसी तुम जानो तैसी कैसे कै बखाना बाहो सुनि कै प्रसन्न पायो जै-जे धुन री(फरेये। (५०४॥ आबे निंछ चोर चोरी करन हरन धन देखे स्थामधन हाय चाप छर लिये हैं। जब जब आवै बान साध डरपावै ए ता आत मडरावै ए पै बली दूरि किये हैं।। मोर भ्राय पूछे अजू सौवरों किसोर कौन सुनि करि मोन रहे भींसु डार दिये हैं। दई सब जुटाइ जानी चौकी रामराइ दई लई उन्ह शिका सुद्ध भये हिये हैं।। ५०५॥ कियो तनु विश्व त्याग लागी चली एक तिया दृदि ही तें देखि किया चरन प्रनाम है। बोले यों सुहागवती मन्या पति होहुँ धती ऋब तो निकांस गई जाहु सेवो राम है।। बीति के कुद्रम्य कहा जो पे भाक करी गही गही तब बात जीव दियो ऋगिराम है। भये वन वाध न्याधि मेटी लै निमुख ताको जाकी नास बहै तौन सुक्ते श्याम ध्याम है ॥५०६॥ दिल्लीवित शदशाह श्राहिदी पठाये लेन ताको सा सुनायो सुनै विश्व ज्यात्री जानिये। देखिने की चाहैं नीके सुख सी निवाहे आह कही वह विनय गही चले भन क्रानिये॥ पहुँचे नृपात पास आदर प्रकास कियो दियो उच आसन लै बोल्यो मृद् बानिये। दी है करामाति जग स्थात सब मात किये कही अक्षी बात एक राम पाइचानिये ॥ ५०७ ॥ देखों राम कैसे कहि कैद किये किये हिये हजिये कृपाल हनुशान ज दयाल हो। ताही समै फैल गये के। ट-के। ट किंग नये ने। वे तन खैं चैं चीर भयो यो बिहाल हो ॥ फोरें केट भारे चोट फरें डारें लॉट शेट लीजे को न ब्रोट गाइ मानो बलय काल हो। भई तब अखिं दुख सागर के। चार्ले अब वेई हमें राखे भार्खे वार्री धनमाल हो ॥ ५०८ ॥ श्राइ पाइ लिये तुम दिये इस प्रान पार्वे आग समभावें करामांत नेक लीजिये। बाजि दाव गया तुप तव राखि खियो कहा। भयो घर राम द का बेश छे। इ दीजिये।।

सुनि क्षेत्र हिंगे और कहा लैके केहि नयो अवहूँ न रहे केहि वामें तन श्री जये।
कासी जाइ वृत्यावन आर मिले नामाज सो बुन्यों हो कविश्व निज रीम मिल मी जये। १५०९।।
मदनगोपाल जू के दरसन करि कही सही गम इष्ट मेरे हम भाव पामी है।
वैसे।ई सहप कियो दियों ले दिखाई हप मन अनुहप खुनि देखि नीकी लागी है।।
कहि वहा कृष्ण अन्तारी जू प्रशंस महा सम अंस सुनि बोले मिल अनुरामी है।
दस्य सुत जानों सुन्दर अनुर मानों ईस्ता बताई रित केह मुनी जागी है।। ५१०।

- (४) प्रियादामु को बी टोका के ग्राधार पर राजा प्रतापसिंह ने ग्रपने "भक्त-कल्पटुम" ग्रीर महाराज विस्तायसिंह ने ग्रपने "भक्तमाल" में गोरवामी जो के चरित्र लिखे हैं। इनमें जो बार्ते विशेष हैं वे यथास्थान लिख दी गई हैं। डाक्टर प्रिश्नर्सन ने गोम्बामा जो के विषय में जो नोट्स 'इंडियन एंटोकेरो' में छपवाये हैं उनसे भी ग्रनेक घटना श्रों का पता लगता है। उनका भी यथास्थान समावेश किया गया है।
- (५) 'मर्ब्यादा' पत्रिका की ज्येष्ठ १-६६ की संख्या में श्रोट्क इन्द्रदेव नारायण जी ने 'हिन्दी नवरत्न' पर अपने विचार प्रकट करते हुए गोस्वामा तुलसीदास जा के जावन-संबन्ध में अनेक बार्च ऐसी कही हैं जो अब तक की निर्धारित बार्तों में बहुत उलट-फोर कर देती हैं। इस लेख में गोस्वामी तुलसीदास जो के एक नवीन "चित्र" का ब्रुतान्त लिखा है और इससे उद्धरण भी दिये गई हैं। इस लेख में लिखा है—

"गोस्वामी जो का जावन-चरित उनके शिष्य महानुभाव महात्मा रघुवरदास जो ने लिखा है। इस मंथ का नाम 'तुलसीवरित" है। यह बड़ा ही बृहद् मन्य है। इसकं मुख्य चार खण्ड हैं—(१) अवध, (२) काशो, (३) नर्मदा और (४) मघुरा; इनमें भी अनेक उपरुंड हैं। इस मंथ की छन्द-संख्या इस प्रकार लिखो हुई है—'चौ० एक लाख तैंनीस हजारा, नौ सै वासठ छन्द उतारा'। यह मंथ महाभारत से कम नहीं है। इसमें गोस्वामा जो के जावन-चरित-विषयक नित्य प्रति के मुख्य-मुख्य बृतान्त लिखे हुए हैं। इसकी कविता अत्यन्त मधुर, सरल और मनीरंजक है। यह कहने में अत्युत्ति नहीं होगो कि गोस्वामा जा के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदास जो विरिवत इस आदरखीय भंध की कविता आरामचरित-मानस के टक्कर की है और यह 'तुलसीचरित' बड़े महत्त्व का मंथ हैं। इससे प्राचान समय की सभी वातों का विशेष परिज्ञान होता है। इस माननीय बृहद् भन्न के 'आवध खण्ड' में लिम्बा है कि जब आ गास्वामा जो घर से विरक्त होकर निकली तो रास्ते में रघुनाथ नामक एक पाडत से भेंट हुई आरे गोस्वामा जो व उनसे अपना सब बृत्तान्त कहा—

# गीस्वामी जी का वचन

काल अतीर्त यशुन तरनी के। शेदन करत चलेहुँ मुख पार्कि । हिंद विराग तिथ अपमित बचना। कंठ मे। इ वैठा निन्द रचना । स्वीचत त्याग विराग बटेही में।ह गेह दिसि कर सत में।ही ||
भिर जुगल बल बर्गन न जाहीं। स्पन्दन वपू खेत वन माहो ||
तिनहें दिशा अपय माह काटी। ब्राठ के। सिंग्यन का पाटी ||
पहुँ व भाग तट सुतक रसाला। बेठेहुँ देखि भूमि सुविसाला ||
पे।डत एक नाम रघुनाया। सकल शास्त्र पाठी गुण गाथा ||
पुजा करत डरत में जाई। डंड प्रमाम कीन्ह सकुचाई ||
सो में।हि कर चेष्टा सनमान। । बैठि गयउँ महितल भय माना ||
सुघ पूजा करि में।हि बुलावा। यह बुसान्त पूछ्य मन भावा।|

प्रजान गौर श्रुचि बढ़ीन विचारी। जनु विधि निज कर श्रार्ड सँवारी। वुम विसेंक श्रातुर गति धारी। धमेशील निह चिक्त विकारी। देखत तुम्हिं दूर लिंग प्रानी। श्रद्भुत सकल पर-पर माना।। देखत तुम्हिं दूर लिंग प्रानी। श्रद्भुत सकल पर-पर माना।। दात मात तिय भ्रात तुम्हारे। किमि न तात तुम्ह प्रान पियारे॥ कुटुम परोस मित्र के।उ नाही। किथीं मूढ़ पुर वास कदा ही।। सन्यपात पकरे सब ग्रामा। चले भागि तुम तिज वह ढामा।। दिन यात्रा विदेश कर जानी। विदार हृदय किमि मरे श्रयाना।। विका वृत्ति तुन दुख मह ताता। सुनत न जगत व्यक्त सब बाता।। मेति कहत श्रांधक सब लागा। अन्नहुँ जुरे देखत तब ये।गा।। कहाँ तात समुरारि तुम्हारी। तुम हूँ धाय नहिंह गहे अनारी।। जाति पर्वित यह श्राम नुम्हारा। पिता पीठि का नाम श्रामारा।।

दोहा-करहु तात दस केाच लाग, विधन के। व्यवहार। मैं जानत भलि भौति सब, सत श्रद असत विचार॥ चले अश्रु गद्गद हृदय, सात्विक भयो महान। भुव नख रेख लम्यौं करन, मैं जिमि जड़ अशान॥

#### चौगई

शील बुधवर रघुराई। तुरत लीन्ह मोहि हृदय लगाई॥ दया पींछि बटु ते।घ देवाई। चिसे बीत सुत मम समुद।ई॥ चिह्न भिभन सम तीरा। विद्वाच मंजु मम गोत्र किराशा। जीन रोवांस विय बाल मताशा। मेटाह सकल दुसह दुख ईशा॥ भीरज धार में कथन विचार।। पुन बुध कीन्ह विविध सतकारा॥ परशुराम पर्रापता इमारे। राजापुर सुख भवन सुधारे॥ प्रथम तीर्थ-यात्रा महँ आये। वित्रकृट लीख आति सुख पाये॥ तीयं ब्रादिक मुनि-वासा। फिरे सकल प्रमुदित गत बास। ।। बीर मरुतसुत आअम आई। रहे रैनि तेंड आत इस पार्ड || परशुराम साये सुख पाई। तहँ मारुत-सुत स्वप्न देखाई॥ बसहु जाय राजापुर ग्रामा। उत्तर माग सुमूमि बलामः ॥ हुम्हरे चौथ पी।ठका एका। हा-समूह मुन जन्म विवेका॥

दम्पति तीरय भ्रमे अनेका। जानि चिति श्रद्भुत गृह टेका॥
दम्पति रहे पद्म एक तहनाँ गये कामदा श्रुम कु जँहवा॥
नामा चमतकार तिन्ह पाई। सीतापुर नृप के दिन श्राई॥
राजापुर निगस हित भाखा कहें चिति कुछ गुप्त न गुला॥
तीखनपुर तेहि की नृपन्ता। मिश्र परशुरामाहँ नृप आनी॥

दोहा - श्रांत यहान बद्दान लेखि, पठन शास्त्र घट बातु ।
बहु सम्माने भूप तँढ, कांद्व ।द्वत मूल निवासु ॥
सम्मू के उत्तर बसत, मचु देश स्रवार ।
राज में भवली जानिये क्रीश विश्व श्रय भए ।
जन्मभूमि सेम श्रीर पुनि, प्रगटयां बीध स्वरूप ॥

#### चौवाई

बीच स्वरूप पेंड ते भागी। उपस रूप मांह दीन बलागी॥ जैनामास चल्यो मत भागी। रत्ना जीव पूर्ण पारचारी॥ हेम (कुल तोह कुल के गंहत। सूत्री धमं सकल गुरा माहत। मैं पनि गाना मिश्र कहावा। गरामंत भाग यह मेंह पाना॥ मम विन महा बश नहि के।ई। मैं पुनि बिन सतान जा से।ई॥ तिरसांठ अन्द देह सम राजा । तिमि सम पनि जानि मति छ।जा ॥ खाचत स्वप्नवत लांख मन्ते।का । तीरथ करन चतेहूँ तजि सेका ॥ चित्रकृट नमु आशा पावा। प्रगट स्मा बहु बिध दरशवा॥ भप मान में चलेहूँ रजाई। राजापुर नवास की ताई॥ निधन बसब राजापुर जाई। वृक्ष कलि न्द सीर सञ्जूपाई॥ नगर गेह सुख मिलै कदानी। बच्च न क्षीहं जहाँ पांग्तानी॥ अन्त ब्रादर कार भू। बतावा। बाम मार्ग प्य शुद्ध चलावा॥ स्वाद त्या ग शिव श क उपासी । जिनके प्रगट शम्भु गिविवासी ॥ परहाराम काशी तन त्यागे। राग मत्र श्रात प्रिय श्रानुसारी। शम्मु कर्यांगत दीन सुनाई। चाढ़ विभान सुरुषाम विधाई॥ तिनके शक्कर मिश्र उदाश। क्षेत्र पंकत प्रविद्ध संसारा ॥ दाहा-परश्राम ज भूप का, दान मृत्म नहिं लीन।

शिष्य मारवाड़ी अभित, धन यह दीना प्रवीन ॥ वचन सिंदि शकर मिलिंग, चेंगीत 'मेमि बहु दीन। भूग गान अब राज नर, भये शिष्य भात लान॥ शकर प्रथम विवाह ते, वसु रुत करि उत्में । दे कन्या दे सुत सबुध, निस्स दिन शान प्रसन्।।

#### चौपाई

जोशित मृतक कीन अनु व्याहा। ताते मारि साख नुभनाहा॥ विश्वेत संत मिश्र द्व भाता। बद्रनाय एक नाम जी ख्याता॥

साउ लघु बुध शिष्यन्ह महँ जाई। लाय द्रव्य पुनि मूमि कमाई॥ इद्रनाथ के सुत में चारी। प्रथम पुत्र की नाम मुरारी॥ सा मम पिता सुनिय बुध त्राता । मैं पुनि चारि सहोदर भ्राता ॥ ह्येष्ठ भ्रात मम गगापति नामा । ताते लघु महेस गुगाधामा ॥ कर्मकाएड पाएडत पुनि दोऊ। अति कानष्ठ मञ्जल काह से।ऊ॥ त्रलंधी तुलाराम मम नामा। तुला श्रत्र धर तीलि स्वधामा॥ कुलगुरू इमारे । जन्मपत्र मम देखि बिचारे ॥ हस्त प्राप्त परिवत मति धारी। वह्यो बाल होहाह इतधारी।। धन विद्या तर इथ्य महाना। तेजरासि - बालक मातमाना॥ मरतखंड एहि सम एहि काला। नहि महान कोउ परमति शाला।। कारहि खांचत नृपगन गुरुवाई । वचन सिद्धि खलु रहिंह सदाई ॥ श्राति सुन्दर सरूप सित देहा। बुध मंगल भाग्यस्थल गेहा॥ ताते यह विदेह सम जाई। अति महान पदवी पुनि पाई।। पचम केतु रुद्र-गृह शहू। जतन सहस्र वंश निर्द लाहू।। दोहा-राज योग दाउ रख सु एहि, हो ह अनेक श्चब्दै दया मुनीस काउ, लियो जन्म बर बार॥

#### चौपाई

प्रेमिंह तुलिंछ नाम मम राखी। तुलागेह तिय कहि अभिलाषी।। मातु भगिनि लघु रही कुमारी। कीन ब्याह सुन्दरी विचारी।। चारि भ्रात है भगिनि हमारे। पिता मातु सम सहित निसारे॥ भ्रात पुत्र कन्या मिले नाथा। घोडस मनुज रहे एक साथा।।

x x x

बानी विद्या भागिन इमारी। धम शील उत्तम गुण धारी॥

× · × ×

दोहा—श्रति उत्तम कुल मांगिन सब, व्याही श्रति कुशलात। ् इस्त प्राप्त पांडतन्द्र यह, व्याहे सब मम आता।

#### चौपाई

मोर न्याह है प्रथम जो भयक। इस्त पास भागीव गृह ठयक।।
भई स्वर्गवासी दोउ नारी। कुलगुर तुर्लास करेड अतथारी।।
तातय न्याह कंचनपुर माही। से।इ तिय पच विदेश अवगाही।।
भहो नाथ तिन्द कीन्ह लोटाई। मात भ्रात परिवार छे। इन्हें।।
कुलगुर कंपन मई सब साँची। रख धनांगरा अवर्रसव काँचा।।
सनहु नाथ कंचनपुर प्रामा। उपाध्याय लिखमन श्रस नामा।।
तिनकी सुता बुद्धमित एकः। धमे शील गुन पुंज विवेश।।
कथा - पुराख - भवन बल भारी। श्रांत कन्या सुन्दार मातघारी।।

दाहा-मोह विप्र बहु द्रव्य ले, पितु सिलि करि उत्साह। यदांप मातु पितु से। विमुख, भया तृतिय मम क्याह॥

×

×

- चौभाई

निज विवाह प्रथमहि करि जहवाँ। तीन सहस्र मुद्रा लिय तहवाँ।। षट् सहस्र लै मोहि विवाहे। उपाध्याय कुल पावन धाहे।।

ऊपर लिखे हुए पदों का सारार्थ यह है कि सरय नदी के उत्तरमांगरथ सरवार देश में में भौली से तेइस की स पर कसैयाँ धाम में गोस्वामी के प्रितामह परशुराम मिश्र का जन्मस्थान था थीर यहाँ के वे निवासा थे। एक बार वे तीर्थयात्रा के लिए घर से निकले भीर भ्रमण करते हुए चित्रकूट पहुँचे। वहाँ इनुमान्जी ने खप्न में भ्रादेश दिया कि तुम राजापुर में निवास करो. तुन्हारी चौथो पीढ़ों में एक तपोनिधि मुनि का जन्म होगा। इस श्रादेश की पाकर परशुराम मिश्र सीतापुर में उस प्रान्त के राजा के यहाँ गये श्रीर उन्होंने राजा से हनुमानजी की आज्ञा की यायातध्य कह कर राजापुर में निवास करने की इच्छा प्रकट की। राजा इनकी अत्यन्त श्रेष्ठ विद्वान् जानकर अपने साथ अपनी राजधानी तीस्वनपुर में ले जाया और उसने बहुत सम्मान-पूर्वकं सजापुर में निवास कराया। उनके तिरसठ वर्ष की ष्प्रवस्था तक कोई सन्तान नहीं हुई, इससे वे बहुत खिन्न होकर तीर्थयात्रा की गये तो पुन: चित्रकृट में स्वप्न हुआ और वे राजापुर लौट आये। उस समय राजा उनसे मिलने आया। तदनन्तर उन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति के उपासकीं की भावरण-भ्रष्टता से दु:स्वित हाकर राजापुर मंरहने की अनिच्छा प्रकट की: परन्तु राजाने उनके मत का अनुयायो होकर बढ़े सम्मान-पूर्वक उनको रक्खा श्रीर भूमिदान दिया परन्तु उन्होंने प्रहश नहीं किया। उनके शिष्यों में मारवाड़ा बहुत थे: उन्हों लोगों के द्वारा इनकी धन, गृह और भूमि का लाभ हुआ। धन्त काल में काशा जाकर इन्होंने शरीर त्याग किया। ये गाना के मिश्र धे धौर यह में गर्छश जी का भाग पाते थे।

इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनको बाक्सिंख प्राप्त थी। राजा और रानी तथा सन्यान्य राज्यका इनके शिष्य हुए श्रीर राजा से इन्हें बहुत श्रुमि मिलो। इन्होंने दो विवाह किये। प्रथम से भाठ पुत्र श्रीर दो कन्याचें हुई; दूसरे विवाह से दी पुत्र हुए—(१) मन्त मिश्र, (२) रुद्रनाथ मिश्र। रद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े गुरारी मिश्र थे। इन्हों महाभाग्यशाली महापुः व के पुत्र गोस्वामी जी हुए।

गोस्वामी जी चार भाई थे—(१) गग्रापित, (२) महंश, (३) तुलाराम, (४) मंगल । यही तुलाराम तत्त्वाचार्यवर्य भक्तचूड़ामिश्व गोस्वामी जी हैं। इनके कुलगुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रक्सा था। गास्वामी जी के दो शहनें भी थीं। एक का नाम था वाबी और दूसरी का विद्या। गोम्बामी जी के तीन विवाह हुए थे। प्रथम को के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और दूसरी स्ना के मरने पर तीसरा। यह तीसरा ब्याह कंचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्रो बुद्धिमती से हुआ। इस विवाह में इनके पिता ने छ: हज़ार मुद्रा ली थी। इसी स्नो के उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए थे।

इस प्रंथ में दो हुई घटनायें और किसी प्रंथ में नहीं मिलतों। इसमें सन्देह नहीं कि यदि यह चिरत गोस्वामी तुलसीदास जो के शिष्य महात्मा ग्षुवरदास जो का लिखा है तो इसमें दो हुई घटनायें अवश्य प्रामाणिक मानी जारेंगो। परन्तु इस प्रथ का पहला उल्लेख 'मर्यादा' पित्रका में हो हुआ है तथा अन्य किसी महाशय को इस प्रथ के देखने, पढ़ने या जाँचने का अब तक सीभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। मैंने इस प्रथ के देखने का उद्योग किया था परन्तु उसमें मुक्ते सफलता नहीं हुई। इस अवस्था में जो जो बातें उक्त लेख से विदित होती हैं उनका उल्लेख कर होना ही पर्याप्त होगा। उनके विषय में निश्चित रूप से कोई सम्मित नहीं दो जा सकती। बाबू शिवनन्दनसहाय ने इस प्रथ के विषय में यह लिखा है—

"इमें ज्ञात हुआ है कि केसरिया (चंपारन) निवासी बाबू इन्द्रदेवनारायण की गोस्वामी जो के किसी चेले की, एक लाख दोहे चैं।पाइयों में लिखो हुई, गोस्वामी जो की जीवनी प्राप्त हुई है। सुनते हैं, गोस्वामी जो ने पहले उसके प्रचार न होने का शाप दिया मा; किम्तु लोगों के अनुनय-विनय से शापमोचन का समय संवत् १-६७ निर्धारित कर दिवा। वव उसकी रचा का भार उसी प्रेत की सींपा गया जिसने गोस्वामी जो की क्री इनुमान जी से मिलने का उपाय बता श्रारामचन्द्र जी के दर्शन का उपाय बताया था। वह पुस्तक भूटान के किसी ब्राह्मण के घर पढ़ा रहो। एक मंत्री जा उसके बालकों के शिक्तक थे। बालकों से उस पुस्तक का पता पाकर उन्होंने उसकी पूरी नकल कर डाली। इस गुरुतर अपगध से क्रोधित हो बह ब्राह्मण उनके बध के निभित्त उद्यत हुआ ता मंशी जो वहाँ से चंपत हो गये। बहा पुस्तक किसी प्रकार अलवर पहुँची श्रीर फिर पूर्वीक बाबू साहब के हाथ लगा। क्या इस अपने स्वजातीय इन मुंशो जो की चतुराई श्रीर बहादुरी की प्रशंसा न करेंगे ? इन्होंने सारी पुस्तक की नकल कर लो, तब तक ब्राह्मण देवता के कानों तक खबर न पहुँची, खीर जब भागे तब अपने वोरिये-बस्ते के साथ उस बृहत्काय प्रंथ को भो लोते हुए। इनके साब ही क्या अपने दूसरे माई को यह अअतपूर्व भीर अलभ्य पुत्तक इत्तगत करने पर बधाई न देनी चाहिए ? पर प्रेत ने उसकी कैसे रचा की और यह उस प्राथम के घर कैसे पहुँचो ? यह कुछ हमारे संबाददावा ने हमें नहां बताया। जो हो, जिस प्रेत की बदौलत सब कुछ हुया, इसके साथ गोस्वामी जो ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया। यनसंखो तथा केशवदास के समान इसके इद्वार का उपयोग तो भला करते. उस्टे इसके मार्थ ३०० वर्ष तक अपनी जावनी की रचा का भार डाल दिया।"

(६) मौस्वामी जी ने अपने विषय में विनय-पत्रिका, कवितावलो, इनुमानबाहुक ग्रादि श्रंथों में जे। जा बार्ड लिखा हैं उनका उल्लेख यथास्थान किया जायगा।

## (३) जन्म-समय

पंडित रामगुलाम द्विवेदी की सुनो-सुनाई बातों के अनुसार उनका जनम-संवत् १५८६ है। इसे डा० प्रि क्सन ने भो माना है धीर 'मिश्रवन्धुविनोद' में भी यहां स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत 'शिवसिंहसरोज' में लिखा है कि वे संवत् १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। पहले से गोस्वामी जो की धायु ६१ धीर दृसरे से ६७ वर्ष आता है। धन तक विद्वानों ने गोस्वामी जो का जनम-संवत् १५८६ हो माना है।

श्रीयुत इन्द्रदेवनारायश जो इस संबंध में लिखते हैं—"श्रो गोस्वामी जो की शिष्य-परम्परा का चौथो पुश्त में काशी-निवासी विद्वद्वर श्रा शिवलाल जो पाठक हुए, जिन्होंने ब ल्मोकीय रामायश पर संस्कृत-भाष्य तथा ज्याकरणादि विषय पर भी अनेक अंश्व निर्माण किये हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर भी मानसमयक नामक विलक रचा है। उसमें लिखा है—

> देहि।—मन ४ श्रापर शर ५ जार्निये, शर ५ पर दीन्हें एक १ । तुलसी प्रगटे रामवत् रामजन्म की टेंक ॥ सुने गुरू ने बीच शर ५, वन्त बाच मन ४० गान । प्रगटे सतहचर भरे, ताते कहे चिरान ॥

प्रश्नित् १५५४ सं० में गोस्वामी जी प्रकट हुए और पाँच वर्ष की प्रवस्था में गुढ़ से क्या सुनी, पुन: चालास वर्ष की प्रवस्था में संतों से भी वही कथा सुनी और उन्होंने सतहक्तर वर्ष के बाद अठहत्तर वर्ष में 'रामवरितमानस' की रचना आरम्भ की। उनकी अठहत्तर वर्ष का अवस्था सं० १६३१ में थो और १६८० संवत् में वे परमधाम सिधारे। इस इकार १५५४ में ७७ जाड़ने से १६३१ संवत् हुआ। संवत् १५५४ वाँ साल मिलाकर अठहत्तर वर्ष को अवस्था गोस्वामी जो की थो जब मानस आरम्म हुआ और १२७ वर्ष को दोर्घ आयु भोग कर गोस्वामी जो परमधाम सिथारे।" १२७ वर्ष को आयु होना असम्भव बाद नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा अपुवरदास जा ने अपने दुल्सी वरित में गोस्वामी जा के जन्म का कोई संवत् दिया है या नहीं।

बाबा वैश्वोमाधवदास ने इस संबंध में यह लिखा है-

जन कर्क में जीन हिमांशु चरै। कुज सतम ग्रष्टम मानु तने। व्यामांजल सुन्दर सीमा समै। पन्द्रह से चडनन वर्ष, कास्त्रन्दी के सीर। सावन शुक्रा सतमा, तुलसो घरेड शरार।। सैवत् १५५% में दो त्रावस मास पहे है। शुद्ध त्रावस माम से तात्वर्य जान पहता है। गर्मना करन पर इस दिन शनिवार था। हमारी सम्मति में यहा विधि मान्य होनी चाहिए।

# (४) जन्म-स्थान

इनके जन्म-स्थान के विषय में भी कहीं कोई लिखा प्रमाण नहीं मिलता! कोई कहता है कि इनका जन्म तारी में हुआ; कोई हिस्तिनापुर, कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर छीर कोई बाँदा ज़िले में राजापुर को इनका जन्म-स्थान बतलाता है। बहुत से लोग तारो की प्रधानता देते हैं। परन्तु पण्डित रामगुलाम के मत से राजापुर ही इनका जन्म-स्थान है। 'शिवसिंहसरोज' में भी बाबा वेश्वीमाधवदास के छाधार पर इसी स्थान को माना है, तथा महात्मा रघुवरदास जी के लेख से भी यही प्रमाणित होता है। इसके छातिरिक्त राजापुर में मोस्वामी जी की कुटो, मेदिर आदि हैं। धतएव इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामी जी का जन्म राजापुर में हुआ। ।

ाजन्हें भाषा की परस्त है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलक्षीदास जी की भाषा में ऐसे सब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर नहीं थोले जाते हैं, केवल दा स्थान के हैं—चित्रक्ट के आस-पास के और श्रयोध्या के आस-पास के। किसी किव की रचना में बिद किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान-विशेष से किव का। नवास-सबध मानना चाहर। इस दृष्टि स देखने पर यह बात मन में बैठ जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ जहाँ उनकी कुमार श्रवस्था बीती। सरवारया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अये।ध्या, मोडा और बस्ता के आस-पास थे, जहाँ उनका आना-जाना बरावर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। धामचरितमानस में आये हुए कुछ शब्द और प्रयोग यहाँ दिये जाते हैं जो श्रयोध्या के श्रास-पास ही (बस्ती, गोंडा आदि के कुछ मार्गों में) बोले जाते हैं—

माहुर = विष । सरीं = कसरतः, फहराना या फरहराना = प्रफुक्कचित्त होना (सरीं करहिं पायक फहराई) । फुर = सच । अनमल ताकना = बुरा मनाना (जेहि राउर ऋति अनमल ताका) । राउर, रउरेहि = आपको (मलउ कहत दुख रउरेहि लागा) । रमा सही = रमा ने पाया (प्रथम पुरुष छो • बहुवचन उ • — मरि बनम जे पाये न ते परितोष उमा रमा सहीं )। कृटि = दिक्कगी, उपहास ।

इसी प्रकार ये शब्द श्वितकृट के आस्पात तथा बचेलखड़ में दी (जहाँ की भाषा पूरवी हिंदी या अवधी ही दें) बोले जाते हैं—

<sup>\*</sup> पंडत रामचन्द्र शुक्क ने जन्म-स्थान के विवाद का लेकर आजे 'हिंदी शाहित्य का इतिहास' में इस विषय का विवेचन किया है—वह यहाँ दिया जाता है—

<sup>&#</sup>x27;मैं पुनि निज गुरु एन सुनी, कथा से। सुकर खेत' के। लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जम्मस्थान हूँ दने घटा ज़िले के से।रो नामक स्थान तक सीचे पांच्छम दौड़े हैं। पहले पहल उस और इशारा स्व॰ रा॰ ब॰ खाला सोताराम ने (राजापुर के) अयोध्याकांड के स्व-सम्गादित संस्करणा की मृमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्गत प्रमाण से।रों का जन्मस्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किये गये। सारे उपद्रव की जड़ है 'सुकर खेत', जो भ्रम से से।रो समक्क लिया गया। 'सुकर छेत' मोडा ज़िले में सरजू के किनारे एक पांवत्र तीथे है, वहाँ आसपास के कई ज़िलों के लेगा स्नान करने जाते हैं और मेला स्थात है।

कुराय = वे गड्ढे जो करेल पासी ज़मीन में बरसात के कारण आ गह जगह पड़ जाते हैं (काँट कुराय लपेटन लोटन ठाँवहि ठाँव बभाऊ रे।—विनय॰)।

सुत्रार = सूपकार, रसाइया।

ये शब्द श्रीर प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली गोस्वामीजी की अपनी थी। श्राधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा बज ही रही है, यह तो निर्चत है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका श्रम्यास करते ये श्रीर श्रम्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते ये। बजमाषा में रीतिश्रंथ लिखनेवाले चितामिश, भूषण, मितराम, दास इत्यादि श्रिषकतर किव श्रवध के थे श्रीर बजमाषा के सर्वमान्य काव माने जाते हैं। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि 'बजमाषा हेतु बजवास ही न श्रनुमानी'। पर पूरवी हिंदी या श्रवध के संबंध में यह बात नहीं है। श्रवधी भाषा में रचना करनेवाले जितने कवि हुए हैं, सब श्रवध वा पूरव के थे। किसी पछाहीं किव ने कभी पूरवी हिंदी या श्रवधी पर ऐसा श्रिषकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर सारों की पछाहीं बोली (बज) बोलता श्राया होगा वह 'जानकीमंगल' श्रीर 'पार्वतीमगल' की-सी ठेठ श्रवधी लिखेगा, 'मानस' ऐसे महाकाव्य की रचना श्रवधी में करेगा श्रीर व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे जपर दिखाये गये हैं। माषा के विचार में व्याकरण के करों का मुख्यतः विचार होता है।

भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्टदेव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा-प्रसंग के मीतर अपने का गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुँचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं किव के निवासस्थान का पूरा संकेत भी है। 'रामचिरत मानस' के अयोध्याकांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाये हुए शिष्यों का विदा करते हैं। राम-सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि—

तेहि श्रवसर एक तापस श्रावा। तेजपुंज लघु वयस सुहावा॥ किव श्रालपित गति वेष बरागी। मन क्रम वचन राम-श्रानुरागी॥ सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देउ पहिचानि। परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥

यह तापस एकाएक आता है कब जाता है, कैन है, इसका कहीं काई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढग से किन ने अपने का ही तापस रूप में राम के पास पहुँचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे अर्थात् राजापुर के पास।

स्रदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का श्रवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वस्नभाचार्य जी से दीचा लेने के उपरांत स्रदास जी गोवर्डन पर श्रीनाथजी के मंदिर में कीर्चन किया करते थे। श्रपने स्रसागर के दशम स्कंध के श्रारंभ में स्रदास ने श्रीकृष्ण के दशन के लिए श्रपने के दादी के रूप में नंद के दार पर पहुँचाया है—

नंद जू! मेरे मन आनंद मयो, ही गोवर्दन तें आयो। तुम्हरे पुत्र भयो मैं सुनि के आति आतुर उठि धायो॥

क तुम मदनमोहन करि टेरी, यह सुनि के घर जाउँ। हों तो तेरे घर का ढाढ़ी, स्रदास मेरो नाउ॥

सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का बन्मस्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला श्वाता है, वही विक है।

# (५) जाति

कोई इन्हें कान्यकुट्ज ब्राह्मण, कोई सरयूपारी और कोई सनाट्य कहता है। राजा प्रतापसिंह ने भक्त-कल्पदृम में इन्हें कान्यकुट्ज लिखा है। पर 'शिवसिंहसरीज' में इन्हें सरयूपारी माना है। डाक्टर प्रिश्चर्सन, पं० रामगुलाम द्विवेदों के ध्याधार पर, इन्हें पराशर गोत्र के सरयूपारी दुवे लिखते हैं। "तुलसी पराशर गोत दुवे पितिश्रीजा के" ऐसा प्रसिद्ध भी है। विनय-पत्रिका में तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं—"दियो सुकुल जन्म सरीर सुन्दर हेतु जा फल चारि को।" पर यहाँ "सुकुल" से उत्तम कुल का ध्रयं हो लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है।

'हिन्दरे-नवरक्ष' में लिखा है कि "इनको सम्यूपारोण मानने में दो आपत्तियाँ हैं।
एक यह कि पूरा ज़िला बाँदा में और राजापुर के इर्द गिर्द कान्यकुन्ज द्विवेदियों की बस्तो है
न कि सरविरया ब्राह्मणों की। सो यदि गोस्वामी जी द्विवेदी थे ता उनका कान्यकुन्ज होना
विशेष माननीय है। दूसरे इनका विवाह पाठकों के यहाँ हुआ या जिनका कुल सरविरया
ब्राह्मणों में बहुत ऊँचा है और द्विवेदियों का उनसे नीचा। से। पाठकों की कन्या द्विवेदियों के
यहाँ नहीं न्याही जा सकती, क्योंकि कोई भी उन्चवंशवाला मनुष्य सपनी कन्या नीच कुल
में नहीं व्याह्मणा। कनौजियों में पाठकों का घराना द्विवेदियों से नीचा है। अतएव पाठकों की
लड़िक्यों का द्विवेदियों के यहाँ न्याह्मणाना उचित है।" पर तुलसीचरित से इनका सरविरया
ब्राह्मण्याना के मित्र होना स्पष्ट है। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि गोस्वामी
जी का विवाह पाठकों के यहाँ हुआ। इसलिए इस सम्बन्ध में मित्र-वन्धुम्मों का कथन प्रामाणिक
नहीं माना जा सकता। बाबा बेनीमाधबदास ने गोस्वामी जी के पुरस्थों का कसया में नहीं,
पत्यौजा में रहना कहा है और उनके कुल का अल्ज फुरावे बतजाया है। काष्टजिह्ना स्वामी
ने भी कहा है—"तुलसी पराशर गोत दुवे पिनश्रीजा के।"

कुछ लोगों का कहना है कि तुलसीदास ने स्वयं कहा है 'जाये मंगन कुल' श्रीर इस श्राघार पर वे उन्हें भिखमंगे की संतान कह बैठते हैं, परन्तु तुलसीदास ने एक दूसरे स्थान पर स्वयं लिखा है—''दियो सुकुल जन्म सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को।'' इससे स्पष्ट है कि वे उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे। पंडित रामनरेश त्रिपाठों ने उन्हें सनाड्य माना है। किन्तु सब बातों पर विचार करने से यह जान पड़ता है कि तुलसीदास जी सरयूपारा बाहाण थे।

# (६) माता-पिता

गोस्वामी जो ने स्पष्ट रूप से कहां अपने प्रंथों में अपने माता पिता का नाम महीं लिखा है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुवे था भीर माता का नाम हुलसी। आगे लिखा यह दोहा इसके प्रमाण में उद्भृत किया जाता है— सुरतिया नरतिक, नागितिय, सक चाहत अस हीय ! गोद लिये हलेशी फिरै, तुलेशी सा सुत होय।।

इस दोहे का उत्तरांश रहीम सानखाना का बनाया कहा जाता है। लोगों का कथन है कि इसमें 'हलसी' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनकी माता का नाम हुलसी था। बाबा बेसीमाधबदास ने स्वट लिखा है कि उनकी माता का नाम हुलसी था। स्वयं तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में लिखा है—रामहिं प्रिय पावन तुलसी सी। तुलसिदास हित हिय हुलसी सी।

"तुलसी-चरित" के अनुसार तुलसीदास ने स्वयं अपने पूर्वजों तथा आई बहिनों का वर्णन किया है जिसके अनुसार उनके प्रिपतामह परशुराम मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। इनके दो पुत्र सन्त मिश्र और कद्रनाथ मिश्र हुए। कद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र और दो कन्यायें हुई'। पुत्रां के नाम गण्यपति, महेश, तुलाराम और मंगल तथा कन्याओं के नामी और विद्या थे। ये तुलाराम हमारे चरित्रनाथक गोस्नामी तुलसीदास जी हैं।

'विनयपित्रका' में तुलसीदास जो स्वयं लिखते हैं ''राम को गुलाम नाम राम बोला राम राख्यों''। इससे इनका एक नाम रामबोला होना स्पष्ट है। पर तुलसी-चरित्र में लिखा है—

> तुलसी वृक्षाराम मम नामा । वृक्षा श्रन्त धरि तौर्षि स्वधामा ॥ वृक्षात-राम कुलगुरू हमारे । जनमपत्र मम देखि विचारे ॥ ध्रेमाह वृक्षांस नाम मम राखी । वृक्षारोह विय कहि स्विमलापी ॥

इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि इनका नाम तुलाराम था, जिसे कुलगुरु ने तुलसी-राम कर दिया। पीछे से अपनी दीनता दिखाने के लिए अथवा यो हो ये अपने की तुलसीदास कहने लगे। विनयपित्रका से उठ्ठत पद का यही अर्थ माना जा सकता है, जैसा कि बाबा बेग्रीमाधवदास ने लिखा है कि जन्म होते ही इनके ग्रेंह से राम शब्द निकला, इसलिए जन्म का नाम रामवाला पड़ा। 'कवितावली' में तुलसीदास जो स्वयं लिखते हैं—

'भाउ, पिता जग जार कच्चे। विधि हू न जिल्यो कह्न आस अलाई।" विनयपत्रिका में मो हुससीदास जी स्वयं कहते हैं—

"नाम राम शबरी दित मेरे ।

हार्य परमार्य साथिन सी सुख उडाय कहीं टेरे ।

बनक जर्नान तक्या बर्नाम करम किनु वांच सिरक्यो अपबेरे ।

मोहु से कोउ काउ कहत राम के। तो प्रमम केदि केरे ।

फिर्यों ललात किन नाम उदर लाग दुखहु दुखित मोदि हेरे ।

नाम-प्रसाद खहत रखाल फल अब ही बबुर बहेरे ।

साधत साधु लोक परलोकांद्द खुनि गुनि जनत अनेरे ।

हासा के अबकार नाम ही की एक गाँकि केद केरे ।

"द्वार दीनता कही काढ़ि रद पि पाहूँ। ह्वं दया 1 दुनी दसी दसा दुख दोष दलन श्रम कियो न सम्भाषन काहूँ। तनु तज्यों कुटिल कीट ज्यो त्यों मात-पिता हूँ। काहे के। 'शेष दोस काहि घों मेरे ही अभाग मोसों सकुचत सर खुइ श्राहूँ। दुखित देख सन्तन कहेउ सोचै जॉन मन माहूँ। तोसे । पसु पौतर पार्ताक परिहरे न सरन गये रघुवर और निवाहूँ। तुलसी तिहारो भये भये। सुखी श्रीत प्रतीत विना हूँ। नाम की महिमा सीह नाथ के। मेरो भलो विलोक अब ते सकुचाउँ सिहाहूँ।

इतसे स्पष्ट है कि माता-पिता ने इन्हें छोड़ दिया था। ण्डित सुधाकर द्विवेदी के आधार पर डा० मिश्रस्न अनुमान करते हैं कि अभुक्त मूल में जन्म होने के कारण इनके माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था। मूल नचत्र में जन्मे लड़कों की मूल-शान्ति और गोमुख-प्रसव-शान्ति भी शास्त्र के लेखानुसार होता है, प्राय: लड़के अनाथ की तरह नहीं छोड़ दिये जाते। इसलिए यह भी अनुमान किया जाता है कि या तो माता-पिता ने इन्हें कबीर जो की तरह फेंक दिया हो, या इनके जन्म के पोछे हो उनकी मृत्यु हो गई हो। परन्तु यह बात ठाक नहीं जान पड़ती। क्योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर जाने या उन्होंने फेंक दिया होता तो तुलसीदास जी के कुल, वंश आदि का पता लगना कठिन होता। तुलसीचरित में यह लिखा है—

गुरु तुलाध कहा वतथारी।।
तृतीय क्याह कंचन पुर माही । साह तिय वच विदेश अवगाही ॥
अहा नाथ तिन्ह कीन्ह खोटाई। मात भ्रात परिवार छे। इन्हें॥
क्दिंग मातु पितु से। विमुख भया तृतीय मम क्याह॥

इससे यह स्पष्ट होता है कि तीसरे विवाह तक तुलसीदास जी अपने माता-पिता के साथ थे। तीसरा विवाह होने पर वे उनसे अलग हुए। दोनों वार्ते, अर्थात् तुलसीदास जो का स्वयं कथन और तुलसीचरित का वर्णन, एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं और माता-पिता के छीड़ने की घटना को स्पष्ट नहीं करतों। स्वयं तुलसीदास जी के कथन के अनुसार जन्म देकर माता-पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और तुलसीचरित के अनुसार तीसरा ब्याह होने पर माता-पिता से वे विमुख हुए। दोनों कथनों में समानता इतनी ही है कि ये माता-पिता से अलग हुए। पर कब हुए? इसमें दोनों कथनों में आकाश-पाताल का अन्तर है। बाबा वेशीमाधवदास ने स्पष्ट लिखा है कि इनके जन्म होने पर लोगां के। संदेह हुआ कि यह कोई राचस उत्पन्न दुआ है अतः उनका अनुमान था कि यह तीन दिन के अन्दर मर जायगा। प्रसव के बाद इनकी माता हुलसी की अवस्था बिगड़ चली। उसे ऐसा भास हुआ कि मैं अब नहीं वचूँगो। इसलिए उसने अपनी दासी को समभा बुक्ताकर तथा उसे अपने आमूब्य देकर बालक को अपनी सास के पास हिप्पर पहुँचाने पर राज़ा कर लिया। मुनियाँ बालक को लेकर राता रात हरिपुर चली गई। उसकी सास चुनियाँ ने बालक को प्रेम से रख लिया थीर वह उसका पालन करने लगा। यह

श्रवस्था ५ वर्ष ५ महीना रहो। चुनियाँ की मृत्यु साँप के काटने से हो गई। तब उस बालक की देख भाल करनेवाला कोई न रहा। वह इधर-उधर मारा मारा फिरता थीर किसो तरह माँग जाँचकर अपना पेट भर लेता। कोई कोई दयापूर्वक उसे खाने की दे देते थे। यह श्रवस्था लगभग दो वर्ष तक रहो। तब नरहरिदास ने इन्हें अपनी रक्ता में लिया। ये सब घटनायें तुलसीदास के अपने उल्लेख से अक्तर अक्तर मिलती हैं। अतएव इनको ठाक मानने में कोई आगा-पाछा न होना चाहिए।

## (७) गुरु का नाम

तुलसीदास जो 'रामचरितमानस' में लिखते हैं-

में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो स्कर खेत।
समुक्ती निंह तिस बालपन, तब आति रहेड अचेत।।
तद्य कही गुरु बार्राह बारा। समुक्ति परी कल्लु बुधि अनुसारा॥
भाषा बन्ध कर्शन में सोई। मोरे मन प्रशोध अस होई॥

परन्तु गुरु का नाम उन्होंने कहीं नहीं दिया है। 'रामचरितमानस' के मादि में, मंगलाचरण में यह सोरठा लिखा है—

बंदउँ गुरु द कज, कुशासिधु नररूप हर । महा मोह तम पुंज, जासु बचन रविकर-निकर ॥

इसी "नररूप हर" से लोगों ने निकाला है कि नरहरिदास इनके गुरु थे। नरहरि-दास रामानन्द जा के बारह शिष्यों में से थे, परन्तु इनकी गुरुपरम्परा की एक सूचो डाक्टर विश्वर्सन को मिली है जो आगे दी जाती है। उक्त डाक्टर साहब को एक सूचो पटने से भी मिली है जो लगभग इसी से मिलती है। अन्तर इतना ही है कि रामानुज स्वामी वक परम्परा नहीं दो है और कहीं-कहों नामों में कुछ अन्तर है तथा कोई कोई नाम नहीं भी है जैसे नं० १३, १४ शठकोपाचार्य और कूरेशाचार्य को नाम नहीं है, नं० १७ औं वाकाचार्य के स्थान पर अमदातान्द्राचार्य है, नं० २३ औ रामेश्वरानंद के स्थान पर आराम मिश्र, नं० ३१ औ अय्यानंद का नाम नहीं है नं० ३७ आ गरीबानन्द के स्थान पर ओ गरीबदास है।

१ श्रोमझारायस । २ श्रो लक्सी । ३ श्रीधर मुनि । ४ श्रो सेनापित मुनि । ५ श्रो कारिसूनि मुनि । ६ श्रो सैन्यनास मुनि । ७ श्रोनास मुनि । ८ श्रापुण्डरीक । ६ श्रोराम मिश्र । १० श्रो पारांकुश । ११ श्रा यामुनावार्य । १२ श्री रामानुज स्वामी । १३ श्री शठकोपाचार्य । १४ श्रो क्रोकाचार्य । १५ श्रो लोकाचार्य । १६ श्रो पाराशराचार्य । १७ श्रो वाकाचार्य । १८ श्रो लोकाचार्य । १८ श्रो देवाधिपाचार्य । २० श्रो शैलेशाचार्य । २१ श्रो पुरुषोत्तमाचार्य । २२ श्री रागाधरानन्द । २३ श्री रागोश्वरानन्द । २६ श्री

<sup>\*</sup> रामानुजसंप्रदाय के ग्रंथों से स्पष्ट है कि शठकोपाचायं रामानुज से पहले हुए हैं और यहाँ पीछे जिला है इसालए यह सूची ठीक नहीं |

श्यामानन्द । २७ श्रो श्रुतानन्द । २८ श्रो नित्यानन्द । २८ श्रो पृष्णीनन्द । ३० श्रो हर्यानन्द । ३१ श्रा श्रुट्यानन्द । ३२ श्रा हरिवर्ट्यानन्द । ३३ श्रो राधवानन्द । ३४ श्रा रामानन्द । ३५ श्रा सुरसुरानन्द । ३६ श्रा माधवानन्द । ३७ श्रा गरोबानन्द । ३८ श्रा लक्ष्मादास जी । ३८ श्रो गोपालदास जी । ४० श्रो नरहरिदास जी । ४१ श्रो तुलसीदास जी ।

स्वामी रामानन्द जी का समय संवत् १३५६ से १४६७ तक है। वाबा वेकोमाधवदास ने तो स्पष्ट शब्दों में इनके गुरु का नाम नरहरिशस लिखा है जो रामानन्द के शिष्य भनंता द के जिष्य थे। इस हिसाब से नरहरिदास जी का सोलहवों शताब्दों में होना संभव है। 'तुलसी-चरित' में इसके संबंध में लिखा है कि गोस्वामी जी के गुरु रामदास जी थे।

#### चौवाई।

तव गुरु रामदास पहचानी। राम यश विधि भृति मत ठानी। द्वादस दिन फलहार कराई। दिये मौनवत मेरी ताई॥ राम बीज जुत मन्त्र जपाया। कप्टसाध्य सब नियम करावा॥ बीज मन्त्र तुलसी के पाना। लिखि त्रकाल प्यायत हित शाना॥

## इन्हीं रामदास जी से गोस्वामी जी ने विद्या भी प्राप्त की।

#### चौपाई।

पुन भारती यश्च मम हेता। किया परम गुरुदेव सचेता॥ पिह शान पांशानीय के। प्रथा। वशु अध्याय शब्दकर पेथा॥ दांचित अंथ समझ विचारी। पढ़े कृपा गुरु शेकर भारी॥ कील्युनांव महभाष्य विचार। अ अ अ अ शिवरण पर महं शब्दाहें जोई। पुनि पद्शास्त्र वथे महं गोई॥ सक्त पुरान काव्य अवलोकी। तीन वर्ष महं भये। विशेषकी।

इस प्रकार रघुवरदास के मत की छे। इकर तुलसीदास की गुरु-परंपरा के विषय में . हमें तीन मत मिलते हैं। एक के भनुसार वे रामानन्द की दूसरी पोड़ा में, दूसरी के अनुमार भाठवां पाढ़ा में और तीसरी के भनुसार चौथो पाढ़ा में हुए थे। ऐतिहासिक हाष्ट्र से अंतिम मत ही ठाक जान पड़ता है।

# (८) दीक्षा और श्रिक्षा

वाबा वैद्योमाधवदास ने स्पष्ट लिखा है कि तुलसीदास की धर्मान्द के शिष्य मरहिरयान्द ने ७ वर्ष की ध्रवस्था में ध्रपने आश्रव में लिया ध्रीर संवत् १५६१ में विधिवत् धनका यहापनीवसंस्कार कर उन्हें विद्या पढ़ाना धारंभ किया। उन्होंने उनकी पाणिनीय का न्याकरख घुलाया। अवेष्या में दस मासे रहकर ने सुकर-खेत की गये। वहाँ ५ वर्ष तक रहे। यहां पर उन्होंने अपने शिष्य की रामायख की कथा सुनाई। किर अनेक स्थानों पर इमर्ते हुए वें काशी आये और अपने गुरु के स्थान पर ठहरे। वहाँ पर शेष सनावन जी ने बालक तुलसीदास

को नरहिरया दे से माँग लिया धौर उसे वे प्रेम र्विक पढ़ाने लगे। १५ वर्ष तक यहाँ शिचक की सेवा में रहकर तुलसीदास जी ने सब शास्त्र पढ़े। गुरु का देहान्त हाने पर उनकी श्रपनी जन्म-भूमि देखने की इच्छा हुई। राजापुर में जाकर बन्होंने देखा कि उनके बंश का नाश हो गया धौर घर दूटकर खँडहर हो गया। वहाँ पर प्रामवासियों ने नया घर बनवा दिया धौर उसमें बसकर तुलसीदास रघुपति की कथा लोगों को सुनाने लगे।

# (९) विवाह, सन्तान और वैराम्य

यह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दोनबन्धु पाठक की कन्या रक्षावली से हुआ था, जिससे वारक नामक एक पुत्र भी हुआ था, जो बचपन में ही मर गया था। परन्तु 'तुलसी-बरिस' में लिखा है कि इनके तीन विवाह हुए थे। तीसरा विवाह कंचनपुर प्राम के छपाध्याय लख्नमन को कन्या बुद्धिमती से हुआ था। इसी के उपदेश से गोस्वामी जी विरक्त हुए थे।

बाबा वेशोमाधवदास ने इस प्रसंग में लिखा है कि यमुना के उस पार तारिपता गांव में भारद्वाज गोत्रोय एक धर्मनिष्ठ नाश्चाय रहते थे। उनके एक कन्या थी जिसके विवाह की वे चिंता में रहते थे। यमद्वितीया का स्नान करने वे राजापुर आये और वहाँ उन्होंने तुलसीदास की कया सुनी। वे तुलसीदास की विद्या, बुद्धि और शारीरिक सौन्दर्य के कारण उन पर मुख हो गये और उन्हों को अपनी कन्या देने का उन्होंने निश्चय किया। चैत्र मास में वे नाश्चय देवता तुलसीदास के पास आये और उनसे अपना मनोरख कहा। पहले ते। तुलसीदास ने बहुत समकाया बुक्ताया किन्तु अंत में बहुत आत्रह करने पर मान गये। निदान संवत् १५८३ की च्यंष्ठ सुदो १३ की आधोरात के समय, जब कि उनकी आयु २८ वर्ष १० महीने की थी, उनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी अपनी स्नो पर बहुत आसक्त थे। वे ४ वर्ष तक गृहस्का के भक्तर में फैंसे रहे। एक दिन उनकी स्नो बिना कहे मैके चली गई। गोस्वामी जी से पत्नी-विद्याग न सहा गया, वहाँ जाकर वे स्नो से मिले। क्नी ने उन्हें लिखत करते हुए ये दोहे कहे—

> 'शाज न लागत आपुका, दीरे आयें हु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम का, कहा कहूँ मैं नाय॥ धास्थ-चरम-मय देह सम, ता में जैशी प्रीति। तैसी जी औराम मह, होत न सी अवनीति॥'

यह बात गोस्वामी जी को ऐसी खगी कि वें वहाँ से सीधे प्रयाग चल्ले आये और विरक्त हो गये। को ने बहुत कुछ निनती की और मोजन करने को कहा, परन्तु उन्हांने एक न सुनी। उनका साखा भी बहुत दूर दक उनके पीछे पीछे गया, पर किसी प्रकार भी सभकाने बुक्ताने पर वे लीटे नहीं। पितिवियोग में भाषाढ़ बदो १० संवत् १५८६ को को का देहान्त हो गया। किंवटंती इस को को बहुत दिनों तक जीवित रखती है। कहते हैं कि घर छोड़ने के पोछे एक बेर को ने यह दोहा गोसाई जी को खिख मेजा—

कटि की खीनी, कनक सी, रहति सखिन सँग से हा मोहि कटे की डर नहीं, अपनत कटे डर हो हा।

इसके उत्तर में गोस्वामो जो ने लिखा-

कटे एक रघुनाथ सँग, बाँचि जटा सिर केस ! इम तो चाला प्रेमरस, पत्नी के उपदेस !!

बहुत दिनों के पीछे बृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट से लौटते समय धनजानते अपने ससुर के घर आकर टिके। उनकी स्त्रो भा बूढ़ो हो गई थी। वह बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी। उसने चौका आदि लगा दिया। दो-चार बाते होने पर उसने पहचाना कि ये तो मेरे पितदेव हैं। उसने इस बात की गुप्त रक्खा और उनका चरण धोना चाहा; परंतु उन्होंने धोने न दिया। पूजा के लिए उसने कपूर आदि ला देने को कहा; परन्तु गोस्वामी जी ने कहा कि यह सब भोले में मेरे साथ है। स्त्रो की इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ रहती तो श्रोरामचन्द्र जी और अपने पित की सेवा करके जनम सुधारती। रात भर बहुत कुछ सोच-विचार कर उसने सबेरे गोस्वामी जी के सामने अपने की प्रकट किया और अपनी इच्छा कह सुनाई। गोस्वामी जी ने उसकी साथ लेना स्वीकार न किया। तब उसने कहा—

#खरिया खरी कपूर लौं, उचित न पिय तिय त्याग। कै खरिया मे।हि मेलि कै, अचल करहु अनुराग।।

यह सुनते ही गोस्वामी जी ने अपने भोले की वस्तुएँ अक्षासों की बाँट दीं।

कुछ लोग यह भो अनुमान करते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह ही नहां हुआ था, क्योंकि उन्होंने 'विनयपत्रिका' में लिखा है— "ब्याह न बरेखो जाति पाँति न चाहत हैं।।" 'परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था। यह कथन तो संमार की माथा छोड़कर वैरागी होने के पोछे का है। विवाह की कथा पहले पहल प्रियादास जी ने "भक्तमाल" की टोका में लिखी है। तभी से गोस्वामी जी के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इसका उस्लेख होता आया है।

## (१०) गोस्वामी जो की यात्रार्ये

प्रसाग से वे अयोध्या आयं भीर वहाँ चार महोने रहे। यहाँ से चलकर हे २५ दिन में जगनाधपुरी पहुँचे। इस यात्रा में दो घटनायें महत्त्वपूर्ण हुई। एक दुवौली गाँव में हुई। यहाँ वे चार घड़ो ही ठहरे। हरिराम से रुष्ट होकर उन्होंने उसे प्रेत होने का शाप दिया।

यह दोहा 'दोहावली' में इस प्रकार है—
 खरिया खरी करूर सन, उचित न पिय तिय त्याग ।
 के खारवा माहि मेलि के, विमल, विवेक, विशाग ।। २५५ ॥

कहते हैं कि उसी प्रेंत ने आगे चलकर रामदर्शन में गोस्वामी जी की सहायता की। दूसरो घटका में कुल गाँव में हुई। यहाँ चारुकुँवरि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि जिस वस्तु पर तू हाथ रखेगी वह कभी समाप्त न होगी जगनाथपुरी में वे कुछ दिन रहे। यहीं पर उन्होंने वाल्माकीय रामायश्च की प्रतिलिपि कराना आरंभ किया जो संबत् १६४१ में काशी में समाप्त हुई।

पुरी से रामेश्वर, द्वारिका होते हुए वे बदरिकाश्रम गये; यहाँ से कैलास पर्वत की यात्रा की। पहले वे मानसरोवर गये। इस दृश्य का प्रभाव इन पर इतना ध्विक पड़ा कि उसी के धाधार पर उन्होंने रामचरित का 'मानस' रचा। इस रचना में मानों मानसरोवर की प्रतिद्वाया देख पड़ती है। यहाँ से वे रूपाचल धीर नीलाचल पर्वतां के दर्शन करने गये। वहाँ से फिर मानसरोवर लीट आये धीर तब चित्रकूट के भव-वन में भाश्रम बना कर रहने लगे। इस यात्रा में १४ वर्ष १० मास और १७ दिन लगे।

गोस्वामी जी शौच के लिए नित्य एक वन में जाया करते थे। वहाँ एक बढा पीवल का पेड़ था। शीच से लीटते समय लोटे का बचा हुआ पानी रास्ते में उसी पेड़ की जह में खाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन वह उस जल से ग्रुप्त होकर गोरवामी जी के सामने भाया भीर बोला कुछ गाँगो। गोस्वामी जी ने कहा कि हमें श्रा रामचन्द्र जी के दर्शन के सिवाय भीर कुछ इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा कि मुक्तमें इतनी शक्ति ते। नहीं है, पर मैं तुन्हें उपाय बतलाता हूँ। तुन्हारी कथा में एक बहुत ही मैला-कुचैला श्रीर कोढ़ो मनुष्य नित्य कथा सुनने आता है: सबसे पहले आता है और सबके पाछे जाता है। व साचात् हनुमान जी हैं। उन्हों के चरहा पकड़कर विनती करो। वे चाहेंगे ता दर्शन करा देंगे। गे।स्वामी जी ने ऐसा ही किया और हनुमान जी की पहचान कर अकेले में उनके पैर पकड़ लिये। उन्होंने लाख-लाख जो बवाना चाहा पर गे:स्वामी जो ने पोछा न छ। हा। भ्रन्त में हुनुमान् जो ने आज्ञा दो कि 'जाओ चित्रकुट में दर्शन होंगे।'' गोस्वामी जो चित्रकुट आकर रहे। वे एक दिन वन में घूम रहे थे कि एक हरिशा के पाछे दे। सुन्दर राजकुमार, एक श्याम भीर एक गौर, धनुष-बाग जिये घोड़ा दौड़ाये जाते दिखलाई दिये । गे।स्वामी जी रूप देखकर मोहित ते हो गये पर यह न जान सकी कि यही आ राम-लच्मा हैं। इतने में हतुमान जा ने आकर पूछा "कुछ देखा ?" गोस्वामी जो ने कहा, "हाँ, दो सुन्दर राजकुमार घीड़े पर गये हैं।" हतुमान् जी ने कहा, "वही राम-लक्सण थे।" गोस्वामो जो ने चित्त में उसी मनमे। इनी मूर्त्ति का ध्यान रख लिया। यह कथा ित्यादास जी ने लिखी है और यही 'भक्त-कलपद्रम' में भी है। परन्तु डाक्टर प्रिमर्सन इसकी दूसरे ही प्रकार से लिखते हैं। वे लिखते हैं कि गोस्वामी जी चित्रकूट में एक दिन बस्ती के बाहर घूम रहे थे कि उन्होंने वहाँ रामलीला होती हुई देखी । प्रसंग यह था कि लंका जोतकर राज्य विभीषय को देकर, सीता, लक्ष्मय श्रीर हनुमान जो के साथ भगवान अयोध्या की लीट रहे हैं। लीला समाप्त होने पर वे लीटे। रास्ते में ब्राह्म के रूप में

हनुमान जो मिले। गोस्वामो जो ने कहा, "यहाँ बड़ा अच्छो लोला होतो है।" बाह्यण ने कहा, "कुछ पागल हो गये हो। आजकल रामजाला कहाँ? रामजाला ता आध्विन कार्तिक में होता है।" गोस्वामो जो ने चिढ़कर कहा, "हमने अभी देखा है, चली तुम्हें भी दिखा दें।" यह कहकर वे बाह्यण की साथ लेकर रामलाला के स्थान पर आये तो वहाँ कुछ भी न था। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, "आजकल रामलोला कहाँ?" तब गोस्वामी जो की हनुमान जो की बात स्मरण आई और वे बहुत उदास होकर लौट आये; कुछ खाया पिया नहां, रेति-रेति सो गये। स्वप्न में हनुमान जो ने कहा, "तुलसी, पछताओ मत, इस कलियुग में प्रत्यच दर्शन किसी को नहीं होते; तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हें दर्शन हुए। सोच छे हो, उठे। और उनकी सेवा करे।" तुलसीदास जो का चित्त शाम्त हुआ और वे रामघाट पर ध्यान में निमम रहने लगे। एक दिन रामचन्द्र जो ने प्रकट होकर उनसे चंदन मांगा। तुलसीदास चंदन घिसने लगे। उसी समय तोते के कूप में हनुमान जो ने कहा—

चित्रकृर के घाट पर, भइ संतन की भीर। तुलांसदास चंदन विसं, तिलक देत रघुवीर॥

तुलसीदास जो निर्धिमेष नेत्रों से सुन्दरता देखने लगे श्रीर मूच्छित हो गये। तब हनुमान जा ने प्रकट होकर उनको प्रकृतिस्य किया। इस घटना का निर्देश तुलसीद।स जी ने श्रपनी 'विनयपत्रिका' में किया है—

तुलसी तोकों क्रुगलु जो, 'क्यो कोसलपाल, चित्रकृट के। चित्त, चेतहु चित करि सो !

कुछ काल के उपरांत वे काशा आये और वहाँ रहने लगे। बाव बाव में वे अनेक स्थानों की यात्रा करते थे पर फिर कर काशो चले आते थे। काशो में गास्त्रामा जा के, नीचे लिखे हुए, चार स्थान प्रसिद्ध हैं—

१— अस्सी पर—तुलसीदास जो का घाट प्रसिद्ध है। इस स्थान पर गोस्त्रामी जो के स्थापित हनुमान जो हैं और उनके मन्दिर के बाहर बासा यंत्र लिखा है जो पड़ा नहां जाता। यहाँ गास्त्रामो जी की गुफा है। यहाँ पर गास्त्रामो जो विशेष करके रहते थे, और अन्त समय में भी यहां थे।

२—गोपालमन्दिर में—यहाँ श्रा मुकुन्दराय जो के बाग के परिचम-दिच्या के कोने में एक कोठरी है, जा तुलसीदास जो की बैठक कही जाती है। यह सदा बन्द रहती है, भरोखे में से लोग दर्शन करते हैं। केवल श्रावण शुक्ता ७ की खुतती है और लोग जाकर पूजा श्रादि करते हैं। यहाँ बैठकर यदि सब 'विनयपत्रिका' नहीं ता उसका कुछ श्रंश उन्होंने अवश्य लिखा है क्यांकि यह स्थान बिन्दुमाधव जो के निकट है और पंचरंगा, बिन्दुमाधव का वर्णन गोस्वःमो जो ने विनयपत्रिका में पूरा पूरा किया है। बिन्दुमाधव जो के श्रंग के चिहां का जो वर्णन गोसाई जो ने किया है वह पुराने बिन्दुमाधव जी से, जो श्रव एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल मिलता है।

४—संकट-मे चन हनुमान । यह हनुमान जो नगवा के पास, श्रम्सी के नाने पर, गोस्व मी जा के स्थापित हैं। कहते हैं कि प्रह्लादघाट के ज्योव गंगाराम जी ने, राजा के यहाँ से जा द्रव्य पाया था उसमें से बहुत श्रामह करके १२ हज़ार गोस्वामी जो की भेंट किया। गोस्वामी जी ने उससे श्रा हनुमान जो की बारह मूर्तियाँ स्थापित कों जिनमें से एक यह भी है।

पहला निवास-स्थान हनुमान्-फाटक है। मुसलमानों के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमन्दिर में आये। वहाँ से भी, वरुत्रभक्त बत्ते गोसाइयों से विराध हो जाने के कारण, उठ कर अस्सी आ गये और मरण-पर्यन्त वहीं रहे। अस्सी पर आपने अपनी रामाथण के अनुसार रामलीला आरम्भ की। सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही की है। अस्सी के दिन्छ और कुछ दूर पर जोस्थान है उसका नाम अब तक लंका है। वहाँ तुलसीदास जा की रामलीला की लंका थी।

एक बेर गोस्वामी जो भृगुत्राश्रम, इंसनगर, परसिया, गायघाट, इझपुर धीर कान्त ब्रह्मपुर होते हुए बेलापतार गये थे। बाबा वेशीमाधवदास के अनुसार जनकपुर जात हुए ये स्थान मार्मे पड़े थे। गायवाट में उन्होंने हयवंशी राना गंभीरदेव का आतिष्य स्वीकार किया था। कांत ब्रह्मपुर में संबद्ध अहीर के लड़के मँगह अहीर नं बड़ा सेवा की। प्रसन्न होकर गास्वामी जो ने उसे ब्राशोबीद दिया कि जो तुम्हारे इश के लीग किसी को न सतावेंगे श्रीर चारा न करेंगे ता तुम्हारा वंश चलेगा। यहाँ से वे बेलापतार गये। यहाँ वे साध धनीदास के मठ में ठहरे। यह साधु बड़ा धूरे था। एक समय वह बड़ो आपत्ति में पड़ गया। गास्वामी जा ने उसकी सहायता की श्रीर उसकी श्रापत्ति की टाल दिया। यहाँ से हरिहर देत्र के संगम पर स्नान कर तथा षटपरी होते हुए जनकपुर गयं श्रीर तव संवत् १६४० के आरंभ में काशो लीट आये । पर शांघ हा वे नैमिषारण्य की यात्रा पर गये। काशों से चलकर अयोध्या, खनाही, सुकरखेत श्रीर पसका होते हुए वे लखनऊ पहुँचे। यहाँ वे कुछ दिन ठहर। वहाँ से मिडिहाउँ, रसुलाबाद, काटेरा होते हुए, भ्रोर संडाले होते हुए वे नैमिषारण्य पहुँचे। यहाँ पर बनसंडा बाबा ने सब तीर्थों का उद्घार करने का आयोजन किया था। यह काम गोस्वामी जा द्वरा संपन्न हुआ। यहाँ वे तीन महीना रहे। फिर वृन्दावन गये। यहाँ उनकी भेंट नाभा जी से हुई, जिन्होंने गास्वामी जा को घुमा फिरा कर वृन्दावन के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन कराये। यहाँ से गास्त्रामी जा चित्रकृट गये। वहाँ से दिल्ला, श्रयोध्या होते हुए वे काशा लीट ग्रायं।

# (११) मित्र और परिचित

(१) टेाडर—टेाडर नाम के एक बड़े ईईहार जमींदार काशी में थे। इन्हें ग्रेसाइयों ने तलबार से कट डाला था। इनके पान पाँच गाँव थे जी काशो के एक सिरं से दूसर सिरं तक फैले हैं। इनका नाम भदैनी, नदेसर, शिवपुर, छातूपुर और लहरतारा है। भदैनी अब काशिराज के पास है और इसी में अस्सीयाट है। नदेसर में थे। ड़े दिन पहले सरकारी दीवानी कचहरो थी। शिवपुर पंचकोश में है। यहाँ पाँचों पांडवों का मन्दिर थीर द्रीपदोकुंड है। इस द्रीपदीकुंड का जोगीद्वार राजा टेाडरमल ने कराया था। छोत्पुर भदैनी से श्रीर पश्चिम है। लहरतारा काशी के कंट्रन्मेंट स्टेशन के पास है। इसी लहरतारा की भाल में "नीमा" ने कबोर जी की बहते हुए पाया था। यहाँ कबोर जी की एक मढ़ो बनी है। टेाडर के मरने पर उनके पौत्र कंधई और बेटे ग्रानन्दराम में भगड़ा हुआ था। उसमें गोस्तामी जी पंच हुए थे। उन्होंने जो पंचायती फैसला लिखा था, वह ११ पोढ़ो तक टेाडर के वंश में रहा। ११ वो पीढ़ी में पृथ्वीपालसिंह ने उसकी महाराज काशिराज की दे दिया जो अब काशिराज के यहाँ है। टेाडर के वंशज अब तक अस्सी पर हैं।

## कहते हैं कि इन टोडर के मरने पर गोस्वामी जी ने ये दोहे कहे बे-

चार गाँव के। ठाकुरो, \* मन के। महा महीर। तुलसी या कलिकाल में, अथये टोडर दीप || तुलसी राम-सनेह के।, सिर प्रर भारी भार। टोडर काँधा ना दियो, सब कहि रहे उतार || तुलसी उर थाला - बिमल, टोडर गुनगन बाग। ये दोउ नयनन साचिहों, समुभि समुभि अनुगग || रामधाम टोडर गये, तुलसी भये असोव। जिथबो मीत पुनीत बिनु, यही जानि संकाच ||

डाक्टर प्रियम् न अनुमान करते हैं कि यह टोडर अकवर के प्रसिद्ध मंत्रा महाराज टेाडरमल थे, श्रीर उनके जन्मस्थान लाहरपुर (अवध) की वे लहरतारा अनुमान करते हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। टाडरमल टंडन खत्रा थे, जिसके प्रमाण में शिवपुर के द्रौपदोकुंड का शिलालेख वर्ष्टमान है। टोडर के वंशज खत्रा हैं। दूसरे यह कभी संभव नहीं है कि महाराज टोडरमल ऐसे भारी मंत्रों का नाम एक नगर का काज़ी ऐसी साधारण रोति पर लिखे कि "आनन्दराम बिन टोडर बिन देवराय व कंधई बिन रामभद्र बिन टोडर मजकूर दर हुजूर प्रामदः" इत्यादि। तीसरे महाराज टोडरमल का कोई चिह्न काशों में वर्ष्टमान नहीं है। संभव है कि बङ्गाल पर चढ़ाई के समय महाराज ने द्रौपदोकुड का जीगोद्धार कराया हो।

राजा टाडरमल के दो लड़कों का नाम धरु टंडन श्रीर गावर्धनधारी टंडन था श्रीर इस टोडर के लड़कों का नाम श्रानन्दराम श्रीर रामभद्र था तथा रामभद्र संवत् १६५६ के पहले मर चुका था। परन्तु राजा टाडरमल के दानों लड़के उनके पाछे तक जीते रहे। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये दोनों टाडर दो भिन्न न्यक्ति थे।

#### पंचनामे की प्रतिलिपि

श्री जानकीवल्लमो विजयते

द्विश्शर नाभिसन्घत्ते दिस्स्यापयित नाभितान् । दिददाति न चाथिम्यो समो दिनैंव भाषते ॥ १ ॥ तुलसी जान्यो दशस्यहि, घरमु न सत्य समान । रामु तजो जेहि लागि विनु सम परिहरे पान ॥ १ ॥ घर्मी जयित नाधममेहसत्यं जय त नानृतम् । ज्ञमा जयात न कोधो विष्णुजेयित नामुरः ॥ १ ॥

<sup>#</sup> महतो चारों माँवों के। - पाठान्तर।

## अल्लाहो अकबर

चुँ ग्रनन्दराम विन टोडर विन देशोराय व कन्हई विन रामभद्र बिन टोडर मज़कूर दर हुजूर आमद: क़रार दादन्द कि दर मवाज़िये मतहक: कि तफ़सीलि आं दर हिन्दवो मज़कूर अस्त

बिल मुनासफ: बताराज़ीए जानिबैन कुरार दादेम व यक सद व पिश्वाह बिघा ज़मोन ज्यादह किस्मत मुनासिफ:्सुद

> दर मौज़े भदैनी अनन्दराम मज़कूर व कन्हई बिन रामभद्र मज़कूर तज़वीज़ नमृदः बरो मानी राजीगश्तः अतराफ़ सद्दीह शरई नमृदन्द बिनावरि श्रां मुहर करदः श्रुद मुहर सादुल्लाइ विन......

किस्मत अनन्दराम क्रिया क्रिया

भदैनी दो हिस्स: लहरतारा दरोबिस्त

क्रिया नैपुरा हिस्सै टोडर तमाम

क्रिया

चित्तृपुरा स्कृर्ट हिस्सै टोडर तमाम

किस्मत कन्हई क्रिया क्रिया

भदैनी सेह हिस्स: शिवपुर दरोविस्त

क्रिया

नदेसर हिस्सै टोडर तमाम

श्रनहरूला (ग्रस्पष्ट)

#### श्रा परमेश्वर

संवत् १६६-६ कुआर सुदो तेरसी बार शुभ दीने लिपीरं पत्र अनन्दराम तथा कन्हई को ग्रंश विभाग पुर्वक ग्रागें का ग्राग्य दुनहु जने मागा जे ग्राग्य मै शे प्रमान माना दुनहु जने विदित तफसील ग्रंश टोडरमल के माह जे विभाग पदु हात रा.....

ग्रंश भनन्द्राम मौजे भदैनी मह अंश पाँच तेहि मह अंश दुइ म्रानन्दराम, तथा लहरतारा सगरे उतथा खितपुरा भ्रंश टाडरमलुक तथा नयपुरा भ्रंश टोडरमलुक हील हुजाती नाश्ती लिषातं अनन्दराम जे ऊपर लिषा से सही। साञ्चा रायराम रामदत्त सुत साञ्जो रामसेनी उद्धव सुत साञ्चा उदेयकरन जगतराय सुत साल्रो जमुनी भान परसानन्द सुत साञ्चा जानकीराम श्राकान्त सुत

ग्रंश कन्हई

भौजे भदैनी मह श्रंश पाँच तेहि मह तीनि श्रंश कन्दई तथा मौजे शिपुरा तथा नदेसरी ग्रंश टाडरमलु क हील हुजाती नाश्नी लीषितं कन्हई जे ऊपर लिषा से सहो। साञ्चा रामसिंह उद्धव सुत सात्रा जादे।राय गहरराय सुत साळा जगदीशराय महोदधो सुत सास्रा चकपानी शोवा सुत

साखो मथुरा मीठा सुव

#### श्रंश श्रनन्दराम

साखी कवलराम वासुदव सुत
साखी चन्द्रभान केसीदास सुत
साखी पांडे हरी बलम पुरुषात्तम सुत
साखी भावद्यों केसीउदास सुत
साखी जदुराम नरहरि सुत
साखी द्ययाच्या लह्यों सुत
साखी सबल मीध्म सुत
साखी रामचन्द्र वासुदाव सुत
साखी पितम्बरदास वधीपूरन सुत
साखी रामराय गरीबराय कदूरी करन सुत

(शहीद व माफ़िष्ठ जलांल मक्रवृली बख़तही)

#### ग्रंश कन्हई

सास्रो काशादास वासुरेव सुत दसखत मधुरा सास्रो खरगमान गे:साईदास सुत सास्रो रामदेव बास्नेगर सुत सास्रो रामदेव बास्नेगर सुत सास्रो विदृलदास हरिहर सुत सास्रो विदृलदास हरिहर सुत सास्रो लोहग कीस्ना सृत सास्रो नजराम शोतल सुत सास्रो किन्यावन जय सुत सास्रो विनयावन जय सुत सास्रो धनीराम मधुराय सुत (शहीद व माफ़िह ताहिर इबन खाजे दोलते कानुनगोय)

(२) ख़ानख़ाना—कहते हैं कि अक्रवर के प्रसिद्ध वज़ार नवाव अवदुर्श्हीम ख़ानख़ाना से तुलसीदास जी का बड़ा स्नेह था। एक गृरीव ब्राह्मण की अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने तुलसीदास जी को घेरा। उन्होंने एक पुरज़े पर वह आधा दोहा लिख कर दिया कि ख़ानख़ाना के पास ले जाओ—

"सुरतिय, नरितय, नागितय, सब चाहत अस होय।" खानखाना ने बाझक को धन देकर तुलसीदास जी का उत्तर लिख दिया— "गोद लिये हुलसी « फिरै तुलसी सी सुत होय॥"

(३) महाराज मानसिंह—कहते हैं कि आमेर के महाराज मानसिंह और उनके भाई जगनसिंह प्राय: गोस्वामी जी के पास आया करते थे। एक मनुष्य ने एक दिन गोस्वामी जो से पुछा कि 'महाराज, पहले ते। आपके पास कोई भो नहीं आता था और अब एंसे ऐसे बड़े ले। आपके यहाँ आते हैं, इसमें क्या भेद है १११

गोस्वामी जो ने कहा-

"लाई न फूटी काड़िह, का चाई केंद्र काज। † सो तुलसी महँगो कियो, राम गरीव-निवाज ॥ घर घर भौगे द्रक पुनि, भृगत पुजे पाय। ते तुलसी तब राम विने, ते अब राम सहाय॥"

<sup>\*</sup> इस 'हुलशं' शब्द के दो अर्थों में यहाँ प्रयुक्त होने से कुछ लोग इसे इस बात का अस्पष्ट किन्तु तत्कालीन प्रभावा भानते हैं कि मास्वामी जी की माता का नाम हुलशी था।

<sup>्</sup>रां शानक्षाना का दोहा है— "मान भानक महंगे क्य, ससते तुन जल नाज। राहमन याते" कहत है, राम गरीब-नेवाज ॥"

(४) मधुमृदन संरस्वती—वैजनाथदास ने लिखा है कि शंकरमतानुयायो श्रो मधु-सूदन सरस्वती ने वाद में प्रसन्न होकर यह श्लोक इनकी प्रशंसा में बनाया था—

> "ग्रानन्दकानने क एचडबङ्ग मध्युलसीत्ररः। कावता मजनी यन्य राम-भ्रमर-मध्या॥"

गे। पालदास जो ने भी "रामायण-माहात्म्य" में यही पाठ दिया है धीर लिखा है कि काशो के पण्डितों ने राम। यह का धादर नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि इसकी धानन्दक। नन ब्रह्मचारा माने तो हम लोग भी माने । ब्रह्मचारा ने रामायह की बड़ी प्रशंसा की श्रीर उपर का श्लोक लिख दिया। काशिराज महाराज ईश्वराप्रसाद नारायहासिंह ने इस श्लोक का श्रनुवाद इस प्रकार किया है—

"तुलसी जाम तरु लसे, अन्दर्भानन खेत । किता जाकी मंजरी, नम-भ्रमर-रस लेत ॥"

(५) नन्ददास जो—यह बात प्रसिद्ध है कि बन के प्रसिद्ध किन, "रासप्ञचाध्यायो" के कर्ता, नन्ददास जा इनके भाई थे; परन्तु इसका कुछ प्रमाण नहां मिलता। बैजनाथदास ने नन्ददास जा की इनका गुरुभाई लिखा है। नन्ददास जा गीकुलस्थ गीम्बामा श्रा विद्वलनाथ जा के शिष्य थे धीर गीस्वामी जी के गुरु दूसरे थे। इससे यह भी ठीक नहां ठहरता। संभव है कि दोनों के विद्यागुरु कोई एक हों, या नन्ददास जी भी पहले नरहरिदास जो के शिष्य रहे हों, पोछे श्राकृष्णानुराक के कारण गीस्वामी विद्वलनाथ जो के शिष्य हो। नन्ददास जी के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है—"और सब गढ़िया, नन्ददास जिड़्या,"

"दा सो बाँबन वैष्णवां की बावीं" में इनकी तुलसीदास जी\* का सगा भाई लिखा है। बाबा वैणोमाधवदास ने इनकी गों० तुलसीदास का गुरुमाई धौर कान्यकुटज लिखा है।

(६) नाभा जो—"भक्तमाल" के प्रखेता नाभा जो इनसे मिलने काशो में आये थे; परन्तु उस समय गोस्तामी जा ध्यान में थे, नाभा जा से कुछ बात न कर सके। नाभा जी उसी दिन बुन्दावन चले गये। गोस्तामी जा ने जब यह सुना तो वे बहुत पछताये और नाभा जा से मिलने बुन्दावन गये। जिस दिन गांस्तामी जो नाभा जा के यहां पहुँचे, उस दिन उनके यहां वैष्यवां का भंडारा था, उसमें ये बिना बुलाये चले गये। नाभा जा ने जान-बुक्तकर इनका कुछ आदर न किया। परासने के समय खार के लिए कोई बर्तन न था। गांस्तामी जा ने तुरन्त एक साधु का जुता लेकर कहा कि इससे बढ़कर कौन उत्तम बर्न्न है। इस पर नाभा जा ने इन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आज मुक्ते भक्तमाल का सुमेरु मिल गया।

ऐसा न हो कि ये मुक्ते अभिमानी समक्त लें और भक्तमाल में मेरी कथा विगाड़ कर लिखें, इसी लिए तुलसीदास भंडारे में, वैरागियों की पंक्त के अन्त में, बैठे और उन्होंने कड़ा

<sup>\*</sup> ये दूसर तुलसादास सनाद्ध्य शहास थे जैसा कि नन्ददास के जीवन-चारत्र से स्रष्ट है। बल्लाम-सप्रदाय में नन्ददास का जावन-चारत्र प्रासद ह।

या स्वीर लेने के लिए एक वैरागी का जूता ले लिया। बहुत से लोग भ्राज तक कहते हैं कि नाभा जो के बनाये पद के, जो पहले उद्धृत किया जा चुका है, पहले चरण का ठोक पाठ यह है— "कलि कुटिल जोव तुलसी भये वाल्मीिक अवतार धरि।" इस पाठ से वाल्मीिक जो के साथ तुलसीदास जो की पूर्णीपमा हो जाती है, क्योंिक वाल्मीिक जो भी पहले कुटिल थे भीर तुलसीदास जो ने भी पहले नाभा जो से कुटिलता की।

(७) मोराबाई — मेवाड़ के राजकुमार भीजराज की वधू मीराबाई बड़ों हो भगवद्भक्त थीं। साधुसमागम में उनका समय बीतता था। इससे, संसार के उपहास के कारण, राधा जो की बहुत बुरा लगता था। उन्होंने बहुत समकाया-बुक्ताया पर मीरा जो ने एक न मानो; तब उनको मारने के बहुत उपाय किये गये, परन्तु भगवत्कृपा से सब व्यर्थ हो गये। अन्त में कुटुम्ब-बालों की ताड़ना सहते-सहते मीराबाई का चित्त बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का यश सुना था, इससे उनकी नीचे लिखा पत्र भेजा और पूछा कि मुक्तको क्या करना चाहिए ?—

"स्विस्ति भी तुलिंधी गुणा दूषणहरण गुसाई । बार्राह बार प्रणाम करहुँ हरे शोक समुदाई ॥ घर के स्वजन हमारे जेते सबन्ह उपाध बढ़ाई। साधुसग अरु भजन करत मीहि देत कलेस महाई ॥ बालपने ते मीरा कीन्हीं गिरधरलाल मिताई। सा ता अब छूटै नहि क्यों हूँ लगी लगन बरियाई ॥ मेरे मात पिता के सम ही हरिभक्तन सुखदाई। हमकूँ कहा उचित करिबो है सो लिखिए समुकाई ॥"

गोस्वामी जी ने उत्तर में यह पद लिख भेजा-

"जाके प्रय न राम बैदेही ।
तांजए ताहि कोटि बैरी सम जद्यां परम सनेही ॥
• तांत मात भाता सुत पति हित इन समान कोड नाहा ।
• रघुप'त विमुख जानि लघु तुन इन तजत न सुंकृति डेराहीं ॥
तज्या पिता प्रहलाद विभीषन बन्धु भरत महतारा ।
गुरु बोल तज्यो कंत ब्रज-यानतन में सब मंगलकारी ॥
नातो नेह राम के। मानिय सुद्धद र्सेच्य जहाँ लो ।
अंजन कहा आँख जो पूटै बहुतै कही कहीं लो ॥
तुल भी सा सब भाँत परम का सोई मतो हमारा ॥"

इसको पाकर मीरा जो ने घर छोड़ दिया और वे तीर्थाटन को निकल गई'। यह आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध हैं, परंतु मारा जा के समय में और इनके समय में बड़ा अन्तर है। गुँशो देवीप्रसाद के अनुसार मीराबाई की मृत्यु सन् १६०३ में हुई। भार-तेन्दु जो इस घटना का समय सन् १६२० निश्चित करते हैं। मूल गोसाई चरित के अनुसार यह घटना संवत् १५६८ की है। ऐतिहासिकों में मोराबाई के समय में मतभेद है।

<sup>\* &#</sup>x27;श्री तुलवी हुलानधान दुलहरन गोवाई ।"

<sup>•</sup> बहुत पुस्तकों में ये दो चरण नहीं है।

- (८) वेंग्रीमाधवदास के अनुसार संवत् १६१६ में सुरदास गोस्वामा जो से मिलने आये थे। कई लोगां ने सन्देह किया कि वे कोई और सुरदास रहे होंगे।
- (६) प्रसिद्ध गंगकवि भी तुलसीदास से मिलने गये थे। इन्होंने उनके माला जपने पर कुछ न्यंग्य किया। यह घटना १६६६ की कही जाती है।
- (१०) किव केशवदास से भी इनका समागम हुन्ना था। कोई इनका जोवित श्रवस्था में श्रीर कोई प्रेतयोनि में मिलना बतलाते हैं।
- (११) बनारसीदास से इनसे कई बेर शेंट हुई थी थीर जहाँगीर बादशाह ने भी इनके दर्शन किये थे।

### (१२) गोस्वामी जी के चमत्कार

(?) एक दिन तुलसीदास जा के यहाँ चोर चोरी करने गये ते। देखा कि एक स्यामसुन्दर बालक धनुष-बाग लिये पहरा दे रहा है। चोर लौट गये। दूसरे दिन वे फिर ध्याये और उन्होंने फिर उसी पहरंदार की देखा। तब उन्होंने सबेरे गास्वामी जा से पूछा कि "ध्यापके यहाँ श्यामसुन्दर बालक कौन पहरा देता है ?" गोस्वामी जा समक्त गये कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ता है। बस, जो कुछ उनके पास था, सब छुटा दिया। चेार भी इस घटना से गोस्वामी जा के चेले हो गये।

डाकृर प्रिश्चर्सन ने चे।रों की एक कहानी श्रीर भी लिखी है। वे लिखते हैं कि एक दिन काशी में, श्रॅंधरा रात के समय, गे।स्वामी जो घर लौट रहे थे कि रास्ते में चे।रों ने श्राकर घेर लिया। गे।स्वामी जो ने श्रविचलित भाव से हनुमान जो का स्मरण किया श्रीर यह दे।हा कहा—

"बासर ढार्सान के ढका, रजनी चहुँ दिस चोर। दलत दयानिध देखिए, कांन केसरीकिसेर॥"क

हनुमान जो ने प्रकट होकर चोरों को भगा दिया और गोस्वामी जो बेखटके चले गये।
(२) रामलाला धीर कृष्णलाला—यद्याप यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा अगत की रामलोला, जो ध्रव काशो में चित्रकूट की लोला के नाम से प्रसिद्ध है, गोस्वामी जा के पहले से होती था; परन्तु वर्त्तमान शैली की रामलाला गोस्वामी जो के ही समय से धारम्भ हुई है। यह लाला ध्रव तक अस्सी पर होती है धीर गोस्वामी जो के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें और लालाओं से पक बात की विलच्चता यह है कि और लालाओं में खर-दृष्ण की जो सेना निकलती है उसमें राचस लोग विमान पर निकाले जाते हैं, किन्तु यहाँ पर राचस लोग, जैसा कि रामायण में लिखा है, भैंसे, घोड़ आदि पर निकलते हैं। इसकी लंका का स्थान ध्रव तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है।

<sup>#</sup> यह दाहा 'दोहावलां" में है । कहावत है कि जब गोस्त्रामी जी हनुमान फाटक पर रहते थे तब श्रालईपुर मुहल्ला के जोलाहो ने इन्हें बहुत तंग किया था, इसा पर :न्होंने यह दोहा बनाया था।

रामलीला के अतिरिक्त गोस्वामी जा कुष्णलीला भी कराते थे। उनके घाट पर कार्त्तिक कृष्ण ५ को "कालियदमन" लीला अपन तक बहुत सुन्दर रीति से होती है।

- (३) मुर्ट का जिजाना—एक समय एक ब्राह्मण मर गया था। उसकी को सती होने के लिए जाती थी। गेम्बामी जो को उसने प्रणाम किया। इनके मुँह से निकल गया कि "सौभाग्य-वती हो।" लोगों ने कहा कि 'महाराज, इसका पित तो मर गया है, यह सती होने जाती है, श्रीर आपका आशीर्वाद कभी भूठा नहीं हो सकता।" गेम्बामी जो यह कहकर कि 'भक्छा, जब तक मैं न आऊँ तब तक इसे मत जलाना" गंगास्नान की चले गये श्रीर तीन घंटे तक भगवत्स्तुति करते रहे। मुर्दा जो उठा श्रीर जैसे कोई सोते से जागा हो वैसे उठकर कहने लगा कि, "मुक्को यहाँ क्यों लाये हो ?" यह कथा प्रियादास जो ने भी लिखी है।
  - (४) बादशाह की क़ैद-मुर्दा जिलाने की बात बादशाह के कान तक पहुँची। उसने इन्हें बुता भेता और कहा कि "कुब्र करामात दिखलाइए।" इन्होंने कहा कि "मैं सिवा रामनाम के ग्रीर कोई करामात नहीं जानता।" बादशाह ने इन्हें वैद कर लिया ग्रीर कहा कि. "जब तक करामात न दिखलाओंगे, छुटने न पाओंगे।" तुलसीदास जो ने इनुमान जो की स्तुति की । हनुमान जो ने अपनी वानरों की सेना से कोट को विध्वंस कराना धारंभ कर दिया श्रीर ऐसी दुरीत की कि बादशाह आकर पैरों पर गिरा श्रीर बोला कि "अब मेरो रचा कीजिए।'' तब फिर गेास्वामी जो ने इनुमान जा से प्रार्थना की, भीर वानरों का उपद्रव कम हुआ। गोस्वामी जो ने कहा कि भव इसमें हनुमान जा का वास हो गया इसलिए इसकी छोड़ दा, नया कोट बनवाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। प्रियादास जो ने भी इस कथा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अब तक कोई उस किले में नहीं रहता। परन्तु जान पड़ता है कि दिल्लो के नये किले के बनने पर पुराने किले में वानरों के अधिक निवास करने और कोट को तहस-नहस कर देने से ही यह बात प्रसिद्ध हो गई है। यह भी संभव है कि जहाँगीर ने इन्हें बुनाया हो श्रीर कुछ दिनों केद रक्खा हा। तुनसीदास की मृत्यु संवत् १६८० में हुई भीर बादशाह शाहजहाँ संवत् १६८५ में गद्दो पर बैठा श्रीर इसी ने नई दिलता (शाहजहाँनाबाद) बसाई और किला बनवाया। बैजनायदास ने लिखा है कि जहाँगोर ने अपने बेटे शाहजहाँ को नाम से नगर बसाया: परन्तु ऐसा नहीं है, नई दिल्ला की शाहजहाँ ने ही बनवाया था।

तुलसीदास जी ने इस समय स्तुति को जो पद बनाये थे वे ये हैं-

कानन मूचर बारि बयारि महा विष व्याधि दवा आर घेरे।

संकट केाट जहाँ तुलसी, सुत मातु-पिता सुत बन्धु न नेरे।।
रिखर्हें राम कुरालु तहाँ इनुमान से सेवक हैं जीह केरे।

नाक रसातल मृतल में रघुनायक एक सहायक मेरे।।
ऐसी तोहि न सूर्फिये इनुमान हठीलें। साहेब कहूँ न राम से तुम से न वसीलें।
वेरे देखत सिंह के सिंसु मेड्क लीलें। बानत हों किल तेरेक मनों गुनगन कोलें।।

हाँक सुनत दसकंघ के भये बंधन ढीले। से। बल गये। किथों भये अर गवगहीले !!
से क के। परदा करें त् समस्य सी ले। अधिक आपुते आपुनो सनमान सह ले !!
सीमत तुलसोदा की सुन सुजस तुंहों ले। तिहूँ काल तिनके। मले जे राम रँगीले !!
समस्य ्वन समीर के रघुवोर वियार ! मोगर की ने तो ह जो कार ले हि मिया र !!
तेनी महिमा तें चले चिंचनो निया रे ! ऑधियारे मेरी बार क्यों ? !अभुवन डॉजयार !!
के हि करना जन जान के सनमान किया रे ! के हि अब अवगुन आपनो कि र हार दिया रे !!
साथा खाचो मौंगा मैं तेरा नाम लिया रे ! तेरे बल, बलि, आजु लौ जग जाण जिया रे !!
जा तोसा होतो किरा मेरा हेतु हिया रे ! तो विशा बदन देखावता कहि वचन दया रे !!
तो सो जानानधान के। सब श्वामनी स्था रे ! तहें सुलसी के को कोन के। ताके। ताक या रे !!

उपद्रव-शान्ति के लिए जा पद बनाये थे वे ये हैं--

श्चिति आरत श्चात स्वारयी श्चांत दीन दुखारी। इनके। विलग्न न मानिये बोलहिँ न विचानी॥ लो । रीति देखा रुनी व्याकुल नरनारी । अति बरषे अनवरषेह देशिँ दैवहि गारी ॥ ना कहि आयो नाथ सों सौंसात मय भारा । कहि आयो कोबो छमा निज ओर निहारी ॥ समय मौकरे सुमारये समस्य ।इतकारी । सो सब ।वाध ३ पर करे श्राराध विसारी ॥ विगरी सेवक की सदा साहबाह सुधारी । तुलसी प तेरी कृपा निरुगधि निर्दारी ॥ कट काइये गाढे पड़े सान समाफ स्वाई । करिह अनमले के। मला आपना मलाई ॥ समस्य सम जा पावई बीर पीर पराई । ताहि तके सब ज्या नदी वारिांध न बोलाई ॥ श्चाने ग्राने का भला चह लोग लगाई। भावै जा जेहि तेहि भजे सुभ ग्रस्भ सगाई ॥ बौह बोल दे था।पये जो निज बरिआई। बिन सेवा सा पालिये सेवक का नाई ॥ चक चपलता मेरिये तुँ बड़ो बड़ाई। होत ब्रादरे ढीठ हा ब्रांत नीच निचाई। बान्दक्षीर ।बरदावली ।नगमागम गाई । नीको तुलसीदास के। तेरिये ।नकाई ॥ मगल मुर्गत माहत अन्दन सकल श्रमंगल-मृल निकदन ॥ पवन-तन्य सतन-हितकारी । हृद्य विश्वत श्रवध-विहारी ॥ मात्रापता गुरू गनपात सारद । । सवा धमेत सभु सुक नारद ॥ चरन बान्द बनवां सब काहू । देहु रामपद भांक निवाह ॥ बन्दड रामलखन बैदेही। जे तूलवी के परम सनेही॥

(५) वृष्यमूर्ति का राममूर्ति हो जाना—दिस्ता से गीसाई जो कुन्दावन गये। वहाँ वे एक मन्दिर में दर्शन करने गये। श्रोवृष्यमूर्ति का दर्शन करके उन्होंने यह दाहा कहा— 'का वरन उँ छ।व ब्राज की, मले विराजेड नाथ। तुलसी मस्तक तब नवै (जब) धनुष बान लेड हाथ॥"

कहते हैं कि उस समय भगवान ने वहाँ श्रारामचन्द्र जो को स्वरूप में दर्शन दिये, तब तुलसीदास जी ने दंडवत किया। इस कथा को श्रियादास जो ने भी लिखा है; किन्तु इसमें बड़ा सन्देह होता है, क्योंकि गोस्वामी जो ने कृष्णगातावली बनाई, सैकड़ों स्थानों पर भपने विनय को पदों में वृष्णगुणानुवाद किया श्रीर वे स्वयं कृष्ण-लीला (नागदमन-लीला) कराते थे, फिर वे ऐसी होष की बात क्योंकर करेंगे ? (६) हत्या छुड़ाना—प्रियादास जी ने एक ब्राह्मण के हत्या छुड़ाने की कथा लिखो है जिसका वर्णन ''विनय-पत्रिका'' के प्रसंग में देखे।

### (७) फुटकर

१—कहते हैं कि रामायण बनने के पोछे एक दिन गोस्वामी जो मिणकिणिकाघाट पर नहा रहे थे। एक पंडित ने, जिन्हें अपने पांडित्य का बड़ा घमंड था, इनसे ५ छा, "महाराज, संस्कृत के पंडित होकर आपने अंध को गँवारी भाषा में क्यों बनाया ?" गोस्वामी जो ने कहा, "इसमें संदेह नहीं कि मेरी गँवारी भाषा अभावपूर्ण है, पर आपके संस्कृत के नायिका-वर्णन से अच्छो ही है।" उसने पूछा, "यह कैसे ?" गोस्वामी जी ने कहा—

"मिनि भाजन विष पार्श्व पूरन श्रमी निहार । का छाँड़िय का संप्रद्विय कहहु विवेक विचार ॥"

(यह दोहा ''दोहावली'' का ३५१वाँ दोहा है पर उसमें भीर इसमें कुछ पाठान्तर है।)

२—घनश्याम शुक्त संस्कृत के धन्छे किन थे, पर भाषा-किनता करना उन्हें अधिक रचता था। उन्होंने धर्म-शास्त्र के कुछ श्रंथ भाषा में बनाये। इस पर एक पंडित ने उनसे कहा कि—''इस निषय को देननाया संस्कृत में न लिखने से ईश्वर अष्ट्रसन्न होते हैं; आगे से आप संस्कृत में लिखा कीजिए।" उन्होंने तुलसीदास जो से सलाह ली। गोस्नामी जो ने कहा—

"का भाषा का संसक्तित प्रेम चाहिए सीच। काम जो आवह कामरी का लै करै कमाच॥"

(यह दोहावली का ५७१वाँ दोहा है ग्रीर सतसई में भी है)

३—एक दिन एक अलखिये फ़्क़ार ने आकर ''अलख, अलख'' पुकारा। इस पर तुलसीदास जा ने कहा—

''इम लख हमें इमार लख हम हमार के बीच। तुलसी अलखे का लखे गुमनाम जपु नीच।।"

४— ज़िला सारन के मैरवा गाँव में हरीराम ब्रह्म का ब्रह्मस्थान है। कहते हैं कि कनकशाही विसेन के ब्रत्याचार से ब्रात्महत्या करके हरीराम ब्रह्म बने थे। यहाँ रामनवमा के दिन बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि इन हरीराम के यहांपवीत के समय तुलसीदास जा भी उपस्थित थे।

- ५-वैजनाथ जी के मन्य से नीचे लिखे स्फुट वृत्तान्त लिखे जाते हैं-
- (१) गोस्वामी जो के दर्शन धौर उपदेश से एक वेश्या को ज्ञान हुआ धौर वह सब तज कर हरिभजन करने लगी।
- (२) एक जीविकाविद्दीन पंडित बड़े दुखी थे। उनके लिए श्रो गंगा जी ने गोस्वामा जो की जिनती पर काशों के उस पार बहुत सी भूमि छोड़ दी।
- (३) मुर्दा जिलाने पर लोगों की भोड़ गोस्वामी जी के दर्शन की आया करती थी। गोस्वामा जा गुफा में रहते थे। एक बेर बाइर निकल कर सबको दर्शन दे देते थे। तीन लड़के

दर्शन के नेमी थे। एक दिन वे तीनों नहीं आये, इससे गोस्वामी जी ने इस दिन किसी को दर्शन न दिये। लोगों को बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन लड़के भी आये, परन्तु उनकी परीचा के लिए उस दिन गोस्वामो जी ने किसी को दर्शन न दिये। लड़की से वियोग न सहा गया, तड़प कर मर गये। तब गोस्वामी जो ने चरणामृत देकर उनकी जिलाया। लाग उनका प्रेम देखकर धन्य धन्य कहने लगे।

- (४) एक तांत्रिक दंडों की खों को कोई वैरागों भगा ले गया था। दंडों को यिच्यों सिद्ध थो। उसके द्वारा उसने बादशाह को पकड़ मेंगाया और हुक्म जारी करा दिया कि सबकी माला उतार लो जाय और तिलक मिटा दिये जायँ। जब काशों में गोस्वामी जो के पास राजदूत ग्राये तो सबकी भयंकर काल का रूप दिखाई दिया। सब भागे श्रीर जिन लोगों की कंठों माला उतरी थो वह सब गोस्वामी जी के प्रताप से, श्रापसे श्राप उनके पास पहुँच गई।
- (५) अयोध्या का एक भंगी काशी में आकर रहता था। उसके हैं ह से अवध का नाम सुनकर गोस्वामी जी प्रेमविहल हो गये। उन्होंने उसका बड़ा सत्कार किया और बहुत कुछ देकर उसे विदा किया।
- (६) एक समय ने जनकपुर गये थे। वहाँ के ग्राह्मणों को श्रारामचन्द्र जो के समय से बारह गाँव माफ़ा में मिले थे, जिनकी पटने के सूबेदार ने छोन लिया था। गोस्वामी जो ने श्राहनुभान जो की सहायता से उनके पट्टे फिर ब्राह्मणों की लौटवा दिये।
  - (७) काशी में, वनखंडा में, एक प्रेत इनके दर्शन से प्रेतयोनि से मुक्त हो गया।
- (८) चित्रकूट-यात्रा के समय रास्ते में एक राजा की कन्या की चरशामृत देकर इन्होंने पुरुष बना दिया। इसके प्रमाण में दोहावली के ये दोहे हैं—

"कबहुँक दरसन संत के पारत मनी ऋतीत। नारी पलट से। नर भयें। लेत प्रसादी सीत ।। रूलसा रघुर सेवतांहें 'म'टगो कालो काला। नारी पलट से। नर भया ऐसे दोन दशाला।।

- (स) प्रयाग में वे गोसाई मुरारिदेव जी से मिले थे।
- (१०) मलुकदास और स्वामी दरियानंद से इनकी भेंट हुई थी।
- (११) चित्रकूट मँदाकिनी में एक ब्राह्मण की दिरद्रता झुड़ाने के लिए दिरद्रमे। चनशिला ध्रापसे ध्राप निकल आई जो अब तक है।
  - (१२) तिल्ली से लौटते हुए एक ग्वाले की उपदेश देकर उन्होंने मुक्त कर दिया।
- (१३) वृन्दावन में किसी ने कहा कि श्राकृष्ण पूर्णायतार हैं धौर श्राराम अंशावतार हैं, सो ध्राप श्राकृष्ण का ध्यान क्यों नहीं करते ? गास्वामी जी ने कहा कि मेरा मन तो दशरथ-नन्दन के सुन्दर श्याम स्वरूप ही पर लुभा गया था। ध्रव विदित हुआ कि वे ईश्वर के धंशावतार भी हैं। यह धौर भी धच्छा हुआ। वृन्दावन में उन्होंने कई चमत्कार दिखाये।
- (१४) संडीले के स्वामी नन्दलाल चित्रकूट में आकर गोस्वामी जो से मिले। गोस्वामी जी ने उन्हें अपने हाथ से रामकवच लिखकर दिया था।

- (१४) मुक्तामिखदास जो नाम के एक महात्मा भवध में थे। उनदी बनाये पदों पर गास्वामी जो बहुत हो राभे थे।
- (१६) अवध से वे नैमिषारण्य आये। स्करचेत्र का दर्शन किया, पसका में कुछ दिन रहे। सिवार गाँव में कुछ दिन रहे। यहाँ सीताकूप है। यह स्थान श्रासीता जा का है। कुछ दिन वे लच्मण्पुर (लखनऊ) में रहे। वहाँ के एक निरचर दान जाट की अच्छा किव बना दिया और अच्छा जाविका करा दो। वहाँ से थोड़ा दूर मिल्आईं गाँव में भीडम नामक एक भक्त रहते ये। उनके बनाये नखसिख की सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ उनसे मिन्नने के लिए आये। चनहट गाँव होते, एक कुएँ का जल पाते और उस जल की बड़ाई करते मिलहाबाद में आकर उन्होंने हेरा किया। वहाँ एक भाट भक्त थे। उनको अपनी रामायश दा। वहाँ से वालमीकि जो के आश्रम से होते, रसुलाबाद के पास कोटरा गाँव में वे आये। यहाँ वे अनन्य मावव से मिले। ये बड़े भक्त और किव थे। यहाँ गोत्वामी जा ने "मैं हरि पतितपावन सुनं" यह पद बनाया। अनन्य माववदास ने उत्तर में यह पद बनाया—

"तवत कहाँ पावत नर रह्या जबते गुरु उपदेव दोन्यो नाम नोका गह्यो ॥ लोह जैसे परास पारव नाम कंचन नह्या कर्य न काव-कांव लेडु स्वत्मा अजन चाहन चह्यो ॥ उभार आयो ।वरह बानी मील महाँगे कह्या । खीर नीर तें भयो न्यारा नरक ते ।नबह्या ॥ मूल माखन हाथ आयो त्याम सरवर मह्यो । अनन्यमाध्व दाव बुलवी भव-जलाध निवेह्यो ॥

वहाँ कुछ दिन रह कर वे ब्रह्मावर्ष (बिट्रर) में गंगातट पर मा रहे। वहाँ से वाल्मोंकि जो के स्थान से होते संडोले में माये। रास्ते में ठहरते-ठहराते, नैमिपारण्य होते फिर वे भवध में भ्रा गये।

- (१७) संडाले में वे एक त्राह्मण की कह आये थे कि तुम्हें बड़ा कुष्णभक्त बेटा होने-वाला है। एसा हो हुआ। उनके पुत्र मिश्र वंशाधर बड़े भक्त और किव हुए।
  - (१८) नैमिषारण्य में एक महात्मा रहते थे। उनसे वे मिली।
- (१६) मिसिरिष कं पास एक जैरामपुर गाँव है। वहाँ भाकर उन्होंने एक सूखी डाली गाड़ दी। वह पंड़ हो गई, उसका नाम उन्होंने वशीवट रक्खा भीर भाजा की कि श्राराम-विवाहीत्सव के दिन श्रगहन सु० ५ की यहाँ रासलीला कराया करो। वह प्रतिवर्ष श्रव तक होतो है।
- (२०) रामपुर में जकात के लिए इनकी नाव रोक दा गई थी। तब इन्होंने सब कुछ वहां लुटा दिया। ज़मांदार ने जब सुना तो वह आ पैशं पर गिरा और बड़े आपद से उन्हें घर लाया। प्रसन्न होकर उसकी उन्होंने एक प्रति रामायस की दो।

<sup>\*</sup> कहते हैं कि रामायस को यह प्रति अप तक वत्तमान है। हमें भी इसके दर्शनों का सीमाग्य प्राप्त हो चुका है। यह जिनके अधिकार में है वे उसकी परीचा नहीं करने देते। साथ हा लोग यह भा कहते हैं कि इसमें कई स्थान पर चेकि है। इससे इस प्रति के तुलसीदास जा द्वारा लिखित हाने में सदेह है।

- (२१) कृवि गँग गोस्वामी जी से मिलने काशी आये थे।
- (२२) जहाँगार उनसे मिलने भाया था भीर उसने बहुत कुछ देना चाहा, पर गोस्वामी जी ने कुछ प्रहण न किया।
- ६—पंडित महादेवप्रसाद त्रिपाठो ने गोस्वामी जो के चरित्रवर्शन में "मिक्तित्रिलास" नामक प्रन्य लिखा है। उससे जो विशेष बार्ते विदित हुई वे यहाँ लिखा जाती हैं—
- (१) गोस्वामी जो के माता-पिता का स्थान पत्थाजा में था। गर्भस्थिति श्रन्तर्टेंद के सरी गाँव में हुई। वहाँ से श्राकर राजापुर में गोस्वामी जो का जन्म हुआ।
- (२) वे लोग मालवा की आर चले; रास्ते में सूकरचेत्र (सीरों) में नरहरिदास से तुलसीदास जो ने रामचरित्र की कथा सुनी।
- (३) माता-पिता ने इनका जनेक किया, श्रीर विद्या पढ़ाई। बचपन में नरहरिदाम ने उपदेश किया। जब माँ-बाप मर गये, तो गुरु ने आज्ञा देकर इन्हें राजापुर भेजा। वहाँ इन्होंने विवाह किया। फिर स्नो का उपदेश हुआ।
  - (४) \* वज में सुरदास से इनकी भेंट हुई।
  - (५) भांड्छे में केशवदास को इन्होंने प्रेतयोनि से खुड़ाया।
  - (६) काशी में इनकी सेवा टेाडरमल करते थे।
- ७—महाराज रघुराजिसंह ने अपने भक्तमाल में जो चरित्र लिखा है, उसमें की विशेष बाते लिखी जाती हैं—
  - (१) स्त्रा के उपदेश के पीछे गुरु ने सूकरक्षेत्र में रामायश का उपदेश किया।
- (२) एक ब्राह्मण के लड़के को इन्होंने इनुमान जा के द्वारा यमपुरी से लौटा रूगाया।
- (३) दिल्लों में एक मतवाला हाथों इन पर दूटा, श्रोरामचन्द्र जी ने तीर से उसकी मार गिराया।
- (४) इन्होंने काशी में विनयपत्रिका बनाकर विश्वनाथ जा के मन्दिर में रख दी थो। विश्वनाथ जा ने उस पर सही कर दी।

#### (१३) अन्तकाल

जहाँगोर सन् १६०५ (संवत् १६६२) में गहां पर बैठा और सन् १६२७ (संवत्-१६८४) में उसकी मृत्यु हुई। उसके राजत्वकाल में सन् १६१६ (संवत् १६७३) में पंजाब में महामारो (प्रेग) फैली और सन् १६१८ (संवत् १६७५) से ८ वर्ष तक आगरे में इसका प्रकीप

<sup>\*</sup> किसा ने तुलसीदास स स्वदास की प्रशंसा की, उस पर तुरूसीदास ने कहा कि — कृष्णचन्द्र के सुर उगसी। तातें इनकी बुद्धि हुष्यसी। रामचन्द्र इसरे रक्षवारा। विनिद्धि कुष्टि नोइ कीउ संसारा॥

रहा । 'तुजुकजहाँ गैरिने' में इसकी भीषश्वता का पूरा वर्शन है। श्रागरे में इससे १०० मनुष्य नित्य मरते थे, लोग घर-द्वार छोड़कर माग गये थे, मुदी को उठानेवाला कोई न था, कोई किसी के पास नहीं जाता था।

'कवितावली' के १३७वें कवित्त में तुलसीदास जो ने लिखा है—''बांसी विश्वनाथ की विषाद बड़ी बारानसी बुक्तिये न ऐसी गति शंकर सहर की।'' इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय कद्र वीसी थी। ब्योतिष की गगाना के अनुसार यह समय संवत् १६६५ से १६८५ तक का है।

ं कवित्त १७६ में तुलसीदास जो काशी में महामारी होने का वर्णन इस प्रकार

"शंकर सहर सर, नर नारि वांरचर विकल सकता महामारी माँजा भई है।
उन्नरत, उतरात हहरात, मरिजात, भभरि भगत जल यल मीचु मई है।।
देव न दशालु, महिपाल न कुरालु चित्त, बारानसी बार्ज़त अनीति नित नई है।
पाहि रचुराज, पांह किरिराज, रामदूत रामहूँ की बिगरी तुही सुधारि लई है।।"

इससे स्पष्ट है कि संवत् १६६५ और १६८५ के बाच काशी में महामारो का उपद्रव हुआ था। यह समय पंजाब और आगरे में इसके प्रकोप-काल से, जो ऊपर दिया है, मिलता है।

कवित्त १७७ में तुलसीदास जी लिखते हैं-

"एक तो कराल कलिकाल सुल मूल, तामें कोढ़ में की खाज सी सनीचरी है मीन की। वेद धम दूरि गये, माम चोर भूप भये, साधु सीसमान, जाम, रीति पाय पीन की।। दूबरे को दूसरों न धाम, राम दयाधाम, रावरी ई गति वल विभव विहीन की। लागैगी पै लाज वा विराजमान विद्दहिँ महाराज, आजु जो न देत दाद दीन की।।

इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यह वर्षान है उस समय मीन के शनैश्चर थे। गणना के अनुसार मीन के शनैश्चर संवत् १६६६ से १६७१ में हुए थे। अतएव जान पड़ता है कि काशी में महामारी का प्रकाप उसके आगरे में फैलने के ४-५ वर्ष पहले हुआ हा। जा हो, इसमें सन्देह नहीं कि सत्रहवाँ शताब्दा के अन्तिम चतुर्थांश में काशों में प्रेग फैला हुआ था।

'कवितावली' का अंतिम अंश हनुमानबाहुक है जो १८३ वें कवित्त के अन≂तर आरम्भ होता है। इसके कुछ अंश हम नीचे उद्भृत करते हैं जिससे यह विदित होगा कि तुलसीदास जो को महामारी रोग हो गया था।

"जानत जहान हनुमान के। नेवाज्यो जन, मन अनुमानि बाल बोलि न विशारिए। सेवा जोग तुलसी कवहुँ ? कहाँ चुक परी, साहब सुमाय कवि साहब सँमारिए।। श्रापराधी जानि कीजै सौसति सहस मौति, मोदक मरै जो लाहि माहुर न मारिए। साहसी समीर के दुलारे रघुवीर जी के बाँह पीर महावीर बेग ही निवारिए। २०॥ बात तकमूल बाहु सुल कांप कच्छु बेलि उपजी सकेलि कांप खेल ही उस्वारिए।।२४॥ भाल की, कि काल की, कि रोष की, त्रिदोष को, है वेदन विषम पापताप छलछाँह की।
करमन फूट की, कि जंत्र मन्त्र बूट की, पराहि जाहि, पापिनी; मजीन मन माँह की।
पैहिंह सजाय न तु कहत बजाय तोहि बावरी न होहि बानि जानि कपिनाह की।
श्रान हनुमान की, दोहाई बलवान की, सपथ महाबीर की जो रहै पीर बाँह की। २६॥

श्चापने ही पाप तें, त्रितार तें, कि साप तें बढ़ी है बौंह बेदन कही न साह जाति है।

श्रीषध अनेक जन्त्र मन्त्र टाटकादि किये, बादि भये देवता मनाये श्रिष्ठकाति है।। करतार, भरतार, हरतार, कम काल को है जग जान जो न मानत हताति है।

चेरो तेरो तुलसी तूँ मेरो कहा। रामदृत ढील तेरी बीर मोहि पीर तें रिगति है। १३०।।

पौय पीर, पेट पीर, बाँह पीर, मुँह पीर, जर जर सकल सरीर पीरमई है।

देव भृत पितर करम खल काल ग्रह मोहि पर दवरि दमानक सी दई है।। हों तो बिन मोल ही बिकानो, बाल बारे ही तें ऋट राम नाम की ललाट खिलि लई है।

कुम्मज के किंकर विकल बूड़े गोखुरान हाय राम राय! ऐसी हाल कहूँ भई है।।३८॥ जीवों जग जानकी जीवन के कहाय जन, मारबे को बारानसि बारि सुरसरि को।

तुलसी के दुहूँ हाथ मोदक है ऐसी ठाँउ जाके जिये मुखे सोच करिहैं न लरिको।। मोको मूठो सौचो लोग राम को कहत सब मेरे मन मान है न हर को न हरिको।

भारी पीर दुसह सरीर तें विदाल होत सोऊ रघुवीर वितु दूरि सकै करिको ॥४२॥ इमन्तिम कवित्त यह है—

कहीं हनुमान सो रुजान रामराय सो कुपानिधान शंकर सो सावधान सुनिए। हरष विधाद राग रोष गुन दोषमई बिरची बिरंचि सब देखियत दुनिए॥ माया जीव काल के करम के सुभाय के करैया राम वेद कहें सौंची मन गुनिए। हस्ह तें कहा न होय हाहा सो बुक्तैए मोहि हों हूँ रहीं मौन ही बयो सो जानि जुनिए।।४४॥

इन उद्धरमों से स्पष्ट है कि तुलसीदास जी की बाँह में पोड़ा प्रारम्भ हुई, फिर कीख में गिलटो निकली। धोरे-धोरे पोड़ा बढ़ती गई, ज्वर भी आने लगा, सारा शरीर पोड़ामय हो गया। भनेक उपाय किये, जंत्र, मंत्र, टेाटका, ओषि, पूजा, पाठ सब कुछ किया पर किसी से कुछ न हुआ। बीमारी बढ़ती ही गई। सब तरह की प्रार्थना कर जब वे बक गये तब अन्त में यही कह कर सन्तीष करते हैं कि जो बीया है सो काटते हैं।

बीमारी के बहुत बढ़ जाने और निराश होने पर कवित्त ३५ कहा गया था।

धैरि वियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि ज्यौं बासर सजल धन घटा धुकि धाई है।
बरखत बारि पीर जारिए जवासे जस रोध किन दोष धूम मूल मिलनाई है।
करनानिधान इनुमान महा बलवान हेरि हाँकि फूँकि फ्रीजें तें उड़ाई है।
खायो हतो तुलसी कुरोग राँड राकसान केसरी किसोर रास्ते बीर बरिखाई है।

इसके अनन्तर तुलसीदास जी अच्छे हो गये, पर शरीर बहुत शिथिल हो गया। अन्त में संवत् १६८० के श्रावण मास में अन्त निकट जान कर वे गंगातट पर आ पड़े। वहाँ पर चोमकरों का दर्शन करके उन्होंने यह कवित्त कहा था जो 'कविता क्री' का अन्तिम कवित्त है। "कुंकुम रंग मुश्रंग जितो मुख्यन्द से। चन्दन होड़ परी है। बोखत चलां समृद्ध चुनै अवलोकन से।च 'वचार ग्ही है॥ गौरी कि गंग 'वहंगान वेख क मंजुल पूर'त भोद मरी है। पेषु सम्म प्यान समै सब सेक्स-विमोचन क्षेमकरी है?"॥

इस कवित्त में "पेषु सप्रेम प्यान समै" से स्पष्ट है कि यह कवित्त भरने के कुछ ही पूर्व कहा गया था।

कहते हैं कि तुलसीदास जी का अन्तिम दोहा यह है-

"राम नाम जस बर्रान कै, भयउ चहत ऋव भीत। तुलसी के मुख दीजिये, ऋव ही तुलसी सेंान।।"

इन सब बातों पर ध्यान देने से यहा सिद्धान्त निकलता है कि गोम्बामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी में हुई। इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है—

संवत शोरद से असी, असी गंग के तीर । सावन सूक्ष स्थानी, तुलसी तज्यो शरीर म

पर वेशामाधवदास तीसरा चरण इस प्रकार लिखते हैं—"श्रामण स्थामा तीज शिन।" ह्योतिष की गणना से ये तिश्वियाँ ठाक उत्तरती हैं। इस तिथि के पन्न में एक बात विशेष महत्त्व की है। टोडर के वंश में अब तक इस तिथि को तुलसीदास के नाम से सीधा दिया जाता है।

# (१४) गोस्वामो जो के ग्रंथ

क्षेत्रकामी जो को कनाये १२ अंब प्रसिद्ध हैं जिनमें ६ बड़े और ६ छोटे हैं। बड़े ६ ये हैं—

१—दोहायली २—कविकसमायख ३—गोताबसी ४—समाझा ५—विनयपत्रिका ६—रामचरितमानस दा रामायख । द्ये दें ६ ये हैं—

१—रामललानहस् २—वैराग्यसंदीननी ३—वरवै रामायण ४—पार्वतीमंगल ५—जानकीमंगल ६—कृष्णगीतावला।

इनके अतिरिक्त नीचे लिखे १० प्रन्थों के नाम ग्रीर भी "शिवसिंह-सरीज" ग्रादि में मिलते हैं—

१—रामसतसई, २—संकटमो चन, ३—हनुमद्बाहुक, ४—रामसलाका, ५—छंदा-बली, ६—छप्पय रामायण, ७—कडला रामायण, ८—राजा रामायण, ६—कृतना रामायण, १०—कुण्डिलया रामायण।

इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं ग्रीर कई दूसरे शन्यों के ग्रंशमात्र हैं, परन्तु एक ''रामसत्तर्सई'' बड़ा शन्थ है। सम्भव है कि कोई कोई एक अन्ध के दो नाम पढ़ जाने से हो बेर गिन गये हों।

वाबा वेशोमाधवदास में गोस्वामी जो के धम-लिसित प्रंथों का धपने मूज चरित में उल्लोस किया है भीर धनेक के विषय में उक्षके निर्माय का संचत् भी दिया है।

| (१) रामगातावली—     | संवत्     | १६२⊏           |
|---------------------|-----------|----------------|
| (२) कृष्णगातावली    | "         | १ं६२⊏          |
| (३) राचरितमानस      | 27        | १६३१           |
| (४) कवितावली        | 77        | १६२⊏-१६३१      |
| (४) विनयपत्रिका     | "         | १६३६-१६३-      |
| (६) दाहावली         | 97        | १६४०           |
| (७) सतसई            | 97        | १६४२           |
| (८) रामलतानहळू      | "         | <b>१</b> ६४३ ′ |
| (६) जानकामङ्गल      | 79        | १६४३           |
| (१०) पार्वतीमङ्गल   | <b>33</b> | १६४३           |
| (११) बरवै रामायगा   | "         | े १६६-६        |
| (१२) हनुमानवाहुक    | 77        | १६६-८-१६७१     |
| (१३) वैराग्यसंदीयनी | ,,        | १६७२           |
| (१४) रामाज्ञा       | "         | १६७२           |
|                     | •         | Y 4 545 7      |

भव हम तुलसीदास जो की इन प्रन्थों का वर्शन करते हैं—

- (१) गातावली—यह ग्रंथ राग-रागिनियों में बना है। इसे कवि ने क्रम से बनाया है। लीला-क्रमानुसार थै।र सब छन्द एक दूसरे से मित्रते हुए हैं। इस प्रथ में किव ने ब्रज क किव में और कृष्णलाला का बहुत कुछ अनुकरण किया है। बाललीला, पालना, महादेवलाला, हिंडीला, होला आदि कृष्णलोला की तरह हैं। कथाप्रसंग प्राय: रामायह से मिलता हुआ है। यह रामायण अत्यन्त माधुर्यमय है और मधुर लालाओं ही का इसमें विशेष वजन भी किया गया है। इसमें भी सात कांड हैं।
- (२) ऋष्यगीसावला—इस प्रंथ में श्राष्ट्रच्याचरित्र वर्शित है। सब ६१ पद हैं। अज के किवियों की-सी कविता है। कदाचित् यह प्रन्थ अज में ही बनाया मो गया हो। कृष्णलाला पूरी-दूरो नहीं है इच्छा के अनुसार किसी-किसी लाला का वर्शन किया गया है। पहले बाल-चरित्र है, फिर यथाक्रम गोपी-उलाहना, ऊषल से बंधना, इन्द्रकीप, गावर्धन-धार्थ, खींकिलाला, शोमा-वर्शन, गोपिका-प्राति, मथुरागमन, गोपिका-बिलाप, उद्ध्वनीपोसंबाद, क्रमरगात और धन्त में हौपदा के वस्त्र बढ़ाने की कथा है।

यह प्रंथ, प्रंथ के क्रम से बना नहीं जान पड़ता, समय-समय पर कृष्ण-चरित्र को जो कवितः यें बनो हैं, उन्हों का यह संप्रह है।

(३) रामचरितमानस वा रामायण —इस अद्भुत भन्य का ग्रीस्वामी जो ने संवत् १६२१ चैत्र शुक्त ६ (रामनवनी) संगलवार का आरम्भ क्या— संवत सोरह से इकतीसा। करडँ कथा हरि पद घरि सीसा॥ नौमी मौमवार मधुमासा। श्रवधपुरी यह चरित प्रकासा॥

, х х х

विमल कथा कर कीन्ह अरंगा। सुनत नसाहिँ काम-मद-दंशा।।
यह गोस्वामो जो का सर्वोत्तम भन्थ है और इसे बनाने का उन्होंने छोटो ही अवस्था
में संकरूप किया था। वे स्वयं लिखते हैं—

नागवालक जो कथा सोहाई। मरद्वाज मुनिवरहि सुनाई॥

× × × ×

शंसु कीन्द्र यह चरित सुद्दाना । बहुरि कृपा करि उमहिँ सुनावा ॥ सोद्द सिव कागसुसुंदहिँ दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ तिह्र सन जागवालक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥

× × × × × × में पुनि निज गुरू सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुभी नहि तसि बालपन, तब ऋति रहेड असेता।

x x x x

तदांप कही गुरू बाराह बारा। समुिक परी कञ्जु मात अनुसारा॥

उसी समय यह विचार किया—

ं भाषा बद्ध करांव मैं साई। मारे मन प्रनोध केंहि होई॥

इससे जान पड़ता है कि इस कथा की लिखने की इच्छा गेस्वामो जी की बचपन ही से थी। नीचे लिखे देहों से जान पड़ता है कि या तो इसकी उन्होंने छोटा ही अवस्था में बनाया था अथवा अपनी नम्नता दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है—

> संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल बिनय सुनि करि कृषा, राम चरन-रति देहु॥ कवि केविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुर्विच लखि, मापर होहु कृषाल॥

प्रा किया, क्योंकि अन्त में समय और स्थान नहीं लिखा है, केवल महिमा लिखकर उसे समाप्त कर दिया है। पर बाबा वेखामाधवदास ने लिखा है कि दो वर्ष, सात मास और २६ दिन में यह अन्य संवत् १६३३ के मगिसर मास ग्रुष्ठ पच पंचमो मंगलवार को समाप्त हुआ। अनुमान से लोग यह कहते हैं कि गे।स्वामो जो ने इसे अरण्यकाण्ड तक अयोध्या में और किष्किन्धा से उत्तर तक काशो में बनाया, क्योंकि और कहां काशी का वर्षन न करके किष्किन्धाकाण्ड के मंगलाचर स में लिखा है—

युक्ति जनम महि जानि, ग्यान खानि अघहानिकर। बहुँ वस संभु मनानि, सा कासी सेह्य कस न॥ इस प्रन्य का नाम गोस्वामो जो ने रामचरितमानस रक्खा परन्तु लोकप्रसिद्ध नाम हुन्ना रामायण। यों ही इसके सात भाग करके गोस्वामी जो ने उन भागों का नाम सोपान स्मर्थात् साढ़ो रक्खा, परन्तु लोकप्रसिद्ध नाम हुन्ना काण्ड। इस प्रकार से इसके नीचे लिखे सात काण्ड हुए।

- १—बालकाण्ड, २—श्रयोध्याकाण्ड,\* ३—श्ररण्यकाण्ड, ४—किष्किन्धाकाण्ड, ५—सुन्दरकाण्ड,६—लङ्काकाण्ड, ७—उत्तरकाण्ड । इन सातों काण्डों में यथाक्रम यह कथा है ।
- (१) बालकाण्ड—मंगलाचरण, धन्थरचना का कारण, नाममाहात्म्य, धन्थरचना-समय, सप्तसोपान का क्ष्पक, कथा-संचेप, भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद, सती-शिव-संवाद और संशय, दच्च-यज्ञ, सती-शरीर-त्याग, पार्वती-जन्म, पार्वती-महादेव-विवाह, पार्वती का रामचरित्र-विषयक प्रश्न, शिव जो का काकभुशुण्डि-गरुड़-संवाद में वर्णित रामचरित्र-वर्णन, रावण-जन्म-कारण, नारद-शाप, कर्दम-देवहूति-वर, प्रतापभानु राजा की कथा, रावण कुम्भकर्ण और विभीषण का जन्म, रावण-तपस्या और वरशित्र, मेघनाद-जन्म, रावण का अत्याचार, पृथ्वो की पुकार, देवतों का भगवान के यहाँ जाकर पुकार करना तथा भगवान का अवतार लेने की शितका, राम-जन्म, भरत, लच्मण और सङ्क्ष्र का जन्म, बाल-लोला और संस्कार, विश्वामित्र का राम-जन्मण को माँगना, राम-जन्मण का मुनि के साथ जाना और अहिल्या-उद्धार, ताड़कावध, यज्ञरच्चा, जनकपुर-गमन, फुलवारा, धनुष्यज्ञ, परशुराम-संवाद, विवाह, बिदाई, अयोध्या में आना और मङ्गजाचार होना, फलस्तुति।
- (२) अयोध्याकाण्ड मंगलाचरण, रामचन्द्र जो की युवराज पद देने का दशरथ का विचार, मन्थरा का कैकेयों को बहकाना, कैकेयों का कोप-भवन में जाना, राम-जानको-ज्ञ सम्यावनगमन, निषादमिताप, प्राम-वासियों और वन-वासियों का प्रेम, सुमन्त्र का लौटना, केवट का पाँच पखारना और पार उतारना, प्रयाग पहुँचना, भरद्वाज मुनि से भेंट, प्रामवासी नर-नारियों का सरल प्रेम, वाल्मीिक के आश्रम में आना, चित्रकूट-निवास, सुमन्त्र का अयोध्या लौटना, दशरथ-प्राश्व-त्याग, भरत का निव्हाल से बुलाया जाना, भरत-विलाप, कैकेयों को धिकारना, दशरथ की किया करना, भरत का वन में रामचन्द्र जो के पास जाना, भरत-मनावन, जनक का चित्रकूट पहुँचना, रामचन्द्र जी का सबको समक्षा कर लौटाना, भरत का रामचन्द्र जो का खड़ाऊँ को रख कर राज्य का प्रबन्ध करना और आप तापस के वेप में रहना, फलस्तुति।

इस काण्ड को तुलसीदास जा ने बड़े मनायांग से बनाया है। इसमें से यदि तापस की कथा निकाल ला जाय ता सर्वत्र ८ चौपाई पर १ दोहा और २५ दोहे पर १ छन्द भीर १ सोरठा यह कम है। तापस की कथा के लिए अयोध्याकाण्ड का ११०-१११ वाँ दोहा देखिए।

<sup>\*</sup> तुलसीदास के। अयोध्या नाम क्विकर नहीं था, उन्होंने सबंद अवस् ही लिखा है। रामायस भर में कदाचित् को ही एक जगह अयोध्या नाम आया है।

(३) धारण्यकाण्ड—मङ्गुलाचरध, कौते का जानकी जो के चरध में चांच मारना, चित्रकृट से रामवन्द्र जा का चलना, धाट ऋषि से भेंट, धारण्य-सीता-संत्राद, शरणंग ऋषि से भेंट धीर ऋषि का शरीर-स्थाग, सुती हक्ष-मिताष, धारण्य-ऋषिमिताष, टंडकवनवास, लहमध को रामचन्द्र जी का भक्ति-झानादिक का उपदेश, शूर्षण्या की नाक काटना, खर-दृष्ध की लड़ाई, शूर्षण्या का रावण के यहाँ पुकार करना, रामचन्द्र जी का सीता की आगिन की सौंगना, रावण-मारीव-मंत्रणा, कनकमृत, सीताहरख, जटायु-रावण-युद्ध, सीता की धाराक-वाटिका में रखना, रामचन्द्र जी का विलाप धीर जानकी की हुँदना, जटायु से भेंट धीर जटायु का मरना, शवरीमंगल, पम्पासर पर रामचन्द्र जी का विश्वाम, नारद-आगमन, नारद-रामचन्द्र-संवाद, फलस्तुति।

बहुतों के मत से इस काण्ड के आठवें सेारठे पर अयोध्याकाण्ड को समाप्ति है।

- (४) किष्कन्थाकाण्ड—मंगलाचरण, काशी की वन्दना, वानरों के राजा सुन्नोव से आ रामचन्द्र जी की ऋष्यमूक पर्वत पर भेंट होना धीर मैत्री करना, बालिवध, वर्षावर्षन, सुन्नाव का सीता की खोज में वानरों को भेजना. ढूँढ़ते ढूँढ़ते वानरी का एक तपस्त्रिनी की सहायका से सम्पाति के पास पहुँचना, सम्पाति का सीता का पता बतजाना, वानरी का समुद्र के किनारे आना, फलस्तुति।
- (५) सुन्दरकाण्ड-हनुमान जी का समुद्र लाँच कर लंका में जाना, सुरसा से हनुमान जी की भेंट, लंका-शोभावर्णन, हनुमान-विभाषण-मिलाप, प्रशोक-वाटिका में छिपकर साता-दर्शन, रावण का जानकी को भय दिखलाना, त्रिजटा का सीता की ढाढ़स देना, हनुमान् का प्रकट होकर सीता की मुद्रिका देना, इनुमान-सीता-संवाद, हनुमान जी का वाटिका-विष्वंस करना, रावण के लड़कों से इनुमान जी की लड़ाई और अन्नयकुनार का मारा जाना, मेबनाद का हनुमान जी को पकड़ कर रावण के सामने लाना, हनुमान-रावण-संव द, हनुमान जी का पूँछ में कपड़ा लपेट कर आग लगा देना, इनुमान जी का लंका जना कर सीता जी से बिदा मांगना, सीता जी का श्रारघुताथ से श्रामा दुःख कहनाना, हनुमान जी का रामचन्द्र जी के पास त्राकर सीता का सन्देना कहना, श्रा रामवन्द्र जी का वानरों की सेना के साथ लंका के लिए यात्रा करना, मन्दोदरी का सवण की समकाना कि सीता को फर दो, रावण का हठ, विभीषण का सममाना, रावण का न मानना, विभाषण का श्रा रामचन्द्र जी के पास माना, राभचन्द्र जी का विभी वस की शरस में रखना, रामचन्द्र जो का समुद्र-किनारे ग्राना, रावस के दूत का छिपकर भ्राना, वानरों का दूत की सताना, लच्म ब जो का छुड़वा देना, दूत का जाकर रावस से रामगुष बलानना, मंत्रों का रावस की समकाना, रावस का अनादर करना, मंत्रों का रामचन्द्र जी के पास ब्राना, सम्द्र पर रामचन्द्र जी का क्रोब करना, समुद्र का ब्राकर विनती करना, और पुल बाँधने का उपाय बतलाना, फलस्तुति ।

इम काण्ड को लोग शुभफलद कहते हैं, मन-कामना सिद्ध होने के लिए लोग प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं।

(६) लंकाकाण्ड — मंगलाचरख, नल-नोल का पुल बाँधना, राम वन्द्र जी का शिवलिंग स्थापन करना, समुद्रपार उतर कर डेरा डालना, मन्दादरी का रावख की फिर समकाना, मन्त्रि में का समकाना, सुबेत पढ़ाड़ पर लेटे हुए श्रा राम वन्द्र जी का चन्द्रमा की देखकर शोभा वर्णन करना, मन्दादरी का फिर रावख की समकाना, रावख का न मानना, श्रंगद-संवाद, मंदोदरा का किर समकाना, युद्धारंभ, घीर युद्ध, माल्यवान का रावख की समकाना, युद्ध, लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध, लक्ष्मण-शक्ति, हनुमान का श्रोधव लाने का जाना, भरत-हनुमान-संवाद, श्रम-विद्धाप, लक्ष्मण का श्रम्का होना, कुम्भकर्ण-रावण-संवाद, कुम्भकर्ण-युद्ध, कुम्भकर्ण का मारा जाना, मेघनाद-युद्ध, मेवनाद-वध, रावण-युद्ध, रावण-यद्ध-विध्नंस, घार युद्ध, त्रिजटा-सीता-संवाद, युद्ध, रावण का मृत्यु, मन्दोदरो-विद्धाप, रावख की दाहंकिया, विभाषण का राज्यामिषेक, इनुमान का सीता की लाना, सीता का ध्यान-परी ता, देवतों को स्तुति, पुष्पक विमान पर चढ़ कर राम चन्द्र का श्रवध की यात्रा करना, फलस्तुति।

इसमें युद्ध-वर्णन रोवक नहीं है। भक्तिपत्त का अवलंबन करने से रावश के उत्कर्ष की कम कर देने के कारक युद्ध-वर्णन फीका हो गया है।

(७) उत्तरकाण्ड—रंगलाचरण, भरत-विलाप, हतुमान् का संवाद देना, रामचन्द्र जो को लेने के लिए धूमधाम से भरत का आगे से जाना, भरत-मिनाप, अयोध्याप्रवेश, रामराज्या-भिषेक, वेदस्तुति, वानरीं का बिदाई, राम-राज्य-वर्णन, सनक-सनन्दन-संवाद, भरत के प्रश्न पर रामचन्द्र जी का उपदेश, भक्ति-महिमा-कथन, वसिष्ठ-कृत-स्तुति, शिव जी का काकभुशुण्डि और राकड की कथा तथा रामचरित्र-वर्णन का वृत्तान्त पार्वजो का सुनाना, संस्थित रामचरित्र-वर्णन, भाक्त-क्कान-वर्णन, रामायक-माहाल्य, फलस्तुति।

तुलसीदास जी के हात्र की लिखा रामायग की प्रतियाँ जा प्राप्य हैं यं हैं—

- े (१) राजापुर का अयोध्याकाण्ड ।
  - (२) श्रयोध्या का बालकाण्ड।
  - (३) दुलही का सुन्दरकाण्ड ।

पर प्रामाशिक लिपि उनके टोडर के पुत्रों के पंचनमे तथा वास्मी तीय रामायह की है—रामायह की प्रतिलिपि करना उन्होंने पुरी में धार्यम किया था धीर संवत् १६४१ में उसे काशी में समाप्त किया था। इसका उत्तरकाण्ड धामी तक काशी के 'सरस्वती-भवन' में रितत है। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामों जो के साथ एक लेखक था जो उनके मन्थों की नक्ल किया करता था। उसी के लिखे अयाध्या, बाल और सुन्दर काण्ड हैं।

४—कवित्तरामायण वा कवितावली—यह धंब कवित, घनाचरी, सवैया धीर छप्पय छन्दां में है। इसकी भी वहीं दशा है जो बरवा रामायब आदि की है। यह भी एक समय में नहीं बना। चाहे गोस्वामी जो ने प्राप इसकी संग्रह किया हो या उनके पोछे किसी दूसरे ने किया हो। इसके कवित्त बहुधा समस्यापूर्ति की भाँति हैं। इसमें भी सात काण्ड हैं; यथा

१--वालकाण्ड--२२ कवित्त-श्रोरामचन्द्र जी की बाललोला से धनुर्भङ्ग तक ।

२-- प्रयोध्याकाण्ड---२८ कवित्त--वनवास ।

३--- अरण्यकाण्ड--- १ कवित्त-- हरिश के पीछे श्रोरामचन्द्र जो का जाना।

४-किछ्कंधाकाण्ड-१ कवित्त-इनुमान् जो का समुद्र लाँघना।

प्र—सुन्दरकाण्ड—३२ कवित्त—लंका में इनुमान जो की वीरता तथा लंकादहन, सीता जो की सुधि लेकर हनुमान जो का ओरामचन्द्र जो के पास लौट आना।

६—लंकाकाण्ड—५८ कथिता—सेतुबंध, धंगदसंवाद, युद्ध, लच्मय की शक्ति, रावयावध । ७—उत्तरकाण्ड—१८३ कवित्त—पहले श्रोरामचन्द्र जो की बन्दना, फिर हनुमान-बन्दना, मोफो-इद्धव-संवाद, प्रद्वाद-कथा, महादेव-स्तुति, काशी-स्तुति, काशी की दुर्गीत, निज दशा तथा हनुमानवाहुक भादि पुटकर कवितायें। धन्त में ४४ कवित्त हनुमानवाहुक के हैं। इसका वर्शन भागे होगा।

इतुमान्बाहुक में प्राय: ऐसे कवित्त हैं जिनका देश-दशा तथा गोस्वामो जो की जोवनी से कुछ संबंध है।

(१) उत्तरकांड के ५७ किवत्त से जान पड़ता है कि मोता-पिता बचपन ही में मर गये में या उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। (मातु पिता जग जाय वज्यो विधि हू न लिख्यो कुछ भाल भलाई) इसका प्रमाख राम।यस में भो मिलता है कि ये बचपन ही से गुरु के साथ घूमते रहते थे।

में पुनि निज गुर सन रेनी कथा सा सूकर सेता। समुभी नहिँ तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत।।

- (२) ६१ घनाचरी से जान पड़ता है कि पहले इनका कुछ मान नहीं था, पाछे से पंचों में बड़ा मान हुआ (छार ते सँबार के पहार हू हैं भारा किया, गारो भयो पंच में पुनीत पच्छ पाइ के। हैं। तो जैसी तब तैसी अब अधमाई के के पेट भरों राम रावराई गुन गाइ के।) इसी भाव के और भा बहुतेर किवत्त हैं।
- (३) ७२, ७३ किवत्त में स्पष्ट लिखा है कि मेरा जन्म संगतं के घर में हुआ श्रीर सभो जाति के दुकड़े खाकर में पला, पर रामनाममाहात्म्य से मेरा नाम मुनियों का-सा है— जात के रजाति के कुर्जात के पेटागी वस खाएं दुक सबके विदित बात दूनी से।

राम नाम के। प्रभाउ, पाउँ महिमा प्रतार तुलसी के। बग मनियत महासुनी से।।

जायो कुल मंगन बचावनो बजायो सुनि मयो परिताप पाप जननी जनक के। । बारे ते बलात विचलात द्वार द्वार दीन जानति हीं चार फल चारि हो चनक के। ॥ तुलसी सा. साहिव समर्थ के। रसेवक है सुनत सिहात साच विधि हू गनक के।। नाम राम रावरी स्थाना कैथीं बावरा जी करत गिरि तें गरुतून तें तनक के।॥

(४) अपनेक कवित्तों में कलिकाल की करालता, अकाल का कीप और राजा का अन्याय वर्णन किया गया है। २० कवित्त में देश-दशा का पूरा वर्णन किया है—

खेती न किसान का, भिखारी के। न भीख, बिल. बिनक के। बिनज, न चाकर के। चाकरी। जीविका-विहीन लोग सीद्यमान सीच बस कहें एक एकिन सी कहीं जाई का करी।। वेद हूँ पुरान कहीं लोक हूँ बिलोकियतं सौंकरें सबै पै राम रावरें कृपा करी। दारिद दशनन दबाई दुनी दीनबन्धु दुश्ति दहन देखि तुलसी हदा करी।।

- (५) १०२ कवित्त में कलियुग का प्रभाव अपने ऊपर न व्यापने की बात लिखो है— भागीरथी जलपान करों श्रद नाम है राम के लेत निते हैं।
- (६) १०६, १०७, १०८ किवतों में उन्होंने लिखा है कि जाति पाँति कुछ नहीं है, केवल राम का भरोसा है; कोई हमें साधु कहता है, कोई दगाबाज़, सो जिसके मन में जो आवे कहे। हमें किसी से कुछ काम नहीं—

धूत कही अवधूत कहा रजपूत कही जोतहा कही के। क। काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न से। का ॥ दुल्ली सरनाम गुलाम है राम का, बाको कवें से। कहें कह्नु ओऊ। मिंग के खैंगे, मसीत का सोहबो, लैंबे का है एक न देंगे का दोऊ॥

(७) १२७ से १३० तक प्रह्लाद-चरित्र है। १२८ में लिखा है कि प्रह्लाद जो के कहने पर खम्भ फाड़ के भगवान निकले, तभा से लोग पत्थर प्रतिमा की पूजा करने लगे।

प्रीति प्रताति बरी तुलसी तब ते सब गह्न पूजन सागे ॥

- (८) १३० और १३१ "होइ मले की मलाई भलाई" और १३२ "गुमान गाविन्दहिँ भावत नाहों" इन समस्याद्यों की पूर्ति है।
  - (६) १३५ से-- उद्धव-गोपो-संवाद।
- (१०) १३८ से १४२ तक चित्रकूटवर्णन है, जिसमें सीताघाट, रामवट और हतुमानधारा का वर्णन किया है। श्रोवाल्मीकि जो के स्थान पर धव तक सीवावट स्थित है।
  - (११) १४४ प्रयागराज का वर्धन।
  - (१२) १४५ से १४७ तक श्रो गंगा जो की स्तुति है।
  - (१३) १४८ अन्नपूर्या जी की स्तुति।
  - (१४) १४ से १६४ तक छप्पय, कवित्त और सवैया श्रोशिव जी की वन्दना में।
- (१५) १६५ कवित्त में स्पष्ट लिखा है कि मैं काशी में पड़ा हूँ। श्रा गंगा जी का सेवन करता हूँ, माँगकर पेट भरता हूँ, भलाई तो भाग्य में लिखी ही नहीं है, पर बुराई भी किसी की नहीं करता। इतने पर भी लोग बुराई करते हैं, सो आपके दर्बार में अर्ज करके छुटा पाता हूँ कि जो पोछं से आपको उलाहना मिले तो मुक्ते उलाहना न देना।

देवसिर मेर्ने बामदेव गाँउ रावरे ही नाम राम ही को माँगि उदर मरत हैं। ! दोने जोग तुलसी न लेत काहू को कल्लुक लिखो न भलाई भाल पाच न करत हैं। !! एतेहू स हू जो के।ऊ सवरा है जर करें ताका जे।र देंग दीन हारे गुदरत वां। पाइके उसहनो उसहनो न दोजे भोहि कालकला कासोनाथ कहे निकरत है। !!

बैजनाथदास ने लिखा है—पंडितों के उपद्रव से काशी छोड़ने के समय गोस्वामी जी यह कितत्त विश्वनाथ जो के मंदिर में लिखकर चित्रकूट चले गये। पोछे विश्वनाथ जो का कांप हुआ, तब सब जाकर उन्हें फिर बुला लाये।

(१६) १६६ धीर १६७ में कहा है, कि मैं राम वन्द्रजा का सेवक हूँ श्रीर काशीवास की इच्छा से यहाँ श्रा पड़ा हूँ, पर कुपोर से बढ़ा दुखा हूँ; सो या तो मार डालिए कि काशीवास का फल हो या जिलाइए तो नीरोग शरीर रहे।

चेरा रामराय को सुजस सुन तेरा हर पाइतर आइ रह्यो सुरसरि तीर है। । बामदेव राम की सुभाव सील जानि जिय नाता नेह जानियत रह्बार मोर है। ।। अविभृत वेदन विषम होत भूतनाथ तुलसी विकल पाहि पचत कुपोर हों। मारिये तो अनायास कासीवास खास फल ज्याइये ते। कुपा करि निकृत सरीर हों।। जीबे की न लालसा दयाल महादेव मीहि मालुम है ते।हि मरिवेई की रहतु हों। कामरिपु राम के गुलामनि की कामतक अवलम्ब जगदम्ब सहित चढतुं हों।। राग मयो भूत सी कुसूत भयो तुलसी की भूतनाब पाहि पद पंका गहतु हों। ज्याइये ती जानकी-रवन जन जानि जिय मारिये ती मांगी मीचु सुधिये कहतु हों।।

- (१७) १६ ६-१७४—काशी की दुर्गित पर विश्वनाथ जो, भगवती काली, भैरवनाथ मादि की स्तुति की है। यह समय संवत् १६५५ से १६८५ के भीतर का है, क्योंकि इस समय १७० कित के अनुसार रुद्रबोसी थी (बोसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो बारानसी बुक्तिये न ऐसी गति शंकर सहर की।) संवत् १६५५ के लगभग से काशी में मुसलमानों का विशेष उपद्रव मचा था श्रीर इसी के पोळे यहाँ महामारी (प्लेग) भी फूटा थी।
- (१८) १७५-१७६ महामारी का महाकोष था। राजा से रंक तक सब दुखी थे। हतुमान जो से प्रार्थना है कि काशीशासियों की इस विपत्ति से बचाग्रे।। इसमें स्पष्ट फ्लेंग का रूप वर्षन है कि लोग उछलते हैं, तड़पते हैं श्रीर मर जाते हैं, जल श्रीर थल दोनों सृत्युमय हो रहा है। इस कवित्त से उस समय मुसलमानों की श्रनीति, बादशाह की शृरता श्रीर महामारी समी उपद्रवों का होना स्पष्ट है।
- (१६) १७६ कवित्त में किसी ग्रन्थायो हाकिम की लच्य करके कहा है कि काशो में किसी की ग्रित नहीं चलती, श्राज चाहे कल या परसों इसका फल पाग्रागे ही। मारग मारि महीसुर मारि कुमारग के।टिक कै धन लीयो।

शंकर कोप सों पाप की दाम पराच्छित जाहिगी जारि की हीयी।

कासी में फंटक जेते मये ते गे पाई धवाइ के धापुनो कीयो । धाजु की कालि परीं की नरीं जड़ जाहिंगे चाटि दिवारों की दोयो ॥ (२०) जान पड़ता है कि यह कवित्त अन्त समय में बनाया है। कुंकुम रंग सुग्रंग जितो मुखचन्द सी चन्द्रन होड परी है॥ बोलत बोल समृद्ध चवे धवलांकत सीच विषाद हरी है॥ गैरो कि रंग विहंगिनि वेष कि मंजुल मूरित मोद भरी है। पेषु सपेम पयान समें सब सीच-विमीचन छेमकरों है॥

इसके अनन्तर ३ कवित्तों में हनुमान जा से विनतो है और तब हनुमानबाहुक का आरंभ होता है।

५-विनयपत्रिका-इस प्रन्थ में राग-रागिनियों में गोस्वामी जी ने विनय के पद लिखे हैं। यद्यपि इसमें के बहुतेरे पद ऐसे हैं जे। तुलसीदासजो ने समय-समय पर बनाये हैं तथापि इस प्रथ की उन्होंने प्रथ।कार रचा। पर साथ हा कुछ अपने बनाये विनय के पदों का भी संग्रह कर दिया। इस ग्रंथ से बढ़कर दूसरे किसी ग्रंब में ग्रंबकर्ती ने अपनी कवित्वशक्ति नहीं दिखलाई है। इसके बनने के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि एक दिन एक इत्यारा पुकारता फिरता था कि "मैं इत्यारा हूँ, कोई राम का प्यारा है जो मुक्ते राम के नाम पर खिलाने।" तुलसी-दास जी ने इसकी पुकार थीर श्रो रामचन्द्र जी का नाम सुनकर हम के साथ इसकी बुलाया श्रीर महाप्रसाद दिलाया। इस पर काशी के ब्राह्मण बहुत विगड़े श्रीर उन्होंने इनको बुलाकर पूछा कि ''ब्रापने इसके साथ कैसे खाया श्रीर इसकी इत्या कैसे छूटो १" गोस्वामा जी ने कहा, ''आप लोग प्रंथों में राम-नाम की महिमा देखिए। आपकी उस पर विश्वास नहीं है, यही कचाई है।" इस पर भी उन लोगों का जी नहीं भरा तब तुन्नसीदास जी ने पूछा "अच्छा, ध्याप लोगों का जी कैसे भरेगा ?" उन लोगों ने कहा कि "जी विश्वनाथ जी का नन्दी (पत्थर का) इसके हाथ से खा ले ते। इम लोग मानें। ११ ऐसा ही किया गया सीर नन्दा ने उसके हाथ से खा लिया, तब सब लोग लजाकर चुप हो गये। यह देखकर बहुत लोगों की विश्वास हो गया और वे'भगवद्भक्ति करने लगे। इस पर कलियुग बहुत विगढ़ा भीर प्रत्यचरूप से आकर तुलसीदास जी की धमकाने लगा। इन्होंने इनुमान जी से फ्योद की। इनुमान जी ने कहा, "धबराम्रा मत, तुम एक विनयपत्रिका स्वामी (श्रोराम वन्द्रजो) की सेवा में लिखो, हम उसे पेश करके कलियुग को दंड देने की आज्ञा ले लेंगे तब ठोक होगा, क्यांकि वह इस समय का राजा है, उससे हम बिना प्रभु की अ।इता के कुछ नहीं बेल सकते।" इसी पर त्रुसीदास जी ने यह श्रंथ बनाया।

(१) इसमें पहले गरोश, सूर्य, शिव, भैंग्व, पार्वती, गंगा, यमुना, काशो के चेत्रपाल, चित्रकूट, हनुमान, लच्मण, भरत, शत्रुष्ठ श्रीर सीता जो की वन्दना करके फिर श्रीरामचन्द्रजी की विनय की है। श्रीर देवतों से यही प्रार्थना की है कि श्रारासचरस में सुके भक्ति हो। यह

श्रंथ विशेष करके काशी ही में बना है, क्योंकि इसमें मिणकिशिका, पंचर्गगा, बिन्दुमाधव, विश्वनाथ, काशा, टंडपाणि, भैरव, त्रिलोचन, कर्माघंटा, पंचकोश, अन्नपूर्ण और केशवदंव आदि देवतों और तीथों का वर्णन बहुत है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ अंश इसका चित्रकूट और प्रयाग में भी बना है।

(२) हनुमान जो की वंदना में जो पद हैं उनसे यह प्रकट होता है कि कहीं विपत्ति में पडकर इनका स्मरण किया है। नीचे का पद हत्यारे और किलयुग के प्रसंग की दृढ़ करता है—

"ऐसी तोहि न वृक्षिये इनुमान इठीले । साहब कहूँ न राम से तुमसे न वसीले ॥
तेरे देखत सिंह के। सिंसु मेदुक लीले । जानत हीं कांल तेरेऊ मनो गुनगन कीले ॥
हाँक र्नत दसकंघ के भये 'बंधन दीले । से। बल गया किथों भया अप गर्व गर्धीले ॥
सेवक के। परदा फटै तुम समस्य सी ले । अधिक आपु तें आपुनो हिन मान सही ले ॥
सींशित तुलसीदास की देखि सुजस तुही ले । तिहूँ काल तिनका मलो जे राम रँगीले" ॥

(३) तुलसीदास जी की जिस समय दिल्लो के बादशाह ने क़ैद कर लिया था उस समय उन्होंने हनुमान जो की बहुत कुछ बन्दना की थी, जिस पर कहते हैं कि हनुमान जी ने कोप किया थीर बन्दरों से बादशाह के महल को उजड़वा डाला। नीचे लिखा पद उसी संबंध का जान पड़ता है—

"श्रांत आरत आत स्वारयी अति दीन दुलारी। इनके विखग न मानिये बोर्लाइ न विचारी ॥

बिगरी सेवक की छदा सहिबहि सुधारी। बुलवी पर तेरी कृपा निक्पांध निनारी" ॥ ३४॥ फिर ३५वें पद में लिखा है—

''बन्दिछोर बिरुदावली निगमागम गाई। नीका तुलसीदास का तेरिए निकाई॥"

- (४) ४३ वें पद में संज्ञेप में रामचरित्र, देवतों की स्तुति से लेकर राज्याभिषेक तक का वर्णन किया है, ४५ वें में राजा राम की वन्दना है।
  - (५) ४ ह वें पद में श्रांकृष्ण की वनदना है।
  - (६) ५२ वें पद में दशावतार-वर्णन है।
  - (७) ६१, ६२, ६३ पद में अ। बिन्दुमाधवजी की बंदना है।
- (८) ७६ वें पद से गोस्वामा जी के जीवन-चरित्र से बहुत कुछ संबंध जान पड़ता है। माता-पिता का छाड़ देना और बचपन ही से गुरू के साथ घृमना, यह सब रामायस आदि से भी प्रमासित है। इसमें भी इसी की पृष्टि होतो है।

"राम के। गुलाम नाम रामबोला राख्या राम काम यहै नाम है हीं कबहूँ कहत हीं। रोटी लुगा नीके राखें आगे हूँ के। वेद माफें भलो है है तेरा तातें आनँद लहत हीं।। बौधों हीं करम जड़ गरम गूद्ध निगड़ सुनत दुसह ही तो सौसंत सहत हीं। आरत अनाथ नाथ के।सलपाल क्वपाल कीन्या छीन दीन देख्या दूरित दहत हीं।। बुभ्यो ज्योही कह्यों मैं हूँ चेरो है हो रावरे जू मेरे केाऊ कहूँ नाहीं चरन गहत हों। मीजी गुरू पीठ अपनाइ गांह बाँद नेगांच सेवक सुखद सदा विरद बहत हों॥ लोग कई पोचु, से। न से।चुन संकाचु मेरे न्याह न बरेखी जात पाँति न चहत हों। दुलसी अकाज काज राम ही के रीमे खीमे प्रीति की प्रतीति मन मुद्ति रहत हों"॥ ७६॥

(६) १३५ वें पद में लिखा है-

"दिया मुकुल जन्म सरीर मुन्दर हेतु जो फल चारि को। जो पाइ पेडित परमपद पावत पुरारि मुरारि के।।। यह भरतखंड-समीप मुरसरि यल भलो संगीत भली। तेरी कुर्मात कायर कलपवल्ली चहत विषफल फली"।।

(१०) ब्राह्मणों को ये बहुत हो बड़ा मानते थे, १४२ वें पद में लिखा है—

''विप्रद्रोह जनु बाँट पर्यो इठि सब सो बैर बढ़ावीं। ताहू पर निज मति बिलास सब सन्तन्ह माँक गनावीं''॥

(११) यह बात प्रसिद्ध है कि मीरावाई को जब हरि-भक्ति और साधु-सत्संग के कारण राणा जी तथा और लोग दूषण देने लगे तब उन्होंने तुलसीदास जी की बढ़ाई सुनकर उनकी पत्र लिखकर पूछा कि हम क्या करें। उत्तर में तुलसीदास जी ने १७४ वाँ पद "जा के प्रिय न राम बैदेही। सो छाँडिये कोटि बैरो सम जद्यपि परम सनेही।" लिख भेजा था।

(१२) २२७ वं पद में भी माँ-बाप को छोड़ने धौर विना नाम को इधर उधर भटकने का वर्णन किया है—

"नाम राम रावरोई हित मेरे।
स्वारथ परमारथ साधिन सा भुज उठाइ कहीं टेरे॥
जनक जनान तज्या जनाम करम बिनु विधि सिरज्या अवडेरे।
माहूँ से कां कां कहत राम का सा प्रसंग केहि केरे॥
फिरयो ललात बिन नाम उदर लांग दुखहु रृखित माहि हेरे।
नाम-प्रसाद लहत रसाल फल अब हीं बेंदुर बहेरे॥
साधत साधु लोक परलोकहि सुनि गुनि जतन धनेरे।
तुलकी के अवलम्ब नाम का एक गाँठ केह फेरें ॥ २२७॥

(१३) २७५ वें पद में माता-िपता के छोड़ने पर म्लानि होने धीर सन्तों के ढाढ़स देने का वर्षान किया है—

> 'दार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहूँ। है दयाल दुनि दसी दिसा दुल देश दलन छुमि कियो न संभाषन काहूँ॥ तनु तज्ये। कुटिल कीट ज्यो तज्यो मातु पिता हूँ। काह को रोस दोस काढ़ि धौं मेरे ही अभाग मेशों सकुचत छुइ सब छाहूँ॥ दुखत देख सन्तन कहा सोचै जिन मन माहूँ। तोसे पसु पौंदर पातकी परिहरे न सरन गये रघुकर और निकाहूँ॥

तुलसी तिहारी मये भया र खी पीति प्रतीति निगहैं। नाम की महिमा सीलु नाथ के। मेरी भली विलोकि अनतें सकुचाहुँ मिहाहूँ"॥ २७५॥

- (१४) २७७ में "विनयपत्रिका" लिखकर पेश करने का वर्षान किया है— "विनयपत्रिको दीन की, बापु अपपुद्दी बाँचो। इसे देरि तुलर्धा लिखी से। समाय बद्दी करि बहुरि पृह्णिए पाँचे"॥
- (१५) २७८ में इनुमान, शत्रुघ्न, भरत और लद्मण से प्रार्थना की है कि मौका पा कर सिप्।रिश करके मेरा काम बना देना।
- (१६) २७ ६ वें (मन्तिम) पद में जिल्ला है कि हनुमान भीर भरत का कव पाकर खच्मण ने स्वामी को इमारी विनवी सुना दा। भगवान ने हैंस कर कहा—हाँ, हमें भा खबर लगा है--

"मार्कित मन किन भगत की लीख लघन कही है। कोलकाल हु नाथ नाम सें। परतीति प्रोति एक किंकर की निवही है।। छकल सभा सुन लै उठी जानी रीति रही है। कुल गरी -- निवाज की देखत गरीन का साहन नहिंगही है।। विह्यास समा कहा। छत्य है सुधि मैं हूँ लही है। सुदित माथ नावत बनी तुलशी कानाथ की परी रक्षनाथ सही है"।। २७९॥

६—दोहावना में ४७३ दोहों का संग्रह है। दाई अध्यक्षम-माहात्म्य, बेदान्स, राजनीति, कलियुन-दुर्दशा, धर्मीपदेश म्रादि स्फुट विषयों पर हैं। इनमें से ढाक्टर प्रिम्मिन की सूचो के मनुसार लगभग माधे दोहे रामायण, रामाझा, तुलसी-सतसई ग्रोर वैराग्यसंदापनी में पाये जाते हैं। मन्त्रिम ४७३ में दोहा "मिन मानिक महंगे किये ससतो तृन जल नाज। तुलसी पते जानिये राम गरोकिकाज।" खान्खाना रहाम का बनाया कहा जाता है। भरतु, इसमें सन्देह नहीं कि यह ग्रंथ, ग्रंथ के ढंग पर नहीं लिखा गया या वर्ग चाहे तुलसीदास जी ने स्वयं या जनके पोछी किसी दूसरे ने इसका संग्रह उनके ग्रंथां से तथा स्फुट दोहों की लंकर किया है।

इसके दोहों को विचार कर देखने से उस समय की स्थिति धौर तुलसीदास जा के कन के भाव कुछ कुछ प्रकट होते हैं। जैसे—

> श्रहुम मेव भूषन धरे, महामच्छ जे खाहि । ते बोगी ते एक नर, पूज्य ते कालजुग माहि ॥ ५५० ॥ बादि सूद्र द्विजन सन हम तुम्ह ते कुछ घाटि । स्माहि हस ते विपवर, श्रील देखावाह डाउ ॥ ५५३ ॥ साबी सबदी दोहगा, कहि किहमी उपलान । सगति निहर्गह अगत काल निम्हिं वेद पुरान ॥ ५५४ ॥

<sup>\*</sup> यह कटाल कबोर ,दादू साद पर वान पहला है ह

सृति-सम्मत हरि-भाक पथ संजुन निर्गत विवेक ।
तेह परिदर्श निमोह वस, कर्ल्याह एव अनेक ॥ ५५५ ॥
गोंड गँवार नुगल मांद, यवन महा महिमाल ।
सम न दाम न भेद कलि, केवल दंड कराल ॥ ५५९ ॥
तुलसी पावस के समय, घरी केशकतन मौन ।
श्राव तौ दादुर बोलिहें, हमें पूछिहे कौन ॥ ५६४ ॥
का भाषा का संसकत, मम चाहिए स्वि ।
काम जो आवै कामरी, का ले करे कर्मांच ॥ ५७२ ॥
रामायन अनुहरत खिष जग मयो भारत रीति ।
तुलसी सद की के सुनै, कलि कुचाल पर प्रीति । ५४५ ॥

७—रामसतसई में सात सी से कुछ अधिक दोहे हैं, जिसमें से लगभग हेद सी दोहावलों के हैं। मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध रामायकों पंडित रामगुजाम द्विवेदों जो ने इस अंब का नाम गांस्वामा जो के १२ प्रन्यों में नहीं गिनाया है, परन्तु पण्डित शेषदत्त शर्मा उपनाम फनेश कि ने इसे गोस्वामा जो का बतला कर इस पर टोका की है। महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर जी ने इस पर कुंडिलिया बनाकर तुलसो-सुधाकर नाम रक्खा है। पण्डित जो ने अनेक कारख दिखलाकर यह सिद्ध किया है कि यद्यपि इसमें गोस्वामा जो के बहुत से दोहे हैं तथापि यह किसो तुलसो नामक कायस्य किव का बनाया प्रंथ है। यह श्रंथ संवत् १६४२ वैशाख सुदी ६, गुहबार की बना था।

"अह-रसना, यन-घेनु रस, गनपति दिज, गुरुवार । माधव सित सिव जनम तिथि, स्तसैया ऋवतार ॥" (रामस्तर्ध)

प्रमामललान हस्तु\* — यह छोटा सा प्रंथ बीस तुकों का सोहर छन्द में है। भारतवर्ष के पूर्वीय प्रान्त में — विशेष कर काशों, बिहार छीर दिरहुत प्रान्त में — वशत के पहली चौक बैठने के समय नाइन के नहस्त्र करने की रीति बहुत प्रचलित है। इस प्रंथ में वहां लीला गाई गई है। इधर का खाम प्रान्य छन्द सोहर है जो कि खियाँ पुत्रात्सव धीर विवाहोत्सव छादि छानन्दोत्सवों पर गती हैं। यह प्रंथ उसी छन्द में है धीर बोली भी इसकी प्राय: इस देश की प्रान्य बोली हो के समान हैं, जैसे —

''जे एहि नह ्र गाव हैं ग इ धुनाबाहिं हो । शिद्ध सिंधि कल्यान मुक्ति नर पावहिँ हो ॥"

पंडित रामगुलाम द्विवेदों का यह मत है कि नहलू चारां भाइयों के यहारिवीत के समय का है। संयुक्त-प्रदेश, मिथिजा इत्यादि देशों में यहारिवीत के समय भी नहलू होता है। रामचन्द्र जी का विवाह अकस्मात् जनकपुर में स्थिर हो गया, इसलिए विवाह में नहलू नहीं हुआ। इस नहलू में कीशल्या आदि की हास्यलीला लिखी हुई है।

<sup>\*</sup> बंगत के पहले मंडप में वर की माँ वर के। नहला घुताकर गोद में लेकर वैडती है और नाहन पर के नखों के। महावर के रंग से चातती है। हमो रीख का नाम नहलू है।

दे—जानकीमंगल—इसमें श्रोसीताराम-विवाह-वर्शन है। १-६२ सीहर छन्द श्रीर २४ छन्द हैं। ग्रंथ बनाने का समय नहीं दिया है, केवल "शुभ दिन रचेउँ स्वयंवर मंगलदायक" लिख दिया है। परन्तु "पार्वती-मंगल" श्रीर यह दोनों एक ही समय के बने जान पड़ते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही ढंग, एक ही छन्द है श्रीर मंगलाचरण भी एक ही भाव का है।

यथ।---

पार्वतीमंगल—

बिनइ गुरु हिँ गुनिगर्न हैँ गिरिहेँ गननायहिँ।
जानकोमंगल —
गुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरा पति।
पार्वतीमंगल —
गावउँ गौरि गिरीस विवाह सुद्दावन।
जानकोमंगल—
सिय भ्युवीर विवाह जथामति गावउँ।

इस प्रन्थ में रामचरितमानस की कथा से कुछ भेद है, जो नीचे लिखा जाता है।

- (१) इसमें फुलवारी-वर्शन न करके धनुष-यज्ञ ही से वर्शन आरम्भ हुआ है। साता-राम का प्रथम परस्पर सन्दर्शन भी इसमें धनुषयज्ञ ही के समय लिखा गया है।
- (२) रामायस में जनक के धिक्कारने पर लक्ष्मस का कोप सीर तब विश्वामित्र की साक्षा पर रामचन्द्र का धनुष तोड़ना लिखा है। इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनक से कहा है कि रामचन्द्र से कहो। इस पर जनक ने इनकी सुकुमारता देखकर सन्देड प्रकट किया तब मुनि ने इनकी महिमा कही। फिर जनक के कहने पर रामचन्द्र जो ने धनुष ते। हा।
- (३) इसका १८ वें भीर रामायक के ३५७वें दोहे का छन्द एक ही है, कुछ अदल बदल मात्र है। ऐसे ही इसका अन्तिम २४वाँ छन्द और रामायक बालकाण्ड का अन्तिम ३-६५वें दोहे का छन्द है जिसमें एक पद तो एक ही है।
- (४) रामायण में विवाह के पहले परशुराम जो श्रायं हैं, इसमें विवाह-विदाई के पिछे। यही क्रम वाल्मी कि रामायण में भी है।
- १०—पार्वती-मंगल—इस भन्थ में शिव-पार्वती का विवाह वर्षित है। इसमें १४८ तुक सोहर छन्द के हैं भीर १६ छन्द हैं।

इसको तुलसीदास जो ने जय संवत् फागुन सुदो ५ गुरुवार श्रिश्वनी नजत्र में बनाया था। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी जी के गणनानुसार जय संवत् १६४३ में होता है।

श्रमितिस्तित छन्द से जान पड़ता है कि स्य समय बहुत लोग तुलसीदास जो से बुरा मानते थे भीर स्नकी निन्दा भीर इनसे विवाद करते थे— "पर अपनाद निभूषित बार्निहिँ। पार्वान कर उँ सा गाह भवेस भवानिहिँ॥"

११— \* बरवै रामायख— छोटे बरवा छन्द में यह प्रंथ है। इसमें रामचरितमानस की भाँति सात काण्ड हैं। (१) बालकांड, १६ छन्द—राम-जानकी-ऋवि-वर्णन, धनुष-मंग, विवाह (आमासमात्र); (२) अयोध्यकाण्ड, ८ छन्द—कैकेयोकोप (आभासमात्र), राम-वन-गमन, निषाद-कथा, वाल्मीकिप्रसंग; (३) अरण्यकांड, ६ छन्द—शृष्धकाप्रसंग, कंचनमृग-प्रसंग, सीता-विरह में राम-अनुताप; (४) किष्किधाकाण्ड, २ छन्द—हनुमान का रामचन्द्रजी से पूछना कि आप कीन हैं (आभासमात्र); (४) सुन्दरकाण्ड, ६ छन्द—जानकी का हनुमान से धपना विरह कहना, हनुमान का आकर रामचन्द्र जी से जानकी की दशा कहना; (६) लंकाकांड, १ छन्द—रामलच्यण की सेना सहित युद्ध में शोभा; (७) उत्तरकाण्ड, २७ छन्द—चित्रकूट-वास-महिमा, नाम-स्मरण महिमा।

बरवा रामायण से जान पड़ता है कि इसे मंथ रूप में किन ने नहीं बनाया था। समय समय पर यथारु विस्कृट बरवे बनाये थे, गोळे से चाहे स्वयं किन ने मथवा भीर किसी ने रामचिरतमानस के ढंग पर कथा का साभासमात्र लेकर कांडकम से उन छन्दों का संमह कर दिया है। इसमें सीर मंथों की तरह मंगजावरण भी नहीं है। यही दशा रामचिरतमानस की छोड़ शय: सीर रामायकों की भी देखने में साती है।

१२—हनुमानबाहुक—यह प्रंथ किवता बली का अंश है पर कुछ लोग इसे स्वरंत्र प्रंथ मानते हैं। इसमें ४४ किवर हैं जिनमें हनुमान जो की वन्दना, काशों की बड़ाई कर के उस पर भी किलयुग के ज़ोर का वर्णन किया है। (विरचा विरंचि की बसति विश्वनाय की जो प्रान हूँ ते प्यारी पुरी केशव कुपाल की। जोतिकप लिंगमई अगनित लिंगमई मोच्छ-बितरिन विदरिन जग-जाल की।। देवी देव देवसिर सिद्ध मुनि बरबास लोपित बिलोकित कुलिपि भाड़ें भाल की। हा हा कर तुलसी द्यानिधान राम एसी कासी का कदर्यना कराल किलकाल को।।)

कलियुग का वर्णन करके लिखा है कि शिवजों का क्रांध तो महामारी ही से जान पड़ता है भीर शमचन्द्र जो का कोप दुनिया के प्रतिदिन दरिद्र होने से (—शंकर संशष महा-मारिहि तें जानियत साहेब सरोष दुनी दिन दिन दारिदी।)

लोगों के बुराई करने पर हनुभान जो से पूछते हैं कि बढ़लाइए, हमने कौन सा अपराध किया है जिसमें हम आगे के लिए तो होशियार हो (—जान-सिरोमनि है। हनुमान सदा जन के हिय बास तिहारा । ढारा बिगारा मैं काकी कहा केहि कारन खाकत हों तो तिहारा । साहंब

<sup>\*</sup> शिवलाल पाठक कहते थे कि तुलसीदास का बरवा रामायण भारी अंथ है। आजकल जो प्रचलित बरवा रामायण है, वह बहुत ही छ्राटा और जिल्ला भन्न है। कहावत है कि जब ख़ानख़ाना के। उनके मुंशों की स्त्री की ''प्रमिप्नीत कै बिरवा चले हु लगाय। धींचन की सुंध लीजा सुरिक न जाय" इस कविता से बरवा आच्छा लगा, तब आपने भी इस छन्द में बहुत किवता की और इष्ट मित्रों से भी बहुत बनवाई। उसी समय ख़ानख़ाना के कहने पर तुलसीदास जो ने भी बरवा रामायण बनाई।

सेवक नाते ते होता ? कियो सो तहाँ बुलसी को न चारी। दोष सुनावे ते आगेह का हुशियार है हीं मन तेर हिये हारे। ॥)

किर हनुमान जो को बुढ़ौती का वर्शन करते हैं—(बूढ़े भये बिल मेरेहि बार कि हारि वरे बहुते नव पाले ?) आगे दुख देनेवाले खलों का दमन करने की प्रार्थना की है। तब बांह की पोड़ा खुड़ाने के लिए प्रार्थना की है।

वाँह को बोड़ारूप राहु को पछाड़कर मारने की प्रार्थना है। पहछे लिखा कि हमें लड़का जानकर बचपन ही से दबा की धीर निक्षाधि रक्खा—(मालक मिलोकि बिल बारे वें घापनो कियो दोनबंधु दबा कीन्हों निरमाधि न्यारिये।) बाँह की पाड़ा का वर्शन। बाँह की जड़ में दर्द होने का वर्शन। (बाहु तक्मूल बाहु सूल करि कर्ख़ बेलि धपजी सकेलि कपि केलि ही उपारिये।)

वाँह का दर्द पूतना है; वह तुम्हारे ही मारे मरेगी। दर्द की भीषवता दिखाई है। वाँह की पोर की वुकार। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मुक्ते बचपन से घर घर के दुकड़े खिलाकर जिलाया थीर सदा मेरी सँमाल थीर रखा करते थाये, पर अपन क्यों यह खेल है ? 'बालकों का खेल थीर चिड़िया की मीत"। (दूकिन को घर घर डोलत कंगाल बोलि वाल ज्यों प्रपाल नतपाल पालि पोसी है। कीन्हों है सँभार सार अंजनीकुमार बीर अपनी जिसारि है न मेर रू भरोसी है।। इतनो परेखी सब आँति समरब आजु किपनाब साँचों कहों की जिलाक पेसी है। साँसित सहत दास की जै बेलि परिशास बोरी की मरब खेल बालकिन की सी है।) बहुत जुळ दवा थीर टोटके किने, बन्द, मंत्र किये, देवी-देवता मनाये पर दर्द बढ़ता ही जाता है।

त्रिव आ को प्रार्थना है कि आप ही को टुकड़े से पला हूँ, चूक हाने पर भी मुक्ते न छोड़िए। इसमें इनुमान जी की प्रशंसा की है कि मैं मर ही चुका था, पर तुमने रख लिया। इसमें लिखा है कि फिर दर्द बड़ा। आ रामचन्द्र जी से पार्थना की है कि दर्द मिटाइए बल्कि लूला ही आपके दर्शर में पड़ा रहूँगा। (बाँह की बेदन बाँह पगार पुकारत आरत आन्द मुलो। आ रघुनीर निवासिये पोर रहीं दरवार परो लटि बुलो।।)

३७वें किवित्त में लिखा है कि रात दिन का दर्द सहा नहीं जाता। उसी बाँह को इसने पकड़ा है जिसकी हनुमान जी ने पकड़ा था। (काल की करालता करम किठनाई कैधीं पाप के प्रभाव की सुमाय बाय बावरे। बेदन कुमाँति सी सही न जाति राति दिन सोई बाँह गहों को गही समीर डावरे। लायो उक तुलसी तिहारों सी बिहारि कारि सींविष् क्लीन था तथी है तिहुँ तावरे। भूतिन की आपनी पराये ही कुपानिधान जानियत सब ही की रीति राम रावरे॥)

३८वें में लिखा है कि सारे शरीर में दर्द फैन गवा, कार बढ़ा, बुढ़ीती की निर्वतन, प्रहां भ्रादि का ज़ोर श्रीर काल का ज़ोर मुक्त पर है। दि श्रोराम लह्मण जी से प्रार्थना।

४१वें कवित्त में लिखते हैं कि जब सब तरह से मैं धनहीन, विषयसीन या, तब आपने

धापनाया। जब यान बढ़ा तब धानियान था गवा। इसी से जान पंद्रता है कि बाल-तोड़ के बहाने राम शजा का नमक रोष्-राण से फूट-फूटकर निकल रहा है। जान पढ़वा है, इस समय सारे शरीर में की है या घाव हो गवे थे। (असन-बसचहीन विक्य विधादलीन देखि दीन दृवरी करें व हाव हाव को। तुलसी धनाय सो सनाय कियो रघुनाय दियो फल सीलसिन्धु आपने सुभाव को। नीच एहि बोच पति पाइ मकहाइगी विहाइ प्रभु भजन बचन सन काय को। तावे तन पेखियत घोर बरतार मिसु फूट फुटि चिकसत्त है लोन राम राम को।)

४२वें कवित्त में आलंत घनरा गर्ब हैं, सब इस कवित्त में हनुमान्यों, रामचंद्रजों, सहादेवजो श्रीर मैरवजी की वन्दना करते हैं।

४४ वां अन्तिम कवित्त है। इसमें सब तरह अक्कर अन्त में कहते हैं कि अब यह समअकर कि अपने कमी का फल मिल रहा है, इस भी चुप हो जाते हैं।

१३—वैराग्यसंदोपनी—यह श्रंथ दोहे-चौपाइयों में सन्त-महात्माओं के सचय, प्रशंसा श्रीर वैराग्य के उत्कर्ष-वर्धन में जिला गया है। इसमें जीन प्रकाश हैं। पहला, ३३ छन्दों का संत-स्वभाव-वर्धन, दूसरा, ६ छन्दों का सन्त-महिमा-वर्धन श्रीर जीसरा, २० छन्दों का शान्ति-वर्धन है। जान पड़ता है कि घर छोड़कर विरक्त होने के पाछं इसकी तुलसीदास जो ने क्यांचा है।

१४—रामाझा—इस ग्रंब को शकुन विचारने के लिए तुलसीदास जो ने बनाया है। इसमें ४-६-४-६ दोहों के सात अध्याय हैं। इन अध्यायों में आरामचरित्र के बहाने शकुन कहा है, परन्तु रामायस के कम से अध्याय नहीं हैं। अध्याय की कमा नोचे लिसे कम से हैं।

- १ ग्रध्याय-बालकांड की कथा।
- २ अध्याय---ग्रयोध्याकांड का कथा।
- ३ ग्रध्याय-धरण्य श्रीर किष्किंधाकांड को कथा।
- ४ अध्याय-फिर से बालकांड का कथा, राम-जन्म और विवाह।
- ५ म्रध्याय—सुन्दर भ्रीर लंकाकांड की कथा।
- ६ अध्याय-- उत्तरकांड का कथा और अश्वमेधयझ, साता-अग्नि-प्रवेश आदि !
- ७ भ्रष्याय-स्फुट दोहे, न्यापार, संभाम भ्रादि विषय के प्रश्नों पर शकुनविचार।

इस शंघ की कुलसीदास को वे शकुन विचारने सी को इच्छा से बनाया था, चाहे किसी के अनुरोध से बनाया हो या अपनो हा इच्छा से। इसके देश्हें। में बरावर शकुन विचारा गवा है और अन्त में शकुन विचारने का विधि भी दी है। बधा—

महादन साँक भंगी नेकक पूर्व प्रभाव तप्रम । तमुन क्वियर चाहमति तहर एत्य सनेम ।) मुनि गान, दिन तान, घातु यनि, दोहा देखि विचारि । देत, करम, करता, बचन, समुन तमन अनुहारि ॥"

<sup>\*</sup> डाक्टर पिश्रसेन ने इंडियन ऐंटीक्वेशी में 'लला है—Each Adhyaya forms a sort of running commentary or of the corresponding Kanda of the Ramayan.

हाक्टर प्रिवर्सन अपने लेख "नीट्स आँन तुलसीदास" (Notes on Tulsi Das) में बाबू रामदोनसिंह के कथन के धाधार पर इस प्रंथ के बनने के विषय में यह कहानी लिखते हैं कि काशी में राजघाट के राजा गहरवार चित्रय थे, जिनके वंशज अब माँडा और कन्तित के राजा हैं। इनके कुमार शिकार खेलने वन में गये। उनके साथ का कोई मन्ड्य बाव से मारा गया परन्तु राजा को समाचार मिला कि उन्हों के राजकुमार मारे गये हैं। राजा ने घबरा कर प्रह्वादघाट पर रहनेवाले प्रसिद्ध क्योतिया गंगाराम की बुलाकर प्रश्न किया, साथ हो यह भी कहा कि यदि धापकी बात सच होगो तो एक लाख रूपया पारितोषिक मिलेगा, नहीं तो सिर काट लिया जायगा। गंगाराम एक दिन का समय लेकर घर आये और इदास बैठे रहे। तुलसी-दास जो से और इनसे बड़ा प्रेम था। ये दोनों मित्र नित्य संध्या की नाव पर बैठकर गंगापार जाते और भगवदुपासना में मग्न होते थे। उस दिन भी तुलसीदास जी श्राये, पर गंगाराम ने चदासी के मारे जाने से धनिच्छा प्रकट की। तुलसीदास जो ने जब कार्य सुना तब कहा कि घंबराबा नहीं, मैं इसका उपाय कर दूँगा। निदान उपासना से खुट्टो पाकर लौट ब्राने पंर तुलसीदास जो ने लिखने की सामग्रा गाँगी। कागृज़ के प्रतिरिक्त क्लम दावात भी वहाँ नहीं मिली, तब उन्होंने एक सरई का टुकड़ा लेकर कत्थे से लिखना आरम्भ किया और ऋ: घंटे में बिना कके हुए लिख कर इस रामाज्ञा की पूरा कर दिया। ज्यातिथी जी ने इसके अनुसार प्रश्न करके जाना कि राजकुमार कल संध्या की घड़ा दिन रहते कुशल-पूर्वक लौट झावेंगे। सबेरे जाकर उन्होंने राजा से कहा। राजा ने उन्हें संध्या तक के लिए केंद कर रक्खा। ज्योतिषी जी के बतलाये ठाक समय पर राजकुमार लौट आये और ज्योतिषा की लाख रुपये मिले। वे उस रुपये की ठुलसीदास जो की भेंट करने लगे, परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बहुत आप्रह करने पर बारह हज़ार रूपया क्षेकर उन्होंने हनुमान जो के बारह मन्दिर बनवा दिये जो अब तक हैं और जिन सभों में इनुमान जी की मृतिं दिचा मुख किये स्थापित है।

मेरी समभ में इस आख्यायिका की जड़ यह ध्यम अध्याय का उनचासवाँ दोहा है—

''शगुन प्रथम उनचास सुम, तुल्ली ऋति अभिराम । सत्र प्रसन्न सुर भूमिसुर गोगन गंग राम ॥''

(प्रत्येक श्रध्याय के श्रन्त में एक एक दोहा इस हग का दिया है) परन्तु यह कथा सत्य नहीं जँचती, क्योंकि एक तो किसी दोहे में ऐसा ठोक उत्तर नहीं मिलता, दूसरे उस समय राजधाट का किला घ्वंस हो चुका था। महमूद गजनवी के सेनानायक सैयद सालार मसऊद (माजो मियाँ) की लड़ाई में यह किला टूट चुका था। मुसलमानी समय में यहाँ के चकलेदार मुसलमान होते थे। धन्तिम चकलेदार मीर कम्तम श्रली थे जो दशाश्वमेध के पास मीरधाट पर रहते थे शीर जिनकी, वर्तमान काशिराजवंश के संस्थापक मनसाराम ने, भगा कर यहाँ का राज्य लिया था।

इसके सैकड़ों दोहे तुलसीदास जी के दूसरे प्रन्थों में भी मिलते हैं, विशेष कर दोहा-वली में। जैसे इसके साववें भण्याय का २१ वाँ दोहा—

> ''राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी और। ध्यान सकल कल्यान मय सुरतर तुलसी तोर॥"

वैराग्यसंदीपनी और दोहावलो दोनों का पहला दोहा है। ऐसे दोहों की एक सूचो डाक्टर प्रियर्सन ने अपने ऊपर लिखे लेख में दो है।

बस, यहां पर हुलसीदास जी के भन्थों का वर्णन समाप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुलसीदास जी का पूर्णरूप से वर्णन किया जाय भीर उनके काव्य के गुण-दोणें पर विचार किया जाय तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाय। खेद की बात है कि हिन्दों के ऐसे बड़े किवि के जीवन-चरित्र की जानने के लिए हमें किवदिन्तयों का ही आश्रय खेना पड़ता है। जिन घटनाओं का निदर्शन स्थूल रूप से गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में आप किया है उनकी छोड़ कर अन्य किसी घटना का कोई दढ़ प्रमाय हमें नहीं मिलता। अतएव हमने इस निबंध के लिखने में यही सिद्धान्त स्क्ला है कि जो जो बार तुलसीदास जो के विषय में प्रसिद्ध हैं उनका उस्खेखमात्र कर दें। उन पर अपना दृढ़ मत देने या उनकी पूरी-पूरी छानबान करने का हमने ख्याग नहीं किया, क्योंकि इससे कोई फल नहीं निकलता। पहले सिद्ध महात्मा यों ही अदुत जाव होते हैं, फिर उनके भक्त अनुयाया उनकी अद्भुतता की मात्रा को इतना बढ़ा देते हैं कि सत्या-सत्य का निर्णय करना कठिन हो जाता है। सब बातां पर विचार करने पर हमारा यही सिद्धान्त है कि सबसे प्रामाधिक जीवनचरित्र बाबा बेखामाधवदास का लिखा है।

#### (१४) गेस्वामी जी का काव्य-सोन्दर्य

गोस्वामी तुलसीदास जो भक्ति के चेत्र में जितने महान् थे उतने ही कविता के चेत्र में भो थे। वस्तुत: उनकी कविता उनकी भक्ति का ही प्रतिरूप था। उनका भक्ति हा माना वाखा का धावरण पहनकर कविता के रूप में व्यक्त हुई थी। उनको कविता अपने धाप अपना उद्देश नहीं था। 'किव न ही उँ निर्हें चतुर प्रधीना' में जहाँ उनको किवता अपने धाप अपना उद्देश नहीं था। 'किव न ही उँ निर्हें चतुर प्रधीना' में जहाँ उनको विषय का पता चलता है वहाँ यह भी संकेत है कि उनको काव्य-रचना का लक्ष्य कविता करना नहीं था। जिस प्रौढ़ वय में उन्होंने कविता करना आरंभ किया था, उससे पता चलता है कि यशोलिप्सा भी उन्हें नहीं थो। उन्होंने जो कुछ कहा है वह केवल किव वातुर्य के फेर में पड़कर नहीं, वरन् इसलिए कि ध्रमने हृदय का अनुभूति को बिना प्रकट किये उन्हें चैन नहीं मिलता था। यही धाकुलता कविता को अबाध प्रवाह देती है। प्रयत्नप्रसृत कविता वास्तविक किवता नहीं कहो जा सकती। उसमें कविता का बहिरंग हो सकता है पर यह आवश्यक नहीं कि जहाँ किवता का बहिरंग हिसाई दे वहीं उसका अभ्यंतर भी मिल जाय। सच्ची सजीव किवता के लिए यह आवश्यक

है कि कि को जनोष्ट्र जिया विषय के साथ स्काकार हो आएँ। जब कि की सब भावनारें एक मुख होकर जागरित हो उठती हैं तब कि का हृद्य स्वत: ही भावुक उद्गारों के ह्रप में प्रकट होने लगता है। इस अभिव्यक्ति के खिए न तो कि की ओर से प्रयत्न की आवश्यकता होता है और न कोई बाहरी ककावट ही उसे संक सकती है। योस्वामी जी में इस तल्लानता की पराकाष्ठा हो गई थी। उनकी नि:शेष मनोष्ट्रित याँ रामाभिमुख होकर जागरित हुई थाँ। भगवान श्राराम के साथ उनके मनोभावों का इतना तादात्स्य हो गया था कि जो कोई वस्तु उनके और राम के बाच व्यवधान होकर आवे उससे कदािय उनके हृदय का लगाव नहीं हो सकता था। यही कारण है कि मगवान राम के अतिरिक्त किसी के विषय में उन्होंने अपनी वाशी का उपनेग नहीं किया।

मोरामकथा का भादि स्रोत वास्मीकीय रामायक है। गास्तामो जो ने मो प्रधान मात्रय इसी श्रंथ का लिका था। भादि रामायक कार होने के कार हन कवीर वर की गोस्तामा जो ने बन्दना भी की है; इन्हों के साथ हनुमन्नाटक कार कवीर वर की भी वंदना की है, क्यों कि छन्होंने हनुमन्नाटक से भी सहायता ली है। इनके प्रतिरिक्त बेगावाशिष्ठ, अञ्चातमरामायक, महारामायक, प्रश्चित्रमायक, वाझवल स्थरामायक, मगवहाता, श्रोमद्भागवत, भरद्वाजरामायक, प्रसन्नराघव, अनर्वराघव, रधुनंश भादि सैकड़ों श्रंथों की छाया रामवरितमानस में मिलती है।

परन्तु ईससे यह न समभना चाहिए कि गोस्वामा जो ने रामचरितमानस लिखने के लिए इन प्रंथों को पढ़ा था। वे मगवान राम के अन्यतम मक्त थे, इसलिए उन्होंने राम-संबंधों सभी लम्ब साहित्य पढ़ा था। सब के विवेकोचित त्वाग और सारबहस्तमय अध्ययन से राम का जो मंजुल लोक-रचक चरित्र उन्होंने निर्धारित किया, उसी की उन्होंने रामचरितमानस के रूप में जगत के सामने रक्ता। इसी परित्याग और प्रहण में उनकी मौलिकता है जिसका रूप उनकी प्रवन्ध-पदुता के योग में अत्यन्त पूर्णता के साथ खिल उठता है।

जिस प्रकार गोस्वामो जो का जीवन राममय था, उसी प्रकार उनकी कविता भी राममय था। भो । भोराम-चरित्र की व्याक्तका में उन्हें अवनी कला के संपूर्ण कौशल के विकार का हुयोग प्राप्त था। उसी में उन्होंने अवनी सूच्न वर्वनेचल-शक्ति का परिचय दिया। अन्तः प्रकृति धीर बाहा-प्रकृति दोनों से उनके हृदय का समन्त्रय था। इसी से उन्हें चरित्र-चित्रण भीर प्रकृति-चित्रण दोनों में सफलता प्राप्त हुई। परन्तु गोस्वामा जा आध्यात्मिक धर्मशील उ वृत्ति के मनुष्य थे। सबके संरचक अग्वाच आराम के प्रेम ने उन्हें संरचक के मूल शीलमय धर्म का प्रेमी बनाया था, जिसके संरचक में उन्हें प्रकृति भी संवग्न दिसाई देवी थी। धंपासरोवर का वर्षन करते हुए ने कहते हैं—

प्रतासारच नाम विरुप्त सन रहे यूंग निवस्त । पर उपसारी पुरुष काम नवाद सुसम्पति पाइ ।। सुखी मीन सन एकरस अति अगाध जल माहि। जथा धमसीलन्हि के दिन सुससंजुत जाहि॥

आरुतिक रूरवें में श्रीवसंरचिका धर्मशोस नीति की यह छागा उनके कान्यों में सर्वत्र दिसाई हेती हैं। किष्किंधाकांड के बान्वर्यत वर्ष और शरद्-खतु के वर्णन इसके बहुव अच्छे उदाहस्य हैं। यह गांस्वाओं की का बहत्त्व है कि वर्गसाटस्य, गुवात्कर्य आदि शहंकार- योजना के सामान्य निवमों का निर्वाह करते हुए भी वे शील और सुरुचि के प्रसार में समर्थ हुए हैं।

गोस्वामों जो का प्रकृति से परिचय केवल परम्परागत नहीं था। उन्होंने प्रकृति के परम्परागत प्रयोगों को स्वीकार किया है, परन्तु बहाँ एक जहाँ क्या ऐसा करना सुरुचि की प्रिकृत नहीं पड़ता। सीताजों के वियोग में विलाग करते हुए श्रासक्षक्त्रजों के इस कथन में

खंतन सुक करोतं सृग मीना । मधुर निकर केंग्रंकसा प्रवीना ॥ कुंदकसी दाइम दामिनी । कमल सन्द सास श्राहमामिनी । । करननार सनोब धनु हसा । गत केहरि निज उनत प्रसंस ॥ श्रोफल वनक कर्दाल इर्धाही । नेकुन संक स्कृत सन साहो ।।

हन्होंने कविपरम्परा का ही अनुसरण किया है। ये उपमान न जाने कब से भिन्न भिन्न इंगों की, विशेषकर खियां के अंगों को सुंदरता के प्रतीक समभे जाते हैं। मूल रूप में ये मनुष्य जाति की, और विशेष कर उनके अधिक भावुक अंग अर्थात् कविसमुदाय की, निसर्ग-सौन्दर्यियता के हातक हैं। परन्तु आगे चलकर इनका प्रयोग केवल परम्परा-निर्वाह के लिए होने लगा। परन्तु गोस्वामी जो ने परम्परा के अनुसरण से ही सन्तोष किया हो, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अपने लिए अपने आप भो प्रकृति का पर्यक्तिण किया था। उनके हृदय में प्रावृतिक सौन्दर्य से प्रभावित होने की जमता था। उनके विशाल हृदय में जड़ और चेतन सृष्टि के दोनों अंग एक ही उद्दश्य की पूर्ति करते हुए उद्घावित होते हैं। उनकी हिष्ट में ग्लानिपूरित हृदय की लेकर रामचन्द्र जा की मनाकर लौटा लाने के लिए जानेवाले शोलनिधान भरत के उद्देश्य में प्रकृति की भी सहानुभूति है। इसी लिए उनके मार्ग को सुगम बनाने के लिए—

किये जाहि छ।या जनद, र सद बहु वर वात ॥ प्रकृति की सरस सुंदरता उनको सहज हो आकर्षित कर लेती थो । पिचयों का कल्लरब, जिसमें वे परमात्मा का गुण्यान सुनते थे, उन्हें आमन्त्रक प्रवीत होता या—

> भोवत वल कुक्ट्रट कलहंसा। प्रमु अलोक जनु करत प्रस्ता प्रमु सुंदर खगगन गिंग सुहाई। जात पांचक जनु लेत बुलाई॥

कोकिला की यधुर व्यक्ति उन्हें इतनी मनायाहक जान पड़ता थी कि उससे सुनियों का

'जड़ चेतन जीव जत' सबको राममय देखनेवाले गांस्वामी जी का हृद्य यदि प्रकृति की संदरता के भागे उल्लाब न पड़ता दो यह भाष्ट्यके की वात होती।

प्रकृतिसींदर्य के लिए उनके हृदय में जो कोमल स्थान था उसी का प्रसाद है कि हिंदों में स्वीवृत विवरशमात्र दे देने की परम्परा से ऊपर उठकर कहां कहां उनकी प्रविधा ने प्रकृति के पृक्ष चित्रों का निर्माश किया है। प्राकृतिक हरयों के याशातव्य चित्रस की जो स्थला यत्र वश गास्तामा जी में दिखाई देती है वह हिंदा के सार किसी किये में देखने की नहीं मिसतो । स्तपन दील पय उतर करारा। चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा।। नदी पनच सर सम दम दाना। सकत कलुप कालसाउज नाना॥ चित्रकृट जनु श्रचल श्रहेरी। चुकह न धात मार मुठमेरी॥

इस ढेढ़ चौपाई में गोस्वामा जी ने चित्रकूट और खसके तल पर बहनेवालो मन्दा-किनी का सुंदर तथा याथातथ्य चित्र ग्रंकित कर दिया है भौर साथ ही तीर्थ का माहात्म्य भो कह दिया है। प्रस्तुत भौर अप्रस्तुत का इतना सार्थक समन्वय गोस्वामी जी की ही कला का कौशल है।

इसो प्रकार पंपासरोवर तथा जल पोने के लिए आये हुए मृगों के फुंड का, यह चित्र भी वस्तुस्थिति को ठोक ठोक आँखों के सामने खोंच देता है—

ंजहँ तहेँ पित्रहिँ विविध मृग नीरा । जनु उदार ग्रह जाचक भीरा ॥

मनुष्य भी प्रकृति का ही एक ग्रंग है। उसकी वाहरी चालढाल, मुद्दा, श्राकार आदि का वर्शन भी बाह्य प्रकृति के वर्शन के ही अन्तर्गत समभना चाहिए। गोस्वामा जो ने इनके चित्रण में भो अपना कौशल दिखलाया है। मृगया करते हुए श्रारामचन्द्र की मूर्ि उनके हृदय में विशेष रूप से बसी हुई थो। उस मूर्ति का चित्र खोंचते हुए उन्होंने अपनी सूच्म पर्यवेचण-शक्ति का परिचय दिया है;

जटा मुकुट सिर सारस नयनि गोहें तहत सुभींह सके।रे। श्रीर भी— साहति मधुर मनोहर मूर्यत हेमहरिन के पार्छे। धावनि नवनि विलोकान वियकान बसै तुलसी उर श्राह्ये।।

सृग के पोछे दौड़ते हुए, बाख छोड़ने के लिए भुकते हुए, सग के भाग जाने पर दूर तक दृष्टि डालते हुए और हारकर परिश्रम जनाते हुए राम का कैसा सर्जाव चलचित्र झाँ लों के सामने झा जाता है! बाद्ध प्रकृति से भा अधिक गोस्वामां जी की सूच्म अन्तद हि अन्तः- प्रकृति पर पड़ा था। मनुष्य-स्वभाव से उनका सर्वांगीख परिचय था। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पड़कर मन का क्या दशा होता है, इसको वे भली भाँति जानते थे। इसी से उनका चरित्र-वित्रख बहुत पूर्ण और दोष-रहित हुआ। रामचरितमानस में प्रायः सभो प्रकार के पात्रों के चरित्र- अंकन में उन्होंने अपनी सिद्धहस्तता दिखाई है। दूसरे के उत्कर्ष को अकारख ही न देख सकने- बाले दुर्जन किस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पच में करने के लिए पहले स्वणं स्वार्थ- त्यागा बनकर अपने को उनका हितैषा जताकर उनके हृदय में अपने भावों को भरते हैं, इसका मन्यरा के चरित्र में हमें अच्छा दिग्दर्शन मिलता है। दुर्जनों की जितनी चालें होती हैं उन्हों के दिग्दर्शन के लिए मानो सरस्वती मंधरा की जिहा पर बैठा थो।

जिस पात्र को जो स्वभाव देना उन्हें अभीष्ट या उसे उन्होंने कीमल वय में बोज-रूप में दिखलाकर, आगे बढ़ते हुए, मिझ-भिझ परिस्थितियों में उनका नैसर्गिक विकास दिखाया है। श्रा रामचन्द्र जो के जिस स्वार्थत्यांग की हम बाहुबल से जीते हुए लंका के समृद्ध राज्य को बिना हिचक विभीषण को सौंप देने में देखते हैं वह सहसा आई हुई उमंग का परिणाम नहीं है, वह आरामचन्द्र का बाल्यकाल ही से कमपूर्वक विकास पाता हुआ स्वभाव ही ह। उसे हम चौगान के खेत में छोटे माइगों से जोत कर भी हार मानते हुए बालक राम में, अन्य पुत्रों की उपेत्ता कर जेठे पुत्र को ही राज्याधिकारी माननेवाली प्रथा की अन्याययुक्त विचार करते हुए युवा राम में, और फिर प्रसन्नता से राज्य छोड़ कर ऋषि-मुनेयां की भाँति तपोमय जीवन बिताते हुए बनवासी राम में देखते हैं।

रामचितमानस में रावण का जितना चित्र हमारी दृष्टि में पड़ता है उसमें श्रादि से अन्त तक उसकी एक विशेषता हमें दिखाई देती है। वह है घार भौतिकता। कदाचित आत्मा की उपेचा करते हुए भौतिक शक्ति का अर्जन ही गोस्वामा जी राचसत्व समकते थे। उसका अपार बल, विश्वविश्रुत वैभव, उसकी धर्महीन शासनप्रणाली जिसमें ऋषि-मुनियों तक से कर लिया जाता था, उसके राज्य भर में धार्भिक अभिकृषि का अभाव और धार्मिक उत्तीड़न, ये सब उसके भौतिक बाद के द्योतक हैं। प्रश्न उठता है कि वह बड़ा तपस्वी भी तो था ? किन्तु उसके तप से भी उसकी भौतिकता का ही परिचय मिजता है। वह तप उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नित या मुक्ति के उद्देश्य से नहीं किया था, वरन इस कामना से कि भौतिक सुख को भोगने के लिए वह इस शरोर से अमर हो जाय।

हनुमान्जा में गोस्वामो जो ने सेवक का श्रादर्श खड़ा किया है। वे भगवान् राम के सेवक हैं। गाढ़े समय पर जब सबका धेर्य श्रीर शक्ति जवाब दे जाती है तब हनुमान्जी ही से राम का काम सधता है। समुद्र को लाँघकर सीता को ख़बर वे ही लाये। लच्मण को शिक्त लगने पर द्राणाचल पर्वत को उखाड़ ले आकर उन्होंने संजीवनी बृटो प्रस्तुत की। भक्त के हृदय में बसने की राम की प्रतिज्ञा जब व्यवधान में पड़ा तब उन्होंने अपना हृदय चोरकर उसकी सत्यता सिद्ध की। परन्तु हनुमान्जों को चरित्र में एक बात से कुछ असमंजस हो सकता है। वे सुभाव के सेवक श्रे। सुभाव से बढ़कर राम की भक्ति करके क्या उन्होंने सेवाधर्म का व्यतिकम नहीं किया ? नहीं, लंकाविजय तक वास्तव में उन्होंने सुभाव की सेवा कभी नहीं छोड़ो तथा श्रीर लोगों से कुछ दिन बाद बक जो वे अयोध्या में श्राराम की सेवा करके रह वह भी सुभाव की आज्ञा से—

दिन दक्षि करि श्रुमंत-पद-सेवा। पुनि तव चरन देखिइउँ देवा॥ पुन्यपुत तुम्द पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृमा-आगारा॥

इसी प्रकार भरत के हृदय की सरलता, निर्मलता, निःस्पृहता और धर्म-प्रवणता उनकी सब बातों से प्रकट होतो है। राम ख़ुशों से उनके लिए राज्य छोड़ गये हैं, कुल-गुरु विश्व उनकी सिंहासन पर बैठने की अनुमति देते हैं, कौसल्या अनुरोध करतो हैं, प्रजा प्रार्थना करती है; परन्तु सिंहासनासीन होना तो दूर रहा, वे इसी बात से जुज्य हैं कि लीग कै केयी के कुचक में उनका हाथ न देखें। वे माता से उसकी कुटिलता के लिए रुष्ट हैं। परन्तु साथ ही

वे अपने की माता से अच्छा भी नहीं समभते, इसी में उनके हृदय की स्वच्छता है। जब माता ही बुदी है ता पुत्र कैसे अच्छा हो सकता है!

मातु मंद मैं शघु सचाली। उर ऋस मानत केटि कुचाली।।
सिंहासन स्वीकार करने के लिए माग्रह करनेवाले लोगों से उन्होंने कहा था—
कैकेगी सुऋ कुांटलर्मात, राम-विमुख गतलाज।
हुम्ह चाहत सुख मोहबस, माहि से अध्या के राज।।

भरत के संबंध में चाहे यह बात न घटती धीर वे प्रजा का पालन बड़े प्रेम से करते, जैसा उन्होंने किया भी; परन्तु हनका राज्य स्वीकार करना महत्त्वाकांचो राजकुमारी धीर हेपपूर्ण सौतों के लिए एक बुरा मार्ग खोल देवा, जिससे प्रत्येक धीमधेक के समय किसी न किसी कांड की धारांका बनी रहती। इसी वात को हिट में रखकर संमवत: उन्होंने कहा था—

भोह राजु इति देहहहु जनहीं। रसा रसातल जाहीह तनहीं।।

भरत की लोक-मर्यादा की, जिसका ही दूसरा नाम धर्म है, रक्ता की इस चिन्ता ने ही राम को — भरत भृम रह राजरि राखी ॥ कहने के लिए प्रेरित किया था। उमड़ते हुए हृदय ग्रीर वाष्य-गद्गद कंठ से भरत के राम को लौटा लाने के लिए चित्रकूट पहुँचने पर जब राम ने उनसे ग्रापना धर्म-संकट बतलाया तब उसी धर्म-प्रवश्वता ने उन्हें राज्य का मार स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। परन्तु उन्होंने केवल राजा के कर्चन्य की कठोरता को स्वीकार किया, इसके सुल-वैभव की नहीं। सुख-वैभव के स्थान पर उन्होंने बनवासी का कष्टमय जीवन स्वीकार किया जिससे उनके उदाहरख से धर्मी ल्लंघन की ग्राशंका दूर हो जाय।

परन्तु वास्तिविक मानव-जीवन इतना सरल नहां है जितना सामान्यतः वाहर से दीखता है, यह ऊपर के वर्षन से प्रकट हो सकता है। मनुष्य के स्वभाव में एक ही भावना की प्रधानता नहीं रहती। प्रायः एक से अधिक भावनायें उसके जीवन में स्थित होकर उसके स्वभाव की विशेषता लिखत कराती हैं। जब कभी ऐसी दो भावनायें एक दूसरे की विरोधनी होकर आती हैं तब यदि किव इनके चित्रण में किंचित भी असावधानी करे तो उसका चित्रण सदोष हो जायगा। उदाहरण के लिए गोस्वामो जा ने लक्सण को प्रचण्ड प्रकृति दी है, परन्तु साथ ही उनके हृदय में राम के लिए अगाध भक्ति का भी सृजन किया है। जहाँ पर इन दोनों वातों का विरोध न हो वहाँ पर इनके चित्रण में उतनी कठिनाई नहां हा सकती। जनक के 'वारविद्दीन महो मैं जानी' कहते ही वे तमक कर कह उठते हैं—

रधुविधिन्द महुँ बहँ का उ होई। तेहिं समात्र अस कहइ न के।ई।।

परशुराम की रोषभरे वचनों को सुनकर वे कोरी कीरी सुनाने में कुछ उठा नहीं रखते—

> भृगुवर परमु देखावहु मोही। विद्र विचारि वचउँ नृपद्रोही।। मिले न कवहुँ सुमट रन गाउँ। द्वित देवता घरही के बाउँ।।

धीर भरत को ससैन्य चित्रकृट की धीर आवे देख राम के अनिष्ट की आर्रका होते ही वे विना आगा-पाछा सीचे भरत का काम तमाम कर डाझने के ज्ञिए उदात हो जात हैं—

> जिमि करि-'नकर देखह मृत्याच् । सेह स्पेटि सका जिम बाज् ॥ तैमेहिं भरतिह सेन समेता । सानुज निहरि निपात उँ खेता ॥

इसी प्रकार सरल रामभक्ति का परिचय भी उनके जावन के चाहे जिस ग्रंश में देखने की मिलगा। गोस्वामो जा के कौशल की परख वहाँ पर हो सकती है जहाँ पर राम के प्रति भक्तिभावना और सहज प्रचण्ड प्रकृति एक दूसरे के विरुद्ध होकर आवें। यदि ऐसे स्थल पर दोनां भावों का निर्वाह हुआ तो समक्तना चाहिए कि वे चरित्र-चित्रख् में कृतकार्य हुए हैं।

भगवान् श्रारामचन्द्रजा की कैनेया ने वन जाने का उपदेश दिया है। वचनबद्ध दशरथ 'नाहों' नहीं कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर यह आशा करना कि लच्मण काथ से तिनमिलाकर धनुष-वाण लेकर सबका विरोध करने के लिए उद्यत हो जार्रेंगे, स्वामाविक ही है। परन्तु देखते हैं कि गोस्वामा जो ने लच्मण से इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। परन्तु यह जितना ही सामान्य पाठक की आशा के विरुद्ध हुआ है, उतना ही सप्योजन भी है, क्योंकि वहाँ पर क्रांथ प्रकट करना लच्मण के स्वभाव के विपरीत होता। ऐसा करने से वे राम की दिव के विरुद्ध काम करते। लच्मण की वनवास की आज्ञा का तब पता चला जब राम बन के लिए तैयार हो चुके थे। एक पदानुसारी भृत्य की भाँति वे भी चुपचाप बन जाने की तैयारी करने लगे। यह बात नहीं कि उन्हें क्रांध न हुआ हो, क्रांध हुआ अवश्य था, परन्तु उन्होंने उसे दबा लिया। ससैन्य भरत की चित्रकूट आते हुए देखकर—

श्राइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिलि श्राज् ॥ कहकर उन्होंने जिस रिस का उल्लेख किया है वह यही रिस था जिसे उन्होंने उस समय इकट नहीं होने दिया था। गोस्वामा जो ने भी इस अवसर की गंभीरता की रचा के उद्देश्य से लच्मा के मन की दशा का उल्लेख नहीं किया।

इसी प्रकार लंका जाने के लिए प्रस्तुत आरामचन्द्रजा ने ३ दिन तक समुद्र से रास्ता देने के लिए विनय की । खदमया को विनय की बात पसंद न आई। जब रामचन्द्र जी ने समुद्र-को अग्निबायों से सीखने का विचार करके धनुष खींचा तब लद्मया की प्रसन्नता दिखलाकर गीस्वामां जो ने इस अरुचि की और संकेत किया है।

भावहन्द्र का एक और उदाहरण लीजिए। कैकेयो के कहने पर रामचन्द्र जो ने वन जाने का निश्चय कर लिया है। इस समय दशरथ का रामग्रेम और उनकी सत्यप्रतिज्ञता दोनों कसीटी पर हैं और उनके साथ साथ गोस्तामा जो का चित्र-चित्रण का कौशल भी है। पहले तो बन जाने की ब्राज्ञा गास्तामा जो ने दशस्य के गुँह से नहीं कहलवाई है। 'तुम बन चले जाओ? अनन्य प्रेम के कारण दशरथ यह कह नहीं सकते थे। वेनहां चाहते से कि सम बन नायें। वे चाहते तो इस समय अपने वचन की अवहलना करके रामचन्द्र की बन जाने से रोकने का प्रयक्ष

कर सकतें थे। परन्तु वचनभंग करने का विचार भी उनके मन में नहीं श्राया। हाँ, वे मन ही मन देवतों की मनात रहे कि राम स्वयं ही—

बचनु मार तजि रहहि घर परिहरि सीलु सनेहु ॥

सत्यप्रतिज्ञ दशरथ ग्राप्मानित पिता होकर रहना भच्छा समभते थे परन्तु राम का विछोह उन्हें ग्रमहा था। उनका यह राम-प्रेम कोई छिपो बात नहीं था। कैकेयो को समभाती हुई विश्वधुग्रों ने कहा था—'नृप कि जिइहि बिनु राम'। लक्ष्मख को समभाते हुए राम ने इस ग्राशंका की ग्रार संकेत किया था—'राउ बृद्ध मम दुखु मन माहां'। हुग्रा भो यही। वचनों की रचा में जो राजा छाती पर पत्थर रसकर प्रियं पुत्र राम को बन जाते हुए देखते हैं, उन्हों को हम राम के विरह में स्वर्ग जाते हुए देखते हैं।

जहाँ मानव-मनोवृत्तियों के सूच्म झान ने गोस्वामोजी से चरित्रविधान में स्वाभाविकता की प्राणप्रतिष्ठा कराई वहाँ साथ ही उसने रस की धारा बहाने में भी उनकी सहायता दी. क्योंकि रसों के आधार भाव ही हैं। गोस्वामा जो केवल भावों के ग्रुष्क मनीवैज्ञानिक विश्लेषक न थे उन्होंने उनके हलके ग्रीर गहरे रूपों को एक दूसरे के साथ संश्लिष्टावस्था में देखा था जैसा कि वास्तविक जगत् में देखा जाता है। रामचरितमानस की विस्तीर्ग भूमि में इन्हों को स्वाभाविक संयोग से उनकी रसप्रसविनी लेखनी सब रसों की धारा बहाने में समर्थ हुई है। प्रेम को उन्होंने कई रूपों में स्थायित्व दिया है। गुरुविषयक रति, दाम्यत्य प्रेम, वात्मस्य, भगवद्विषयक रति या निर्वेद सभी इमें रामचरितमानस में पूर्णता को पहुँचे हुए मिलते हैं। रुकविषयक रति का आनन्द हमें विश्वामित्र की चेले राम लच्मण देते हैं जो गुरु से पहले जागकर उनकी सेवा-ग्रुश्र्या में संलग्न दिखाई देते हैं। भगवद्विषयक रित की सबसे गहरी अनुभूति उनकी विनय-पत्रिका में होतो है, यद्यपि उनके अन्य प्रन्थों में भी इसकी कमी नहां है। श्रृंगार-रस के प्रवाह में पाठकों के। ब्राप्तुत करने में गास्वामा जी ने कोई कसर नहां रक्खो है। परन्तु उनका श्रंगाररस रोतिकाल के श्रंगारो कवियों के श्रंगार की भाँति कामुकता का नग्न नृत्य न होकर सर्वेथा मर्यादित है। शृंगाररस यदि अश्लीलता से बहुत दूर पवित्रता की उच्च भूमि में कहीं उठा है ता वह गोस्वामा जी की कविता में। जहाँ परमभक्त हरदास भी अश्लोलता के पंक में पड़ गये हैं वहाँ गास्वामा जी ने अपनी कविता में लेशमात्र भी दुर्भावना नहां झाने दी है-

करत बतकही अनुज सन, मन सियरूप लोभान।
मुखसरोज मकरंद खुबि करइ मधुप इव पान॥
देखन मिस मृग बिह्म तक, फिरइ बहोरि बहोरि।
निर्म्ल निर्मि रघुबीर खुबि, बाढ्ड प्रीति न थोरि॥

सचमुच सरल प्रेममय यह जोड़ा हर एक के हृदय में घर कर लेती है। इनका यशो-गान करती हुई गास्वामी जा की वासी धन्य है, जिसने वासना-विद्यीन शुद्ध दाम्पत्य प्रेम का यह परम पित्र तित्र लोक के समस रक्खा है। जब कोई विदेशो कहता है कि हिंदी के कितथीं ने प्रेम की वासना और स्ना की पुरुष के विलास की ही सामग्रा समक्षकर हिंदो-साहित्य की गंदगी से भर दिया है तब 'यह लाञ्छन सर्वोश में सत्य नहीं है,' यह सिद्ध करने के लिए गोस्वामो जी की रचनाओं की और ग्रासानी से संकेत किया जा सकता है।

गोस्वामो जा के विप्रलम्भ शृंगार की मृदुल कठोरता श्रोसीताजो के हरण के समय भगवान राम के विलाप में पूर्णतया प्रत्यच होती है।

करुषारस की धारा राम के बनवासी होने पर श्रीर लच्मक को शक्ति लगने पर फूट पड़ती है। राम के बनवासी होने पर तो शोक की छाया मनुष्यों ही पर नहीं, पशुश्रों पर भी पड़ा। जिस रथ पर राम को सुमन्त्र कुछ दूर तक पहुँचा श्राया था, लौट श्राने पर उसमें जुते हुए घोड़ों की श्राकुलता देखिए—

> देखि दिखन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु बिनु पंख बिहँग अ्रकुलाहीं।। नहि तुन चरहिं न पिश्चहिं जल, मोचहिं लोचन बारि।।

घोड़ों की जब यह दशा थी तब पुरवासियों की भीर विशेषकर उनके कुटुम्बोजनों की क्या दशा हुई होगो !

जनक के 'बोरिबद्दीन महो मैं जानी' कहने पर लक्ष्मण को आकृति में जो परिवर्तन हुआ उसमें मूर्त्तिमान रौद्ररस के दर्शन होते हैं—

माखे लखनु कुटिल महँ भौंहें। रदपट फरकत न्नयन रिसीहें॥ वीर धीर बोभत्सरस का तो मानो लंकाकांड स्रोत ही है। शिवधनुष के भँग होने पर चारों झीर जो झातंक छा जाता है उसमें भयानक रस की झनुभृति होती है—

> भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाजि तांज मारगु चले। चिकराहि दियाज डोल महि ब्राहि केल कूरम कलमले॥ सुर ब्रासुर मृति कर कान दीन्हें एकल विकल विचारही।

श्री रामचन्द्र जो से सतो श्रीर कीसस्या को एक ही साथ कई रूप दिखलाकर उन्होंने अद्भुतरस का चमत्कार दिखलाया। शिव जो की बरात के वर्णन श्रीर नारद-मोह में हास्यरस के फुहारे छूटते हैं। स्वर्थ राम-कथा के भीतर कृतिम रूप बनाकर थाई हुई वास्तव में कुरूपा शूर्याखा के राम के प्रति इस वाक्य से थोठ मुलक ही जाते हैं—

तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग विधि ग्चा विचारी ॥ मम श्रमुरूप पुरुष जग माहीं । देखिउँ खोजि लोक तिहुँ नाहीं ॥ तार्ते अब लाग रहिउँ कुमारी । मन माना कक्कु उम्हाँह निहारी ॥

लक्ष्मण इस पर मन ही मन सूब हँसे थे। इसी कारण जब श्रोराम जो ने उसे उनके पास भेजा तो उनसे भी न रहा गया। बोले—उन्हों के पास जाओ, वे राजा हैं, उन्हें सब इत्र श्रामा दे सकता है। श्रमु समर्थ केसलपुर शजा। जो कह्नु करहिं उनहिं उन

इतना होने पर भी यह कहों नहीं भान होता कि गोस्वामा जी ने प्रयत्नपूर्वक आलम्बन, उदापन, संचारी आदि की जुटाकर रसपरियाक का आयोजन किया हो। प्रवन्थ के स्वाभाविक प्रवाह के भीतर स्वतः ही रस की वर्लयाँ वैंध गई हैं जिनमें जी भर हुवकी लगाकर ही साहित्यिक वैराक आगे बढ़ने का नाम लेता है।

कला का एक प्रधान उद्देश्य जीवन की व्याख्या करते हुए उसे किसी उच्चतम आदर्श में ढालने का प्रयत्न करना है। भावाभिव्यक्ति में जितनी सरलता होगी ठतनी ही इस उद्देश्य में सफलता भी होगी। कला के इसी उद्देश ने गोस्वामा जी को संस्कृत का विद्वान होने पर भी उन्हें देववाशी की ममता छोड़कर जनवाशी का आश्रय लेने के लिए बाध्य किया था। संस्कृत, जिसमें धव तक रामकथा संरचित थी, धव जनसाधारण की बोल-वाल की भाषा च रहकर पण्डितों के ही मंडल तक बँधो रह गई थी। इससे रामचरितमानस का आनन्दपूर्ण लाभ सर्वसाधारण न उठा सकते थे। इसी से गोस्वामी जो को भाषा में रामवरित लिखने की प्रेरणा हुई, पर पंडित लोगों में उस समय भाषा का आदर न था। भाषा कविता की वे हँसी उड़ाते थे।

भाषा भ नित भारि मित भारी। हैं सिवे जोग हैं से निहें खोरी।।
परन्तु गोस्वामो जी ने उनकी हैं सी की कोई परवा नहीं की, क्यों कि वे जानते से कि वहीं वस्तु
मानास्पद है जो उपयोगा भी हो। जो किसी के काम न आवे उसका मूल्य ही क्या ?

का मापा का संस्कृत प्रम चाहित्रत साँच। काम जो आवै कामरी का लै करे कर्मांच॥

भतएव उन्होंने भाषा द्वी में कविवा की भी।र इस प्रकार रामचरित की देश भर में घर घर पहुँचाने का उपक्रम किया।

दिग्दर्शन-मात्र कराने के लिए इस गोस्तामो तुलसीदासजी की प्रवन्ध-पटुता का एक उदाहरण देते हैं। कथा बालकांड की है। धनुष दूट बुका है। सीताजी सिलयों को साथ लिये हुए रामचन्द्रजी को जयमाल पहनाने के लिए आ रहा हैं। उनके रूप-सावण्य को देसकर दुष्प्रवृति के राजा लाग, जो धनुष न शाह सकते के कारण लिक्त हो बुके हैं, सालांबर हो गयं और—

उठि उठि पदिरि सनाह श्रमागे । जह तह गाल बजावन सामे । केंद्र छुड़ाय सीय कह वेडि । धार भोषहु नृग-बालक दोऊ ॥ कोर धनुष चाँड नहिं सर्द । जीवात हर्मार कुश्रार के। बर्द । जी बदेद कह्य कर सहाई । जीताहु समर सहित दोउ माई ॥

इस प्रकार स्थिति भयावह हो चलो यो। यदि लखाई छिड़ जाता तो रक्त्यात हुए किना न रहता। अतएव गास्वामीजी ने अपनो प्रवन्ध-पदुता का यहाँ स्पष्ट परिचय दे दिया है। उन्होंने वालमीकिजी के दिये हुए घटना-क्रम को बदल कर इस स्थिति की सँभाल लिया। स्तामर देख विकल नरनारो । सव मिन देखें महादन नारी ।
तेहि नवनर सुनि सिव वनुमंगा । आये भृगुकुल कमल पर्तमा ।।
देख महीप धकल सकुचान । वाज मपट जनु लवा लुकाने ।
गार सरीर मृति निल भाजा । माल नवसल त्रिपुंड निराजा ॥।
सीत जटा सीत बदन बहान । परवंस कलुक अरून होई आवा।
मुकुटो कुटिल नमन रिस्ताते । सहअहँ चितकत मनईँ मसले ॥
स्कुटो कुटिल नमन रिस्ताते । सहअहँ चितकत मनईँ मसले ॥
स्कुटो कुटिल नमन रिस्ताते । सहअहँ चितकत मनईँ मसले ॥
स्कुटो कुटिल नमन रिस्ताते । सहअहँ चितकत मनईँ मसले ॥
स्कुटो कुटिल नमन रिस्ताते । सहअहँ चितकत मनईँ मसले ॥
स्कुटो कुटिल नमन रिस्ताते । सहअहँ चितकत मनईँ मसले ॥
स्कुटो कुटिल नमन रिस्ताते । सहस्त्र कर कुटार कल किये ॥
संतवेष करनी काउन, बरान न साई सहस्य ।
स्वित भ्रगुपात वसु कराला । उठे सकल मय-विकल मुआला ।
सितु समाय चितवर्क हिन्न नाज नामा । लगे करन सब दंड मनामा ॥
सेह समाय चितवर्क हिन्न जानी । से। जानै जन आह खटानी ॥

बस, सारो परिस्थिति ने पलटा सायां भीर कुटिल राजाओं का शेखी हॉकना बन्द होकर छनको अपनी रक्षा की चिंता ने प्रस लिया।

ऐसी बदुता गोस्वामी जी ने अनेक स्वलों पर दिखाई है। पर यहाँ वो उदाहरख-स्वरूप एक भंटना का उस्लीखमात्र कर दिया गया है।

#### (१५) गोस्वामी तुलसीदास का मभाव

(१) श्रध्ययन—महाकवि वुलसीदास का जो व्यापक प्रभाव भारतीय जनता पर है उनका कारण उनकी उदारता, उनकी विलक्त प्रतिभा तथा उनके उद्गारों की सत्यता शादि वा हैं ही, साथ ही उसका सबसे बड़ा कारण है उनका विल्त अध्ययन और उनकी धारणाहिया प्रवृत्ति। "नानापुराण्यनिगमागमसम्मत" रामचरितमानस लिखने की बात अन्यथा नहीं है, सत्य है। भारताय संस्कृति के आधारभृत तत्त्वां को गोस्तामीजी ने विविध शास्त्रों से बहुण किया था और समय के अनुरूष उन्हें अभिव्यंजित करके अपनी अपूर्व दूरहिश्वा का परिचय दिया था। वों तो उनके अध्यक्त का विस्तार अत्यधिक था, परन्तु उन्होंने रामचरितमानस में अधानतः वालमोकिरामायण का आधार लिया है। साथ ही उन वर वैध्यव महाला रामानंद की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। उनके रामचरितमानस में अधानतः वालमोकिरामायण का अधार लिया है। साथ ही उन वर वैध्यव महाला रामानंद की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। उनके रामचरितमानस में अधानत कम नहीं है। इश्लेडिरामायण और इनुमन्नाटक नामक अर्था का अध्यक्त मायण का प्रमान कम नहीं है। इश्लेडिरामायण और इनुमन्नाटक नामक अर्था का अध्यक्त मायण मी गास्तामीजी पर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वालमीकिरामायण की कथा लेकर उसमें मध्यकालीन धर्म-अंथों के तत्त्वों का समावेश कर साथ ही अपनी उदार बुद्धि और प्रतिभा से यहः व चमत्कार उत्पन्न कर उन्होंने जिस अनमोल साहित्य का एजन किया, वह उनकी सारणाहित्या प्रवृत्ति के साथ हा उनकी प्रगाढ़ मौलिकता का भी परिचायक है।

(२) उदारता और सारमाहिता-गोस्वामी जी की समस्त रचनात्रों में उनका राम-चरितमानस ही सर्वश्रेष्ठ रचना है श्रीर उसका प्रचार उत्तर-भारत में घर घर है। गास्वामी जी का स्थायित्व और गौरव इसी पर सबसे अधिक अवलम्बित है। रामचरितमानस करोड़ों भार-तीयों का एकमात्र धर्म-प्रंथ है। जिस प्रकार संस्कृतसाहित्य में वेद, उपनिषद तथा गाता भादि पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं. इसी प्रकार आज संस्कृत का लेश-मात्र झान न रखनेवालो जनता भी, करोड़ों की संख्या में, रामचरितमानस की पढ़ती और वेद आदि की ही भाँति उसका सम्मान करती है। इस कथन का यह ताल्पर्य नहीं है कि गोस्वामीजी के धन्य ग्रंथ निम्नकोटि के हैं। गोस्वामी जी की प्रतिमा सबमें समान रूप से लिचत होती है, किन्तु रामचरितमानस की प्रधानता अनिवार्य है। गोस्वामी जी ने हिन्दू-धर्म का सच्वा स्वरूप राम के चरित्र में अन्तर्निहत कर दिया है। धर्म भीर समाज की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए; राजा-अजा, ऊँच-नीच, द्विज-शुद्र आदि सामाजिक सूत्रों के साथ माता-पिता, गुरु-भाई आदि पारिवारिक संबंधों का कैसा निर्वाह होना चाहिए, आदि जीवन के गंभीर प्रश्नों का बड़ा ही विशद विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है। हिन्दुओं के सब देवता, उनकी सब रोति-नीति, वर्ण-माश्रम-व्यवस्था तुलसीदास जी की स्वीकार हैं। शिव उनके लिए उतने ही पूज्य हैं जितने स्वयं रामवन्छ । वे भक्त होते हुए भी ज्ञानमार्ग के ब्रह्मैतवाद पर ब्रास्था रखते हैं। संचेप में वे व्यापक हिंदू-धर्म के संकलित संस्करण हैं और उनके रामचरितमानस में उनका वह रूप बड़ो ही मार्भिकता से व्यक्त हुआ है। उनकी उत्कट रामभक्ति ने उन्हें इतना ऊँचा उठा दिया है कि क्या कवित्व की दृष्टि से श्रीर क्या <mark>घार्मिक दृष्टि से रामचरितमानस को किसी ब्र</mark>ातीकिक पुरुष की ब्रातीकिक कृति मान कर<sub>,</sub> ब्रान्द-मग्न होकर, इम उसके विधि-निषेधों का चुपवाप स्वीकार करते हैं। किसी छाटे भूमाग में नहीं, सारे उत्तर-भारत में, करांड़ों व्यक्तियों द्वारा भाज उनका रामचरितमानस हमारी सारी समस्याओं का समायान करनेवाला और अनंत कल्याखकारा माना जाता है। इन्हों कारणों से उसकी प्रधानता है।

जपर के विवेचन का यह अर्थ नहां है कि गोस्वामी जी ने अध्ययन और प्रतिभा के बल से ही अपने अंथों की रचना की तथा वे स्वतः अपनी रचनाओं के साथ एकाकार नहों हुए। न उसका यहां आशय है कि सामाजिक धर्म, जाति-पाँति की व्यवस्था और देवी-देवता की पूजा ही गोस्वामी जो रचना की प्रधान वस्तुएँ हैं। वास्तविक बात तो यह है कि गोस्वामी जी भारतीय आध्यात्मिक साधना की धारा में पूर्णक्ष्य से निमिष्जित हो चुके थे और उनका सर्वोपरि लच्य उक्त साधना की जनता के जीवन में भर देना था। काव्य या साहित्य की रचना अध्या वर्णाश्रम-धर्म की रचा का प्रथास तो आनुष्यिक रूप से गोस्वामी जा के लच्य थे। प्रधानतः ता वे भक्त थे और अक्ति के स्रोत में हुवे हुए थे। राम की भक्ति ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य थी और उसी उपलच्य से वे अन्य समस्त कार्य करते थे। भारत की चिर-प्रचित्त आध्यात्मिक साधना की सामयिक साँचे में ढालकर और उसे रामकथा के प्रबंध में

सिन्निहित कर उन्होंने जन-समाज के मानस की आष्ठावित कर दिया। इस देश का कोई कि सामूहिक रूपाति प्राप्त करने के लिए अध्यात्मविद्या का संग नहीं छोड़ सकता। विशेषत: जिस किव का मुख्य उद्दश्य समाज को भक्ति की धारा में निष्णात करा रहना हो उसे तो स्वत: अध्यात्मशास्त्र का साधक और अनुयायी होना ही चाहिए। गोस्वामी जो भी ऐसे ही किव थे।

- (३) रामचिरत की व्यापकता—कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने नर-काव्य नहीं किया। केवल एक स्थान पर अपने काशोवासी मित्र टोडर की उशंसा में दी-चार देग्हें कहे हैं, अन्यत्र सर्वत्र अपने उपास्य देव राम की ही महिमा गाई है और राम की कृपा से गौरवान्वित व्यक्तियों का, राम-कथा के प्रसंग में, नाम लिया है। "कीन्हें प्राकृत जन गुनगाना, सिर धुनि गिरा लागि पछिताना।।" का संकेत इस तथ्य की ओर है। यद्यपि गास्वामीजा ने किसी विशेष मनुष्य की प्रशंसा नहों की है और अधिकतर अपनी वासी का उपयोग राम-गुण-कीर्त्तन में ही किया है, पर रामचिरत्र के भीतर मानवता के जो उदात्त आदर्श प्रस्फुटित हुए हैं वे मनुष्यमात्र के लिए कल्याणकर हैं। दोहावली में उन्होंने सच्चे प्रेम की जो आभा चातक और घन के ऐम में दिखलाई है, अलोकोपयोगो उच्छुङ्खलता का जो खंडन साखो-शब्दी-दोहाकारों की निन्दा करके किया है, रामचिरतमानस में मर्यादावाद की जैसी सुन्दर पुष्टि, गुरु की अवहेलना के लिए शिष्य को दंडित करके की है, राम-राज्य का वर्णन करके जो उदात्त आदर्श रक्खा है, उनमें और एसे ही अनेक प्रसंगों में गोस्वामीजो की मनुष्यसमाज के प्रति हितकामना स्पष्टत: भलकती देखी जाती है। उनके अमर काव्य में मानवता के चिन्तन आदर्श भरे पड़े हैं।
- (४) ब्रांतरिक अनुभूति—यह सब हात हुए भी तुलसीदासजी ने जा कुछ लिखा है, स्वांत: मुखाय लिखा है। उपदेश देने की अभिलाषा से अधवा कवित्वप्रदर्शन की कामना से जो कविता का जाती है उसमें, आत्मा की प्रेरणा न होने के कारण, स्थायित्व नहीं होता। कला का जो उत्कर्ष हृदय से सीधा निकलो हुई रचनाओं में होता है वह अन्यत्र मिलना असंभव है। गोस्वामीजी की यह विशेषता उन्हें हिंदी-कविता के शीर्षासन पर ला रखती है। एक थे। र ता वे काव्य-चमत्कार का भद्दा प्रदर्शन करनेवाले कवियों से सहज में ही ऊपर आ जाते हैं और दूसरी थे। र उपदेशों का सहारा लेनेवाले नीतिवादी भी उनके सामने नहीं ठहर पात। कवित्व की हृद्धि से तुलसी की प्राजलता, माधुर्य और आज अनुषम तथा मानव-जावन का सर्वांग निरूपण अप्रतिम हुआ है। अर्थादा और संयम की साधना में गाम्बामीजी मंसार के सर्वश्रेष्ठ कि हैं। इसके साथ ही जब हम भाषा पर उनके अधिकार तथा जनता पर उनके उपकार की तुलना अन्य कवियों से करते हैं तब उनकी यथाय महत्ता का साचात्कार स्पष्ट रीति से हो जाता है।
- (५) स्वरंत्र उद्भावना—गास्वामीजी का रचनाश्चां का महत्त्व उनमें व्यजित भावों की विशदता श्रीर व्यापकता से ही नहीं, उनकी मौतिक उद्भावनाश्चां तथा चमत्कारिक वर्षनों

से भी है। अधिप रामायब की कवा उन्हें महर्षि वाल्मीकि से बनो-बनाई मिल गई बी, परन्त इसमें भी गोस्वाभी जी ने यद्यावित परिवर्रन किये हैं। सीतास्वरंवर के पूर्व फुलवारी का मनारम बर्धन तुलसीदास जो की धापनी चद्मावना है। घनुषर्मंग के पश्चात् परशुगमजी का धागमन चन्होंने अपनी प्रबंध-पटुता के प्रतीकन्वरूप रक्ला है। कितनो ही मर्मस्पर्शिनी घटनाये गोस्वामा जी ने धपनी और से मिन्निहित का है जैसे सीवाजो का धशाक वन में विरह-पाडित अवस्था में भ्रशोक से भ्राग साँगना भीर तत्त्वस हनुमान जो का मुद्रिका गिराना। हनुमान, विभीपण, सुमीव मादि राम-भक्तों का चरित्र तुलसीदासजा ने विशेष सहानुभूति के साथ श्रंकित किया है। गारवामीजों के भरत दो गोस्वामीजी के ही हैं--- मिक का मूर्कि। धपने युग की छाप भी रामचरित्रमानस में मिलती है जिससे वह युग-प्रवर्षक प्रंच वन सका है। कलियुग के वर्शन में उन्होंने सामियक स्थिति का व्यंग्वपूर्ण चित्र उपस्थित किया है। वे सब तुलसी की अपनी मौलिकतार्थे हैं जिनके कारम उनका मानस धन्य प्रांतीय मापाओं में लिखे हुए रामकवा के पंचां की अपेता कहाँ अधिक महत्त्वपूर्ण और काव्यगुषापेत वन सका। पूर अंश्व में रपमाओं ओर इतकादि अलंकारों को नैसर्शिकता चित्त की विसुग्ध करती है। वह समस्त वर्गन धी। वे धार्ब-कार रूढ़िबद्ध या अनुकरखरालि कवि में आ हो नहीं सकते। गोम्वामीओ में सूस्म मना-वैझानिक संतर्द्ध थी, इसका परिचय स्थान-स्थान पर प्राप्त हे: वा है। वे कोर भक्त ही नहीं से: प्रत्युव मानवचरित्र, उसकी सूक्ताताओं भीर ऋजु-कृटित गतियों के धरसी भी से, यह राजस्वितमानस में सर्वत्र द्वांद्रगोचर होता है। मंधरा के प्रसंग में गोस्वामात्रो का यह चमत्कार स्पष्ट लिनित है कैनेया का आत्मग्लानि भी उन्होंने मौलिकरूप से प्रकट कराई है। ऐसे ही अन्य अनंक स्थल हैं। प्रकृति के रम्थ रूपों का चित्र खड़ा करने को चमता हिंदा के कवियां में बहुत कम है; परन्तु गोस्वामा जो ने चित्रकूट-बर्शन में संस्कृतकवियों से टक्कर ली है। इतना ही नहीं, भावां को अनुरूप भाषा लिखने तथा प्रबंत में संबंधनिर्वाह श्रीर चरित्र-वित्रस का निरंतर ध्यान रखने में वे अपना समता नहीं रखतं । उत्कट रामभक्ति को कारण उनके रामचरितमानस में उच्च सदाचार का जो एक प्रवाह-सा बहा है, वह ता बाल्मीकि-रामायण से भी अधिक रंभीर श्री। पृत है।

(६) भाषा और कान्यशैली—जायसी ने जिस प्रकार दोहा-चौपाई छन्दों में ध्रवधो भाषा का आश्रय लेकर अपनी पद्मावत लिखा है, कुछ वर्षा के परचान गास्त्रामी सुलसीदास जी ने भी उसी अवयो भाषा में उन्हा दोहा-चौपाई छन्दों में अपनी प्रसिद्ध रामायश्व की रचना की। यहाँ यह कह देना उचित होगा कि जायसी संस्कृतज्ञ नहीं थे; अत: उनकी भाषा प्रामीस अवधा थां, उसमें साहित्यिकता की छाप नहीं थो। परन्तु गास्त्रामीजी संस्कृतज्ञ और शास्त्रज्ञ थे अत: उन्होंने कुछ स्थानों पर ठेठ अवधो का प्रयोग करते हुए भा अधिकांश स्थलों में संस्कृत-मिश्रित अवधो का ज्यवहार किया है। इससे इनके रामचोरतमानस में प्रसंगान सुमार उपर्युक्त दोनों प्रकार की आषाओं का काधुर्व दिखाई देवा है। यह तो हुई उनके राम-परितमानस की बात। उनकी विनयपत्रिका, गाताकां और कावताकती आदि में सक्याण

व्यवहत हुई है। शौरमेनी अपभंश की उत्तराधिकारिको यह जनमापा विकसित होकर गांस्वामी ती के समय वक पृत्तवया साहित्य की भाषा बन जु में आ, क्योंकि इसमें सुरदास आदि भक्त किवयों की विम्तन क्वागों हो रही आं। गोस्वामी ती ने अजभाषा में भी अपनी संस्कृतपदावला का सम्मिश्च किया और उसे उत्युक्त गैंडता प्रदान की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ एक कोर ज्यासी और मूर ने क्रमण: अवधा और अजभाषा में ही काव्यरचना की थी, वहाँ गोस्वामी के का इन दोनों भाषाओं पर समान अधिकार हुआ और उन दोनों में संस्कृत के समावेश में नवान उमत्कर उत्पन्न कर देने की समता क्षेत्र उनकी अपनी हैं।

गांखामी तुलसीदाम के विभिन्न गन्थों में जिस प्रकार मापा-भेद है, उसी प्रकार छन्द-भेद भी है। रामचरितमानम में उन्होंने जायसी की तरह दाई-चीपाइयों का कम रक्का है, परन्तु साथ हा हरिगीतिका आदि जम्बे तथा मेरठा आदि छाटे छन्दों का भो बान बान में व्यवहार कर बन्होंने छन्ट-परिवर्णन की धार ध्यान रक्खा है। रामचरितकानस को लङ्काकाण्ड में जो गुद्ध-वर्धन है, उसरें ग्नद आदि बार कविया के अन्द भा साथे गये हैं। कविकासने में सर्वेश धीर कवित्त अन्दों में कब कही गई है जा माटों का परम्परा के अनुसार है। इसमें राजा शम की राज्यश्रा का जो विशद वर्षन है, उसके अनुकृत कविच छन्द का भ्यवहार उचिन को हुआ है : विनवपत्रिका तथा गातावता आदि में मजभाषा के सगुवापासक संव महात्माओं को गावों की प्राप्ति खाइन की गई है। गोव-काव्य का सुत्रव पाश्चात्य देशों में संगातशास्त्र के अनुसार हुआ है। वहाँ की लारिक कविता आरम्भ में वीगा के साथ गाई जाता थी । ठाक उसी प्रकार हिन्दी के गांध-कार्यों में भो संगात के राग-राागेनियों की शहब किया गया है। दोहावला, बरने रामायब आदि में तुन्नसीदास जो ने बाटे छन्दों में नीति बादि के उपदेश किये में अवना अलङ्कारों की योजना के साथ फुटबर भावव्यंत्रता की है। सारांश यह कि भिस्तामीजा ने धनेक शैलियों में क्रथने प्रत्यां की रचना की है और अवस्थकतानुसार उसमें विविध कुन्हों का प्रवेग किया है। इस कार्य में गोम्बामीजां की सफलता विस्मयकारिया है। हिन्द। की जा ब्यापक समता सीर जो प्रचर ग्रामव्यंजना-शक्ति चनको रचनाओं में देश रहती है वह प्रमुखपूर्व है। इनकी रचनाओं से हिन्दा में पूर्ण जैड़ता की प्रतिष्ठा हुई कै

पुरोचा तीन प्रधान दृष्टियों से करनी पढ़ेगों । भाषा की दृष्टि से, साहित्यां की दृष्टि से साहित्यां की दृष्टि से साहित्यां कि दृष्टि से स्वाम स्वाम कि दृष्टि से । इन तानों दृष्टियों से उन पर विचार करने का प्रयत्न कपर किया गया है, जिसके परिवाम-स्वरूप हम यहां कुछ बावों का स्वष्टनः सल्लेख कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि गाम्वामी जी का बज धीर धवधा दानां भाषाधां पर समान धिनकार वा धौर दोनों में ही संस्कृत की छटा उनकी कृतियों में दर्षनीय हुई है। जन्दों बार धवंकारों का समाक्या भी पूरी सफलता के साव किया गवा है। साहित्यक

दृष्टि से रामचरितमानस के ओड़ का दूसरा प्रंब हिन्दी में नहीं देख पड़ता। क्या प्रबंध-कल्पना. क्या संबंध-निर्वाह, क्या बस्तु एवं भाकव्यंजना, सभो उच्न के। टि की हुई हैं। पात्रां के चरित्र-चित्रका में सूच्य मनोवैद्धानिक दृष्टि का परिचय मिलता है और प्रकृतिवर्णन में हिन्दी के कवि उनकी बराबरो नहीं कर सकते। श्रंतिम प्रश्न संस्कृति का है। गोस्वामी जी ने देश के परम्परागत विचारों भीर भादशीं की बहुत भ्रध्ययन करके महरा किया है भीर बड़ा सावधानी से उनकी रचा की है। उनके ग्रंथ ग्राज जो देश की इतनी ग्रसंख्य जनता के लिए धर्म-ग्रंथ का काम दे रहे हैं उसका कारण यही है। गोस्वामी जो हिन्दू-जाति, हिन्दू-धर्म भीर हिन्दू-संस्कृति को अन्या रखनेवाले हमारे प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी बरा:प्रशस्ति अधिट अन्तरों में इत्येक हिन्दी भाषा-भाषी के इद्यपटल पर अन्त काल तक क्रिकत रहेगी, इसमें कुछ भो संदेह नहीं। भारतीय समाज की संस्कृति और प्राचीन ज्ञान की रचा के लिए गोस्वामा जो का कार्य अत्यधिक महस्वपूर्ण है। किन्तु गोस्वामो जी परम्परा-रत्ता के लिए हो एकमात्र यहान न थे। बे समय की स्थितियों भीर भावश्यकताओं को भी समभते थे तथा समाज को नवीन दिशा की भोर अञ्चसर करने के प्रयास भी उन्होंने किये। भाचार-संबंधिनी जितनी ग्रुद्धि और परिस्कार बन्होंने किया वह सब जातीय जीवन को हद करने में सहायक बना। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हुलसीदास जी परम्परा या रूढ़ियों के बंधन से सर्वेषा मुक्त थे, तथापि संस्कृति की रचा भीर उन्नयन के लिए उन्होंने जो महान कार्यः किया उसमें इस बंबन का क्रुप्रमांव नगण्यः सा है। उनके गुर्खा का विशाल ऋष हिन्दू-समाज पर है और चिर दिन तक रहेगा। इस भकाठ्य संत्य को कीन ग्रस्वीकार कर सकता है ?

वह एक साधारक नियम है कि साहित्य की विकास का परम्परा क्रमबद्ध होतो है। इसमें कार्ब-कारक का संबंध शाय: दूँ दा धीर पाया जाता है। एक काल विशेष के कवियों की यदि हम फूल-स्वरूप मान में, तो जनके उत्तरवर्ती प्रंथकारों को फल-स्वरूप मानना होगा। फिर ये फूल-स्वरूप प्रंथकार समय पाकर अपने पूर्ववर्ती प्रन्यकारों के फल-स्वरूप धीर उत्तर-वर्ती प्रन्यकारों के फूल-स्वरूप धीर उत्तर-वर्ती प्रन्यकारों के फूल-स्वरूप होंगे। इस प्रकार यह क्रम सर्वथा चला चलेगा धीर समस्त साहित्य एक लड़ा के समान होगा जिसकी भिन्न कड़ियाँ उस साहित्य के काव्यकार होंगे। इस सिद्धान्त को सामने रख कर यदि हम तुलसीदासजी के संबंध में विचार करते हैं, तो हमें पूर्ववर्ती काव्यकारों की कृतियों का क्रमशः विकासत रूप तो तुलसीदास जी में देख पड़ता है, पर उनके प्रस्वात वह विकास, आगे बढ़ता हुआ नहीं जान पढ़ता। ऐसा मास होने लगता है कि तुलसीदास जो में हिन्दी-साहित्य का पूर्ण विकास संपन्न हो गया धीर उनके प्रनन्तर फिर क्रमांत्र त विकास की परस्परा बन्द हो गई तथा उसकी प्रगति शास की धोर उन्मुख हुई। सच बात तो यह है कि गोस्वामों तुलसीदास जो में हिन्दो-कविता को जो सर्वतीमुखों उन्नति हुई, वह उनकी कृतियों में चरससीमा तक पहुँच गई, उसके आगे फिर कुछ करने की नहीं रह गया। इसमें गास्वामाजा की उत्कृष्ट वोम्यता और प्रतिथा देख पड़ती है। गोस्वामीजा के पीछे उनकी

नकल करनेवाले तो बहुत हुए, पर ऐसा एक भी न हुआ जो उनसे बढ़कर हो या कम से कम उनकी समक चता कर सके। दिन्दा-कविता के कार्ति-मंदिर में गोस्वामाजी का स्थान सबसे ऊँचा धौर सबसे विशिष्ट हैं। गोस्वामीजो के काव्य में रामभक्ति की परम्परा धौर उसका उत्कर्ष पराकाष्ट्रा पर पहुँच गया है। उनके परचात् यह रामभि की धारा उतनीं प्रशस्त नहों रह गई। कविता के चेत्र में तो वह चोषा ही होती चला गई। तुलसीदासजा के परचात् रामभिक्त में साम्प्रदायिकता की मात्रा बढ़ा। ऐसा होना स्वामाविक मो था। इस सांप्रदायिकता से तुलसीदासजो के काव्य का प्रचार तो बहुत हुआ पर परवर्ती कवियों के विकास का मार्ग मो अवरुद्ध हो गया।



## रामचरित-मानस को कथा-सूची

| बा                           | लकाण्ड     |       |              | भी रामजन्म                             | • • •      | • • •             | १८          |
|------------------------------|------------|-------|--------------|----------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|                              | (1 111 -   |       |              | बालजीला                                | •••        |                   | 26          |
|                              | •••        | • • • | ?            | काशस्या का ।वराट्र क्यचस               | 7          | • • •             | 25          |
| गुरुवरग-वन्दना               | • • •      | • • • | -            | राजा दशरय स यशःरशः कः                  | लर् विश्वा | मित्र का          |             |
| सायु तमाज-गुग-स्वभाव-लक्ष    | य-दन्दन    | • • • | 4            | राम-लक्ष्मण को मांगना                  |            |                   | <b>१</b> ९  |
| बुष्टों से विनय              | • • •      | • • • | 6            | ताडुका-वध                              |            |                   | 859         |
| क्यास प्रभृति की प्रणाम      |            | • • • | २०           | · ·                                    | •••        |                   | २००         |
| वाल्मीकि, सरस्वती, गुड,      | माता-पिता, | शिव   |              | जनसरुर-नंमन, जहिल्या-शाप-म             | ोचन        |                   | २०१         |
| और पार्वती आदि की व          | क्दना      | •••   | २१           | राम-लक्ष्मण का जनकपुर देखा             |            |                   | 209         |
| रामनाम की महिमा              | • • •      | • • • | २६           | बाग में फुठवारी-लीला                   |            |                   | 788         |
| रामकया-माहात्म्य             | • • •      | • • • | ३९           | जानकी को पार्वती का वरदान              |            |                   | 220         |
| रामवरितनानत-नामकरण           |            | •••   | AR           | राम-लक्ष्मण का रंगभूमि में             |            |                   | 233         |
| याज्ञ बल्क्य-भरद्वाज-संवाद   |            | • • • | ५३           | धाव उठाने में राजाओं की                |            | • • •             | 588         |
| सती-मोह                      | • • •      | • • • | 46           | जनक के कथन पर लक्ष्मण का               |            | • • •             | <b>28</b>   |
| दक्ष-यज्ञ-विध्वंस            | • • •      | • • • | ६८           | धनुष-भंग                               |            | • • •             | 248         |
| पार्वती का जन्म और तप        | स्या       | •••   | ७१           | परशुराम-आगमन और उनसे                   |            |                   | ` ` ` ` `   |
| सप्तिविशे द्वारा पार्वती क   | ो परीक्षा  | • • • | ८२           | संबाद                                  |            |                   | २५८         |
| कामदेव का चरित और            | पराजय      | • • • | 60           |                                        | •••        | •••               | 206         |
| शिव-विवाह                    | • • •      | • • • | 94           |                                        | •••        | •••               | 752         |
| शिव-पार्वती-संवाद            | ***        |       | 220          | जननपुर भ बरात<br>चारों भाइयों का विवाह |            | •••               | 308         |
| जय-विजय की कथा               | • • •      | •••   | <b>१</b> २३  |                                        |            |                   | 407<br>330  |
| जलन्बर की कथा                | •••        | •••   | <b>\$</b> 28 | बरात का अववपुरी को लौटन                |            | •••               | 440         |
| नारव-मोह                     |            | • • • | १२५          | <b>भ</b> ये।घ्या <del>व</del>          | गण्ड       |                   |             |
| स्वायम्भव मनु की कथा         | • • •      | •••   | 288          | भंगलाचरच                               | • • •      | •••               | ३५०         |
| राजा प्रतापभानु की कथा       |            | •••   | 886          | राजा दशरव का रामराज्य की               | इन्छा क    | त्नाः             | ३५४         |
| रावग, कुम्भक्षणं आदि का      |            | •••   | १६८          | देवताओं का मन्यरा और कंके              | शेद्वारा य | <b>गैवरा</b> ज्या | -           |
| रावण का लंका पर अधिक         |            | •••   | <b>१</b> ७०  | भित्रेक में विघन कराना                 | • • •      |                   | 358         |
| गोरूप पृथ्वी का ऋषिरीं       |            |       | , • •        | क्षं केयो-मन्यरा-संवाद                 | •••        | • • •             | 353         |
| साथ ब्रह्मा के यहां प        |            |       |              | कंकेयी के कीय-अवन में राजा             | दशरय       |                   | इ७३         |
|                              |            |       | १७६          | कैतेयी का राजा से वरदान                |            |                   | <b>७७</b> इ |
| करना                         | • • •      |       | १७८          | रामबन्त्र का पिता के पास ज             |            |                   |             |
| भगवान् का अभयदान देना        |            |       | १७८          |                                        | •••        | •••               | 360         |
| यज्ञ हुंड से पायस लेकर अग्नि |            | राजा  | 9/-          | रामचन्द्र का माता से बिदा              |            |                   | 388         |
| दशरथ की देना                 | • • •      | • ••  | \$60         | रामधन्द्र का सीता को उपदेश             |            | •••               | 80€         |
| रानियों का गर्भवारन          | •••        | •••   | १८१          |                                        | ورز مہ رم  |                   | •           |

| लक्ष्मण-संवाद                                        | •••                   | •••     | ४१४             | जटायु-रावण-युद्ध                                         | • • •     | • • •    | ६८९          |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| रामवन्त्र का पिता से बिदा                            | होना, नगर             | वासियों |                 | राम-लक्ष्मण का सीता की दू                                | ढ़ते हुए  | जटायु से |              |
| का विवाद                                             | •••                   | • • •   | ४२२             | मिलना                                                    | • • •     | • • •    | ६९१          |
| रामचन्द्र श्रृंगवेरपुर में                           | • • •                 | •••     | ४२९             | कबन्य-वध                                                 | • • •     | • • •    | ६९५          |
| सुमन्त को बिदा कर रामवन                              | दका गंगा पा           | र होना  | ४३६             | रामचन्द्र शबरी के आश्रम मं                               | ī         | ٠        | ६९७          |
| गंताजी से वरदान पाना, भ                              | रद्वाज ऋषि            | से भेंट | ४४३             | रामचन्द्र-नारद-संवाद                                     | • • •     | •••      | ७०६          |
| बाल्मीक से भेंट और चिः                               | त्रकूट-गमन            | •••     | ४६२             | किष्किन                                                  | गकाएड     |          |              |
| सुमन्त का अयोध्या पहुँचना                            |                       | •••     | 828             | मंगलाचरण                                                 |           | • • •    | ७१३          |
| बशरक का विलाप और वेह                                 | हान्त                 | • • •   | 880             | हनुमान से रामचन्द्र का सं                                |           |          | _            |
| बसिष्ठ का भरत को बुल                                 | वाना                  | •••     | ४९०             | राम-सुग्रीव-मित्रता                                      |           | • • •    | ७१९          |
| भरत का अवोध्या पहुँचकर                               | पिता का               | संस्कार |                 | सुप्रीव और बाली का युद्ध                                 |           | • • •    | ७२४          |
| करना                                                 | • • •                 | •••     | 8.65            | बाली का मारा जाना                                        |           | •••      | ७२५          |
| पुरवासियों के साथ भरत क                              | ा रामचन्द्र <b>से</b> | मिलने   |                 | सुग्रीव-राज्याभिषेक                                      |           | •••      | ७२९          |
| को चित्रहूट जाना                                     | • • •                 | •••     | ५१७             | प्रवर्षम पर्वत पर राम-लक्ष्मण                            |           |          | ७३१          |
| <b>बृ</b> ह से मिलन                                  | •••                   | •••     | ५२१             | किञ्चित्वा में क्रीवित लक्ष्मण                           |           |          | 541          |
| प्रयाग में भरद्वाज ऋषि से मि                         | लकर भरत ।             | त       |                 | और सुग्रीव से उनकी                                       |           | ***      | ७३७          |
| चित्रहूट को जाना                                     | • • •                 |         | ५३३             | सुग्रीव का सीता के दूँ दने की                            |           |          | -            |
| रामबन्द्र-भरत-मिलन                                   | •••                   |         | ५६४             | वानर नुका में                                            |           |          | ७४२          |
| भरत-राम-संवाद                                        |                       |         | 462             | गरने के लिए बानरों का र                                  |           | _        |              |
| चित्रकूट में राजा जनक                                | ` •••                 | • • •   | ५९५             | सम्पाति से बानरों की बातर                                | •         |          | OST          |
| राम-भरत का अन्तिम परा                                | मशं                   | • • •   | ६११             | बानरों का आपस में विचार                                  |           |          | ७४७          |
| चरत का तीर्वदर्शन और                                 | रामचन्द्र की          | सड़ाऊँ  |                 |                                                          |           |          |              |
| लेकर अयोध्या को ली                                   | टना                   |         | ६२७             | सुन्दरक                                                  |           |          | 102. 8       |
| भरत का अयोध्या पहुँचना                               | •••                   |         | ६३८             | मंगलाचरण                                                 |           |          | 943          |
| श्रारएय                                              | कागट                  |         |                 | जाम्बवान् की सलाह से हनुग                                |           | -        | 102.5        |
|                                                      |                       |         |                 | लांघना                                                   | •••       | • • •    | -            |
| भंगलाचरण                                             |                       |         | ६४५             | 9 19                                                     |           |          |              |
| कौवा बने हुए जयन्त की व                              |                       |         |                 | सिहिका-वध                                                |           |          |              |
| अति ऋषि से रामचन्त्र की                              |                       |         | ६४९             | लंकिनी की जीतकर हनुमान व                                 |           |          |              |
| जानकी को बनसूया का उप                                |                       | • • •   | ६५२             | हनुमान-विभीषण-संवाद<br>अशोक वाटिका में रावण और           |           |          | -            |
| विराष-वष, शरभंग मुनि क                               |                       |         | ६५६             |                                                          | स्वारतः क |          |              |
| सुतीकन-मिलन; अगस्त्य मुनि<br>में प्रवेश              | स भट कर               |         | <i>c</i>        | त्रिजटा का स्वप्न                                        | ···       |          | 830          |
| म अवस<br>हाम-लक्ष्मत्र-संवाद (लक्ष्मण                | ٠٠٠                   | ***     | <b>६५९</b>      | मुद्रिका डालकर हनुमान का स                               |           |          | ७६५          |
| राम-लक्पम-तवाद (लक्पम<br>झूर्रमञ्जाके नाक-कान काटे व | ,                     | e e e   | \$\$\$<br>\$100 | हनुमान का अझोक-वाटिका व<br>का वध करना                    |           | ०९ अथवा  | 9 2101       |
|                                                      |                       |         | इंखर<br>इंखर    |                                                          |           |          | 900          |
| झूरंगता का रावण के पास<br>श्रायचना का सीता को अस्ति  |                       | 200207  | ६७९             | मेधनाद के साथ हनुमान का राजा<br>लंका-बहुन करके हनुमाम का |           |          | <b>\$</b> 00 |
| की सीता बनाना                                        |                       | •••     | ६८२             | समृद्ध पार जा हनुमान का वान                              |           |          | 960          |
| का साता पनाना<br><b>वारीय को मृत यनाक</b> र राव      |                       |         | <b>ECA</b>      | मधुवन के फल साना                                         |           |          | 10.25        |
| where he is a mark of                                |                       | 614     | 400             | चपुच्य च कल खाता                                         |           | ***      | 962          |

# वित्र-स्वो

| स्यामनुन्दरदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |              | अर्थिया के तक-काम काटना         |       | <b>\$</b> 07         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| गोस्वामी तुलसीबाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     | *            | मध्याम्य                        |       | £68                  |
| भवानीअंकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     | *            | छ प्रवेशी रावत्र .              |       | <b>464</b>           |
| गनेश जी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     | 7            | रावन-जटायु युद्ध                |       | 464                  |
| वाहमीकि ऋषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     | ₹ ₹          | बालि-मुपीव-पृद्ध                |       | ७२५                  |
| वार्व ती-नपस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     | ८२           | प्रवर्गन पर्वत पर राम-सक्तमन    |       | 950                  |
| मदन-दहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     | 5.5          | बानर-सम्पाती-तंत्राव            |       | 388                  |
| नारद-मोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     | \$3.6        | रावण का सीना को धनकाना          |       | <b>\$ 3</b> <i>0</i> |
| ताइका-दत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     | 775          | हत्वान-सीता-भिलन                |       | ७६५                  |
| बहल्या-उद्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     | ₹0₹          | संग्रहत                         |       | 960                  |
| बुजवारी में राम-लक्सन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     | <b>२</b> २०  | रामबन्त्र से समुद्र की प्रावंता |       | 618                  |
| बनुष-भंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     | २५३          | रामेश्वर-स्थापना                |       | ८२०                  |
| परमुरामजी की विस्मय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     | २७४          | राक्षनी सेना                    |       | 643                  |
| कंकेयी-मन्यरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     | ३६५          | मकरी-उढार                       | • • • | 660                  |
| कोपनवन में राजा दशरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • |     | Yef          | नागवाहा-मोचन                    |       | 688                  |
| रामचना और कीशस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     | 800          | मेयनाद के यक्त का विश्वंत       |       | 908                  |
| राम-बन-गमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     | ४२२          | राम-रावण-पृद्ध                  |       | 499                  |
| चित्रहुट में रामनिवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     | ¥\$\$        | सीता-त्रिजदा-संवाद              |       | 445                  |
| चित्रकृट में भरत-मिलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • |     | 484          | अग्नि-परीका                     |       | 486                  |
| सिंहासन पर रामपायुका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • |     | 187          | सिंहासन पर राम-जामकी            |       | 468                  |
| सूर्यवसा का जाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • | ••• | <b>\$190</b> | कागभुभुष्डि-गठण                 | १     | eş e                 |
| and the second s |       |     |              | -                               |       |                      |

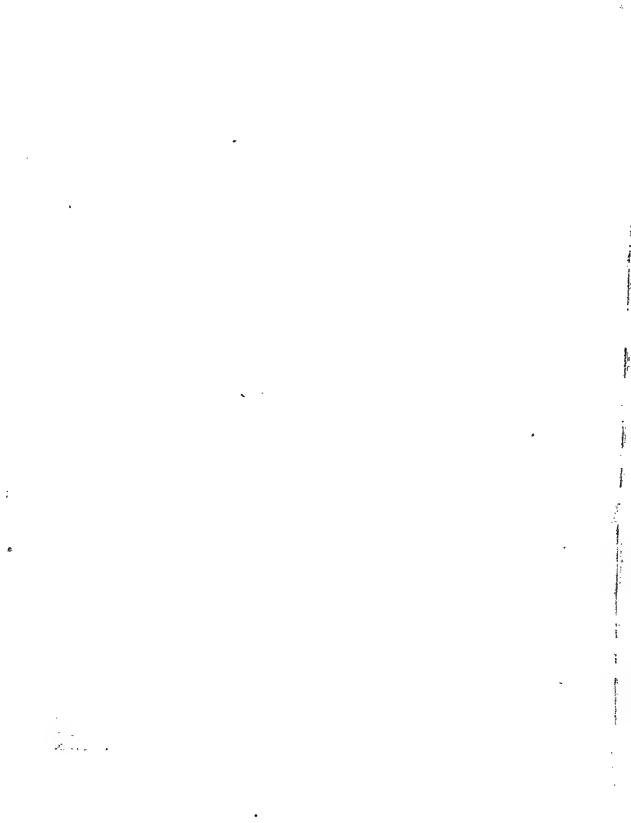

| रामचन्द्र से हनुमान व    | गै भॅट · · ·          | . ७८४        | इन्द्र का रामचन्द्र के पास सारिय सहित रथ भेजना | 98          |
|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| रामचन्द्र का लंका के     | लिए प्रयाण            | . ७८९        | रावण का माया-युद्ध                             | 87          |
| विभोषण-रावण-संवाद        | •••                   | . ৬९३        | त्रिजटा-जानकी-संवाद                            | ९३'         |
| विभीषण को रामचन्द्र      | द्वारा राज्य-तिलक     | . ८०४        | रावण-वध                                        | ९३          |
| समुद्र से रामचन्द्र की   | विनय •••              | . ८०६        | विभीषण का राज्याभिषेक                          | ९४          |
| राम-कटक में रावण के      | भेदियों का निग्रह     | . ८०७        | अग्नि को साक्षी कर सीता-राम-मिलन               | 380         |
| भेवियों का रावण को       | ब्रानरी सेना की शक्ति | <del>,</del> | मातिल को बिद्या                                | 686         |
| बतलाना                   | • • •                 | . ८०९        | देवस्तुति और राजा दशरथ-मिलन                    | ९५०         |
| समुद्र-निग्रह            | •••                   | . ८१३        | अमृत-वर्षा से वानरों का जीवित होना             | ९५५         |
| ं<br>लङ्काकाएड           |                       |              | शिवकृत् स्तुति                                 | ९५६         |
|                          | •                     |              | वानरों को विदा                                 | <b>९६</b> ० |
|                          | • • •                 | •            | प्रमुख वानरों के साथ रामचन्त्र का पुष्पक       |             |
|                          | ***                   | 688          | विमान से अयोध्या-गमन                           | ९६१         |
| रामेश्वर की स्थापना      |                       |              | <b>उत्तरका</b> एड                              |             |
| रामदल का समुद्र पार      | होना                  | • •          | मंगलाचरण                                       |             |
| मन्दोदरी-रावण-संवाद      | • • • • • • • •       | •            | रामचन्त्र के आगमन-सूचक शकुन                    |             |
| रावण की राक्षतों से व    |                       |              | भरत-हनुमान-मिलन, पुरवासियों की प्रसम्रता       | 949         |
| रामचन्द्र द्वारा रावण वे |                       |              | भरत-मिलाप और अयोध्या में प्रवेश                | 304         |
| अंगद का दूतत्व           |                       | ८३७          | रामराज्याभिषेक                                 | 453         |
| अंगद-पैज                 | • • •                 | ८५५          | वेदों का और शिव का स्तुति करना                 |             |
| रावण-मन्दोदरी-संवाद      |                       | ८५८          | सुग्रीव आदि की बिदाई                           | ,           |
|                          | •••                   | ६३३          | रामराज्य-वर्णन                                 | 7           |
| माल्यवन्त-रावण-संवाद     |                       | ८७१          | रामदर्शनार्थं सनक आदि का आना १                 |             |
|                          | •••                   | १७३          | सन्त-असन्तों के लक्षण १                        |             |
|                          | • • •                 | ८७७          | प्रजा को उपदेश (रामगीता) १                     | _           |
| संजीविनी लाने को हनुस    |                       | 202          | गरुड़-चरित्र १                                 |             |
| मार्ग में कालनेमि-वष     |                       | ८८१          | कागभुशुण्डि-गरुड़-संवाद १                      |             |
| ओविध लेकर आते समय        |                       | -            | मानस के मुख्य हृदय का वर्णन १                  |             |
| रामचन्द्र की चिन्ता      |                       |              | काकनुष्त्रच्य का मोह                           |             |
| लक्ष्मण का नीरोग होना    |                       |              | ,, के पूर्वजन्म की कथा १०                      |             |
| द्भ में कुम्भकर्ण का वध  |                       | ८९५          |                                                |             |
| र्जिन्छत हुई वानरी सेना  | **                    |              | रद्वाष्ट्रक १०                                 |             |
| 3.                       | •••                   |              | ज्ञान और भक्ति का अभेद, ज्ञानदीपक १            |             |
| चिनाद के यज्ञ का विध्वंस |                       |              |                                                |             |
| मिरय का विभीषण को        |                       |              |                                                |             |
| ावण का लक्ष्मण और र      | रामचन्द्र से युद्ध    |              |                                                | १२३         |
| राजित रावण का यज्ञ       | करना                  | 668          | श्री रामायणजी की आरती १                        | १२३         |
|                          |                       |              |                                                |             |

भवानीशंकरो बंद्र अदादिश्वास्करिणो । पृष्ट



प्रथम सोपान

(बालकाण्ड)

श्लोक

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामि । मंगलानां च कत्तीरी वंदे वाणीविनायकी ॥१॥

मैं वर्ण (श्रद्धर), श्रथं-समृह, रस, छन्द और मङ्गल के करनेवाले वाणी (सरस्वती) श्रौर विनायक (गऐश) की वन्दना करता हूँ ॥ १॥

भवानीशंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।

याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतःस्थमीश्वरम्॥२॥

श्रद्धा श्रौर विश्वास के रूप भवानो श्रौर शङ्कर की वन्दना करता हूँ, जिनके विना सिद्धजन श्रपने हृदय में स्थित ईश्वर (राम) को नहीं देख सकते॥ २॥

> वंदे बौधमयं नित्यं गुर्का शंकररूपिणम् । यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते ॥३॥

ज्ञानमय शङ्कररूपी गुरु की मैं नित्य वन्दना करता हूँ, जिनका आश्रित होकर वक (मेरे ऐसा कुटिल कलङ्की) भी चन्द्रमा सर्वत्र वन्दित होता है ॥ ३॥

र्सातारामगुण्यामपुण्यारणयविहारिगौ।।

वंदे विशुद्धविज्ञानी कवीश्वरकपीश्वरी ॥४॥

सीता और राम के गुग्-समृह-रूपी पावन वन में विहार करनेवाले विशुद्ध विज्ञान-सम्पन्न कवीरवर (वाल्मीकि) आर करीश्वर (हनुमान् ) को मैं वन्दना करता हूँ ॥ ४॥

#### उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्रेशहारिणोम् । सर्वेश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् ॥४॥

उत्पत्ति, स्थिति त्रौर संहार (नाश) करने त्रौर क्रेशों के हरनेवाली तथा सम्पूर्ण कल्याणकारियो राम की वल्लभा (प्रिया) सीता को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५॥

यन्मायावशवत्ति विश्वमिखलं ब्रह्मादिदेवासुराः

यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथाऽहेर्भ्रमः। यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां

वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥६॥

जिसकी माया के वश'में समस्त संमार, ब्रह्मादिक देवता तथा श्रमुर हैं; जिसकी सत्ता से रस्सी में सर्प के श्रम की भाँति सारा जगन् सत्य-सा प्रतीत होता है; श्रीर जिसके चरणारिवन्द ही भव-सागर से तरने की इच्छा करनेवालों के लिए एक-मात्र नौका-स्वरूप हैं; उस श्रशेषकारण-पर (संपूर्ण कारणों के परम कारण) राम नाम से प्रसिद्ध भगवान् विष्णु की में वन्दना करता हूँ ॥ ६॥

नानापुराखनिगमागमसम्मतं यद्-

रामायगो निगदितं कचिदन्यतोऽपि।

स्वान्तःसुखाय तुलसी रहुनाथगाथा-

भाषानिबंधमतिमं जलनातनाति ॥७॥

अनेक पुराण, वेद और तन्त्रादि से सम्मत तथा रामायण में विश्ति और अन्य प्रन्थों से संगृदीत श्रीरघुनाथ की गाथा को तुलसीदास, अपने अन्तःकरण के सुख के लिए, अति मनोहर भाषा की रचना में विस्तृत करते हैं॥ ७॥

सो०-जेहि सुभिरत सिधि होइ गननायक करि-वर-वदन।

करउ श्रनुष्यह सेह दुद्धिरासि सुभ-ग्रन-सदन ॥१॥

जिनके स्मरण करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, जिनका मुख हाथी के मुख के समान सुन्दर है, जो समस्त अच्छे गुणों की खान और महा-बुद्धिमान हैं, ऐसे श्रीगणेशजी महाराज आप मुक्त पर कृपा करो ॥ १॥

मूक होइ बाचाल पंग्र चढ़इ गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवउ सकल-कलि-मल-दहन॥२॥ जिनकी कृपा से गूँगा मनुष्य अच्छी तरह बोलने लगता है और लँगड़ा मनुष्य



बेहि छमिरत सिधि होइ गननायक करि-बर-बरन । करउ अनुग्रह;सोइ बद्धिरासि छभ-गुन-सदन ॥ ए० २

-. . , , . . . ,<u>1</u> . -

हुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वे किल के सब दोषों को दूर करनेवाले द्यासागर आप मुभ पर प्रसन्न हों ॥ २ ॥

नील-सरोरुह-स्याम तरुन-श्ररुन-बारिज-नयन।

करउ सा मम उर धाम सदा छीर-सागर-सयन ॥३॥

जिनका शरीर नीले कमल के समान सुन्दर है, जिनकी आँखें नये खिले हुए लाल कमल के समान सुन्दर हैं, जो सदा चीरसागर में शयन करते हैं, मो विष्णु भगवान मेरे हृदय-मन्दिर में निवास करो॥ ३॥

कुन्द-इन्दु-सम देह उमारमन करुना-श्रयन। जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मरदन-मयन॥॥॥

जिनका शरीर कुन्द के फूल और शररकाल के चन्द्रमा के समान है, जो पावतीजी के साथ ।वहार करते हैं और कामदेव को भस्म करनेवाले हैं, जिनका स्वभाव दीन जनों पर द्या करने का है, वे करुणा के धाम शिवजी महाराज आप मुक्त पर कुपा करो।। ४।।

बंदउँ गुरु-पद-कंज कृपासिंधु नररूप हर। महा-मोह-तम-पुंज जाहु बचन रवि-कर-निकर ॥५॥

मैं उन गुरु के चरण-कमर्ला को प्रणाम करता हूँ जो मनुष्यरूप में कृपा के समुद्र साज्ञान् भगवान् ही हैं (शास्त्रों में गुरु ईश्वर-तुल्य कहे गये हैं) और जिनके वचन या उपदेश स्त्रज्ञान-रूप महा स्रंधकार के (नाश के) लिए सूर्य्य-किरणों के समूह के समान हैं? ॥ ५॥

चौ०-वंदउँ गुरु-पद-पदुम-परागा । सुरुचि सुवास सरस श्रनुरागा ॥

श्रमिश्र-मृरि-मय चूरन चारू । समन सकल-भव-रुज-परिवारू॥१॥

में गुरुजी महाराज के चरणकमलों की सुन्दर, सुर्गान्थत और प्रेम से रसयुक्त रज को प्रणाम करता हूँ, जो अमृत के समान गुण करनेवाला आयेपधियां का सुन्दर चूर्ण है, जिसके सेवन करने से संसार के जन्म-मरण आदि सब रोग शान्त हो जाते हैं॥ १॥

सुकृत संभुतन विमल विभृती। मंजुल मंगल-माद-प्रसृती॥ जन-मन-मंजु-मुकुर-मल-हरनी। किएँ तिलकु गुन-मन-वस-करनी॥२॥

गुरु के चरणकमलों की यह रज सुकृतरूपी शिवजी की देह पर लगी हुई उज्ज्वल

१—कुल टीकाकार 'नररूप हर' शब्द से 'नृसिंह' भगवान का अर्थ करते हैं और इसी के आधार पर वे कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदासजी 'नृसिंहजी' के भक्त या उपासक थे। परन्तु गोस्वामीजी के जीवन-चरित के पढ़ने से मालूम होता है कि 'नरहरदास' नामक एक निद्वान उनके गुरु थे। ऐसा जान पड़ता है कि बहाँ पर 'नरहर इरि' शब्द से गोस्वामीजी वे अपने गुरु 'नरहर' महाराज को प्रसाम किया है।

विभूति के समान पवित्र है और सुन्दर कल्याण तथा आनन्द की देनेवाली है यह मनुष्यों के चित्तरूपी सुन्दर दपण का मैल दूर करनेवाली है और माथे पर इसका तिलक लगाने से (सिर पर चढ़ाने से) सारे गुणों को वश में कर देनेवाली है।। २।।

श्रीग्रह-पद-नख-मिन-गन-जाती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती ॥ दलन मोहतम सो सुप्रकासू । बड़ें भाग उर स्रावइ जासृ ॥३॥

श्रीगुरुजी महाराज के चरणों के नखां की ज्योति (चसक) मांण-समृह के प्रकाश के समान है जिसका स्मरण करने सं हृदय में दिव्य द्वांब्ट हो जाती है। वह सुन्दर प्रकाश हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट करनेवाला है। उस मनुष्य के बड़े भाग्य हैं जिसके हृदय में यह आवे॥ ३॥

उघरिं विमल विलोचन ही के। मिटिं हैं दोष दुख भव-रजनी के॥ सूभिहें रामचरित-मनिमानिक। ग्रुपुत प्रकट जहँ जो जेहिं खानिक॥४॥

इस ज्योति के हृदय में आने ही हृदय के निर्मन नेत्र मुल जाने हैं और संसार-रूपिणो रात्रि के सारे दोप और दु:ख मिट जाने हैं। फिर उमको रामचिरतकृषी सब रतन, चाहे गुप्त हों या प्रकट और चाहे कैसी ही गहरी खान में क्यों न छिपे पड़े हों, दिखाई देने खगते हैं॥ ४॥

दो०-जथा सुत्रंजन श्रंजि दग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखिंह सैल बन भूतल भूरि निधान॥६॥

जिस प्रकार बुद्धिमान् साधक सिद्धता का ऋच्छा अंजन नेत्रों में ऋाँज कर सिद्ध होकर अनेक पदार्थी से भरे हुए इस पृथ्वीतल के बन, पर्वत आदि में पाई जानेबाली अन्क ऋद्भुत बातें (या गड़ा हुआ धन) देखने हैं॥ ६॥

चौ०-ए ह-पद-रज-मृदु-मंजुल-श्रंजन । नयन-श्रक्षिय दग-दोष-विभंजन । तेहि करिविमल विवेक-विलोचन। वरनउँ रामवरित भवमाचन ॥१॥

उसी प्रकार गुरू के चरणकमनों की कोमल रज भी वड़ा मुन्दर और ठंढक पहुँचाने-वाला अंजन हैं। यह नथनों के लिए अमृत स्वरूप हैं। इससे नेत्रों के सारे दोप दूर हो जाते हैं। उसा अंजन में विवेक के नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार के आवागमन से छुड़ानेवाले रामचरित का वर्णन करता हूँ॥ १॥

वंदउँ प्रथम मही-सुर-चरना । मेाह-जिनत-संसय सब हरना ॥ सुजनसमाज सकल-ग्रन-खानी । करउँ प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥२॥

मैं पहले श्रज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को दूर करनेवाले ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। फिर मैं प्रेम के साथ सुन्दर मीठी वाणी से सारे गुणों की खान जो सक्जनों का समाज है उसको प्रणाम करता हूँ॥२॥

साधुचरित सुभ सरिस कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू॥ जो सिह दुख पर्राद्यद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जग जसु पावा॥३॥

साधुओं का चिरत सुन्दर कपास के समान है जिसका फल संसार के विषयों से रिहत होने के कारण नीरस होने पर भी उज्जवल गुण (डोरा और उत्तमता) से युक्त है। जो श्राप दु:ख सहकर भी दूसरों के छिद्र (कपास या वस्न के पन्न में गुप्त स्थान, साधु के पन्न में दोप) को ढकता है और जिसने जगत में वंदना करने योग्य यश पाया है। श्रर्थात् साधुओं का सुन्दर चिरत्र कपास के समान है। कपास का फज स्वाद-रिहत होकर भी तन्तु-युक्त होता है। वैसे ही साधुगण सांसारिक विषय-वासनाओं से निर्लिप रहते हुए भी उत्तम गूणों से युक्त होते हैं। ये दोनों स्वयं दु:ख सहकर एक तन ढाकने में और दूसरा बुराइयों के दूर करने में सनुष्यों का उपकार करता है। इसलिए इन्होंने संसार में वन्दना करने योग्य यश पाया है।।॥

मुद-मंगल-मय संतसमाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥ रामभगति जहँ सुरसरि-धारा। सरसइ ब्रह्म-बिचार-प्रचारा॥४॥

सन्तों का समाज श्रानन्द-मङ्गल देनेवाला है, वह संसार में चलता फिरता तीथराज प्रयाग है। भेद इतना ही है कि प्रयागराज स्थिर है श्रीर सन्तसमाज चलता फिरता है। उस सन्तसमाजरूपी प्रयाग में रामर्भाक्त गङ्गा की धारा है श्रीर ब्रह्मविद्या (ज्ञान) का प्रचार सरस्वती है।। ४।।

विधि-निषेध-मय कलि-मल-हरनी । करमकथा रविनंदिनि वरनी ॥ हरि-हर-कथा विराजति वेनी । सुनत सकल-मुद-मंगल-देनी ॥४॥

इस सन्त-समाज में "ऐसा करो, ऐसा न करो" इस प्रकार के वचनों से युक्त, कालिकाल के दोषों को दूर करनेवालो जो आचार या कर्मकाण्ड की व्याख्या है वही जमुना है। इसमें हरि और हर की कथा ही वेणी का सङ्गम है जो सुनते ही सब प्रकार के आनन्द-मङ्गल का देनेवाला है अर्थात् जिसके अवणमात्र से सब प्रकार के आनन्द मङ्गल का प्राप्त होती है।। ५॥

बट विस्वासु श्रचल निज-धर्मा। तीरथराज समाज सुकर्मा॥ सबिह सुलम सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥६॥ श्रकथ श्रलींकिक तीरथराऊ। देइ सच फल प्रगट प्रभाऊ॥७॥

त्रपनं धर्म में अचल विश्वास का होना ही सन्तसमाजरूपी प्रयाग का 'अल्लय-वट' है और सुकर्म ही इस तीथराज का समाज (मेला) हैं। यह सन्तसमाजरूपी तीथराज सब देशों में, सब दिन, सबको सुलभ है। आदरपूर्वक सेवन करने से यह दुःखों का नाश करने-वाला है।। ६॥ यह तीथराज बड़ा ही अलौकिक और अकथनीय है। इसका प्रभाव प्रकट है कि यह तत्काल फल देता है॥ ७॥

## तो०-सुनि समुमहिं जन मुदित मन मज्जिहिं श्रिति श्रनुराग॥ बहुहिं चारि फल श्रद्धत तनु साधु समाज-प्रयाग॥७॥

जो मनुष्य प्रसन्नचित्त से (इस तीर्थराजरूपी सन्तसमाज) के उपदेशों को सुनकर सममते हैं और भक्ति के साथ उसमें गाते लगाते हैं अर्थात् उसके भीतर प्रवेश करके अपने को पवित्र करते हैं अर्थात् उपदेशों को प्रहण करते और तदनुसार चलते हैं वे इसी शरीर से—इसी जन्म में—धर्म, अर्थ, काम और मोच्च इन चारों फलों को पाते हैं ॥ ७॥

# चौ०-मज्जनफल पेखिश्र ततकाला । काक होहि पिक बकउ मराला ॥ सुनि श्राचरज करइ जिन कोई। सत-संगति-महिमा निहं गोई॥१॥

इस सन्तसमाज-रूपी तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखिए कि कौन्ना तो कोचल त्रोर बगला भी हंस हो जाता है त्रश्चीत् त्रज्ञानी ज्ञानवान् त्रौर दुरात्मा धर्मात्मा हो जाता है। मेरे इस कथन को सुनकर कोई त्राश्चर्य न करे, क्योंकि सत्सङ्गीत की महिमा छिपी हुई नहीं हैं।। १।।

### बालमीकि नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज-होनी।। जलचर घलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥५॥

वाल्मीकि<sup>र</sup>, नारद<sup>२</sup> श्रौर श्रगस्त<sup>३</sup> मुनि ने श्रपनी श्रपनी कथा श्रपने श्रपने मुँहों से कही है। इस संसार में जलचारी, भृमिचारी श्रौर श्राकाश-विहारी श्रनेक प्रकार के जियने जड़ श्रौर चेतन जीव हैं॥ २॥

१—वालमीकिजी ने रामचन्द्रजी से कहा था कि मैं पूर्वकाल में कियानों के बीन में रहना और चिंशी किया करना था। एक वेर मुनियों ने मुक्ते उपदेश किया कि संसार में सब मुख के साथी और पुरुष के भागी होते हैं, दुःख और पाप के इि बाँट नहीं लेता। इस पर मुक्ते वैयान्य हो गया और मैं घर बार छोड़ कर आपका उलटा नान ''मरा मरा' जपने लगा और आपकी क्या से इस पद का प्राप्त हुआ कि घर बैटे कि आपके दर्शन हुए। इस प्रकार ऋषियों के उपदेश में मेरा उद्धार हो गया।

२—एक बेर वेदव्यासजी से नारदजी ने कहा था कि, मैं पूर्वजन्म में वेदवादी ऋषियों की किसी दासी का पुत्र था। मैं ऋषियों की सेवा में लगा रहता था। उनकी कुपा से मेरे सव पाप दूर हो गये और रजोगुण तथा तमोगुण के। नाश करनेवाली भिक्त मुफे प्राप्त हुई। काल पाकर मैंने वह शरीर छोड़ा और इस जन्म में मैं भगवद्भिक्त के श्रानन्द में मग्न रहता हूँ।

३—एक समय अगस्त्यजी ने महादेवजी से कहा था कि मेरे पिता मित्रावरुगजी एक बेर रम्भा पर मोहित हो गये। उस अवस्था में उन्होंने अपने वीर्य के। घट में रख दिया जिससे मेरी उत्पत्ति हुई। ऐसे नीच स्थान से उत्पन्न होने पर भी, सत्संगति के प्रभाव से, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में लगी और मुक्ते उत्तम पदवी प्राप्त हुई।

मित कीरित गित भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानव सत-संग-प्रभाऊ। लेकिहु बेद न श्रान उपाऊ॥३॥

उन्होंने जो बुद्धि, कीत्तिं, गति, ऐश्वर्य और मलाई आदि जिस प्रकार के यत्न से और जब जहाँ से पाई है सो सब सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इनके मिलने का लोक में और वेद में और कोई दूसरा उपाय नहीं हैं॥ ३॥

विनु सतसंग विवेक न होई। रामकृपा विनु सुलम न सोई॥ सतसंगति मुद-मंगल-मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥४॥

सत्संग के विना ज्ञान नहीं हो सकता श्रौर वह सत्संग रामचन्द्रजी की कृपा के विना सहज में मिल नहीं सकता। श्रानन्द श्रौर मङ्गलरूपी वृत्त की जड़ सत्संगति ही है। उसी के फूल सब साधन श्रौर फल सिद्धि है। ।।

सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परस कुधातु सोहाई॥ विधिवस सुजन कुसंगति परहीँ।फनि-मनि-सम निजगुन ऋनुसरहीँ।४।

सत्संगति को पाकर दुष्ट मनुष्य भी इस भाँति सुधर जाता है जैसे पारस के खू जाते ही लोहा साना हो जाता है। जो सज्जन दैवयोग से कभी कुसंगति में पड़ जाते हैं तो भी वे साँप की मांग् के समान अपने गुगों को नहीं छोड़ते, अर्थात् जैसे साँप की मांग् विष के पास रहने पर भी उसके दोप से अलग रहती है वैसे ही कुसंगति की बुराई उनको नहीं व्यापती।। ५।।

विधि-हरि - हर-कि - कोविद-वानी । कहत साधुमिहमा सकुचानी ॥ सा मो सन किह जात न कैसें । साकविक मिन-गुन-गन जैसें ॥६॥

ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, किव, पंडित और सरस्वती भी साधुओं की महिमा के वर्णन करने में सकुचाते हैं। जिस भाँति साग-भाजी वेचनेवाला कुँजड़ा माणियों के गुण नहीं बता सकता, उसी भाँति में भी उनकी महिमा का कुछ वर्णन नहीं कर सकता ॥ ६॥

दो ० – बन्दउँ सन्त समानचित हित अनहित नहिँ कोउ।

श्रंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोउ ॥८॥

में उन सन्तों को प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान है, अर्थात् जो समदर्शी हैं, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु; जैसे अंजिल में रक्खे हुए फूल दोनों ही हाथों (दाहने और बाएं—साधुपद्म में अनुकूत और प्रतिकृत) को बराबर सुगन्धित करते हैं ॥ ८ ॥

सन्त सरलचित जगत-हित जानि सुभाउ सनेहु। बाबबिनय सुनि करि कृपा राम-चरन-रति देहु॥६॥ ऐसे सरलिचत श्रीर जगत के हितकारी सन्तजन श्रपने स्वभाव श्रीर मेरे स्नेह को जानकर, मुक्त बालक की विनय सुनकर कृपा करके श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में मुक्ते श्रीति हैं श्राथित श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में मेरी श्रीति होने का श्राशीबीद दें ॥ ९ ॥

चौ०-बहुरि बंदि खलगन सतिभायें। जे बिनु काज दाहिने वायें॥ पर-हित-हानि लाभ जिन केरें। उजरें हरष विषाद बसेरें॥१॥

श्रव में सच्चे मन से दुष्टों के समाज को प्रणाम करता हूँ जो विना प्रयोजन श्रतु-कूल रहनेवालों (कुछ हानि न करनेवालों) के भी प्रतिकूल रहा करते हैं। जो दूसरों के हित की हानि में श्रपना लाभ सममले हैं श्रीर जिनको दूसरों के उजड़ने पर श्रानन्द श्रीर वसने पर शोक होता है।। १।।

हरि-हर-जस-राकेस राहु से। पर-श्रकाज भट सहसबाहु से॥ जे परदे।ष लबहिँ सहसाँखी। परहित-घृत जिनके मन माखी॥२॥

हरि-हर तक के यशरूपी चन्द्रमा के लिए जो राहु के समान हैं, (फिर श्रौर किसी का यश वे कैसे सहन कर सकते हैं ?) अर्थात् हरि-हर की भी निन्दा करते हैं, जो दूसरों का काम बिगाड़ने में सहस्रवाहु-से बहादुर हैं, जो दूसरे के दोषों का हजार नंत्रों से देखते हैं श्रौर दूसरों के भलाई-रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है।। २।।

तेज कुसानु रोष महिषेसा। श्रव-श्रवमुन-धन-धनी-धनेसा॥ उदय केतुसम हित सबही के। कुम्भकरन सम सोवत नीके॥३॥

जिनका तेज ऋगिन के समान श्रीर क्रोध माहिषासुर नामक दैत्य के समान है, पाप श्रीर दुर्गु एक्षी धन से जो कुवेर के समान धनी हैं, केतु (पुच्छनतारे) के उदय के समान जिनका उदय (बढ़ना) सबके लिए दु:खदायी है। इनका कुंभकरण की तरह साया रहना ही अच्छा है।। ३।।

पर श्रकाज लगि तदु परिहरहीँ। जिमि हिम-उपल कृवी दिल गरहीँ॥ वन्दउँ खल जस सेप सरोषा। सहसवदन वरनइ परदे।षा ॥४॥

जो दूसरों का काम विगाइन के लिए अपने शरीर की भी नष्ट कर देते हैं जैसे आले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं। मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो कुद्ध होकर पराये दोषों का शेषजी की तरह वर्णन सहस्र मुख से करते हैं॥ ४॥

पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना । परश्रघ सुनइ सहसदस काना ॥ वहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही । सन्तत सुरानीक हित जेही ॥५॥ बचन-बज्ज जेहि सदा पिश्रारा । सहसनयन परदेश निहारा ॥६॥ मैं फिर पृथुराज के समान उन दुष्ट-जनों को प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानों

से दूसरों की बुराइयों को सुनते हैं (जैसे राजा पृथु ने वर माँगा था कि मैं दो कानों से दस हजार कानों के समान ईश्वर का यश सुनूँ)। फिर मैं उनको इन्द्र के समान मानकर प्रसाम करता हूँ, क्योंकि इन्द्र भी 'सुरानीक' (सुर = देव + अनीक = सेना) अर्थात् देवतों की सेना से हित रखते हैं और दुष्टों को सदा सुरा (मिद्रा) नीक (अच्छी) लगती है।। ५।। जिन दुष्टों को वचनरूपी वस्र (छोड़ना) सदा ध्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से पराये दोषों को देखते हैं।। ६।।

दो ० — उदासीन-श्रारे-मीत-हित सुनत जरहिं स्वल-रीति ॥ जानि पानियुग जोरि जनु बिनती करउँ सप्रीति ॥१०॥

ं दुष्ट-जनों की यह रीति है कि उदासीन, शत्रु श्रौर मित्र सबके हित की सुनकर वे जल मरते हैं। यह जानकर मैं प्रीतिपूर्वक, हाथ जोड़कर, उनकी विनती करता हूँ॥ १०॥ चै।०—में श्रपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज श्रोर न लाउब भोरा॥

वायस पलिग्रहि त्रतित्रनुरागा । होहिँ निरामिष कबहुँ कि कागा ॥१॥

मैंने अपनी ओर से बहुत कुछ विनती की है, परन्तु वे अपनी ओर से चूक न करेंगे अर्थात् वे अपने स्वभाव के अनुसार दुष्टता करने से न चूकेंगे। बड़े प्रेम से कौए की पालिए, परन्तु क्या वह कभी मास खाने की आदत का छोड़ सकता है ? ॥ १॥

बंदउँ संत श्रसज्जन चरना। दुखप्रद उभय बीच कहु बरना॥ विद्युरत एक प्रान हरि लेई। मिलत एक दारुन दुख़ देई अश

मैं सज्जन श्रीर दुर्जन दोनों के चरणों को एक साथ ही प्रणाम करता हूँ। क्योंकि एक प्रकार से दोनों दुखदायक हैं यद्यपि उनके बीच कुछ श्रंतर कहा गया है। वह श्रंतर यह हैं कि एक (सज्जन) बिछुड़ते हैं तब प्राण हर लेते हैं, श्रर्थात् उनके वियाग में मरण का कष्ट होता है श्रीर दूसरे (दुर्जन) मिलने पर दाकंण दु:ख देंते हैं॥२॥

उपजिहेँ एक संग जग माहीँ। जलज जेांक जिमि गुन विलगाहीँ॥ सुधा-सुरा-सम साधु श्रसाधू। जनक एक जग जलिध श्रगाधू॥३॥

जल में कमल श्रीर जोंक एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, परन्तु दोनों के गुए श्रलग श्रालग होते हैं। साधु श्रमृत श्रीर श्रसाधु मिंदरा के समान हैं, पर इन दोनों (साधु-रूपी श्रमृत श्रीर श्रमाधुरूपी मिंदरा) का जनक—पैदा करनेवाला—संसार-रूपी श्रथाह समुद्र एक ही है।। ३।।

भल श्रनभल निज निज करत्ती । लहत सुजस श्रपलोक विभृती !! सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल पनल कलि-मल-सरि ब्याधृ॥१ युन श्रवयुन जानत सब कोई । जो जेन्हि भाव नीक तेहि सोई ॥४॥ भले त्रोर बुरे मनुष्य अपनी अपनी करनी से जगत् में भलाई त्रौर घुराई की सम्पत्ति पाते हैं। अर्थात् साधुत्रों के भलाई मिलती है और असाधुत्रों के बुराई। साधु-जन अमृत, चन्द्रमा और गङ्गाजी (जिनका गुण अमर करना, शीतल कर देना और तार देना है) के समान हैं और असाधु विष, अर्गन और कर्मनासा नदी के समान (जिनका गुण मार डालना, जला देना और अच्छे कर्मों का नाश कर देना है) हैं ॥ ४॥ गुण और अवगुण के सब कोई जानता है। जिसको जो भाता है उसके लिए वही अच्छा है।। ४॥

दे। - भलो भलाइहि पे लहइ लहइ निचाइहि नीचु।

सुधा सराहिश्च श्रमरता गरल सराहिश्च मीचु ॥११॥
भन्ने श्रादमी भनाई से श्रौर नीच नीचता से प्रसिद्ध पाते हैं, जिस तरह श्रमर करने
से श्रमृत की श्रौर मारने से विष की प्रशंसा होती हैं॥११॥

चै।०-ंखल-श्रघ-श्रग्रन साधु-ग्रन-गाहा। उभय श्रपार उदिध श्रवगाहा॥ तेहि तें कबु ग्रन दोष बखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥१॥

दुष्ट मनुष्य पाप और अवगुणों की प्रह्ण करते हैं और साधुजन गुणों की। ये दोनों समुद्र के समान गहरे और अपार है अर्थात् इनके चरित्र की समकता कठिन है। इस- लिए मैंने यहाँ कुछ गुणों और दोषों का वर्णन कर दिया है। क्योंकि इनकी बिना पहचाने गुणों की या साधुओं की प्रहण करना और अवगुणों या असाधुओं की छोड़ना नहीं हो सकता।। १।।

भले **उपजाए। गिन गुन दोष बेद बिलगाए॥** कहर्हिं बेद इतिहास पुराना। विधिष्रपंचु गुन-अवगुन-साना॥२॥

विधाता ने इस संसार में भते बुरे सभी पैदा किये हैं, परन्तु वेदों ने गुण देाप गिनाकर उनकी अलग अलग कर दिया है। वेद और इतिहास पुराण बतलाते हैं कि ब्रह्मा का प्रपंच यह संसार गुण और अवगुण दोनों से सना हुआ (व्याप्त) है।। २।।

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु श्रसाधु सुजाति कुजाती॥ दानव देव ऊँच श्ररु नीचृ। श्रमिश्र सजीवन माहुर मीचू॥३॥

सुख श्रोर दु:ख, पुण्य श्रोर पाप, दिन श्रोर रात, साधु श्रोर श्रसाधु, सुजाति श्रोर कुजाति, देवता श्रोर रादस, ऊँच श्रोर नीच, श्रमृत श्रोर विष, संजीवन श्रीषध श्रीर मृत्यु ॥ ३॥

माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि श्रलच्छि रंक श्रवनीसा॥ कासी मग सुरसरि कविनासा। मरु मारव महिदेव गवासा॥४॥ सरग नरक श्रनुराग विरावा। निगम श्रवम गुन-दोष-विभागा॥४॥ माया और ब्रह्म, जीवात्मा श्रीर परमात्मा, ब्रह्मी श्रीर दरिद्रता, रह्न श्रीर राजा, काशी श्रीर मगह (मगध देश), गंगा श्रीर कर्मनासा नदी, मारवाड़ श्रीर मालवा, ब्राह्मण श्रीर कसाई ॥ ४ ॥ स्वर्ग और नरक, श्रानुराग श्रीर वैराग्य—वे सब संसार में हैं। परन्तु वेद-शास्त्र ने इन सबके गुण-दोषों का विभाग कर दिया है॥ ५॥

दो०-जड़ चेतन ग्रन-दोष-मय बिस्व कीन्ह करतार। संत हंस ग्रन गहहिँ पय परिहरि बारि-बिकार॥१२॥

विधाता ने इस विश्व की गुए श्रीर दोष, जड़ श्रीर चेतन से पूर्ण बनाया है। इंस-रूप संत दूधरूपी गुर्ण की ब्रहरण करते श्रीर जलरूपी दुर्गुण की छोड़ देते हैं॥ १२॥

चौ०-ग्रस विवेक जब देइ विधाता । तब तिज दौष छनिह मनु राता ॥ काल सुभाउ करम बरियाई । भलेउ प्रकृति-वस चुकइ भलाई ॥१॥

ईरवर जब मनुष्यों की इस प्रकार का ज्ञान देता है तब उनका मन दोषों की छे। इकर गुरोों में लग जाता है। समय, स्वभाव ऋोर कमें की प्रबलता से साधुजन भी कभी कभी माया के फेर में पड़कर भलाई करने में चूक जाते हैं।। १।।

सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीँ। दलि दुख देख विमल जसु देहीँ॥ खलउ करहिँ भल पाय सुसंग्। मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू॥२॥

ईएवरभक्त जैसे उस भूल को (अपने सत्सङ्ग से) सुधार देते हैं और दु:ख-देाषों को मिटा कर निर्वेज यस देते हैं, वैभे ही दुष्टजन भी सुसङ्ग पाकर भलाई करने लगते हैं, परन्तु उनका न सूटनेवाला मिलन स्वक्षाव पूरा पूरा नहीं मिटता ॥ २॥

लिख सुबेष जगवंचक जेऊ । बेष-प्रताप पूजिञ्चहि तेऊ ॥ उघरिंह स्रन्त न होइ निबाहृ । कालनेमि जिमि रावन राहृ ॥३॥

सन्तों का-सा भेस देखकर जो पूर्व संसार के। ठगते हैं। उन्हेंभी, भेस के प्रताप से, होग एजते हैं। परन्तु अन्त में उनका कपट खुल जाता है, सदा निवाह नहीं होता; जैसे कालनेति, रावण अौर राहु का हुआ।। ३॥

<sup>्—</sup>कालनोंम की कथा लड़ा-कांड में है। जब लद्मगाजी के। शक्ति लगी थी और हनुमान्जी
श्रीपत्र लेने गये थे तब रावग् ने कालनेमि के। इसलिए कपटवेष बनाकर भेजा था कि वह हनुमान्जी
के। इसकर रोक रक्ले, पर शन्त में भेद खुल गया और वह मारा गया।

२-रावण ने छल कर सीता के। इरा था। पर वह ऋन्त में मारा गया।

र्—समुद्र के मथने पर १४ रत निकले थे। विष्णु भगवान् उस समय जब देवताश्चों के अप्रत पिलाने लगे तो राहु, जो राह्मस था, छल कर देवताश्चों की मंडली में जा बैठा। भगवान् ने उसका छल जान लिया श्चीर अपने चक्र से उसका सिर काट डाला।

किएहु कुबेष साधु सनमानृ। जिमि जग जामवन्त हनुमानृ॥ हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ बेद बिदित सब काहू॥४॥

कुभेस करने पर भी साधुआं का सम्मान होता है जैसे मंसार में जाम्बवान और हनुमान का (जो रीछ और बन्दर के रूप में थे)। कुसङ्ग से हानि और सुमङ्ग से लाभ होता है, यह बात संमार में और वेद में प्रकट है और इस मब लाग जानते हैं॥ ४॥

गगन चढ़इ रज पवन-प्रसंगा। कीचहिँ मिलइ नीच-जल-संगा॥ साधु-स्रसाधु-सदन द्धक सारी। सुमिरहिँ रामु देहिँ गनि गारी॥४॥

वायु के सङ्ग से धूल श्राकाश में चढ़ जाती है, परन्तु वही नीच जल के साथ कुसङ्ग में पढ़ कर कीचड़ में मिलती है। साधुजनों के घर में पले हुए ताता मैना राम-नाम का स्मरण करते हैं श्रोर श्रसाधुजनों के घर के ताता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं॥५॥ धूम कुसंगति कारित्व होई। लिखिय पुरान मंजु मिस सोई। सोइ जल श्रनल-श्रनिल-संघाता। होइ जलद जग-जीवन-दाता॥६॥

कुसङ्ग में पड़कर धुत्राँ कालिख के नाम से पुकारा जाता है, त्रौर वही ऋच्छी सङ्गत में पड़कर रोशनाई बनकर पुराणों के लिखने के काम में त्राता है। वही धुत्राँ—जल, ऋमि त्रौर वायु के संग से—बादल बनकर सारे संसार को जीवन (जल और प्राण) देता है, ऋर्थात् हरा भरा कर देता है॥ ६॥

दो०-ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग।

होहिँ कुबस्तु सुबस्तु जग लखिँ सुलच्छन लोग ॥१३॥

इसी तरह बह, ऋोष ध, जल, पवन ऋोर वस्न, ये भी सब कुसंग ऋौर सुसंग पाकर बुरं भले हो जाते हैं। इनके ऋच्छे-बुरंपन को चतुर जन लख लेते हैं।। १३।।

सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम-भेद विधि कीन्ह। सिस पोषक सोषक समुभि जग जस अपजस दीन्ह॥१४॥

महीनं के दोनों पखवाड़ों में प्रकाश और अँथेरा समान ही होता है, पर विधाता ने इनके नाम में भेद (एक का ऋष्ण अर्थात काना आर दूसरे का शुक्त अर्थात् उजला कर दिया है। एक का चन्द्रमा का बढ़ानेवाला और दूसरे की उसका घटानेवाला समक कर संसार के लोगों ने एक की भलाई और दूसरे की बुराई दे दी है।। १४।।

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि । बंदउँ सबके पदकमल सदा जोरि जुग पानि ॥१५॥

जगत् में जिता जड़ और चेतन प्राणी हैं, सबको राममय अर्थात् राम का रूप जान कर मैं उन सबके चरणकमलों का सदा हाथ जे।इकर प्रणाम करता हूँ ॥ १५॥

## देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गन्धर्ब। बन्दउँ किन्नर रजनिचर कृपा करहु श्रव सर्व॥१६॥

में देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, पत्ती, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर और निशाचर, सबके। प्रणाम करता हूँ। श्रव सब सुक्त पर कृपा करो॥ १६॥

चौ०-श्राकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल-थल-नभ-बासी ॥ सिया-राम-मय सव जग जानी। करउँ प्रनाम जे।रि जुग पानी ॥१॥

चौरासी लाख योनिवाले और चार प्रकार के (स्वेदज, श्रंडज, जिंदूज, जरायुज) जीव जो जल, थल और श्राकाश में रहते हैं उनकी, श्रर्थात् सारे जगत् के। सीताराम-मय—सीताराम का रूप—जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हैं॥ १॥

जानि कृपा कर किंकर मेाहू। सब मिलि करहु छाँड़ि छल छोहू॥ निज-बुधि-बल-भरोस मोहि नाहीँ। तातेँ विनय करउँ सब पाहीँ॥२॥

कृपा कर मुक्षे ऋपना सेवक सममकर सब मिलकर छल छोड़कर (सच्चे मन से) मेरे ऊपर दया करो। क्योंकि मुक्षे ऋपनी बुद्धि के बल का भरोसा नहीं है, इसिलए मैं सबके निकट विनती करता हूँ ॥ २॥

करन चहुउँ रघुपति-गुन-गाहा । लघु मित मारि चरित स्रवगाहा ॥ सूक्ष न एकउ स्रंग उपाऊ । मम मित रंक मनारथ राऊ ॥३॥

में रामचन्द्र जी के गुणों की कथा कहना चाहता हूँ। परन्तु मेरी बुद्धि छोटी-सी है और रामचरित अथाह है। (इस काम के लिए) भुक्ते उपाय का एक अक्क भी नहीं सुक्तता अथवा किसी अक्क से कोई उपाय नहीं सूक्तता। मेरी बुद्धि कक्काल है और मनेरथ राजा के समान है।। ३।।

मित श्रित नीचि ऊँचि रुचि श्राछी । चिहय श्रिमय जग जुरइ न छाछी ॥ छिमहिं सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहिं बालबचन मन लाई ॥४॥

मेरी बुद्धि आति नीच है और इच्छा बड़ी ऊँची है। खाछ तो जुड़ती नहीं, परन्तु इच्छा अमृत के पाने की है। तथापि सज्जन मेरी ढिठाई की समा करेंगे और मुक्त बालक के बचनों की मन लगाकर उसी प्रकार मुनेंगे॥ ४॥

जौं वालक कह ते। तिर बाता । सुनहिँ मुदित-मन पितु श्ररु माता॥ हँसिहहिँ कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर - दूषण - भूषण - धारी ॥४॥

जिस प्रकार बालक तोतली वार्त कहता है तो उसके माता पिता उन्हें श्रानन्द से सुनते हैं। जो लेग कूर हैं, खेट हैं. जिनके विचार बुरे हैं और जो दूसरों के दूषणों को ही श्रपना भूषण सममकर धारण करने हैं वे मेरी बात मुनकर हँसेंगे॥ ५॥

निज किवत्त केहि लाग न नीका। सरस हो उ श्रथवा श्रित फीका।। जे पर-भनिति सुनत हरषाहीँ। ते वर पुरुष बहुत जग नाहीँ॥६॥ सीली हो या फीकी, अपनी किवता किसे नहीं अच्छी लगती १ सभी के अच्छो लगती है। जे। दूसरे की किवता के। सुनकर प्रसन्न होते हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं॥६॥

जग बहु नर सर-सरि-सम भाई। जे निज बाढ़ि बढ़िहेँ जल पाई॥ सज्जन सुकृत-सिंधु-सम कोई। देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई॥७॥

संसार में तालाव और नदी के समान मतुष्य बहुत हैं जो जल पाकर श्रपनी बाइ से बढ़ जाते हैं श्रथात् श्रपनी बढ़ती से प्रसन्न होनेवाले बहुत हैं। लेकिन पुख्य के समुद्र के समान सज्जन कोई कोई होते हैं जो चन्द्रमा की (पराई) बढ़ती देखकर उमङ्ग की प्राप्त होते हैं॥ ७॥

पैहिहँ सुख सुनि सुजन सब खल करिहिहँ उपहास ॥१७॥

मेरा भाग्य छोटा और इच्छा बहुत बड़ी है। परन्तु मुक्ते एक ही भरोसा है कि इसे सुन कर सब सज्जन सुख पावेंगे और दुर्जन हॅसी उड़ावेंगे॥ १७॥

चै।०-खलपरिहास होहि हित मारा। काक कहि कलकंठ कठोरा॥ हंसहि वक गादुर चातकही। हँसिह मिलिन खल विमल वतकही॥१।

दुष्टों की हैंसी से मेरी भलाई ही होगी। कोयल को मीठी श्रौर सुरीवी बोली को कौए कठोर ही वतलाया करते हैं। जिस तरह बगले हंसों को श्रौर चमगादर पपीहों को हैंसते हैं उसी तरह मिलन दुष्ट लोग निर्मल वातों पर हॅसते हैं।। १॥

कवित-रसिक न राम-पद-नेहू । तिन कहँ सुखद हासरस एहू ॥ भाषा-भनिति मोरि मति भोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिँ खोरी ॥२॥

जो लोग कविता के रिसक तो हैं पर रामचन्द्रजी के चरशों में प्रीति नहीं रखते उन्हें भी यह कविता हास्यरस (हँसने की चीज़) होने से आनन्द ही देगी। एक तो यह भाषा की कविता है, दूसरे मेरी बुद्धि मोली (नासमभ) है अतः यह हँसने के योग्य ही है। हँसने में दोष नहीं है। २१।

प्रभु-पद-प्रीति न सामुभि नीकी । तिन्हि किंवा सुनि लागिहि फीकी ॥ हरि-इर-पद-रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहँ मचुर कथा रचुकर की ॥३॥ जिनकी बीसमन्द के करकों में व कीत है जार न समक ही जानको है उन्हें कह कथा मुनने से फीकी लगेगी। जिनकी भीति हरिहर के चरलों में है और जिनकी बुद्धि कुतकें करनेवाली नहीं, उन्हीं को श्रीरामचन्द्रजी की कथा मीठी लगती है।।३॥ राम-भगति-भूषित जिद्य जानी। सुनिहर्त्ति सुजन सराहि सुवानी॥ किव न होउँ नहिँ बचन प्रवीनू। सकल कला सब विद्याहीनू॥४॥

सज्जन लेग श्रपने जी में इस कथा की श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति से भूक्ति समक कर सुनेंगे श्रीर सुन्दर काणी से इसकी बड़ाई करेंगे। मैं न तो किब हूँ श्रीर न बोलने में चतुर ही। मैं सब (६४) कलाश्रों (हुनरों) श्रीर सब (१४) विद्याश्रों से हीन हूँ॥ ४॥

श्रास्वर श्ररथ श्रर्लंकृति नाना । छन्दप्रबन्ध श्रनेक बिधाना ॥ भाव - भेद रस - भेद श्रपारा । कबित-दोष-गुन बिबिध प्रकारा ॥६॥ कबित-विबेक एक नहिँ मोरे । सत्य कहउँ लिखि कागर केारे ॥६॥

त्रवर, उनके त्रर्थ, शलङ्कार श्रौर छन्दों की रचना अनेक प्रकार की होती हैं। भावों श्रौर रसें के श्रपार भेद हैं तथा किवता में नाना प्रकार के गुण श्रौर दोष होते हैं॥ ५॥ सो किवता की कुछ भी परख (झान) मुक्ते नहीं है। यह बात मैं केरि कागज पर खिख कर कहता हूँ (लेखवद्ध बात श्रिधिक प्रामाणिक मानी जाती हैं)॥ ६॥

दो०-भनिति मोरि सब-यन-रहित विस्व-विदित युन एक।

सा विचारि सुनिहहिँ सुमति जिन्ह के विमल विषेक ॥१८॥

मेरी कविता सारे गुर्शा से रहित है। बस इसमें एक ही गुण् है जो सारे संसार में प्रकट है। यह विचारकर वे मनुष्य, जिनकी बुद्धि अच्छी है और जिनके हृदय में निर्मल ज्ञान है, इसे सुनेंगे ॥ १८॥

चै।०-एहि महँ रहुपति नाम उदारा । श्रति पावन पुरान-स्नुति-सारा ॥

मंगल भवन श्रमंगल-हारी । उमा-सहित जेहि जपत पुरारी॥१॥

इसमें रामचन्द्रजी का पवित्र और उदार नाम है जो पुराखों श्रौर श्रुतियों का सारांश-स्वरूप है, जो कल्याखों का घर श्रौर श्रमङ्गल की दूर करनेवाला है श्रौर जिसे पार्चती सहित महादेवजी जपा करते हैं॥ १॥

भनिति विचित्र सु-कवि-कृत जोऊ। राम-नाम-बिटु सोह न सोऊ॥ बिधुवदनी सब भाँति सवाँरी। सोह न बसन बिना बर नारी॥२॥

चाहे कैसे ही अच्छे र्काव की अनोसी किवता हो, पर रामनाम के विना उसकी शोभा नहीं होती। जैसे चन्द्रमा के सभान मुखवाली सुन्दर स्त्री सब तरह के शृङ्कार करने पर भी कपड़े के बिना अच्छो नहीं लगती॥ २॥

१-वह गुण अगली चौपाइयों में बतलाबा गया है।

सब-गुन-रहित कु-कबि-कृत वानी । राम-नाम-जस-श्रंकित जानी ॥ सादर कहहि सुनहिं बुध ताही । मधुकर-सरिस संत गुनप्राही ॥३॥

सब गुणों से रहित कुकवि की कविता के रामनाम के यश से ऋद्भित समक्ष कर पिछडतजन ऋदरपूर्वक कहते ऋौर सुनते हैं, क्येंकि सन्तजन भौरे की तरह गुण श्रहण करनेवाले होते हैं॥३॥

जदिष किवत रस एकउ नाहीँ। राम-प्रताप प्रगट एहि माहीँ॥ सोइ भरोस मोरें मन भ्रावा। केहि न सुसंग बड़प्पन पावा॥४॥

बचिप इसमें किवता का एक भी रस नहीं है, तथापि रामचन्द्रजी का प्रताप इसमें प्रकट किया गया है। बस, मुक्ते एक इसी बात का भरोसा है। सत्सङ्ग पाकर बड़प्पन किसने नहीं पाया॥४॥

धूमउ तजइ सहज करुश्चाई । श्रगरु - प्रसंग सुगन्ध बसाई ॥ भनिति भदेस बस्तु भिल वरनी । राम-कथा जग-मंगल करनी ॥४॥

धुत्राँ भी, त्रगर के साथ से सुगन्धित होकर, त्रापने स्वाभाविक कड्एपन की छोड़ देता है। मेरी कविता ते। भद्दी है परन्तु इसमें जगत का मंगल करनेवाली 'रामकथा'-रूपी ऋच्छी वस्तु का वर्णन किया गया है।। ५।।

छन्द-मंगल-करिन किल-मल-हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की।
गित कूर किवता-सिरित की 'ज्यों सिरित-पावन-पाथ की॥
प्रभु-सुजस-संगित भिनिति भिल हो इहि सुजन-मन-भावनी।
भव-श्रंग भृति मसान की सुमिरत से हाविन पावनी॥

तुलसोदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी की कथा मङ्गज की करनेवाला और किल्युग के देखों का दूर करनेवाली है। इस किवता रूपी नदी की गति, पिवत्र जलवाली नदी गङ्गाजी की गित के समान, टेड़ी मेड़ी है। परन्तु प्रभु के सुयत की ऋच्छी सङ्गित से मेरी भदी किवता अच्छी होकर वैसे ही सज्जनों के मन का अच्छी लगेगी जैसे मसान की अपिवत्र राख महादेवजी के अङ्ग का सङ्ग पान से सुहावनी लगती और स्मरण करते ही पिवत्र करती है।

दे।०-प्रिय लागिहि श्रिति सबहि मम भनिति राम-जस-संग ॥ दारु बिचारु कि करइ कोउ वंदिय मलय-प्रसंग ॥१६॥

श्रीरामचन्द्रजी के यश के माथ होने से मेरी कविता भी सबकी बहुत प्यारी लगेगी। जैसे क्या कोई चन्दन के लिए यह विचार करता है कि यह लकड़ी है! इसका आदर तो मलय पर्वत के प्रसङ्ग से किया जाता है॥ १५॥

### स्याम सुरिम पय विसद श्रित गुनद करिंह सब पान। गिरा श्राम्य सिय-राम-जस गाविह सुनिह सुजान॥२०॥

जिस तरह काली गाय के उज्ज्वल दूध की श्रात्यन्त गुएकारी सममकर सब लोग पीते हैं, उसी तरह मेरी गँवारी (भद्दी) किवता में सीताराम का सुन्दर उज्ज्वल यश होने से उसे चतुर सज्जन गावेंगे श्रीर सुनेंगे॥ २०॥

चौ०-मनि-मानिक-मुकुता-छिब जैसी। श्रहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी॥ नृप-किरीट तरुनी-तनु पाई। लहहिं सकल सोभा श्रधिकाई॥१॥

मणि, माणिक और माती की जैसी श्रासली शाभा है वैसी साँप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती। राजा का मुकुट और युवती खी का शरीर पाकर इनकी शोभा वहाँ से श्राधिक होती है।। १।।

तैसेहि सु-कबि-कवित बुध कहहीँ। उपर्जाहँ श्रनत श्रनत छवि लहहीँ॥ भगति-हेतु विधि-भवन विहाई। सुमिरत सारद श्रावित धाई॥ २॥

पंडित लोग कहते हैं कि इसी तरह सुकवि की कविता उत्पन्न तो और जगह होती है किन्तु शोभा और जगह पाती है ऋर्थात् किव कविता करता है और पढ़नेवालों के सुख में वह शोभा पाती है। कोई किव जब कविता करने बैठता है तब उसकी भक्ति के कारण सरस्वती देवी ब्रह्मलोक को छोड़ कर, स्मरण करते ही, तुरन्त उसके पास दौड़ी चली आती है।। २॥

राम-चरित-सर विनु श्रन्हवायें। सो स्रम जाइ न केाटि उपायें॥ किब केाबिद श्रस हृदय बिचारी। गार्वाहुँ हरि-जस किल-मल-हारी॥३॥

थकी हुई सरस्वती को रामचिरतरूपी सरोवर में स्नान कराये जिना उसकी, ब्रह्मलोक से पृथ्वी तक आने की, थकावट करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिटती। कि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलिमल के हरनेवाले हिर के यश की गाते हैं॥ ३॥

कीन्हे प्राकृत-जन-गुन-गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ॥ हृदय-सिंधु मित सीपि-समाना । स्वाती सारद कर्हाहँ सुजाना ॥ ४ ॥ जों वरखइ वर-बारि-विचारू । होहिँ कवित मुकुता-मिन चारू ॥४॥

साधारण मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पछताने लगती है। चतुर लोग किव के हृदय की समुद्र, बुद्धि की सीप और सरस्वती को स्वाती नचन्न के समान कहते हैं।। ४॥ जो सरस्वती अच्छे विचाररूपी जल की वर्षा करे तो कवितारूपी सन्दर मोती उससे उत्पन्न होते हैं॥ ५॥

देः - जुगुति बेधि पुनि पोहिम्रहि रामचरित बर ताग। पहिरिहंं सज्जन बिमल उर सोभा श्रिति श्रनुराग॥२१॥

उन कवितारूपी मोतियों को युक्ति से बेघ कर फिर रामचिरतरूपी सुन्दर तागे में पिरो कर उस माला को सज्जन लोग अपने शुद्ध हृदय में अत्यन्त प्रेम से धारण करते हैं; जिससे उनकी शोभा बढ़ती है।। २१।।

चै। -जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस बेष मराला॥ चलत क्रुपंथ बेद-मग छाँडे। कपट कलेवर कलि-मल-भाँडे॥१॥

इस कराल कलियुग में जो लोग ऐसे जन्मे हैं जिनकी करनी कौए के समान और भेस हंस के समान है, जो वेद के मार्ग को छोड़ कर कुमार्ग में चलते हैं, जिनका शरीर कपटमय है अर्थात् जो कपटी हैं और जो कलियुग के दोवों के बरतन हैं; अर्थात् जिनमें किल की बुराइयाँ भरी हुई हैं॥ १॥

बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन-कोह-काम के॥ तिन महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धँधरच धोरी॥२॥

जो महाझली बाहर से तो राम के भक्त कहा कर भीतर से कंचन (साना), कोध, और कामदेव के सेवक हैं, जो घींगा-घींगी करनेवाले, घर्मध्वजी (पासंडी) तथा माया फैला-नेवाले और ढोंगी हैं ऐसे लोगों में जगत् में सबसे पहले मेरी गिनती है।। २।।

जै। श्रपने श्रवग्रन सब कहऊँ। बाढ़इ कथा पार नहिँ लहऊँ॥ तातेँ में श्रति श्रलप बखाने। थोरे महँ जानिहिं सयाने॥३॥

जो मैं अपने सब अवगुणों का वखान करूँ तो कथा वहुत बढ़ जायगी और दोघों का पार न पाऊँगा इसलिए मैंने अपने अवगुणों का वर्णन बहुत ही थोड़े में किया है। बुद्धि-मान् लोग थोड़े ही में जान लेंगे॥ ३॥

समुक्ति विविध विधि विनती मौरी । केाउ न कथा सुनि देइहि खोरी । एतेहु पर करिहहिँ जे संका । मोहिँते स्रधिक ते जड़ मति-एंका ॥४॥

मेरी इस अनेक प्रकार की विनती को समम कोई भी कथा सुन कर सुमे दोष न देगा। और इतने पर भी जो शंका करेंगे वे सुमसे भी अधिक मूर्ख और मन्दमति हैं॥ ४॥ किब न होउँ निहँ चतुर कहावउँ। मित-श्रनुरूप राम-सुन गावउँ॥ कहँ रघुपति के चरित श्रपारा। कहँ मित मारि निरत संसारा॥४॥

न तो मैं किव हूँ और न चतुर कहाता हूँ। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार रामचन्द्रजी के गुण गाता हूँ। कहाँ अपार रामचरित! और कहाँ संसारी मलाड़ों में फँसी हुई मेरी बुद्धि! IMI

जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाईिँ। कहहु तृल केहि लेखे माईिँ॥ समुभत श्रमित राम-प्रभुताई। करत कथा मन श्रति कदराई॥६॥

जिस पवन से पर्वत उड़ जाते हैं, कहा उसके सामने कई क्या चीज़ है ? कुछ नहीं। श्रीरामचन्द्रजी की प्रभुता को अपार समक्तर मेरा मन कथा कहने में बहुत हिचकता है।।६॥ दो ० --सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान।

नेति नेति कहि जासु गुन करिह निरन्तर गान ॥२२॥ सरस्वती, शेषजी, शिवजी, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब केवल नेति नेति

सरस्वती, शेषजी, शिवजी, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब केवल नेति नेति (यह नहीं है, यह नहीं है) कह कर भी जिनका गुण-गान सदा किया करते हैं॥ २२॥

चैं। ० – सब जानत प्रभु-प्रभुता से।ई। तदिप कहें बिनु रहा न कोई।।

तहाँ वेद श्रस कारन राखा। भजन-प्रभाउ भाँति बहु भाषा॥१॥

• सब जानते हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी की प्रभुता (महिमा) ऐसी श्रनन्त है, तो भी कहे बिना कोई नहीं रहा। उसमें वेद ने ऐसा कारण रक्खा है श्रर्थात् ऐसा कहा है कि भजन का श्रभाव श्रनेक प्रकार का होता है।। १।।

एक श्रनीह श्ररूप श्रनामा । श्रज सचिदानन्द परधामा ॥ ब्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरिंत कृत नाना ॥२॥

वेद के अनुसन्द परमेश्वर एक है, वह चेष्टा (कामना) से रहित है, उसके न रूप है और न नाम, उसका जन्म नहीं होता, वह सिचदानन्द और परमधाम है। वह समस्त संसार में व्याप रहा है, वह विश्वरूप है अर्थात् सारा संसार उसमें स्थित है, वह परमेश्वर शरीर धारण करके तरह तरह के चरित्र किया करता है।। २।।

से। केवल भगतन्ह हित लागी। परम कृपाल प्रनत-श्रनुरागी॥ जेहि जन पर ममता श्रति छोहू। जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू॥३॥

सो वह अवतार केवल अपने भक्तों के हित के लिए ही लेता है; क्योंकि वह बड़ा कृपाल और सेवकों पर स्नेह करनेवाला है। भक्तजनों पर उसकी ममता और अत्यन्त कृपा 

रहती है और वह करुणा करके उन पर कभी को घ नहीं करता ॥ है॥

गई-बहोर गरीब-नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू॥ बुध बरनहि हरि-जस श्रस जानी। कर्राहें पुनीत सुफल निज बानी॥४॥

वही प्रभु रघुराज बिगड़ी बात को बनानेवाले, गरीबनिवाज (दीनों पर अनुमह करनेवाले) सरल, बलवान् और सबके स्वामी हैं। यही समम कर पंडित लोग उन हरि के यश का वर्णन करते और अपनी वाणी को पवित्र तथा सफल करते हैं॥ ४॥ तेहि बल में रघुपति-ग्रन-गाया । कहिइउँ नाइ राम-पर माथा ॥ मुनिन्द प्रथम हरि-कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहिँ भाई॥४॥

मैं भी उसी बल पर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में सिर नवा कर उनके गुणों की कथा कहूँमा। भाइयो, मुनियों (वाल्मीकि आदि) ने पहले उन हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना मुक्ते बड़ा सुगम है।। ५।।

दो ० – श्रवि श्रपार जे सरितवर जी नृप सेतु कराहि।

चित्र पिपीलिकउ परम लघु बिनु स्त्रम पारिह जाहि ॥२३॥ जिस तरह राजा बहुत चौड़ी नदी पर पुत्त बँघवा देता है और उस (पुत्त) पर चदकर बहुत छोटी चीटी भी बिना परिश्रम के पार हो जाती है॥२३॥

चौ०-एहि प्रकार बल मनिहँ देखाई। करिहउँ रघुपति कथा सोहाई॥

व्यास म्रादि कविषुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि-सुजस बखाना ॥१॥

इसी तरह मैं भी मन में बल धारण करके रघुपति की सुहावनी कथा बनाऊँगा। वेदव्यास आदि जो अनेक कविराज हो गये हैं, जिन्होंने बढ़े आदर से भगवान् का यश बस्ताना है॥ १॥

चरन-कमल बन्दउँ तिन्ह केरे। पुरवहु सकल मनारथ मेरे॥ कलि के कबिन्ह करउँ परनामा। जिन्ह बरने रघुपति-ग्रन-प्रामा॥२॥

उन सब कियों के चरणकमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरे सब मनेरथ पूरे करो। मैं किलयुग के उन कियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रामचन्द्रजी के अनेक गुणों का वर्णन किया है।। २।।

जे प्राकृत किंब परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि-चरित बखाने॥ भये जे श्रहहिँ जे होइहिँ श्रागे। प्रनवउँ सबिहँ कपट सब त्यागे॥३॥

जो बड़े चतुर स्वामाविक किव हैं और जिन्होंने भाषा में हरिचरित बर्णन किये हैं, ऐसे जितने किव आज तक हो चुके, जो बत्तमान हैं, और जो आगे होंगे, उन सबके। मैं निष्क-पट भाव से प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥

होहु प्रसन्न देहु बरदान् । साधु-समाज भनिति सनमान् ॥ जो प्रबन्ध बुध नहिँ श्रादरहीँ । सो स्नम बादि बाल-कवि करहीँ ॥४॥

सब कवि मुक्त पर प्रसन्न हो कर वरदान दो कि मेरी बनाई कथा साधुसमाज में जादर पाने। क्योंकि जिस प्रन्थ का पश्डित लोग आदर नहीं करते उसके रचने का स्वर्ध अम बात (मूस्त) कवि करते हैं॥ ४॥

C



बंदउँ मुनि-पद कंजु रामायन जेहि निरमयेठ। स-खर सकोमल मंजु दोप-रहित दृपन-सहित॥ पृ० २१

कीरित भनिति भूति भिल सोई। सुरसिर-सम सब कहँ हित होई॥ राम-सु-कीरित, भनिति भदेसा। श्रसमंजस श्रस माहिँ श्रॅदेसा॥४॥ तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरें। सिश्रनि सोहावनि टाट पटोरें॥६॥

कीर्ति, किवता और सम्पत्ति वही अच्छी है जिससे गंगाजी के समान सक्का हित हो। पर मुक्ते यही चिन्ता है कि रामचन्द्रजी की कीर्ति तो बड़ी सुन्दर है पर मेरी किवता बहुत भद्दी है—यही असमंजस और आशंका है।।५।। हे साधु पुरुषो, तुम्हारी कृपा से मुक्ते वह रामचिरत भी सुलभ हुआ है। मेरी भद्दी भाषा में राम-कथा टाट में रेशम की सीवन की तरह सुहावनी लगेगी।। ६।।

दो०–सरल कवित कीरति विमल सोइ श्रादरिं सुजान । सहज बैर बिसराइ रिपु जो सुनि करिंह बखान॥२४॥

विद्वान् लोग उसी कविता का आदर करते हैं, जो सरल हो श्रीर जिसमें किसी की विमल कीत्ति का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर की छोड़ उसकी प्रशंसा करने लगें॥ २४॥

सो न होइ बिनु विमल मित मेाहिँ मित-बल स्रिति थेार । करहु कृपा हरि-जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर ॥२५॥

परन्तु ऐसी कविता बिना शुद्ध बुद्धि के नहीं हो सकती श्रौर मुक्ते बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए मैं बार बार विनती करता हूँ कि है सज्जनो, श्राप लोग मुक्त पर कृपा करो, मैं रामचन्द्रजी का यश वर्णन करता हूँ॥ २५॥

किकोबिद रघुवरचरित-मानस-मंजु-मराल। बाल-बिनय सुनि सुरुचि लिख मापर होहु कृपाल॥२६॥

रामचरित-रूपी मानस सरावर के सुन्दर हंस जो किव और पंडितगण ह सा आप लोग मुक्त बालक की विनय को सुनकर और मेरी रामकथा कहने की सुकचि देखकर मुक्त पर कृपा करो ॥ २६॥

सा॰-बंदउँ मुनि-पद-कंजु रामायन जेहि निरमयेउ। स-खर सुकाेमल मंजु दोष-रहित दृषन-सहित॥२७॥

में उन वाल्मीकि मुनि के चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ जिनकी बनाई रामायण खर (राज्ञस) सहित होने पर भी कोमल और सुन्दर है तथा दृषण (राज्ञस) सहित होने पर भी निर्देष है।। २०॥

# बंदउँ चारिउ बेद भव-बारिधि-बोहित-सरिस । जिन्हिहँ न सपनेहु खेद बरनत रघुबर-बिसद-जस ॥२८॥

संसार-समुद्र के पार जाने के लिए नाव जो चारों वेद हैं उनको मैं प्रशाम करता हूँ। जिन वेदों को रामचन्द्रजी का निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी खेद (थकान) नहीं होता ॥ २८ ॥

बंदउँ बिधि-पद-रेनु भव-सागर जेहि कीन्ह जहँ।

संत सुधा-ससि-धेनु प्रगटे खल बिष-बारुनी ॥२६॥

मैं उन ब्रह्माजी की चरण-रज को नमस्कार करता हुँ जिन्होंने यह संसार-सागर उत्पन्न किया, जहाँ संतरूपी श्रमृत, चन्द्रमा और कामधेनु तथा दुष्टरूपी विष और मिद्रा उत्पन्न हुए॥ २९॥

दो०-बिबुध-बिप्र-बुध-ग्रह-चरन बंदि कहउँ कर जारि।

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मेारि ॥३०॥

देवता, ब्राह्मण, पण्डित, प्रह—इन सबके चरणों की वन्दना करके मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मुक्त पर प्रसन्त होकर सब मेरा शुभ मनोरथ पूरा करो ॥ ३०॥

चौ०-पुनि बंदउँ सारद सुर-सरिता । जुगल पुनीत मनोहर-चरिता ॥ मज्जन-पान पाप हुर एका । कहत सुनत एक हर श्रविवेका ॥१॥

फिर मैं सरस्वती और गंगाजी को प्रणाम करता हूँ, जिन दोनों के चरित्र पवित्र श्रीर मनोहर हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पाप दूर करती है और दूसरी कहने सुनने से श्रज्ञान को हर लेती है।। १॥

ग्रुरु पितु मातु महेस-भवानी । प्रनवउँ दीनबंधु दिनदानी ॥ सेवक स्वामि सखा सिय-पी के ।हित निरुपिध सब बिधि तुलसी के ॥२॥

में पार्वती और महादेवजी को प्रणाम करता हूँ। ये ही मेरे गुरु, माता और पिता हैं। ये दीनदयालु और दिन दिन अर्थान् सदा देनेवाले हैं। ये सीतापित श्रीरामचन्द्रजी के सेवक, स्वामी और मित्र हैं और मुक्त तुलसीदास के सब तरह सच्चे हितकारी हैं। २।।

किल बिलोकि जगहित हर-गिरजा । साबर-मंत्र-जाल जिन्ह सिरजा ॥ श्रमिल श्राखर श्ररथ न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस-प्रतापू ॥३॥ जिन शिव-पार्वती ने, किल्युग देसकर, बगत् के दिव के बिए, साबर-मन्त्र-समूह (सिद्ध-साबर-तन्त्र)' रका है। जन मन्त्रों के श्रद्धर बेमेस हैं, न उनका कुछ श्रष्ट है न जप। तथापि शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट है, वे साझात प्रसा देते हैं॥ ३॥

सो महेस मेाहि पर श्रनुकूला। करउँ कथा मुद-मंगल-मूला॥ सुमिरि सिवा-सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ रामचरित चित चाऊ॥४॥

वे शिवजी मुफ पर अनुकूल हैं क्योंकि में आनन्द तथा मंगल की जड़ राम-कथा कहता हूँ। मैं शिव और पार्वती दोनों का समस्या करके और उनका प्रसाद (अनुप्रह्) पाकर खड़े चाव से रामचिरत का वर्यन करता हूँ॥ ४॥

भनिति मोरि सिव-कृपा विभाती। सिस-समाज मिलि मनहुँ सु-राती। जे एहि कथिहँ सनेह-समेता। किहहिहँ सुनिहिहँ समुभि स्वेस ॥ ४॥ होइहिँ राम-चरन-श्रनुरागी। किल-मल-रहित सु-मंगल-भागी। ॥

मेरी कविता (भद्दी होने पर भी) शिवजी की कृपा से ऐसी सुहाक्नी समेगी जैसे तारागण-सहित चन्द्रमा के साथ रात्रि की शोभा होती है। जो लोग इस कथा को शेम से कहेंगे, सुनेंगे और मन लगाकर समर्मेंगे॥ ५॥ वे रामचन्द्रजी के चरकों के कफ हो काकी और कलियुग के दोषों से बच कर कल्याण के भागी होंगे॥ ६॥

दो०-सपनेहु साँचेहु मोहि पर जें। हर-गौरि-फ्साउ।

ती फुर होउ जा कहेउँ सब भाषा-भनिति-प्रभाउ ॥ ३१॥

जो शिवजी और पार्वतीजी का मुक्त पर सचमुच स्कप्त में भी प्रसाद (अनुब्रह) हो तो मैंने अपनी भाषा की कविता का जो प्रभाव बताया है वह सब सच हो ॥ ३१ ॥

चौ०-बन्दउँ श्रवधपुरी श्रति पावनि। सरजू-सरि कलि-कलुष-नसावनि। प्रनवउँ पुर-नर-नारि बहोरी। ममता जिन्दु पर प्रभुहिँन थोरी॥१॥

में बड़ी पिचत्र अयोभ्या पुरी और किसमुय के दोषों का नारा करनेवासी सस्य नदी को प्रशास करता हूँ। फिर उस पुरी के सी-पुक्षों को प्रशास करता हूँ, जिन पर प्रमु राम-चन्द्रजी की कृपा थोड़ी नहीं है ॥ १॥

सिय-निन्दक श्रघ-श्रोघ नसाये। लोक विसोक बनाइ बसावे ॥ बन्दउँ कौसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जन माँची ॥२॥

१—यह एक प्रसिद्ध तन्त्र-मण्य है।

उन्होंने सीताजी शकी निन्दा करनेवाले घोबी के पापसमूह का नाश कर उसे शोक-रिहत वैकुण्ठ लोक में बसा दिया। मैं पूर्व दिशा के समान कौशल्या माता को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कीत्ति सारे संसार में फैली है।। २।।

प्रगटेउ जहुँ रघुपति-सिस चारू। बिस्त्र-सुखद खल-कमल-तुसारू॥ दसरथराउ सहित सब रानी। सुकृत-सुमंगल-मृरित मानी॥३॥

जहाँ कौशल्यारूपिणी पूर्व दिशा में सुन्दर चन्द्रमा के समान रामचन्द्रजी का उदय हुआ, जो सारे संसार को सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलों के लिए पाले के समान हैं। सब रानियों-सहित राजा दशरथ को सारे पुण्यों और मंगलों की मृत्ति समक्त कर।। ३।।

करउँ प्रनाम करम-मन-बानी। करहु कृपा सुत-सेवक जानी॥ जिन्हहिँ बिरचि बड़ भएउ बिधाता। महिमा-श्रवधिराम-पितु-माता॥४॥

में मन, कम श्रीर वाणी से प्रणाम करता हूँ। मुफे अपने पुत्र का सेवक जानकर मुक पर कृपा करो। जिनको रचकर ब्रह्मा ने भी बड़ाई पाई श्रीर राम के माता श्रीर पिता होने के कारण जो महिमा की सीमा (हद) हो गये॥ ४॥

सो०-बन्दउँ श्रवध-भुश्राल सत्य प्रेम जेहि राम-पद।

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ ॥३२॥
मैं अवध के राजा दशरथ को प्रणाम करता हूँ जिनको रामचन्द्रजी के चरणों में सचा
प्रेम था। चन्होंने दीनदयालु (रामचन्द्रजी) के अलग होते ही—वन जाते ही—अपने प्रिय
शरीर को तिनके के समान छोड़ दिया॥३२॥

चौ०-प्रनवउँ परिजन-सहित बिदेहू । जाहि राम-पद गूढ़ सनेहू ॥ जोग भाग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ साई ॥१॥

कुटुम्बसहित राजा जनक को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनको रामचन्द्रजी के चरणों में बड़ा गहरा स्तेह है, जिसे उन्होंने येग श्रीर भोग में छिपाकर रक्खा था, परन्तु रामचन्द्रजी को देखते ही वह प्रकट हो गया ॥ १॥

प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम ब्रत जाइ न बरना॥ राम-चरन-पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू॥२॥

<sup>्</sup>र-एक घोनी के यह निन्दा करने पर, कि जिस सीता को रावस गोदी में उठाकर ले गया था श्रीर जो बहुत दिनों तक उसके घर में रही उसी को रामचन्द्रजी ने पुनः श्रङ्गीकार कर लिया है, रामचन्द्रजी ने सीताजी को बन में मेजना दिया। पर पुरनासियों को उन्होंने कुछ न कहा, नरन् उन पर पूबनत् रनेह रक्सा श्रीर श्रन्त में उन्हें अपना घाम दिया।

में पहले भरतजी के चरणें को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और इत वर्णन नहीं किया सकता, और जिनका मन लुभाये हुए भौरे के समान राम वरणरूपी कमल के पास से नहीं हटता ॥ २॥

कंदउँ लिखमन-पद-जलजाता । सीतल सुभग भगत-सुखदाता ॥ रघुपति-कीरति बिमल पताका । दंड-समान भयउ जस जाका ॥३॥

में लक्ष्मण्जी के उन चरण्कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो परम शीतल, सुन्दर और मक्तों को सुख देनेवाले हैं और रामचन्द्रजी की कीत्तिरूप विमल पताका में जिनका यश पताका में लगनेवाली लकड़ी या बाँस के समान हुआ।। ३।।

सेष सहस्रसीस जग-कारन। जो श्रवतरेउ भूमि-भय-टारन॥ सदा सो सानुकूल रह मो पर। क्रुपासिधु सौमित्रि गुनाकर॥४॥

जो जगत् के कारण श्रौर इज़ार सिरवाले शेषनागजी हैं श्रौर जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह श्रवतार लिया, वे क्रपासागर गुणस्तान सुमित्रा के पुत्र श्रीलक्ष्मणजी सदा मुक्त पर श्रवकूल रहो ॥ ४॥

रिपु-सूदन-पद-कमल नमामी । सूर सुसील भरत-श्रनुगामी ॥ महाबीर बिनवउँ इनुमाना । राम जासु जस श्रापु बखाना ॥४॥

शूर, सुशील और भरत के अनुगामी शत्रुघ्नजी के चरणकमलों को में प्रणाम करता हूँ । में उन महाबीर हनुमान्जी की भी विनती करता हूँ, जिनका यश रामचन्द्रजी ने आप अपने मुँह से बखाना है ॥ ५॥

सो०-प्रनवउँ पवनकुमार खल-बन-पावक ग्यानं-घन। जासु हृदय-श्रागार बसिंह राम सर-चाप-धर॥३३॥

मैं पवनकुमार इनुमान्जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वन के भरम करने के लिए अग्नि हैं और ज्ञान से पूर्ण हैं तथा जिनके हृद्यरूपी घर में बनुष-वास घारस किये रामचन्द्रजी वसते हैं॥ ३३॥

चो०-कपिपति रीछ निसाचर-राजा । श्रंगदादि जे कीस-समाजा ॥ बंदउँ सबके चरन सोद्दाए । श्रथम-सरीर राम जिन्ह पाए॥१॥

वानरों के पति सुप्रीय, रीख़ों के पति जाम्यवान, राज्ञसों के राजा विभीषण और जंगद आदि जो वानरों का समूह हैं, इन सबके सुन्दर चरणों को मैं प्रखाम करता हूँ जिन्होंने जनम शरीर (बोनि) में भी रामचन्द्रजी को पा किया ॥ १ ॥ रघुपति - चरन - उपासक जेते । खग मृग सुर नर श्रसुर समेते ॥ बंदउँ पद - सकेज सब केरे । जे बिनु काम राम के चेरे ॥२॥

पद्मी, पद्ध, देक्ता, मनुष्य और अमुर-समेत जितने रामचन्द्रजी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सकते करणकप्रकों को—जो कोई कामना न करके रामचन्द्रजी के भक्त हैं —प्रसाम करका हूँ ॥ ३॥

सुक सनकारि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विग्यान-विसारद॥ प्रनवउँ सवहिँ धरनि धरि सीसा। करहु क्रुपा जन जानि मुनीसा॥३॥

शुकदेव, सनक, सनन्दन, सनावन, सनन्कमार प्रभृति भक्त और नारदजी आदि मुनि तथा अन्य जितने वहे झानी मुनिवर हैं उन सक्को मैं घरती में सिर टेककर प्रणाम करता हूँ। है मुनीश्वरमञ्जू ! अपना सेवक जानकर मुक्त पर ऋषा करो॥ ३॥

जनकसुता जग-जननि जानकी। श्रितिसय प्रिय करुनानिधान की। ताके जुग पद-कमल मनावउँ। जासु कुपा निरमल मित पावउँ॥४॥ जनक की कम्या, जगत् की माता और करुणानिधान रामचन्द्रजी की श्रत्यन्त प्यारी श्रीकानकीजी के दोनों चरण-कमलों को मैं मनावा (प्रणाम करवा) हूँ। उनकी कपा से मैं निर्मेख मुक्कि पाउँ॥४॥

पुनि मन-बचन-कर्म रघुनायक । चरन-कमल बंदउँ सब लायक ॥ साजिक्नयन धरे धनु - सायक । भगत-बिपत्ति-भंजन सुखदायक॥४॥

फिर मैं सब लायक अर्थात् सब कुछ देने में समर्थ श्रीरामचण्द्रजी के चरण-कमलों को मन, वाणी और काया से प्रसाम करता हूँ। उनके नयन कमन ऐसे हैं। धनुष-काण धारण किये हुए वे भक्तों की क्रिपत्ति दूर कर उनको सुख देनेवाले हैं॥ ५॥

देा०-गिरा-श्ररथ जल-बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न।

वंदउँ सीता-राम-पद जिन्हिं परम प्रिय खिन्न ॥३४॥

शब्द और उसका अर्थ, जल और उसकी तरंगं जैसे अलग अलग कही जाती हैं, पर वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वैसे ही दुखियों को सबसे अधिक प्रिय माननेवाले श्रीसील-राम भी कहने के लिए भिन्म, पर वास्तव में एक ही हैं। मैं उनके चरणों को प्रस्तम करता हूँ॥ ३४॥

चै। ० - बंदउँ नाम सम रघुवर के। हेतु क्रुसानु-भानु-हिमकर के। ॥
बिधि-हरि-हर-मय वेच-क्राम सो। श्रग्रन श्रनूपम ग्रन-निधान से। ॥१॥
मैं राजनन्द्रजी के 'राम' नाम की वन्द्रना करता हूँ जो अभि, सूर्य और चन्द्रमा का

हेतु (बनानेवाला) है। जो अग्नि (र), सूर्य (आ) और चन्द्रमा (म) का बीज है, वह राम नाम हरि, हर और ब्रह्मा-मय है, अर्थात् इन तीनों में एक-रूप होकर रम रहा है। वह वेदों का प्राण है और निर्मृण तथा उपमा-रहित होने पर भी गुणों का निघान (आश्रय) है।। १।।

महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी-मुकुति - हेतु उपदेसू॥
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिश्रेत नाम प्रभाऊ॥२॥
जिस राम-नाम-रूपी महामन्त्र को शिवजी जपा करते हैं, जिसका उपदेश काशी में

मुक्ति का कारण है और जिसकी महिमा को गणेशजी जानते हैं। क्योंकि वे राम-नाम के प्रभाव र से सब कामों में पहले एजे जाते हैं॥ २॥

जान स्त्रादिकिव नाम-प्रतापू । भएउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ सहस-नाम-सम सुनि सिवबानी । जिप जेई पिय-संग भवानी ॥३॥

श्रादिकवि<sup>२</sup> श्रीवाल्मीकि मुनि नाम के प्रताप को जानते हैं। इसका उलटा श्रर्थात् 'मरा मरा' जप करके ही वे पवित्र हो गये। जब पार्वती वे शिवजी के मुँह से सुना कि यह नाम सहस्न-नाम के बराबर है तो इस नाम को जपकर उन्होंने पित के साथ भोजन किया।। ३॥

हरषे हेतु होरे हर ही को। किय भूषन तियभूषन ती को।। नाम-प्रभाव जान सिव नीका। कालकूट फल दीन्ह श्रमी को॥४॥ पार्वतीजी के हृदय की ऐसी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्त हुए और उच्होंने पार्वतीजी

१—एक समय ब्रह्माजी ने सब देवता आं से पूछा कि तुम लोगों में प्रथम पूजने योग्य कौन है। इस पर देवता लोग आपस में भगड़कर कहने लगे कि हमारी ही पूजा पहले होनी चाहिए। अन्त में ब्रह्माजी ने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जावेगा उसी के हम सबसे पहला स्थान देंगे। इस पर सभी देवता, अपने अपने वाहनों पर चड़ कर, दौड़े। उनमें गणेशजी सबसे पीछे रह गये क्योंकि उनका वाहन मृसा था जा और वाहनों के समान शीध नहीं चल सकता था। इस पर वे बड़े व्याकुल हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें। उसी समय नारदजी वहीं आ गये। उन्होंने गणेशजी को सम्मित दी कि पृथ्वी पर राम-नाम लिख कर और उसकी परिक्रमा करके तुम ब्रह्माजी के पास चले जाओ। उन्होंने यही किया और अन्त में रामनाम का प्रभाव समक्त कर ब्रह्माजी ने उन्हों के प्रथम-पूज्य पद दिया।

२-सातवें दोहे की दूसरी चौपाई देखो।

३—एक समय कैलास पर्वत पर शंकरजी विष्णुपूजन करके मोजन करने बैठे श्रीर पार्वतीजी से बोले कि "तुम भी श्राश्रो, हमारे साथ भोजन करो"। इस पर पार्वतीजी बोलीं "श्राप मोजन करें, मुक्ते श्रमी सहस्रनाम का पाठ करना है, मैं पाठ करके प्रसाद लूँगी"। यह सुन कर महादेवजी हँसे श्रीर बोले "तुम घन्य हो श्रीर परम मक्त हो। हे वरानने! तुम 'राम' इस नाम का उचारण करके हमारे साथ मोजन करो, तुमको सहस्रनाम के समान कल हो जायगा श्रीर तुम्हारा नियम मक्त न होगा"। शिवजी का यह वचन सुन, विश्वास करके, श्रीरामनामोधारण कर मवानी ने महादेव के संग बैठकर मोजन कर लिया।

को सब श्रेष्ठ स्त्रियों का भूषण बनाया। राम-नाम के प्रभाव को शिवजी वहुत ही श्रच्छी तरह जानते हैं। इसके प्रभाव से शिवजी को विष ने श्रमृत के समान फल दिया।। ४॥

#### दो ० - बरषा-रितु रघुपति-भगति तुलसी सालि सुदास।

#### रामनाम बर बरन-जुग सावन भादव मास ॥३४॥

रघुनाथजी की भक्ति वर्षा ऋतु है और, तुलसीदासजी कहते हैं, भक्तजन घान हैं। 'राम' नाम के दोनों सुन्दर अवर सावन और भादों के महीने हैं॥ ३५॥

चै। ० – त्राखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जियँ जोऊ ॥

#### सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लेाक-लाहु पर-लेाक-निबाहू ॥१॥

इस नाम के दोनों अत्तर बड़े ही मधुर और मनोहर हैं। इन दोनों वर्णों को मनुष्यों के हृदय के नेत्र सर्माभए। अर्थान जिनके हृदय में ये अत्तररूपी नेत्र नहीं वे अन्धे हैं। ये स्मरण करने में सबको सुलभ और सुख देनेवाले हैं। इनसे इस लोक में लाभ श्रोर परलोक में निवाह होता है अर्थान् मुक्ति मिलती है।। १।।

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम-लखन-सम प्रिय तुलसी के॥ वरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म-जीव-सम सहज सँघाती॥२॥

इन दोनों अचरों का कहना, सुनना और स्मरण करना बहुत ही अच्छा मालूम होता है। और तुलसीदास को तो ये दोनों अचर राम-लच्मण के समान प्यारे हैं। इन दोनों अचरों के वर्णन करने से प्रीति स्फुट होती है। ये दोनों ब्रह्म-जीव के समान साथ ही रहते हैं॥ २॥

नर-नारायन-सरिस सुभ्राता । जग-पालक विसेषि जन-त्राता ॥ भगति-सु-तिश्र कल करन-विभूषन । जग-हित-हेतु विमल विधु-पूषन ॥३॥

ये दोनों अचर नर-नारायण के समान भाई हैं। ये जगत के पालक और विशेष करके सब भक्तों के रखवाले हैं। भक्तिरूपिणी सुन्दर स्त्री के कानों के भुमकों के समान ये दोनों अचर सुन्दर हैं। संसार के हित के लिए ये दोनों अचर निर्मल चन्द्रमा और सूर्य के समान हैं॥ ३॥ स्वाद-तोष-सम सुगति-सुधा के। कमठ-सेष-सम धर बसुधा के॥

जन-मन-मंजु - कंज-मधुकर से। जीह-जसोमति हरि-हलधर से ॥४॥

ये मुक्तिरूपी अमृत के स्वाद आर तृप्ति के समान हैं। पृथ्वी के घारण करने के लिए ये दोनों अत्तर कच्छप और शेषजी के समान हैं। भक्तों के मन-रूपी सुन्दर कमल के लिए ये

१—समुद्र मयने पर जब उसमें से विष निकला तब, देवबाओं के प्रार्थना करने पर, शिवजी ने रामनाम जप कर उसे पान कर लिया और उससे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ बरन वह उनका भूषण हो गया।

दोनों अत्तर भौरे के समान हैं। जिह्वारूपिणी यशोदा के लिए ये दोनों अत्तर श्रीकृष्ण और बलदेवजी के समान हैं॥ ४॥

दो ० – एकु छत्र एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जाउ। तुलसी रघुवरनाम के बरन विराजत दोउ ॥३६॥ तुलसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी के नाम के दोनों अचरों में से एक (रेफ-)

छत्र के समान और दूसरा (मकार--') मुकुट-मिए के समान सब अज़रों पर विरा-जता है।। ३६॥

चौ०-समुभत सरिस नाम श्ररु नामी। प्रोति परसपर प्रभु-श्रनुगामी॥ नाम रूप दुइ ईस-उपाधी । श्रकथ श्रनादि सुसामुभि साधी॥१॥

समभते में नाम और नामी (नामवाला) दोनों समान हैं। इन दोनों की प्रीति स्वामी श्रीर सेवक की परस्पर प्रीति जैसी है। नाम श्रीर रूप ये दोनों परमेश्वर की जपाधियाँ हैं। ये दोनों अकथनीय और अनादि हैं, इसे ज्ञानी ही सममते हैं ॥ १ ॥

का बड़ छोट कहत श्रपराधू। सुनि ग्रनि भेद समुभिहिह साधू॥ देखि ऋषं नाम श्राधीना । रूप-ग्यान नहि नाम विहीना ॥२॥

नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा—इसके कहने में बड़ा दोष है। इनके भेद को सुनकर साधु लोग समक लेंगे। वे देखेंगे कि रूप नाम के अधीन है। क्योंकि रूप का झान नाम के बिना नहीं हो सकता॥२॥

नाम बिनु जाने। करतल-गत न परिहें पहिचाने॥ रूप-बिसेष सुमिरिय नामु रूप बिनु देखें। श्रावत हृदय सनेह बिसेखें॥३॥

नाम के बिना जाने हाथ पर रक्खी हुई चीज केवल रूप से ही नहीं पहचानी जा सकती। रूप के बिना देखे हुए भी नाम का स्मरण करने से हृदय में अधिक प्रीति बढ़ती है॥३॥

नाम-रूप-गति अकथ कद्दानी । समुभत सुखद न परति बलानी ॥ श्रयुन संयुन बिच नाम सुसाखी । उभय-प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥४॥

नाम और रूप की गति की कथा अकंगनीय है। यह सममने में तो सुखद है पर क्सानी नहीं जा सकती। निर्मुण और सगुण के भेद समकाने के लिए बीच में नाम ही अच्छा साची है। दोनों की बातें सममाने के लिए यह बढ़ा चतुर दुआविया है।। ४॥

ئى رىكاھىد

दो ०--राम-नाम-मनि-दीप धरु जीह-देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहेरहुँ जों चाहिस उँजिम्रार ॥३७॥ वुलसीदासजी कहते हैं कि जो तुम बाहर श्रीर भीतर दोनों जगह उजाला करना चाहते हो तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम-नाम-रूपी मिए का, कभी न बुक्तनेवाला, दोपक रक्सो ॥ ३७॥

चौ०—नाम जीह जपि जागिहँ जागी। बिरित विरंचि-प्रपंच-बियोगी॥ ब्रह्मसुखिह श्रनुभविहँ श्रनुपा। श्रकथ श्रनामय नाम न रूपा॥१॥

योगी जन जीम से नाम के। जप कर जागते हैं अर्थात् उनकी आँखें खुल जाती हैं, वे ईश्वर के। पहचानते हैं। और ब्रह्मा के प्रपञ्च अर्थात् संसार से उन्हें उदासीनता और वैराग्य हो जाता है। वे उस अनुपम ब्रह्म-सुख का अनुभव करते हैं जो अकथनीय, व्याधिरहित तथा विना नाम और रूप का है।। १।।

जाना चहृहि गृढ़-गति जेऊ। नाम जीह जिप जानिह तेऊ॥ साधक नाम जपिह लउ लाए। होहिंसिद्ध श्रनिमादिक पाए॥२॥

जो लोग मोच-मार्ग की गुप्त गित को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीम से जप के ही उसे जानते हैं। साधक जन लौ लगा कर राम-नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ पाकर सिद्ध हो जाते हैं।। २।।

जपिं नामु जन श्रारत भारी। मिटिह कुसंकट होहिँ सुखारी॥ रामभगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ श्रनघ उदारा॥३॥

अत्यन्त दुखी लोग यदि नाम के जपते हैं, तो उनके संकट (दु:ख) मिट जाते हैं श्रीर वे सुखी होते हैं। संसार में राम के भक्त चार प्रकार के हैं। श्रशीत जिज्ञासु—ईश्वर के जानने की इच्छा रखनेवाला, श्रशी—किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ईश्वर का स्मरण करनेवाला, श्रात—किसी दु:ख में फँस कर ईश्वर को याद करनेवाला, श्रीर ज्ञानी—ईश्वर को जान कर भजनेवाला। चारों ही पुण्यात्मा, पापहीन श्रीर उदार (श्रच्छे) हैं।।३।।

चहुँ चतुर कहुँ नाम श्रधारा । ग्यानी प्रभुहि विसेषि पियारा ॥ चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम-प्रभाऊ । कलि विसेषि नहिँ श्रान उपाऊ॥४॥

चारों चतुर भक्तों की नाम का आधार है। पर प्रभु की ज्ञानी भक्त बहुत प्यारा है। यों तो चारों युगों श्रीर चारों वेदों में नाम की महिमा गाई गई है, परन्तु कित्युग में विशेषकर नाम की छोड़कर श्रीर कोई उपाय नहीं है।। ४।।

दो०-सक्तल-कामना-हीन जे रामं-भगति-रस-लीन।

नाम सुप्रेम-पियूष-हृद तिनहुँ किए मन मीन ॥३८॥

जिनको किसी बात की इच्छा नहीं है और जो राम की भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी राम-नाम-रूपी सुन्दर प्रेम के अमृत-कुण्ड में अपने मन के। मछली-सा बना रक्खा है।। ३८॥

चै।०-श्रग्रन संग्रन दुइ ब्रह्म-सरूपा । श्रक्य श्रगाध श्रनादि श्रनूपा ॥ मारे मत बड़ नामु दुहूँ ते । किय जेहि जुग निज बस निज बूते ॥१॥

निर्गुण और सगुण ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये अकथनीय, अश्वाह, अनादि और अनुपम हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि मेरी सम्मति में इन दोनों से नाम बड़ा है क्योंकि इसने अपने बल से सगुण और निर्गुण दोनों के। अपने वश में कर रक्खा है।। १।।

प्रौढ़ि सुजन जिन जानिहाँ जन की। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥ एकु दारुगत देखिन्र एकू। पावक-सम जुग-ब्रह्म-बिबेकू॥२॥

इसे सुजन (इस) जन की प्रौदि (प्रौदोक्ति) न सममं। मैं अपने मन का विश्वास प्रीति श्रौर रुचि कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का विचार अग्नि के समान है। एक श्रग्नि तो लकड़ी के भीतर ज्याप्त रहती है श्रौर दूसरी बाहर दिखाई देती है। (भीतर की श्राग्नि के तुल्य निगुण श्रौर बाहर की श्रग्नि के तुल्य सगुण है; दोनों ब्रह्म के श्रव्यक्त श्रौर ज्यक्त स्वरूप हैं)।। २॥

उभय श्रगम जुग सुगम नाम तेँ। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तेँ॥ व्यापकु एकु ब्रह्म श्रविनासी। सत चेतन-घन श्रानँद रासी॥३॥

ब्रह्म के दोनों (सगुण श्रीर निर्गुण) भेदों के साधन कठिन हैं। परन्तु नाम से देानें सुगम हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म श्रीर सगुण राम इन दोनों से मैंने नाम के बढ़ा कहा है। यद्यपि ब्रह्म एक, श्रविनाशी, सिवदानन्द धन (सत् चित्र श्रानन्द की धनी राशि) श्रीर सर्व- व्यापक है।। ३।।

श्रस प्रभु हृदय श्रळत श्रविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ नाम-निरूपन नाम-जतन तेँ । सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तेँ ॥ १॥

श्रीर वह ऐसा शुद्ध श्रीर निविकार ब्रह्म सबके हृदय में विराजमान है; पर तो भी जगत के सब जीव, दीन श्रीर दुखी हैं। बात यह है कि देह को अपना मान कर संसारी जालों में फँसा हुआ जीव अपने भीतर ब्रह्म को नहीं पहचानता। यदि उसे पहचान ले और ब्रह्मज्ञानी हो जाय तो उसको कभी दुःख न हो। सदा आनन्द ही आनन्द में रहे। नाम का ध्यान या चिन्तन करने पर श्रीर नाम का यत्न करने (जपने) पर वह प्रभु वैसे ही प्रकट होता है, जैसे रत्न बेचने पर उसका मूल्य (जो मानो उसके भीतर छिपा-सा रहता है) सामने आ जाता है।। ४।।

दें। - निरगुन तेँ एहि भाँति बड नाम-प्रभाउ श्रपार ।

कहउँ नामु बड राम तेँ निज-विचार-श्रनुसार ॥३६॥

इस प्रकार निर्मुण से नाम का प्रभाव अपार और बढ़ा है। मैं अपने क्विनर के अनु-सार कहता हूँ कि नाम राम से भी बढ़ा है॥ ३९॥ चै। ० – राम भगत-हित नर तनु धारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ नामु सप्रेम जपत अन्यासा । भगत होहिँ मुद-मंगल-बासा ॥१॥

रामचन्द्रजी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य-शरीर घारण करके श्रीर संकट सह कर साधुश्रों के। सुखी किया किन्तु जो भक्त प्रेम से राम-नाम का जप करते हैं वे सहज में ही श्रानन्द-मङ्गल के घर हो जाते हैं॥१॥

राम एक तापस-तिय तारी। नाम कोटि-खल-कुमित सुधारी॥ रिषि-हित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन-सुत कीन्ह बिबाकी॥२॥

राम ने एक ही ऋषिपत्नी श्रहल्या तारी, परन्तु नाम ने करोड़ें दुष्टों की कुबुद्धि के सुवारा। राम ने विश्वामित्र ऋषि के हित के लिए ताड़का का, उसके साथियों श्रीर पुत्र के सहित, श्रंत किया।। २।।

सिहत दोष-दुख दास-दुरासा । दलइ नामु जिमि रिब निसि नासा ॥ भंजेउ राम श्रापु भव-चापू । भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू ॥३॥

परन्तु भक्तों की दोष और दुःख सहित दुराशा के। नाम ऐसे दूर कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता है। राम ने आप भव (शिव) का धनुष तोड़ा, परन्तु नाम का भताप भव (संसार) के सब भयों के। दूर कर देनेवाला है।। ३।।

दंडकबन प्रभु कीन्ह सोहावन । जन-मन श्रमित नाम किये पावन ॥ निसिचर-निकर दले रघुनंदन । नामु सकल-कलि-कलुष-निकंदन॥४॥

प्रभु राम ने दण्डक वन की पवित्र किया, परन्तु नाम ने अनेक भक्तों के मनें। की पवित्र कर दिया। रामचन्द्र ने राक्तसों के समूह की नष्ट किया, परन्तु नाम किलयुग के सारे पापों का नाश करनेवाला है। ।। ।।

दो०-सबरी गीध सुसेवकिन सुगति दीन्हि रघुनाथ।

नाम उधारे श्रमित खल बेद-विदित गुन-गाथ ॥४०॥

रामचन्द्र ने शबरी, १ गीघ १ त्रादि सेवकों (भक्तों) के मुक्ति दी, परन्तु नाम ने श्रन-गिनत दुष्टों को उबार लिया। यह नाम के गुन की कथा वेद में विदित (लिखी हुई) है।।४०॥

चौ०-राम सुकंठ विभीषन दोंऊ। राखे सरन जान सब कोऊ॥ नाम गरीब श्रनेक नेवाजे। लोक बेद बर बिरद बिर्गजे॥१॥ सब कोई जानता है कि राम ने सुमीव और विभीषण के अपनी शरण में रक्खा। पर लोक और बेंद में यह विरद (यश) विराजमान है कि नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है।। १।।

राम भालु-कपि-कटकु बटोरा । सेतु-हेतु स्रम कीन्ह न थारा ॥ नाम लेत भव-सिन्धु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥२॥

राम ने भालुओं श्रौर बन्दरों की सेना बटारी श्रौर समुद्र में पुल बाँघने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया। पर नाम के लेते ही संसाररूपी समुद्र सूख जाता है (श्रौर लोग श्रना-यास पार हो जाते हैं)। हे सज्जनो, मन में विचार कीजिए कि राम बड़े हैं या नाम॥ २॥

राम स-कुल रन रावनु मारा । सीय-सहित निज पुर पग्र धारा ॥ राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥३॥ राम ने कुटुम्ब-सहित रावण के। युद्ध में मारा और तब वे सीता-सहित अयोध्या.के। लीटे। राजा राम हैं, उनकी राजधानी अयोध्या है; जिसके गुण देवता और मुनि सन्दर वाणी

से गाते हैं॥३॥

सेवक सुमिरत नामु स-प्रोती। बिनु स्नम प्रबल मोहदलु जीती॥ फिरत सनेह-मगन सुख श्रपनें। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥४॥

पर नाम के प्रेमपूर्वक स्मरण करते ही सेवक भक्त श्रज्ञान के सारे प्रवत्त दल की बिना परिश्रम के जीत लेता है और प्रेम में मगन होकर अपने सुख में विचरता है। नाम के प्रसाद से उसे सपने में भी कोई सोच (चिन्ता) नहीं होता॥ ४॥

दो ० – ब्रह्म राम तेँ नामु बड़ बर-दायक-बर-दानि।

रामचरित सत-काटि महँ लिय महेस जिय जानि ॥४१॥

ब्रह्म और राम से नाम बड़ा है। यह वर देनेवाले देवताओं के। भी वर देनेवाला है। सौ करोड़ या सौ प्रकार के रामचरित में से शिवजी ने इसे ('राम' नाम के) मन में ऐसा ही जान लिया है।। ४१।।

चै। नाम-प्रसाद संभु श्रविनासी। साजु श्रमंगल मंगल-रासी॥

सुक सनकादि सिद्ध-मुनि-जोगी। नाम-प्रसाद ब्रह्म-सुख-भोगी॥१॥

नाम के ही प्रताप से शिवजी श्रविनाशी हैं श्रौर देखने में श्रमङ्गल (बुरा) भेस होने पर भी मङ्गल के समूह (मङ्गलमय) हैं। शुक्र श्रौर सनक श्रादि सिद्ध, सुनि योगीजन नाम के ही प्रभाव से ब्रह्मानन्द के भोग करनेवाले (श्रिधकारी) बने हैं।। १॥

नारद जानेउ नाम-प्रतापू । जग-प्रिय इरि हरि-हर-प्रिय श्रापू ॥ नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगतिसरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥ नाम की महिमा नारदजी ने जानी है। क्योंकि हरि (विष्णु) सारे संसार के। प्यारे हैं और हिर और हर दोनों को नारद मुनि प्यारे हैं। नाम के जपने से भगवान प्रह्लाद पर प्रसन्त हुए और वे सारे भक्तों के शिरोमिण हो गये॥ २॥

ध्रुव स-गलानि जपेउ हरि-नाऊँ । पाएउ श्रवल श्रनूपम ठाऊँ ॥ सुमिरि पवनसुत पावन नामृ । श्रपने बस करि राखे रामृ ॥३॥

ध्रुवजी ने, सौतेली मा के वचनों से ग्लानि होने पर, नाम को जपा श्रौर श्रचल (स्थिर) तथा उपमारहित स्थान पाया। हनुमान्जी ने पवित्र नाम को जप कर राम के श्रपने वश में कर रक्का।। ३।।

श्रपत श्रजामिल गज गनिकाऊ । भये मुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ ॥ कहउँ कहाँ लगि नाम-बड़ाई । रामु न सकहिँ नाम-गुन गाई ॥४॥

पतित अजामिल, राज४ और गिएका भी भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गये। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी अपने नाम के गुणों को नहीं गा सकते।।।।।

दो०-नामु राम को कल्पतरु कलि कल्यान-निवासु । जो सुमिरत भये भाँग ते तुलसा तुलसीदासु ॥४२॥

राम-नाम का कल्पवृत्त किलयुग में सब भलाइयों का घर है जिसके स्मरण करने से भौग ऐसे तुलसीदास तुलसी का वृत्त हो गये॥ ४२॥

१—प्रह्लाद ने श्रपने पिता के घोर िरोध के सहकर भी हिर का नाम जपना नहीं छे। इत में भगवान ने उनका उद्धार किया और उनके सारे कहों के। दूर कर उन्हें परम पद दिया।

२—राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी से श्रुव उत्पन्न हुए थे। पर राजा का स्नेह छे। रानी पर ऋधिक था। एक वेर श्रुव ऋपने पिता की गोदी में जा बैठे जब कि वे छोटी रानी के पास बैठे हुए थे। रानी ने श्रुव को गोदी से उतार लिया और कहा कि यदि तुम मेरी के। ख से उत्पन्न हुए होते तो इस गोद में बैठने के ऋधिकारी थे। इस पर श्रुव को बड़ी ग्लानि ऋाई और वे घरद्वार छोड़ कर जङ्गल में चले गये और वहाँ घोर तपस्या करके मगवद्मां के के ऋधिकारी हुए।

र—अजामिल बड़ा पानी था। उसके एक लड़का था जिसका नाम उसने साधुआों के उपदेश से नारायण रक्खां। मरते समय अजामिल ने अपने लड़के का, उसका नाम लेकर, पुकारा। इस नाम लेने ही से उसके पाप दूर हो गये और उसे परम गति प्राप्त हुई।

४—एक बेर ग्राह श्रीर गज में घोर युद्ध हुश्रा। श्रंत में गज हारना ही चाहता था कि उसने भगवान की, नाम लेकर, पुकारा। भगवान ने तुरंत उसकी सहायता की श्रीर उसे बचा लिया।

५—पिंगला नाम की एक गियाका थी। एक बेर उसे ज्ञान हुआ कि मैं सज धजकर पुरुषों का धन हरण करने में जितना समय लगाती हूँ उतने में यदि भगवान का नाम जपती तो मेरा उद्धार हो जाता। बस फिर क्या था। उसने अपना समय भगवद्भजन में सगाया और श्रंत में परम-पद पाया।

चौ० - चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका । भये नाम जिप जीव बिसोका ॥ बेद-पुरान-संत-मत एहू । सकल-सुकृत-फल राम-सनेहू ॥१॥ चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम को जप कर लोग शोक-र्राहत हो गये। वेद, पुराण और सन्तों का यह मत है कि सारे पुण्यों का फल रामचन्द्रजी में भिक्त होना है ॥१॥

ध्यानु प्रथम-जुग मख-बिधि दूजे। द्वापर परितोषन प्रभु पूजे॥ किल केवल मल-मूल-मलीना। पाप-पर्यानिधि जन-मन-मीना॥२॥

प्रथम (सत्य) युग में ध्यान से, दूसरे (त्रता) में यज्ञ करने से और द्वापर में पृजा करने से इश्वर प्रसन्त होते हैं। पर किलयुग केवल मल की जड़ और मिलन है। पाप के समुद्र में मनुष्यों का मन मछली के समान रहता है।। २।।

नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ रामनाम कलि श्रभिमतदाता । हित परलेकि लोक पितुमाता ॥३॥

इस कराल काल में नाम कल्पवृत्त है। उसका स्मरण करने से संसार के सब जाल (दु:ख) शान्त हो जाते है। राम का नाम कलियुग में सारे मनेारथों का देनेवाला है। यह इस लोक में माता पिता के समान है और परलोक में भी हित करता है।। ३।।

निहँ किल करम न भगतिविषेकू। राम-नाम श्रवलम्बन एकू॥ कालनेमि किल कपटनिधानू। नाम सुमित समरथ हनुमानू॥४॥

कित्युग में न कर्म, न भक्ति और न ज्ञान है। (केवल) राम-नाम का ही एक सहारा है। कपट की खान किल कालनेमि दैत्य है, जिसके मारने के लिए राम का नाम बुद्धिमान् और समर्थ हनुमान् के समान है।। ४॥

दो०-राम नाम नरकेसरी कनककिसपु कलिकालु।

जापक जन प्रहुलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु ॥४३॥

नृसिह-रूपी राम नाम देवतों को दुःख देनेवाले हिरण्यकशिपु-रूपी<sup>र</sup> कलिकाल के। नष्ट कर प्रह्लाद के समान नाम जपनेवाले भक्तों की रज्ञा करता है।। ४३।।

ची०-भाय कुभाय श्रनख श्रालसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ सुमिरि से। नाम राम-गुन गाथा। करउँ नाइ रघुनार्थाहँ माथा॥१॥ श्रच्छे भाव से, बुरे भाव से, चिढ़ (कोघ) से अथवा श्रालस्य से, किसी तरह से

नाम जपने से दसों दिशात्रों में मंगल होता है। उसी राम-नाम का स्मरण करके, रामचन्द्रजी को सिर नवा कर, राम के गुणों की गाथा रचता हूँ ॥१॥

मे।रि सुधारिहि से। सब भाँती । जासु कृपा निहँ कृपा श्रघाती ॥ राम सुस्वामि कुसेवकु मे। से। । निज दिसि देखि दयानिधि पोसे। ॥२॥

वह मेरी कथा को सब तरह सुधार दंगे। उनकी कृपा कृपा करने से कभी नहीं श्राधाती। राम से अच्छे स्वामी श्रीर मुक्त सा बुरा सेवक! हे दर्यानिधान! अफनी श्रोर देखकर मेरा पालन करो॥ २॥

लेकिहुँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय सुनत पहिचानत प्रोती॥ गनी गरीब प्राम नर नागर। पंडित मृह मलीन उजामर॥३॥

लेक और वेद में अच्छे स्वामी की रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही अपने सेवक की प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी और निर्धन, गँवार और चतुर, पिडत और मूर्ख, मिलन और उजला ॥ ३॥

सुकवि कुकवि निज-मति-श्रनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी॥ साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस-श्रंस-भव परमकृपाला ॥४॥

सुकिव त्रोर कुकिव, सब स्री-पुरुष श्रपनी श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार राजा की स्तुति करते हैं। राजा साधु, चतुर श्रीर सुशील होता है। उसमें ईश्वर का श्रंश रहता है श्रीर वह बढ़ी दयालु होता है।। ४।।

सुनि सनमानिह सबिह सुबानी । भनिति भगित नित गित पहिचानी ॥ यह प्राकृत-महिपाल-सुभाऊ । जानि-सिरोमिन कोसलराऊ ॥४॥ रीभत राम सनेह निसोतें । को जग भंद मिलनमित मो तें ॥६॥

राजा सबके कथन की सुनकर उनकी भक्ति, नम्रता और गित की पहचान कर, मीठी वाणी से सबका सम्मान करता है। साधारण राजाओं का जब यह स्वभाव है तब रामचन्द्रजी तो ज्ञानियों (समभदारों) के श्विरोमिण हैं।। ५।। राम तो शुद्ध स्नेह से रीम जाते हैं। सुम-सा मूर्ख और मिलनमित जग में और कौन है ? अर्थात् कोई नहीं।। ६।।

दो०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिँ राम कृपालु। उपल किये जलजान जेहिँ सचिव सुमति कपि भालु॥४४॥

पर मुफ दुष्ट सेवक की प्रीति और किच को कृपालु रामचन्द्रजी अवश्य पूरा करेंगे। क्योंकि उन्होंने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया और रीछ-बन्दरों को अपना बुद्धिमान् मन्त्री बना बिया।। ४४॥

हैं। हुँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास । साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ॥४४॥

मैं भी कहलाता हूँ और सारा जगत् कहता है और इस हँसी को रामचन्द्रजी सहते हैं कि सीतानाथ जैसे स्वामी का सेवक तुलसीदास ऐसा मतुष्य है।। ४५।।

चौ०-म्राति बिड मोरि ढिठाई खोरी। सुनि म्रघ नरकहु नाक सिकारी॥ समुभि सहम मोहि म्रपडर म्रपने। सो सुधि राम कीन्ह नहि सपने॥१॥

ऐसे बड़े स्वामी का मैं अपने को सेवक सममता हूँ—यह मेरी बड़ी ही ढिठाई और होष है। मेरे पापों को सुनकर नरक भी नाक सिके। ड़ेगा। यह समभ कर मैं अपनी ढिठाई पर सहम रहा हूँ। पर रामचन्द्रजी को इस बात का स्वप्न में भी ध्यान नहीं हुआ।। १।।

सुनि श्रवलेाकि सुचित चल चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ कहत नसाइ होइ हिय नीकी । रीभत राम जानि जन-जी की ॥२॥

सुन कर, देखकर और चित्त में विचार कर मेरी ऐसी (तुच्छ) भक्ति और बुद्धि को भी स्वामी ने सराहा। वह भक्ति कहने से नष्ट होती है, उसका हृदय में ही रहना अच्छा है क्योंकि राम दास के हृदय की ही भक्ति पर प्रसन्न होते हैं ॥ २ ॥

रहित न प्रभुचित चूक किये की । करत सुरित सयबार हिये की ॥ जेहि श्रघ बधेउ ब्याध जिमि बाली । फिर सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥३॥

भक्त जनों से बनी भूल-चूक रामचन्द्रजी के चित्त में नहीं रहती। वे उनके हृदय की भिक्त को सौ बार स्मरण करते हैं। जिस अपराध से रामचन्द्रजी ने व्याध की तरह बाली को मारा था, वहीं कुचाल फिर सुप्रीव चला।। ३॥

सोइ करतृति बिभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी॥ ते भरतहि भेँटत सनमाने। राज सभा रचुबीर बखाने ॥४॥

वही बुराई फिर विभीषण ने भी की। पर उन बातों की श्रोर रामचन्द्रजी ने स्वप्न में भी नहीं देखा। भरतजी से मिलने पर रामचन्द्रजी ने उन दोनों का सम्मान किया श्रोर राजसभा में उनके गुणों का बखान किया॥ ४॥

दो०-प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय श्रापु समान । तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥४६॥ रामचन्द्रजो तो वृज्ञ के नीचे और बन्दर डाली पर! अर्थात् रामचन्द्रजी तो मूक्ति

१--किष्किन्धा-काग्रह देखो।

चारी मनुष्य श्रोर बन्दर शास्ता-मृग ! तो भी उन्होंने वानरों को श्रपने समान बना लिया। तुलसोदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी के समान शील-निधान स्वामी कहीं नहीं है ॥ ४६॥

राम निकाई रावरी हैं सबही की नीक। जी यह साँची हैं सदा तो नीकों तुलसी क ॥४७॥

हे रामचन्द्रजी ! श्रापकी श्रच्छाई सबको श्रच्छी है और यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी यह बात सदा श्रच्छी ही रहेगी ॥ ४७ ॥

एहि बिधि निज ग्रन देाष किह सबिह बहुरि सिर नाइ। बरनउँ रघुबर-बिसद-जसु सुनि किलके जुष नसाइ॥४८॥

इस भाँति अपने गुण और दोष कहकर और सबको फिर प्रणाम करके मैं रामचन्द्रजी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ—जिसे सुनने से कलियुग के दोष नष्ट होते हैं॥ ४८॥

चै। -जागवलिक जे। कथा साहाई। भरद्वाज मुनिवरिह सुनाई॥ कहिहुउँ साइ संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी॥१॥

जो सुहावनी कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने मुनिवर भरद्वाजजी का सुनाई थी उसी संवाद को मैं बखान कर कहुँगा। सब सज्जन सुखपूर्वक सुनो॥ १॥

संभु कीन्ह यह चरित सोहावा। बहुरि कृपा करि उमहिँ सुनावा॥ सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। रामभगति श्रिधिकारी चीन्हा॥२॥

पहले यह राम-चरित शिवजी ने बनाया और फिर कृपा करके पार्वती की सुनाया था। वही चरित, शिवजी ने, रामभक्ति का अधिकारी समस्तकर कागभुशुण्ड की दिया॥ २॥

तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ ते स्रोता बकता समसीला । समदरसी जानहिँ हरिलीला ॥३॥

उस कागभुशुंड से याज्ञवल्क्यजी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भरद्वाजजी को सुनाया। ये दोनों वक्ता (कहनेवाले) और श्रोता (सुननेवाले) समान स्वभाववाले और समदर्शी थे और हरि की लीलाओं के। जानते थे॥ ३॥

जानहिँ तीनि काल निजग्याना। कर-तल-गत श्रामलक समाना॥ श्रउरउ जे हरिभगत सुजाना। कहहिँ सुनहिँ समुभर्हिं विधि नाना॥४॥

हाथ पर रक्खे हुए आँवले के फल के समान वे तीनों काल की बातों के। अपने झान से जानते थे। और भी जे। अनेक चतुर भक्त हैं वे इस चरित्र के। तरह तरह से कहते, सुनते और सममते हैं कि शा

दो०-पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत।
समुभी निह तिस बालपन तब श्रित रहेउँ श्रिचेत ॥४६॥
मैंने वही कथा अपने गुरु से श्रुकरक्षेत्र में सुनी थी। परन्तु तब बालकपन के कारण सुने कुछ भी झान न था, इसिक्ट उसे असी भांति मैंने नहीं समका॥ ४९॥

स्त्रीता बकता ग्यान-विधि कथा राम की मूड।
किम समुक्तउँ मैं जीव जड़ किल-मल-ग्रसित बिमूढ ॥४०॥
राम की कथा बड़ी ही गृढ़ है—इसके लिए वक्ता और श्रोता दोनों पूरे जानी होने
चाहिर । किलयुग के दोषों में फँसा हुआ मैं मूर्ख जीव उसके कैसे समक सकता हूँ॥४०॥
ची०—तदिप कही गुरु बारहिँ बारा । समुिक परी कह्य मित श्रनुसारा॥

भाषाबद्ध करव में सोई। मारे मन प्रदोध जेहि होई ॥१॥ तो भी गुरुजी के बार बार कहने से अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समक में आई। इसी को मैं भाषा में कहता हूँ जिससे मेरे मन में संतोष हो॥१॥

जस कब्रु बुधि-बिबेक-बल मेरें। तस किहहउँ हिय हरि के प्रेरें॥ निज-सन्देह-मोह-भ्रम-हरनी। करउँ कथा भव-सरिता तरनी॥२॥

जैसा कुछ सुमें बुद्धि और झान का बल है, उसी के अनुसार में, ईश्वर की पेरणा से कहूँगा। में अपने संदेह, अझान और अम को इरनेवाली कथा कहता हूँ। वह संसार-रूपी सरिता (नदी) के लिए नाव के समान है।। २।।

बुध-बिस्नाम सकल जन-रंजनि । रामकथा कलि-कलुष-बिभंजनि ॥ रामकथा कलि-पन्नम-भरनी । पुनि बिबेक-पावक कहुँ श्ररनी ॥३॥

रामकका पण्डितों के सिए विशास दैनेसाकी, सब मतुष्यां के मन के त्रसम करनेवाली खोर किस्युग की बुराइयों के दूर कस्मेवाली है। रासकथा किस्युग-रूमी साँप के सिए अरनी नचत्र के समान है, जिसमें कसो जल से सर्प नष्ट होते हैं, और ज्ञान-रूपी चान्नि उत्पन्न करने के सिए सकड़ी के समान है ॥ ३ ॥

रामकथा कलि कामद गाई। सुजन-सजीवनि-मूरि से हाई॥ स्रोइ वसुधातन सुधातरंगिनि। भयभंजनि श्रम-भेक-अुशंगिनि॥४॥ राम-कथा कलिक्षुत्र में कामवेनु (माय) के समान है और सक्त्रनों के लिए सुन्दर सजीवन मूरि अस्त है। इस कथा के प्रम्में पर अस्त की नदी सममना चाहिए। यह भय को कूर करनेवाली और स्टिक्ट्सी नैंडक के स्वाने के सिए नागिन के समान है॥४॥

१--- केर्ड केर्ड टीकाकार भरवा का अर्थ 'धपड़' भी करते हैं।

श्रसुर-सेन-सम नरक-निकंदिनि । साधु-विबुध-कुल-हित गिरि-नंदिनि ॥ संत-समाज-पयोधि-रमा सी । विस्व-भार-भर श्रचल छमा सी ॥४॥

यह राज्ञें की सेना के समान नरक के। नारा करनेवाली पिण्डतजनें। के समूह के लिए पर्वतनिन्दिनी तुर्गा के समान है। यह सन्तसमाज-रूपी समुद्र में उत्पन्न लक्ष्मी है और सारे संसार के भार के। धारण करनेवाली पृथ्वी के समान श्रचल है।। ५।।

जम-गन-मुँह-मिस जग जमुना सी। जीवन-मुकुति-हेतु जनु कासी॥ रामहिँ प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलिसदास-हित हिय हुलसी सी॥६॥

यमराज के गए के मुख पर स्थाही लगाने के लिए यह संसार में यमुना के समान है। जीवनमुक्ति के लिए मानो यह काशी ही है। रामचन्द्रजी को तुलसी के समान वह प्यारी है। तुलसीदास के लिए हुलसी (तुलसीदासजी की माता का नाम है) के समान जी से हित करनेवाली है।। ६।।

सिविप्रिय मेकल-सेल-सुता सी। सकल-सिद्धि-सुख - संपित-रासी॥ सद-गुन-सुर-गन-श्रंब श्रदिति सी। रघुबर-भगति-प्रेम परिमिति सी॥७॥

यह रामकथा शिवजी की नर्भदा नदी के समान प्यारी है। सब सिद्धि-सुख और सम्पत्ति की सान है। सुन्दर गुण्रूपी देवताओं के लिए वह उनकी माता अदिति के समान है और रामकद्भजी की मिक और प्रेम की सीमा सी है।। ७।।

**दो∙-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु ।** 

कुल्सी सुभग सनेह बन सिय-रघुबीर-विहार ॥५१॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि राम-कथा (चित्रकूट की) मंदाकिनी है और निर्मल चित्र चित्रकूट पर्वत है, उसमें सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें सीतारामजी विहार करते हैं॥ ५१॥ चौ०-राम-चरित-चितामनि चारू। संत-सुमित-तिश्र सुभग सिँगारू॥

जगमंगल गुन-श्राम राम के। दानि मुक्कति धन धरम धाम के ॥१॥

रामचन्द्रजी का चरित सुन्दर चिन्तामणि के समान है और सन्तों की सुबुद्धि-रूपिणी स्त्री का सुन्दर शृङ्गार है। रामचन्द्रजी के गुणें के समृह जगत् का कल्यास करनेवाले और मोच, घन, धर्म तथा परमधाम के देनेवाले हैं॥ १॥

सदगुरु ग्यान बिराग जाग के। बिबुधबेंद भव भीम रोग के॥ जननि-जनक सिय-राम-प्रेम के। बीज सकल बत-धरम-नेम के॥२॥

१—पुराकों में सिसा है कि यमुना सूर्य की पुत्री है और वमराज पुत्र । यमुना ने नर पा क्रिका है कि जो मुक्तमें क्लान करे उसे वक्कूब बस्ट न दे कहें ।

ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए रामचरित सद्-गुरु और संसार-रूपी भयदूर रोग के लिए अश्विनीकुमार वैद्य हैं। यह सीताराम में प्रेम के लिए माता पिता और सारे क्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं।। २॥

समन पाप-सन्ताप-स्नेक के। प्रिय पालक पर-लेक लेक के॥ सचिव सुभट भूपतिविचार के। क्रुम्भज लोभ-उदिध श्रपार के॥३॥

पाप, संताप और शोक को शान्त करनेवाले और इस लोक तथा परलोक दोनों को प्यार से पालन करनेवाले हैं। विचार-रूपी राजा के चतुर मन्त्री और लोम-रूपी अपार समुद्र के लिए अगस्त्य मुनि हैं॥ ३॥

काम-कोइ-कलि-मल-करि-गन के। केहरि-सावक जन-मन-बन के॥ श्रातिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद घन दारिद दबारि के॥४॥

साधुसन्तों के बन-स्मी वन में दाम, क्रोध और कित्रमुग के दोष-समी हाशियों के लिए रामचन्द्र के गुरा सिंह के बका हैं। महादेवजी के लिए बहुत ही प्रिय और पूल्य अतिथि और दरिहरूपी बन की अनिन के लिए कामना पूर्ण करनेवाले मेप हैं ॥ ৮-॥

मंत्र-महा-मिन विषयच्याल के। मेटत कठिन कुत्रंक भाल के॥ इरन मोहतम दिनकर-कर से। सेक्क-सालि-पाल जलधर से॥४॥

विषय-रूपी साँप के लिए रामचन्द्रजी के गुण मन्त्र और महामणि तथा जलाट में है लिखे हुए बुरे कर्मों के फल मेंटनेवाले हैं। अज्ञान-रूपी अन्यकार के दूर करने के सूर्य की किरण और सेक्क-रूपी घानों की रक्षा के लिए मेघ हैं॥ ५॥

श्रमिमत-दानि देव-तरु वर से। सेवत सुलम सुखद हरि-हर से॥ सुकबि-सरद-नभ-मन उडुगन से। राम-भनत-जन-जीवन-धन से॥६॥

सारे मनोरयों के सिद्ध करने के लिए रामचन्द्र के चरित श्रेष्ठ कल्पतर और सेवा करते ही हरिन्हर की तरह सुझम और सुख देवेवाले हैं। सुकविरूप शरद्ऋतु के मनरूपी आकाश में तारागण के समान हैं, और राम के भक्तों के तो ये जीवन-धन ही हैं॥ ६॥

सकल सुकृतफल भूरि भोग से। जगहित निरुपिध साधु लोग से॥ सेवक-मन-मानस-मराल से। पावत गंग-तरंग-माल से॥ ७॥

सारे पुण्यों के बहुत अधिक फल-भोग के समान और जगत का हित करने के लिए मायारहित साधु सन्तों के समान हैं। भक्तों के मनरूपी मानस सरोवर में राम का चरित हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा की तरंग-माला के समान है।। ७॥ दो०-कुपथ कुतर्क कुचालि कलि कपट दंभ पाखंड।

दहृत राम-गुन-ग्राम जिमि ईंधन श्रनल प्रचंड ॥ ५२ ॥

रामचन्द्र के गुणों के समूह खोटे मार्ग, बुरे तर्क, बुरी चाल तथा किल के कपट, दंस और पाखण्ड के नारा के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंघम के लिए प्रचंड अग्नि ॥ ५२ ॥

रामचरित राकेस-कर-सरिस सुखद सब काहु।

सज्जन-कुमुद-चकार-चित हित बिसेषि वड लाहु ॥५३॥

रामचन्द्रजी का चरित चन्द्रमा की किरणों के समान सबके। श्रानन्द देनेवाला है श्रीर कुमुद और चकेर-रूपी सज्जनों के चित्त को विशेष लाभकारी श्रीर सुखदायक है।। ५३।।

चौ०-कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥

सा सब हेतु कहब में गाई। कथा-प्रबंध बिचित्र बनाई॥१॥

पार्वती ने शिवजी से जिस भाँति प्रश्न किया और शिवजी ने जिस भाँति वर्णन करके कहा, वह सब कारण में विचित्र रीति से कथा को बनाकर गाकर कहूँगा ॥ १ ॥

नेहि यह कथा सुनी नहिँ होई। जिन श्राचरज करइ सुनि सोई। कथा श्रमोकिक सुनिहँ जे ग्यानी। निहँ श्राचरज करिँ श्रस जानी॥२॥

जिन्होंने पहले कभी यह कथा न सुनी हो वे इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जान कर आश्चर्य नहीं करते कि—॥२॥

रामकथा के मिति जग नाहीँ। श्रस प्रतीति तिन्ह के मन माहीँ॥ नाना भाँति राम-श्रवतारा। रामायन सतकोटि श्रपारा ॥३॥

'रामचन्द्रजी की कथा की जगत में सीमा नहीं है', ऐसा उनके मन में विश्वास है। रामचन्द्रजी के अवतार तरह तरह के हुए हैं और उनके चरित सौ करोड़ तथा अपनर हैं ॥ ३॥ कस्यपनेद हरिचरित सोहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ करिय न संसय अस उर अनि। सुनिय कथा सादर रति मानी॥४॥

अनेक मुनियों ने रामचन्द्रजी का चरित, कल्पभेद के अनुसार, अनेक प्रकार से गाया है। यही हृद्य में विचार कर सन्देह न कीजिए और कथा का आदरपूर्वक दन्ति से सुनिए॥४॥

दों - राम श्रनंत श्रनंत एन श्रमित कथाबिस्तार ।

सुनि श्राचरजु न मानिइहिँ जिनके बिमस बिचार ॥५ ४॥

सम्बद्धी मन्द हैं स्के तथा भी मन्द हैं और स्के तथा स

विस्तार भी अपार है। जिन लोगों के शुद्ध विचार हैं वे, इस कथा की सुनकर, आश्चर्य न मानेंगे॥ ५४॥

चौ०-एहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि ग्रह-पद-पंकज-धूरी॥ पुनि सबही बिनवउँ कर जोरी। क**रना कथा** जेहि लाम ब कीरी॥१॥

इस प्रकार खारे सन्देहों को दूर करके और गुरुजी महाराज के जरएक मती की क्री को सिर पर रख कर मैं फिर हाथ जोड़ कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा रचने में कोई दोष न लगे।। १।।

सादर सिवहि नाइ म्रब माथा । बरनउँ विसद राम-ग्रन-गाथा ॥ संबत सोरह से इकतीसा । करउँ कथा हरिपद धरि सीसा ॥२॥

श्रव मैं शिवजी को सादर सिर नवा कर रामचन्द्रजी के गुणों की विमल कथा वर्णन करता हूँ। भगवान् के चरणों पर सिर रख कर मैं यह कथा संवत् १६३१ में वर्णन करता हूँ॥ २॥

नौमी भौमबार मधु मासा। श्रवधपुरीं यह चरित प्रकासा॥ जेहि दिन रामजनम स्रुति गावहिँ। तीरथ सकल तहाँ चलि श्रावहिँ॥३॥

चैत्र शुक्त की नवमी तिथि मंगलवार को यह चिरत श्रयोध्या में प्रकाशित हुआ। जिस दिन रामचन्द्रजी का जन्म होता है उस दिन, वेद कहते हैं कि, सारे तीथ श्रयोध्याजी में चले आते हैं।। ३।।

श्चसुर नाग खग नर मुनि देवा । श्राइ करहिँ रघुनायक-सेवा ॥ जनम-महोत्सव रचिहैँ सुजाना । करिहँ राम कल कीरित गाना ॥४॥

उस दिन असुर, नाग, पत्ती, मनुष्य, सुनि और देवता सब अयोध्या में आकर रघुनाथजी की सेवा करते हैं। चतुर लोग इस दिन रामचन्द्रजी का जन्मोत्सव करते हैं और उनकी सुन्दर कीति का गान करते हैं॥ ४॥

दो०-मज्जिहिँ सज्जनवृन्द बहु पावन सरजू-नीर।

जपहिँ राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ५५ ॥ अनेक सज्जन, रामनवमी के दिन, सर्यू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और सुन्दर स्यामशरीर रामचन्द्रजी का हृदय में ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं ॥ ५५ ॥

चौ०-दरस परसं मज्जन श्ररु पाना। हरइ पाप कह बेद पुराना॥ नदी पुनीत श्रमित महिमा श्रति। कहिन सकइ सारदा विमलमित॥१॥ वेद और पुराण कहते हैं कि सहकार की कार्य, जान और पान पापी की हरता है। यह नदी बड़ी ही पिवत्र है। इसकी श्रनन्त महिमा है, जिसे विमल बुद्धिवाली सरस्वती भी नहीं कह सकती ॥ १॥

राम-धाम-दा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित जगपावनि॥ चारि खानि जग जीव श्रपारा। श्रवध तजे तन नहिँ संसारा॥२॥

यह त्र्ययोध्यापुरी, रामचन्द्रजी के धाम (वैकुण्ठ) की देनेवाली त्रौर सुहावनी है। समस्त लोकों में यह पुरी जगत् को पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध है। जगत् में चार प्रकार के श्रवन्त जीव हैं। उनमें से जा प्राणी त्र्ययोध्या में शरीर त्याग करते हैं वे फिर संसार में शरीर नहीं पाते।। २।।

सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल-सिद्धि-प्रद मंगलखानी॥ बिमल कथा कर कीन्ह श्ररंभा। सुनत नसाहिँ काम मद दंभा॥३॥

इस पुरी को सब प्रकार से मनाहर, सब सिद्धियों की देनेवाली श्रौर मंगल की स्नान सममकर मैंने इस निर्मल कथा का श्रारम्भ किया है, जिसके सुनने से काम, घमंड श्रौर छल दूर हो जाते हैं ॥ ३ ॥

रामचरित-मानस एहि नामा। सुनत स्रवन पाइस्र बिस्रामा॥ मन-करि बिषय-श्रनलबन जरई। होइ सुखी जौ एहि सर परई॥४॥

इस कथा का नाम "रामचरितमानस" है, जो नाम सुनने में कानों को सुख श्रौर विश्राम देनेवाला है। मन-रूपी हाथी विषय-रूपी श्रमिन के वन में जल मरता है, परन्तु यदि वह इस रामचरितमानस सरोवर में श्रा पड़े तो सुखी हो जाता है।। ४।।

रामचरित-मानस मुनिभावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ त्रिबिध-दोष-दुख-दारिद-दावन । कलिकुचालि कलि-कलुष-नसावन ॥४॥

मुनियों को त्रिय, पितत्र श्रीर सुहावने इस रामचरितमानस-रूपी सरीवर को शिवजी ने बनाया है। यह तीनों प्रकार के पाप, दु:ख श्रीर दरिद्रता को नष्ट करनेवाला है तथा किलयुग की बुराइयों श्रीर सब पापों को दूर करता है। । ।।

रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा॥ तार्ते रामचरित - मानस बर। धरेउ नाम हिय हेरि हरिष हर॥६॥ कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥७॥

इसके। रचकर शिवजी ने अपने मन में रक्सा और मुश्रवसर पाकर उन्होंने पावतीजी के। सुनाया। इसी से शिवजी ने खूब सोच सममकर और प्रसन्न होकर मुन्दर इसका नाम 'रामचरितमानस" रक्सा ॥६॥ मैं उसी मुखदायक और मुन्दर कथा के। कहता हूँ। है सज्जनो, आदरपूर्वक जी लगा कर इसे मुने।॥ ७॥

दो०—जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु। श्रब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा-वृषकेतु॥४६॥

रामचरितमानस का यश जिस प्रकार हुआ और जगत् में जिस कारण इसका प्रचार हुआ वही सब कथा मैं, शिवजी और पार्वतीजी का स्मरण करके, कहता हूँ॥ ५६॥

चौ०-संभुप्रसाद सुमित हिश्रँ हुलसी । रामचिरत-मानस किन तुलसी ॥ करइ मनोहर मित श्रनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥१॥

शिवजो की कृपा से मेरे हृदय में सुमित का प्रकाश हुआ, जिससे मैं तुलसीदास इस रामचिरतमानस का किव हुआ। इसे तुलसीदास बुद्धि के अनुसार तो मनोहर ही बनाता है, सज्जन उसे जी से सुन कर सुधार लें ॥ १॥

सुमित भूमि थल हृदय श्रगाधू। बेद पुरान उदिध घन साधू॥ बरषिह राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥२॥

श्रच्छी बुद्धि भूमितल है, हृदय गहरा स्थान है, वेद-पुराण समुद्र हैं, श्रीर साधुजन बादल हैं; वे रामचिरत-रूपी श्रेष्ठ, मीठे, मनोहर श्रीर कल्याणकारी जल की वर्षा करते हैं। श्रिशंत जिस प्रकार मेघ समुद्र से जल लेकर पृथ्वी श्रीर सरावरों को भर देते हैं उसी प्रकार साधुजन वेदों श्रीर पुराणों से रामचिरत का सार लेकर भक्तों के हृदय-सरावर का भर देते हैं।। २॥

लोला सग्रन जो कहिँ बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल-हानी॥ प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥३॥

वर्षा से भरा सरोवर गँदला होता है पर इस मानस के जल के गँदलेपन का भग-वान् की सगुण लीला जो कही जाती है उसकी स्वच्छता, दूर कर देती है। जिस प्रेम तथा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और शीतलता है ॥ ३॥

सो जल सुकृत-सालि हित होई। रामभगत - जन - जीवन सोई॥ मेधा-महिगत सो जल पावन। सिकिलिस्रवन-मग चलेउ सुहावन॥४॥ भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥४॥

वहीं जल पुर्यरूपी घानों के लिए हितकारी है। और रामचन्द्रजी के मक्तों का जीवन भी वहीं है। वह पवित्र जल बुद्धिरूपिणी पृथ्वी पर इकट्ठा होकर सुन्दर कानों के मार्ग से भीतर चला जाता है।। ४॥ वह जल मानस-रूपी सरोवर में थिरा कर निर्मल हो गया और क्विरूपी शरत्काल में पुराना होकर सुखदायक हो गया ॥ ५॥

# देा०-सुठि सुन्दर सम्बाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥४७॥

इस कथा में बुद्धि के विचार से जो चार संवाद रचे गये हैं—याज्ञवल्क्य श्रीर भरद्वाज का, शिवजी श्रीर पार्वती का, शिवजी श्रीर काकमुशुंडि का तथा काकमुशुंडि श्रीर गरुड़ का—वही इस सुन्दर श्रीर पवित्र सरोवर के चार मनोहर घाट हैं॥ ५७॥

चौ०-सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ग्यान-नयन निरखत मनमाना ॥ रघुपति-महिमा श्रगुन श्रवाधा । बरनब सोइ बर बारि श्रगाधा ॥१॥

इस कथा के सात प्रबंघ (काण्ड) ही इस सरोवर की सात सांद्रियाँ हैं जिनको ज्ञान-रूपी नेत्रों से देखते ही चित्त श्रसन्त हो जाता है। रामचन्द्रजी की गुरा-रहित श्रीर बाधा-रहित जो महिमा है वही इस सरोवर के सुन्दर जल की गहराई कही गई है।। १।।

राम-सीय-जस सलिल सुधासम । उपमा बीचि-बिलास मनोरम ॥ पुरइनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सोहाई ॥२॥

रामचन्द्रजी और सीताजी का यश ही श्रमृत के समान जल है। इसमें जो उपमा (मिसालें) दी गई हैं वही इसकी, मन को रमानेवाली, तरंगों का विलास है। सुन्दर चौपाइयाँ ही इसमें सघन पुरइन (कमल की बेलें) हैं श्रोर किवता की युक्तियाँ उज्ज्वल मोतियों की सीपियाँ हैं॥ २॥

छन्द सोरठा सुन्दर दोहा। सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा॥ श्ररथ श्रनूप् सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा॥३॥

इसके सुन्दर छन्द, दोहा और सोरठा ही रंग-विरंगे कमलों के समृह हैं। अनुपम अथे, सुन्दर भाव स्रोर अच्छी भाषा ही पराग, पुष्परस और सुगन्ध है।। ३।।

सुकृत-पुंज मंजुल श्रलिमाला। ग्यान बिराग बिचार मराला॥ धुनि श्रवरेब कबित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती॥४॥

इस सरोवर में पुण्यसमूह सुन्दर भौरों के मुण्ड हैं तथा ज्ञान-वैराग्य के विचार ही हंस हैं। कविता की ध्विन और वकोक्ति आदि जो कविता के गुए तथा भेद हैं वही अनेक प्रकार की मनोहर मञ्जलयाँ हैं॥ ४॥

श्ररथ धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान बिग्यान बिचारी॥ नव रस जप तप जाग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥४॥

वर्म, अर्थ, काम और मोच ये चारों श्रीर विचारपूर्वक ज्ञान, विज्ञान का कथन तथा नवरस, जप, तप, योग, वैराम्य ये सब इस सरोवर के सुन्दर जीव हैं॥ ५॥

सुकृती साधु नाम एन गाना। ते बिचित्र जलबिहग समाना॥ संतसभा चहुँ दिसि श्रँबराई। स्रद्धा रितु बसंत सम गाई॥६॥

पुण्यात्माओं और साधुजनों के नाम और गुणों का कीर्तन ही जल में विहार करने-बाले विचित्र पत्ती हैं। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अँबरिया (अर्थात् आमों की वृत्तावली) हैं और अद्धा ही वसन्त ऋतु के समान है।। ६।।

भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छमा-दया दम जता-बिताना ॥ सम जम नियम फूल, फल ग्याना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥७॥ श्रीरउ कथा श्रनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा ॥८॥

श्रमेक प्रकार से भक्ति का निरूपण, ज्ञमा, द्या श्रौर दम—ये लता-वितान हैं। शम, यम, श्रौर नियम ही उनके फूल हैं श्रौर ज्ञान फल है। श्रौर भगवान के चरणों में प्रेम होना ही रस है। यही वेद में कहा गया है।। ७॥ इस रामचरित के प्रकरण में जितनी श्रौर कथायें तथा प्रसंग हैं वे इसमें तीते श्रौर कोयल श्रादि नाना प्रकार के पन्नी हैं॥ ८॥

#### देा०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु।

1

#### माली सुमन सनेह जल सोंचत लेाचन चारु ॥५८॥

कथा के सुनने से जो रोमाञ्च हो त्राता है वही वाटिका, बाग श्रीर वन हैं तथा जो सुख होता है वही सुन्दर पित्रयों का विहार है। श्रपना मनरूपी माली स्नेहरूपी जल से सुन्दर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है।। ५८।।

चौ०-जे गाविह यह चरित सँभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ सदा सुनिह सादर नर नारी । तेइ सुर बर मानस श्रिधकारी ॥१॥

जो लोग इस चरित को सँभाल कर गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। जो खी-पुरुष इसको आदरपूर्वक सदा सुनते हैं वे ही इस मानस सरोवर के अधिकारी उत्तम देवता हैं॥ १॥

श्रिति खल जे विषई वक कागा। एहि सर निकट न जाहिँ श्रभागा॥ संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न विषय कथा रस नाना॥२॥

जो विषयी और अति दुष्ट हैं वे ही बगले और काग हैं। वे अभागे इस (रामचरित-मानस) तालाव के पास नहीं जाते। इसमें घोंघे, मेंडक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथायें नहीं हैं॥२॥

तेहि कारन श्रावत हिश्र हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥ श्रावत एहि सर श्रति कठिनाई। राम-क्रपा बिनु श्राइ न जाई॥३॥ इसी लिए बेचारे कामीजन रूपी कौओं और बगलों का इस सरीवर पर श्राते जी डरता है। इस सरीवर पर श्राना ही बड़ा कठिन है। बिना रामचन्द्रजी की कृपा के किसी से यहाँ नहीं श्राया जाता।। ३॥

कठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥ ग्रहकारज नाना जंजाला। तेइ श्रित दुर्गम सेल बिसाला॥४॥ बन बहु बिषम मेाह मद माना। नदी कुतर्क भयंकर नाना॥४॥

घोर कुसंग ही कठिन कुमार्ग है। उन दुष्ट जनों के बचन ही सिंह, बाघ श्रीर साँप हैं। घर के काम-काज श्रीर भाँति भाँति के जंजाल ही मानों बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं॥ ४॥ मोह, मद, मान ही बहुत से गहन वन हैं श्रीर श्रनेक कुतर्क ही भयंकर नदियाँ हैं॥ ५॥

दो०-जे स्रद्धा संबल रहित नहिँ संतन्ह कर साथ।

तिन कहुँ मानस अगम अति जिनहिँ न प्रिय रघुनाय ॥५६॥

जिनके पास न तो श्रद्धा-रूपी पाथेय (राह-खर्च) है श्रीर न सन्तों का साथ ही है, श्रीर जिनको रघुनाथजी का प्रेम भी नहीं है उनके लिए यह "मानस" बहुत ही अगम्य है ॥ ५९ ॥

चौ०-जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातिहाँ नींद जुड़ाई होई

जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयहु न मज्जन पाव श्रभागा ॥१॥ यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा कर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो उसे, वहाँ जाते ही,

नींद-रूपी जूड़ी घेर लेती है। श्रीर मूर्खता-रूपी कड़ा जाड़ा ऐसा लगता है कि वहाँ पहुँचने पर भी वह श्रभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता ॥ १॥

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि श्रावइ समेत श्रभिमाना ॥ जौँ बहोरि काेउ पूछन श्रावा । सर-निंदा करि ताहि बुभावा ॥२॥

फिर उससे उस सर में न तो स्नान किया जाता है और न उसका जल पिया जाता है। वह अभिमानसहित लौट आता है। यदि कोई दूसरा मनुष्य उससे वहाँ का कुछ हाल पूछता है तो वह उस सरोवर की निन्दा करके उसे सममाता है।। २।।

सकल विघ्न ब्यापिंह निर्ह तेही। राम सुक्रुपा विलोकिह जेही॥ सोइ सादर सर मज्जनु करई। महाघार त्रयताप न जरई॥३॥

परन्तु जिस पर रामचन्द्रजी क्रपा-दृष्टि करते हैं उसके पास कोई विघ्न नहीं श्राने पाता। वही उस सरोवर में श्रादरपूर्वक स्नान करता है श्रीर तीनों प्रकार के (दैहिक, दैविक श्रीर भौतिक) दु:खों से नहीं जलता ॥ ३ ॥

ते नर यह सर तजिहें न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ॥ जै। नहाइ चह एहि सर भाई। से। सतसंग करउ मन लाई॥४॥

जिनके हृदय में रामचन्द्रजी के चरणों के प्रति श्रच्छा भाव है वे मनुष्य इस सरीवर को कभी नहीं छोड़ते। भाई, यदि कोई इस सरीवर में स्नान करना चाहे ते। वह जी लगा कर संत-महात्मात्रों का संग करे।। ४।।

श्चस मानस मानस चष चाही। भइ किब बुद्धि विमल श्चवगाही॥ भयउ हृदय श्चानंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू॥ ४॥

ऐसे मानस सरोवर में स्नान करने के लिए हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करते ही कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्द का प्रवाह उमड़ आया॥ ५॥

चली सुभग किवता सरिता सी। राम बिमल जस जलभरिता सी॥ सरजू नाम सुमंगल-मूला। लोक-बेद-मत मंजुल कूला॥ ६॥ नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि। किल-मल-त्रिन-तरु-मूल-निकंदिनि॥७॥

उससे कविता-रूपी धारा बह निकली जिसमें रामचन्द्रजी का विमल यश-रूपी जल भरा हुत्रा है। उस कविता-रूपिणी नदी का नाम सरयृ है जो सारे मंगलों की जड़ है। लोक श्रीर वेद का मत ही उसके दो सुन्दर किनारे हैं॥ ६॥ रामचरितमानस से निकली यह नदी (मानस सरीवर से उत्पन्न सरयू के समान) बड़ी ही पवित्र श्रीर श्रानन्द देनेवाली तथा किल के पाप-रूपी वृत्तों को उखाड़ के फेंकनेवाली है॥ ७॥

दो०-स्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल।

संतसभा श्रनुपम श्रवध सकल सुमंगल मूल ॥ ६०॥

तीनों प्रकार के श्रोताश्रों के समृह ही मानें। इस सरय नदी के दोनों श्रोर बसे हुए पुर, नगर श्रोर गाँव हैं। संतों की समा ही श्रानुपम श्रयोध्या है जो सब मंगलों की जड़ है।। ६०॥

चै। -रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई॥

सानुजराम-समर-जसु पावन। मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥१॥

रामभक्ति-रूपी गंगा में यह कीत्ति या चिरतरूपी सरयू जा मिली है। भाई सहित श्रीरामजी का पावन युद्ध यश ही मानों उसमें महानद सान (सान नद श्रीर रक्त) श्रा मिला है।। १।।

जुग बिच भगति देव-धुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा ॥ त्रिबिध-ताप-त्रासक तिमुद्दानी । रामसरूप-सिधु समुद्दानी ॥ २ ॥ दोनों के बीच में गंगाजी की घारा ऐसी ही सुहावनी लगती है जैसे ज्ञान श्रीर वैराग्य के सहित भक्ति। इस प्रकार तीनों तापों को डरानेवाली तीन श्रोर से एक साथ मिलकर श्राई हुई निदयाँ राम-रूप के सागर से मिलने के लिए जा रही हैं॥ २॥

मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥ बिच बिच कथा विचित्र विभागा। जनु सरि-तीर तीर बन वागा॥३॥

यह कथारूपिणी सरयू नदी, जिसका मूल रामचरितरूपी मानस है, पवित्र गंगाजी में जा मिली। इसलिए यह कथा सुननेवाले सज्जन के मन को पवित्र कर देती है। इस कथा-रूपिणी नदी के बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक विचित्र कथायें हैं वही मानों इसके किनारे, तीर्थ वन और बागू हैं॥ ३॥

उमा - महेस - बिबाह - बराती । ते जलचर श्रगनित बहु भाँती ॥ रघुबर - जनम - श्रनंद - बधाई । भवँर तरंग मनोहरताई ॥ ४ ॥

इसमें शिव-पार्वती के विवाह के जितने बराती हैं वे ही मानों इस नदी के भाँति भाँति के असंख्य जलचर जीव हैं। रामचन्द्रजी के जन्म की आनन्द-बधाई ही इस नदी के मनोहर भवँर और तरंगें हैं॥ ४॥

दो०-बाल-चरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहुरंग।

नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिबिद्दंग ॥ ६१॥

रामचन्द्रजी आदि चारों माइयों के जो बाल-चरित हैं वे ही मानों इसमें रंग रंग के अनेक कमल हैं। पुण्यात्मा राजा दशरथ, उनकी रानियाँ और अन्यान्य कुटुम्बी लोग अच्छे भ्रमरें और जलपित्तयों के समान हैं।। ६१।।

चौ०-सीय-स्वयम्बर-कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छवि छाई॥

नदी नाव पदु प्रस्न श्रनेका । केवट कुसल उत्तर सविवेका ॥ १ ॥

इसमें सीताजी के स्वयंवर की जो मनोहर कथा है वही इस नदी की सुहावनी शोभा है। इस कथा-रूपिणी नदी में अनेक प्रकार के चतुराई से भरे प्रश्न ही मानों नावें हैं और उनके विवेकमय उत्तर ही मानों उन (नावों) के केवट हैं॥ १॥

सुनि श्रनुकथन परस्पर होई। पथिक-समाज सोह सिर सोई॥ घोर धार भृग्रनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ २॥

इस कथा को सुनकर जो पीछे आपस में बातें होती हैं वही मानों इस नदी के किनारे यात्रियों का समूह सोहता है। इस कथा में जो परशुरामजी का कोप है वही मानों इस नदी की घोर घारा है और उनके कोप के शान्त करनेवाले रामवन्द्रजी के ज्ञानपूर्ण वचन ही मानों इसके घाट हैं॥२॥ सानुज राम - विवाह-उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सब काहू ॥ कहत सुनत हरषिह पुलकाहीँ। ते सुकृती मन मुदित नहाहीँ॥३॥

भाइयों सहित रामचन्द्रजी के विवाह की उमंगें ही इस कथा-रूपिणी नदी की सबको सुख देनेवाली मनोहर तरंगें हैं। इसके कहने सुनने में जो लोग पुलकायमान और आनिन्दित होते हैं वे ही मानें इस नदी में स्नान करनेवाले पुण्यात्मा हैं (नदी में स्नान करने से भी शीत से रामांच होता है) ॥ ३॥

रामतिलक हित मंगलसाजा। परब-जोग जनु जुरे समाजा॥ काई कुमति केकई केरी। परी जासु फलु विपति घनेरी॥ ४॥

रामचन्द्रजी के तिलकोत्सव पर जे। मंगल साज हुआ है वही मानों इस नदी पर, पवं के दिन, यात्रियों की भीड़भाड़ है। कैंकेयी की कुबुद्धि ही मानों इस नदी में काई है, जिसके कारण घोर विपत्ति पड़ी ॥ ४॥

दो०-समन श्रमित उतपात सब भरत-चरित जप जाग।

क्लि-श्रघ खल-श्रवगुन कथन ते जल-मल बक काग ॥ ६२ ॥

धर्नागनत उत्पातों को शान्त करने के लिए भरत का सब चरित्र ही मानों यज्ञ श्रीर तप है श्रीर इसमें किलयुग के पापों श्रीर दुष्टों के दुर्गुणों का जो वर्णन है वही मानों इस नदी के जल का कीचड़, बगले श्रीर कीए हैं ॥ ६२ ॥

चौ०-कीर्रात सरित छहूँ रितु रूरी । समय सुद्दाविन पाविन भूरी ॥ हिम हिमसैल-सुता-सिव-ब्याहू । सिसिर सुखद प्रभु-जनम-उछाहू॥१॥

यह की तिरूपिणी नदी छहों ऋतुओं में मुन्दर अर्थात् भरी रहती है। पर अवसर अवसर पर अत्यन्त सुहावनी और पवित्र हो जाती है। इसमें शिव-पार्वतीजी का विवाह हेमंत ऋतु है और रामचन्द्रजी का सुख देनेवाला जनमोत्सव शिशिर ऋतु है।। १।।

बरनब राम - बिबाह - समाजू। सो मुद मंगलमय रितुराजू॥ ग्रोषम दुसह राम - बन - गवनू। पंथ-कथा खर श्रातप पवन॥२॥

इसमें रामचन्द्रजी के विवाह की कथा का क्र्यां आनन्दमंगलमय ऋतुराज वसन्त है। रामचन्द्रजी के वनगमन की कथा ही मानों असहा श्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है।। २॥

बरषा घोर निशाचर - रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ राम - राज - सुख बिनय बड़ाई । बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ ३॥ धोर राच्छों के साथ बड़ाई मानों क्या ऋतु है जो दंववाओं के समूह-रूपी धानों को बहुत ही मंगलकारी है। रामचन्द्रजी के राज्य में जो सुख, सुनीति श्रौर प्रशंसा है, वही निर्मल सुखदायक शरद् ऋतु है॥ ३॥

सतीसिरोमनि-सिय-गुन-गाथा । सोइ गुन श्रमल श्रनूपम पाथा ॥

भरतसुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस वरनि न जाई ॥ ४॥ इसमें सती-शिरोर्माण सीताजी के गुणों की जो कथा है वही जल के निर्मेल और

इसमें सती-शिरोमीण सीताजी के गुणा की जो कथा है वहां जल के निमले श्रार श्रमुपम गुण हैं। भरतजी का म्वभाव इस नदी की शीतलता है जो सदा एक-सी रहती है श्रीर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ४॥

दो०-श्रवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास।

भायप भिल चहुँ इंधु की जल माधुरी सुबास ॥ ६३ ॥ रामचन्द्रजी आदि चारें। भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, स्नेह करना, हँसना और सुन्दर भाईचारा इस जल की मिठास और सुगन्ध है॥ ६३॥

चौ०-श्रारित बिनय दीनता मोरी । लघुता लित सुबारि न खोरी । श्रद्भुत सलिल सुनत सुखकारी । श्रास पिश्रास मनोमलहारी ॥१॥

मेरी नम्र विनती और दीनता ही इस सुन्दर जल का हलकापन है। पर इससे जल में कोई दोष नहीं आता। यह जल बढ़ा ही अनोखा है कि सुनते ही गुख करता है और आशारूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है।। १।।

राम सुपेमहि पोषत पानी। हरत सकल कलि-कलुष-गलानी।। भव-स्रम-सोषक तोषक तोषा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥२॥

यह जल राम-भक्ति को बढ़ाता है और किलयुग की सब बुराइयों की ग्लानि को दूर करता है। संसारी कच्टों को यह जल सोख लेता है, सन्तोष को बढ़ाता तथा पाप, दु:ख और दरिद्रता-रूपी रोगों को शीब दूर कर देता है।। २।।

काम कोह मद मोह नसावन । बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ सादर मज्जन पान किए तें । मिटहिँ पाप परिताप हिये तें ॥३॥

यह जल काम, कोघ, मद और मोह को नष्ट करनेषाला और निमेल ज्ञान तथा वैराग्य को बढ़ानेवाला है। इस जल में आदर सहित स्नान करने और इसे पीने से हृदय से गप की जलन मिट जाती है।। ३॥

जिन्ह एहि बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए॥ त्रिषित निरिष रिब-कर-भव-बारी। फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी॥४॥ जिन्होंने इस जल से अपना इदय नहीं घोया, उन कायरा को क्लिकाल ने बिगाइ दिया। जैसे प्यासा हिरन मरीचिका का जल (बाल पर सूर्य की किरणों के पड़ने से दूर से जल का भ्रम होता है।) देखकर मारा मारा फिरता है वैसे ही वे मनुष्य भी रामचिरतमानस-रूपी सुन्दर जल को छोड़ कर इघर उघर की भूठी कहानियों में मन लगाते फिरेंगे और दुखी होंगे॥४॥

### दो०-मति श्रनुहारि सुबारि एनगन गनि मन श्रन्हवाइ।

सुमिरि भवानी-संकरहि कह कवि कथा सुहाइ ॥६४॥

बुद्धि के श्रनुसार इस जल के गुणों को इस प्रकार गिन कर श्रौर इस सुन्दर जल में श्रपने मन को स्नान कराकर तथा पार्वती-महादेवजी को स्मरण करके में किव तुलसीदास सुन्दर कथा कहता हूँ ॥ ६४ ॥

श्रव रघुपति-पद-पंकरुह्न हिय धरि पाइ प्रसाद।

कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संबाद् ॥ ६५ ॥

में श्रव रामचन्द्रजी के चरणकमलों को हृदय में रखकर श्रीर उनका प्रसाद पाकर देानों मुनिवरों के मिलने का सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ६५ ॥

चौ०-भरद्वाज मुनि बसिंहै प्रयागा । तिन्हिंहैं रामपद श्रवि श्रनुरागा॥

तापस सम-दम-दया-निधाना । परमारथ-पथ परम सुजाना ॥१॥

भरद्वाज नामक मुनि प्रयाग में रहते हैं। रामचन्द्रजी के चरणों में उनकी बहुत ही प्रीति है। वे बहुत बड़े तपस्वी और शम, दम और दया के निधान हैं। वे परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं॥१॥

माघ मकरगत रिव जब होई। तीरथपितिहिं श्राव सब कोई॥ देव दनुज किन्नर नरस्रेनी। सादर मञ्जिहिंसकल त्रिबेनी॥२॥

माघ के महीने में, जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सब कोई तीथराज प्रयाग में आते हैं। देवों, दैत्यों, किन्नरों और मनुष्यों के मुण्ड बड़े आदर से त्रिवेणी में स्नान करते हैं॥२॥

पूर्जिहें माधव - पद - जलजाता । परिस श्रवयबद्ध हरषिं गाता ॥ भरद्वाज - श्रास्त्रम श्रिति पावन । परम रम्य मुनिवर-मन-भावन ॥३॥

वेणीमाधव के चरणकमलों की पूजा करते हैं श्रौर श्रचयवट को छूकर रहे प्रसन्न होते हैं। भरद्वाज मुनि का श्राश्रम बहुत ही पवित्र, रमणीय श्रौर मुनियों के लिए मन-भावन है।। ३॥

तहाँ होइ मुनि - रिषय - समाजा । जाइ जे मर्ज्जिहँ तीरथराजा ॥ मज्जिहिँ प्रातं समेत उद्घाहा । कहि परस्पर हरि-गुन-गाहा ॥४॥ वहाँ उन मुनियों और ऋषियों का समाज जुड़ता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रात:काल सब उत्साह-सहित स्नान करते हैं और फिर आपस में हरिकीतन करते हैं॥ ४॥

दो०-ब्रह्म-निरूपन धर्म-बिधि बरनहिं तत्त्व-विभाग।

कर्हाह भगति भगवंत के संजुत-ग्यान-विराग ॥६६॥

वे ब्रह्म का निरूपण, घर्म का विधान और तत्त्व की बातें वर्णन करते तथा ज्ञान श्रीर वैराग्य से संयुक्त ईश्वर-भक्ति की चर्चा करते हैं॥ ६६॥

चै। ० – एहि प्रकार भरि माघ नहाहीँ । पुनि सब निज निज स्रास्त्रम जाहीँ । प्रति संवत स्रति होइ स्रनंदा । मकर मज्जि गवनहिँ मुनिवृन्दा ॥१॥

इस प्रकार वे माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर श्रपने श्रपने श्राश्रमों को चले जाते हैं। इसी तरह वहाँ हर साल बहुत ही श्रानन्द होता है और मुनियों के समृह के समृह मकर-स्नान करके चले जाते हैं॥ १॥

एक बार भरि मकर नहाये। सब मुनीस श्रास्नमन्ह सिधाए॥ जागबलिक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥ २॥

एक बार मकर भर स्नान करके सब मुनि अपने अपने आश्रमों की चले गये। परन्तु भरद्वाजजी ने परमज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के घरण पकड़ कर उन्हें रोक लिया ॥ २॥

सादर चरनसरोज पखारे। श्राति पुनीत श्रासन बैठारे॥ करि पूजा मुनि सुजस बखानी बोले श्रति पुनीत मृदु-बानी॥ ३॥

भरद्वाजजी ने श्रादरसाहत उनके चरण-कमल धोये और उन्हें पवित्र श्रासन पर बैठाया। पृजा करके प्रशंसा की और बड़े पवित्र श्रीर कोमल वचनों में कहा—॥३॥

नाथ एक संसउ बड़ मारे। करगत बेदतत्त्व सब तारे॥ कहृतसा मोहिंलगत भय लाजा। जे। न कहुउँ बड़ होइ श्रकाजा॥४॥

हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा सन्देह है। सारे वेदों का तत्त्व आपके हाथों पर रक्सा हुआ है। उस सम्देह को कहते हुए मुक्ते हर और क्षजा मासूम होती है। पर न कहूँ से भी बड़ा अकाज होगा।। ४।।

दो०-संत कहिं ग्रस नीति प्रभु खुति पुरान मुनि गाव।

होइ न बिमन बिबेक उर ग्रुरु सन कियें दुराव ॥६७॥

हे प्रभो, संतजन ऐसी नीति कहते हैं और वेद-पुराण तथा मुनि भी यही बताते हैं कि गुढ के सामने बात छिपाने से हृदब में निर्मक ज्ञान नहीं होता ॥ ६०॥ चौ०-श्रस विचारि प्रगटउँ निजमोहू । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ रामनाम कर श्रमित प्रभावा । संत-पुरान-उपनिषद गावा ॥ १ ॥

यही समम कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, आप इस जन पर कृपा करके इस सन्देह को दूर कीजिए। रामनाम का प्रभाव अपार है। सन्तों ने, पुराखों ने और उपनिषदों ने इस प्रभाव का गान किया है।। १॥

संतत जपत संभु श्रविनासी। सिव भगवान ग्यान-गुन-रासी॥ श्राकर चारि जीव जग श्रहहीँ। कासी मरत परम पद लहहीँ॥२॥

कल्याणस्वरूप, श्रांवनाशी श्रोर ज्ञान-गुण की खान भगवान महादेवजी इसकी निरन्तर जपा करते हैं। संसार के जीवों की चार जातियाँ हैं। काशी में मर कर सभी जीव परमपद की प्राप्त हो जाते हैं।। २॥

सोपि राममहिमा मुनिराया। सित्र उपदेस करत करि दाया॥ रामु कवनु प्रभु पूछउँ तोहीँ। कहिय बुभाइ कृपानिधि मोहीँ॥३॥

हे मुनिराज, शिवजी महाराज जो दया करके यह उपदेश करते हैं सो यह भी राम की ही महिमा है। हे प्रभो, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कीन हैं। हे छपासागर, मुमसे समका कर कहिए॥३॥

एक राम श्रवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ नारिबिरह दुख लहेउ श्रपारा । भयउ रोष रन रावनु मारा ॥ ४ ॥

एक तो राम अवध के राजा दशरथजी के पुत्र हैं जिनका चरित सारे जगत में प्रकट है। उन्होंने स्त्री के वियोग का अपार दुख पाया था और कोधित होकर रावण के राज में मारा था ॥ ४॥

दो०-प्रभु सोइ रामु कि श्रपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।

सत्य धाम सर्बग्य तुम्ह कहु विवेक विचारि ॥६ ८॥

हे प्रभो, वही राम हैं, या और कोई दूसरे हैं जिनको रिवजी जपते हैं ? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, आप विवेक-पूर्वक विचार कर कहिए॥ ६८॥

चौ०-जैसे मिटइ मार भ्रमु भारी । कहह सा कथा नाथ विसतारी ॥ जागबलिक बाले मुसुकाई । तुम्हहि बिदित रघुपति-प्रभुताई ॥१॥

हे नाथ, जिस तरह मेरा भारी अम मिट जाय, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याद्मवल्क्यजी मुसकिरा कर बोले कि रामचन्द्रजी की महिमा वो तुमको माल्म है।। १।। रामभगत तुम्ह मन कम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ चाहहु सुनइ रामगुन गृढा । कीन्हहु प्रस्न मनहुँ प्रति मृढा ॥२॥ तुम मन, वाणी और कर्म से राम के भक्त हो । मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली । तुम राम के छिपे हुए गुणों को सुनना चाहते हो । इसी से तुमने यह बात इस तरह से पूछी है कि मानों कुछ जानते ही नहीं ॥ २॥

तात सुनहु सादर मनु लाई। कहउँ राम के कथा सुहाई॥ महामोह महिषेस विसाला। रामकथा कालिका कराला॥३॥

है मित्र, तुम आदरपूर्वक जी लगा कर सुना । मैं राम की सुहावनी कथा कहता हूँ। राम की कथा महामोह-रूपी महिषासुर के मारने के लिए भयंकर काली देवी है।। ३।।

रामकथा सिंसिकरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना॥ ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥ ४॥

राम की कथा चन्द्रमा की किरणों के समान है, जिसे संतरूपी चकोर पान करते हैं। ऐसा ही संदेह, अर्थान जैसा तुमने किया है, पार्वतीजी ने महादेवजी से किया था। तब महादेवजी ने उन्हें सममा कर कहा था॥ ४॥

दो०-कहउँ सो मतिश्रनुहारि श्रव उमा-संभु-संवाद।

भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि बिषाद ॥ ६६ ॥ पार्वती श्रीर महादेवजी का वही संवाद मैं श्रव, अपनी बुद्धि के श्रनुसार, कहता हूँ कि वह किस समय श्रीर किस कारण हुआ। हे मुनि ! उसके सुनने से तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा॥ ६९॥

चो॰-एक बार त्रेता जुग माहीँ। संभु गये कुंभज रिषि पाहीँ॥ संग सती जगजननि भवानी। पूजे रिषि श्रविलेस्वर जानी॥१॥

त्रेतायुग में एक बार महादेवजी श्रागस्य मुनि के पास गये। उनके साथ सती जगन-जननी भवानीजी भी थीं। ऋषि ने उनको सारे जगन का ईश्वर जान कर उनकी श्राच्छी तरह पूजा की ॥ १॥

रामकथा मुनिबर्य बखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी॥ रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संभु श्रिधिकारी पाई॥ २॥

उस समय मुनिवर ने रामकथा कही, जिसे सुनकर शिवजी ने बहुत सुख माना। फिर ऋषिजी ने शिवजी से सुन्दर हरिभक्ति की बात पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी समम कर भक्ति की सब बातें कहीं ॥२॥ कहत सुनत रघुपति-ग्रन - गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥३॥

इसी तरह रामचन्द्र के गुर्णों की कथा कहते-सुनते शिवजी कुछ दिनों वहाँ रहे। फिर मुनिजी से बिदा माँग कर शिवजी दस्र की कन्या भवानी के साथ अपने स्थान को चले।।३॥

तेहि श्रवसर भंजन महिभारा। हरि रघुबंस लीन्ह श्रवतारा॥ पिताबचन तजि राजु उदासी। दंडकबन बिचरत श्रबिनासी॥४॥

ं उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान् ने रघुकुल में अवतार लिया था। पिता के वचनों से, निर्लोभ से, राजपाट छोड़कर अविनाशी रामचन्द्रजी दण्डक वन में विचरते फिरते थे॥ ४॥

दो ० – हृदय विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ।

ग्रप्त रूप श्रवतरेउ प्रभु गये जान सब कोइ॥ ७०॥

उस समय महादेवजी श्रापने जी में विचारते जाते थे कि रामचन्द्रजी का दर्शन किस प्रकार हो। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं इससे, वहाँ जाने से तो सब लोग जान जायँगे॥ ७०॥

सी०-संकर उर श्रिति छोभु सती न जानइ मरमु सोइ।

तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥ ७१ ॥

इस बात की महादेवजी के हृद्य में बड़ी घबराहट थी और सर्ताजी इस मर्म को कुछ नहीं जानती थीं। तुलसीदास कहते हैं कि उनके लालची नेत्रों को रामदर्शन की लालसा थी और मन में यह डर भी था कि कहीं कोई इस भेद को जान न ले॥ ७१॥

चौ०-रावन मरन मनुज-कर जाँचा । प्रभु विधिवचनु कीन्ह चह साँचा ॥

जीं नहिं जाउँ रहइ पछितावा । करत विचारु न बनत बनावा ॥१॥

रावरण ने ऋपना मरना मनुष्य के हाथ से माँगा था। ब्रह्मा के बचन की, कि ऐसा ही होगा, भगवान सत्य किया चाहते हैं। जो नहीं जाता हूँ तो जी में पछतावा रहता है। वे विचार करते हैं पर कोई बात बनाये नहीं बनती॥ १॥

एहि बिधि भये सोचबस ईसा। तेही समय जाइ दससीसा॥ लीन्ह नीच मारोचिह संगा। भयउ तुरत सोइ कपट क्रुरंगा॥२॥

इस प्रकार महादेवजी इस सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने जाकर नीच मारीच को साथ लिया श्रीर वह तुरंत कपट का मृग बन गया॥२॥ करि छल्ल मृह हरो बैंदेही। प्रभुप्रभाउ तस विदित न तेही॥ मृग विध वंधु सहित प्रभु श्राए। श्रास्त्रमु देखि नयन जल्ल छाए॥३॥

मूर्ख रावण ने छल करके सीताजी को हर लिया। क्योंकि वह रामचन्द्रजी की महिमा को अच्छी तरह नहीं जानता था। हिरन को मार कर रामचन्द्रजी भाई सहित जब कुटी पर आये तो आश्रम को देखकर उनकी आँखों में आँसू भर आये॥ ३॥

बिरहबिकल नर इव रष्ट्रराई। खोजत बिपिन फिरत देाउ भाई॥ कबहूँ जोग बिजोग न जाके। देखा प्रगट बिरहदुख ताके॥ ४॥ रामचन्द्रजी मनुष्यों की तरह विरह से व्याक्रल हो गये और दोनों भाई वन में

सीता को स्रोजते हुए फिरने लगे। जिसको कभी न तो संयोग है और न वियोग, उसको विरह का दु:ख प्रकट देखने में आया॥ ४॥

दो०-ग्रति बिचित्र रघुपतिचरित जानहिं परम सुजान।

जे मितमंद बिमोहबस हृदय धरिह किछु श्रान ॥ ७२ ॥ रामचन्द्रजी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। इसे बड़े झानी ही जानते हैं। जो श्रज्ञानी और मूर्ब हैं वे इसका कुछ और सममते हैं॥ ७२॥

चौ०-संभु समय तेहि रामिंह देखा । उपजा हिय श्रातिहरषु बिसेखा ॥ भरि लोचन छिबसिंधु निहारी । कुसमउ जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥१॥

उस समय शिवजी ने रामचन्द्रजी की देखा और उनके मन में बड़ा ही आनन्द हुआ। शिवजी ने नेत्र भर कर उन छिब के समुद्र की देखा। पर अवसर न समक कर वे उनसे मिले नहीं ॥ १॥

जय सञ्चिदानंद जगपावन । श्रम किह चलेउ मनोज-नसावन ॥ चले जात सिव सतीसमेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥२॥

"जगत् कं पित्रत्र करनेवाले सिच्चिदानन्द की जय हो" ऐसा कहकर कामदेव की मारनेवाले शिवजी चले। क्रपानिधान शिवजी बार बार आतन्द से पुलकित होते हुए सतीजी के साथ चले जाते थे॥ २॥

सती सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु बिसेखी॥ संकर जगतवंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥३॥

महादेवजी की उस दशा के सतीजी ने देखा ते। उनको बड़ा सन्देह हुआ। वे अपने जी में कहने खर्गी कि जिन शिवजी की वन्दना सारा जगत् करता है, जो सारे जगत् के स्वामी हैं और जिनके देवता, मनुष्य, मुन्त सब सिर नवाते हैं॥३॥ तिन्ह नृपसुतिहं कीन्ह परनामा । किह सिन्विदानंद परधामा ॥ भये मगन छवि तासु बिलोकी । श्रजहुँ प्रोति उर रहित न रोकी ॥४॥

उन्होंने एक राजपुत्र को सिंबदानम्द और मोद्याम कह कर प्रणाम किया और उसकी छिव देखकर इतने मगन हुए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं ककती॥ ४॥

दो०-ब्रह्म जो व्यापक विरज श्रज श्रकल श्रनीह श्रमेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद॥ ७३॥

जो ब्रह्म सबमें व्याप्त, तथा माया, जन्म, कला, चेष्टा और खण्ड से रहित है और जिसे बेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है ? ॥ ७३॥

चै।०-विस्नु जो सुर-हित नर-तनु-धारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥ खोजइ सो कि श्रग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रोपति श्रसुरारी ॥१॥

जिन विष्णु भगवान ने देवताओं के हित के लिए मनुष्य-शरीर घारण किया है वे तो शिवजी के समान सर्वज्ञ हैं। वे महाज्ञानी, श्रीपित और असुरों के मारनेवाले विष्णु, अज्ञानियों की तरह स्त्री के कैसे खेाजते हैं ? ॥ १॥

संभु-गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्वग्य जान सबु कोई॥ श्रस संसय मन भयउ श्रपारा। होइ न हृदय प्रबोधप्रचारा॥२॥

फिर शिवजी की वाणी भी श्रमत्य नहीं हो सकती, क्योंकि सब कोई जानता है कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। ऐसी अपार शङ्का सतीजी के हृदय में उठी और उनके मन की प्रवेध न हुआ। । २।।

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर श्रंतरजामी सब जानी ॥ सुनहु सती तव नारिसुभाऊ । संसय श्रस न <mark>धरिय उर काऊ ॥३॥</mark>

यद्यपि भवानी ने यह बात प्रेकंट नहीं कही, पर अन्तर्यामी शिवजी ने सब जान की। वे बोले हे सती! सुनो, तुम्हारा की का स्थमाय है। ऐसा संदेह मन में कभी नहीं करना चाहिए।। ३।।

जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगति जासु में मुनिहि सुनाई॥ सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥४॥

जिनकी कथा मुक्ते कुंभज (अगस्त्य) ऋषि ने सुनाई और जिनकी भक्ति मैंने मुनि के सुनाई वही रामचन्द्रजी मेरे इष्टवेब हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं॥ ४॥

छंद-मुनि धोर जागी सिद्ध संतत विमलमन जेहि ध्यावहीँ।
किह नेति निगम पुरान श्रागम जासु कीरित गावहीँ॥
साइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पित मायाधनी।
श्रवतरेउ श्रपने भगत हित निजतंत्र नित रघु-कुल-मनी॥

जिनका ध्यान मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से करते हैं; वेद, पुराण द्योर शास्त्र 'नेति नेति' कह कर जिनकी कीर्ति को गाते हैं; उन्हीं सर्वव्यापक सकल- भुवनपित, माया के स्वामी, ब्रह्म राम ने—भक्तों के हित के लिए—श्रपनी इच्छा से रघुकुल में मिण-स्वरूप श्रवतार लिया है।

सो०-लाग न उर उपदेस जदिप कहेउ सिव बार बहु॥

बोले बिहँसि महेसु हरि-माया-बलु जानि जिय ॥ ७४ ॥

यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा, तथापि सतीजी के हृद्य में ज्ञान न हुआ। तब महेश, मन में भगवान् की माया को बलवती जान कर, हँस कर बोले—॥ ७४॥

चै। -जै। तुम्हरे मन श्रति संदेहू । तो किन जाइ परीछा लेहू ॥ तव लगि बेठ श्रहुउँ बटछाँहीँ । जब लगि तुम्ह ऐहहु मेाहि पाहीँ॥१॥

जो तुम्हार जी में बहुत संदेह है तो तुम वहाँ जाकर परीचा क्यों नहीं लेतीं। जब तक तुम मेरे पास आस्रोगी तब तक मैं इसी बढ़ की छाँह में बैठा हूँ ॥ १॥

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेकु विचारी॥ चली सती सित्र-श्रायसु पाई। करइ बिचारु करउँ का भाई॥२॥

जिस प्रकार तुम्हारा ब्राज्ञानरूपी भारी भ्रम दूर हो, वही यत्न तुम विचार कर करना। शिवजी की क्राज्ञा पाकर सती (रामचन्द्रजी की परीच्चा लेने के लिए) चलीं ब्रौर मन में सोचने लगीं कि क्या करूँ ॥२॥

इहाँ संभु श्रस मन श्रनुमाना । दच्छसुता कहँ नहि कल्याना ॥ मेारेहु कहे न संसय जाहीँ। विधि विपरीत भलाई नाहीँ॥३॥

उधर शिवजी ने मन में ऐसा श्रनुमान किया कि दत्त की पुत्री सती की कुशल नहीं है। जो मेरे समकाने से भी संदेह नहीं दूर होते तो फिर भाग्य ही उलटा है और भलाई नहीं जान पड़ती।। ३।।

होइहि सोइ जो राम राँचे राखा। को करि तरक बढ़ावइ साखा॥ श्रस कहि लगे जपन हरिनामा। गई सती जहूँ प्रभु सुखधामा॥४॥ जो कुछ राम ने रच रक्खा है वही होगा। श्रब तक-वितक करके कौन बात बढ़ावे। यों कह कर शिवजी भगवान का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुखधाम राम-चन्द्रजी थे॥ ४॥

दो०-पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप। श्रागे होइ चिल पंथ तेहि जेहि श्रावत नरभूप॥ ७४॥

सती बार बार मन में विचार कर श्रीर सीताजी का रूप धारण करके उस मार्ग में श्रागे होकर चलीं जिस मार्ग से मनुष्यों के राजा रामचन्द्रजी जा रहे थे।। ७५॥

चौ० - लाइमन दीख उमाकृत वेषा । चिकत भये भ्रम हृदय विसेषा ॥

कहि न सकत कछु श्रित गंभीरा । प्रभुप्रभाउ जानत मितधीरा ॥१॥
पार्वती के बनावटी रूप को लदमणजी ने देखा, जिससे उनके हृदय में बड़ा संदेह
हुआ और वे चिकत हुए। वे बहुत गम्भीर बुद्धिमान थे इस्रालिए कुछ कह नहीं सकते थे,
क्योंकि वे रामचन्द्रजी के प्रभाव को जानते थे॥१॥

सती-कपटु जानेंउ सुर-स्वामी । सबदरसी सब - श्रंतरजामी ॥ सुमिरत जाहि मिटइ श्रग्याना । सोइ सर्वग्य रामु भगवाना ॥२॥

सती के कपट को दैवतात्रों के स्वामी रामचन्द्रजी पहचान गर्ये। क्योंकि वे सर्व-द्शी श्रीर सबके हृदय की बात जानते थे। जिसे स्मरण करने से सारा श्रज्ञान मिट जाता है वहीं सर्वज्ञ भगवान रामचन्द्रजी हैं॥२॥

सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि - सुभाउ - प्रभाऊ॥ निज मायाबलु हृदय बखानी। बोले बिहँसि राम मृदु बानी॥३॥

स्त्रियों के स्वभाव का प्रभाव तो देखा कि सतीजी ने उन सर्वक्र से भी छिपाव करना चाहा ! अपनी माया के बल की हृदय में विचार कर रामचन्द्रजी हँसकर कीमलवाणी से बाले ॥ ३॥

जारि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामु । पितासमेत लीन्ह निज नामु ॥ कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतू । बिपिन श्रकेलि फिरहु केहि हेतू ॥४॥

पहले रामचन्द्रजी ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता-सहित अपना नाम लिया। फिर कहा कि शिवजी कहाँ हैं ? तुम यहाँ वन में अकेली क्यों फिर रही हो ?॥ ४॥ दो ० —रामबचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु ।

सती सभीत महेस पहिँ चली हृदय बड़ सोचु ॥७६॥

रामचन्द्रजी के कोमल और गृह वचन सुनकर सतीजी बहुत सकुचीं। वे डरती और हृद्य में बहुत कुछ सोचती हुई शिवजी के पास चलीं॥ ७६॥ चौ०-में संकर कर कहा न माना। निज श्रग्यानु राम पर श्राना॥ जाइ उतरु श्रव देइहउँ काहा। उर उपजा श्रित दारुन दाहा॥१॥ मैंने शङ्करजी का कहा न माना और श्रपने श्रज्ञान का श्रारोप राम पर किया श्रर्थात् उन्हें श्रज्ञ मनुष्य समभा। श्रव जाकर मैं शिवजी के। क्या उत्तर हूँगी ? यही सोचकर सतीजी के हृदय में श्रित दुस्सह दाह उत्पन्त हुश्रा॥१॥

जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा॥ सती दीख कौतुकु मग जाता। श्रागे राम सहित श्री भ्राता॥२॥

रामचन्द्रजी ने जान लिया कि सतीजी की दुःख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रमाव प्रकट करके दिखाया। सती ने मार्ग में जाते जाते यह कौतुक देखा कि रामचन्द्रजी, लद्मगए श्रौर सीता सिंहत, श्रागे जा रहे हैं॥ २॥

फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुन्दर बेखा ॥ जहँ चितवहि तहँ प्रभु श्रासीना । सेविह सिद्ध, मुनीस, प्रवीना ॥३॥

फिर उन्होंने पीछे की श्रोर देखा तो भाई श्रौर सीताजी के साथ रामचन्द्रजी के सुन्दर भेष में पाया। उन्होंने जिघर देखा उधर हो रामचन्द्रजी विराजमान हैं श्रौर प्रवीग सिद्ध-मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं॥ ३॥

देखे सित्र बिधि बिस्तु श्रनेका । श्रमित प्रभाव एक तेँ एका ॥ इंदत चरन करत प्रभु-सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ ४ ॥

उन्होंने श्रनेक शिव, श्रनेक ब्रह्मा श्रीर श्रनंक विष्णु भी देखे जिनका प्रभाव एक दूसरे से बढ़कर था। उन्होंने देखा कि तरह तरह के भेष धारण करके देवतागण रामचन्द्रजी की चरण-बंदना श्रीर सेवा कर रहे हैं॥ ४॥

दो० - सती विधान्नी इंदिरा देखी श्रमित श्रनूप। जेहि जेहि वेष श्रजादि सुर तेहि तेहि तन श्रनुरूप ॥७७॥ उन्होंने श्रनेक सती, सरम्वती श्रीर लक्ष्मी देखीं, जो श्रनुपम थीं। जिस जिस भेष में ब्रह्मा श्रादि देवता थे उसी के समान भेष में उनकी क्षियाँ थीं॥ ७७॥

चौ०-देखे जहँ तहँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ जीव चराचर जे संसारा । देखे सकल श्रनेक प्रकारा ॥१॥ सती ने जहाँ तहाँ जितने रामचन्द्र देखे उन्हीं के साथ अपनी श्रक्तियों के साथ उतने ही सारे देखताओं की भी देखा । संसार में जितने चराचर जीव हैं वे भी वहाँ श्रनेक प्रकार के देखे ॥ १॥

पूर्जाह प्रभुहिं देव बहु बेखा। रामरूप दूसर नहिँ देखा॥ प्रवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता-सहित न बेष घनेरे॥ २॥

उन्होंने श्रानेक भेष धारण किये हुए देवताश्रों के रामचन्द्रजी की सेवा करते हुए देखा, परन्तु रामचन्द्रजी का दूसरा रूप नहीं देखा। रामचन्द्रजी भी उन्होंने बहुत से देखे, पर सीता-सहित उनके श्रानेक भेष नहीं थे ॥ २॥

सोइ रघुवर सोइ लिखिमनु सीता। देखि सती श्राति भई सभीता॥ हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहीँ। नयन मूँदि बैठी मग माहीँ॥३॥

उन्हीं रामचन्द्रजी, उन्हीं लहमणजी और उन्हीं सीताजी के देखकर सती बहुत हर गईं। उनका हृदय काँपने लगा और तन की सारी सुध-बुध बिसर गई। वे आँखों के बन्द करके मार्ग में वैठ गईं। ३॥ ं

बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कहु न दीख तहँ दच्छकुमारी॥ पुनि पुनि नाइ राम-पद सीसा। चली तहाँ जहँ रहे गिरीसा॥४॥

क्ति आँखें स्रोल कर देखा तो दचकुमारी की वहाँ कुछ भी न देख पड़ा। वे बार-म्बार रामचन्द्रजी के चरणें की सिर नवाकर उस श्रोर चलीं जहाँ महादेवजी थे॥ ४॥

दो०-गई समीप महेस तब हँसि पूछी दुःसलात। लीन्ह परीछा कवन विधि कहहु सत्य सब बात॥७८॥

जब पास पहुँचीं तब शिवजी ने उनसे हँस कर त्रेम-कुशल पूछा और कहा कि तुमने किस तरह परीचा ली, सत्य सत्य सब बात कहो॥ ७८॥

चौ०-सती समुभि रघुबीर-प्रभाऊ । भयवस सिब सन कीन्ह दुराऊ ॥ कञ्ज न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥१॥

रामचन्द्रजी के प्रभाव के। समस्तकर उस समय हर के मारे सती ने महादेवजी से भी छिपाव किया और कहा कि स्वामिन, मैंने कुछ परीचा नहीं ली। आप ही की तरह उन्हें प्रणाम किया।। १।।

जो तुम कहा सो मृषा न होई। मारे मन प्रतीति श्रस सोई॥ तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सबु जाना॥२॥

जो आपने कहा वह मूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ऐसा विश्वास होता है । तब महादेवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो बरित किया था सो सब जान किया ॥ २॥ बहुरि राम-मायहि सिर नावा। प्रेरि सितिहि जेहि झूठ कहावा॥ हरि-इच्छा भावी बलवाना। हृदय बिचारत संभु सुजाना॥३॥

फिर उन्होंने रामचन्द्रजी की माया के प्रणाम किया, जिसकी प्रेरणा न सती के मुँह से भूठ कहला दिया। सुजान महादेवजी ने अपने जी में विचार किया कि ईश्वर की इच्छा स्रोर भावी बड़ी बलवती है अर्थात् भगवान् जो चाहते हैं वही होता है स्रोर जे। होनहार होता है वह होकर रहता है।। ३।।

सती कीन्ह सीता कर बेषा। सिव-उर भयउ बिषाद बिसेषा॥ जी श्रब करउँ सती सन श्रीती। मिटइ भगति-पशु होइ श्रनीती॥४॥

शिवजी को यह जानकर बहुत दु:ख हुआ कि सती ने सीता का रूप घारण किया था। जो अब मैं सती से प्रीति करूँ तो भक्ति-मार्ग मिट जायगा और बड़ा अनर्थ होगा॥ ४॥ दो०-परम पुनीत न जाइ तिज किये प्रेम बड़ पाप।

प्रगटि न कहत महेसु कन्नु हृदय श्रिधिक संताप ॥७६॥

सती बहुत ही पवित्र हैं, इसलिए इनके। छोड़ा नहीं जाता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट रूप से महादेवजी कुछ न कहते थे, पर उनके हृदय में बड़ा दु:ख था।। ७९॥

चौ०-तब संकर प्रभुपद सिर नावा । सुमिरत राम हृदय श्रस श्रावा ॥ एहि तन सतिहि भेट माहि नाहीँ। सिव संकल्पुकीन्ह मन माहीँ॥१॥

तब शिवजी ने रामचन्द्रजी के चरणों में सिर नवाया और उनको स्मरण करते ही जी में यह आया कि "इस शरीर से सती के साथ मेरा सम्बन्ध नहीं हो सकता"। शिवजी ने अपने मन में यही संकल्प कर लिया।। १॥

श्रम बिचारि संकर मित धीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥ चलत गगन भइ गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दढाई॥२॥

ऐसा साचकर बुद्धिमान शिवजी रामचन्द्रजी की स्मरण करते हुए अपने स्थान की चले। चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि "हे शंकर, आपकी जय हो। आपने भिक्त की मर्यादा ख़ब हद की॥ २॥

श्रस पन तुम्ह बिनु करइ के श्राना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ सुनि नभगिरा सती-उर सोचा । पूछा सिवर्हि समेत सकोचा ॥३॥

तुम्हारे विना और कौन ऐसी कठिन प्रतिक्षा कर सकता है! आप रामचन्द्रजी के भक्त और समर्थ हो।" इस आकाशवाणी को सुनकर सती के जी में बड़ा सोच हुआ और उन्होंने संकोच के साथ शिवजी से पूछा ॥३॥

कीन्ह कवन पन कहहु क्रुपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ जदिप सती पूछा बहु भाँती । तदिप न कहेउ त्रिपुर-श्राराती ॥ १॥ हे कृपालु, कहिए श्रापने कौन सी प्रतिज्ञा की है ? हे प्रभो, श्राप सत्य के स्थान श्रीर दीनदयालु हैं । यद्यपि सती ने बहुत तरह से पूछा, पर त्रिपुरारि ने कुछ न कहा ॥ ४ ॥

दो०-सती हृदय श्रनुमान किय सब जानेउ सर्वग्य।

कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड श्रम्य ॥८०॥

स्ती ने अपने जी में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी ने सब जान लिया। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्रियाँ स्वभाव से ही मूर्ख और नासमफ होती हैं॥ ८०॥

सो ० – जलु पय-सरिस बिकाइ देखहु प्रोति कि रीति भलि।

बिलग होइ रक् जाइ कपट-खटाई परत पुनि ॥८१॥
दूध में मिला हुआ जल भी दूध के भाव में ही बिकता है, यह प्रीति की भली रीति
देख ले। । परन्तु फिर कपट-रूपी खटाई के पड़ते ही वह फट जाता है और रस जाता
रहता है ॥ ८१॥

चौ० –हृदय-सोच समुभत निज करनी । चिंता श्रमित जाइ नहिँ बरनी ॥ कृपासिन्धु सिव परम श्रगाधा । प्रगट न कहेउ मार श्रपराधा ॥१॥

श्रपनी करतूत को याद करके सती के जी में इतना सोच हुआ और इतनी श्रियक चिन्ता हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे कहने लगीं कि शिवजी महाराज बड़े ही गम्भीर और कृपा के सागर हैं। उन्होंने मेरे श्रपराघ के प्रकट रूप से नहीं कहा।। १।।

संकर-रुख श्रवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदय श्रवु लानी।। निज श्रव समुभिन कहु कहि जाई। तपइ श्रवाँ इव उर श्रविकाई॥२॥

सती ने शंकरजी का रूख फिरा हुआ देखकर जान लिया कि स्वामी ने मुमे छोड़ दिया। इससे वह मन में बहुत व्याकुल हुई। अपना ही अपराघ समम कर कुछ भी नहीं कहा जाता, किन्तु कुम्हार के आवें के समान उनका हृदय बहुत तपने लगा॥ २॥

सितिहि स-सोच जानि वृषकेतु । कही कथा सुन्दर सुख-हेतृ ॥ बरनत पंथ विविध इतिहासा । विस्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ ३ ॥

सती को सोच में देखकर शिवजी ने सुन्दर सुखदायक कथाएँ कहीं। इस प्रकार मार्ग में बहुत सी ऐतिहासिक कथाएँ कहते कहते शिवजी कैलास पर जा पहुँचे॥ ३॥ तहँ पुनि संभु समुिक पन श्रापन । बइठे बट तर करि कमलासन ॥ संकर सहज सरूप सँभारा । लागि समाधि श्रखंड श्रपारा ॥४॥

वहाँ फिर श्रपने प्रमा को स्मरम करके शिवजी एक बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गये। महादेवजी ने श्रसंड श्रीर श्रपार समाधि लगाकर श्रपना स्वाभाविक रूप घर लिया॥ ४॥

देा०-सती बसिंह कैबास तब श्रिधिक सोचु मन माहिँ। मर्मु न कोऊ जान कबु जुग सम दिवस सिराहिँ॥८२॥

जब सती कैलास पर रहने लगीं तब उनके मन में बड़ा दुःख रहने लगा। उनके दुःख का मर्भ कोई नहीं जानता था। एक एक दिन युग के समान बीतने लगा॥ ८२॥

चौ०-नित नव सोच सती-उर भारा । कब जइहउँ दुख-सागर-पारा ॥ मैं जो कीन्ह रघुपति श्रपमाना ।पुनि पति-वचनु मृषा करि जाना ॥१॥

सती के जी की दिन दिन नये सीच का बीम दबा रहा था। वे अपने मन में कहने लगीं कि इस दु:खसागर के पार कब जाऊँगी। मैंने एक तो रामचन्द्रजी का अपमान किया और फिर पित के बचन की मूठा माना।। १॥

सा फल माहिँ विधाता दीन्हा। जा कब्रु उचित रहा सोइ कीन्हा॥ श्रव विधि श्रस वृक्षिय नहिँ ताही। संकर-विमुख जियावसि माही॥२॥

सो उसका फल मुभे विधाता ने दिया श्रीर जो उचित था वही किया। हे विधाता, श्रव तुभे यह उचित नहीं है कि शंकर से श्रलग मुभे जीवित रखता है।। २।।

कहि न जाइ कछु हृदय-गलानी। मन महँ रामहिँ सुमिर सयानी॥ जौं प्रभु दीनदयाल कहावा। श्रारति-हरन बेंदु जस गावा॥३॥

उस समय उनके जी में जितना पछतावा हो रहा था वह कहा नहीं जा सकता। चतुर सती ने मन में रामचन्द्रजी का स्मरण किया और कहा—प्रमु, यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और यदि वेद ने दुःख मेटनेवाला कहकर आपका यरा गाया है।। ३।।

ती में बिनय करउँ कर जोरी। छूटइ बेगि देह यह मोरी॥ जीँ मोरे सिव - चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य बत एहू॥४॥

तो मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि वह मेरा शरीर जल्दी खूट जाय। यदि शिवजी के चरणों में मेरा लिह है और मन, बचन, कर्म से मेरा पतिवृत सवा है॥ ४॥

# दो०—तो सबदरसी सुनिय प्रभु करउ सो बेगि उपाइ। होइ मरन जेहि बिनिह स्नम दुसह विपत्ति बिहाइ॥ ८३॥

तो हे अन्तर्यामी भगवान, मेरी सुन लीजिए, जल्दी ऐसा उपाय की जिए जिससे बिना परिश्रम के मेरा मरण हो, मेरी सहज मृत्यु हो (अर्थात आत्मधात न करना पड़े) और यह श्रसहा विपत्ति दूर हो ॥ ८३॥

चौ०-एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । श्रकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ बोते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु श्रविनासी ॥१॥

इस तरह राजा दत्त की पुत्री सतीजी बहुत ही दुखी थीं। उनको ऐसा दारुण दु:ख था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सत्तासी हजार वर्ष बीतने पर अविनाशी महादेवजी ने श्रपनी समाधि खोली।। १।।

रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे॥ जाइ संभुपद-बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर श्रासन दीन्हा ॥२॥ शिवजी राम नाम जपने लगे तब सतीजी ने जाना कि श्रव जगत् के पति जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के बिए सामने श्रासन दिया॥२॥

लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भये तेहि काला॥ देखा बिधि बिचारि सब लायक। दच्छिहिँ कीन्ह प्रजापितनायक॥३॥

श्रब शिवजी महाराज भगवान की रसीली कथाएँ कहने लगे। उसी समय सतीजी के पिता दच प्रजापित बने। ब्रह्मा ने सब तरह से योग्य समक्तर दच्च को प्रजापितयों का नायक बना दिया॥३॥

वड़ श्रिधिकार दच्छ जब पावा। श्रितिश्रिममान् हृदय तब श्रावा॥ निहुँ कोउ श्रस जनमा जग माहीँ। प्रभुता पाइ जाहिमद नाहीँ॥ ४॥

जब दत्त को इतना बड़ा ऋषिकार मिल गया तय उसके मन में बहुत ही घमंड हो गया, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसे प्रभुता पाकर घमंड न हो ॥ ४॥

दो०-दच्छ लिये मिन बोलि सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मष-भाग॥ ८४॥

द्ज ने मुनियों को बुलाकर बड़ा बड़ा करना आरम्भ किया और यह के भाग पाने के अधिकारी जितने देवसम्ब के कन सक्के पास निमन्त्रम् भेज दिया॥ ८४॥ चौ०-किन्नर नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा॥ बिस्तु बिगंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥१॥

निमन्त्रण पाते ही किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धवं त्र्योर सब देवता श्रपनी श्रपनी श्रियों-सिहत चले। विष्णु, ब्रह्मा श्रीर शिवजी को छोड़कर शेष सब 'देवगण श्रपने श्रपने विमानों को सजा कर चले।। १।।

सती बिलोके ब्योम बिमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥ सुरसुंदरी करहि कल गाना । सुनत स्रवन छूटहिं मुनि-ध्याना॥२॥

सती ने उनके विमानों को आकाश में देखा। तरह तरह के विमान बहुर ही सुन्दर रीति से चले जा रहे थे। देवों की स्त्रियाँ विमानों में बैठी हुई मनोहर और मधुर गीत गाती जाती थीं जिनको सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाता था।। २।।

पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी। पिता-जग्य सुनि कछु हरखानी॥ जोँ महेसु मोहि श्रायसु देहीँ। कछु दिन जाइ रहउँ मिस एहीँ॥३॥

सती ने जब पूछा तब शिवजो ने उनके जाने का कारण बताया। ।पता के यह की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। वे मन में कहने लगीं कि यदि शिवजी मुक्ते आहा दें तो इसी बहाने से मैं कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूँ ॥ ३॥

पति-परित्याग हृदय दुखु भारी। कहइ न निष् श्रपराध बिचारो॥ बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥ ४॥

पति के छोड़ने का उन्हें बड़ा दुःख था पर अपना अपराध समक्त कर वे कुछ न कहती थीं। वे भय, संकोच और प्रेम रस से भरी हुई मनोहर वाणी से बोलीं—॥ ४॥

दो०-पिताभवन उत्सव परम जोँ प्रभु श्रायसु होइ। ते। भेँ जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥ ८४॥

मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रमो, हे कृपानिधान ! यदि आप आज्ञा दें सो मैं भी आदर-सहित उसे देखने जाऊँ॥ ८५॥

चै।०-कहेहु नीक मेारेहु मन भावा । यह श्रनुचित नहिँ नेवत पठावा ॥ दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे वयर तुम्हउ विसराई ॥ १॥

शिवजी ने कहा—जो तुमने कहा वह ठीक है। वह मेरे मन को भी भाया। पर यह अच्छा नहीं हुआ कि हमारे पास निमन्त्रण नहीं भेजा। दस ने अपनी सब बेटियाँ बुलाई हैं परन्तु हमारे साथ वैर होने से उसने तुमका भी भुला दिया॥ १॥

ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना। तेहि ते श्रजहुँ करहि श्रपमाना॥ जोँ बिनु बोले जाहु भवानी। रहइन सीलु सनेहुन कानी॥२॥

एक बार ब्रह्माजी की सभा में हमसे बुरा माना था। इसी से वे अब तक हमारा अप-मान करते हैं। हे सती, जो बिना बुलाये जाओगी तो न शील रहेगा और न स्नेह; मर्यादा भी नहीं रहेगी॥२॥

जदिप मित्र-प्रभु - पितु - गुरु - गेहा । जाइय बिनु बोलेहु न सँदेहा ॥ तदिप बिरोध मान जहुँ कोई । तहाँ गये कल्यान न होई ॥ ३ ॥

इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाये भी जाना चाहिए। परन्तु जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से भलाई नहीं होती॥ ३॥

भाँति श्रनेक संभु समुभावा। भावीबस न ग्यानु उर श्रावा॥ कह प्रभु जाहु जो बिनिहें बोलाये। निह भिल बात हमारे भाये॥ ४॥

शिवजी ने बहुत तरह से सती को समकाया, पर होनहार के बश में हांकर उनके जी में कुछ भी समक्त न आई। फिर शिवजी ने कहा—जे बिना बुलाये जाओगी तो यह बात, हमारी समक्त में, अच्छी नहीं होगी॥ ४॥

दो०-करि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि॥

दिये मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ८६ ॥

जब शिवजी ने बहुत से उपाय करके देखा कि सती नहीं रुकतीं, तब उन्होंने श्रपने मुख्य सेवकों को साथ करके उनको बिदा किया ॥ ८६ ॥

चै। - पिताभवन जब गई भवानी । दच्छ-त्रास काहु न सनमानी ॥ सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता ॥१॥

जब सती पिता के घर पहुँचीं तब उनके पिता—दत्त—के डर से किसी ने उनका सम्मान न किया। केवल एक माता ही आदर से मिली और बहनें बहुत मुसकिराती हुई मिलीं ॥१॥

दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि विलोकि जरे सब गाता॥ सती जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभुकर भागा॥२॥

दत्त ने सती की कुछ त्तम-कुशल है। पूछी नहीं, उलटे उन्हें देखकर उनका सारा शरीर कोघ से जल गया। तब सती ने यज्ञ को जाकर देखा और वहाँ शिवजी का भाग कहीं भी न देखा॥ २॥

१ - एक समय ब्रह्मा की सभा में शिवजी ने दत्त प्रजापांत का उठकर श्रथवा वाणी से सत्कार नहीं किया | इस पर दोनों में विरोध पड़ गया |

तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभुष्यपमान समुिक उर दहेऊ॥ पाछिल दुखु न हृदय श्रस ब्यापा। जस यह भयउ महा परितापा॥३॥

तब शिवजी ने जो कहा था वह सती के ध्यान में आया। स्वामी का अपमान देखकर सती के हृदय में संताप हुआ। जैसा भारी दु:ख सती को इस समय हुआ वैसा पहला दु:ख अर्थान् शिव की बात पर विश्वास न कर कपट-सीतारूप में राम की परीक्षा करने पर भी उनके हृदय में नहीं हुआ था॥ ३॥

जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब तेँ कठिन जाति-श्रपमाना ॥ समुभि सो सतिहि भयउ श्रति कोधा । बहु बिधि जननी कीन्ह प्रवोधा ॥१॥

यद्यपि जगत् में अनेक प्रकार के दाहरण दु:खं हैं, तथापि स्व-जाति का अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यही सोच कर सती को बड़ा क्रोध आया, पर माता ने उन्हें बहुत तरह से समकाया ॥ ४॥

दें। ० – सिव-श्रपमानु न जाइ सिंह हृदय न होइ प्रबोध।

सकल समिहिँ हिंठ हटिक तब बोली बचन सकोंध॥ ८७॥

जब उनसे शिवजी का अपमान न सहा गया और किसी के भी सममाने से उन्हें कुछ सन्तेष न हुआ तब सारी सभा को मिड़क कर वे कोघ से बोहीं—॥ ८७॥

चौ०-सुनद्व सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकरनिंदा॥

सो फल्ल तुरत लहब सब काहू। भलो भाँति पछिताव पिताहू॥१॥

यज्ञ-सभा में बैठे हुए मुनि लोगो, सुनो । जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निन्दा कही या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दत्त भी ख़ूब पछतावेंगे ॥ १॥

सन्त - संभु - श्रीपति - श्रपबादा । सुनिय जहाँ तहँ श्रिसि मरजादा॥ काटिश्र तासु जीभ जो बसाई । स्रवन मृँदि न त चलिश्र पराई॥२॥

संत, शिवर्जा श्रौर विष्णु भगवान की निन्दा जहाँ सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा श्रशीत् यही उचित है कि यदि हो सके तो उस निन्दक की जीभ काट ले श्रौर नहीं तो कान बन्द करके वहाँ से भाग जाय ॥ २॥

जगदातमा महेसु पुरारी । जगतजनक सबके हितकारी ॥ पिता मंदमति निंदत तेही । दच्छ-सुक्र-संभव यह देही ॥३॥

त्रिपुर के रात्रु शिवजी महाराज सारे जगत् की आत्मा हैं। वे सबके उत्पन्न करनेवाले और हितकारी हैं। मेरा मूर्ख पिता द्व उनकी निन्दा करता है। और यह मेरा शरीर उसी पिता के अंश से उत्पन्न हुआ है।। ३।।

तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू॥ श्रम कहि जोग-श्रगिनि तनु जारा। भयउ सकल मष हाहाकारा॥ १॥

इसलिए चन्द्रमा को घारण करनेवाले और वृषकेतु शिवनी का ध्यान करती हुई मैं इस शरीर के अभी छोड़े देती दूँ। इतना कह कर सती ने योग की अग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला। यह देखकर सारे यज्ञ-मण्डप में हाहाकार मच गया॥ ४॥

देा०-सतीमरनु सुनि संभुगन लगे करन मष खीस।

जग्यबिधंस विलोकि भृग्र रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ८८ ॥

सती का मरना सुनकर शिवजी के गण यज्ञ की बिगाइने लगे । यज्ञ का विध्वंस देखकर भूगुजी तथा और मुनियों ने उसकी रज्ञा की ॥ ८८॥

चौ०-समाचार सब संकर पाए। बोरभद्रु करि कोप पठाए॥ जग्यबिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा।सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा॥१॥

जब यह समाचार शिवजी की मिला तब उन्होंने कीप करके वीरभद्र की भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ का विष्वंस कर डाला और सारे देवताओं की उचित फल दिया॥१॥

भइ जग-विदित दच्छ-गति सोई। जिस कछु संभु-विनुख के होई॥ यह इतिहास सकल जग जाना। तातेँ मेँ संब्रेप बखाना॥२॥

दत्त की वही गति संसार में प्रसिद्ध हुई जे। शिवजी के वैरी की होती है। इस कथा के। सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने यह कथा संत्रेप से कही है।। २।।

सती मरत हरि सन बरु माँगा। जनम जनम सिव-पद-श्रनुरागा॥ तेहि कारन हिम-गिरि-ग्रह जाई। जनमी पारबती तनु पाई॥३॥

मरते समय सती ने विष्णु से यह वर माँगा कि मेरा अनुराग हर एक जन्म में शिवजी के चरणों में ही रहे। इसी कारण हिमवान के घर जाकर, पार्वती का शरीर घारण करके, उन्होंने जन्म लिया।। ३।।

जब तेँ उमा सैलग्रह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥ जहँ तहँ मुनिन्ह सुम्रास्त्रम कीन्हे। उचित बास हिम-भूधर दीन्हे॥४॥

जब से पार्वती ने हिमबान के घर जन्म बिया तब से वहाँ सारी सिद्धि और सम्पत्ति हा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आअम बना लिये और हिमबान ने भी उन्हें चित्त स्थान दिये॥ ४॥ दो०—सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति । प्रगटों सुन्दर सेल पर मनिश्राकर बहु भाँति ॥८६॥ उस सुन्दर पर्वत पर माँति भाँति के सब वृत्त सदा फल फूलवाले हुए और अनेक रत्नों की सुन्दर खानें प्रकट हो गईं ॥ ८९॥

चौ०-सरिता सब एनीत जलु बहहीँ। खग मृग मधुप स्वी सब रहहीँ॥ सहज बयरु सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करहिँ श्रनुरागा॥१॥

वहाँ की सारी निद्याँ पिवत्र जल से भरी बहने लगीं श्रीर पत्ती, पशु, भींर सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने श्रपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया। सब जीव हिमवान के उपर परस्पर श्रनुराग करने लगे॥ १॥

सोह सैल गिरिजा ग्रह श्रायें। जिमि जन रामभगति के पायें॥ नित नूतन मंगल ग्रह तासू। इह्यादिक गाविह जरु जासू॥२॥

पार्वती के जन्म से उस पवत की ऐसी शोभा हुई जैसी राम की भक्ति के पाकर मनुष्य की होती है। उस हिमवान के घर नित्य नये नये मङ्गल-उत्सव होने लगे, जिसका यश ब्रह्मा श्रादिक गाते हैं।। २।।

नारद समाचार सब पाये। कौतुकही गिरिगेह सिधाये॥ सैलराज बड़ श्रादर कीन्हा। पद पपारि बर श्रासनु दीन्हा॥३॥

जब पावंती के जन्म के सब समाचार नारद मुनि ने सुने तब वे यों ही, मन की मौज में, हिमवान के घर श्राये। हिमवान ने उनका बहुत श्रादर किया श्रौर पाँव धोकर उनको श्रुच्छे श्रासन पर बैठाया॥ ३॥

नारिसहित मुनि-पद सिरु नावा । चरन-सिलल सब भवनु सिंचावा ॥ निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । हता बोलि मेली मुनिचरना ॥४॥

हिमवान ने अपनी की के सिहत मुनि के चरणों में सिर रक्खा और उनके चरणों का जल सारे घर में छिड़काया। हिमवान ने अपने प्रारब्ध को बहुत सराहा और पुत्री के। बुलाकर मुनि के चरणों पर डाला अर्थान प्रणाम कराया॥ ४॥

दो०-त्रिकालग्यं सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि।

कहहु सुता के दोष ग्रन मुनिबर हृदय बिचारि ॥६०॥

हिमवान् ने कहा—हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ हैं और आपकी सब खगह गति है। इसिक्षिए आप मन में विचार कर मेरी पुत्री के गुण दोष कहिए॥ ९०॥ चौ०-कह मुनि बिहँसिगूढ मृदु बानी। सुता तुम्हारि सकल-गुन-खानी ॥ सुन्दर सहज सुसील सयानी। नाम उमा श्रंबिका भवानी॥१॥

नारद मुनि ने हँसकर गृद्ध और मीठी बाणी से कहा—तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुन्दर, सुशील और चतुर है। इसके नाम 'उमा', 'श्रम्बिका' और 'भवानी' हैं॥ १॥

सब - लच्छन - संपन्न कुमारी । होइहि संतत पिश्रहि पियारी ॥ सदा श्रचल एहि कर श्रहिवाता । एहि तेँ जसु पइइहिँ पितु माता ॥२॥

लड़की सब लज्ञणों से युक्त है श्रीर यह श्रपने पति की सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा श्रचल रहेगा। इससे इसके माता-पिता की बहुत बड़ाई मिलेगी॥२॥

होइहि पूज्य सकल जग माहीँ। एहि सेवत कछ दुर्लभ नाहीँ॥ एहि कर नामु सुमिरि संसारा। तिय चिंदहिं पतिब्रत-श्रसिधारा॥३॥

यह सारे जगत् में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से किसी की कुछ दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियाँ इसका नाम स्मरण करके पतित्रतधर्मरूपी तलवार की घार पर चढ़ेंगी अर्थात् कठिन पातित्रत्य के पालन में तत्पर होंगी ॥३॥

सेल सुलच्छिनि सुता तुम्हारी। सुनहु जे श्रव श्रवगुन दुइ चारी॥ श्रगुन श्रमान मातु-पितु हीना। उदासीन सब संसय-छीना॥४॥

हे हिमवान् , तुम्हारी पुत्री अच्छे लच्चणोंवाली है। पर उसमें जा दे। चार दोप हैं, उन्हें भी सुन लो । गुणहीन, मानरहित, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संदेह-रहित ॥ ४॥

दो०-जोगी जटिल श्रकाम मन नगन श्रमंगल बेख।

श्रस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त श्रसि रेख ॥६१॥

थागी, जटाधारी, काम-रहित, नङ्गा और बुरे वेषवाला पति इसको मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है।। ९१॥

चौ०-सुनि मुनि-गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहिँ उमा हरषानी॥ नारदहू यह भेद न जाना। दसा एक समुभव विलगाना॥१॥

मुनि की बात सुन और उसको सत्य मानकर पावती के माता-पिता दानों बहुत दुस्वी हुए, परन्तु पार्वती प्रसन्न हुई'। नारद मुनि ने भी यह भेद न जाना, क्योंकि एक ही दशा (कही हुई बात या रेखा का फल) इस प्रकार भिन्न भिन्न भाव से समभी गई अर्थात् माता-पिता को तो उसी दशा पर दु:ख हुआ और कन्या को हुई।।१॥

सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नेना॥ होइ न मृषा देवरिषि-भाखा। उमा सो बचनु हृदय धरि राखा॥२॥

उमा और उनकी सारी सिखयाँ, उनके माता और पिता—वे सब पुलकित हो गये और सबकी आँखों में जल मर आया (और सबको तो दु:ख से, पर पार्वती को हर्ष से)। देविष नारद ने जो कहा है वह मूठ न होगा, यह बात उमा ने हृदय में रख ली।। २।।

उपजेउ सिवपदकमल - सनेहू । मिलन कठिन मन भा संदेहू ॥ जानि कु-श्रवसरु प्रोति दुराई । सखी-उछंग बैठि पुनि जाई ॥३॥

उन्हें शिवजी के चरणकमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मन में यह सन्देह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर न जानकर उमा ने वह प्रीति छिपा ली और फिर वे सस्वी की गोद में जा बैठीं ॥ ३॥

द्यूठि न होइ देवरिषि-बानी । सोचहिँ दंपति सखी सयानी ॥ उर धरि धोर कहइ गिरिराऊ । कहहु नाथ का करिश्र उपाऊ ॥४॥

हिमवान और उसकी स्त्री मैना तथा पावंती की चतुर सिखर्ग सोचने लगीं कि देविष नारद की वाणी भूठी न होगी। हृदय में घीरज घर कर हिमवान ने कहा—हे नाथ, कहिए क्या उपाय किया जाय ? ॥ ४॥

देश वनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥६२॥

नारद जी ने कहा—हे हिमवान् , सुनो । जे। बात ब्रह्माजी ने माथे में लिख दी है उसके मेटने के लिए देव, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि—कोई समर्थ नहीं हैं ॥ ९२ ॥

चौ०-तदिष एक में कहउँ उपाई। होइ करइ जो देव सहाई॥ जस वर में वरनउँ तुम्ह पाहीँ। मिलिहि उमिहैं तस संसय नाहीँ॥१॥

तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ। जो प्रारव्ध सहायता कर तो वह हो सकता है। जैसा मं तुमसे कहता हूँ वैसा ही वर उमा को मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं है।। १॥

जे जे बर के देाष बखाने। ते सब सिब पहिँ में श्रनुमाने॥ जों विवाहु संकर सन होई। देाषउ गुन सम कह सबु कोई॥२॥

मंने वर के जो जो दोष कहे हैं वे सब, मेरे अनुमान से, शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो जाय तो इन दोषों को भी सब कोई गुरा ही कहेंगे॥ २॥ जीँ म्रहि-सेज सयन हिर करहीँ। बुध कब्रु तिन्हकर दोष न धरहीँ॥ भानु कृसानु सर्व रस खाहीँ। तिन्ह कहँ मंद कहत केाउ नाहीँ॥३॥

जैसे विष्णु भगवान् शेषनाग की शय्या पर सोते हैं तो भी पण्डित लोग उनमें कुछ दोष नहीं लगाते । सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों को खाते हैं, पर कोई क्च्हें बुरा नहीं कहता ॥ ३॥

सुभ श्रह श्रहभ सलिल सब बहुई । सुरसरि काउ श्रपुनीत न कहुई ॥ समरथ कहुँ नहि दोष गोसाईँ । रवि पावक सुरसरि की नाईँ ॥४॥

पवित्र और श्रपवित्र सभी चीजं गंगाजी के जल में बहती हैं पर कोई उसे श्रपवित्र नहीं कहता। हे हिमवान ! सूर्य, श्रीन और गङ्गाजी की तरह समर्थ को कुछ देाप नहीं लगता ॥ ४॥

दो०-जो श्रस हिसिषा करिंह नर जड़ बिबेक श्रिममान । परिह कलप भरि नरक महं जीव कि ईस समान ॥६३॥

जो मूर्ख मनुष्य श्रभिमान से ऐसी बराबरी श्रर्थात् सूर्य, श्रम्न श्रीर गंगा का समता करते हैं वे कल्प भर नरक में रहते हैं। भला, कहीं जीव ईश के समान हो सकता है ? ॥९३॥

चै।०-सुरसरि-जल-कृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करिहँ तेहि पाना॥ सुरसरि मिले सा पावन जैसें। ईस अनीसिह श्रंतरु तैसें॥ १॥

सन्त लोग गंगाजल से बनाई हुई भी जानकर मिद्रा को कभी नहीं पीते। पर वहीं मिद्रा गंगाजी में भिल जाने से जैसे पिवत्र हो जाती है उसी प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। १।।

संभु सहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सव विधि कल्याना ॥ दुराराध्य पे श्रहहिँ महेसू । श्रासुतोष पुनि किये कलेसू ॥२॥

भगवान महादेवजी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इसिलए यह विवाह सब तरह से मुख देनेवाला है। महादेवजी की त्राराधना बड़ी कठिन है, पर क्लेश करने से—तप से—वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं॥२॥

जोँ तपुः करइ क्रुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सर्काईँ त्रिपुरारी ॥ जद्यपि बर श्रमेक जग माहीँ। एहि कहँ सिव तजि दूसर नाहीँ ॥३॥

जा तुम्हारी पुत्री चनकी प्राप्ति के लिए तप करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यदापि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव का छोड़ कर दूसरा वर नहीं है ॥३॥

बरदायक प्रनतारति-भंजन । कृपासिंधु सेवक-मन-रंजन ॥ इच्छित फल बिनु सिव श्रवराधें । लिहुश्र न केाटि जाग जप साधें॥४॥

शिवजी वर देनेवाले, भक्तों के दु:खनाशक, दया-सागर श्रोर सेवकों के मन को श्रानन्द देनेवाले हैं। महादेवजी की श्राराधना किये बिना करोड़ों योग श्रीर जप करने पर भी मनोकामना पूरी नहीं होती।। ४॥

दो०-श्रस किह नारद सुमिरि हरि गिजहिरि दोन्हि श्रसीस ॥ होइहि यह कल्यान श्रव संसय तजहु गिरीस ॥६४॥ इस तरह कह श्रीर भगवान का स्मरण करके नारदजो ने पावंती की श्राशीर्वाद दिया कि श्रव इसका कल्याण होगा। हे हिमवान, तुम सन्देह दूर करो॥९४॥

चौ०-किह श्रस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। श्रागिल चरित सुनहु जस भयऊ। पितिहि एकंत पाइ कह मैना। नाथ न में समुभे मुनिबेना ॥१॥

यों कह कर मुनि ब्रह्मलोक को चले गये। श्रव जो कुछ त्रागे हुश्चा उसे सुनो। पति को एकान्त में पाकर पार्वती की माता मैना ने कहा—नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं सममी ॥१॥

जौँ घर बर इ छ होइ श्रन्पा। करिश्र बिवाहु सुता-श्रनुरूपा॥ न त कन्या बरु रहइ कुश्राँरी। कंत उमा मम प्रानिपयारी॥२॥

जो घर, वर और कुल सब पुत्री के अनुकूल मुन्दर हो तो विवाह कर दीजिए। और जो ऐसा नहीं है तो यह कन्या कुमारी ही रहे। हे स्वामिन, पार्वती मुक्तको प्राण के समान प्यारी है।। २।।

जोँ न मिलिहि वरु गिरिजिहि जोगृ । गिरि जड़ सहज किहिहि सब लोगू ॥ सोइ विचारि पति करहु विवाहु । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥३॥

जो पावती के याग्य वर न मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि गिरि स्वभाव ही से मृखे हैं। हे नाथ, यह सब बात विचार कर विवाह करना, जिसमें फिर पीछे हृद्य में संताप न हो ॥ ३॥

श्रम किह परी चरन धरि सीसा । बेाले सिहत सनेह गिरीसा ॥ बरु पावक प्रगटइ सिस माहीँ । नारदबचनु श्रम्यथा नाहीँ ॥ ४ ॥

यों कहकर पावती की माता ने अपने पित के चरणों में सिर रख दिया। तब हिमवान ने स्नेह से कहा—चाहे चन्द्रमा में से अग्नि निकलने लगे, पर नारदर्जी के वचन नहीं टल सकते॥ ४॥

दे।०-प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्रीभगवान । पारबतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिश्रहि कल्यान ॥६५॥

प्यारी, तुम सब सोच दूर करो श्रौर श्रीभगवान् का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण करेगा॥ ९५॥

चौ०-श्रव जो तुमहि सुता पर नेहू । तो श्रस जाइ सिखावनु देहू ॥ करइ से। तपु जेहि मिलिहें महेसू । श्रान उपाय न मिटिहि कलेसू ॥१॥

श्रव जो तुम्हें अपनी पुत्री पर स्तेह है तो उसको जाकर ऐसा उपदेश दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिलें। दूसरे किसी उपाय से दु:ख दूर नहीं होगा॥१॥

नारदबचन स-गर्भ स-हेतू। सुंदर सब-ग्रन-निधि वृषकेतू॥ श्रम बिचारि तुम्ह तजहु श्रमंका। सबहि भाँति संकरुश्रकलंका॥२॥

नारदजी के बचन सारयुक्त और कारण-सहित हैं। शिवजी सुन्दर श्रोर सारे गुणों की खान हैं। यही विचार कर तुम अपने डर को दूर करे। शिवजी सब तरह से निष्कलंक हैं॥२॥

सुनि पति-वचन हरिप मन माहीँ। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीँ॥ उमहि विलोकि नयन भरि बारी। सहित सनेह गोद बैठारी॥३॥

पति के बचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर और आँखों में आँस भर कर वह प्यार के साथ उसको गोद में बिठा कर ॥ ३॥

बारहिं बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कब्रु किह जाई॥ जगतमातु सर्बग्य भवानी। मातु-सुखद बोली मृदु बानी॥४॥

बार बार उसे गले से लगाती है। मारे प्रेम के कंठ भर आने से उसके मुँह से कुछ बात नहीं निकलती। सब कुछ जाननेवाली जगत की माता भवानी, माता को सुख देने के लिए, कोमल वाणी से बोलीं।। ४॥

देश - सुनिह मातु में दीख श्रस सपन सुनावउँ तोर्हिं। सुंदर गौर सु विप्रवर श्रस उपदेसेउ मेर्हिं॥६६॥

माताजी, मैं तुमसे कहती हूँ, सुनो। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुक्ते एक सुन्दर गौर-वर्ण ब्राह्मण ने इस तरह उपदेश दिया कि ॥ ९६ ॥

# चौ०-करिह जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी॥ मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख देाष नसावा॥१॥

नारदंजी ने जा कहा है उसे सत्य मान कर हे पार्वती, तुम जाकर तप करो। फिर वह बात तेरे माता-पिता को भी अच्छी लगी है। तप दुःख और दोष को मिटानेवाला और मुख देनेवाला है।। १।।

तपबल रचइ प्रपंचु बिधाता। तपबल बिस्नु सकल-जग-त्राता॥ तपबल संभु करिह संहारा। तपबल सेष धरइ महिभारा॥ २॥

तप के ही बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के ही बल से विष्णु सारे जगत् की रचा करते हैं। तप के ही बल से महादेवजी जगत का संहार करते हैं श्रीर तप के ही बल से शेषजी पृथ्वी का भार धारण करते हैं।। २।।

तप-श्रधार सब सृष्टि भवानी । करिह जाइ तपु श्रस जिय जानी ॥ सुनत बचन विसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥३॥

हे भवानी, तप के ही सहारे सारी सृष्टि है। इसलिए ऐसा जी में जानकर तप करो। यह बात सुन कर पावेती की माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया ॥३॥

मातु-पितिह बहु बिधि समभाई। चली उमा तप-हित हरषाई॥ प्रिय परिवार पिता श्ररु माता। भये विकल मुख श्राव न वाता॥४॥

माता पिता को बहुत तरह से सममा कर पावती तप करने के लिए सानन्द चली। उनके चले जाने पर उनका सारा कुटुम्ब, माता और पिता सब बहुत विकल हुए। किसी के मुँह से बात तक न निकली। ४॥

दे। ० - बेदिसरा मुनि श्राइ तब सबिहैं कहा समुभाइ।

पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधिह पाइ ॥ ६७॥ वर्ष वेदिशा सुनि ने श्राकर सबको समकाया। पावती की महिमा सुनि से

तम वेदशिरा मुनि ने श्राकर सबको समम्माया। पावती की महिमा सुनने से सबको घीरज हुश्रा॥ ९७॥

चौ०-उर धरि उमा प्रान-पति-चरना । जाइ विपिन लागी तपु करना ॥ र्त्रात सुकुमार न तनु तप जोगू। पति-पद सुमिरि तजेड सब भागू॥१॥

प्राणपति शिषजी के चरणां को हृद्य में धारण करके उमा वन में जाकर तप करने खगीं। श्रति सुकुमारी उमा का शरीर तप के योग्व नहीं था, पर तो भी पति के चरणों का समरण करके उन्होंने सब भोग त्याग दिवे॥ १॥

नित नव चरन उपज श्रनुरागा । बिसरी देह तपिह मन लागा ॥ संत्रत सहस मूल फल खाये । साग्र खाइ सत बरष गवाँये ॥ २ ॥ धनके हृदय में पित के चरणों के प्रति नित्य नई भीति होने सगी और तप में ऐसा मन लगा कि देह की सारी सुघ बिसर गई। एक हजार बरस तक उन्होंने फल-मल खाये

कछु दिन भोजनु बारि बतासा । किये कठिन कछु दिन उपवासा॥ बेल-पाति महि परइ सुखाई । तीन सहस संवत सोइ खाई॥३॥

कुछ दिन उमा का भोजन जल और वायु ही रहा, और फिर कुछ दिन उन्होंने किन उपवास किया। तीन हज़ार बरस तक उन्होंने घरती में पड़े हुए सूखे बेल-पत्र ही खाये॥ ३॥ पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नाम तब भयउ श्रपरना॥ देखि उमहिँ तप - खीन-सरीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥ ४॥

फिर सूखे पत्ते (पर्ण) भी छोड़ दिये, इससे उमा का नाम श्रपणी हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर श्राकाश में यह गम्भीर महावाणी हुई—॥ ४॥

दे। ० – भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि।

श्रौर फिर सौ बरस साग-पात खाकर विवाये ॥ २ ॥

परिहरु दुसह कलेस सब श्रब मिलिर्हाह त्रिपुरारि ॥ ६८ ॥

हे हिमवान की पुत्री, सुन । तेरा मनोरथ सफल हुआ । तू अब सब असहा क्लेशों की छोड़ दे । अब तुमको शिवजी मिल जायँगे ॥ ९८ ॥

चौ०-ग्रस तपु काहु न कीन्ह भवानी। भये श्रनेक धीर मुनि ग्यानी॥

श्रव उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥१॥

हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो चुके हैं पर ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब तू सुन्दर ब्रह्मवाणी को सदा सत्य और निरन्तर पवित्र सममकर अपने दृदय में रख।। १।।

श्राविह पिता बुलावन जबहीँ। इठ परिहरि घर जायहु तबहीँ॥ मिलिहैं तुम्हिह जब सप्तरिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा॥२॥

जब तुम्हारा पिता तुमको बुलाने आने तब तुम हठ छे।ड़कर घर चली जाना। और जब तुमको सप्तऋषि मिलें तब तुम इस बाग्गी का प्रमाग जान लेना॥ २॥

सुनत गिरा बिधि गगन बसानी। पुनकगात गिरिजा हरवानी॥ उमाचरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुद्दावा॥३॥ ब्रह्मा की त्र्याकाशवाणी के सुनते ही उमा के रोम खड़े हो त्र्याये त्र्योर वह बहुत प्रसन्न हुई । याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजी से कहने लगे कि मैंने पार्वती का सुन्दर चरित सुना दिया, त्रब शिवजी का सुहावना चरित सुनो ॥ ३ ॥

जब तेँ सती जाइ तनु त्यागा। तब तेँ सिव मन भयउ विरागा॥ जपहिं सदा रघुनायक-नामा। जहुँ तहुँ सुनहिं राम-गुन-यामा॥४॥

जब से सती ने अपना शरीर छोड़ा तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रामनाम जपने लगे और जहाँ तहाँ रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन सुनने लगे॥ ४॥

देा०-चिदानन्द सुखधाम सित्र बिगत-मोह-मद-काम।

बिचरहिँ महि धरि हृदय हरि सकल लोक-श्रमिराम ॥ ६६ ॥

चिदानन्द सुख के घाम, मोह, मद और काम से रहित, सारे लोक के आनन्द देने-वाले शिवजी महाराज, विष्णु को हृदय में स्थापित कर, पृथ्वी पर विचरने लगे॥ ९९॥

चौ०-कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिहँ ग्याना। कतहुँ रामग्रन करिहँ बखाना॥ जदिप श्रकाम तदिप भगवाना। भगत-बिरह-दुख-दुखित सुजाना॥१॥

वे कहीं मुनियों के। ज्ञान का उपदेश देते श्रीर कहीं रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी कामनारहित हैं पर तो भी भक्त पार्वती के विरह के दु:ख से उनको दु:ख हुआ।। १।।

एहि बिधि गयउ काल बहु बोती। नित नव होइ रामपद-प्रोती॥ नेमु प्रेमु संकर कर देखा। श्रविचल हृदय भगति के रेखा॥२॥ इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। उनके जी में रामचन्द्रजी के चरणों की प्रीति

इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। उनके जी में रामचन्द्रजी के चरणों की प्रीति नित्य नई होने लगी। जब रामचन्द्रजी ने शिवजी का नेम श्रौर प्रेम देखा श्रौर श्रपनी भक्ति की लकीर उनके हृदय में श्रविचल देखी॥ २॥

प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला । रूप-सील-निधि तेज बिसाला ॥ बहु प्रकार संकर्राहेँ सराहा । तुम्ह बिनु श्रस ब्रतु को निरबाहा ॥३॥

तब वे प्रकट हुए, क्योंकि वे कृपालु और किये हुए को माननेवाले, रूप और शील के घर तथा महा तेजस्वी हैं। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की बड़ाई की और कहा कि तुम्हारे बिना कौन ऐसे क्रत को निबाह सकता है ?।। ३।।

बहु बिधि राम सिविहें समुकावा। पारवती कर जनम सुनावा॥ श्रिति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी॥४॥ रामचन्द्रजी ने शिवजी के बहुत तरह से समकाया और पावेती का जन्म सुनाया। कृपानिधि रामचन्द्रजी ने पावेती की श्रांति पवित्र करनी विस्तार-पूर्वक कही ॥ ४ ॥

दो०-श्रब बिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निजु नेहु।

जाइ विवाहहु सैलजिह यह मोहि माँगे देहु॥ १००॥

उन्होंने कहा कि हे शिव, यदि मुक्त पर तुम्हारा स्नेह है तो तुम श्रव मेरी विनती सुने। तुम मुक्ते यही माँगे दो कि जाकर पार्वती के साथ ब्याह कर लो।। १००॥

चौ०-कह सिव जदिप उचित श्रस नाहीँ। नाथवचन पुनि मेटि न जाहीँ॥

सिर धरि स्रायसु करित्र तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा॥१॥

शिवजो ने कहा—यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु की बात टाली नहीं जा सकती। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर पर रक्ष कर मानना ही हमारा परम धर्म है।। १।।

मातु पिता ग्रुरु प्रभु के बानी। बिनहिँ बिचार करिश्र सुभ जानी।। तुम्ह सब भाँति परम-हित-कारो।श्रम्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥२॥

माता, पिता, गुरु श्रौर स्वामी की श्राज्ञा को शुभ जानकर बिना विचारे ही करना चाहिए। श्राप तो सब तरह से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, श्रापकी श्राज्ञा मेरे सिर पर है।। २॥

प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भगति विबेक धरमजुत रचना॥ कह प्रभुः हर तुम्हार पन रहेऊ।श्रव उर राखेउ जो हम कहेऊ॥३॥

शिवजी के वचन सुनकर रामचन्द्रजी बहुत सन्तुष्ट हुए; क्योंकि उनकी बात भक्ति, ज्ञान और धर्म से भरी हुई थी। रामचन्द्रजी ने कहा—हे हर, तुम्हारा प्रस्प पूरा हो गया। अब जो कुछ हमने कहा है उसे हृदय में रखना॥ ३॥

श्रंतरधान भये श्रस भाखी। संकर सोइ मृरित उर राखी । तबिह सप्तरिषि सित्र पिह श्राये। बोले प्रभु श्रित बचन सुहाये॥४॥

यों कह कर वे अन्तर्धान हो गये। शिवजी ने उनकी वहीं मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आये और शिवजी ने उनसे सुन्दर वचन कहे॥ ४॥

दो०-पारवती पहिँ जाइ तुम प्रेमपरीछा लेहु।

गिरिहि प्रेरि पठयहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ १०१ ॥

तुम पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीचा लो और हिमाचल को भंज कर पार्वती को घर भिजवाना और सन्देह को दूर करना ॥ १०१ ॥

चौ०-तब रिषि तुरत गौरि पहुँगयऊ। देखि दसा मुनि विस्मय भयऊ॥ रिषिन गौरि देखी तहँ कैसी । मूरितवंति तपस्या जैसी ॥ १ ॥

तब सातों ऋषि तुरन्त पार्वती के पास गये। उनकी दशा देखकर उनको बहुत ऋच-रज हुआ। ऋषियों ने उमा के। ऐसी देखा जैसी साचान मृर्ति घारण किये तपस्या ही हो।।१।।

बोले मुनि सुनु सेलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥

केहि अवराधहु का तुम चहहू। इम सनसत्य मरमु किन कहहू॥ २॥ मुनि बोले—हे पावती, सुनो । तुम किस कारण ऐसा भारी तप कर रही हो ? तुम

किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? तुम इमसे अपना मर्म सत्य सत्य

क्यों नहीं कहती हो ? ॥ २ ॥

कहत बचन मनु श्रति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जडताई ॥ मनु हुठ परा न सुनइ सिखावा । चहृत बारि पर भीति उठावा ॥३॥

बचन कहते हुए मन में बड़ा संकोच होता है। हमारी मूर्खता का सुन कर आप लोग हँसेंगे। मन को इठ हो गया है, वह दूसरे की सीख नहीं सुनता। वह जल पर भीति (दीवार) उठाना चाहता है।। ३ ॥

नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन हम चहिं उड़ाना॥

देखदु मुनि श्रविवेक इमारा। चाहिय सदा सिवहि भरतारा॥४॥ नारदजी ने जो कहा है उसी को हमने सत्य माना है। हम विना पंखों के उड़ना चाहती हैं। हे मुनियो, हमारी मुर्खता को देखो कि हम शिवजी की ही पति बनाया चाहती हैं॥ ४॥

दो०-सुनत बचन बिहँसे रिषय गिरिसंभव तव देह।

नारद कर उपदेस सुनि कहहु बसेउ को गेह ॥ १०२ ॥ पावंती की बात सुनकर ऋषि लोग हँसे और बोले कि पवंत से उत्पन्न तुम्हारा शरीर है (अत: ऐसी जड़ता होनी ही चाहिए)। मला कही तो, नारद का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है १॥ १०२॥

चौ०-क्व्छसुतन्ह उपदेसिन्हि जाई। तिन फिर भवन न देखा म्राई॥ चित्रकेतु कर घर उन घाला । कनककितपु कर पुनि श्रस हाला ॥१॥

नारदजी ने दस् के पुत्रों के। उपदेश दिया था सा उन्होंने फिर आकर घर नहीं

१--दच प्रजापति ने अपने एक इज़ार पुत्रों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर सृष्टि रची। वे पिता की आजा मान कर पश्चिम दिशा के गये और वहाँ तपस्या करने लगे। इस अवसर पर नारदजी

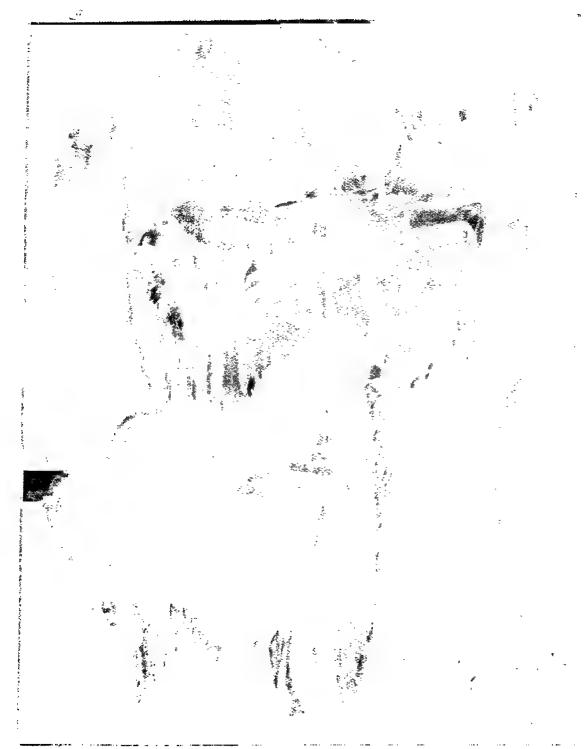

केहि अवराधदु तुम चहहू। **एम सल** सत्य मरमु किन कहहू।। ए० **८१** 

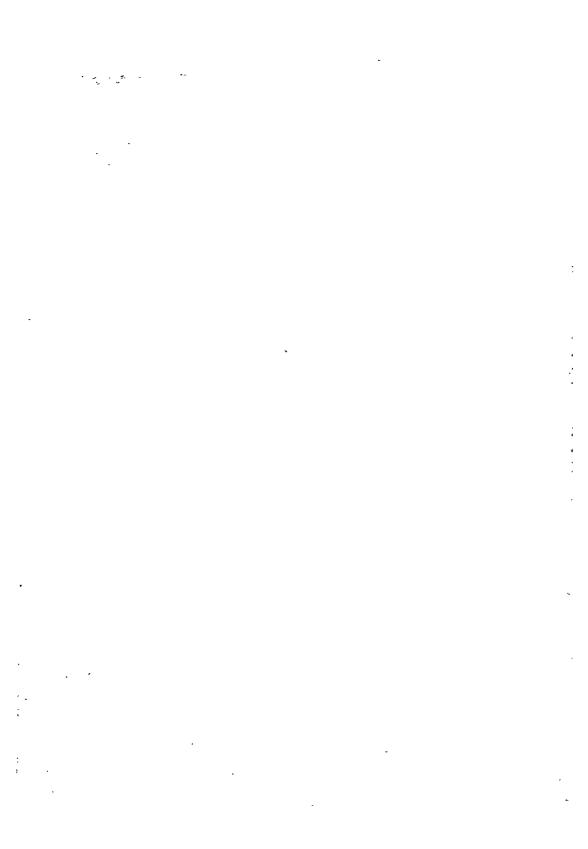

देखा। चित्रकेतु<sup>र</sup> का भी घर उन्हीं ने बिगाड़ा श्रौर हिरण्यकशिपु<sup>र</sup> का भी यही हाल किया॥ १॥

नारदिसख जे सुनिहँ नर नारी। श्रविस होहिँ तिज भक्नु भिखारी॥ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। श्रापु सरिस सबही वह कीन्हा॥२॥

जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे अवश्य घर-बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है और शरीर सज्जनों का-सा देख पड़ता है। वे अपने-सा सबको बनाना चाहते हैं।। र।।

तेहि के बचन मानि विस्वासा । तुम चाहहु पति सहज उदासा ॥ निर्युन निलज कुवेष कपाली । श्रकुल श्रगेह दिगंबरु ब्याली ॥३॥

उन्हों के वचन पर विश्वास करके तुम ऐसे पित को चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासी, गुणहीन, निलंब्ज, बुरे भेषवाला, हाथ में कपाल (खोपड़ी) लिये रहनेवाला, कुल्हीन, घर-द्वार-हीन, नंगा और साँपों को घारण करनेवाला है।। ३।।

कहरू कवन सुखु श्रस बर पायें। भल भूलिहु ठग के बौरायें॥ पंच कहे सिव सती विवाही। एनि श्रवडेरि मरायेन्हि ताही॥४॥

कहो तो, ऐसे वर के मिलने से तुमको क्या सुख होगा ? तुम ठग के बहकाने में ख़ूब भूल रही हो। पंचों के कहने से शिव ने सती के साथ ब्याह किया और फिर घोखा देकर उन्हें मरवा डाला॥ ४॥

उनसे मिले । उन्होंने उन्हें उपदेश दिया जिससे वे फिर घर को न लौटे। यह समाचार पाकर दत्त प्रजापित को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने पुनः हज़ार पुत्र उत्पन्न करके उन्हें भी सृष्टि रचने के लिए भेजा। उन्हें भी नारदजी ने उपदेश देकर अपने भाइयों का अनुगामी बनाया।

१—राजा चित्रकेत की एक करोड़ स्त्रियाँ थीं पर पुत्र एक भी न था। श्रंगिरा ऋषि के श्राशीर्वाद से उसे एक पुत्र हुआ। जब वह एक वर्ष का हुआ तो उसकी विमाताश्रों ने डाह से उसे विष दे डाला। इस पर राजा को बड़ा शोक हुआ। तब नारदजी ने उस बालक की जीवात्मा को बुलवा दिया। उसने शारीर में प्रवेश करके कहा कि पूर्वजन्म में में भी राजा था। विरक्त होकर में जंगल को चला गया था। वहाँ एक दिन एक स्त्री ने मुक्ते एक फल दिया। उसे मैंने खाने के लिए भूना। उसमें लाखों चींटियाँ थीं। वे सब जल मरीं। वे ही चींटियाँ राजा की स्त्रियाँ हैं जिन्होंने मुक्ते विष देकर पुराना बदला लिया है। जिसने मुक्ते फल दिया था वहीं मेरी माता हुई है। कोई किसी का कुछ, नहीं है। सब माया का प्रपंच है। इस पर राजा को झान हुआ और वे घरबार छोड़ वन में तपस्या करने चले गये।

२—जब हिरस्यकशियु की स्त्री गर्भवती थी तो नारद जी ने आकर उसे ज्ञान का उपदेश दिया। उस पर तो इसका कुछ प्रभाव न पड़ा पर गर्भ-स्थित बालक को ज्ञान हो गया। यही बालक प्रह्लाद हुआ, जिसने पिता के लाख विरोध करने पर भी भगवद्भजन नहीं छोड़ा। अन्त में भगवान् ने दृषिंह-अवतार लेकर हिरस्यकशियु का नाथ और प्रह्लाद का उदार किया।

दे। ०-- श्रव सुख सोवत सोचु नहिँ भीख माँगि भव खाहिँ।

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिँ॥१०३॥

अब शिव सुख से सोते हैं, उनका कुछ सोच नहीं; भीख माँग कर खाते हैं। भला ऐसे स्वभाव से ही एकांतप्रिय के घर कभी खियाँ ठहर सकती हैं? ॥ १०३॥

चौ०-श्रजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहँ बरु नीक विचारा ॥

श्रिति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गार्वाहँ बेद जासु जसु लीला ॥१॥

श्रव भी हमारा कहा मान जाओं। इसने तुम्हारे लिए श्रच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुन्दर, सुखदायी श्रीर सुशील है। उसके यश की लीला वेद भी गाते हैं॥ १॥

दूषनरहित सकल - ग्रन - रासी । श्रोपति पुर बैकुंठ निवासी ॥ श्रम बरु तुम्हर्हि मिलाउब श्रानी । सुनत बिहँसि कह बचन भवानी ॥२॥

वह दूषग्ररहित और सारे गुणों की खान है। वह लद्दमी का पति है और वैकुण्ठपुरी में रहता है। ऐसे वर को हम तुमसे मिलावेंगे। यह सुन कर भवानी हँसकर बोलीं—॥ २॥

सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटइ बरु देहा॥ कनकउ पुनि पषान तेँ होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई॥३॥

आपने सच कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय। पत्थर से सोना भी तो उत्पन्न होता है पर वह तपाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता॥ ३॥

नारदबचन न में पिरहरऊँ। वसउ भवन उजरउ नहिँ डरऊँ॥ युरु के बचन प्रतीति न जेहो। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेहो॥४॥

मैं नारद मुनि के वचन को नहीं टालूँगी, चाहे घर बसे, या उजड़े, इससे मैं नहीं हरती। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख की सिद्धि सुगम नहीं होती॥ ४॥

दो०-महादेव श्रवगुन-भवन विस्तु सकल-ग्न-धाम।

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥१०४॥

यह माना कि महादेवजी श्रवगुणों के घर हैं श्रौर विष्णु भगवान सारे गुणों की खान हैं; पर जिसका मन जिसमें रमता है उसको उसी से काम है ॥ १०४॥

चै। ० – जो तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा॥ श्रव में जनम संभु हित हारा । को छन दूषन करइ विचारा ॥१॥

हे मुनीश्वरो, जो तुम पहले मिलते तो में तुम्हारा उपदेश सिर चढ़ा कर सुनती। अब तो मैंने अपना जन्म शिवजी के लिए हार दिया है। अतएव गुग्ग-दोषों का विचार कीन करे ?॥१॥ जो तुम्हरे हठ हृदय विसेषी। रहि न जाइ बिनु किए बरेषी॥ तो कीतुकिश्रम्ह श्रालसु नाहीँ। बर कन्या श्रमेक जग माहीँ॥२॥

जो तुम्हारे मन में बहुत हठ है और ज्याह की बातचीत किये बिना तुमसे रहा नहीं जाता तो (तुम्हारे जैसे) तमाशा देखनेवालों को आलस्य नहीं (अर्थात बहुत काम मिल जायगा क्योंकि), संसार में कन्या और वर बहुत हैं ॥ २ ॥

जनम कोटि लगि रगरि हमारी। वरउँ संभु न तु रहऊँ कुआँरी ॥
तजउँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहि सत बार महेसू॥३॥
करोड़ों जनमों तक हमारा यही हठ है कि "या तो शम्भु को वहँगी, नहीं तो कुमारी
रहूँगी।" जो स्वयं शिवजी भी सौ बार कहें तो भी नारदजी के उपदेश को न छोडूँगी॥३॥
में पा परउँ कहइ जगदम्बा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलम्बा॥
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी॥४॥

जगन्माता (पार्वती) ने कहा मैं आपके चरणों में पड़ती हूँ। आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। (भवानी का शिवजो में ऐसा) प्रेम देख कर झानी मुनि बोले कि है भवानी, हे जगदम्बका, तुम्हारी जय हो ! जय हो ! ॥ ४॥

दो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत-पितु-मातु।

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥१०४॥

माया-रूप तुम त्रौर ईश-रूप शिवजी समस्त जगत् के माता त्रौर पिता हो। (इतना कह) बारंबार पार्वती के चरणों में सिर तवा कर मुनिवर बार बार मगन होते हुए चले।।१०५॥

चै। - जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाये। करि बिनती गिरिजहि ग्रह ल्याये॥ बहुरि सप्तरिषि सिव पहिँ जाई। कथा उमा के सकल सुनाई॥१॥

मुनियों ने जाकर हिमवान को भेजा और वह विनती करके पार्वती को घर ले आये।
फिर उन सातों ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर पार्वती की सारी कथा कह सुनाई॥१॥
भये मगन सिव सुनत सनेहा। हरिष सप्तरिषि गवने गेहा॥

मनु थिरु करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥२॥
(पार्वती के ऐसे) स्नेह की (कथा) सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए श्रौर सातों सुनि
हिषत होकर श्रपने घर चले गये। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर कर रघुनाथजी का
ध्यान करने लगे॥ २ ॥

तारकु श्रसुर भयउ तेहि काला । भुजप्रताप बल तेज विसाला ॥ तेइ सब लोक लोकपति जीते । भये देव सुख संपति रीते ॥३॥

उन्हीं दिनों तारक नाम का एक असुर पैदा हुआ जो बड़ा ही भुजों का प्रतापी, बलवान् और तेजस्वी था। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया और सारे देवता सुख-सम्पत्ति से हीन हो गये।। ३॥

म्रजर म्रमर से। जीति न जाई। हारे सुर किर बिबिध लराई॥ तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥४॥

देवता उसके साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर हार गये, क्योंकि वह अजर अमर था। वह किसी से नहीं जीता जाता था। तब सारे देवता ब्रह्माजी के पास जाकर पुकार मचाने लगे। ब्रह्माजी ने देखा कि सब देवता बहुत ही दुखी हैं॥४॥

दों ० – सब सन कहा बुभाइ बिधि दनुजनिधन तब होइ।

संभु-सुक्र-संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥१०६॥

ब्रह्माजी ने सबको समका कर कहा कि इस दैत्य का मरना तब होगा जब शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। (क्योंकि) वही इसे युद्ध में जीतेगा।। १०६॥

चौ०-मार कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥ सती जा तजी दच्छमख देहा। जनमी जाइ हिमाचलगेहा॥१॥

मेरी बात को सुनकर उपाय करो। ईस्वर सहायता करेगा तो काम बन जांयगा। जिस सती ने दत्त के यह में शरीर छोड़ा था वह हिमानल के यहाँ जाकर जन्मी है।। १॥ तेइ तपु कीन्ह संभु पति लागी। सिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदिप श्रहइ श्रसमंजस भारी। तदिप बात एक सुनहु हमारी॥२॥

उसने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है पर शिवजी सबको त्याग कर समाधि लगाये बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी गड़बड़ है तथापि हमारी एक बात सुनो ॥ २॥

पठवहु काम जाइ सिव पाहीँ। करइ छोभ संकर मन माहीँ॥ तब हम जाइ सिवहिँ सिर नाई। करवाउब बिबाहु बरिश्राई॥३॥

तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास मेजो। वह जाकर उनके मैन को चलायमान करे। तव हम जाकर शिवजी को प्रणाम करेंगे और उनका ब्याह जबरदस्ती करा देंगे॥३॥ एहि बिधि भलेहि देवहित होई। मतु स्त्रति नीक कहह सब कोई॥ स्त्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि स्त्रति हेतू। प्रगटेउ विषमचान भखकेतू॥ ४॥ सब कोई कहने लगे कि यह सम्मित बहुत ही अच्छी है। इसी उपाय से देवों का . ख़ूब हित होगा। फिर देवों ने बड़े प्रेम से स्तुति की तो पाँच बाण धारण करने-वाला कामदेव (जिसकी ध्वजा में मक्षली बनी है) प्रकट हुआ।। ४।।

दे। - सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार ।

संभु-बिरोध न कुसल मेाहि बिहँसि कहेउ श्रस मार ॥१०७॥ देवताओं ने कामदेव से अपनी सब विपत्ति कह सुनाई। वह सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और फिर हँसकर कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा भला नहीं है ॥१०७॥

चौ०-तदिप करव में काज तुम्हारा। स्नुति कह परम धरम उपकारा॥ परिहत लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसिह तेही॥ १॥

तो भी मैं तुरहारा काम करूँगा। क्योंकि वेदों ने कहा है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर छोड़ता है, अच्छे मनुष्य सदा उसकी बड़ाई किया करते हैं॥ १॥

द्यस किह चलेउ सबिहँ सिर नाई। सुमन धनुष कर सिहत सहाई॥ चलत मार स्रस हृदय विचारा। सिवविरोध ध्रुव मरन हमारा॥२॥

इतना कह और सबको सिर नवा कर कामदेव, अपना पुष्प का घनुप हाथ में लेकर, अपने सहायकों (वसन्त आदि) के साथ चला। कामदेव ने चलते समय अपने जी में विचारा कि शिवजी के साथ विरोध करने में हमारा मरण निश्चय होगा।। २॥

तब श्रापन प्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा॥ कापेउ जवर्हिं बारि-चर-केतू। छन महँ मिटे सकल स्रुतिसेतू॥३॥

तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय मत्स्यकेतु (कामदेव) ने कोप किया उस समय एक चए में वेदों का पुल टूट गया, अर्थात् धर्म की सारी मर्यादा जाती रही ॥ ३॥

ब्रह्मचर्ज ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ग्यान बिग्याना ॥ सदाचार जप जोग बिरागा । सभय बिबेक कटक सब भागा ॥४॥

ब्रह्मचर्य, व्रत, नाना संयम, घीरज, घर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य श्रीर विवेक की यह सारी सेना डर कर भाग गई ॥ ४॥

छंद-भागेउ बिबेक सहाइ सहित सा सुभट संजुग महि मुरे। सदयंथ पर्वत कन्दरन्हि महुँ जाइ तेहि श्रवसर दुरे॥

## होनिहार का करतार के। रखवार जग खरभर परा। दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनुसर धरा॥

जब कामदेव की सेना के बीर योद्धा रए-भूमि की खोर मुड़े तब ज्ञान अपने सहा-यकों साहत भाग गया ( अर्थान् काम के प्रबल होते ही सारा ज्ञान हवा हो गया ), उस समय अच्छे अच्छे प्रनथ पर्वतों की गुफाओं में जा छिपे। जगन में खलबली मच गई और सब कोई कहने लगे कि हे करतार! अब क्या होनहार है! हमारी रचा कौन करेगा? ऐसा दें सिर का कैन है जिसके लिए कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष उठाया है।।

#### देा०-जे सजीव जग चर श्रचर नारि पुरुष श्रस नाम।

ते निज निज मरजाद तजि भये सकल बस काम ॥१०८॥

संसार में जितने प्रकार के चर अचर जीव थे और जिनका स्त्री खार पुरुप नाम था वे सब, अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ कर; काम के वश में हो गये॥ १०८॥

चौ०-सवकेहृदयमदन श्रभिलाखा। लता निहारि नवहि तरु साखा।

नदी उमिंग श्रंबुधि कहँ धाई । संगम करिह तलाव तलाई ॥१॥

सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लता (बंल) को देखकर वृत्त अपनी शाखाओं को भुकाने लगे। निदयाँ उमंग में भर कर समुद्र की ओर दै। और ताल-तलैयाँ भी आपस में मिलने लगीं।। १।।

जहँ म्रिस दसा जडन की बरनी। को किह सकइ सचेतन्ह करनी॥ पसु पच्छो नभ-जल-थल-चारी। भये कामवस समय विसारी॥२॥

जब जड़ (वृद्ध-नदी श्रादि) की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की काती का वरान कैन कर सकता है ? पशु-पत्ती श्रीर श्राकाश, जल तथा थल पर रहनेवाले श्रन्य सार जीव ऋतुच्या समय का ध्यान न करके कामदेव के वश में हो गये ॥ २॥

मदन-श्रंध ब्याद्दुल सब लेका । निसिदिन नहिँ श्रवलेकिहँ केका॥ देव दन्ज नर किन्नर ब्याला । प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥ ३ ॥

सब लोग कामांघ होकर व्याकुल हो गये। चकवा और चकवी को रात दिन का ज्ञान नहीं रहा। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, साँप, प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल।। ३॥

इन्ह की दसा न कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी।। सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी। तेपि कामबस भये बियोगी।।।।।। इन सबको काम के चेले सममकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। जो सिद्ध, वैरागी और महामुनि योगी थे वे भी काम के वश में होकर योगश्रष्ट हो गये श्रथवा संयोग के लिए श्रातुर हो उठे॥ ४॥

छंद-भये कामबस जोगीस तापस पामरन की को कहैं। देखिहँ चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहें॥ श्रवला बिलेकिहिँ पुरुषमय जग पुरुष सब श्रवलामयम्। दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक श्रयम्॥

जब योगी और तपस्वी ही काम के वश में हो गय तब बेचारे छोटे छाटे जीवों की हशा कैन कह सकता है। जो सब चराचर को ब्रह्मय देखते थे वे श्रब सबको स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियाँ ता सारे जगत को पुरुषमय और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव न दो ही घड़ी के भीतर सारे ब्रह्माएड में यह कोतुक कर दिखाया।

सो०-धरा न काहू धीर सब के मन मनसिज हरे।

जो राखे रहुवीर ते उवरे तेहि काल महुँ ॥१०६॥ सबके मन कामरेव ने हर लिये। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं रक्ष्वा। हाँ! जिनकी रहुनाथजी ने रज्ञा की वे उस समय बचे रहे॥ १०९॥

चौ०-उभय घरी ग्रस कौतुक भयऊ । जब लिंग काम संभु पहुँ गयऊ । सिवहिँ विलोकि ससंकेउ मारू । भयउ जथाथिति सब संसारू ॥१॥

जब तक कामदेव शिवजी के पास गया, तब तक—रो घड़ी तक—यह तमाशा होता रहा। शिवजी को देखते ही कामदेव सहम गया और सारा संसार फिर जैसे का तैसा हो गया॥१॥

भये तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गये मतवारे॥ सद्रिह्व देखि मदन भय माना। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना॥ २॥

जग के जीव तुरन्त वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले का मद उतर गया हो। कर्र को देखते ही कामदेव डर गया; क्योंकि शिवजी बड़े ही उम और दृढ़ थे॥ २॥

फिरत लाज कछु कहि निहैं जाई । मरन ठानि मन रचेसि उपाई ॥ प्रगटेसि तुरत सचिर रितुराजा । क्रुसुमित नव तस्राज विराजा ॥३॥

उसे लौटते हुए भी लज्जा होती है, कुछ कहने नहीं बनता। द्यांत में त्रपना मरना जी में ठानकर उसने उपाय सोचा। उसने वहाँ तुरन्त सुन्दर वसन्त ऋतु प्रकट कर दी जिससे वृत्त सुन्दर फूलों से शोभायमान हो गये॥ ३॥ वन उपवन बापिका तड़ागा। परम सुभग सव दिसा-विभागा। जहुँ तहुँ जनु उमगत श्रनुरागा। देखि मुएहुमन मनसिज जागा॥ ।। ।।

वन, उपवन, बाबली, सरोवर और सब दिशाएँ, बड़े ही मुन्दर हो गये। जहाँ-तहाँ प्रेम की उमंगें उठने लगीं, जिसे देखकर मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा॥४॥

छंद—जागइ मनोभव मुण्हु मन बन सुभगता न परइ कही। सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन श्रनल सखा सही॥ बिकसे सरिन्द्द बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नावहिँ श्रपद्धरा॥

मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा श्रीर उस वन की जो शोभा हुई वह कड़ी नहीं जा सकती। कामकपी श्रीन का सजा मित्र शीतल, मन्द श्रीर सुगन्धित पवन चलने लगा। सरीवरों में श्रनेक प्रकार के कमल खिल गये जिन पर मुन्दर भीरों के भुंड के भुंड गुआर करने लगे। हंस, कीयल, श्रीर ताते रसीली बोली बोलने लगे श्रीर श्रप्भराए गा गाकर नाचने लगी।

#### दो०-सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत। चली न श्रचल समाधि सित्र कोपेउ हृदय-निकेत ॥११०॥

कामदेव अपनी सेना के साथ करोहों तरह से सब उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव ने बहुत कीप किया ॥ ११०॥

चै।०-देखि रसालविटप-वर-साखा । तेहि पर चढेउ मदन मन माखा ॥ सुमन चाप निज सर संघाने । ऋति रिस्थिताकि स्रवन लगि ताने॥१॥

मन में खिसियाया हुआ कामदेव एक आम के अन्न का मुन्दर डाली को देखकर उस पर चढ़ गया। उसने पुष्पों के धनुष पर अपने वाण चढ़ाये और क्रोब में भर कर, निशाना ताक कर, उसे कान तक वान लिया॥ १॥

छाँड़ेउ बिषम बान उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ भयउ ईस मन ह्योभ बिसेह्वी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥२॥

श्रीर कठिन बाए होड़े जो शिवजी के हृदय में जाकर लगे। शिवजी की समाधि सूट गई, श्रीर वे जाग पड़े। शिवजी के मन में बहुत कोच भाषा भीर उन्होंने शाँखें खोल कर चारों श्रोर देखा॥ २॥

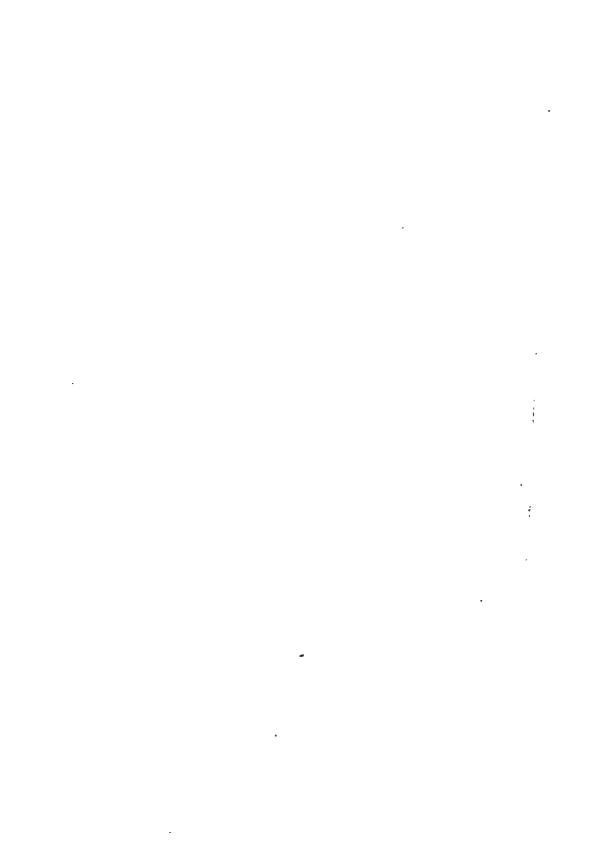



तब सिव तीसर नयन उघारा। चित्तवत काम भयड अरि क्रांसा। । — पृष्ठ ११

-1

सौरमपहन मदम बिलोका । भयउ कोप बंधेउ त्रयलोका ॥ तब सिन्न तीसर नयन उधारा । चित्रक्तकाम भयउ जरि छारा ॥ ३॥

श्चिता ने आम के पत्तों में कामनेष के देखा। देखते ही उन्हेंने ऐसा केए किया कि तीनों लोक काँप उठे। त**य शिवजी ने अपना तीसरा नैत्र सीसा और ऐसी** ही काम-देव जलकर मस्म हो गया । ३।।

हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भये श्रसुर सुखारी॥ समुभि कामसुख सोचहिँ भीगी। भये श्रकटक साधक जोगी॥ ४॥

इससे सारे जगत् में वड़ा हाहाकार भवा। देव डर गये और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग कामदेव के सुख का याद करके सोच करने समे और सायक योगी वेसटके हो गये॥ ४॥

छंद-जागी श्रकंटक भये पितिगति सुमित रित मुरछित भई। रोवित बदित बहु भाँति करूना करित संकर पिहेँ गई॥ श्राति प्रेम करि बिनती बिबिध विधि जोरि कर सन्सुख रही।

प्रभु श्रासुतोष कृपाल सिव श्रवसा निरिष्व बोले सही ॥

इधर योगी अवंटक हुए, उधर कामदेव की भी रित अपने पित की यह दशा मुनते ही मृद्धित हो गई। फिर वह रोती, चिल्लाती, और अनेक प्रकार से कहणा करती शिक्जी के पास गई। बड़े ही प्रेम से और अनेक प्रकार से बिनती कर हाथ जोड़ सामने खड़ी हो गई। शीघ प्रसन्न होनेवाले, छपालु शिक्जी भी को देखकर बोले ही तो सही।

दो०-अब तेँ रति तव नाथ कर होइहि नाम अनंग।

बिनु बपु ब्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग ॥१११॥

हे रित, अब से तेरे पित का नाम अनङ्ग होगा। यह बिना ही शरीर के सक्के ज्यापेगा। अब तू अपने स्वामी के मिलने की कथा मुन ॥ १११ ॥

चौ०-जब जदुवंस कुस्नम्रवतारा। होइहि हरन महा महिभारा॥

क्रस्नतनय होइहि पति तौरा । बचन श्रन्यथा होइ न मोरा ॥ १॥

जब पृथ्वी के बढ़े हुए भार की हरण करने के लिए यदुवंश में श्रीकृष्णचन्द्रजी का श्रवतार होगा, तब उनका पुत्र (प्रयुम्न) तेरा पति होगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता॥१॥

रति गवनी सुनि संकर-बानी। कथा श्रपर श्रम कहुउँ बखानी॥ देवन समाचार सम पाये। ब्रह्मादिक वैंकुंठ सिमाये॥२॥ D.

शिवजी की बात सुनकर रित चली गई। अब आगे की कथा कहता हूँ। जब यह समाचार सब देवताओं की मालूम हुआ तब ब्रह्मा आदि देवगण वैकुण्ठ की गये।। २।।

सब सुर बिस्तु बिरंचि समेता। गये जहाँ सिव कृपानिकेता॥ पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा। भये प्रसन्न चंद्रश्रवतंसा॥ ३॥

वहाँ से विष्णु श्रौर ब्रह्मा सहितासब देवगण वहाँ गये जहाँ कुपा के घर शिवजी महाराज थे। उन्होंने शिवजी की श्रलग श्रलग स्तृति की। इससे चन्द्रशेखर शिवजी प्रसन्न हुए॥ ३॥

बोले कृपासिंधु वृषकेतृ । कहह श्रमर श्राये केहि हेतृ ॥ कह विधि तुम्ह प्रभु श्रंतरजामी । तदपि भगति-बस बिनवउँ स्वामी ॥४॥

कृपासागर शिवजी कहने लगे कि हे देवतात्रो, कहो, किस लिए श्रायं। ब्रह्माजा बोले कि हे प्रभु, यद्यपि श्राप अन्तर्यामी हैं तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं श्रापसे विनती करता हूँ ॥ ४॥

दो०-सकल सुरन्ह के हृदय श्रस संकर परम उछाहु।

निज नयनिह देखा चहिं नाथ तुम्हार बिबाहु॥ ११२॥ शंकरजी, सब देवतात्रों के मन में ऐसा उत्साह है कि, हे नाथ! वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं ॥ ११२॥

चौ०-यह उत्सव देखिय भरि लोचन । सोइ कब्रु करहु मदन-मद-मोचन॥ काम जारि रति कहँ बर दीन्हा । क्रुपासिंधु यह स्रति भल कीन्हा॥१॥

हे कामदेव के मद की भंग करनेवाले भगवान, आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग इस उत्सव की आँख भरके देख लें। क्रपासागर ने कामदेव की भरम करके पीछे रित का जी वरदान दिया सा बहुत अच्छा किया॥ १॥

सासित करि पुनि करिहँ पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ पारबती तप कीन्ह अपारा। करहु तासुः श्रव श्रंगीकारा॥२॥

हे नाथ ! स्वामियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे शिक्षा करने पर फिर प्रसन्नता भी दिखलाते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है। अब उसको स्वीकार कीजिए॥२॥

सुनि विधि विनय समुभि प्रभु बानी । ऐसइ होउ कहा सुखु मानी ॥ तब देवन दुन्दुभी बजाई । बरिष सुमन जय जय सुरसाई ॥ ३ ॥

ब्रह्माजी की विनय सुन श्रौर प्रमु (राम) की बात याद करके शिवजी ने सुख सं कहा—"ऐसा ही होगा।" इतना सुनते ही देवताश्रों ने नगाड़े बजाये श्रौर फूलों की वर्षा करके वे कहने लगे कि हे दैवताश्रों के स्वामी, तुम्हारी जय हो, जय हो!॥३॥

ष्ट्रवसर जानि सप्तरिषि द्याये। तुरतिह विधि गिरिभवन पठाये॥ प्रथम गये जहँ रही भक्तनी। बोस्ने मधुर बचन छलसानी॥४॥

श्रवसर जानकर उसी समय वहाँ सप्त-श्रद्धि आरथे और श्रद्धाजी ने उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वती थीं। वे उससे छल से भरे हुए मीठे क्चन बोले—॥ ४॥

दो०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस।

भ्रव भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस ॥ ११३॥

नारद की बातों में आकर तुमने उस समय हमारा कहा नहीं माना। अब तुम्हारा पण भूठा हो गया; क्योंकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है।। ११३।।

चो०-सुनि बोली मुसुकाइ भक्तनी । उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी ॥

तुम्हरे जान काम अब जारा । अब लिंग संभु रहे सबिकारा ॥१॥

यह सुनकर पार्वती मुस्कुरा कर बोली—हे झानी सुनिबरो, आपका कहना ठीक है। आपकी समक में शिवजी ने कामचेव को अब जलाया है और अब तक वे सविकार, भोगी रहे।। १।।

हमरे जान सवा सिव जोकी। श्रज अनक्य श्रकाम श्रभोजी॥ जोँ में सिव सेयउँ श्रस जानी। प्रीति समेत करम मन बानी॥२॥

पर हमारी समक्त में तो शिवजी सदा से येग्गी, अजन्मा, निन्दारहित. कामहीन श्रीर भोगरहित हैं। और जो मैंने यही समक्तर मन, वचन श्रोर कर्म से शिवजी की मेवा प्रीति से की है।। २॥

तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहृहिँ सत्य कृपानिधि ईसा॥ तुम्ह जो कहें हु हर जारेउ मारा। सोश्रति वड़ श्रविवेक तुम्हारा॥३॥

तो, हे मुनीश्वरो ! सुनो । कृपासागर शिवजी हमारी प्रतिका को सत्य करेंगे । आप जो यह कहते और सममते हैं कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया सा यह आप की भारी भूल है ॥ ३ ॥

तात श्रनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिँ काऊ॥ गये समीप सो श्रवसि नसाई। श्रसि मनमथ महेस के नाई॥४॥

हे तात! ऋग्नि का यह स्वभाव ही है कि पाला उसके पास कभी जा नहीं सकता। श्रीर यदि जाय भी तो वह अवश्य नष्ट हो जायगा। ऐसा ही कामदेव और महादेवजी के सम्बन्ध में समिन्छ।। ४॥ देश -हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास ।

चले भवानी नाइ सिर गये हिमांचल पास ॥ ११४॥

पानेती की बात सुन और उनकी प्रीति और विश्वास को देखकर मुनि बड़े प्रसन्न
हए। फिर ने भवानी को प्रणाम करके हिमाचल के पास गये॥ ११४॥

चौ०-सबु प्रसंग गिरिपतिहिँ सुनावा । मदन-दहन सुनि श्रति दुखु पावा। बहुरि कहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना॥१॥

मुनियों ने हिमाचल को सारी बात कह सुनाई । कामदेव के भस्म होने की बात सुनकर हिमाचल बड़ा दु:स्वी हुआ। फिर जब उन्होंने रित के वरदान की बात कही तब उसे सुनकर उसने बहुत सुस्व माना ॥ १॥

हृदय बिचार संभु-प्रभुताई। सादर मुनिवर लिये बोलाई।।

हित्नु सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई॥२॥

शिवजी की प्रभुता के। मन में सोचकर हिमाचल ने मुनियों के। सादर बुला लिया।

श्रीर जन्होंने शुभ दिन, शुभ नक्तत्र श्रीर शुभ घड़ी देखाकर जल्दी वेद-रीति से लम्न
(समय) निश्चय करा दिया॥२॥

पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही। गहि पद विनय हिमांचल कीन्ही ॥ जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती। बाँचत प्रोति न हृदय समाती ॥३॥

वही पत्री (जिसमें विवाह का दिन और समय लिखा था, "लग्न-पत्रिका") हिमा-चल ने ऋषियों के दे दी और उनके पाँच पकड़ कर विनती की। वह पत्री उन लोगां ने जाकर ब्रह्माजी की दे दी। उसकी पढ़कर वे आनन्द में फूले न समाये॥ ३॥

लगन वाँचि श्रज सबिह सुनाई। हरषे सुनि सब सुरसमुदाई॥ सुमनवृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे॥४॥

ब्रह्माजी ने लग्न पित्रका पढ़कर सबको सुना दी। उसे सुनकर सारे दैवगण बहुत ही प्रसम्ब हुए। त्राकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे त्रीर दशों दिशाश्रों में मंगल-कलश सजाये जाने लगे ॥ ४॥

दें। ० -- लगे सवाँरन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान ।
हो हिं सगुन मंगल सुखद करहिँ श्रपछरा गान ॥११५॥
सारे देवता अपने भाँति भाँति के बाहन (सवारी) और विमान सँवारने लगे,
अभ और सुख देनेवाले राकुन होने लगे और अपसराई गाने लगीं॥११५॥

चौ०—सिर्वाह संभुगन करहिं सिँगारा। जटा मुकुट श्रिहिमौर सँवारा॥ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट केहरि छाला॥१॥ शिवजी के गए। उनका सिंगार करने बगे। जटा का सुकट और साँपों का मौर

शिवजी के गण उनका सिंगार करने सगे। जटा का मुकुट और साँपों का मौर बाँघा गया। शिवजी ने कानों में कुंडलों और हाथों में कंकणों की जगह साँप पहने। शरीर पर विभूति लगाई और वस्र के स्थान में बाघंबर श्रोढ़ा ॥१॥

सिस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपवीत भुजंगा॥ गरल कंठ उर नर-सिर-माला। श्रसिव बेष सिवधाम क्रपाला॥२॥

माथे में चन्द्रमा, सिर में सुन्दर गङ्गाजी, तीन आँखें और जनेऊ के स्थान पर साँप डाल दिये गये। कण्ठ में उनके विष था और गले में मुण्डों की माला। महाकृपालु शिवधाम (कल्याणों के घर) का वेष अशिव (अमङ्गल "देखने में खराब") था॥ २॥

कर त्रिसूल ग्ररु डमरु विराजा। चले बसह चढ़ि बाजिह बाजा॥

देखि सित्रिह सुरत्रिय मुसुकाही । बर लायक दुलहिनि जग नाही ॥३॥

उनके हाथ में त्रिशूल और उमरू शोभायमान था। वे बैल पर चढ़ कर चले और बाजे बजने लगे। शिवजी को देखकर देवताओं की स्त्रियाँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि इस वर के योग्य संसार में दुलहिन नहीं है।। ३।।

बिस्तु बिरंचि श्रादि सुरब्राता । चर्डि चिं बाह्न चले बराता ॥ सुरसमाज सब भाँति श्रनूपा । नहिँ बरात दूलह्रश्रनुरूपा ॥४॥

विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर और विमानों में बैठकर बरात में चले। देवताओं का समुदाय सब प्रकार मनोहर था। पर परात दूसह के समान न थी॥ ४॥

दो०-बिस्तु कहा श्रस बिहँसि तब बोलि सकल दिसिराज। बिलग विलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥११६॥

तब विष्णु ने सब (दक्ष्पालों को बुलाकर हँसकर कहा कि सब लोग, श्रलग श्रलग होकर, श्रपनी श्रपनी टोली के साथ चलो ॥ ११६॥

चौ०-बर श्रनुहारि बरात न भाई । हँसी करइहउ परपुर जाई ॥ बिस्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥१॥

यह बरात वर के समान नहीं हुई। क्या दूसरे के यहाँ जाकर हँसी कराश्रोगे?
विष्णु की बात सुनकर सब देवगण मुस्कुराबे श्रीर अपनी अपनी टोली लेकर अलग

अलग हो गये ॥ १ ॥

मनहीं मन महेस मुसुकाहीं। हरि के व्यंग बचन नहिँ जाहीं॥ श्रातिप्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहिँ प्रेरि सकल गन टेरे॥२॥

शिवजी मन ही मन मुस्कुरायं श्रीर कड़ने लगे कि विष्णु के व्यङ्ग्य वचन न जायँगे। श्रपने प्यारे के बहुत मीठे वचन सुनकर उन्होंने श्रपने गण भृंगी को भेज कर श्रपने सब गणों को बुलवा लिया॥ २॥

सित्र श्रनुसासन सुनि सब श्राये। प्रभु पदजलज सीस तिन्ह नाये॥ नाना बाहन नाना बेखा। बिहँसे सित्र समाज निज देखा॥३॥

शिवजी की श्राज्ञा पाते ही सब गए चले श्राये। उन्होंने प्रमु के चरएकमलों में सिर नवाया। उन लोगों के तरह तरह के वेव श्रीर तरह तरह के वाहन थे। शिवजी श्रपने गएों को देखकर हँसे॥ ३॥

कोउ मुखहीन बिपुलमुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु-पद-बाहू॥ बिपुलनयन कोउ नयनबिहोना। रिष्ट पुष्ट कोउ श्रति तनखीना॥४॥

कोई बिना मुँह का था श्रौर किसी के कई मुँह थे; कोई बिना हाथ-पाँव का था श्रौर किसी के बहुत से हाथ-पाँव थे। किसी के बहुत सी श्राँखें थीं श्रौर किसी के श्राँखें ही न थीं। कोई तो बहुत हृष्ट-पुष्ट था श्रीर कोई बहुत ही दुबला-पतला॥ ४॥

छंद-तनखीन काेउ श्रित पोन पावन काेउ श्रिपावन गति धरे। भृपन कराल कपाल कर सब सद साेनित तन भरे॥ खर-स्वान-सुश्रर-स्टगाल-मुख गन बेष श्रगनित काे गने। बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नाह बने॥

कोई बिलकुल दुबला था और कोई बेहद मोटा, कोई पवित्र वेषवाला था और कोई अपिवृत्र वेष धारण कर रहा था। उनके भूषण भयानक थे, वे हाथ में कपाल लिये हुए थे जिनमें ताजा रक्त भरा हुआ था। किसी का मुँह गधे का-सा, किसी का कुत्ते का-सा, किसी का मुअर का-सा और किसी का गीदड़ का-सा था। उनके असंख्य वेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगियों की जमात साथ थी। उनका वर्णन नहीं हो सकता॥

## सो०-नाचिहैँ गाविह ँगीत परम तरंगी भूत सब। देखत श्रति बिपरीत बोर्लाह ँबचन बिचित्र बिधि॥११७॥

सब भूत बड़े तरंगी ( मन में आवे सोई करनेवाले ) थे। वे नाचे थे और गीत गाते थे। उनका ताकना बेढब था और वे एक अजब ढंग से बोलते थे॥ ११७॥ चौ०-जस दूलह तिस बनी बराता । कौतुक बिविध होहिँ मग जाता ॥ इहाँ हिमांचल रचेउ बिताना । श्रिति बिचित्र नहिँ जाइ बखाना ॥१॥

जैसा दूलह था वैसी ही बरात बनी थी। मार्ग में चलते हुए कई तरह के तमारो होने जाते थे। इघर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मण्डप बनवाया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।। १॥

सेल सकल जहँ लगि जग माहीँ। लघु विसाल नहिँ बरनि सिराहीँ॥ बन सागर सब नदी तलावा।हिमगिरि सब कहुँ नेवति पठावा॥२॥

जगत् में जितने पहाड़ थे, क्या बड़े श्रौर क्या छोटे, जिनका वर्णन नहीं हो सकता; वन, समुद्र, निदयाँ श्रौर तालाब सबके पास हिमाचल ने न्योता भेजवाया ॥ २ ॥

कामरूप सुंदर तनु धारी। सहित समाज सेाह बर नारी॥ स्राये सकल हिमांचल गेहा। गाविह मंगल सहित सनेहा॥३॥

अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने सुन्दर शरीर धारण कर लिया और सुन्दर स्त्री तथा परिवार के साथ सब हिमाचल के घर आये। सब स्तेह से मंगल-गीत गाने लगे।। ३॥

प्रथमिह गिरि बहु गृह सवँराये। जयाजोग जहँ तहँ सब छाये॥ पुर सोभा श्रवलोकि सुहाई। लागइ लघु बिरंचिनिपुनाई॥४॥

हिमाचल ने पहले ही से बहुत-से घरों को सजा रखा था। उन्हीं में यथायोग्य सब ठहरे। उस पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मा की चतुराई भी फीकी लगती थी॥ ४॥

छंद-लघु लागि विधि की निपुनता श्रवलेकि पुरसोभा सही।

बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक के कही॥ मंगल बिपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहहीँ।

बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मेा हहीँ॥

पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मा को रचना भी फोको पड़ गई। वन, बारा, कुर्ए, तालाब, निद्याँ सबकी सुन्दरता का कौन वर्णन कर सकता है ? घर घर शुभ बन्दनवार श्रीर अनेक ध्वजा-पताकाएँ शोभित हो रही थीं। वहाँ के सुन्दर और चतुर खी-पुरुपों की खींब को देखकर मुनियों के मन भी मोहित होते थे॥

दो०—जगदंबा जहँ श्रवतरी से। पुर बरिन कि जाइ । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन श्रिधिकाइ ॥११८॥ जिस पुर में जगदम्बा-पावंती ने श्रवतार लिया है उस पुर की शोभा कहीं कही जा सकती है ? वहाँ प्रतिदिन नइ नई ऋद्धि-सिद्धि सुख-संपदा बढ़ती जाती थीं ॥ ११८ ॥

चै। ० – नगर निकट बरात सुनि ग्राई। पुर खरभर सोभा श्रिधिकाई॥

करि बनाव सब बाहन नाना । चले लेन सादर श्रगवाना ॥१॥

जब नगर के पास बरात के पहुँचने की ख़बर लगी तब सारे नगर में खलदली मच गई श्रौर बड़ी शोभा हुई। सब पुरवासी लोग श्रपनी श्रपनी श्रमेक सवारियों को सजाकर बरात की सादर अगवानी के लिए चले।। १।।

हिय हरषे सुरसेन निहारी। हरिहि देखि श्रति भये सुखारी॥ सिवसमाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे॥२॥

देवगणों के समाज को देखकर सब लोग प्रसन्न हुए श्रीर विष्णु भगवान को देखकर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। किन्तु जब वे शिवजी की टोली को देखने लगे तब उनकी सवारियाँ सब डर कर भाग चलीं॥ २॥

धरि धीरजु तहँ रहे सयाने। बालक सब लइ जीव पराने॥ गये भवन पूछिह ँ पितु माता। कहिह ँदचन भय कंपित गाता॥३॥

कुछ बड़े बूढ़े मनुष्य तो वहाँ घीरज घरकर खड़े रहे श्रौर सब बालक प्राण बचा-कर श्रपने श्रपने घर भाग गये। जब वे घर पहुँचे तब उनके माता-पिता ने भाग श्राने का कारण पूछा तब वे डर से काँपते हुए बोले॥ ३॥

कहिय कहा किह जाइ न बाता। जम कर धारि किथीँ बरिश्राता॥ बर बैाराह बरद श्रसवारा। ब्याल कपाल बिभूषन छारा॥४॥

क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जातो। यह बरात है या यमराज की सेना ? दृलह पगला श्रीर बैल पर बैठा हुआ है। साँप, कपाल श्रीर भस्म ही उसके गहने हैं॥ ४॥

छंद-तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा। सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकटमुख रजनीचरा॥ जो जिश्रत रहिहि बरात देखत पुन्य बढ़ तेहि कर सही। देखिहि सो उमाबिबाह घर घर बात श्रस लरिकन्ह कही॥

दूलह के शरीर पर भस्म लगी हुई है, साँप और कपाल के गहने हैं, वह बिलकुल नंगा, जटाधारी और डरावना है। उसके साथ मूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी और भयंकर मुँहवाले राज्ञस हैं। जो लोग बरात को देखकर जीते बच जायँ सचमुच उनका बढ़ा ही पुण्य होगा और वे ही पार्वती का विवाह देखेंगे। लड़कों ने घर घर यही बात जा कही।

दो०-समुभि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिँ।

वाल बुभाये बिबिध बिधि निडर होहु डर नाहिँ॥११६॥

महादेवजी के समाज की समम कर माता-पिता मुस्कुराये श्रौर उन्होंने लड़कों को बहुत तरह से समभाया कि तुम डरो मत। कुछ डर की बात नहीं है ॥ ११९॥

चौ०-लइ अगवान बरातिह आये। दिये सबिह जनवास सुहाये॥ मैना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गाविह नारी॥१॥

वे लोग अगवानी करके बरात को ले आये और उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे में ठहरा दिया। (पार्वती की माता) मैना ने शुभ आरती सँवारी और साथ में स्त्रियाँ उत्तम मंगल-गीत गाने लगीं।। १।।

कंचन चार से।ह बर पानी। परिछन चली हरहिँ हरषानी॥ बिकट बेष रुद्रहिँ जब देखा। श्रवलन्ह उर भय भयउ बिसेखा॥२॥

सुन्दर हाथों में सोने का थाल शोभायमान था, प्रसन्त होती हुई वे शिवजी के परहाने (श्रारती जतारने) चलीं। जब महादेवजी का भयंकर वेष देखा तब सियों के हृद्यों में बहुत डर हुं श्रा।। २।।

भागि भवन पैठीँ स्त्रति त्रासा । गये महेसु जहाँ जनवासा ॥ मैना हृदय भयउ दुख भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥३॥

इसलिए वे बड़े डर से भाग कर घर में चली गईं और शिवजी जनवासे में चले गये। मैना (पार्वती की माता) के जी में भारी दु:ख हुआ। उसने पार्वती की चुलाया॥ ३॥

श्रिधिक सनेह गोद बैठारी। स्याम सरोज नयन भरि बारी॥ जेहि बिधि तुम्हिह रूपुः श्रस दीन्हा। तेहि जड बर बाउर कस कीन्हा॥४॥

त्र्योर बहुत स्नेह से उसको गाद में बैठाकर और नील-कमल के समान नेत्रों में श्रांसू भरकर वह कहने लगी कि—जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया है उसने तेरे लिए ऐसा मूर्ख और बावला वर कैसे बनाया ॥ ४॥

छंद-कस कीन्ह बर बीराह बिधि जेहि तुम्हिह सुंदरता दई। जो फल चहिय सुरतरुहि सो बरबस बबूरिह लागई।। तुम्ह सहित गिरि ते गिरउँ पावक जरउँ जलनिधि मह परउँ। घर जाउ श्रपजसु होउ जग जीवत बिबाह न हो करउँ॥ जिस ब्रह्मा ने तुम्हें सुम्दरता ही है उसने तेरे वर के ऐसा बावला कैस बनाया! जो फल कल्पवृत्त में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगाया जा रहा है। श्रव मैं तुम-सहित पहाड़ पर से गिरकर मर जाऊँ, या श्राग में जल मरूँ, या समुद्र में इब मरूँ। घर उजड़े श्रीर चाहे संसार में श्रपयश हो, पर मैं जीते जी तेरा विवाह इस वर से न करूँगी।

दो०-भई विकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि।

करि बिलापु रोदित बदित सुता सनेहु सँभारि ॥१२०॥

हिमाचल की स्त्री (मैना) के दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हुई क्यांकि वह अपनी पुत्री के स्तेह को स्मरण कर विलाप करती, राती और कहती थी कि—॥ १२०॥

चौ०—नारद कर मैं काह बिगारा। भवन मेार जिन्ह बसत उजारा॥ श्रस उपदेस उमहिँ जिन्ह दीन्हा। बैोरे बरहिँ लागि तपु कीन्हा॥१॥

मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। जिन्होंने पार्वती के ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने इस बावले वर के लिए तप किया॥ १॥

साँचेहु उन्हके मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया ॥ पर-घर-घालक लाज न भीरा । बाँभ की जान प्रसव की पीरा ॥२॥

सचमुच उनके जी में न किसी का मोह है न माया; न उनके घन है न घर है और न स्त्री ही, वे उदासीन हैं; वे पराये घर के उजाड़नेवाले हैं; उन्हें न किसी की लजा है, न डर। भला बाँम स्त्री प्रसव की पीड़ा के क्या जान सकती है। २॥

जननिहिँ विकल विलोकि भवानी । बोली जुत बिबेक मृदु बानी ॥ श्रम बिचारि सोचिहि मित माता । सो न टरइ जो रचइ विधाता ॥३॥

माता के विकल देखकर पार्वती ज्ञान से भरी हुई केमिल वाणी बोली—हं माता, जो विधाता ने रच रखा है वह टल नहीं सकता, ऐसा सोचकर तुम शोक मत करो।। ३।।

करम लिखा जै। बाउर नाहू। ते। कत दोष लगाइय क्राहू॥ तुम्ह सन मिटहि कि विधि के श्रंका। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका॥४॥

जो मेरे प्रारब्ध में बावला ही पित लिखा है, तो किसी का देाप क्यां लगाना ? हे माता, क्या तुमसे विधाता के लिखे ऋड्क मिट सकते हैं ? इसिलए वृथा कलंक मत ले। ॥ ४॥

छंद-जिनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु श्रवसर नहीँ। दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जहुँ पाउब तहीँ॥ सुनि उमाबचन बिनीत कोमल सकल श्रबला सोचहीँ। बहु भाँति विधिहि लगाइ दूषन नयन बारि विमोचहीँ॥ हे माता, अपने सिर कलंक मत लो; मोह को दूर करो; यह मैोका (शोक करने का) नहीं है। मेरे करम में जो दु:ख-सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पावेती के ऐसे नम्न और कोमल वचनों को सुनकर सब क्षियाँ सोचने लगीं और ब्रह्मा की बहुत तरह से देश दे देकर आँखों से आँसू गिराने लगीं।

दो०-तेहि श्रवसर नारद सहित श्रर रिषिसप्त समेत।

समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरित निकेत ॥१२१॥

इस समाचार के। सुनकर उसी समय सप्त ऋिपयों और नारदजी के। साथ लेकर हिमाचल तुरन्त घर गये॥ १२१॥

चौ०-तब नारद सबही समुभावा। पूरब-कथा-प्रसंग सुनावा॥

मैना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी ॥१॥

तब नारद्जी ने सबका समकाया श्रीर पहले की कथा का प्रसङ्ग सुनाया। उन्होंने कहा—हे मैना ! तुम मेरी सत्य वागी का सुनो। तुम्हारी पुत्री पार्वती जगदम्बा भवानी हैं ॥१॥

श्रजा श्रनादि सक्ति श्रविनासिनि । सदा संभु श्ररधंग-निवासिनि ॥ जग-संभव-पालन-लय-कारिनि । निज इच्छा लीला-वपु-धारिनि ॥२॥

यह कभी जनम नहीं लेतीं, इनका कभी आरम्भ नहीं, और यह कभी नाश न हाने-वाली शक्ति हैं। यह सदा शिवजी की अर्धाङ्गिनी रहती हैं। यही जगत का पैदा करतीं, पालन करतीं और उसका संहार करती हैं। यह अपनी इच्छा से मनमाना शरीर धारण कर लेती हैं॥२॥

जनमी प्रथम दच्छग्रह जाई। नाम सती सुंदर तनु पाई॥ तहुँउ सती संकरहि बिवाहीँ। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीँ॥३॥

पहले यह दत्त के घर पैदा हुई थीं। तब इनका नाम सती था। इन्होंने बहुत सुन्दर शरीर पाया था। यह कथा सारे जगन में प्रसिद्ध है कि वहाँ भी सतीजी शिवजी कें ही ब्याही थीं।। ३।।

एक बार श्रावत सिव संगा। देखेउ रघुकुल-कमल-पतंगा॥ भयउ मोह सिव कहा न कीन्हा। भ्रमबस बेष सीय कर लीन्हा ॥४॥

एक बद्ध इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए रघुकुल-रूपी कमल के सूर्य रामचन्द्रजी की देखा। इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहा न माना आर भ्रम के वश सीताजी का रूप बना लिया।। ४।।

छंद–सियबेष सती जो कीन्ह तेहि श्रपराध संकर परिहरी। हरबिरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी॥

# म्बब जनिम तुम्हरे भवन निजपित लागि दारन तपु किया। म्बस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकरिपया॥

सती ने जो सीता का रूप धारण किया इसी अपराध से शिवजी ने उन्हें त्याग दिया था। शिवजी के वियोग की दशा में ही वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो। गई थीं। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया और अपने पित के लिए कठिन तप किया। इसलिए तुम ऐसा जानकर सन्देह दूर करो। पार्वतीजी सदा ही शिवजी की प्यारी हैं।

दो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद।

छन महँ ज्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद ॥१२२॥

तब नारदजी की बात की सुनकर सबका दुःख मिट गया, और च्राप-मात्र ही में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया ॥ १२२ ॥

चै। -तब मैना हिमवंत श्रनंदे। पुनि पुनि पारबती-पद बंदे॥

नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने । नगर लोग सब स्रति हरषाने ॥१॥

तब मैना और हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बार बार पावंती के चरणों के। प्रणाम किया। स्त्री, पुरुष, युवा, बृद्ध और बालक नगर के सभी लेग बहुत प्रसन्न हुए॥१॥ लगे होन पुर मंगल गाना। सजे सबहिँ हाटक-घट नाना॥

नगर में त्रानन्द-मंगल के गीत गाये जाने लगे और सबने तरह तरह के सुवर्ण के कलश सजाये। पाक-शास्त्र के व्यवहार के त्रानुसार त्रानेक भाँति की ज्योनार हुई ॥ २ ॥

स्रो जेवनार कि जाइ बखानी। बसिह भवन जेहि मातु भवानी॥ सादर बोले सकल बराती। बिस्तु विरंचि देव सब जाती॥३॥

भला, जिस घर में माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है ? ब्रह्मा, विष्णु और सब देवगण आदि सारी बरात आदरपृष्ठेक बुलाई गई ॥३॥ विविधि पाँति बेठी जेवनारा । लगे परोसन निपुन सुआरा ॥ नारिबृंद सुर जेंवत जानी । लगी देन गारी मृदु वानी ॥ ४ ॥

बरात की कई पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। देवतात्रों का भोजन करते हुए जानकर स्त्रियों की मंडलियाँ कोमल वाणी से गालियाँ देने लगीं॥ ४॥

छंद-गारी मधुर सुर देहिँ सुंदरि ब्यंग बचन सुनावहीँ। भोजन करहिँ सुर श्रति बिलंब बिनोद सुनि सचु पावहीँ॥ ज़ेंवत जो बढ़यों अनंद सो मुख कोटिहू न परइ कहों। अस्वाइ दीन्हे पान गवने बास जहूँ जाको रह्यों। कियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगीं और तरह तरह के व्यङ्ग्य-वचन सुनाने लगीं। देवगण घीरे घीरे बड़ी देर तक भोजन करते थे और हँसी सुनकर सुख पाते थे। ज्योनार के समय जो आनन्द बढ़ा था वह करोड़ मुँह से भी नहीं कहा जा, सकता था। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ-मुँह धुलवाये गये और पान दिये गये। फिर वे सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये।।

दे। ० - बहुरि मुनिन्ह हिमयंत कहँ लगन सुनाई श्राइ।

समय बिलाकि बिबाह कर पठये देव बोलाइ ॥१२३॥

फिर लौट कर मुनियों ने हिमाचल की लगन (लम्नपत्रिका) सुनाई श्रौर विवाह का समय देखकर देवतात्रों की बुलाश्रा भेजा।। १२३॥

चै। ० – बोलि सकल सुर सादर लीन्हे । सबहिँ जथोचित श्रासन दीन्हे ॥

बेदी बेदबिधान सवाँरी। सुभग सुमंगल गावहि नारी॥१॥

सब देवताओं को सादर बुला लिया और सबको उचित आसन दिये। वेद की रीति से वेदी बनाई गई और स्त्रियाँ सुन्दर मंगल-गीत गाने लगीं॥ १॥

सिंहासन स्रतिदिव्य सुहावा । जाइ न बरिन विचित्र बनावा ॥ बैठे सिव विप्रन्ह सिर नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥

बड़ा दिन्य सिहासन शाभायमान था। वह ऐसा विचित्र बना था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों के। प्रणाम करके और हृद्य में अपने स्वामी रामचन्द्रजी के। स्मरण करके शिवजी उस पर बैठ गये।। २।।

बहुरि मुनीसन्ह उमा बे।लाई। करि सिंगार सखी लेइ श्राई॥ देखत रूप सकल सुर मेाहे। बरनइ छबि श्रस जग कबि के। हे॥३॥

फिर मुनियों ने पार्वती को बुलवाया। सिखर्यां उसकी सिगार कराकर लिवा लाई'। पार्वती के रूप की देखकर सारे देवता मोहित हो गये। संसार में ऐसा किव कौन है जो उस सुन्दरता का वर्णन कर सके॥ ३॥

जगदंबिका जानि भवबामा। सुरन्ह मनहिँ मन कीन्ह प्रनामा॥ सुंदरता - मरजाद भवानी । जाइ न कोटिन बदन बखानी ॥४॥

पार्वती की जगदम्बा श्रौर शिवजी की स्नी समक्त कर देवता श्रों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। पार्वतीजी सुम्दरता की सीमा थीं, अर्थात—उनकी सुन्दरता से बढ़कर सुम्दरता नहीं हो सकती। उनकी सुन्दरता करोड़ों मुखों से भी नहीं कही जा सकती॥ ४॥ छंद-कोटिहु बदन निहें बनइ बरनत जग-जनि-सोभा महा।
सकुचिहें कहत ख़ुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा॥
छिबिखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव जहाँ।
छिवलोकि सकइ न सकुचि पित-पद-कमल मनमधुकर तहाँ॥

जगन की जननी—पावेती—की ऐसी ऋधिक शोभा थी कि उसका वर्णन करे। इं मुँह-बाला भी नहीं कर सकता। जब वेद, शेवजी और सरस्वती तक उसे कहते हुए संकाच करते हैं, तब मैं मूख-बुद्धि—तुलसीदास—किस गिनती में हूँ। शोभा की खान माता भवानी शिवजी के पास मण्डप में गईं। उस समय वे लज्जा के मारे शिवजी के चरण-कमलों की श्रोर नहीं देख सकती थीं, पर उनका मनरूपी भींरा वहीं था।

## देा०-मुनि श्रनुसासन गनपतिहिं पूजेउ संभु भवानि । कोउ सुनि संसय करइ जिन सुर श्रनादि जिय जानि ॥१२४॥

मुनियां की आज्ञा से शिवजी और पार्वतीजी ने गए। का पूजन किया। मन में देवताओं का अनादि समक्ष कर कोई इस बात का सुनकर शंका न करे कि पिता ने पुत्र का पूजन उसके उत्पन्न होने के पहले ही से कैसे कर लिया॥ १२४॥

# चै।०-जिस विवाह के विधि स्नुति गाई । महामुनिन्ह सो सव करवाई ॥ गहि गिरीस कुस कन्या-पानी । भवहि समरपी जानि भवानी ॥१॥

वंद में विवाह की जैसी रीति कही है वह सब बड़े बड़े मुनियों ने करवाई। हिमा-चल ने अपने हाथ में कुश और कन्या का हाथ पकड़ कर, भवानी जानकर, उन्हें शिवजी की अपण किया ॥ १॥

पानियहन जब कीन्ह महेसा। हिय हरषे तब सकल सुरेसा॥ बेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीँ। जय जय जय संकर सुर करहीँ॥२॥

जब शिवजी ने पावती का पाणि-ग्रहण किया तब सब देवगण जी में बड़े प्रसन्न हुए। मुनिवर वेदमन्त्रों का पाठ करने लगे श्रीर देवगण शिवजी का जय-जय-कार करने लगे॥२॥

बाजन बाजिहें बिबिध विधाना । सुमनबृष्टि नभ भइ विधि नाना ॥ हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू । सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥३॥

तरह तरह के बाजे बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्ष हुई। जिस समय शिव-पार्वती का विवाह हुआ उस समय सारा संसार आनन्द में भर गया॥३॥ दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ श्रन्न कनकभाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥४॥

दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त, मिए, अनेक प्रकार की चीजें, अन्न और सोने के बरतनें। से भरे रथ इत्यादि इतनी वस्तुएँ दायजे में दी जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४॥

छंद-दाइज दिया बहु भाँति पुनि कर जारि हिमभूधर कहा। । का देउँ पूरनकाम संकर चरनपंकज गिह रह्यो ॥ सिव कृपासागर ससुर कर संतोष सब भाँतिहि किया। पुनि गहे पदपाथाज मैना प्रेमपरिपूरन हिया॥

बहुत प्रकार का दहेज दैकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर ! आप पूर्ण-काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। यह कहकर उसने शिवजी के पाँव पकड़ लिये। शिवजी छपा-सागर हैं। उन्होंने अपने ससुर का सभी प्रकार से संतीष कर दिया। फिर प्रेम में भरकर मैना ने शिवजी के चरण-कमल छुए और कहा—

दो०-नाथ उमा मम प्रान सम ग्रहिकंकरी करेहु।

छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बर देहु ॥१२४॥

हं नाथ, यह उमा सुमें मेरे प्राणों के समान है। आप इसे अपने घर का दासी बना-इए। अब इसके समस्त अपराधों का चमा करना। बस, प्रसन्न होकर यही वर दीजिए॥१२५॥

चै। ० – बहु विधि संभु सासु समुभाई । गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ जननी उमा बोलि तब लीन्ही । लेइ उछंग सुंदर सिख दीन्हीं ॥१॥

शिवजी ने बहुत तरह से ऋपनी सास की समक्षाया। वह शिवजी के चरणों में प्रणाम करके घर गई। फिर माता ने पार्वती की बुलाया और गाद में बैठा कर सुन्दर सीख दी॥ १॥

करेहु सदा संकर-पद-पूजा। नारिधरम पति देव न दूजा॥ बचन कहत भरि लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥२॥

है पुत्री ! तू. बदा शिवजी के चरणों की सेवा करना। नारियों के धर्म में पित के सिवा दूसरा देवता नहीं है। ये बातें कहते कहते उसकी आ आ को स्थाप भर आये और फिर उसने कन्या की अपनी छाती से लगा लिया ॥ २॥

कत बिधि सृजी नारि जग माहीँ। पराधीन सपनेहु सुख नाहीँ॥ भइ श्रति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन्ह कुसमउ बिचारी॥३॥ उसने फिर कहा कि नहीं मालूम ब्रह्मा ने नारी की क्यों संसार में पैदा किया, जिसे पराधीन रहने के कारण सपने में भी सुख नहीं मिलता। उस समय पार्वती की माता प्रेम में अत्यन्त विकल हो गई, परन्तु उसने कुसमय जानकर धीरज धरा॥ ३॥

पुनि पुनि मिलति परित गहि चरना । परम प्रेमु कछु जाइ न बरना ॥ सब नारिन्ह मिलि भेँटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥४॥

पार्वती माता से बार बार मिलती है और उसके पैरों पर गिरती है। इतना भारी प्रेम था कि कुछ कहा नहीं जाता। पार्वती सब श्वियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता की छाती से जा लगीं।। ४।।

हंद-जननिहिँ बहुरि मिलि चली उचित श्रमीस सब काहू दई।
फिरि फिरि बिलोकित मातुतन तब सखी लेइ सिव पहुँ गई॥
जाचक सकल संताषि संकर उमा सहित भवन चले।
सब श्रमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले॥

फिर माता से मिलकर पावंती चलीं तब सबने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये। पावं-तीजी फिर फिरकर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सिखयाँ उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेवजी सब माँगनेवालों के। सन्तुष्ट कर पावंती के साथ घर को चले। सब देवगण प्रसन्न होकर फूलां की वर्षा करने लगे और आकाश में सुन्दर बाजे बजने लगे।।

दो०-चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन स्रति हेतु।

विविध भाँति परितेषु करि विदा कीन्ह बृषकेतु ॥१२६॥

हिमाचल ऋत्यन्त प्रीति से शिवजी का पहुँचाने के लिए साथ चले। शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें समभा बुभाकर बिदा किया ॥ १२६॥

चै।०-तुरत भवन श्राये गिरिराई। सकल सैल सर लिये बोलाई॥

श्रादर दान विनय बहु माना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥१॥

हिमाचल तुरंत घर त्राये श्रौर उन्होंने सब पर्वतों श्रौर सरोवरों की बुलाया। हिमवान ने सबका श्रादर, भेट श्रौर विनयपूर्वक बहुत सम्मान किया श्रौर सबके। बिदा किया॥१॥

जबहिँ संभु कैलासहि श्राये। सुर सब निज निज लेक सिधाये॥ जगत-मातु-पितु संभु भवानी। तेहि सिगारु न कहुउँ बखानी॥२॥

जब शिवजी कैलास पर्वत पर पहुँचे तब सब देवगणा अपने अपने लोक को चले गये। तुलसीदासजी कहते हैं कि पार्वती और महादेवजी जगत् के माता और पिता हैं, इसालष मैं उनके सिंगार का वर्षान नहीं करता॥ २॥ करहिँ विविध विधि भाग विलासा। गनन्ह समेत बसहिँ कैलासा॥ हर-गिरिजा-बिहार नित नयऊ। एहि विधि विपुल काल चिल गयऊ॥३॥

शिव श्रीर पार्वती तरह तरह के भाग-विलास करते हुए श्रपने गर्गों के साथ कैलास पर रहने लगे। शिव श्रीर पार्वती नित्य नये विहार करते थे। इस प्रकार बहुत-सा समय बीत गया॥३॥

तव जनमेउ षट-वदन-कुमारा । तारकु श्रमुरु समर जेहि मारा ॥ श्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना । षनमुख जनम सकल जग जाना॥४॥

तब छ: मुँहवाले (स्वामिकातिक) पुत्र का जन्म हुन्ना, जिन्होंने लड़ाई में तारक नामक श्रमुर के। मारा। वेद, शास्त्र श्रीर पुराणों में इनके जन्म की कथा प्रसिद्ध है श्रीर इस कथा का सारा जगत जानता है।। ४।।

छंद-जगु जान षनमुखजनमु करमु प्रतापु पुरुषारथु महा। तेहि हेतु में वृष-केतु-सुत कर चरित संद्वेपहि कहा॥ यह उमा-संभु-बिबाहु जे नर नारि कहहिँ जे गावहीँ। कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीँ॥

स्वामिकातिक के जन्म, कमे, प्रताप और महापुरुषार्थ के। सारा जगत् जानता है। इसिलए मैंने शिवजी के पुत्र "स्वामिकातिक" का चिरित्र संचेप से कहा है। पार्वती-महादेव के विवाह की इस कथा को जा स्नी-पुरुष कहें। और गार्वेग वे सब कल्याण के कामों और विवाहोत्सवों में सदा आनन्द पार्वेगे॥

दो०-चरितसिंधु गिरिजारमन बेद न पावहिं पारु।

बरनइ तुलसीदास किमि श्राति-मदि-मंद गवाँर ॥१२७॥ गिरिजापित श्रीमहादेवजी का चरित्र सागर के समान है। उसका पार वेद भी नहीं

गिरिजापति श्रीमहादेवजी का चरित्र सागर के समान है। उसका पार वर भा नहा पाते। उसका तुलसीदास कैसे कह सकता है, क्योंकि वह तो बड़ा मन्द्बुद्धि श्रीर गँवार है।। १२७॥

चो॰-संभुचरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि श्रवि सुख पाता ॥

बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयन नीरु रोमावलि ठाड़ी ॥१॥

महादेवजी के रसीले और सुद्दावने चरित का सुनकर भरद्वाजजी के बहुत सुख मिला। उनके जी में कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ी, आँखों में जल भर आया और रामावली खड़ी हो गई॥१॥

प्रेमिबबस मुख श्राव न बानी । दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी ॥ श्रहो धन्य तव जनम मुनीसा । तुम्हृहि प्रान सम प्रिय गौरीसा॥२॥ वे प्रम में इतने मगन हुए कि उनके मुँह से बोल तक नहीं निकला। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—हं मुनीश, तुन्हारा जन्म धन्य है जो तुमको शिवजी प्राण के समान प्यारे हैं॥२॥

सिव-पद-कमल जिन्हिं रित नाहीं । रामिह ते सपनेहुँ न सुहाहीं ॥ विनु छल बिस्व-नाथ-पद नेहू । रामभगत कर लच्छन एहू ॥३॥

शिवजी के चरणकमलों में जिनकी शिति नहीं है वे रामचन्द्रजी की स्वप्न में भी श्रच्छे नहीं लगते। राम-भक्त का लच्चण यही है कि उसका शिवजी के चरणों में छल-रहित स्नेह हो।। ३॥

सित्र सम को रघु-पति-ब्रत-धारी। बिनु श्रघ तजो सतो श्रिसि नारी॥ पन करि रघुपतिभगति हढाई। को सित्र सम रामहिँ प्रिय भाई॥४॥

शिवजी के समान रामचन्द्रजी की भक्ति करनेवाला श्रीर कीन हांगा जिन्होंने बिना श्रपराघ "सती" जैसी स्त्री को त्याग दिया। उन्होंने प्रण करके रामचन्द्रजी की भक्ति का हढ़ किया। भला रामचन्द्रजी का शिवजी के समान दृसरा श्रीर कौन प्यारा हो सकता है ? ॥ ४ ॥

दों ० - प्रथमहि में किह सिवचरित बूका मरमु तुम्हार।

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१२८॥

मैंने पहले शिवजी का चरित्र वर्णन करके तुम्हारा मर्म जान लिया कि तुम रामचन्द्रजी के पवित्र सेवक हो श्रौर सब बुराइयों से श्रलग हो ॥ १२८॥

चौ०-में जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु श्रव रघु-पति-लीला।

सुनु मुनि त्राजु समागम तारे। कहि न जाइ जस सुखु मन मारे ॥१॥

याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजर्क्क से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा गुण और म्बभाव जान लिया। श्रव मैं रामचन्द्रजी की लीला कहता हूँ, उसे सुनी। हे मुनिराज! सुनिए तो, तुम्हारे मिलने से श्राज मेरे मन में जैसा श्रानन्द हुश्रा है वह कहा नहीं जा सकता॥ १॥

रामचरित श्रति श्रमित मुनीसा । कहि न सकहिँ सतकोटि श्रहीसा ॥ तदिप जयास्तुत कहउँ बखानी । सुमिरि गिरापित प्रभु धनु पानी ॥२॥

हे मुनीश्वर, रामचरित इतना अपार है कि उसकी सौ करोड़ शेवजी भी नहीं कह सकते। तो भी बाणी के पित और हाथ में घनुष-बाण ब्लिये हुए श्रीरामचन्द्रजी की स्मरण इसके जैसा मैंने सुना है वैसा कहता हूँ ॥ २॥

सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सृत्रधर श्रंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करिह जनु जानी। कवि-उर-श्रजिर नचाविह बानी॥३॥ हे मुनीश, सरस्वतीजी कठपुतली के समान और स्वामी श्रम्तर्यामी रामचन्द्रजी सूत्रघार (कठपुतली का नचानेवाले) हैं। भक्त जानकर जिस पर वे कृपा करते हैं उस (भक्त) किव के हृद्यक्षी श्राँगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं।। ३।।

प्रनवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ बिसद तासु गुनगाथा॥ परम रम्य गिरिबरु कैलासू। सदा जहाँ सिव-उमा-निवासु॥४॥

उन्हीं कृपालु रघुनाथजी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के सुन्दर गुणों की कथा का कहता हूँ। गिरिश्रेष्ठ कैलास बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव-पार्वती सदा निवास करते हैं॥ ४॥

दो०-सिद्ध तर्पोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबृंद। बसिह तहाँ सुकृती सकल सेविह सिव सुखकंद ॥१२६॥

उस पर्वत पर रहकर सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, किन्नर, मुनिजन श्रीर पुण्यात्मा लोग—सब मुख की खान—श्रीमहादेवजी की सेवा किया करते हैं॥ १२९॥

चौ० —हरि-हर-बिमुख धरमरित नाहीँ। ते नर तहँ सपनेहुँ निहँ जाहीँ॥ तेहि गिरि पर वट बिटप विसाला। नित नूतन सुंदर सब काला॥१॥

जो लोग विष्णु और महादेवजी से विमुख हैं और जिन्हें धर्म में श्रद्धा नहीं है, वे मनुष्य स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बरगद का बड़ा वृत्त है, जो सदा ही नित्य नया और सुन्दर रहता है।। १।।

त्रिविध समीर सुसीतल छाया। सिव-विस्नाम-विटप स्नुति गाया॥ एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु विलोकि उर श्रति सुखु भयऊ॥२॥

वहाँ तीन प्रकार की शीतल, मंद और सुगन्धित पवन चला करती है और झाया बड़ी ही शीतल है। वेदों ने गाया है कि वह पेड़ शिवजी के विश्राम करने के लिए है। एक बार प्रभु (शिवजी) उस वृत्त के नीचे गये तो उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनन्द हुआ।। २।।

निज कर डासि नाग-रिपु-छाला । बेठे सहजिह संभु क्रुपाला ॥ कुंद-इंदु-दर-गौर-सरीरा । भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥३॥

अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वामाविक रीति से उस पर वैठ गये। उनका शरीर कुन्द के फूल, शंख और चन्द्रमा के समान गौर था। लंबी भुजायें थीं, और वे मुनियों की तरह बल्कल घारण किये हुए थे॥३॥

तरुन-श्ररुन-श्रंबुज-सम चरना । नखदुति भगत-हृदय-तम-हरना ॥ भुजग-भृति-भृषन त्रिपुरारी । श्राननु सरद-चंद-छबि-हारी ॥४॥ इनके चरण नये लाल कमल के समान थे श्रीर उनके नग्वां की ज्योति भक्तों के हृदय का श्रन्थकार दूर करनेवाली थी। वे साँप श्रीर भस्म के भूषण-धारी, त्रिपुरासुर के शत्रु थे। उनके मुख की शाभा शरत्काल के चन्द्रमा की छवि का फीकी करनेवाली थी॥ ४॥

दो०-जटामुकुट सुरसरित सिर ले।चननलिन विसाल।

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बार्लाबधु भाल ॥१३०॥

सिर पर जटाश्रों का मुकुट था और गंगाजी थीं। उनके नेत्र कमल के समान सुन्दर थे। उनके गले में नीला चिह्न था श्रौर वे लावण्य (त्र्यनोखी सुन्दरता) के समुद्र थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चन्द्रमा शोभायमान था।। १३०॥

चौ०-बैठे सोह कामरिपु कैसे। धरे सरीर सांतरस जैसे॥ पारवती भल श्रवसरु जानी। गईं संभु पहुँ मातु भवानी॥१॥

कामदेव के शत्रु शिवजी महाराज बैठे हुए ऐसे शाभित हो रहे थे कि मानों शान्त-रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। सुअवसर समककर माता पार्वती उनके पास गई ॥ १॥

जानि प्रिया त्रादरु श्रित कीन्हा। वामभाग श्रासनु हर दीन्हा॥ वैठाँ सिक्समीप हरषाई। पूरव-जनम-कथा चित श्राई॥२॥

शिवजी ने उन्हें अपनी प्यारी (अर्धोगिनी) जानकर उनका बहुत आदर किया और बैठने की अपनी बाई ओर आसन दिया। पावेतीजी प्रसन्न है।कर जब शिवजी के पास बैठ गई तब उनके मन में पहले जन्म की कथा आई॥ २॥

पति-हिय-हेतु श्रधिक श्रनुमानी । विहँसि उमा बोलीँ प्रिय वानी ॥ कथा जो सकल-लेक-हित-कारी । सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥३॥

स्वामी के हृदय में अपने अपर बहुत प्रम समक्तर पावतीजी हँसकर मीठे वचन बोली। जो कथा सब लोकों का हित करनेवाली है उसे ही पावतीजी पूछना चाहती हैं॥३॥ विस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥ चर श्रक श्रचर नाग नर देवा। सकल करहि पद-पंकज-सेवा॥४॥

हे मेरे नाथ, हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारि ! आपकी महिमा तीनों लेकिं में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता भी सब आपके चरण-कमलों की सेवा करते हैं॥ ४॥ देा ० — प्रभु समरथ सर्वेग्य सिव सकल-कला-गुन-धाम ।

जोग-ग्यान-बैराग्य-निधि प्रनतकलपतर नाम ॥१३१॥

त्राप प्रभु हैं, समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, मंगलरूप हैं, सब कलाओं और गुर्गों के स्थान हैं श्रीर योग, ज्ञान तथा वैराग्य के निधि हैं। आपका नाम भक्तों के लिए कल्पवृत्त के समान है।। १३१।।

चौ०-जोँ मोपर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मेाहि निज दासी ॥ तौ प्रभु हरहु मोर श्रग्याना । कहिरघुनाथ कथा विधिनाना ॥१॥

हे श्रानन्द-कन्द, जो श्राप मुक्त पर प्रसन्न हैं श्रीर जो मुक्ते श्रपनी सची दासी जानते हैं, तो हे स्वामी! श्राप रामचन्द्रजी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा श्रज्ञान दूर कीजिए॥१॥

जासु भवनु सुरतरु तर होई। सह कि दरिद्रजनित दुखु सोई॥ सिसभूषन श्रस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी॥२॥

जिसका घर कल्पवृत्त के नीचे हो भला वह दरिद्रता का दुःल कैसे सह सकता है ? हे चन्द्र-भूषण, हे नाथ ! यही बात जी में विचारकर मेरे बड़े भारी बुद्धि-भ्रम को दृर करो ॥ २ ॥ प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहिंह राम कहं ब्रह्म श्रनादी ॥

सेष सारवा बेद पुराना। सकल करिह रघुपति-गुन-गाना॥३॥

हे प्रभु, जो परमार्थतस्व के जाननेवाले मुनि हैं वे रामचन्द्रजी के अनिर्द ब्रह्म कहते हैं। और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सब रामचन्द्रजी के गुण गाते हैं॥ ३॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग-श्रराती॥

रामु से। श्रवध-नृपति-सुत सेाई । की श्रज श्रयुन श्रलखगित केाई ॥४॥

हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। क्या राम वही हैं, जो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं? या कोई और अजन्मा और निर्मुण हैं, जिनकी गति दिखाई नहीं देती ?॥ ४॥

दो०-जो नृपतनय तो ब्रह्म किमि नारिबिरह मित भारि।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि श्रिति मोरि ॥१३२॥

जो राजा के पुत्र हैं तो वे ब्रह्म कैसे हैं ? क्योंकि उनकी मति, की के विरह में, बावली हो गई थी। उनके चरित देख और महिमा सुनकर, मेरी बुद्धि अत्यन्त भ्रम में पड़ रही है।।१३२।। चौ o — जो अमीह ज्यापक विभु कोऊ। कहहु बुक्ताइ नाथ मेाहि से।ऊ।।

श्रग्य जानि रिस उर जनि धरहू । जेहिं बिधि मोह मिटइ सोइ करहू॥१॥

जो वे कोई दूसरे इच्छा-रहित और ज्यापक बहा हैं तो हे नाथ! मुक्ते वह सममा-कर किह्ए। मुक्ते मूर्ख सममकर आप जी में क्रोध म कीजिएगा। जिस तरह मेरा अज्ञान दर हो सो ही कीजिए॥१॥

में बन दीख रामप्रभुताई। श्रिति-भय-विकल न तुम्हिह सुनाई॥ तदिप मिलनमन बोध न श्रावा। सो फेल भली भाँति हम पावा॥२॥ मैंने (पिछले जन्म में) वन में जाकर रामचन्द्रजी की प्रभुता देखी थी। ऋत्यन्त हर से व्याकुल होकर मैंने वह बात आपको नहीं मुनाई थी। ता भी मेर मैले मन का चेत न हुआ। सो उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया।। २॥

श्रजहूँ कछु संसय मन मेरि । करहु कृपा बिनवउँ कर जोरे ॥ प्रभु तब मेरिह बहुभाँति प्रबेधा । नाथ सो समुभि करहु जिन क्रोधा॥३॥

हे नाथ, मेरे मन में अभी तक कुछ सन्देह हैं। श्राप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, श्रापने उस समय मुभे बहुत तरह से समभाया था (पर तो भी मुमे ज्ञान नहीं हुआ इसिलए) हे नाथ, वह बात सोचकर (मुभे मन्दमित जानकर) क्रोध न कीजिए।। ३।।

तब कर श्रस विमोह श्रब नाहीँ। रामकथा पर रुचि मन माहीँ॥ कहह पुनीत राम-ग्रन-गाथा। भुजग-राज-भूषन सुरनाथा॥४॥

श्रव मेरे जी में पहला-सा श्रक्षान नहीं है श्रौर मेरे जी में रामकथा के सुनने की रुचि है। हे सर्पराजभूषण, हे देवों के नाथ (शिवजी)! श्राप रामचन्द्रजी के गुणों की पवित्र कथा कहिए॥ ४॥

दो०-वंदउँ पद धरि धरिन सिरु बिनय करउँ कर जोरि । बरनहु रघुबर-बिसद-जसु स्नुतिसिद्धांत निचारि ॥१३३॥

में घरती में सिर रखकर श्रापके चरणों को प्रणाम करती हूँ श्रौर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। श्राप वेदों के सिद्धान्त को निचोड़ कर रामचन्द्रजी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए ॥ १३३ ॥

चै।०-जदिप जोषिता निहँ श्रिधिकारी । दासी मन कम बचन तुम्हारी ॥
गूढउ तत्त्व न साधु दुराविहैं। श्रारित श्रिधिकारी जहुँ पाविहैं॥१॥

यद्यपि (एक साधारण) स्त्री इस बात के सुनने के अयोग्य है, तथापि मैं मन, कर्म श्रीर वचन से आपकी दासी हूँ। जब साधुजन आर्त (सुनने का आतुर) अधिकारी का पाते हैं तब वे गृढ़ तत्त्व का भी नहीं लिपाते॥ १॥

श्रिति श्रारित पूछउँ सुरराया। रघुपितकथा कहहु करि दाया॥ प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सग्रन बपु धारी॥२॥

हे देवराज, मैं बड़ी दोनता से पूछती हूँ, आप कृपा करके रामचन्द्रजी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बतलाइए कि निर्मुण ब्रह्म शरीर धारण करके सगुण क्यों कर हो गया॥२॥

# पुनि प्रभु कहहु रामश्रवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा॥ कहहु जथा जानकी बिबाही। राज तजा सो दूषन काही॥३॥

फिर हे नाथ! त्राप रामचन्द्रजी के जन्म की कथा किहए और फिर उनका उदार बाल-चरित किहए। फिर जैसे जानकी से विवाह किया वह किहए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ दिया उसका दोष किसके सिर था॥३॥

बन बसि कीन्हे चरित श्रपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥ राज बैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥४॥

हे नाथ, फिर उन्होंने वन में बसकर जो अनेक चरित किये तथा जिस तरह रावण की मारा वह किहए। हे सुख-स्वभाव शंकर, उन्होंने राज्य पर बैठकर जो अनेक लीलाएँ की थीं उन सबकी कथा भी आप किहए॥ ४॥

दो०-बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो श्रवरज राम।

प्रजासहित रघु-वंस-मिन किमि गवने निज धाम ॥१३४॥

हे दयानिथे, फिर रामचन्द्रजी ने बड़े अचरज के जो काम किये और रघु-कुल-भृषण (रामचन्द्रजी) प्रजासहित वैकुण्ठ की कैसे गये यह भी किहए॥ १३४॥

चै।०-पुनि प्रभु कहह सो तत्त्व बखानी । जेहि बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनि सव बरनह सहित विभागा॥१॥

हे प्रभु, फिर त्राप उस तत्त्व का वर्णन कीजिए कि जिस ज्ञान में ज्ञानी और मुनिजन मग्न रहते हैं। त्रीर फिर त्राप भक्ति, ज्ञान, विज्ञान त्रीर वैराग्य का विभागों सहित कहिए॥१॥

श्रवरव रामरहस्य श्रनेका । कहहु नाथ श्रति विमल विवेका ॥ जो प्रभु मेँ पूछा नहिं होई । सोउ दयाल राखहु जनि गेाई ॥२॥

इसके सिवा रामचन्द्रजी के जो और भी छिपे हुए अनेक चरित हों, जो अति निर्मल ज्ञान की बातें हों, उनका भी वर्णन कीजिए। हे दयालु, जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी आप गुप्त न रिखएगा ॥ २॥

तुम्ह त्रिभुवनगुरु बेद बखाना । श्रान जीव पावँर का जाना ॥ प्रस्न उमा के सहज सुहाए । छलबिहीन सुनि सिवमन भाए ॥३॥

वेदों ने श्रापको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरा बेचारा प्राणी क्या जान सकता है। पार्वती के सरल, सुन्दर श्रीर छल-रहित प्रश्नों की सुनकर शिवजी के मन की वे बहुत श्रच्छे लगे॥ ३॥ हरिहय रामचरित सब श्राये। प्रेम पुलक लोचन जल छाये॥ श्री-रघुनाथ-रूप उर श्रावा। परमानंद श्रमित सुख पावा॥४॥

महादेवजी के हृदय में सब रामचरितों का स्मरण हो गया श्रौर प्रेम के मारे उनकी रोमावली खड़ी हो गई श्रौर श्राँखों में जल भर श्राया। श्रीरामचन्द्रजी का रूप उनके हृदय में श्रा गया श्रौर उन्हें बड़ा ही श्रानन्द श्रोर श्रनन्त सुख हुश्रा ॥ ४॥

दे। ० -- मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह।

स्वप्न का भ्रम जाता रहता है।। १।।

रघुपतिचरित महेस तब हरषित बरनइ लीन्ह ॥१३४॥

शिवजी दे। घड़ी तक ध्यान के रस में मग्न रहे, फिर उन्होंने मन के। ध्यान सं हटाया श्रीर वे प्रसन्त हे।कर रामचन्द्रजी का चरित वर्णन करने लगे॥ १३५॥

चै। - भूठउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपनभ्रम जाई॥१॥ जिसके बिना जाने भूठ भी सच माल्म होता रहता है जैसे रस्सी बिना पहचाने साँप माल्म होती है; जिसके जानने से संसार उसी प्रकार छूट जाता है, जैसे जागने पर

बंदउँ बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥ मंगलभवन अमंगलहारी। द्रवउ सो दसरथ-श्रजिर-विहारी॥२॥

उन्हीं बालरूप रामचन्द्रजी की मैं वन्द्रना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धि सहज हो जाती है। मंगल के घर, श्रमंगल के हरनेवाले और दशरथ के श्राँगन में खेलनेवाले रामचन्द्रजी मुक्त पर कृपा करें॥ २॥

करि प्रनाम रामिह त्रिपुरारी । हरिष सुधासम गिरा उचारी ॥ धन्य धन्य गिरि-राज-क्रमारी । तुम्ह समान निह कोउ उपकारी ॥३॥

शिवजी रामचन्द्रजी की प्रणाम करके प्रसन्त हीकर श्रमृत के समान वाणी से बोले।—
है गिरिराजकुमारी पार्वती, तुमकी धन्य है ! धन्य है ! तुम्हारे बराबर कीई उपकारी नहीं॥३॥

पूछेउ रघुपति-कथा-प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥ तुम्ह रघुबीर-चरन श्रनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगतहित लागी॥४॥

तुमने रामचन्द्रजी की कथा का प्रसङ्ग पूछा है जो जगत् के सारे लेकों की पवित्र करने के लिए गंगाजी के समान है। रामचन्द्रजी के चरणों में तुम्हारा प्रेम है। तुमने जगत् के हित के लिए प्रश्न पूछे हैं॥ ४॥

# दो०-रामकृपा तेँ पारबति सपनेहु तब मन माहिँ।

स्रोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कहु नाहिँ॥१३६॥

हे पार्वती, मेरे विचार में तो स्वप्न में भी तुम्हारे हृदय में शोक, मोह, संदेह, श्रम कुछ नहीं है; क्योंकि तुम पर श्रीरामचन्द्रजी की कृपा है।। १३६॥

चौ०-तदिष श्रसंका कीन्हिंहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥ जिन्ह हरिकथा सुनी नहिँकाना। स्रवनग्धं श्रहिभवन समाना॥१॥

पर तो भी (शंकारहित होने पर भी) तुमने वही शंका की है, जिसके कहने श्रौर सुनने से सबका हित हो। जिन्होंने ऋपने कानों से भगवान् की कथा नहीं सुनी उनके कान साँप के बिल के समान हैं॥ १॥

नयनिन्ह संतदरस निह्न देखा। लोचन मेारपंख कर लेखा॥ ते सिर कटु तुंबरि सम तूला। जेन नमत हरि-गुरु-पद-मूला॥२॥.

जिन्होंने अपनी आँखों से सन्तों के दर्शन नहीं किये उनकी आँखें मोर के पंखों पर लिखी आँखों के समान हैं। वे सिर कड़वी तूँबी के समान हैं जो हिर और गुरु के चरणों में नहीं रखे जाते॥२॥

जिन्होंने अपने हृदय में इेश्वर की भक्ति नहीं की, वे शाणी जीते हुए भी मुर्द के समान हैं। जो जीभ रामचन्द्रजी के गुणों को नहीं गाती वह मेंडक की जीभ के समान है।। ३।।

कुलिसकठोर निदुर सेाइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥ गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज-बिमोहन-सीला ॥४॥

वह निटुर हृक्य वज्र के समान कड़ा है जो हरिचरित को सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, देवों का हित करने और दैत्यों को मोहित करनेवाली रामचन्द्रजी की लीलाओं को सुनो ॥ ४॥

दे। -रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब-सुख-दानि। सतसमाज सुरलोक सब को न सुनइ श्रस जानि॥१३७॥ रामचन्द्रजी की कथा कामधेनु के समान है। वह सेवा करते ही सब सुख देती है। सत्युक्षों का समाज ही देवताश्रा का लोक है, ऐसा जान कर बह कैन होगा जो इसे

न सुने ॥ १३७ ॥

चै।०-रामकथा सुंदर करतारी। संसयिबहग उड़ावनिहारी॥ रामकथा कलि-बिटप-क्कठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥१॥

रामचन्द्रजी की कथा हाथ की सुन्दर ताली है। वह संदेहरूपी पिचयों का उड़ाने-वाली है। हे पायतो, रामकथा किलयुगरूपी वृत्त के काटने के लिए कुठाररूप है। अतएव तुम इसे आदरप्रवेक सुता॥ १॥

राम-नाम-ग्रन-चरित सुहाये। जनम करम श्रगनित स्नुति गाये॥ जथा श्रनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति ग्रन नाना॥ २॥

रामचन्द्रजी के नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म बदों ने श्रनिगनत गाय है। जिस तरह भगवान रामचन्द्रजी श्रनन्त हैं उसी तरह उनकी कथा, उनकी कीत्ति श्रीर उनके गुण भी श्रनन्त हैं॥२॥

तदिप जथास्त्रुत जिस मित मारी। किहहउँ देखि प्रीति स्रिति तारी॥ उमा प्रस्न तव सहज सुहाए। सुखद संतसंमत माहि भाए॥३॥

पर तो भी तुम्हारा अत्यन्त श्रीति देखकर मैं अपनी वृद्धि के अनुसार जैसी मैंने सुनी है वैसी ही कथा कहता हूँ!। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही अच्छे हैं। वे सुखदायक हैं और सन्तों के सम्मत हैं इससे मुभे भी अच्छे लगे हैं॥ ३॥

एक बात निह मोहि सुहानी। जदिप मोहबस कहेहु भवानी॥ तुम्ह जो कहा राम काेउ स्त्राना। जेहि स्त्रुति गाव धरिह मुनि ध्याना॥४॥

हे पावेती, यद्यपि तुमने मोह के वश कही है, तो भी एक बात मुक्ते अच्छी नहीं लगी। वह बात तुमन यह कही है कि जिन्हें वेद गाते और जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं वे राम कोई और हैं॥ ४॥

दो ० – कहि हैं सुनहि श्रम श्रथम नर यसे जे मोहिपसाच।

पाखंडी हरि-पद-बिमुख जानहिँ भूठ न साच॥१३८॥

जिनका मोहरूपी पिशाच ने घेर रक्खा हो, जो पाखण्डी हों, जो भगवान के चरणों से विमुख हों और जे। सत्य असत्य का नहीं जानते वे अधम मनुष्य इस तरह (वेद-प्रति-पादित राम दूसरे हैं) कहते सुनते हैं ॥ १३८॥

चै।०-श्रग्य श्रकोबिद श्रंध श्रभागी । काई बिषय मुकुरमन लागी ॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेखी । सपनेहु संतसभा नहिँ देखी ॥१॥

जा श्रज्ञानी, मूर्ख, (ज्ञानरूपी नेत्रों के) अन्धे और अभागे हैं और जिनके मनरूपी द्रपण पर विषयरूपी मैल लग रहा है, जो लम्पट, कपटी और बहुत टेढ़े हैं और जिन्होंने स्वप्न में भी सन्तों की सभा नहीं देखी है।। १।।

कहि ते वेद श्रसंमत बानी। जिन्ह के सूभ लाभ नहि हानी॥ मुकुर मलिन श्ररु नयनबिहीना। रामरूप देखिह किमि दीना ॥२॥

जिन्हें अपने लाभ और हानि का ज्ञान नहीं होता, वे ही वेदों के विरुद्ध बातें कहा करते हैं। एक तो मैला दर्पण और दूसरे अन्धे मनुष्य—भला वे बेचार राम का रूप कैसे देख सकते हैं।। २।।

जिन्ह के अग्रुन न सग्रन विवेका । जल्पिह किल्पत बचन श्रनेका ॥ हरि-माथा-बस जगत भ्रमाही । तिन्हिह कहत कछु श्रघटित नाही ॥३॥

जिनका निगुण और सगुण का ज्ञान नहीं, जा मनमानी गण्णें मारा करते हैं और जा ईरवर की माया के वश में हाकर जगत् में भ्रमते फिरते हैं उनके लिए कुछ भी कहना श्रसम्भव नहीं है।। ३।।

बातुल, भूत-विबस, मतवारे। ते नहिँ वोलहिँ बचन विचारे॥ जिन्ह कृत महा-माह-मद-पाना। तिन्ह कर कहा करिय नहिँ काना॥४॥

जिन्हें बाई (सिन्नपात) चढ़ी हो, भूत लगा हो, श्रौर जो मदोन्मत्त हों, ऐसे लाग वचन विचार कर नहीं बोलते। जिन लेगों ने महा-मोहरूपी मिदरा पी रखी है ऐसी के बचनों पर कान न देना चाहिए॥ ४॥

सो०-ऋस निज हृदय विचारि तजु संसय भजु रामपद।

सुनु गिरि-राज-कुमारि भ्रम-तम-रबि-कर बचन मम ॥१३६॥

ऐसा अपने जी में विचार कर सन्देह का दृर करो और रामचन्द्रजी के चरणों को भजा। हे पावती! सुना, मेरे वचन संदेहरूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं॥ १३९॥

चै। ० – सग्रनिह अग्रनिह निह के के बोरा। गाविह मिन पुरान बुध बेरा।। अग्रुन अरूप अलख अज जोई। भगत-प्रेम-बस सग्रन सा होई॥१॥

मुनि, पुराण, पण्डित और वेद कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। जो निर्गुण (ब्रह्म) ऋरूप, अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम के वश होकर सगुण हो जाता है।। १।।

जो गुन-रहित सगुन सोइ कैसे । जलु हिम उपल बिलग नहिँ जैसे ॥ जासु नाम भ्रम-तिमिर-पतंगा । तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा ॥२॥

जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हो सकता है? (ते। यह वैसे ही है) जैसे जल से भोला भिन्न नहीं, दोनों एक ही हैं। (यह भी नहीं वह सकते कि निर्गुण बहा उपाधि-सहित या माया-युक्त होकर सगुण हो जाता है, क्योंकि) जिसका नाम भ्रमरूपी श्रन्धकार के लिए सूर्य के समान है उसके लिए मोह का संसर्ग भी कैसे कहा जा सकता है।। २।।

राम सचिदानंद - दिनेसा । निहँ तहँ मोह-निसा-लव-लेसा ॥ सहज प्रकासरूप भगवाना । निहँ तहँ पुनि विग्यानविहाना ॥३॥

रामचन्द्रजी, सिचदानन्दरूपी सूर्य हैं। उनमें मोहरूपी रात्रि का लेशमात्र भी नहीं है। भगवान् स्वभाव से ही प्रकाशरूप हें, इसीलए फिर वहाँ झानरूपी प्रात:काल नहीं होता (जब रात नहीं तब प्रात:काल कैसा ?)।। ३।।

हरप विषाद ग्यान श्रग्याना । जीव धरम श्रहमिति श्रभिमाना ॥ राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥४॥

हर्ष श्रौर शोक, ज्ञान श्रौर श्रज्ञान, श्रहङ्कार श्रौर श्राभमान ये सब धर्म जीव के हैं। संसार जानता है कि रामचन्द्र तो परमानन्द, परंश श्रर्थात् सबके ऊपर स्वामी, पुराण पुरुष, व्यापक ब्रह्म हैं।। ४।।

दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ। रघु-कुल-मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ॥१४०॥

जो पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के निधि हैं श्रौर जो पर (ब्रह्म-इन्द्रादिक) स्था श्रवर (अस्मदादिक, हम लोग) सभी के स्वामी हैं, वही रघुकुलमिए श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं। इतना कहकर शिवजी ने श्रपना सिर नवाकर उनके। प्रणाम किया॥ १४०॥

चौ०-निज भ्रम निह समुभहिं श्रग्यानी। प्रभु पर मोह धरहिँ जड़ प्रानी॥ जथा गगन घनपटल निहारी। भंपेउ भानु कहिँ कुविचारी॥१॥

अज्ञानी मनुष्य अपनी भूल के। तो सममते नहीं, और वे मूर्ख प्राणी ईश्वर में मोह घरते हैं। जैसे आकाश में बादलों के जमाव की देखकर दूषित विचारवाले लीग कहते हैं कि सूर्य छिप गया।। १।।

चितव जो लोचन श्रंगुलि लायें। प्रगट जुगुल सिस तेहि के भायें। उमा रामविषयक श्रस मोहा। नभ तम धूम धृरि जिमि सोहा॥२॥

जो मनुष्य अपनी आँखों के सामने उँगली लगाकर देखता है उसके हिसाब से ते। दो चन्द्रमा स्पष्ट दिखाई देते हैं। हे पार्वती, रामचन्द्रजी के लिए मोह की बात कहना ऐसा ही है जैसे आकाश में धूल और धुएँ का अँधेरा होता है ॥ २॥

विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तेँ एक सचेता॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम श्रनादि श्रवधपति सोई॥३॥ विषय, इन्द्रियाँ, देव और जीव ये सब एक से एक चेतन हैं। इन सबका जा परम प्रकाशक है, अर्थात् जिससे ये सब चीजें चेतन होती हैं, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या-नरेश रामचन्द्रजी हैं।। ३।।

जगत प्रकास्य प्रकासक राम् । मायाधीस ग्यान-ग्रन-धाम् ॥ जासु सत्यता तेँ जड़ माया । भास सत्य इव मोहसहाया ॥४॥

जगत् प्रकाश्य है और रामचन्द्र प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुए। के धाम हैं। उनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ (अचेतन) माया सत्य-सी जान पड़ती है।। ४।।

दो०-रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि।

जदिप मृषा ति हुँ काल सोइ भ्रम न सकइ काउ टारि ॥१४१॥ जैसे सीप में चाँदी का और सूर्य की किरणों में पानी का आभास होता है। यद्यिप, ये बातें तीनों कालों में भूठ हैं, पर इस भ्रम की कोई टाल नहीं सकता॥ १४१॥

चौ०-एहि विधि जग हरि श्रास्त्रित रहई। जदिप श्रसत्य देत दुख श्रहई॥ जौँ सपने सिर काटइ कोई। विनु जागें न दूरि'दुख होई॥१॥

इस तरह यह संसार भगवान के सहारे रहता है। यदापि जगत असत्य है तो भी दुःख देता है, जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो विना जागे उसका दुःख दूर नहीं होता ॥१॥

जासु कृपा स्रस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा से।इ कृपालु रघुराई॥ स्रादि स्रंत केाउ जासु न पात्रा। मित स्रतुमान निगम स्रस गात्रा॥२॥

हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस तरह का भ्रम मिट जाता है वे ही कृपालु रामचन्द्रजी हैं। उनका आदि और अन्त किसी ने नहीं पाया। वेदेां ने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा ही गाया है।। २।।

बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥
श्राननरहित सकल-रस-भौगो । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥३॥

वह ब्रह्म पाँवों के बिना चलता है, कानों के बिना सुनता है, हाथों के बिना तरह तरह के काम करता है, मुँह के बिना ही वह सारे रसों का भोग करता है और वाणी के बिना ही बड़ा योग्य वक्ता तथा योगी है।। ३।।

तन बिनु परस नयन बिनु देखा । यहइ घान बिनु बास श्रसेखा ॥ श्रिसि सब भाँति श्रलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ निह बरनी ॥४॥ वह शरीर के बिना ही बूने का काम करता है और आँखों के बिना देखता है। वह नाक के बिना अनेक प्रकार की महक सँघता है। इस तरह उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलांकिक है। उसकी महिमा नहीं कही जा सकती ॥ ४॥

देा०-जेहि इमि गार्वाह बेद बुध जाहि धरहिँ मुनि ध्यान।

सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥१४२॥

जिसको वेद और पिएडत इस तरह गाते हैं श्रीर मुनि-जन जिसका ध्यान धरते हैं, वही ब्रह्म भत्तों के लिए, कोसलदेश के स्वामी, दशरथ के पुत्र भगवान रामचन्द्रजी हुए ॥१४२॥

चौ०-कासी मरत जंतु श्रवलेकी। जासु नामबल करउँ विसेकी।।

सोइ प्रभु मोर चराचरस्वामी । रष्ट्वर सब उर श्रंतरजामी ॥१॥

हे पार्वती, काशी में मरत हुए प्राणी की देखकर में उसे जिसके नाम के बल से शाकर्राहत कर देता हूँ (अथान मुक्त कर देता हूँ), वही रघुवर रामचन्द्र सबके हृदय में रहनेवाले, सारे चराचर के और मेर स्वामी हैं॥१॥

विबसहु जासु नाम नर कहहीँ। जनम श्रमेक रचित श्रघ दहहीँ॥ सादर सुमिरन जे नर करहीँ। भवबारिधि गापद इव तरहीँ॥२॥

मनुष्य बेबस होकर भी जिनका नाम लेते हैं तो उनके अनेक जन्मों के किये हुए पाप जल जाते हैं। जो मनुष्य त्रादरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे संसाररूपी समुद्र को बैसे ही पार कर जाते हैं जैसे गाय के खुर के गड्दे की अर्थात उनके लिए भवसागर गाय के खुर पड़ने से बने हुए गड्दे के समान छोटा हो जाता है।। २।।

राम से। परमातमा भवानी । तहँ भ्रम श्रति श्रविहित तव वानी ॥ श्रस संसय श्रानत उर माहीँ । ग्यान विराग सकल गुन जाहीँ ॥३॥

हे पार्वती, वही रामचन्द्र परमात्मा हैं। उनके संबंध में तुम्हारा इस प्रकार के भ्रम की वात कहना श्रनुचित है। मन में इस तरह का सन्देह लाते ही (मनुष्य के) ज्ञान, वैराग्य श्रादि सार गुण दूर हो जाते हैं।। ३।।

सुनि सिव के भ्रमभंजन बचना। मिटि गइ सब कुतरक के रचना॥ भइ रघुपति-पद-प्रीति प्रतीती। दारुन श्रसंभावना बीती॥४॥

श्रम दृर करनेवाले शिवजी के वचनों के। सुनकर (पार्वती की) सारी दुष्ट तकीं की बनावट मिट गई। उनके चित्त में रामचन्द्रजी के चरणों के प्रति प्रीति श्रीर विश्वास हो गया श्रीर कठिन (रामचन्द्रजी के ईश्वर न होने के सम्बन्ध में) श्रविश्वास जाता रहा। । ।।

दो०-पुनि पुनि प्रभु-पद-कमल गहि जोरि पंकर हपानि । बोलीँ गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेमरस सानि ॥१४३॥ स्वामी के चरणकमलों के बार बार छूकर श्रौर कमलरूपी हाथ जोड़कर, पावंतीजी मानें प्रेम-रस में सानकर सुन्दर वचन बोलीं—॥ १४३॥

चौ०-सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ तुम्ह कृपाल सबु संसय हरेऊ । रामसरूप जानि मोहिं परेऊ ॥१॥

चन्द्रमा की किरणों के समान त्रापके वचनों से, शरद्-ऋतु की बड़ी घृप के समान, मेरा मोह-ताप शान्त हो गया। हे दयालु, त्रापने मेरे सारे संदेह हर लिये। सुके भी रामचन्द्रजी का यथार्थ रूप मालम हो गया॥ १॥

नाथकृपा श्रव गयउ विषादा । सुखी भइउँ प्रभु-चरन-प्रसादा ॥ श्रव मोहि श्रापनि किंकरि जानी । जदपिसहजजडनारि श्रयानी॥२॥

हे नाथ ! त्रापकी कृपा से मेरा दुःख जाता रहा श्रौर त्रापके चरणों की दया से में सुखी हो गई। यद्यपि स्त्रियाँ स्वभाव से ही मूर्ख श्रौर ज्ञानहीन होती हैं, पर श्रव श्राप सुके अपनी दासी जान कर ॥ २॥

प्रथम जो में पूछा सोइ कहहू। जो मा पर प्रसन्न प्रभु श्रहहू॥ राम इह्म चिनमय श्रविनासी। सर्व-रहित सव-उर-पुर-वासी॥३॥

जो आप मुक्त पर प्रसन्न हैं तो वहीं कहिए जो बात मैंने आपसे पहले पृछी थी। जो रामचन्द्र ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे अलग और सबके हृदय में बसने हैं॥ ३॥

नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू। मोहि समुकाइ कहहु वृपकेतृ॥ उमाबचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रोति पुनीता॥४॥

ता हे ब्रुषभकेतु ! त्राप यह समका कर बतलाइए कि उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। पावती के अत्यन्त नम्न वचन सुनकर और रामचन्द्रजी की कथा में पवित्र प्रीति देखकर ॥ ४॥

दो०-हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान।

बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१४४॥

कामदेव के शत्रु, सहज युजान कृपानिधान शिवजी मन में बहुत ही प्रसन्त हुए श्रीर पावती की बार बार प्रशंसा करके फिर बेाले—॥ १४४॥

सो ० – सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल।

कहा भुसुंडि बखानि सुना बिह्रगनायक गरुड़ ॥१४४॥

हे पार्वती, रामचरितमानस की उस पवित्र कथा की मुना, जिसे कागभुमुण्डि ने बगान करक कहा था और पिचराज गरूढ़जी ने मुना था ॥ १४५॥ सो संबाद उदार जेहि बिधि भा श्रागे कहब।

सुनहु रामश्रवतार चरित परम सुंदर श्रनघ ॥१४६॥

वह उत्तम संवाद जिस तरह हुआ सो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचन्द्रजी के अवतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित सुने। । १४६॥

हरिगुन नाम अपार कथारूप अगनित अमित।

में निज मति-श्रनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥१४७॥

हरि के गुण और नाम अपार हैं और उनकी कथाएँ भी अनिगनत और अपार हैं। हे पावेती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ सी आदरपूर्वक सुनी।। १४७॥

चौ०-सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये । बिपुल विसद निगमागम गाये ॥

हरिश्रवतार हेतु जेहि होई। इदिमत्यं किह जाइ न सोई॥१॥

ह पार्वती! वेद और शास्त्रों में कहे हुए निमेल, विस्तृत और सुन्दर हरिचरित की सुनी। हरि का अवतार जिस लिए होता है, वह कारण बिलकुल ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता।। १।।

राम श्रतक्ये बुद्धि मन बानी । मत हमार श्रस सुनहि सयानी ॥ तदपि संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहि स्व-मति श्रनुमाना ॥२॥

हे भवानी ! सुनो, हमारा यह मत है कि रामचन्द्रजी के विषय में बुद्धि. मन और वाणी से विचार नहीं किया जा सकता। पर ती भी सन्तों, मुनियों, वेदों और पुराणों ने अपना अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहा है।। २।।

तस में पुसुिख सुनावउँ तोही। समुिक परइ जस कारन मोही॥ जब जब होइ धरम के हानी। बार्डिह असुर अधम अभिमानी॥३॥

श्रीर हे मुमुखि, जो कुछ कारण मेरी समक में श्राता है, तैसा मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धम की हानि होती है श्रीर नीच, श्रीभमानी राज्ञस बढ़ जाते हैं॥ ३॥

करहिँ श्रनीति जाइ निह बरनी । सीदिह बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ तव तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरिह इपानिधि सज्जनपीरा ॥४॥

जब वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता; ब्राह्मण, गाय, देवता श्रीर पृथ्वी बहुत ही दु:स्री हे। जाते हैं तथ तब कृपानिधि मगवान तरह तरह के शरीर धारण करके सज्जनों के दु:स्री की दूर किया करते हैं॥ ४॥

दो०-श्रमुर मारि थापहिँ सुरन्ह राखिहँ निज स्नुति-सेतु । जग बिस्तारिहँ बिसद जस रामजनम कर हेतु ॥१४८॥ वे श्रमुरों के। मारकर देवें। के। प्रतिष्ठित करते हैं। श्रमचन्द्रजी के जन्म का यही कारण है। १४८।

चौ०-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीँ। क्रुपासिधु जन हित तनु धरहीँ॥ रामजनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेँ एका ॥१॥

उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर को तर जाते हैं। क्रुपासागर भगवान भक्तों के हित के लिए मनुष्य-शरीर धारण करते हैं। रामचन्द्रजी के जन्म के कई कारण हैं और उनमें एक से एक अत्यन्त विचित्र हैं॥ १॥

जनम एक दुइ कहउँ बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ । जय श्ररु बिजय जान सब कोऊ ॥२॥

हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! तुम सावधान होकर सुना । मैं उनके दो एक अवतारों का वर्णन करता हूँ । विष्णु के जय और विजय नाम के दे। प्यारे द्वारपाल हैं, जिनका सब कोई जानते हैं ॥ २॥

बिप्रस्नाप तेँ दूनउँ भाई। तामस श्रसुर देह तिन्ह पाई॥ कनककसिपु श्ररु हाटकलोचन। जगत बिदित सुर-पति-मद-मोचन॥३॥

उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से तामस दैत्य शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु श्रौर दृसरे का हिरण्यात्त। वे देवतात्रों के राजा (इन्द्र) के गर्व की दूर करनेवाले सारे जगत् में प्रसिद्ध हुए ॥ ३॥

विजई समर बीर विख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता॥ होइ नरहरि दृसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा॥४॥

वे युद्ध के जीतनेवाले श्रीर बड़े विख्यात शूरवीर थे। भगवान ने वराह का रूप धारण करके एक (हिरण्याच) का मारा। फिर नरसिहरूप घारण करके दूसरे (हिरण्य-कशिपु) का मारा और अपने भक्त प्रह्लाद का शुद्ध यश फैलाया।। ४।।

दो०-भये निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान।

क्कंभकरन रावन सुभट सुरविजई जग जान ॥१४६॥

वे ही दोनों बलवान और महावीर दैत्य फिर रावगा और कुम्भकण नाम के बदे थोद्धा देवताओं के जीतनेवाले हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है।। १४९।।

चौ०-मुकुत न भये हते भगवाना । तीनि जनम द्विजवचन प्रमाना ॥ एक बार तिनके हित लागी । धरेउ सरीर भगतस्त्रनुरागी ॥१॥ यद्याप भगवान ने उन्हें मारा था, पर तो भी वे मुक्त न हुए; क्योंकि ब्राह्मण के वस्त का प्रमास (शाप) तीन जन्म के लिए था। उनके हित के लिए (एक बार) भक्तवत्सल भगवान् ने फिर अवतार लिया॥ १॥

कस्यप श्रदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कोेसिल्या विख्याता ॥ एक कलप एहि विधि श्रवतारा । चरित पवित्र किये संसारा ॥२॥

वहाँ उनके पिता और माता कश्यप और अदिति थे जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस तरह अवतार हुआ। उनके चरित्र ने संसार का पिवत्र किया।। २॥

एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलन्धर सन सब हारे॥ संभु कीन्ह संग्राम श्रपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा॥३॥ परम सती श्रसुराधिपनारी। तेहि बल ताहि न जितहिँ पुरारी॥४॥

एक कल्प में जलन्धर (नामक दैत्य) से हार जाने के कारण सब देवतात्रों की दु:खी देखकर शिवजी ने उस दैत्य से बड़ा ही घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मार नहीं मरता था॥ ३॥ उस दैत्य की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके बल से शिवजी उस दैत्य की जीत न सकते थे॥ ४॥

दो०-छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुरकारज कीन्ह । जब तेहि जानेउ मरम तब साप कोप करि दीन्ह ॥१५०॥

भगवान ने कपट से उस दैत्य की स्त्री का व्रत टाला और देवताओं का काम बनाया। जब उस स्त्री ने यह मर्म जाना तब उसने कोघ में भर कर शाप दिया॥ १५०॥

चौ०-तासुसाप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुक्रनिधि कृपाल भगवाना ॥ तहाँ जलंधर रावन भयऊ । रन हित राम परम पद दयऊ ॥१॥

उस स्त्री का शाप भगवान ने स्वीकार किया; क्योंकि वे बड़े ही कौतुकी और दयातु हैं। तब वह दैत्य जलन्घर रावण बना जिसे भगवान ने लड़ाई में मार कर परम पद दिया॥ १॥

एक जनम कर कारन एहा। जेहि लिग राम धरी नर-देहा॥ प्रति श्रवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥२॥

एक जन्म का यही कारण था जिससे रामचन्द्रजी ने मनुष्य-देह घारण किया। हे (भरद्वाज) मुनि! भगवान् के हर एक अवतार की कथा कवियों ने विस्तार से वर्णन की है।। २॥

नारद साप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि प्रवतारा॥ गिरिजा चिकत भई सुनि बानी। नारद विस्तुभगत पुनि ग्यानी॥३॥

एक बार नारद मुनि ने शाप दिया, इसलिए एक कल्प में उसके लिए श्रवतार हुआ। यह बात मुनकर पार्वतीजी बड़ी चिकत हुई (श्रीर बालीं कि) नारद तो बड़े झानी श्रीर विष्णु-भक्त हैं॥ ३॥

कारन कवन साप मुनि दीन्हा । का श्रपराध रमापति कीन्हा ॥ यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी । मुनिमन मोह श्राचरज भारी ॥४॥

उन्होंने भगवान की किस कारण शाप दिया ? भगवान ने उनका क्या अपराध किया था ? हे त्रिपुरारि ! यह कथा मुक्तसे कहो । यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मुनि (नारद) की भी मोह हो गया ॥ ४॥

दो - बोले बिहँसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ।

जेहि जस रघुपति करहिँ जब सो तस तेहि छन होइ ॥१५१॥

तब शिवजी ने हँसकर कहा कि न कोई ज्ञानी है और न मूर्ख । भगवान रामचन्द्रजी जब जिसको जैसा करते हैं तब वह तत्काल वैसा ही हा जाता है ॥ १५१ ॥

सो०-कहउँ राम-ग्रन-गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।

भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तिज मान मद ॥१५२॥

हे भरद्वाज, मैं रामचन्द्रजी की गुणगाथा कहता हूँ। तुम आदर से सुनो। तुलसी-दासजी कहते हैं कि संसार के पार उतारनेवाले रघुनाथजी का मान और मद का छाड़ कर भजो॥ १५२॥

चौ०-हिम-गिरि-ग्रहा एक श्रति पावनि । वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥

श्रास्त्रमु परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन श्रति भावा॥१॥

हिमाचल पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके पास ही सुन्दर गङ्गा नदी बहती थी। उस परम पवित्र श्रौर सुन्दर श्राश्रम की नारद मुनि ने देखा। वह उनकी बहुत श्रच्छा लगा॥१॥

निरिष सेल सिर विपिनविभागा । भयउ रमापित-पद-श्रनुरागा ॥ सुमिरत हरिहि सापगित वाधी । सहजविमल मन लागि समाधी॥२॥

पर्वत, नदी और तरह तरह के बनों को देखकर नारदजी का प्रेम भगवान के चरणों में लग गया (दल्ल महाराज ने उनका शाप देकर कहा था कि तुम कभी कहीं अधिक देर तक न ठहरो, सदा घूमते फिरते ही रहा)। भगवान का स्मरण करने से नारद मुनि का वह शाप मिट गया और फिर स्वभाव से ही निर्मेख सन समाधि में लग गया॥ २॥ मुनिगति देखि सुरेस डराना । कामहिँ बोलि कीन्ह सनमाना ॥ सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरिष हिय जल-चर-केतू॥३॥

नारद मुनि की गति (समाघि) देखकर देवराज इंद्र डरा । उसने कामदेव की बुला-कर उसका आदर किया, और उससे कहा कि मेरी भलाई के लिए तुम अपने साथियों-सहित (समाधि-भङ्ग करने की) जाओ। (इन्द्र की आज्ञा पाते ही) कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला ॥ ३॥

सुनासीर मन महँ श्रिस त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर वासा ॥ जे कामी लेालुप जग माहीँ। कुटिल काक इव सबहिँ डेराहीँ॥४॥

इन्द्र के मन में यह बड़ा डर था कि देर्नाव नारद मेरे लेकि (स्वर्ग) का राज्य चाहते हैं। जो लोग संसार में कामी और लोभी होते हैं वे, कुटिल कौए की तरह, सबसे डरते हैं।।४॥

दो०-सृख हाड़ लेइ भाग सठ स्वान निरखि मृगराज।

छीनि लेइ जिन जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१५३॥

जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को दैखकर सूखा हाड़ लेकर भागे और यह सममे िक कहीं उस हाड़ को वह सिंह छीन न ले, वैसे ही इन्द्र को (नारदजी मेरा इन्द्रलोक लेंगे ऐसा सोचते हुए) लज्जा न माल्स हुई ॥ १५३॥

चौ०-तेहि स्रास्त्रमहि मदन जब गयऊ । निज माया बसंत निरमयऊ ॥

कुसुमित विविध विटप बहुरंगा । कूजिहैँ कोकिल ग्रंजिहैँ भूंगा ॥१॥

जब कामदेव उस श्राशम में गया तब उसने श्रपनी मात्रा से वहाँ वसन्त-ऋनु वना दी। तरह तरह के बुन्नों पर रङ्ग-बिरङ्गे फूल खिल गये श्रीर उन पर केयिलें कूकने लगीं श्रीर भीरे गंजारने लगे॥ १॥

चर्ली सुद्दावनि त्रिबिध वयारी । कामकृसानु वहावनिद्दारी ॥ रंभादिक सुर-नारि नवीना । सकल श्रसम-सर-कला-प्रबीना ॥२॥

काम की श्राग को बढ़ानेवाली त्रिविध श्रर्थात शांतल, मन्द श्रीर सुगन्धित सुन्दर हवा चलने लगी। देवताश्रों की रम्भा श्रादि युवती श्रियाँ, जी सब काम की कलाश्रों में चतुर श्री ॥ २॥

करिं गान बहु तान तरंगा। बहु विधि कीड़िं पानि पतंगा॥ देखि सहाइ मदन हरषाना। कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना॥३॥

तरह तरह की तानों की तरक के साथ गाने लगीं। जल में अनेक प्रकार के पत्ती कीड़ा करने लगे। इस तरह सहाबता पाकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने बहुत से ढक्क रचे ॥३॥ कामकला कछु मुनिहि न ब्यापी । निज भय डरेंड मनोभव पापो ॥ सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥४॥

जब कामदेव की माया का प्रभाव मुनि पर कुछ भी न हुआ, तब पापी कामदेव अपने ही लिए मन में डरा। जिसके बड़े रचक लक्ष्मीपित भगवान् हैं (भला) उसकी मर्यादा की कीन दबा सकता है।। ४।।

दो०-सहित सहाइ सभीत श्रित मानि हारि मन मैन। गहेसि जाइ मुनिचरन तब किह सुठि श्रारत बैन ॥१५४॥

फर अपने सहायकों-समेत कामदेव ने बहुत हर कर और हार मान कर मुनि के चरणों के जा पकड़ा। वह नम्र आतं-वचन बोलने लगा॥ १५४॥

चौ०-भयउ न नारद मन कलु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परिताषा ॥ नाइ चरन सिरु श्रायसु पाई । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥१॥

नारद मुनि के मन में कुछ भी कोघ न आया। उन्होंने प्यार के वचन कहकर काम-देव को सममाया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और आज्ञा लेकर कामदेव अपने सहायकों के साथ चला गया।। १।।

मुनि सुसीलता आपिन करनी। सुर-पित-सभा जाइ सब बरनी॥
सुनि सब के मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरुनावा॥२॥

उसने अपनी करतूत और मुनि की भलमनसी इन्द्र की सभा में जा कहा। वह सुनकर सबके मन में अचरज हुआ और उन्होंने नारदजी की बड़ाई करके भगवान् का प्रणाम किया।।रा।

तव नारद गवने सिव पाईँ। जिता काम श्रहमिति मन माईँ॥ मारचरित संकरहि सुनाये। श्रतित्रिय जानि महेस सिखाये॥३॥

तब नारद्जी शिवजी के पास गये। "मैंने कामदेव को जीत क्रिया" यह श्राहङ्कार मुनि के मन में भर गया था। उन्होंने कामदेव की सारी लीला शिवजी के। सुना दी। शिवजी ने उनकी बहुत प्यारा सममकर शिद्धा दी कि।। ३॥

बार बार बिनवउँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही।। तिमि जिन हरिहि सुनायहु कबहूँ। चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहूँ॥४॥

हे मुनि, में तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुक्ते सुनाई है, इस तरह विष्णु के कभी मत सुनाना। जो प्रसंग भी चले तो भी इस बात को छिपा जाना॥ ४॥

## देा०-संभु दीन्ह उपदेस हित नहिँ नारदिह सुहान । भरद्वाज कौतुक सुनहु हरिइच्छा बलवान ॥१५५॥

शिवजी ने भलाई के विचार से यह उपदेश दिया पर नारद मुनि की वह अच्छा न लगा। (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो। हिर की इच्छा बड़ी बल-वती है।। १५५॥

चो०-राम कीन्ह चाहहिँ सोइ होई । करइ श्रन्यथा श्रस नहिँ कोई ॥ संभुवचन मुनि मन नहिँ भाये । तब बिरंचि के लोक सिधाये ॥१॥

जो राम किया चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसे ऋन्यथा कर सके। शिवजी के वाक्य नारदजी की न सुहाये—फिर वे वहाँ से ब्रह्मलोक गये॥ १॥

एक बार करतल बरबीना। गावत हरिग्रन गानप्रबीना॥ छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहँ बसश्रीनिवास स्रुतिमारु।॥२॥

गानिवद्या में चतुर नारद मुनि एक बार हरियश गाते और हाथ में सुन्दर वीगा लिये हुए चीरसागर में गये जहाँ वेदों के पृज्य श्रीनिवास भगवान् रहते हैं ॥ २॥

हरिष मिलेउ उठि क्रुपानिकेता । बैठे श्रासन रिषिहि समेता ॥ बोले बिहँसि चराचरराया । बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया ॥३॥

दयानिधान भगवान उठकर बड़े श्रानन्द से उनसे मिले श्रीर ऋषि के साथ श्रासन पर बैठ गये। चराचर के राजा भगवान हँसकर बोले—हे मुनि, श्राज श्रापने बहुत दिनों में दया की ॥ ३॥

कामचरित नारद सब भाखे। जद्यपि प्रथम बरिज सिव राखे॥ श्रिति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न माह श्रिस का जग जाया॥४॥

यद्यपि शिवजी ने पहले ही मना कर रक्खा था, पर तो भी नारदजी ने कामदेव की सब लीला उन्हें कह सुनाई। रघुनाथजी की माया बड़ी ही प्रबल है। ऐसा जगत् में कौन जन्मा है जिसे उनकी माया ने मोहित न किया हो॥४॥

दो०-रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान।

तुम्हरे सुमिरन तेँ मिटहिँ मोह मार मद मान ॥१५६॥

भगवान ने मुँह रूखा कर नरम वचनों से कहा—हे मुनिराज, तुम्हारा स्मरण करने से भी मोह, कामदेव का मद और घमंड दूर हो जाते हैं। (तब आप पर उसका प्रभाव कैंसे पड़ सकता है) ॥ १५६॥

# चौ०-सनु मुनि मोह होइ मन तार्के । ग्यान विराग हृदय नहिँ जार्के ॥ ब्रह्मचरज-ब्रत-रत मतिधीरा । तुम्हिहँ कि करइ मनोभवपीरा ॥१॥

हे मुनि, सुनिए। जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसी के मन में मोह होता है। आप तो बड़े धीर-बुद्धिवाले और ब्रह्मचर्य्यव्य के पालन करनेवाले हैं। भला आपको कामदेव क्या सता सकता है ?॥ १॥

मारद कहेउ सहित श्रिभमाना । क्रुपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर श्रंकुरेउ गर्वतरु भारी ॥२॥

नारदजी ने श्रभिमान से कहा कि है भगवान ! यह सब श्रापकी कृपा है। कृपा-निघान भगवान ने मन में विचारा कि श्रब इनके मन में श्रभिमानरूपी भारी वृत्त का श्रक्तुर उग श्राया है।। २।।

बेगि सो में डारिहउँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥
मुनि कर हित मम कौतुक होई। श्रविस उपाय करब में सोई॥३॥

अब मैं इसे जल्दी उखाड़ फेकूँगा, क्योंकि भक्तों का हित करने की मेरी प्रतिका है। मैं अवश्य वही उपाय करूँगा जिसमें मुनि की भलाई और मेरा कौतुक हो॥३॥

तव नारद हरिपद सिरु नाई। चले हृदय श्रहमिति श्रधिकाई॥ श्रोपति निज माया तव प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥४॥

तब नारद मुनि भगवान् के चरणों में सिर नवाकर मन में श्रमिमान बद्दाये हुए चले। फिर भगवान् ने श्रपनी माया का प्रेरणा की, श्रौर उसने जो कठिन काम किया उसकी सुनो ॥ ४॥

देा ० - बिरचे उ मग्रु महुँ नगर तेहि सतजोजन बिस्तार ॥

#### श्री-निवास-पुर तेँ श्रधिक रचना विविध प्रकार ॥१५७॥

उस (माया) ने मार्ग में (जिस मार्ग से नारदजी जा रहे थे) सौ योजन (चार सौ कीस) का एक बहुत ही सुन्दर नगर बनाया। उस नगर की भाँति भाँति की रचना लद्दमी-निवास भगवान् के वैकुएठ से भी ऋधिक सुन्दर थी॥ १५७॥

चौ०-बसिंह नगर सुंदर नर-नारी। जनु बहु मनसिज रित तनुधारी॥

तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा। श्रगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥

उस नगर में (ऐसे) सुन्दर नर-नारी रहते थे कि मानों अनेक कामदेव और (उसकी क्वी) रित ने ही शरीर धारण कर रखे हों। उस नगर में शीलिनियि (नामक) राजा रहता था। उसके यहाँ घोड़े, हाथी और सेना के समृह अनिगनत थे॥ १॥ का॰ १७ सत सुरेस सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ विस्वमाहनी तासुः कुमारी। श्री विमाह जेहि रूपु निहारी॥२॥

सौ इन्द्रों के समान उस राजा का वैभव था। रूप, तेज श्रौर नीति का तो (मानों) उसमें निवास ही था। उसके विश्वमोहनी (नाम की एक) कन्या थी जिसका रूप देखकर लद्मी भी मोहित हो जाय।। २।।

सोइ हरि-माया सब-ग्रन-खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी॥ करइ स्वयंबर से। नृपबाला। श्राये तहुँ श्रगनित महिपाला॥३॥

वहीं सारे गुर्णों की खान भगवान की माया थी। क्या उसकी शोभा वर्णन की जा सकती है ? वह राजकन्या स्वयंवर कर रही थी और वहाँ अनगिनत राजा आये थे।। २(॥)

मुनि केोतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरवासिन्ह सब पूछत भयऊ॥ सुनि सब चरित भूपएह श्राये। करि पूजा नृप मुनि बेंठाये॥४॥

नारद्जी कौतूहल से उस नगर में गये और उन्होंने नगरनिवासियों से सब हाल पूछा। वहाँ का समाचार सुनकर (सुनि) राजा के मकान पर गये। राजा ने पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया॥ ४॥

देश - श्रानि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि। कहुनु नाथ ग्रन-देश सब एहि के द्वदय विचारि ॥१४८॥

राजा ने अपनी पुत्री को लाकर नारद मुनि को दिखलाया श्रौर पूछा कि हे नाथ, आप अपने मन में विचार कर इसके गुण-दोष कहिए॥ १५८॥

चौ०-देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लिंग रहे निहारी॥ लच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृदय हरष निहँ प्रगट बखाने॥१॥

उसके रूप को देखते ही मुनि सारा वैराग्य भूल गये। वे बहुत देर तक उसे देखते रहे। उसके लच्चण देखकर मुनि सब कर्तव्य भूल गये और मन में आनन्दित हुए (पर) बच्चणों को प्रकट नहीं कहा।। १।।

जो एहि बरइ श्रमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥ सेविह सकल चराचर ताही। बरइ सीलिनिधि कन्या जाही॥२॥

(वे मन में कहने लगे कि) जो कोई इसे वरेगा वह अमर होगा और उसे कोई युद्ध में न जीत सकेगा। शीलनिधि की यह कन्या जिसे वरेगी, उसकी सेवा सारा जगत् करेगा॥ २॥ लच्छन सब बिचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूपसन भाखे ॥ सुता सुलच्छन कहि नृप पार्हीँ। नारद चले सोच मन मार्हीँ॥३॥

(इसी तरह) लच्चणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रखा और राजा से कुछ श्रीर बनाकर कह दिया। नारद मुनि राजा से यह कहकर चल दिये कि तुम्हारी पुत्री मुलच्चा (अच्छे लच्चणोंवाली) है, पर उनके मन में बड़ा सोच-विचार था॥ ३॥

करउँ जाइ सोइ जतन 'बिचारी । जेहि प्रकार माहि बरइ क्रुमारी ॥ जप तप कक्कु न होइ तेहि काला । हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला॥४॥

मैं विचार कर ऐसा उपाय कहूँ जिससे (यह) कन्या मुमे ही वर ले। उस समय जप तप कुछ भी नहीं हो सकता। हे ब्रह्मन्! मुमे वह कन्या किस तरह मिले, (यही रटन सगी थी) ॥ ४॥

दे। - एहि श्रवसर चाहिय परम साभा रूप विसाव।

जो बिलोकि रीमङ् कुश्रँरि तब मेलइ जयमान ॥१५६॥

इस समय बढ़ा ही सुन्दर और विशाल रूप तथा शोभा चाहिए, जिसे देखते ही रीम कर कुमारी जयमाल डाल दे॥ १५९॥

चै। - हिर सन माँगउँ सुंदरताई। होइहि जात गहरु श्रित भाई॥ मारे हित हरिसम नहि कोऊ। एहि श्रवसर सहाय सोइ होऊ॥१॥

जो मैं इस समय भगवान के पास सुन्दरता माँगने जाऊँ, तो आने-जाने में बहुत देर लग जायगी। मेरे लिए हरि के समान हितकारी दूसरा कोई नहीं है। इस समय वे ही मेरे सहायक हों॥ १॥

बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ प्रभु बिलोकि मुनि-नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिये हरषाने ॥२॥

उस समय (नारद मुनि ने) भगवान् की बहुत विनती की। कौतुकी और कृपालु भगवान् वहीं प्रकट हुए। स्वामी को देखकर नारदजी के नेत्र शीतल हो गये और वे मन में बड़े ही प्रसन्न हुए कि अब काम बन जायगा॥ २॥

श्रिति श्रारित किह कथा सुनाई। करहु कृपा किर होहु सहाई॥ श्रापन रूप देहु प्रभु मोही। श्रान भाँति निह पावउँ श्रोही॥३॥

नारद मुनि ने बड़ी दीनता से वह कथा सुनाई और कहा कि हे नाथ, अब कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे स्वामी, आप अपना रूप मुक्तको दीजिए। में और किसी तरह उस (राजकन्या) के। नहीं पा सकता॥ ३॥ जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सा बेगि दास में तारा॥ निज मायाबल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला॥४॥

हे नाथ ! जिस तरह मेरा कल्याण हो, आप वही काम जल्दी कीजिए । मैं आपका दास हूँ । अपनी माया के विशाल बल की देखकर दीनदयालु भगवान मन में हँसकर बोले-॥४॥

दो०-जेहि विधि होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार।

सोइ हम करब न श्रान कब्बु बचन न मृषा हमार ॥१६०॥

हे नारद ! सुनो, जिस तरह तुम्हारा परम हित होगा वही हम करंगे, दूसरा नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता ॥ १६० ॥

चौ०-कुपथमाँग रुजब्याकुल रोगो । बैंद न देइ सुनहु मुनि जोगो ॥ एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ। कहि श्रस श्रंतरहित प्रभु भयऊ॥१॥

हे मुनि, यागी! रोग से व्याकुल होकर रोगी जिस तरह कुपथ्य माँगा करता है पर वैद्य उसे नहीं देता, इसी तरह मैंने भी तुम्हारे हित की सीच लिया है। इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये॥१॥

मायाबिबस भये मुनि मृढा। समुक्ती निह हरिगिरा निगूढा ॥ गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंबरभूमि बनाई॥२॥

ईश्वर की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गये कि वे भगवान की गृह बात के। न समक सके। फिर नारदजी तुरन्त वहाँ चले गये जहाँ स्वयंवर की भूमि रची हुई थी॥२॥

निज निज श्रासन बेंठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥
मुनिमन हरष रूप श्रति मोरे। मोहितजिश्रानहि बरिहिन भारे॥३॥

ृखूब तैयारी करक राजा लाग श्रापने समाज (मित्र-मण्डली) के साथ श्रापने श्रासन पर बैठे थे। नारद मुनि के मन में बड़ा हर्ष था कि मेरा रूप बहुत ही सुन्दर है। श्रातण्व कन्या भूल कर भी मेरे सिवा दृसरे के। न बरेगी ॥ ३॥

मुनिहित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥ सो चरित्र लिख काहु न पावा। नारद जानि सबिह सिर नावा॥४॥

कृपानिधान भगवान ने मुनि के हित के लिए उनको ऐसा कुरूप कर दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर वह चिरित्र (नारदजी का कुरूप होना) किसी के मालूम न हुआ और सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया ॥ ४॥

## दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहिँ सब भेउ।

#### बिप्रबेष देखत फिरहिँ परम कीतुकी तेउ ॥१६१॥

वहाँ देा रुद्र-गण भी थे। वे सब भेद जानते थे। वे देानों बड़े खिलाड़ी थे ऋौर ब्राह्मण का रूप घारण किये हुए वहाँ का सब कौतुक देखते फिरते थे॥ १६१॥

चौ०-जेहि समाज बैठे मुनि जाई। हृदय रूपश्रहमिति श्रधिकाई॥ तहुँ बैठे महेसगन दोऊ। बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ॥१॥

जिस समाज में नारदजी मन में अपने रूप का घमण्ड किये जा बैठे थे, वहीं पर शिवजी के वे देोनों गण ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठे थे। वेष बदला रहने से उन्हें कोई न पहचानता था।। १।।

करिं कूटि नारदिह सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई॥ रीभिहि राजकुश्रँरि छवि देखी। इन्हिं वरिहि हरि जानि विसेखी॥२॥

नारद्जी को सुनाकर वे ठट्टा करके कहने लगे कि भगवान ने इनके अच्छी सुन्दरता ही है। इनकी छवि को देखकर राजकुमारी रीम जायगी और इन्हीं के विशेष रूप से हरि जान कर बरेगी।। २॥

मुनिहि मेाह मन हाथ पराये । हँसर्हि संभुगन श्रति सचुपाये ॥ जदिप सुनहि मुनि श्रटपिट वानी । समुिक न परइ बुद्धि-भ्रम-सानी ॥३॥

नारदजी के मोह हुआ था और उनका मन दूसरे के हाथ (माया के वश में) था। शिवजी के गण अत्यंत सुख या आनन्द पाकर ्खूब हँसते थे। यद्यपि मुनि इस तरह की अटपटी (हँसी की) बातें सुनते थे पर तो भी वे उनका समक्ष न पड़ती थीं क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई थी॥ ३॥

काहु न लखा सा चरित बिसेखा। सा सरूप नृपकन्या देखा॥ मर्कटवदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥४॥

इस विशेष चरित की किसी ने नहीं देखा। बस केवल उस राज-कन्या ने वह रूप देखा। उनका गुँह बन्दर का और सारा शरीर डरावना था। उसे देखते ही कन्या के हृदय में बड़ा कोघ हुआ॥ ४॥

दो०-सखी संग लेइ कुर्यंरि तव चिल जनु राजमराल।

देखत फिरइ महीप सब करसरोज जयमाल ॥१६२॥

तब वह राज-कन्या सस्ती के संग लेकर राजहंसिनी की तरह चलती हुई, कमल से हाथों में जयमाल लिये हुए, सब राजाओं के देखती फिरती थी।। १६२॥

चै। -जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न विलोकी भूली॥ पुनि पुनि मुनि उकसिं श्रकुलाहीँ। देखि दसा हरगन मुसुकाहीँ॥१॥

जिस स्रोर फूले हुए नारदजी बैठे थे उस स्रोर उसने भूलकर भी न देखा । नारदर्जी बार बार उचकते स्रौर ऋकुलाते थे । उनकी यह दशा देखकर शिवजी के गण मुसकुराते थे ॥ १॥

धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला । कुश्रँरि हरिष मेलेउ जयमाला ॥ दुलिहिनि लेइ गे लिच्छिनिवासा । नृपसमाज सब भयउ निरासा ॥२॥

भगवान् राजा का रूप बनाकर वहाँ गये। कुमारी ने देखते ही प्रसन्न होकर उन्हीं को जयमाल पहना दी। दुलहिन को लेकर श्रीनिवास भगवान् चले गये श्रीर सब राज-समाज निराश होकर रह गया॥ २॥

मुनि श्रिति विकल मेाहमित नाँठी । मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ तब हरगन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोकहु जाई ॥३॥

मोह से बुद्धि नष्ट होने के कारण नारद मुनि अत्यन्त व्याकुल थे, मानों अपनी गाँठ खुल जाने से मिण गिर गई हो। तब शिवजी के गुणों ने हँसकर कहा कि हे मुनिराज ! जाकर द्रेण में अपना मुँह तो देखो ॥ ३॥

श्रम किह दोउ भागे भय भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ बेषु बिलोकि कोध श्रित बाढ़ा । तिन्हिह सराप दीन्ह श्रिति गाढ़ा ॥४॥

ऐसा कहकर दोनों गण बहुत ढरकर भागे। मुनि ने (वहाँ से चलकर) जल में भाँक-कर अपना रूप देखा। तब बन्दर का रूप देखकर मुनि को बड़ा कोध हुआ और उन्होंने उन दोनों गणों को बड़ा घोर शाप दिया॥ ४॥

दें। ० — हो हु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दें। उ हँसे हु हमहिँ सो लेहु फल बहुरि हँसे हु मुनि के। उ ॥१६३॥ तुम दोनें। कपटी और पापी राज्ञस हो जाओ। हमारी हँसी की, उसका फल चक्सो। फिर किसी मुनि की हँसी करना॥ १६३॥

चै।०-पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदिप हृदय संतोष न श्रावा ॥ फरकत श्रधर कोप मन माहीँ। सपिद चले कमलापित पाहीँ॥१॥

उन्होंने फिर जल में माँककर देखा तो वही श्रपना पहला रूप मिला, पर तो भी उनके जी में सन्तोष न हुशा। मन में क्रोध भरा हुशा है, श्रोंठ फरक रहे हैं, वे भपाटे से लह्मीनाथ विष्णु के पास चले।। १॥



पुनि जल दील रूप निज पावा । तदपि हृदय संतोष न आवा ॥ ए० १३४

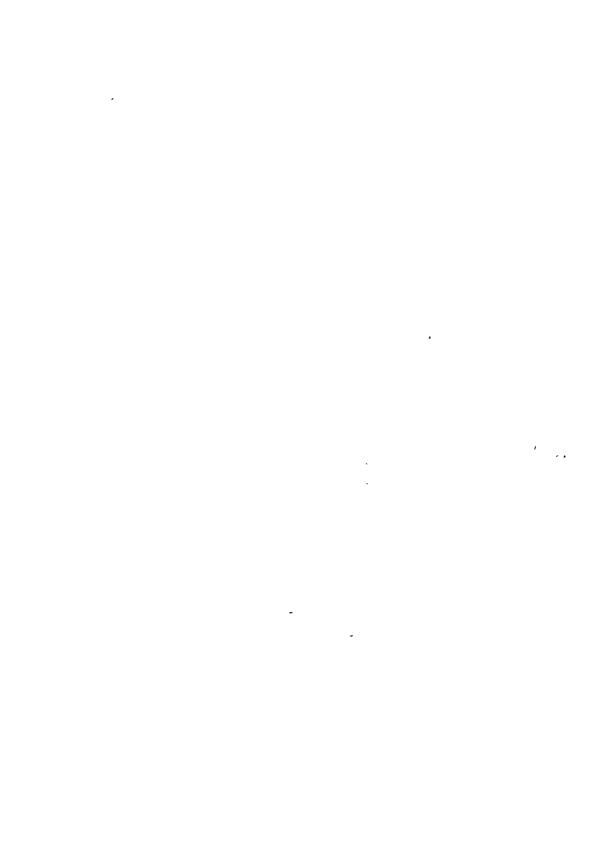

देइहउँ साप कि मरिहउँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥ बीचिह पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥ २॥

वे मन में कहते जाते थे कि मैं या तो उन्हें शाप दूँगा या जाकर माहँगा। उन्होंने जगत में मेरी हँसी कराई है। भगवान् उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गये। उनके साथ वही राजकुमारी श्रीर लक्ष्मी थीं॥ २॥

बोले मधुर बचन सुरसाईँ। मुनि कहँ चले बिकल की नाईँ॥ सुनत बचन उपजा श्रिति कोधा। मायाबस न रहा मन बोधा॥३॥

देवताश्चों के राजा भगवान मीठी वाणी से बोले कि हे मुनि, तुम विकल हुए-से कहाँ चले जा रहे हो। इतना सुनते ही मुनि को बड़ा कोघ उत्पन्न हुआ और माया के बरा होने के कारण उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा॥ ३॥

परसंपदा सकहु निह देखी। तुम्हरे इरिषा कपट विसेखी॥ मथत सिंधु रुद्रहि बैारायहु। सुरन्ह प्रेरि विषपान करायहु॥४॥

(नारदजी ने विष्णु से कहा कि) तुम दूसरे की सम्पत्ति नहीं देख सकते। तुम बहुत हाह करनेवाले और कपटी हो। जब समुद्र मथा गया था तब तुमने शिवजी का पागल बनाया और देवताओं का भेजकर उन्हें विषपान कराया था॥ ४॥

दो०-श्रसुर सुरा बिष संकरिं श्रापु रमा मनि चारु।

स्वारयसाधक कुटिल तुम्ह सदा कपटब्यवहारु ॥१६४॥

तुमने दैत्यों की मदिरा, तथा शिवजी की विष दिया था और अपने लिए लहमी और सुन्दर रह रख लिये थे। तुम स्वार्थ-साधक और कुटिल हो। तुम्हारा व्यवहार सदा छल से भरा रहता है।। १६४॥

चौ०-परमस्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनहिँ करहु तुम्ह सोई॥ भलेहि मंद मंदेहि मल करहू। बिसमय हरष न हिय कछु धरहू॥१॥

तुम परम स्वतन्त्र हो। तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। इसी से जो मन में अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे के बुरा और बुरे को अच्छा करते हो और मन में तिनक भी हपे-विपाद नहीं लाते॥ १॥

डहँकि डहँकि परिचेहु सब काहू। श्रित श्रसंक मन सदा उछाहू॥ करम सुभासुभ तुम्हिहँ न बाधा। श्रव लिंग तुम्हिहँ न काहू साधा॥

सबको ठग ठगकर तुम परच गये हो अर्थात् बेघड़क हो गये हो। तुम।नडर होकर मन में सदा प्रसन्न रहते हो। ग्रुभ और अग्रुभ कर्म की बाधा तुम्हें कुछ नहीं होती। आज तक तुमको किसी ने सीधा भी नहीं किया॥ २॥ भले भवन श्रब बायन दीन्हा। पावहुगे फल श्रापन कीन्हा॥ बंचेहु माहि जवनि धरि देहा। सा तनु धरहु साप मम एहा॥३॥

श्रब के श्रच्छे घर बयाना दिया है, श्रब श्रपने किये का फल पाश्रोगे। जिस शरीर केा धारण करके तुमने मुक्ते ठगा है उसी शरीर केा धारण करो, यही मेरा शाप है।। ३॥

किपश्राकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । किरहिहँ कीस सहाय तुम्हारी ॥ सम श्रपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारिबिरह तुम्ह होब दुखारी ॥४॥

तुमने मेरी स्रत बन्दर की बनाई थी (इसिलए) बन्दर ही तुम्हारी सहायता करंगे। तुमने मेरा बड़ा अपकार (हानि) किया है (इसिलए) क्षी के वियोग से तुम भी दु:खी होगे॥ ४॥

देा०—साप सीस धरि हरषि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्हि । निज माया के प्रबलता करषि क्रुपानिधि लीन्हि ॥१६५॥

भगवान् ने उनका शाप सिर पर लेकर प्रसन्न मन से उनकी बहुत विनती की। और फिर कुपासिन्धु भगवान् ने अपनी माया के प्रभाव के। खींच लिया ॥ १६५॥

चौ०-जब हरिमाया दूर निवारी। नहिं तहं रमा न राजकुमारी॥ तब मुनि श्रति सभीत हरिचरना। गहे पाहि प्रनतारतिहरना॥१॥

भगवान ने जब अपनी माया हटा ली तब वहाँ न लक्ष्मी थी और न वह राज-कन्या ही। तब मुनि ने बहुत डरकर भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा—हे प्रण् (नमस्कार करनेवाले) जनों के दु:ख दूर करनेवाले! मरी रच्चा करो॥ १॥

मृषा होउ मम साप कृपाला। मम इच्छा यह दीनदयाला॥ में दुर्वचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे॥२॥

हे ऋपालु, हे दीनदयालु ! मेरा शाप असत्य हो जाय। मैं यही चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत ही बुरे वचन कहे हैं। ये मेरे पाप अब कैसे मिटेंगे ? ॥ २ ॥

जपहु जाइ संकर-सत-नामा । होइहि हृदय तुरत बिस्नामा । कोउ नहिँ सिव समान प्रिय मारे । श्रसि परतीति तजहु जनि भोरे ॥३॥

(इस पर भगवान ने उन्हें समकाया कि) हे नारद ! तुम जाकर शंकर के सौ नाम जपो। तुम्हारे हृदय में तुरन्त शान्ति हो जायगी। मुक्ते शिवजी के समान कोई भी प्यारा नहीं है। इस विश्वास का भूलकर भी मत छोड़ना॥३॥ जेहि पर कृपा न करिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति इमारी॥ श्रस उर धरि महि बिचरहु जाई। श्रव न तुम्हिह माया नियराई॥४॥

जिस पर शिवजी कृपा नहीं करते वह हमारी मिक्त नहीं पाता। ऐसा मन में रख कर तुम पृथ्वी पर विचरो। अब तुम्हारे पास माया न फटकेगी॥ ४॥

दो ० - बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये ष्ट्रांतरधान।

सत्यलोक नारद चले करत राम-ग्रन-गान ॥१६६॥

यों अनेक प्रकार से मुनि के सममा कर फिर भगवान अन्तर्घोन हो गये। पश्चात् नारद मुनि भी राम-गुण-गान करते हुए सत्यलोक को चले गये॥ १६६॥

चौ०-हरगन मुनिहि जात पथ देखी । विगत मेाह मन हरष विसेखी ॥ श्रति सभीत नारद पहिँ श्राये। गहि पद श्रारत बचन सुनाये ॥१॥

रिश्वजी के गर्गों ने नारद्जी की मोहरहित और मन में बहुत प्रसम्न होकर रास्ते में जाते देखा। वे दोनों गए। बहुत (पहले किये हुए अपराध से) डरते हुए नारद्जी के पास आये और चरगों के। पकड़ कर दीन बचन कहने संगे—।। १।।

हरगन हम न वित्र मुनिराया । बड श्रपराध कीन्ह फलु पाया ॥ साप श्रनुग्रह करहु क्रपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥२॥

हे मुनिराज ! हम शिवजी के गए हैं, ब्राह्मए नहीं। इसने (आपका) बढ़ा अपराघ किया और (उसका) फल पाया। हे दयाल, अब आप अपने शाप की कुछ शान्ति कीजिए। (इतना सुन) दीनदयालु नारदजी बोले—॥ २॥

निस्चिर जाइ होउ तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ भुजबल बिस्व जितव तुम्ह जहिन्ना। धरिहहिँ बिस्तु मनुजतनु तहिन्ना॥

तुम दोनों जाकर राज्ञस हो। तुम्हारा प्रताप, तेज और वल विशास होगा। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से सारी पृथ्वी को जीतोंगे तब विष्णु मगवान मनुष्य-शरीर घारण करेंगे॥ ३॥

समर मरन हरिहाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ चले जुगल मुनिपद सिरु नाई । भये निसाचर कालहि पाई ॥४॥

युद्ध में भगवान् के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तभी तुम मुक्त हो जाश्रोगे, फिर तुम्हें संसार (जन्म-मरण) न सतायेगा। (इतना सुन) वे दोनों गण मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गये और समय पाकर राचस हो गये॥ ४॥ फा. १८

दो०-एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुजन्नवतार।

सुररंजन सज्जनसुखद हरि भंजन-भुवि-भार ॥१६७॥

देवतात्रों के प्रसन्न करनेवाले, सञ्जनों के सुख देनेवाले और पृथ्वी का भार हटानेवाले भगवान ने एक कल्प में इस्रलिए अवतार घारण किया ॥ १६७ ॥

चौ०-एहि बिधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र घनेरे ॥

कलप कलप प्रति प्रभु श्रवतरहीँ। चारु चरित नाना बिधि करहीँ॥१॥

इस तरह भगवान् के अवतार और लीलायें बहुत ही विचित्र, सुखदायक और सुन्दर हैं। हर एक कल्प में भगवान् अवतार लेते हैं और भौति भौति के सुन्दर चरित्र करते हैं॥१॥

तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम युनीत प्रबंध बनाई॥ बिबिध प्रसंग श्रनृप बखाने। करिहँ न सुनि श्राचरजु सयाने॥२॥

जब जब ऐसे चरित्र होते हैं तब तब मुनि लोग परम पवित्र रचना करके भगवान् के चरित्र को गाते हैं। उन कथाओं में कई बनोखे अनोखे असङ्ग कहे गये हैं, चतुर मनुष्य उनको मुन कर कुछ बाखर्य नहीं करते॥ २॥

हरि श्रनंत हरिकथा श्रनंता । कहि सुनिह वहुविधि सब संता ॥ रामचंद्र के चरित सुहाये । कलप काटि लगि जाहिँ न गाये ॥३॥

हार अनन्त हैं और उनकी कथायें भी अनन्त हैं, जिन्हें सन्त-जन नाना प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचन्द्रजी के सुहावने चरित्र अनन्त होने के कारण, करोड़ कल्पों तक भी, पूरे नहीं गाये जा सकते ॥३॥

यह प्रसंग में कहा भवानी। हरिमाया मोहहिँ मुनि ग्यानी॥ प्रभु कौतुकी प्रनत-हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुखहारी॥४॥

हे पायंती, मंने तुमका यह कथा यह बताने की सुनाई कि भगवान की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान बड़े खिलाड़ी और भक्तों के हितकारी हैं। सेवा करनेवालां का सुलभ (सहज ही में मिल जानेवाल) और सभी दुःखों के हरनेवाले हैं॥ ४॥

सा०-सुर नर मुनि कोउ नाहिँ जेहि न मोह माया प्रवल । श्रस विचारि मन माहिँ भजिय महा-माया-पतिहि ॥१६८॥

क्या देवता, क्या मनुष्य और क्या मुनि कोई ऐसा नहीं है जो बलवती माया के फंदे में न फँसे। ऐसा मन में समक्षकर माया के बड़े पति का भजन करना चाहिए॥ १६८॥

चौ०-ग्रपर हेतु सुनु सैलक्कमारी। कहुउँ बिचित्र कथा बिस्तारी॥ जेहि कारन श्रज श्रगुन श्रनूपा। ब्रह्म भयउ कासल-पुर-भूपा॥१॥ हे पार्वती ! श्रौर दूसरा कारण सुना जिस कारण श्रजन्मा, निर्गुण श्रौर रूपरहित ब्रह्म कासलपुर के राजा हुए । मैं विचित्र कथा का विस्तार के साथ कहता हूँ ॥ १ ॥

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । बन्धु समेत धरे मुनिवेखा ॥ जासु चरित श्रवलेाकि भवानी । सतीसरीर रहिंदु बौरानी ॥२॥

हे भवानि ! जिस स्वामी (रामचन्द्र) की तुमने भाई-सहित ऋषि का वेष घारण किये वन में फिरते देखा था, जिनके चरित्र की सती के शरीर में (अपने पूर्व जन्म में) देखकर तुम बावली (मोहित) हो गई थीं ॥ २॥

श्रजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासुः चरित सुनु श्रम-रुज हारी ॥ लीला कीन्हि जो तेहि श्रवतारा । से। सब कहिहउँ मित श्रनुसारा ॥

(यहाँ तक कि) अब भी तुम्हारा अभ नहीं मिटता, उन्हीं के, अमरूपी रोग की मिटानेवाले चरित्र की अर्थात् उस अवतार में उन्होंने जो जो लीलायें की उन सबको मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा ॥ ३॥

भरद्राज सुनि संकरबानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ लगे बहुरि बरनइ वृषकेतू । सो प्रवतार भयउ जेहि हेतू ॥४॥

(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाज, शंकर की बात सुनकर पार्वतीजी सकुचीं श्रीर प्रेम में भरकर मुसकुराईं। फिर जिस कारण वह अवतार हुआ उसका वर्णन शिवजी करने लगे॥ ४॥

दो०-सो में तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ।

रामकथा कलि-मल-हरनि मंगलकरनि सुहाइ ॥ १६६ ॥

हे भरद्वाज, मन लगा कर सुना। मैं वही सब कथा तुमको सुनाता हूँ। रामचन्द्रजी की कथा किल के देशों को दूर करती है और सुन्दर मंगल के करनेवाली और सुहावनी है।। १६९ ।।

चो०-स्वायंभूमनु श्ररु सतरूपा । जिन्ह तें भइ नरसृष्टि श्रनूपा ॥ दंपति धरम श्राचरन नीका । श्रजहुँ गाव स्नुति जिन्ह के लीका ॥१॥

स्वायम्भुव मनु और शतरूपा महारानी, जिनसे सारे मनुष्यों की सृष्टि हुई है, वे देानें। पति-पत्नी बड़े ही सदाचारी थे। उनकी मर्यादा आज तक वेद भी गाते हैं॥१॥

नृप उत्तानपाद सुत तासू। घ्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू॥ बाघुसुत नाम प्रियब्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसिह जाही॥२॥ उन (स्वायम्भुव मद्य) के उत्तानपाद राजा पुत्र हुए और उन (क्तानपाद) का पुत्र भगवद्भक्त धुव हुआ। उस राजा के छे।टे लड़के का नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद श्रीर पुराण गाया करते हैं॥२॥

देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी॥ श्रादि - देव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला॥३॥

देवहूति नाम की उनकी एक कन्या थी जो कर्दम ऋषि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने श्रादिदेव दीनदयालु परमात्मा कपिलजी को गर्भ में घारण किया था॥ ३॥

सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बलाना । तत्त्व विचार नियुन भगवाना ॥ तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । प्रभु श्रायसु सब विधि प्रतिपाला ॥४॥

किया ने सांख्य-शास्त्र का निर्माण किया। वे भगवान् तत्त्व-विचार में बड़े ही चतुर थे। उन स्वायम्भुव मनु महाराज ने बहुत दिनों तक राज्य किया श्रीर सब तरह से ईश्वर की श्राह्माश्रों का पालन किया॥ ४॥

सो०-होइ न बिषय विराग भवन बसत भा चै। थपनु ।

हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हृरिभगति बिनु ॥१७०॥ जब घर में ही रहते रहते चौथापन—बुढ़ापा आ गया और विषयों से वैराग्य न

हुआ, तब उनके जी में बहुत दु:ख हुआ कि हाय! हमारा सारा जन्म ईरवर की भिक्त के बिना यों ही चला गया।। १७०॥

चौ०-बरबस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥ तीरथ बर नैमिष बिख्याता । स्त्रति पुनीत साधक-सिधि-दाता॥१॥

तब उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र की राज्य दे दिया और व आप स्था-सहित वन में चले गये, जहाँ साधकों की सिद्धि देनेवाला अति-पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ नैमिशरएय प्रसिद्ध था॥१॥

बसिंह तहाँ मुनि-सिद्ध-समाजा। तहँ हिश्र हरिष चलेउ मनुराजा॥ पंथ जात से।हिंह मितिधीरा। ग्यान भगित जनु धरे सरीरा॥२॥

वहाँ बहुत-सं सिद्ध मुनि रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्त होकर वहीं चले गये। मार्ग में चलते हुए वे मित-धीर (मनु और शतरूपा) ऐसे शाभित होते थे मानां ज्ञान और मिक्त ही शरीर धारण कर चले जा रहे हों॥२॥

पहुँचे जाइ धेनु-मित-तीरा। हरिष नहाने निरमल नीरा॥ श्राये मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी। धरमधुरंधर नृपरिषि जानी॥३॥

व धेनुमती (गामती) के तीर जा पहुँचे। उसके निर्मल जल में उन्होंने प्रसन्न हो कर स्नान किया। उन्हें धर्मधुरन्धर राजिष जान कर बहुत-से ज्ञानी सिद्ध मुनि उनसे मिलने के लिए आये॥ ३॥

जहँ जहँ तीरथ रहे सुद्दाये। मुनिन्ह सकल सादर करवाये॥ कृससरीर मुनिपट परिधाना। सतसमाज नित सुनिहँ पुराना॥४॥

जहाँ जहाँ सुहावने तीर्थ थे वे सभी सुनियों ने उनको आद्रपूर्वक करा दिये। (तपस्या करने से) उनका शरीर दुबला हो गया था और सुनियों की तरह वस पहन कर वे सन्तों की सभा में नित्य पुराण-कथायें सुनते थे।। ४।।

दे। - द्वादस श्रव्छर मंत्र पुनि जपिंह सहित श्रनुराग।

बासुदेव-पद-पंकरुह दंपतिमन श्रति लाग ॥१७१॥

वे दोनों श्री पुरुष बड़े प्रेम के साथ १२ अस्रोंनाला मन्त्र (श्रों नमो भगवते वासु-देवाय) जपते थे। उन दोनों पित-पत्नी का मन भगवान् वासुदेव के चरण-कमलों में श्रच्छी तरह लग गया॥ १७१॥

चौ०-करिं श्रहार साक फल कंदा। सुमिरिं ब्रह्म सचिदानंदा॥

पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारिश्रधार मृल फल त्यागे ॥१॥

वे शाक, कन्द और फल का भाजन करते थे और सिवदानन्द जड़ा का स्मरण करते थे। फिर वे फल-मूल छोड़कर जल के ही आधार पर रहते हुए विष्णु के लिए तप करने लगे॥ १॥

उर श्रमिलाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥ श्रगुन श्रखंड श्रनंत श्रनादी। जेहि चितिहैँ परमारथबादो॥२॥

मन में सदा यह इच्छा होने लगी कि मैं कब उन परम प्रभु को इन आँखों से देखूँ, जो निगुंग, अखंड, अनन्त और अनादि हैं और जिनका चितन परमार्थवादी (वेदान्ती) करते हैं ॥ २॥

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। चिदानंद निरुपाधि श्रनूपा॥ संभु बिरंचि बिस्तु भगवाना। उपजिहिँ जासु श्रंस तेँ नाना॥३॥

जो चित्-श्रानंदस्वरूप, रूपरहित (प्राकृत देह-रहित), उपाधिरहित और अनुपमेय है, जिनका निरूपण वेदों ने नेति-नेति (श्रर्थात् ईस्वर इतना ही और ऐसा ही नहीं है वरन् श्रपार, श्रनन्त, श्रगाघ है) कहकर किया है, एवं जिनके अंश से अनेक शिवजी, ब्रह्मा श्रोर विद्या उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥

ऐसेउ प्रभु सेवकबस श्रहई। भगत हेतु लीला तनु गहई॥ जो यह बचन सत्य स्नुति भाषा। ते। हमार पूजिहि श्रिभिलाषा॥४॥

ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं श्रौर भक्तों के लिए लीला से शरीर घारण करते हैं। जो यह वेद-वचन सत्य है तो हमारी श्राशा श्रवश्य पूरी होगी॥ ४॥

#### दो०-यहि विधि बीते बरष पट सहस बारिश्राहार।

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर श्रधार ॥१७२॥

इस प्रकार जल के ही श्राघार पर रहते उन्हें छः हजार बरस बीत गये श्रौर फिर सात हजार बरस तक वे केवल वायु के ही श्राघार पर रहे॥ १७२॥

चौ०-वरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढे रहे एक पग दोऊ॥ विधि-हरि-हर तप देखि श्रपारा। मनु समीप श्राये वहु वारा॥१॥

फिर उन्होंने दस हजार बरस तक वह (वायु-सेवन) भी छोड़ दिया और दोनों एक पाँव से खड़े रहे। उनका घोर तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव कई बार उनके पास आये॥ १॥

माँगहु बर बहु भाँति लोभाये। परम धीर नहिं चलहिँ चलाये॥ श्रिस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदिप मनाग मनिहं नहिं पीरा॥२॥

उन्होंने बहुत लुभाया कि तुम वर माँगो, पर वे बड़े घीर थे इसलिए विचलित नहीं हुए। (तप करते करते) उनका शरीर हाड़ों का ही पंजर रह गया, पर तो भी उनके मन में तिनक भी पीड़ा नहीं हुई।। २।।

प्रभु सर्वेग्य दास निज जानी। गति श्रनन्य तापस नृष रानी ॥ माँगु माँगु बर भइ नभवानी। परम गँभीर कृपामृत सानी॥३॥

सर्वेश परमात्मा ने उन दोनों राजा-रानी को तपस्वी, अनन्यगति अपने दास (अपने को छोड़कर और किसी को न चाहनेवाले) जानकर, द्या-रूपी अमृत से सनी हुई बड़ी गहरी आकाशवाणी की—"वर माँगो, वर माँगो" ॥ ३॥

मृतक जिन्नावनि गिरा सुहाई। स्रवनरंध्र हे।इ उर जब म्राई॥ हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये। मानहुँ स्रबहि भवन तेँ म्राये॥४॥

मर हुए की जिलानेवाली वह सुन्दर वाणी जिस समय राजा के कानों में से होकर हृदय में पहुँची उस समय उनका थका शरीर एसा सुहावना और हृष्ट-पुष्ट हो गया मानों वे श्रमी श्रमी घर से श्राये हैं ॥ ४॥

दे।०—स्रवन-सुधा-सम बचन सुनि पुलक प्रफुछित गात।

वोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१७३॥

अमृत के समान वचनों को कानों से सुनकर उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, उनका प्रेम हृद्य से उमड़ चला और वे (स्वायंभुवमनु) दण्डवत् करके बोले—॥ १०३॥

चौ०-सुनु सेवक-सुर-तरु सुरधेनू। विधि-हरि-हर-वंदित-पद रेनू॥ सेवत सुलभ सकल-सुख दायक। प्रनतपाल स-चराचर-नायक॥१॥

हे भक्तजनों के कल्पवृत्त और कामधेतु ! आपके चरामें की रज की वन्दना ब्रह्मा, विष्णु और शिव करते हैं; हे मक्तहितकारी, चराचर के स्वामी ! आप सारे मुखों के देनेवाले हैं और सेवा करनेवालों के लिए आप मुक्स हो जाते हैं। मुनिए ॥ १॥

जों श्रनाथहित हम पर नेहूं। तो प्रसन्न होइ यह बर देहूं॥ जो सरूपबस सिव-मन माहीँ। जेहि कारन मुनि जतन कराहीँ॥२॥

हे अनाथों के नाथ! जो आपका मुक्त पर स्नेह है, तो आप प्रसन्न होकर मुक्ते यह बर दीजिए कि शिवजी के मन में आपका जो स्वरूप बसता है, जिसके लिए मुनि-जन (तरह तरह के) यह करते हैं।। २।।

जो भुसुंडि-मन-मानस-हंसा । सगुन श्रगुन जोहि निगम प्रसंसा ॥ देखिई हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारित-मोचन ॥३॥ जो काग-भुसुंडिजी के मन-मानस के लिए हंस की तरह है, सगुण और निर्शुण राज्यों

जा काग-भुसाडजा के मन-मानस के लिए इस का तरह है, सगुण आर गिनगुण राज्या से जिसकी बड़ाई वेद-शास्त्र करते हैं, है दीनजनों के दु:स छुड़ानेवाले ! आप ऐसी क्रपा कीजिए कि आपके उसी स्वरूप के हम अपनी आँसों से देस से ॥ ३॥

हंपतिबचन परम प्रिय लागे । मृदुल बिनीत प्रेम - रस-पागे ॥ भगतबळल प्रभु क्रुपानिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ ४ ॥

राजा और रानी के वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। वे वचन केमल, नम्न और प्रेम-रस में सने हुए वे। मक्तें पर छपा करनेवाले, द्या के निघान और सब जगत् में व्यापक भगवान प्रत्यच प्रकट हो गये॥ ४॥

दें।०—नीलसरोरुह नीलमनि नील-नीर-धर-स्याम । लाजिह तनुसोभा निरिल केटि केटि सत काम ॥१७४॥

उन परमात्मा का शरीर नीलकमल, नीलमिए और नीले मेघ के समान श्याम था। उनके शरीर की शोभा को देख सौ करोड़ कामदेव भी लजा जायँ, अर्थात् कामदेव में वैसी सुन्दरता नहीं जैसी उस शरीर में थी॥ १७४॥

ची०-सरद-मयंक-बदन छविसीवाँ । चारु कपोल चिबुक दर यीवाँ ॥ स्रधर स्ररुन रद सुंदर नासा । बिधु-कर-निकर-विनिंदक हासा॥१॥

उनका मुँह शरत्काल के चन्द्रमा के समान छवि की सीमा (जिससे बढ़कर छवि ही किही) था। उनके गाल श्रीर ठोढ़ी सुन्दर श्रीर गर्दन शंख के समान थी। उनके श्रोंठ लाल,

दाँत और नाक सुन्दर थे और उनका हँसना चन्द्रमा की किरणों के गुच्छ की शोभा को भी नीचा दिखलानेवाला था।। १।।

नव-श्रंबुज-श्रंबक-छिब नीकी। चितविन लिलत भावती जी की।।
भृकुटि मनोज-चाप-छिब-हारी। तिलक लिलाटपटल दुतिकारी॥२॥
उनकी श्रांखों की शोमा नवीन कमल के समान सुन्दर थी। उनकी सुन्दर

उनकी ऋौंस्वों की शीभा नवीन कमल के समान सुन्दर थी। उनकी सुन्दर चितवन मन को सुहानेवाली थी। उनकी भौंहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरनेवाली थीं ऋौर विशाल मस्तक-पटल पर तिलक बहुत ही प्रकाशित हो रहा था॥२॥

कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुपसमाजा॥ उर श्रोबत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥३॥

कानों में मकराकृति कुण्डल और शिर पर मुकुट था और उनके घूँ घरवाले बाल ऐसे मालूम होते थे कि मानों भौरों का समूह हो। वे हृदय में श्रीवत्स चिह्न, सुन्दर वन-माला, चौकी, हार और मिण्यों के आभूषण धारण किये हुए थे॥ ३॥

केहरिकंधर चारु जनेऊ। बाहुबिभूषन सुंदर तेऊ॥ करि-कर-सरिस सुभग भुजदंडा। कटि निषंग कर सर कोदंडा॥४॥

सिंह के समान कंधे पर सुन्दर जनेऊ था और वे मुजाओं पर भी सुन्दर आभूषरा पहने हुए थे। उनकी मुजायें हाथी की सूँड़ के समान सुढील थीं। वे कमर में तरकस बाँधे श्रीर हाथ में घनुष-बाग लिये हुए थे।। ४॥

दे। ० – तड़ितबिनिदक पीतपट उदर रेख बर तीनि।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन-भवँर-छिब छीनि ॥१७४॥

उनका पीतांबर बिजली की भी लजानेवाला था, उनके उदर (पेट) में तीन रखायें पड़ी हुई थीं और उनकी मनोहर नाभि मानों यमुना के भवँर की शोभा की छीन रही थी।। १७५॥

चौ०-पदराजीव बरिन निहं जाहीँ। मुनि-मन-मधुप बसिह जिन्ह माहीँ॥ बामभाग साभित अनुकूला। स्रादिसक्ति छबिनिधि जगमूला॥१॥

उनके चरण-कमलों का वर्णन नहीं किया जा सकता जिनमें मुनियों के मनरूपी भौरे लिपटे रहते हैं। उनके बाई अग्रेर शोभा की राशि, जगत का मूल कारण, आदि-शक्ति शोभायमान थी।। १।।।

जासु श्रंस उपजिहें ग्रनखानी। श्रगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी॥ भृकुटिविलास जासु जग होई। राम वामदिस्रि सीता सोई॥२॥ जिस त्रादि-शक्ति के त्रांश से गुर्गों की खान त्रानेक लच्मी, पार्वती त्रीर सरस्वती उत्पन्न होती हैं त्रीर जिसकी भींह के विलासमात्र से संसार पैदा हो जाता है वहीं सीताजी रामचन्द्रजी के बाई त्रोर थीं॥ २॥

छिबसमुद्र हरिरूप बिलोकी। एकटक रहे नयनपट रोकी॥ चितवहिँ सादर रूप श्रन्पा। तृप्ति न मानहिँ मनु-सतरूपा॥३॥

शोभा के समुद्र भगवान के रूप की देखकर मनु और शतरूपा आँखों की पलकों की रोककर टकटकी बाँघकर देखते रहे। वे दोनों भगवान के अनुपम रूप की आदर से देखते थे और देखते देखते दर्शन से अपनी तृप्ति न मानते थे॥ ३॥

हरषिबबस तनुदसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी॥ सिर परसे प्रभु निज-कर-कंजा। तुरत उठाये करुनाएँजा ॥४॥

प्रसन्नता से विवश होकर वे अपने शरीर की भी सुध-बुध भृत गये और हाथ से पाँच पकड़ कर धरती पर दंड की तरह गिर पड़े। करुणा के पुंज भगवान ने अपने कमतरूप हाथों से उनका सिर छुआ और उनको तुरत उठा लिया॥ ४॥

#### दो ० - बोले कृपानिधान पुनि श्रति प्रसन्न मोहि जानि।

माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि श्रनुमानि ॥१७६॥

फिर क्रपानिधान भगवान् बोले कि (मुक्ते तुम अपने अपर) बहुत प्रसन्न जानकर श्रीर मुक्ते बड़ा दानी मानकर वही वर माँगो जो तुन्हारे मन में प्रिय हो ॥ १७६॥

चौ०-सुनि प्रभुक्चन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले मृदु बानी ॥

नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। श्रब पूरे सब काम हमारे॥१॥

प्रभु के वचन सुनकर राजा-रानी हाथ जोड़ श्रीर घीरज घरकर कोमल वाणी से बोले—हे नाथ, श्रापके चरण-कमलों के दर्शन पाकर श्रव हमारी सारी कामनायें पूरी हो गई ॥ १॥

एक लालसा बड़ि उर माहीँ। सुगम श्रगम कहि जाति सा नाहीँ॥ तुम्हहिँदेत श्रति सुगम गोसाईं। श्रगम लाग माहि निज कृपनाईं॥२॥

हे प्रभो ! मेरे मन में एक बहुत बड़ी लालसा है। वह सुगम भी है और श्रगम भी। इसी से वह कही नहीं जाती। हे स्वामी, श्रापको तो देने में वह बड़ी सुगम है पर मुक्ते मिलने में, श्रपनी दीनता से, बहुत कठिन मालूम पड़ती है।। २।।

जथा दरिद्र विबुधतरु पाई। बहु संपति माँगत सकुचाई॥ तासु प्रभाउ जान नहिँ सोई। तथा हृदय मम संसय होई॥३॥ जिस तरह दरिद्र पुरुष कल्पवृत्त को पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगने में संकोच करता है क्योंकि वह जैसे उस (कल्पवृत्त) का प्रभाव नहीं जानता, वैसे ही मरे मन में (यद्यपि मैं आपके अतुल प्रभाव को जानता हूँ तो भी) अपनी दीनता के कारण सन्देह होता है।। ३।।

सो तुम्ह जानहु श्रंतरजामी। पुरवहु मेार मनोरथ स्वामी॥ सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही। मेारे निहँ श्रदेय कछु तोही॥४॥

हे अन्तर्यामी, आप तो मन की बात जानते ही हैं। इसिक्ए हे स्वामी, आप उस मने।रथ के। पूरा कीजिए। (इतना सुनकर भगवान ने कहा कि) हे राजन ! तुम संकोच छोड़ कर मुक्तसे माँगो; क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकता होऊँ॥४॥

दे। ० – दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतभाउ । चाहउँ तुम्हिं समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१७७॥

(इतना सुन कर) राजा और रानी कहने लगे—हे कुपानिधि, हे दानियों के सुकुट-मिंग, हे नाथ ! आपसे सत्य सत्य कहता हूँ क्योंकि स्वामी से क्या छिपाना है ? मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ ॥ १९७॥

चौ०-देखि प्रोति सुनि बचन श्रमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ श्रापु सरिस खोजउँ कहँ जाई। नृप तव तनय होब मैं श्राई ॥१॥

उनकी प्रीति की देख श्रीर उनके श्रमूल्य वचनों की सुनकर करुणा-सागर ने कहा— "एवमस्तु" (ऐसा ही हो)। मैं श्रपने समान श्रीर कहाँ खेाजूँ ? हे राजन्, मैं श्राप ही श्राकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १॥

सतरूपिंह बिलेकि कर जोरे। देबि माँगु वरु जो रुचि तोरे॥ जे। वरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ क्रपालु मोहि श्रति प्रिय लागा॥२॥

फिर हाथ जोड़े खड़ी हुई शतरूपा की ओर देखकर भगवान् ने कहा—हे देवि! तुम भी जो इच्छा है। वही वर माँगो। (शतरूपा ने उत्तर दिया—) हे नाथ! चतुर राजा ने जो वर माँगा है हे रूपालु! वही मुमे बहुत प्रिय लगा॥ २॥

प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदिप भगत हित तुम्हिं सुहाई॥ तुम्ह ब्रह्मादिजनक जगस्वामी। ब्रह्म सकल-उर-श्रंतरजामी॥३॥

हे प्रभा ! यद्यपि आपको मकों का हित प्रिय है, तो भी ऐसी याचना निपट ढिठाई ही होती है; क्योंकि आप ब्रह्मा आदिकों के उत्पन्न करनेवाले, जगत के स्वामी और सबके हृद्य के अन्तर्यामी परब्रह्म हैं॥ ३॥ श्रस समुभत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥ जे निज भगत नाथ तब श्रहहोँ। जेा सुख पावहिँ जेा गति लहहोँ॥४॥

इस प्रमाव के। सममकर मन में सन्देह होता है, पर आपने जो (एवमस्त) कहा है वह ठोक प्रमाण है। हे नाथ! आपके जो निज-मक्त हैं, वे जिस सुख और जिस गति के। पाते हैं।। ४।।

दो०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु। सोइ बिबेक सोइ रहिन प्रभु हर्माहुँ कृपा किर देहु ॥१७८॥ हे प्रभु! वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वहो ज्ञान और वही स्थिति आप कृपा करके हमको दीजिए॥१७८॥

चै। - सुनि मृदु गृढ रुचिर बचरचना। क्रुपार्सिधु बोले मृदु बचना॥ जो कञ्ज रुचि तुम्हरे मन माहीँ। में सो दीन्ह सब संसय नाहीँ॥१॥

ऐसी कोमल और गृढ़ (जिनके मीवर भारी सार भरा है) और सुन्दर वचनों की रचना को सुनकर कृपासागर भगवान् कोमल वचन बोले—हे रानी! जो कुछ तुम्हारे मन की किंच है वह सब मैंने तुमको दी, इसमें सन्देह नहीं है।। १॥

हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा ऋलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। मनु ने उनके चरणों में प्रशाम करके फिर कहा—हे प्रमु, मेरी एक विनती और है।। २॥

सुत-बिषयिक तव पद रित होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहइ किन कोऊ॥ मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि श्रिधीना॥३॥

चाहे मुक्ते कोई महामूख ही क्यों न कहे, पर मेरी आपके चरण-कमलों में पुत्रविष-ियणी शीत हो, अर्थात् में आपको पुत्र ही मानकर आपसे पुत्र-सा म्नेह करूँ और वह शीत इतनी हद हो कि जैसे मिण विना साँप के तथा बिना पानी के मछली नहीं जी सकती वैसे आप विना में न जीऊँ॥ ३॥

श्रस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ श्रब तुम्ह मम श्रनुसासन मानी । बसहु जाइ सुर-पति-रजधानी ॥४॥

ऐसा वर माँगकर वे भगवान् के चरण पकड़े रहे तब कहणा-सागर भगवान् ने "एवमस्तु" (ऐसा ही हो) कहा और आज्ञा दी कि अब तुम मेरा कहा मानकर इन्द्र की राजधानी में जाकर बसा॥ ४॥

सो०-तहँ करि भाग विलास तात गर्ये कछु काल पुनि ।
होइहहु स्रवध भुस्राल तव में होब तुम्हार सुत ॥१७६॥
हे तात, वहाँ कुछ दिन भोग-विलास करो। कुछ समय बीत जाने पर जब तुम

हे तात, वहाँ कुछ दिन भोग-विलास करो। कुछ समय बीत जाने पर जब तुम त्र्यवध के राजा होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र बन्ँगा॥ १७९॥

चै। -इच्छामय नरवेष सवाँरे। होइहुउँ प्रगट निकेत तुम्हारे॥ श्रंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहुउँ चरित भगत-सुख-दाता॥१॥

हे तात, श्रपनी इच्छा से मनुष्य-शरीर घारण किये हुए मैं तुम्हार घर प्रकट हूँगा। मैं श्रपने श्रंशों सहित देह घरकर भक्तों के। सुख देनेवाले चरित्र करूँगा।। १।।

जेहि सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिँ ममता मद त्यागी॥ श्रादिशक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ श्रवतरिहि मोरि यह माया॥२॥

जिन्हें सादर सुनकर बड़े भाग्यवान् जन, मद-मोह छोड़कर भव-सागर के। तर जायँगे। वह त्रादिशक्ति मेरी माया भी, जिसने सारा जगतुं बनाया है, ऋवतार लेगी॥२॥

पुरउव में श्रभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ पुनि पुनि श्रस किह क्रुपानिधाना। श्रंतरधान भये भगवाना॥३॥

मं तुम्हारा मनोरथ पृरा करूँगा । मेरा कहना सत्य है, सत्य है । क्रपानिघान भगवान इसी तरह बार बार कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ३ ॥

दंपित उर धरि भगित कृपाला । तेहि श्रास्त्रमिन वसे कबु काला ॥ समय पाइ तनु तिज श्रनयासा । जाइ कीन्ह श्रमरार्वातवासा ॥४॥

पति-पत्नी देनिं ने अपने हृद्य में भगवान् की भक्ति रखकर कुछ दिन तक उसी याश्रम में निवास किया। समय पाकर उन्होंने विना परिश्रम शरीर छोड़ा और वे इन्द्रलोक में जा बसे ॥ ४॥

दो०-यह इतिहास पुनीत श्रति उमहि कहा वृषकेतु।

भरद्राज सुनु श्रपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥१८०॥

(याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि) हे भरद्वाज, यह श्रित पवित्र इतिहास महादेवजी ने पावर्ताजी से कहा था। अब तुम फिर रामजन्म का श्रीर भी कारण सुनो ॥ १८०॥

चौ०-सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ विस्त्राविदित एक कैकय देसू । सत्यकेतु तहुँ बसइ नरेसू ॥१॥ हे मुनि, जो कथा शिवजी ने पार्वतीजी को सुनाई थी वही पुरानी श्रौर पवित्र कथा सुनो। संसार में प्रसिद्ध एक केकय देश है जहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था॥१॥

धरम-धुरंधर नीति-निधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ तेहि के भये जुगल सुत बीरा । सब-गुन-धाम महारन-धीरा ॥२॥

वह धर्म-धुरन्धर, नीति का भाण्डार, तेजस्त्री, प्रतापी, सुशील श्रौर बलवान् था। उसके महारणधीर श्रौर सब गुणों के घाम दें। वीर पुत्र हुए॥२॥

राजधनी जो जेठ सुत श्राही। नाम प्रतापभानु श्रस ताही॥ श्रपर सुतहि श्ररिमर्दन नामा। भुजबल श्रतुल श्रचल संघामा॥३॥

जो बड़ा पुत्र राज का मालिक था उसका नाम भानुप्रताप था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। वह अपनी भुजाओं से अनुलबलशाली और लड़ाई में अचल था॥ ३॥ भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल वरजित प्रीती॥ जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि हित श्राप् गवन बन कीन्हा॥ ४॥

भाई भाई का बहुत ही साथ था। उनकी प्रीति सब देख और छल से रहित थी। वह राजा बड़े पुत्र के राज्य देकर आप हरिभक्ति के लिए वन में चला गया॥ ४॥

देा०-जब प्रतापरिव भयउ नृप फिरी दोहाई देस ।

प्रजा पाल स्रति बेद विधि कतहुँ नहीँ स्रघलेस ॥१८१॥

जब भानुप्रताप राजा हुआ तब सारे देश में उसकी दुहाई फिर गई। उसने बेद की विधि से प्रजा का पालन किया। कहीं पाप का नाम भी नहीं रहा।। १८१।।

चौ०-नृप-हित-कारक सचिव सयाना । नाम धरमक्षचि सुक्र समाना ॥ सचिव सयान बंधु बलवीरा । श्रापु प्रतापपुंज रनधीरा ॥१॥

राजा का हित-कारक धर्मकि नामक शुक्र के समान बड़ा चतुर मन्त्री था। उसका मन्त्री दत्त, भाई शूरवीर और वह आप भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था॥ १॥

सेन संग चतुरंग श्रपारा। श्रमित सुभट सब समर जुकारा॥ सेन विलोकि राउ हरषाना। श्रह बाजे गहगहे निसाना॥२॥

उसके पास चतुरङ्गिनी सेना भी ऋपार थी ऋौर रणक्तेत्र में लड़नेवाले ऋनगिनत याद्धा थे । ऋपनी सेना केा देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुऋा और ख़ब बाजे बजने लगे ॥ २ ॥

विजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई॥ जहँ तहँ परी श्रनेक लराई। जीते सकल भूप बरिश्राई ॥३॥

दिग्विजय के लिए उसने सेना साजी और शुभ दिन देखकर वह धोसे बजाकर चला। जहाँ वहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं की बर-जोरी जीत लिया॥३॥

सप्त दीप भुजवल बस कीन्हे। लेइ लेइ दंड छोड़ि नृप दीन्हे॥ सकल-च्रवनि-मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥४॥

राजा ने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया और सब राजाओं से दण्ड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय सारे पृथ्वी-मण्डल पर एक भानु-प्रताप ही राजा था।। ४।।

दो०-स्वबस बिस्ब करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु।

श्चरथ-धरम-कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥१८२॥

सारे संसार को अपने बाहु-बल से वश में करके राजा भानुशताप ने अपने नगर में प्रवेश किया। समय समय पर राजा अर्थ, धर्म, काम आदि का सेवन करने लगा।।१८२॥

चौ०-भूप-प्रतापभानु-बल पाई। कामधेनु भइ भूमि सुहाई॥

सव-दुख-बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील छंदर नर नारी ॥१॥

राजा प्रतापभानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु की तरह सुल-दायिनी हो गई। सारी प्रजा सभी दुःखों से रहित होकर सुली हो गई। सभी नर-नारी वर्मात्मा और सुन्दर थे॥१॥ सिचिव धरमरुचि हरि-पद-प्रोती। नृप-हित-हेतु सिखव नित नीती॥ युरु सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नृप सब के सेवा॥२॥

उसके मन्त्री घमेर्हाच की भक्ति ईश्वर के चरणों में थी। वह सदा राजा की उसके हित के लिए नीति सिस्ताया करता था। गुरु, देव, सन्त, पितर और ब्राह्मण—इन सबकी सेवा राजा सदा किया करता था॥२॥

भूप धरम जे बेद वखाने । सकल करइ सादर सुख माने ॥ दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । सुनइ सास्त्रबर बेद पुराना ॥३॥

वेद में जो जो राज-धर्म कहे हैं उन सबको राजा बहुत आदरपूर्वक सुख मानकर किया करता था। वह प्रति दिन कई तरह का बहुत सा दान किया करता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराशों को सुना करता था।। ३।।

नाना बापी कूप तड़ागा । सुमनवाटिका सुंदर बागा ॥ विप्रभवन सुरभवन सुद्दाये । सब तीरथन्ह बिचित्र बनाये ॥४॥

उसने अनेकों बावली, कुएँ, सरोवर, फुलवाड़ी और सुन्दर बाग़, ब्राह्मणों के रहने के लिए घर और देवताओं के मन्दिर सब तीयों में अच्छे अच्छे बनवाये॥ ४॥

# दो०-जहँ लगि कहे पुरान स्नुति एक एक सब जाग।

बार सहस्र सहस्र नृप किये सिहत अनुराग ॥ १८३॥

पुराणों और वेदों में जितनी तरह के यह कहे हैं, वे उस राजा ने प्रसन्नता से हजार हजार बार किये ॥ १८३ ॥

चौ०-हृदय न कबु फल श्रनुसंधाना । भूप विवेकी परमसुजाना ॥ करइ जे धरम करम मन बानी । बासुदेव श्ररपित नृप ग्यानी ॥१॥

राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान् था, इसिलए उसने जितने कर्म किये उनके फल की चाह मन में नहीं की। वह ज्ञानी राजा जो जो घर्म, कर्म मन और वाणी से करता उन्हें कुष्णार्पण करता था॥ १॥

चिंद्र बरवाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥ विंध्याचल गँभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥२॥

एक बार सुन्दर धोड़े पर चढ़कर और शिकार का सब सामान सजकर राजा शिकार सेवने के लिए विन्न्याचल के बढ़े गम्भीर वन में गया। वहाँ जाकर उसने बहुत से पवित्र हिरन मारे॥२॥

फिरत विपिन नृप दीख वराहू । जनु बन दुरेउ सिसिहि ग्रसि राहू ॥ बड़ विधु निहँ समात मुख माहोँ । मनहुँ क्रोधवस उगिलत नाहोँ ॥३॥

वन में फिरते हुए राजा ने एक सूत्रर देखा। वह ऐसा मालूम होता था मानों चंद्रमा को प्रसे हुए राहु वन में श्रिपा हो। चन्द्रमा इतना बड़ा है कि वह मुँह में समाता नहीं श्रौर कोघ के वश मानों वह उसे उगलता भी नहीं (चन्द्रमा श्वेत होता है श्रौर राहु काला। काले रङ्ग के सूत्रर के मुँह से निकले हुए भुके हुए मंडलाकार दाँत श्वेत चन्द्रमा के समान चमक रहे थे। वे दाँत न भीतर जाते हैं, न नाहर निकलते हैं। मुँह में ही रखे हैं)॥ ३॥

केाल-कराल-दसन-छिब गाई। तनु विसाल पीवर श्रिधिकाई॥ धुरुधुरात हय श्रारव पार्ये। चिकत विलोकत कान उठायें॥४॥

यह शोभा तो सूत्र्यर के भयानक दाँतों की हुई। उसका शरीर विशाल और बड़ा मोटा था। घोड़े की ब्राहट पाकर वह घुरघुराता था और कान उठाये भौचक-सा होकर देखता था॥ ४॥

देा०-नील-महीधर-सिखर-सम देखि विसाल बराहु। चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाँकि न होइ निवाहु॥१८४॥

नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े सूत्र्यर को देखकर राजा ने घोड़े को जोर से चायुक सगाकर जल्दी चलाया, क्योंकि साधारण हाँकने से काम नहीं बनता था॥ १८४॥ चै। - श्रावत देखि श्रधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुतगति भाजी॥ तुरत कीन्ह नृप सरसंधाना। महि मिलि गयउ विलोकत बाना॥१॥

घोड़े (की टापों) के शब्द से उसे पास त्राता देखकर सूत्र्यर हवा के समान भाग चला। राजा ने तुरन्त बाण चढ़ाया किन्तु बाण को देखते ही वह सूत्र्यर घरती में मिल गया॥१॥

तिक तिक टीर महीस चलावा । करि छल सुश्चर सरीर बचावा ॥ अगटत दुरत जाइ मृग भागा । रिसबस भूप चलेउ सँग लागा ॥२॥

राजा ने निशाना लगा लगा कर बहुत से बाग चलाये, पर उस सूत्रार ने चाल करके अपने शरीर के। बचा लिया। वह सूत्रार कभी तो दिखाई देता और कभी छिपता हुत्रा भागा जाता था। राजा भी कोध में भरकर उसके पीछे लग गया।। २।।

गयउ दूरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिँन गज-बाजि-निबाहू॥ स्रिति स्रिकेल बन बिपुल कलेसू। तदिप न मृगमग तजह नरेसू॥३॥

भागता भागता सूत्र्यर ऐसे घने वन में पहुँचा कि जहाँ हाथी श्रौर घोड़े का गम नहीं था। राजा अकेला था और वन में बहुत दु:ख थे, पर ते। भी राजा ने उस मृग का पीछा न छोड़ा॥ ३॥

कोल बिलोकि भृप बड धीरा । भागि पैठ गिरिएहा गँभीरा ॥ श्रगम देखि नृप श्रति पछिताई । फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥४॥

राजा का ऐसा घीर देखकर वह स्थार पर्वत की एक गहरी गुफा में घुस गया। वहाँ जाने का मागे न देख राजा बहुत पछताकर वहाँ से पीछे लौटा तो उस महावन में मार्ग भूल गया।। ४।।

दे। ० – खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजिसमेत।

खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनुः भयउ श्रचेत ॥१८४॥

राजा थक गया आर दुखो हो गया था। वह घोड़े के सहित भूख और प्यास से घ्याकुल होकर किसी नदी या तालाब की खेाजता फिरा और (अन्त में) पानी के बिना अचेत हो गया॥ १८५॥

चौ०-फिरत विपिन श्रास्त्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट-मुनि-बेखा ॥ जासु देस नृप लीन्ह बुड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराई ॥१॥

वन में फिरते फिरते उसने एक श्राश्रम देखा। वहाँ पर एक राजा कपट से मुनि का वेप बना कर रहता था। उसका देश इसी (भानुप्रताप) राजा ने छीन लिया था श्रीर वह राजा युद्ध में सेना की छोड़कर भाग गया था॥ १॥ समय प्रतापभानु कर जानी। श्रापन श्रति श्रसमय श्रनुमानी॥
गयउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहि नृप श्रभिमानी॥२॥

वह भानुप्रताप का समय और श्रपना श्रसमय जानकर घर न लौटा। उस श्रभिमानी को इतनी ग्लानि हुई कि वह राजा भानुप्रताप से मिला तक नहीं ॥ २॥

रिस उर मारि रंक जिमि राजा । विपिन बसइ तापस के साजा ॥ तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरिब तेहि तब चीन्हा ॥३॥

क्रोध के। मन में मारकर वह राजा, रक्क की तरह, मुनि का वेष बनाकर वन में रहता था। जब राजा उसके पास गया तब उसने पहचान लिया कि यही भानुप्रताप राजा है।। ३।।

राउ तृषित नहिँ सो पहिचाना । देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ उतरि तुरग तेँ कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥४॥

राजा प्यासा था इससे उसने उसे नहीं पहचाना। राजा ने उसके सुन्दर वेष की दैसकर उसे महामुनि समका। (राजा ने) घोड़े से उतरकर उस (कपटी महामुनि) की प्रणाम किया। मानुप्रताप अत्यन्त चतुर था, इससे उसने अपना नाम नहीं बताया॥ ४॥

दो०-भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरवर दीन्ह देखाइ। मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ॥१८६॥

राजा के। प्यासा देखकर उस (मुनि) ने एक सरोवर दिखा दिया। राजा ने प्रसन्न है। कर उसमें घोड़े-सिहत स्नान श्रीर जल-पान किया।। १८६॥

चौ०-गै स्नमसकलसुखी नृपभयऊ। निज श्रास्त्रम तापस लेइ गयऊ॥ श्रासन दीन्ह् श्रस्त रिव जानी। पुनि तापस बोलेउ मृदु वानी॥१॥

जब सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ, तब वह मुनि उसे अपने आश्रम में लिवा लाया। सूर्यास्त का समय जान कर मुनि ने उसका बैठने के लिए आसन दिया और कामल वाणी से पृद्धा—॥ १॥

को तुम्ह कस बन फिरहु श्रकेले । सुंदर जुवा जीव परहेले ॥ चक्रवित्त के लच्छन तारे । देखत दया लागि श्रात मारे ॥२॥

तुम कौन हो श्रीर वन में श्रकेले कैसे फिरते हो ? तुम सुन्दर युवा हाकर श्रपनी जान पर इस प्रकार क्यों खेलते हो ? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लच्चण देखकर सुमे बड़ी द्या श्राती है।। २।।

नाम प्रतापभानु श्रवनीसा । तासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ फिरत श्रहेरे परेउँ भुलाई । बड़े भाग देखेउँ पद श्राई ॥३॥ (राजा ने कहा कि) हे सुनीश, सुनिए ! एक भानुप्रताप नाम राजा हैं, उनका में मन्त्री हूँ । में शिकार खेलता हुआ मार्ग भूल गया था । मेरे बड़े भाग्य थे जो आपके चरणों के दर्शन हुए ॥३॥

हम कहँ दुरलभ दरस तुम्हारा । जानत होँ कछु भल होनिहारा ॥ कह मुनि तात भयउ श्रंधियारा । जाजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥२॥

महाराज ! हमें आपके दशंन दुर्लभ हैं। मैं जानता हूँ कि श्रव मरा कुछ भला होनेवाला है। मुनि ने कहा—हे प्रिय, अब आँधेरा हो गया और तुम्हारा नगर यहाँ से सत्तर योजन (२८० कोस) दूर है।। ४।।

दो०-निसा घार गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान।

बसहु श्राजु श्रस जानि तुम्ह जायहु होत बिहान ॥१८७॥

हे सुजान, यह रात्रि बड़ी घोर ऋँधेरी है, वन बड़ा विकट है और यहाँ कोई पग-डण्डी नहीं है। ऐसा जानकर आज रात भर तुम यहीं बसी। दिन निकलते ही घर चले जाना॥ १८७॥

तुलसी जिस भवितब्यता तैसी मिलइ सहाइ। श्रापु न श्रावइ ताहि पिहैं ताहि तहाँ लेइ जाइ॥१८८॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि जैसा होनहार होता है वैसी ही सहायता मिल जाती है। होनहार चाइ आप वहाँ न आवे, पर उसे वहाँ ले जाता है॥ १८८॥

चे।०–भलेहि नाथ श्रायसु धरि सीसा। वाँधि तुरग तरु बेठ महीसा॥ नृप वहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन वंदि निज भाग्य सराही॥१॥

राजा ने कहा — बहुत अच्छा। बस, उसकी आज्ञा का सिर घरकर और घोड़े की एक पेड़ के नीचे वाँचकर वह बैठ गया। राजा ने उस मुनि की बहुत बड़ाई की और उसके चरणों का प्रणाम करके अपने भाग्य का सराहा॥ १॥

पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥ मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥२॥

फिर राजा ने मुनि से कामल वचनों से कहा—हे प्रमु! मैं आपको पिता जानकर एक ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश, आप मुक्ते अपना पुत्र या सेवक जानकर अपना नाम बताइए ॥ २॥

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ बैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहुइ निज काजा ॥३॥

राजा ने उसे नहीं जाना किन्तु उसने राजा को जान लिया था। राजा का हृदय निर्मल था और वह बड़ा चतुर कपटी था। एक तो वह शत्रु, दूसरे चत्रिय, और तीसरे राजा—इसलिए वह छल-बल करके अपना काम बनाना चाहता था॥३॥

समुभि राजसुख दुखित श्रराती। श्रवाँ श्रनल इव सुलगइ छाती॥ सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदय हरषाना॥४॥

वह शत्रु अपने राज्यसुख को मन में याद करके बड़ा दु:स्वी था। उसका हृदय आवें की तरह सुलगता था। राजा के भाले-भाले वचन सुनकर सुनि अपने पुराने वैर-भाव का याद करके मन में प्रसन्न हुआ।। ४॥

दो ० — कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुतिसमेत । नाम हमार भिखारि श्रब निर्धन रहित-निकेत ॥१८॥

मुनि ने युक्ति श्रौर कपट से भरी हुई कोमल वाणी से युक्ति-पूर्वक कहा—श्रव हमारा नाम भिखारी है। न हमारे पास घन है श्रौर न घर॥ १८९॥

चौ०-कह नृप जे विग्याननिधाना । तुम्ह सारिखे गलितस्रभिमाना ॥ रहिहँ स्रपनेपा सदा दुराये । सव विधि कुसल कुबेष बनाये ॥१॥

राजा ने कहा—जो लोग ज्ञानी होते हैं और आप सरीखे निरिभमान होते हैं वे सदा अपने की छिपाये रहते हैं। बुरे वेप से ही सब तरह उनकी भलाई होती है अथवा चतुर होने पर भी वे कुवेष धारण किये रहते हैं॥ १॥

तेहि तेँ कहिं संत स्नुति टेरे। परम अकिंचन प्रिय हिर केरे॥ तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत विरंचि सिवहि संदेहा॥२॥

इसी लिए संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि कुछ न रखनेवाले परम दीन ही भगवान के प्यारे होते हैं। आपके समान निर्धन, भिखारी और घर-हीन का देखकर ब्रह्मा श्रीर शिवजी को सन्देह हो जाता है॥ २॥

जोऽसि से।ऽसि तत्र चरन नमामी । मेा पर कृपा करिश्र श्रव स्वामी ॥ सहज प्रोति भूर्पात के देखी । श्रापु विषय विस्वास विसेखी ॥३॥

श्राप जो कोई भी हों, श्रापके चरणों के प्रणाम है। हे स्वामी, श्रब श्राप मुक्त पर कृपा कीजिए। श्रपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति देखकर श्रीर श्रपने में विशेष विश्वास पाकर ॥ ३॥

सव प्रकार राजहि श्रपनाई। बेालेउ श्रधिक सनेह जनाई॥ सुनु स्तिभाउ कहउँ महिपाला। इहाँ वसत वीते बहु काला॥४॥

तथा सब तरह राजा का ऋपनी मुट्टी में करके ऋघिक प्रेम दिखाता हुआ मुन बोला—हे राजन्! सुना, मैं सच कहता हूँ। मुक्ते यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया॥ ४॥

दो०-ग्रब लिंग मोहि न मिलेउ काेउ में न जनावउँ काहु।

लोकमान्यता श्रनल सम कर तपकानन दाह ॥१६०॥

न तो अभी तक मुमे कोई मिला और न मैं अपने की किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि संसार की प्रतिष्ठा अग्नि के समान है। वह तपरूपी वन की भस्म कर देती है।। १९०॥

सो ० – तुलसी देखि सुबेखु भूलिह भूढ़ न चतुर नर।

मुन्दर केकिहि पेखु बचन सुधासम श्रसन श्रहि ॥१६१॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि ऊपर के बनावटी श्रच्छे वेष की देखकर मूर्ख जन ही भूल जाते हैं, चतुर नहीं। मोर देखो कैसी मीठी वाणी बोलता है, पर उसका भोजन साँप है।। १९१।।

चौ०-तातेँ ग्रुपुत रहउँ जग माहीँ। हरि तिज किमपि प्रयोजन नाहीँ॥ प्रभु जानत सब बिनहिं जनाये। कहहु कवन सिधि लोक रिकाये॥१॥

(उस मुनि ने कहा) इस्रालिए मैं संसार में छिपा हुआ रहता हूँ। ईश्वर का छोड़-कर मुक्ते और किसी से कुछ मतलब नहीं है। प्रभु तो बिना ही जताये सब कुछ जानते हैं, फिर संसार का रिकाने से क्या सिद्धि ?॥ १॥

तुम्ह सुचि सुमति परमप्रिय मारे। प्रीति प्रतीति माहि पर तारे॥ श्रव जो तात दुरावउँ तोही। दारुन देाष घटइ श्रति मोही॥२॥

तुम पित्र हो, बुद्धि भी तुम्हारी श्रच्छी है और तुम मेरे बहुत प्यारे हो। तुम्हारी प्रीति श्रीर विश्वास सुम पर है। जो श्रब भी मैं तुमसे कुछ बात छिपाऊँ तो सुमे बड़ा भारी दोष लगता है।। २।।

जिमि जिमि तापस कथइ उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा॥ देखा स्ववस करम-मन-बानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥३॥

जैसे जैसे बह मुनि वैराम्य की बातें कहता जाता था, वैसे ही वैसे राजा का विश्वास उस पर होता था। जब उस बगुला-भगत मुनि ने देखा कि राजा सब तरह से मेरे वश में है तब वह कहने लगा—॥ ३॥

नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई॥ कहर्द्धा नाम कर श्ररथ बखानी। मेाहि सेवक श्रति श्रापन जानी॥४॥

भाई, हमारा नाम 'एछ-तनु' (एक शरीर) है। यह सुन राजा फिर सिर नवाकर बोला—महाराज, मुक्ते आप अपना अत्यन्त सेवक समक्ष कर इस नाम का अर्थ समका कर कहिए ॥ ४॥

दो०-श्रादि सृष्टि उपजी जबहि तब उतपति भइ मारि।

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२॥

(मुनि ने रुहा कि) हे राजन् ! जब सबसे पहले सृष्टि हुई थी तब मेरा जन्म हुआ था। मेरे एक-तनु नाम का यही कारण है कि मैने फिर दूसरा शरीर घारण नहीं किया ॥ १९२ ॥

चौ०-जिन श्राचरजु करहु। मन माहीँ। सुत तप तेँ दुर्लभ कछु नाहीँ॥ तपबल तेँ जग सुजइ बिधाता। तपबल बिस्तु भये परित्राता॥१॥

हे पुत्र, यह सुनकर तुम आश्चर्य मत करो; क्योंकि तप से कुछ दुर्लभ नहीं है। तप के ही बल से ब्रह्मा संसार का रचते हैं और धप के ही बल से विष्णु अंसार का पाजन करते हैं।। १।।

तपबल संभु करिं संहारा । तप ते अगम न कछु संसारा ॥ भयउ नृपहि सुनि श्रति श्रनुरागा । कथा पुरातन कहइ सो लागा ॥२॥

तप के ही बल से शिवजी संसार का संहार करते हैं। इसलिए संसार में तप से केाई काम दुलम नहीं है। यह सुनकर राजा की अत्यन्त अनुराग उत्पन्न हुआ। वह मुनि फिर पुरानी कथा कहने लगा॥ २॥

करम धरम इतिहास श्रनेका । करइ निरूपन विरति विवेका ॥ उद्भव - पालन - प्रलय - कहानी । कहेसि श्रमित श्राचरज वखानी ॥३॥ व

उसने वहुत से कर्म, धर्म और कई एक इतिहासों तथा वैराग्य और निवृत्ति-मार्ग का वर्णन किया। जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की बहुत सी अचरजभरी कहानियाँ उसने कहीं।। ३।।

सुनि महीप तापसबस भयऊ। श्रापन नाम कहन तव लयऊ॥ कह तापस नृप जानउँ तोही। कीन्हेहु कपट लाग भल मोही॥४॥

सब सुनकर राजा मुनि के वश में हो गया और श्रपना नाम उसके। बताने ही की था कि मुनि ने कहा —मैं तो तुमकी जानता था कि तुम राजा हो। (तुमने नहीं बताया) पर कपट करने पर भी तुम मुक्तको बहुत श्रम्छे लगते हो।। ४।।

सो०-सुनु महीस श्रसि नीति जहुँ तहुँ नाम न कहि हैं नृप । मोहि तोहि पर श्रति श्रीत सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ हे राजन्, यही नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बतलाया करते। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥१९३॥

चौ०-नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ युरुप्रसाद सब जानिय राजा । कहिय न श्रापन जानि श्रकाजा॥१॥

तुम्हारा नाम भानुप्रताप है चौर तुम्हारे पिता का नाम राजा सत्यकेतु था। हे राजन्, मं गुढ की कृपा से सब जानता हूँ, पर मैं सिद्धाई फैलाकर श्रपनी हानि करना ठीक न जानकर किसी से नहीं कहता ॥ १॥

देखि तात तब सहज सुधाई। प्रोति प्रतीति नीति-निपुनाई॥ उपजि परी ममता मन मेारे। कहउँ कथा निज पूछे तेारे॥२॥

हे तात ! तुम्हारे स्वाभाविक सीवेपन, स्तेह, विश्वास श्रौर नीति में चातुर्य के देखकर मेरे मन में तुम पर ममता पैदा हो गई इसिलए में तुम्हारे पूछने पर श्रपनी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥

श्रव प्रसन्न में संसय नाहीं। माँगु जेा भूप भाव मन माहीं॥ सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना॥३॥

हे राजन, श्रब मैं निस्सन्देह तुम पर प्रसन्न हूँ। श्रब तू मन-चाहा वर माँग। इतना सुनते ही राजा प्रसन्न हुत्रा श्रीर मुनि के चरणों को पकड़कर उसने बहुत तरह से उसकी विनती की ॥ ३ ॥

कृपासिंधु मुनि दरसन तारे । चारि पदारथ करतल मारे॥ प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी। माँगि श्रगम वरु होउँ श्रसोकी॥४॥

कि है क्रपा-सागर मुनि! श्रापके दर्शन से चारों पदार्थ (धर्म, श्रर्थ, काम, मोत्त) मेरी मुट्टी में हैं। तो भी मैं श्रापको प्रसन्त जान, कठिन वर माँग कर शोकरहित हो जाता हूँ॥४॥

दो०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जितइ जिन कोउ।

एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥

(हे मुनिराज, मैं आपसे यह वर माँगता हूँ कि) मेरा शरीर बुढ़ापे और मरने के दुःख से अलग रहे, अर्थात् मैं अमर हो जाऊँ। युद्ध में मुफे कोई न जीत सके। मैं सी कल्प तक शत्रुहीन होकर पृथ्वी पर एकछत्र (चकवर्ती) राज्य करूँ ॥ १९४॥

चौ०-कह तापस नृप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ कालउ तव पद नाइहि सीसा । एक विष्रकुल छाड़ि महीसा ॥१॥

मुनि ने कहा—राजन्, ऐसा ही होगा। पर इसमें एक बात बहुत कठिन है। उसे भी सुन लो। हे राजन्, एक ब्राह्मण-कुल को छोड़कर काल भी तेरे चरणों में सिर घर प्रणाम करेगा॥ १॥

तपबल बिप्र सदा बरिश्रारा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा॥ जौँ विप्रन्ह बस करहु नरेसा। ते। तव बस विधि बिस्तु महेसा॥२॥

बात यह है कि ब्राह्मण लोग तप के बल से सदा बलवान् रहते हैं। उनके कोप से कोई नहीं बचा सकता। हे राजन्, जो तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव तुम्हारे वश हो जायँ॥२॥

चल न ब्रह्मकुल सन बरिश्राई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥ बिप्रसाप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास निहँ कवनेहुँकाला॥३॥

ब्राह्मणों के कुल से किसी का बल नहीं चल सकता। यह बात मैं दोनों हाथ उठाकर सत्य सत्य कहता हूँ । हे राजन, ब्राह्मण के शाप के बिना तेरा नाश कभी नहीं होगा ॥ ३॥

हरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मार श्रब नासू॥ तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मा कहँ सर्वकाल कल्याना॥ ४॥

मुनि के वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा—हे नाथ, अब मेरा नारा न होगा। हे ऋपानिधान, हे प्रमु! आपकी प्रसन्नता से मेरा सदा ही कल्याण होगा॥ ४॥

दें। ० — एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि।

मिलव हमार भुलाव निज कहृ त हमिह न खारि ॥१६४॥

वह कपटी मुनि फिर कपट से टेढ़े बचन बोला—ऐसा ही होगा, पर अपना वन में भूलना और हमारा मिलना किसी से मत कहना, नहीं तो फिर हमारा दोष नहीं है ॥ १९५॥

चौ०-तातेँ में तोहि बरजउँ राजा। कहे कथा तव परम श्रकाजा॥ छठेँ स्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम वानी॥१॥

हे राजन्, इसिलए मैं तुमको पहले ही समकाये देता हूँ कि इस बात के कहने में तेरा काम बहुत बिगड़ जायगा। जो यह बात छठे कान में पड़ी तो तेरा नाश हो जायगा। मेरी बात सत्य है।। १।।

यह प्रगटे श्रथता दिजसापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ श्रान उपाय निधन तव नाहीँ। जैाँ हरि हर कोपिहैँ मन माहीँ॥२॥

हे भानुत्रताप ! इस बात के प्रकट होने या ब्राह्मण के शाप से तेरा नाश होगा । दूसरे उपाय से तेरा नाश नहीं होगा, चाहे विष्णु श्रीर शिव भी मन में क्यों न कोप करे ॥ २॥

सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा । द्विज-ग्रुरु-कोप कहहु को राखा ॥ राखइ ग्रुरु जैाँ कोप बिधाता । ग्रुरुबिरोध निहँकोउ जगत्राता ॥३॥

फिर राजा ने मुनि के पाँव पकड़ कर कहा—यह कथन सत्य है। भला ब्राह्मण श्रीर गुरु के कोप से कैं।न रत्ता कर सकता है ? ब्रह्मा के कोप का तो गुरु रोक भी सकते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत् में दूसरा कोई रत्तां नहीं कर सकता ॥ ३॥

जोँ न चलब हम कहे तुम्हारे। होउ नास निहँ सोच हमारे॥ एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महि-देव-साप श्रति घोरा॥४॥

जो मैं तुम्हारे कहे पर न चल्ँगा तो मेरा जरूर नाश हो जायगा। मुक्ते उसका दुःखन होगा। हे स्वामी, मेरा मन वस एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा ही घोर होता है ॥ ४॥

देा०-होहिँ वित्र बस कवन विधि कहृ कृपा करि सोउ। तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितृ न देखउँ कोउ॥१६६॥

कृपा करके श्राप यह भी कहिए कि ब्राह्मण मेरे वश में किस तरह हों। हे दीनदयालु, श्रापके। ब्रोड़कर में किसी दूसरे के। श्रपना हितकारी नहीं देखता॥ १९६॥

चौ०-सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीँ। कप्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीँ॥ श्रहइ एक श्रति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई॥१॥

हे राजन्, सुनो। जगत् में अनेक उपाय हैं, पर वे कप्ट-साध्य हैं। वे हो सकते हैं कि नहीं, यह मं नहीं कह सकता। किन्तु एक उपाय बहुत सुगम है, पर उसमें भी एक कठिनता है।। १।।

मम श्राधीन जुग्रति नृप सोई। मार जाब तव नगर न होई॥ श्राजु लगे श्ररु जब तेँ मयऊँ। काहृ के ग्रह ग्राम न गयऊँ॥२॥

वह युक्ति मेरे अधीन है। पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। मं जब से उत्पन्न हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर या गाँव में नहीं गया॥ २॥ जोँ न जाउँ तब होइ 'श्रकाजू । बना श्राइ श्रसमंजस श्राउ ॥ सुनि महीस बोबेउ मृदु बानी । नाथ निगम श्रसि नीति बखानी ॥३॥

जो मैं नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। यही बड़ी दुविघा आज आ पड़ी है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से कहने लगा—हे नाथ, शास्त्र में ऐसी नीति कही है कि ॥३॥

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीँ। गिरि निज सिरन्हि सदा तृन धरहीँ॥ जलिध श्रगाध मौलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेनू॥४॥

बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। जैसे पर्वत छोटे से तिनकीं की सदा श्रपने सिर पर रखते हैं, श्रथाह समुद्र फेनों को श्रपने सिर पर धारण करता है और पृथ्वी सदा धृल के सिर पर धारण करती है।। ४।।

दो०-श्रम किह गहे नरेस पद स्वामी हो हु कृपाल। मोहि लागि दुख सहिय प्रभु सज्जन दीनदयाल॥१६७॥

इतना कहकर राजा ने सुनि के पाँव पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सुक्त पर कृपा कीजिए। हे सज्जन, हे दीन-दयाल! मेरे लिए आप कष्ट सहन कीजिए॥ १९७॥

चौ०-जानि नृपहि श्रापन श्राधीना । बोला तापस कपटप्रवीना ॥ सत्य कहुउँ भूपति सुनु तोही । जग नाहिँन दुर्लभ कछु माही ॥१॥

राजा को अपनी सुट्टी में समम कर वह चतुर कपटी तपस्वी बोला—हे राजा, सुन । मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मेरे लिए कुछ भी दुर्लम नहीं है।। १॥

स्रवित काज में करिहउँ तोरा। मन तन बचन भगत ते मोरा॥ जोग-जुगुति तप मंत्रप्रभाऊ। फलइ तबिह जब करिय दुराऊ॥२॥

मैं तेरा काम अवश्य करूँगा; क्योंकि तू मेरा तन, मन श्रीर वचन से भक्त है। योग की युक्ति, तप श्रीर मन्त्र ये तभी फल देते हैं जब इनको ख्रिपकर करे॥२॥

जीँ नरेस मेँ करउँ रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥ श्रन्न सो जोइ जेइ भोजन करई। सोइ सोइ तव श्रायसु श्रनुसरई॥३॥

हेराजन्, वह उपाय यह है कि मैं तो रसाई बनाऊँ और तुम परासा आर मुमको कोई न जाने। उस अन्न को जो जो भोजन करेगा वही वही तेरे वश में हो जायगा॥३॥ पुनि तिन्ह के एह जेवइ जोऊ। तव क्स होइ भूप सुनु सोऊ॥ जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भरि संकलप करेहू ॥४॥ हे राजा, सुन। फिर उनके घर भी जो भोजन करेगा कह भी तेरे वश में हो जायगा। हे राजन्, तुम जाकर इस उपाय को करो। और एक बरस का यह संकल्प करो॥४॥

दें। ० – नित नृतन द्विज सहस सत बरें हु सहित परिवार।

में तुम्हरे संकलप लिंग दिनहिँ करब जेवनार ॥१६८॥

प्रतिदिन परिवार-सहित सौ हजार नये ब्राह्मखों को न्योत कर जिमाया करों। मैं
तुम्हारे मनोरय के लिए रोज-रोज भोजन बनाया करूँगा॥१९८॥

चौ०-एहि विधि भूप कष्ट श्रिति थोरें। होइइहिँ सकल विप्र बस तोरें॥ करिहहिँ विप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजिहेँ वस देवा॥१॥

हे राजन्, इस तरह थोड़े से कष्ट से सारे ब्राह्मण तेरे वश में हो जायँगे। फिर वे ब्राह्मण होम और यक्न करेंगे और उसी के प्रभाव से सारे देवता भी तेरे वश में सहज ही में हो जायँगे॥ १॥

श्रउर एक तेाहि कहुउँ लखाऊ । मेँ एहि बेष न श्राउब काऊ ॥ तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया । हरि श्रानब मेँ करि निज माया ॥२॥

एक बात और भी मं तुमको पहचान की कहता हूँ कि मैं इस वेष से कभी न आऊँगा। हे राजन्, मं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊँगा॥ २॥

तपबल तेहि करि श्रापु समाना । रिलक्टउँ इहाँ बरष परवाना ॥ मेँ धरि तासु बेषु सुनु राजा । सब विधि तोर सवाँरव काजा ॥३॥

उसको मैं तप के बल से श्रपने समान करके यहाँ बरस भर तक रख़ँगा। मैं उसका वेष घारण करके सब तरह से तुन्हारा काज सँचाऊँगा।। ३।।

गइ निसि बहुत सयन श्रव कीजे । मेाहि तेाहि भूप भेँट दिन तीजे ॥ भेँ तपबल तेाहि तुरग समेता । पहुँचइइउँ सेावतिहँ निकेता ॥४॥

हे राजन , अब बहुत रात गई, सा रहिए। अब मेरी तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मं अपने तपोबल से घोड़े के सहित तुमको साते ही साते तेरे घर पहुँचा दूँगा। ४॥

दो०-में श्राउब सोइ बेष धरि पहिचानेउ तब मोहि।

जब एकांत बुलाइ सब कथा सुनावउँ तोहि ॥१६६॥

में वही वेग बारण करके काऊँगा। जब में तुमको एकान्त में बुलाकर सारी कथा सुनाऊँ तब तुम मुक्तको कहचान लेना॥ १९९॥

चौ०-सयन कीन्ह नृप श्रायसु मानी। श्रासन जाइ बैठ छलग्यानी॥ स्रमित भूप निद्रा श्रिति श्राई। सो किमि सोव सोच श्रिधकाई॥१॥

मुनि की आज्ञा पाकर राजा से। रहा और वह कपटी ज्ञानी अपने आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था इसिजए उसकी बहुत नींद आई। पर अधिक चिन्ता के कारण उस कपटी मुनि को नींद कैसे आ सकती थी ?।। १।।

कालकेतु निसिचर तहँ श्रावा । जेहिँ सुकर होइ नृपहि भुलावा ॥ परममित्र तापसनृप केरा । जानइ सो श्रित कपट घनेरा ॥२॥

उसी समय वहाँ कालकेतु नामक राज्ञस आया जिसने शुकर का रूप धारण करके राजा को भुलाया था। वह राज्ञस तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। वह बहुत से कपट-जाल रचना जानता था॥२॥

तेहि के सत सुत श्ररु दस भाई। खल श्रित श्रजय देव-दुख-दाई॥ प्रथमिंह भूप समर सब मारे। बिप्र संत सुर देखि दुखारे॥३॥

उसके सौ बेटे और दस भाई थे। वे सब बड़े दुष्ट, किसी से न जीते जानेवाले और देवों के। दु:ख देनेवाले थे। त्राक्तकों, देवों और सन्तों के। दुस्ती देखकर राजा ने बहले उन्हें युद्ध में मार डाला था॥ ३॥

तेहि खल पाछिल बयरु सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र विचारा ॥ जेहि रिपुछय सोइ रचेन्हि उपाऊ । भावी बस न जान कहु राऊ ॥४॥

उस दुष्ट कालकेतु ने श्रपना पिछला वैर याद करके उस तपस्वी राजा से मिल कर सलाइ को श्रोर ऐसा उपाय रचा जिससे शत्रु का नाश हो। पर भावी के वश में पड़े हुए राजा भानुप्रताप को यह भेद कुछ भी न समक्ष पड़ा ॥ ४॥

दे। ०-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु।

श्रजहुँ देत दुख रबिससिहि सिर श्रवसेषित राहु ॥२००॥

तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसको द्वोटा न सममना चाहिए। देखा, कट कर सिर-मात्र बचा हुत्रा राहु त्राज तक सूर्य और चन्द्रमा की दुख दिया करता है।। २००॥

चौ०-तापस नृप निज सखिह निष्टारी। द्वरिष मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ मित्रहि कहि सब कथा सुनाई। जातुधानु बोला सुख पाई ॥१॥ वह तपस्वी राजा अपने मित्र राज्ञस को देखकर बड़ी त्रज्ञन्यता से उठ कर मिला श्रीर बहुत सुखी हुश्रा। उसने श्रपने मित्र के। सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर राज्ञस बहुत श्रानन्दित होकर बोला—॥ १॥

श्रब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा । जौँ तुम्ह कीन्ह मार उपदेसा ॥ परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु श्रीषध बिश्राधि बिधि खोई ॥२॥

हे राजन्, सुना। जो तुमने मेरा उपदेश माना तो मैंने शत्रु की ठीक कर लिया। अब तुम सीच की छोड़कर सी रहा। अब विघाता ने बिना औषघ के सारी व्याधि खो दी॥२॥

कुलसमेत रिपुमृल बहाई। चौथे दिवस मिलब मेँ म्राई॥ तापसनृपहि बहुत परिताेषी। चला महाकपटी म्राति रोषी॥३॥

शत्रुओं की कुल-समेत नष्ट करके मं चौथे दिन तुमसे आकर मिल्ँगा। फिर कह कपटी और महाक्रोधी राज्ञस तपम्बी राजा की बहुत समका बुकाकर कहाँ से क्सा॥३॥

भानुप्रतापिह बाजिसमेता । पहुँचायेसि छन माँभ निकेता ॥ नृपिह नारि पिहुँ सयन कराई । हयग्रह बाँधेसि बाजि बनाई ॥ ॥

उसने घोड़े के सिंहत राजा भानुप्रताप की ज्ञामात्र में उसके घर पहुँचा दिया। उसने राजा की रानी के पास सुला दिया और घोड़े की धुड़साल में ठीक तरह काँव दिया॥ ४॥

दें। ० – राजा के उपरोहितहि हरि लेइ गयउ बहोरि। लेइ राखेसि गिरिखेग्ह महँ माया करि मति भारि॥२०१॥

फिर वह राजा के पुरोहित के हर ले गया। वह उसे एक पर्वत की गुफा में ले गया श्रौर वहाँ अपनी माया से उसकी बुद्धि की भ्रम में डाल कर उसने रख झेड़ा॥ २०१॥

चौ०-श्रापु बिरचि उपरोहितरूपा । परेउ जाइ तेहि सेज श्रनूपा ॥ जागेउ नृप श्रनभये बिहाना । देखि भवन श्रति श्रचरजु माना ॥१॥

वह राइस त्राप पुरेहित का रूप बना करके उसकी सुन्दर शय्या पर जा सीया। सबेरा होने के पहले ही राजा जागा और अपना भवन देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना।।१।।

मुनिमहिमा मन महँ श्रनुमानी । उठेउ गवहिँ जेहि जान न रानी ॥ कानन गयउ बाजि चिंद तेही । पुर नरनारि न जानेउ केही ॥२॥

वह मुनि की महिमा की अपने मन में जानकर, उठकर बाहर चला गया, जिससे . रानी न जान ले। उसी घोड़े पर चढ़कर राजा वन की गया। उसे किसी पुरवासी स्नी पुरुष ने नहीं जाना॥ २ ॥ गये जामजुग भूपति श्रावा । घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ उपरोहितहि देख जब राजा । चिकतं बिलोक सुमिर सोइ काजा ॥३॥

होपहर होने पर राजा श्राया श्रौर घर घर श्रानन्द-उत्सव होने लगे। जब राजा ने पुरोहित की देखा तो वह चिकत हो गया श्रौर उसी कार्य का उसे स्मरण हो श्राया॥३॥

जुगसम नृपहि गये दिन तीनी। कपटी मुनिपद रहि मति लीनी॥ समय जानि उपरोहित श्रावा। नृपहि मते सब कहि समुभावा॥४॥

राजा को वे तीन दिन युगों के समान बीते। तीन दिन तक राजा की मित उसी कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। समय होने पर पुरोहित आया और उसने राजा का, पहले के संकेतानुसार, सब बातें कहकर सममाई ॥ ४॥

दे। - नृप हरषेउ पहिचानि ग्रुरु भ्रमबस रहा न चेत ।

बरे तुरत सतसहस बर बिप्र कुटुंबसमेत ॥ २०२॥

गुरु के। पहचान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अस के बरा में होकर उसकी कुछ भी ज्ञान न रहा। फिर उसने कुटुम्ब-समेत सौ हजार ब्राह्मणों की म्योता दे दिया॥ २०२॥

चौ०-उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि विधि जिस स्नुति गाई॥ मायामय तेहि कीन्ह रसोई। बिंजन बहु गनि सकइ न कोई॥१॥

पुरोहित ने शास्त्रानुसार छहों रसों के (भच्य, भोज्य, लेहा, चोष्य) चार तरह के भोजन बनाये। उसने अपनी राज्ञसी माया से रसोई बनाकर तैयार कर दी। उसमें इतने अधिक व्यंजन थे कि उन्हें कोई गिन नहीं सकता था।। १।।

विविध मृगन्ह कर श्रामिष राँधा। तेहि महँ विप्रमासु खल साँधा॥ भोजन कहँ सब बिप्र बोलाये। पद प्यारि सादर बेंठाये॥२॥

उस दुष्ट ने तरह तरह के पशुत्रों का मांस पकाया और उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों के भोजन करने के लिए बुलाया और पाँव धुलाकर सबके। सादर बैठाया॥२॥

परुसन जबहिं लाग महिपाला । भइ श्रकासबानी तेहि काला ॥ बिप्रबृंद उठि उठि गृह जाहू । हैं बड़ि हानिश्रन्न जिन खाहू ॥३॥

जिस समय राजा भोजन परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणो, तुम लोग उठ उठकर अपने अपने घर चले जाओ। इस अन्न का मत खाओ। इसके खाने से बड़ी हानि है ॥ ३॥

भयऊ रसोई भू-सुर-मासू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥ भूप बिकल मति मोह भुलानी। भाबी बस न त्राव मुख बानी॥४॥

इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस बना है। श्राकाशवाणी पर विश्वास कर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। यह देखकर विकल राजा की मित मोह में गायब हो गई। होनहार के बस होने से उसके मुँह से बेाल भी न निकला।। ४।।

दो०-वोले विप्र सकोप तब निहँ कब्रु कीन्ह बिचार।

जाइ निसाचर हो हु नृप मूढ़ सहित परिवार ॥२०३॥

खस समय सब नाइए इछ विचार न करके कोप में भर बोले—हे मूख राजा ! जा, तृ कुटुम्ब-सहित राज्ञस हो ॥ २०३ ॥

चे। ० – छत्रबंधु तेँ विप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई ॥ ईस्वर राखा धरम हमारा। जइहिस तेँ समेत परिवारा ॥१॥

हे नीच च्रिय, त्ने सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें कुल-सहित भ्रष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया। पर तेरा कुटुम्ब-सहित नाश होगा॥ १॥

संबत मध्य नास तत्र होऊ। जनदाता न रहिहि कुन कोऊ॥ नृप सुनि साप विकल श्रति त्रासा। भइ बहोरि घरगिरा श्रकासा॥२॥

एक बने के बीच तेरा नारा होगा श्रीर तेरे कुल में पानी देनेवाला भी कोई न रहेगा। शाप को सुनकर राजा बहुत डरकर भवरा गया। इतने में फिर श्राकाशबाणी हुई—॥ २॥

विप्रहु साप विचारि न दीन्हा। नहिँ श्रपराध भूप कछु कीन्हा॥ चिकत विप्र सव सुनि नभवानी। भूप गयउं जहँ भाजनखानी॥३॥

हे ब्राह्मणो, तुम लोगों ने विचारकर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराघ नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण लोग चिकत हो गये। जहाँ रसोई बन रही थी वहाँ राजा गया॥३॥

तहँ न श्रसन निहं बिप्र सुत्रारा । फिरेउ राउ मन सोच श्रपारा ॥ सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेउ श्रवनी श्रकुलाई ॥४॥

वहाँ पर न तो रसोइया ब्राह्मण था और न कुछ भोजन का सामान ही। राजा श्रपार सोन में इषकर लौट श्राया। उसने श्रपनी सारी कथा ब्राह्मणों की सुनाई और मारे डर के विकल होकर वह घरती पर गिर पड़ा॥ ४॥

## दो०-भूर्पात भावी मिटइ नहिँ जदिप न दूपन तोर । किये श्रन्यथा होइ नहिँ वित्र साप श्रति घेर ॥२०४॥

ब्राह्मणों ने कहा—राजन्, यद्यपि इसमें तुम्हारा श्रापराध नहीं है तथापि होनहार नहीं मिट सकती। ब्राह्मणों का शाप बड़ा घोर है। यह किसी तरह श्रन्यथा नहीं हो सकता॥ २०४॥

चौ०-ग्रस किह सब महिदेव सिधाये । समाचार पुरलोगन्ह पाये ॥

सोचिह दूषन दैवहि देही । विचरत हंस काग किय जेही ॥१॥

ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये और यह चर्चा सारे पुर-वासियों में फैल गई। वे लोग सोचने और विघाता की दोष देने लगे जिसने विचरते हुए इंस की कौत्रा बना दिया॥१॥

उपरोहितहि भवन पहुँचाई। श्रसुर तापसहि खबरि जनाई॥ तेहि खल जहुँ तहुँ पत्र पठाये। सजि सजि सेन भूप सब धाये॥२॥

कालकेतु राज्ञस ने पुरोहित के। घर पहुँचा कर कपटी तपस्वी के। सब समाचार जा सुनाया। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ (राजाओं के पास) पत्र भिजवा दिये। तुरन्त ही सब राजा लोग अपनी अपनी सेना तैयार कर चढ़ आये॥ २॥

घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित हेाइ लराई॥ जूभे सकल सुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥३॥

जन्होंने ढंका बजाकर राजा के नगर को घर लिया। अनेक भाँति की नित्य नई लड़ाई होने लगी। वीरता दिखाकर सभी वीर लड़ मरे और भाइबां-समत राजा घरती पर गिर पड़ा अर्थात मारा गया।। ३।।

सत्य-केतु-कुल काउ निह्न बाँचा । विप्रसाप किमि होइ श्रसाँचा ॥ रिपु जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥॥

सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। माझरों का शाप कैसे असत्य हो सकता है ? सब राजाओं ने मिलकर शत्रु की जीतकर नगर बसाया तथा जय और कीति की पाकर वे अपने अपने घर की चले गये॥ ४॥

दे। ० – भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वाम।

धूरि मेरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥२०५॥

हे भरद्वाजजी, दैव जब किसी के विपरोत हो जाता है तब धूल सुमेर-बवत के समान, पिता यम के समान और रस्सी साँप के समान हो जाती है ॥ २०५ ॥ चौ०-काल पाइ मुनि सुनु सोई राजा । भयउ विद्वाचर सहित समाजा ॥ दस सिर ताहि बीस भुजदंडा । रावन नाम शिर बरिवंडा ॥१॥

हे मुनि, सुनो । समय पाकर वही राजा अपने सारे कुटुम्ब के साथ राचस हो गया। उसके दस तो सिर और बीस भुजायें हुई। उसका नाम रावण हुआ और वह वड़ा शूरवीर हुआ॥ १॥

भूप-श्रनुज श्रारि-मर्दन-नामा । भयउ सो क्वंभकरन बलधामा ॥ सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भयउ विमात्र बंधु लघु तासू ॥२॥

उस राजा का छोटा भाई, जिसका नाम 'श्रिरमर्दन' था, बड़ा बलघारी कुम्भकरणे नामवाला हुश्रा। उसका जो 'धर्मरुचि' नाम का मन्त्री था वह, दूसरी माता क्षे उत्पन्न, उसका छोटा भाई हुश्रा।। २॥

नाम बिभीषन जेहि जगु जाना । बिस्तुभगत बिग्यान - निधाना ॥ रहे जे सुत सेवक नृप केरे । भये निसाचर घोर घनेरे ॥३॥

इस जन्म में उसका नाम विभीषण सारा जगत् जानता है। वह भगवान् का भक्त और विशेष ज्ञान का सागर था। राजा के जो पुत्र और नौकर-चाकर थे वे सब बढ़े घोर राज्ञस होकर जन्मे॥ ३॥

कामरूप खल जिनिस श्रनेका। क्कटिल भयंकर बिगत विवेका ॥ कृपारहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाइ बिस्वपरितापो ॥४॥

वे लोग मनचाहा रूप धारण करनेवाले, अनेक प्रकार के, टेढ़े, भयंकर और विचार-हीन थे। वे सभी क्रूर, हिसक और पापी थे। संसार के दुःख देनेवाली उनकी करनी कही नहीं जाती ॥ ४॥

दो०-उपजे जदिप पुलस्त्यकुल पावन श्रमल श्रनृप।

तर्दाप मही-सुर-साप-बस भये सकल श्रघरूप ॥२०६॥

यद्यपि वे पिवत्र, निर्मल और अनुपम पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए थे, तथापि ब्राह्मगों के शाप से वे सब पाप के अवतार हुए ॥ २०६॥

चौ०—कीन्ह बिबिध तप तीनिउँ भाई । परम उग्र निह बरनि सा जाई ॥ गयउ निकट तप देखि बिधाता । माँगहु बर प्रसन्न में ताता ॥१॥

इन तीनों भाइयों—रावर्ग, कुम्भकरण और विभीषण—ने इतना कठिन तप किया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके तप की देखकर उनके पास ब्रह्माजी गय और कहने लगे कि है तात, तुम लाग वर माँगो; में प्रसन्न हूँ ॥ १॥

करि बिनती पद गहि दससीसा। बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा॥ हम काहू के मरिहँ न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥२॥

रावण ने ब्रह्माजी के चरणों को पकड़ कर और विनती करके कहा—है जगदीश, सुनिए, मनुष्यों और बन्दरों दोनों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें ॥ २॥

एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ पुनि प्रभु कुंभकरन पहिँ गयऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ॥३॥

ब्रह्माजी ने कहा "ऐसा ही हो। तुमने बहुत तप किया है।" महादेवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसकी वरदान दिया। फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्ण के पास गयं। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।। ३॥

जीँ एहि खल नित करब श्रहारू । होइहि सब उजार संसारू ॥ सारद प्रेरि तासु मति फेरी । माँगेसि नीँद मास षट केरी ॥४॥

वे मन में सोचने लगे कि जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार उजड़ जायगा। तब ब्रह्माजी ने तुरन्त सरस्वती को प्रेरणा कर उसकी बुद्धि को पलट दिया। उसने छ: महीने की नींद माँन ली।। ४॥

दां०-गए विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु।

तेहि माँगेउ भगवंत-पद-कमल श्रमल श्रनुराग्र ॥ २०७ ॥

फिर ब्रह्माजी विभीषण के पास गये श्रीर बोले कि पुत्र, वर माँगा। उसने ईश्वर के चरण-कमलों में निर्मल प्रेम श्रीर भक्ति का वर माँग लिया॥ २०७॥

चौ०-तिन्हिह देइ बर इहा सिधाये। हरिषत ते श्रपने एह श्राये॥ मयतनुजा मंदोदिर नामा। परमसुंदिरी नारि ललामा॥१॥

इस तरह उन्हें वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आये। भय नामक दैंत्य की मन्दोदरी नामवाली एक लड़की थी जो परम सुन्दरी और रूप-वती थी।। १।।

शोइ मय दीन्ह रावनहि श्रानी । होइहि जातुधानपति जानी ॥ हरिषत भयउ नारि भिल पाई । पुनि देाउ वंधु बिश्राहेसि जाई ॥२॥

सय ने यह जानकर कि वह रावण राज्ञसें। का राजा होगा उसे मन्दोद्री लाकर दी, अर्थान विवाह दी। अर्ज्डी स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुन्ना। फिर उसने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया॥ २॥

गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँभारी । विधिनिर्मित दुर्गम श्रिति भारी ॥ सोइ मय दानव बहुरि सवाँरा । कनकरचित मनिभवन श्रपारा ॥३॥

समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नामक पवंत था। वह ब्रह्मा का बनाया हुआ दुर्गम और बड़ा भारी था। मय दैत्य ने इस त्रिकूट को फिर से मुघारा और उस पर मुवरा का एक बड़ा-सा मिण-भवन (क़िला) बनाया॥ ३॥

भागावति जस श्राह-कुन-वासा । श्रमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ तिन्ह तेँ श्रिधिक रम्य श्राति बंका । जर्गाबस्यात नाम तेहि लंका ॥४॥

जैसी नागों के रहने की पुरी भागवती त्रार इन्द्र के रहने की श्रमरावती पुरी है, जनसे भी श्रिक रमसीय और दुर्गम वह पुरी हुई श्रीर सारे जगत् में उसका नाम लङ्कापुरी विख्वात हुआ।। ४॥

दो०-खाई सिंधु गँभीर श्रति चारिहु दिसि फिरि श्राव। कनककोट मनिखचित दृढ़ बर्रान न जाइ बनाव॥२०८॥

उसके आस पास चारों दिशाओं में समुद्र की खाई घृमी हुई थी जो सृष गहरी थी, और बीच में सोने का मक्ष्मृत केट था, निसमें माण्यों का जड़ाव नहा था। इसकी बनावट का वर्णन करते नहीं बनता।। २०८॥

. हरि प्रेरित जेहि क<mark>बप जोइ जातुधानपति होइ।</mark> सुर प्रतापी श्रतुलवल दलसमेत वस सोइ॥२०६॥

भगवान् की इच्छा से जिस कल्प में जो राज्ञसों का राजा होता है वही प्रतापी, शूर-वीर, महावली अपने सेनादल के साथ उस पुरी में रहता है॥ २०९॥

चै।०-रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संहारे॥ श्रव तहँ रहिँ सक के प्रेरे। रच्छक केाटि जच्छपति केरे॥१॥ पहले वहाँ जो बढ़े बड़े वीर राचस रहतेथे, उन सक्को देवताओं ने सड़ाई में

मार डाला था। अब इन्द्र की आज्ञा से, कुनेर के एक करोड़ यत्त, उस **खडून में रचक रहते**. थे।। १।।

दसमुख कतहुँ खबरि श्रिसि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ देखि विकट भट बड़ि कटकाई। जच्छ जीव लइ गयउ पराई॥२॥

रावस ने कहीं से यह खबर सुन ली। उसने सेना के समाकर किले के जा बेरा। उसके बड़े विकट योद्धात्रों की बड़ी सेना के देखकर सब यह अपने प्रास बचाकर मास सब ॥ २॥ फिरि सब नगर दसानन देखा। गयउ सोच सुख भयउ बिसेखा॥ सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्ह तहाँ रावन रजधानी॥३॥ रावण ने उस समस्त नगरी के फिर फिर कर देशा और उसकी सारी चिन्ता बादी

रही तथा वह बहुत प्रसन्न हुआ। उस नगरी को स्वभावत: सुन्दर, और दूसरों के लिए अगम जानकर रावण ने उसी को अपनी राजधानी बना लिया।। ३॥

जेहि जस जाग बाँटि ग्रह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे॥ एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति लेइ श्रावा॥४॥

जो जिस घर के योग्य था उसकी वैसा ही घर बाँट कर रावसा ने सारे राज्ञसों की सुस्ती कर दिया। वह एक बार कुवेर पर घाषा करके उसका पुष्पक विमान जीत लाया॥ ४॥

दो०-केोतुकही कैबास पुनि लीन्ह्रेसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तोलि निज वासुबल चला बहुत सुख पाइ ॥२१०॥ फिर इसने सेल में ही कैसास पर्वत के बाकर छा सिया, मानों अपनी सुवाओं के बल के तील कर वह मन में बहुत प्रसन्न हो वहाँ से चला आया॥ २१०॥

चै। - सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥ नित नृतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रतिनाभ ले। भ श्रिधकाई॥१॥

सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, क्या, वृद्धि और क्हाई ये सव वातें नित्य नई नई बढ़ती जाती थीं, जैसे लाभ अधिक होने से लोभ क्युता जाता है ॥ १ ॥

श्रितिबन कुंभकरन श्रस भ्राता। जेहि कहँ नहिं प्रतिभट जग जाता॥ करइ पान सोवइ पटमासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥ ९॥

उसका भाई कुम्भकर्ण ऐसा महाबली था जिसके जे। इका दूसरा केई शूरवीर जगत् में नहीं उत्पन्न हुन्ना था। वह मदिरा पीकर छ: महीने तक सोता था और उसके जागते ही तीनों लोक डर जाते थे॥ २॥

जाँ दिन प्रति श्रहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥ समरधीर निहँ जाइ बस्नाना। तेहि सम श्रमित बीर वलवाना॥३॥

जो वह नित्य भोजन करता तो सारा संसार जल्दी ही चैापट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा घीर या जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसी के समान वहाँ और भी अनेक बसवान वीर थे॥ ३॥

बारिदनांद जेठ सुत तास्।। भट महँ प्रथम लीक जग जास ॥ जेहि न होइ रन सनमुख केाई। सुरपुर नितिष्टँ परावन होई॥४॥ उस रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद था जिसकी संसार के सब शूरवीरों में पहले गिनती होती थी, जिसके सामने लड़ाई में कोई नहीं होता था और जिसके कारण देवलोक में नित्य भगेड़ मची रहती थी॥ ४॥

#### दें। - कुमुख अवंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय।

एक एक जग जीति सक ऐसे सु-भट-निकाय ॥ २११ ॥

कुमुख, अकंपन, वज्रदन्त, धूमकेतु और अतिकाय—इनमें से एक ही राचस सारे जगत का जीत सकता था, ऐसे ऐसे वीर वहाँ असंख्य भरे पड़े थे।। २११॥

चौ०-कामरूप जानिहँ सब माया । सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ दसमुख बैठ सभा एक बारा । देखि श्रमित श्रापन परिवारा ॥१॥

सारे राज्ञस कामरूप थे अर्थात् मनचाहा रूप बना लेते थे और सारी मायाओं के। जानते थे। धर्म और दया तो उनके स्वप्न में भी नहीं होती थी। एक बार सभा में बैठकर रावण ने अपना अपार परिवार देखा॥ १॥

सुतसमूह जन परिजन नाती। गनइ केा पार निसाचरजाती॥ सेन बिलेाकि सहज श्रमिमानी। बोला बचन क्रोध-मद-सानी॥२॥

बेटे, पाते, कुटुम्बी और सम्बन्धी इतने अधिक थे कि उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। वह स्वभाव से ही अभिमानी, सेना को देखकर कोघ और घमण्ड से भरे हुए वचन बोला—॥ २॥

सुनहु सकल रजनी-चर जूथा। हमरे बैरी बिबुध-बरूथा॥
ते सनमुख नहिँ करहिँ लराई। देखि सबल रिपु जाहिँ पराई॥३॥
हे राज्ञसो, सुनो। हमारे वैरी देवता-गण हैं, वे हमारे सामने नहीं लड़ाई करते। वे

हे राचसो, सुनो । हमारे वैरी देवता-गण हैं, वे हमारे सामने नहीं लड़ाई करते । वे बलवान् शत्रु (हमको) देखते ही भाग जाते हैं ॥ ३ ॥

तिन्ह कर मरन एक विधि होई। कहउँ बुकाइ सुनहु श्रव सोई॥ द्विजभोजन मख होम सराधा। सव कै जाइ करहु तुम बाधा॥४॥

जनके मरने का एक ही उपाय हो सकता है। वह मैं सममाकर कहता हूँ, तुम सुना। जहाँ ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम श्रीर श्राद्ध हों। वहाँ सबमें जाकर तुम विन्न डालो।। ४॥

#### दो०-बुधाछीन बलहीन सुर सहजिह मिलिहिह स्राइ।

तब मारिहउँ कि छाडिहउँ भली भाँति श्रपनाइ ॥२१२॥

भूख से चीए और बलहीन देवता सहज ही हमसे आ मिलेंगे। फिर मैं उनका या तो मार डालूँगा या अच्छी तरह अपनाकर झेड़ दूँगा॥ २१२॥ चै।०-मेघनाद कहँ पुनि हँकरावा । दीन्ही सिख बखु बयरु बढ़ावा ॥ जे सुर समरधीर बलवाना । जिन के लरिबे कर श्रिमिमाना ॥१॥

फिर रावण ने मेघनाद को बुलाया श्रौर उसे सिखाकर देवताश्रों के साथ वैरभाव बहुत बढ़ाया। उसने कहा कि जो देवता बड़े बलवान् श्रौर युद्ध में धीर हैं श्रौर जिन्हें लड़ने का श्रभिमान है।। १॥

तिन्हिं जीति रन श्रानेसु बाँधी । उठि सुत पितु श्रनुसासन काँधी ॥ एहि बिधि सबहीँ श्राग्या दीन्ही । श्रापुन चलेउ गदा कर लीन्ही ॥२॥

हे पुत्र, तुम पिता की आज्ञा की सिर घरकर उठो और उन देवताओं की युद्ध में जीतकर बाँघकर ले आस्रो। रावण ने सबको ऐसी आज्ञा दी और वह आप भी हाथ में गदा लेकर चला ॥ २॥

चलत दसानन डेालित श्रवनी । गर्जत गर्भ स्रविह सुररवनी ॥ रावन श्रावत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरु-गिरि-खोहा ॥३॥

रावस के चलते समय पृथ्वी काँचती थी और उसकी गर्जना से देवाझनाओं के गर्भ गिर जाते थे। जब देवताओं ने रावस को कोचयुक्त जाते सुना तब वे सुमेर पर्वत की गुकाओं में जा छिपे॥ ३॥

दिगपालन्ह के लोक सुहाये । सूने सकल दसानन पाये ॥ पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि प्रचारी ॥४॥

दिक्पालों के सारे सुद्दावने लोक रावसा ने सूने पाये। तब तो वह कार बार सिंह के समान गजना कर देवताओं को खुब ललकार कर गालियाँ देने लगा ॥ ४॥

रन-मद-मत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट -खोजत कतहुँ न पावाँ ॥ रवि सिस पवन बरुन धनधारी । भ्रागिनि काल जम सब श्रिधिकारी ॥५॥

रण के मद से मतवाला रावण सारे जगन् में घावा मारता फिरा, बराबर के योद्धा को हूँदता फिरा; किन्तु कहीं कोई न मिला। सूर्य, चन्द्रमा, पवन, बरुण, कुनेर, श्राग्नि, काल, यम इत्यादि श्रिधकारी—॥ ५॥

किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हिंठ सबही के पंथिह लागा॥ ब्रह्मसृष्टि जहँ लिंग तनुधारी। दस-मुख-बस-बर्ती नर नारी॥६॥ श्रायसु करिंहँ सकल भयभीता। नविंह श्राइ नित चरन किनीता॥७॥

श्रीर किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देव श्रीर नाग इन सबके पीछे रावण जन्मदस्ती फ्ड़ गया। ब्रह्मा की सृष्टि-में जितने शरीर-धारी ये वे सब स्त्री-पुरुष रावण के अधीन हो गये॥ ६॥ सारे प्राणी मारे डर के रावण की आज्ञा का भावन करने लगे और सब नित्य श्राकर उसके चरणों में नम्रता से प्रसाम करने लगे ॥ ७॥

दे। ० – भुजबल विस्व बस्य करि राखेसि काउ न स्वतंत्र।

मंडलीकमनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥२१३॥

रावण ने अपनी भुजाओं के बल से सारे संसार को वश में कर लिया, किसी को स्वतन्त्र न छोड़ा। चक्रवर्ती महाराज होकर रावण अपनी ही सलाह से राज्य करने लगा॥ २१३॥

देव-जच्छ-गंधर्व-नर-किन्नर-नाग-कुमारि ॥

जीति बरी निज-बाहु-बल बहु-सुन्दरि-बर-नारि ॥२१४॥

देव, यत्त, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग इन सबकी कन्यात्रों और अनेक सुन्द्री कियों को अपने बाहु-बत्त से जीतकर रावण ने उनसे अपना विवाह कर लिया ॥ २१४ ॥

चै।०-इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ॥

प्रथमहिँ जिनकहँ श्रायसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा॥१

इन्द्रजीत से जो कुछ कहा गया वह सब मानें। उसने पहले से ही कर रखा आ। जिनको उसने पहले आज्ञा दी थी, उन्होंने जो कुछ किया सो सुनो ॥ १॥

देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर-निकर देवपरितापी ॥ करिंह उपद्रव श्रसुरनिकाया । नानारूप धरिंह करि माया ॥२॥

जिन पापियों का रूप देखने में डरावना था ऐसे देवतात्रों को सन्ताप देनेवाले सभी बड़े बड़े दैत्यों के सुंड माया से नाना प्रकार के स्परूप धारण कर उपद्रव करने लगे॥ २॥

जेहि विधि होइ धरम निर्मृला । सेा सब करिंह बेदप्रतिकूला ॥ जेहि जेहि देस धेनु द्विज पाविहें । नगर गाउँ पुर श्रागि लगाविहें ॥३॥

जिस तरह धर्म की जड़ कट वही वेद के विरुद्ध सब काम वे करने लगे। जिस जिस स्थान में गाय और ब्राह्मण मिलं उसी उसी नगर, गाँव और शहर में वे आग लगा देते थे॥ ३॥

सुभ श्राचरन कतहुँ निहँ होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई ॥ निहँ हरि भगति जग्य जप दाना। सपनेहु सुनिय न बेद पुराना ॥४॥

उनके डर के मारे कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देव, गुरु और ब्राह्मण को कोई नहीं मानता था। कहीं भी ईरयर-अकि, यह, जप और दान न रहे और वेद पुराण स्वप्न में भी कहीं सुनने में नहीं आते थे॥ ४॥

छंद-जप जोग बिरागा तप मख भागा स्त्रवन सुनइ दससीसा। श्रापुन उठि धावइ रहइ न पावइ धरि सब घालइ खीसा॥ श्रम स्त्रष्ट श्रचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना। तेहि बहु बिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना॥

रावण जहाँ कहीं जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ की बात सुनता, तुस्त वहीं चठकर जा पहुँचता और कोय में भरकर सबको तितर-क्तिर कर डालता। कुछ रहने न पाता। सारे संसार में ऐसा अष्टाचार हुआ कि घर्म का नाम तक कहीं कानों से भी नहीं सुन पड़ता था। जो कोई वेद या पुराण पढ़ता, उसको रावण बहुत तरह से सताता और देश से निकाल देता था।

सो०-बरिन न जाइ श्रनीति घार निसाचर जो करिहाँ। हिंसा पर श्रति प्रीति तिन्ह के पापिहाँ कबनि मिति ॥२१५॥

घोर राज्ञस जो अन्याय करते उसका वर्णन नहीं हो सकता। जिनकी हिंसा ही पर अत्यन्त प्रीति हो उनके पापों की कौन हद हो सकती है।। २१५॥

चौ०-चाढे खल बहु चार जुन्नारा । जे लंपट पर-धन-पर-दास ॥ मानहिँ मातु पिता नहिँ देवा । साधुन्ह सन करवार्वाहिँ सेवा ॥१॥

जो लोग पराया घन, पराई स्त्री को हर ले जाते थे ऐसे लम्पट, चोर, दुष्ट, जुत्रारी बहुत बढ़ गये। वे माता, पिता श्रीर देवों को नहीं मानते थे श्रीर सब साधुत्रों से टहल करवाते थे।। १।।

जिन्ह के यह श्राचरन भवानी। ते जानहु निसिचर सब प्रानी। श्रितसम्ब देखि धरम के ग्लानी। परमसभीत धरा श्रकुलानी॥२॥

शिवजी ने कहा हे भवानी, जिनके ऐसे श्राचरण हो उन सब प्राणियों को तुम राज्ञस जानो। इस तरह धर्म की बहुत म्लानि देखकर धरती माता बड़ी हरीं और ज्याकुल हुई ॥२॥ गिरि सिर सिंधु भार निहँ मोही। जस मोहि गरुश्च एक परद्रोही॥ सकन धरम देखइ विपरीता। कहि न सकइ रावन भयभीता॥३॥

घरती माता कहने लगीं कि पर्वत, नदी और समुद्रों का बोम मुमे उतना भारी नहीं लगता, जितना दूसरों के साथ द्रोह करनेवाले का लगता है। वह सब घर्मों को उलटा देखती थी, पर रावण के डर से कुछ कह नहीं सकती थी॥ ३॥

धेनुरूप धरि हृदय बिचारी। गई तहाँ जहँ सुर-मुनि-भारी॥ निज संताप सुनायसि रोई। काहू तेँ कछु काज न होई॥४॥ फिर पृथ्वी माता मन में सोचकर और गाय का रूप धारण करके देवतों और मुनियों के पास गई। उन्होंने रोकर अपना सारा दुखड़ा सुनाया, पर किसी से भी उनका काम न बन पड़ा।। ४।।

छंद—सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका। सँग गो-तनु-धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका॥ ब्रह्मा सब जाना मन श्रनुमाना मेार कछू न बसाई। जा करि तेँ दासी सो श्रबिनासी हमरउ तेार सहाई॥

सुर, सुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्मा के लोक में गये। डर और शोक से विकल बेचारी भूमि, गाय का रूप घारण करके, उनके साथ हो ली। ब्रह्माजी ने सब बात जान ली और मन में विचार किया कि मेरे किये कुछ नहीं हो सकता। है घरती माता, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी परमात्मा हमारा और तेरा सहायक है।

सो०-धरिन धरिह मनधीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजीहँ दारुन बिपित ॥२१६॥

ब्रह्माजी ने कहा—हे पृथ्वी, तुम अपने मन में धीरज धरी। भगवान् के चरणों का ध्यान करी। प्रमु अपने भक्तों के दु:खों को जानते हैं और उनकी भारी विपक्ति को दूर करते हैं।। २१६॥

चौ०—बैठे सुर सब करिं बिचारा । कहें पाइय प्रभु करिय पुकारा ॥ पुर बैक्कंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि महँ क्स सोई ॥१॥

सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें कि पुकार करें। कोई बैकुएठपुर को जाने के लिए कहने लगा और कोई कहने लगा कि चीरसागर में भगवान रहते हैं॥ १॥

जा के हृदय भगति जस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती॥
तेहि समाज गिरिजा मेँ रहेऊँ। श्रवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥२॥

जिसके जी में जैसी भक्ति और प्रीति होती है वैसे ही प्रमु वहीं प्रकट हो जाते हैं। है पावती, उस समाज में में भी था। अवसर पाकर मैंने भी एक बात कही—॥ २॥

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तेँ प्रगट होहिँ मेँ जाना ॥ देस काल दिसि बिदिसहु माहीँ । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीँ ॥३॥

मं जानता हूँ कि भगवान् सब जगह समानरूप से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। बताओ कैन-सी दिशा और विदिशा, देश और समय है जहाँ भगवान् नहीं हैं॥३॥ श्रग-जग-मय सबरहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि श्रागी॥ मार बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥४॥

चर और अचर सबमें परमात्मा हैं भी और सबसे अलग और निलप्त भी है। वे आग की तरह प्रेम से प्रकट हो जाते हैं (जैसे सभी काष्ठों में आग है पर खूब रगड़ने से प्रकट होती है)। मेरी बात सबके मन में भा गई। ब्रह्माजी ने वाह! बाह! कहके मेरी बात की बहुत बड़ाई की।। ४।।

दें। - सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलिक नयन बह नीर । श्रस्तुति करत जार कर सावधान मतिधीर ॥२१७॥

शिवजी की बात सुनते ही ब्रह्माजी का मन बहुत प्रफुक्षित हुन्ना, रामावली खड़ी ही गई श्रीर श्राँखों से श्राँस बहने लगे। फिर वे मतिधीर श्रौर सावधान हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे—॥ २१७॥

छंद-जय जय सुरनायक जन-सुख-दायक प्रनतपाल भगवंता । गा-द्विज-हितकारी जय श्रसुरारी सिंधु-सुता-प्रिय-कंता ॥ पालन सुर धरनी श्रदभुतकरनी मरम न जानइ कोई । जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ श्रनुग्रह सोई ॥

हे देवतात्रों के स्वामी, भक्तों के सुखदायक, प्रण्तपाल भगवान् ! तुम्हारी जय हो। हे गौत्रों और ब्राह्मणों के हितकारी, दैत्यों के वैरी और लहमी के प्यारे स्वामी भगवान् ! तुम्हारी जय हो। हे देवता और अस्ती माता के पालन करनेवाले ! आपके काम बहुत ही अचरज भरे हैं। आपके मर्म को कोई नहीं जानता। आप स्वभाव ही से दयासागर दीन-दवाहु हैं, हमारे ऊपर कुपा कीजिए।

जय जय श्रविनासी सब-घट-बासी ब्यापक परमानंदा। श्रविगत गातीतं चरितपुनीतं मायारहित मुकुंदा॥ जेहि लागि बिरागी श्रति श्रनुरागी विगतमाह मुनिबृंदा। निसि बासर ध्यावहिं। गुनगन गावहिं जयति सिब्बदानंदा॥

हे ऋबिनाशी, हे अन्तर्यामी, हे सवन्वापक, हे परमानन्दस्वरूप ! तुम्हारी जय हो । हे अझेय ! जिनके पिषत्र चरित्र इन्द्रियों से नहीं जाने जाते, जो माया से रहित मुकुन्द मोच के दाता हैं, जिनके लिए सारे मुनि, मोह को दूर करके वैरागी होते और अति अनुराग से जिनका रात-दिन ध्यान करते आर गुण-गण गाते हैं उन सिचदानन्द भगवान् की जय हो । फा. २३—२४

जेहि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करउ श्रधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा॥ जे। भव-भय-भंजन मुनि-मन-रंजन खंडन बिपतिबरूथा। मन बच कम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल-सुर-यूथा॥

जिसने बिना किसी दूसरे की सहायता लिये यह तीन प्रकार की (सस्त, रज और तम इन तीन गुणोंवाली) सृष्टि उत्पन्न की, वह पापनाशक प्रभु हमारी भी चिन्ता करो। हम भिक्त और पूजा नहीं जानते। जो भगवान संसार के भय को दूर करनेवाले और मुनियों के मन को आनन्द देनेवाले तथा विपत्तियों के समृह के नष्ट करनेवाले हैं उन भगवान की शरण में सारे देवता अपनी चतुराई त्यागकर मन, वाणी और कम से इस समय आये हैं।

सारद स्नुति सेषा रिषय श्रसेषा जा कहँ केाउ नहिं जाना। जेहि दीन पियारे बेद पुकारे द्रवउ से। श्रीभगवाना॥ भव-बारिधि-मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा॥

सरस्वती, वेद, शेष और सब ऋषि—किसी ने जिनको नहीं जाना, जिनको बेदों ने दीनानाथ के नाम से पुकारा है; वही भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हों। आप संसाररूपी समुद्र के लिए मन्दराचल हैं, आप सब तरह से सुन्दर, गुएमन्दिर और सुस्न के पुंज हैं। हे नाथ! ये सारे मुनि, सिद्ध और देवता बड़े ही भयभीत होकर आपके चरए-कमलों के। प्रसाम करते हैं।

दो ० — जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह ।

गगनिगरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेह ॥२१८॥
देवता, भूमि और मुनियों के भयभीत जान और प्रेम के सने बचनों के सुनकर शोक और सनदेह के दर करनेवाली गंभीर आकाशवाणी हुई—॥ २१८॥

ची०-जिन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुमहि लागि धरिहउँ नरबेसा ॥ श्रंसन्ह सहित मनुजश्चवतारा । लेइहउँ दिन-कर-बंस-उदारा ॥१॥

हे मुनियो, हे सिद्धो और देवताओ ! तुम मत हरो । मं तुम्हारे लिए मनुष्य का शरीर घारण करूँगा । मं अपने अंशों-सहित उदार सूर्यवंश में मनुष्य का अवतार खूँगा ॥१॥ कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहूँ में पूरव बर दीन्हा ॥ ते दसरथ कैसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥

कश्यप और ऋदिति ने पहले महा-तप किया था और मैंने उनके। बरदान दिया था। वे दोनों कोशलपुर में दशरथ और कौसल्या रूप से राजा रानी हुए हैं॥ २॥

तिन्ह के ग्रह श्रवतरिहउँ जाई। रघु-कुल-तिलक सा चारिउ भाई॥ नारदबचन सत्य सब करिहउँ। परम सक्तिसमेत श्रवतरिहउँ॥३॥

हम चारों भाई उन्हीं के घर जाकर अवतार लेंगे; क्योंकि वे रघुकुल-तिलक हैं। मं नारद के सभी वचनों को बिलकुल सत्य कहँगा और अपनी परम-शक्ति-समेत अवतार लूँगा ॥ ३॥

हरिहुउँ सकल भूमि गरुश्राई। निर्भय होहु देवसमुदाई ॥ गगन ब्रह्मवानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥४॥ तब ब्रह्मा धरनिहि समुभावा। श्रभय भई भरोस जिय श्रावा॥४॥

हे देवतात्रो ! तुम निढर है। जात्रो । मैं पृथिवी का सारा भार उतार दूँगा । आकाश में हुई ब्रह्म-वाखी को अपने कानों से सुनकर देवतात्रों का हृदय शीतल हुआ और वे पीछे लौट गये ॥ ४ ॥ फिर ब्रह्माजी ने पृथिवी को समकाया । उसे भी विश्वास हो गया और वह निर्भय हो गई ॥ ५ ॥

### र्दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ। बानरतनु धरि धरनि महँ हरिपद सेवहु जाइ॥२१६॥

सब देवतात्रों के यह सममाकर कि तुम लोग पृथ्वी पर जा बन्दरों का शरीर घारण करके वहीं भगवत्ररण की सेवा करी ब्रह्मदेव ऋपने लोक को चले गये॥ २१९॥

चौ०-गये देव सब निज निज धामा । भूमिसहित मन कहँ बिस्नामा ॥ जो कहु श्रायसु ब्रह्मा दीन्हा । इरषे देव बिलंब न कीन्हा ॥१॥

पृथिवी-सहित सब देवता अन में घीरज रसकर अपने अपने स्थान को चले गवे। ब्रह्माजी ने जो कुछ ब्राह्मा दी थी उसका पालन करने में देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देर न की ॥ १॥

बन-चर-देह धरी छिति माहीँ। श्रतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीँ॥ गिरि-तरु-नख-श्रायुध सब बीरा। इरिमारग चितवहि मतिधीरा॥२॥

सब देवताओं ने पृथ्वी पर वानर का शरीर धारण किया। उन वानरों में श्रातुल बल-प्रताप हुआ। पर्वत, वृत्त और नख ही उन वीरों के शस्त्र थे। धीर बुद्धिवाले वे सब मगबान की बाट देखने लगे॥ २॥

गिरि कानन जहँ तहँ भिर पूरी। रहे निज निज श्रनीक रिच रूरी॥ यह सब रुचिर चरित मेँ भाषा। श्रब सो सुनहु जो बीचिहैँ राषा॥३॥

वे वानर जहाँ तहाँ पर्वतों श्रौर वनों में श्रपनी श्रपनी सुन्दर बड़ी सेना या टोली बनाकर रहने लगे। यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कह दिया। श्रब जो बीच में रख लिया वह भी सुनिए॥३॥

श्रवधपुरी रघु-कुल-मनि-राऊ । बेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ धरम-धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदय भगति मति सारँगपानी ॥४॥

अयोध्यापुरी के रघुकुल-मिए दशरथ का नाम वेदेां में भी विदित है। वे बड़े ही धर्म-धुरन्धर, गुर्खों के समुद्र और झानी थे। उनका, शार्झ-धनुषधारी ईश्वर में, बड़ा ही भक्ति-भाव था॥ ४॥

दो०-कैोसल्यादि नारि प्रिय सब स्राचरन पुनीत।

पतिश्रनुकूल प्रेम दृढ़ हरि-पद-कमल बिनीत ॥२२०॥

कौसल्या त्रादि उनकी प्यारी रानियाँ बड़ी ही सदाचारिग्गी थीं। वे पति की त्राज्ञा में तत्पर, नम्र त्रौर ईश्वर के चरग्-कमलों में दृढ़ भक्ति रखती थीं॥ २२०॥

चौ०-एक बार भूपति मन माहीँ। भइ गलानि मारे सुत नाहीँ॥

गुरुग्रह गयेउ तुरत महिपाला । चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥१॥

एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी म्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरन्त श्रपने गुरु के घर गये श्रौर उनके चरणों में गिरकर, बड़ी विनती करके ॥ १॥

निज दुख सुख सब ग्रुरुहि सुनायउ । किह बिसष्ट बहु विधि समुभायउ ॥ धरहु धीर होइहिह सुत चारी । त्रि-भुवन-बिदित भगत-भय-हारी ॥२॥

उन्होंने श्रपना सब दु:ख सुख गुरु को सुना दिया। गुरु विशष्ट ने राजा की बहुत समकाया। उन्होंने कहा कि श्राप धीरज रखें। श्रापके चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में विख्यात श्रीर भक्तजनों के डर को दूर करनेवाले होंगे। २॥

स्टंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ भगतिसहित मुनि श्राहुति दीन्हे। प्रगटे श्रगिन चरू कर लीन्हे॥३॥

फिर विशष्टिजी ने शृङ्गी ऋषि को बुलाया और शुभ पुत्र-कामेष्टि यह कराया। मुनियों के भिक्त से त्राग्नि में त्राहित देने पर त्राग्नदेव हाथ में चरु लिये प्रकट हुए ॥ ३॥ जे। विसष्ट कछु हृदय विचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा॥ यह हिब बाँटि देहु नृप जाई। जथाजाग जेहि भाग बनाई ॥४॥

उन्होंने राजा दशरथ से कहा—विशष्टिजी ने जो कुछ अपने मन में विचारा है वह तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन ! तुम यह हिव, यथायाग्य भाग बनाकर, सब रानियों को बाँट दो॥ ४॥

#### दो०-तब श्रदस्य भये पावक सकल सभिं समुभाइ।

#### परमानंदमगन नृप हरष न हृदय समाइ॥२२१॥

तब अग्निदेव सभा की सब विषय समक्षा कर श्रन्तर्धान हो गये। राजा दशरथ परम-श्रानन्द में गन्न हो गये। वह श्रानन्द उनके हृदय में नहीं समाता था।। २२१॥

# चौ०-तबहि राय प्रियनारि बोलाईं। कैोसल्यादि तहाँ चिल श्राईं॥ श्रार्थभाग कैोसल्यहि दीन्हा। उभय भाग श्राधे कर कीन्हा॥१॥

उसी समय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानियां की बुद्धवाया। कौशल्या अपि रानियाँ वहाँ चली आईं। राजा ने उस हिव में से आधा भाग कौशल्या को दे दिया और शेष जो आधा भाग बचा उसके दो भाग किये॥ १॥

कैकेई कहँ नृपं सा दयऊ। रहेउ सा उभय भाग पुनि भयऊ॥ कीसल्या कैकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥२॥

उन दें। भागों में से एक भाग राजा ने कैंकेयी को दिया और शेव जो चौथाई बचा उसके भी दो भाग कर लिये। और वे दोनों भाग कौशल्या और कैंकेयी के हाथ में धर कर अर्थात् हाथ से स्पर्श-मात्र कराकर प्रसन्न होकर सुमित्रा की दे दिये॥ २॥

एहि बिधि गर्भसहित सब नारी। भई हृदय हरिषत सुख भारी॥ जा दिन तें हिर गर्भहि आये। सकल लोक सुख संपति द्वाये॥३॥

इस तरह सब बियाँ गम्बती हा गई और हृदय में हुए से भरी परम असम हुइ । जिस दिन से भगवान गमें में आये उसी दिन से सारे लोकों में सुख-सम्पत्त हा मई ॥ ३ ॥ मंदिर महँ सब राजिह रानी । सोभा सील तेज की खानी ॥ सुखजुत कलुक काल चिल गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो श्रवसर भयऊ ॥ ३॥

शील श्रौर शोभा तथा तेज की खानि वे सब रानियाँ रनवास में बहुत शोभित हुई। कुछेक समय सुख से बीत गया श्रौर श्रव वह समय श्राया कि जिसमें हरि प्रकट हों॥ ४॥

दो०-जाग लगन यह बार तिथि सकल भये श्रनुकूल।

चर श्ररु श्रचर हरषयुत रामजनम सुखमूल ॥२२२॥ रामचन्द्रजी के सुखदायक जन्म-समय पर योग, लम्न, मह, वार, विधि ये सब श्रनुकूल हो गये, तथा चर और श्रचर सम परम प्रसन्न हो गये; क्वोंकि रामचन्द्र का जन्म सुख का मूल-कारण है।। २२२॥

चौ०-नवमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ श्रमिजित हरिश्रीता ॥ मध्य दिवस श्रति सीत न घामा । पावन काल लोकविस्रामा ॥१॥

पवित्र चैत्र मास, ग्रुक्तपच, नवमी तिथि श्रौर भगवान् की प्यारा श्रमिजित् ग्रुहूर्त्ते तथा दिन का मध्य माग (मध्याह) था। उस समय न श्रधिक सदी थी, न गर्मी। वह समय बड़ा ही पवित्र श्रौर सारे लेकों के विशाम देनेवाला था॥ १॥

सीतन मंद सुरिम वह बाऊ । हरिषत सुर संतन्ह मन चाऊ ॥ बन कुसुमित गिरिगन मनिश्रारा । स्रविहें सकल सरितामृतधारा ॥२॥

उस समय शीतल, मन्द, सुगन्धित बायु चलने लगी। देक्ता श्रसन्न हुए ग्रीर सन्तों के मन श्रफुलित हो उठे। वन में दृत्त फूलने लगे श्रीर पर्वत श्रकाशित हो गये। सारी निद्याँ श्रमृत की घारा बहाने लगीं॥ २॥

सो प्रवसर विरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ गगन बिमल संकुल सुरजूया । गाविह गुन गंधर्ववरूया ॥३॥

जब इस अवसर की बद्धाजी ने जाना तब सारे देवता विमानों की सजा सजा कर अयोध्या की चले। निर्मल आकाश में देवताओं के समृह इकट्टे हो गये। गन्धवीं के समृह आनन्द से गुण गाने लगे॥ ३॥

बरषिं सुमन सुश्रंजिल साजी। गहगिह गगन दुंदुभी वाजी॥ श्रस्तुति करिंहें नाग मुनि देवा। बहु बिधि लाविहं निज-निज-सेवा॥

सब देक्ता अंजिल भर भर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में नगाड़े धमाके के साथ बजने लगे। नाग, मुनि और देक्ता स्तुति करने लगे और सब कोई बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा (मेट) लाने लगे॥ ४॥

देा०-सुरसमूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम । जगनिवास प्रभु प्रगटे श्रिखब-लोक-बिस्नाम ॥२२३॥

फिर सब लेकों के विश्राम देनेवाले, जगत् के निवास, प्रमु रामचन्द्रजी प्रकट हुए। सब देवता उनकी सुति करके अपने अपने स्थान को चले गये॥ २२३॥

छंद-भये प्रगट क्रपाना परमदयाला कोसल्या-हित-कारी। हरियत महतारी मुनि-मन-हारी श्रद्धतुरूप क्विंगरी॥

#### क्षेत्रन त्रिमरामं तनुघनस्यामं निजन्नायुध भुज चारी। भूषन बनमाला नयनिक्ताला सोभासिंधु खरारी॥

जब माता कौसल्या के हितकारी, परम दयालु, रूपालु (भगवान्) प्रकट हुए तब मुनियों के मन को हरनेवाले उनके श्रद्भुत रूप की देखकर माता कौसल्या बहुत ही हर्षित हुई। उनके नेत्र सुन्दर थे,। शरीर मेघ के समान स्वामल था, और वे चारों सुजाओं में श्रपने (राङ्क, चक्र, गदा, पद्म) शक्ष धारण किये हुए थे। उनके शक्तों में मूचल और गले में बनमाला (गले से पाँव तक लम्बी माला की वन-माला कहते हैं) मूचित हो रही थी। उनके बढ़े विशाल नेत्र थे। राह्मसों के शत्रु श्रीभगवान् शोभा के समुद्र थे।

कह दुइ कर जोरी श्रस्तुति तोरी केहि बिधि करउँ श्रमंता। माया-ग्रन ग्यानातीत श्रमाना बेद पुरान भनंता।। करुना-सुख-सागर सब-ग्रन-श्रागर जेहि गाविहें स्नुति संता। से। मम हित लागी जनश्रनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता।

कै।सल्या उबके सामने हाथ जोड़कर कहने लगीं—हे श्रनन्त, तुम्हारी स्तुति मैं कैसे कहाँ। वेद और पुराणों ने श्रापको माया, गुण और झान से भी परे और श्रसीम माना है। वेद और सन्तजन जिनको करुणा और सुख के सागर तथा सारे गुणों की खान कहते हैं वेही, भक्तों के प्रेमी, श्रीकान्त मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं।

ब्रह्मांडिनकाबा निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहैं। मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीरमित थिर न रहें॥ उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चिरत बहुत बिधि कीन्ह चहें। कहि कथा सुद्दाई मातु बुकाई जेहि प्रकार सुतप्रेम बहें॥

वेद कहते हैं कि आपकी माया से रचे हुए अनन्त कोटि मझाएड आपके रोम रोम में बसते हैं, वही आप मेरे हृदय (गर्म) में रहे—इस हँसी की बात को सुनकर अच्छे अच्छे घीर पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को झान हुआ देखा तब प्रभु मुसकाये; न्यांकि वे अभी बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। उन्होंने पहली सुन्दर कथा सुना कर माता को समकाया जिसमें माता पुत्र-प्रेम (ईश्वर समम कर नहीं) करने लगे।

माता पुनि बोली सा मित डेाली तजहु तात यह रूपा। कीजिय सिसुलीला श्रिति-प्रिय-सीला यह सुख परम श्रनूपा॥

## सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिँ हरिपद पावहिं ते न परिह भक्कूपा॥

उसकी वह बुद्धि बदल गई। वह फिर कहने लगी कि हे पुत्र, तुम यह रूप त्याग दो। तुम अत्यन्त प्यार बढ़ानेवाली बाल-लीला करो। यह सुख बहुत ही अनुपम है। इतना सुनते ही देवताओं के राजा सुजान भगवान् बालक होकर रोने लगे। (तुलसीदासजी कहते हैं कि) जा लोग इस चरित (राम-जन्म) का गावेंगे वे परमपद का पावेंगे और संसाररूपी कुएँ में न गिरेंगे।

#### दो०-बिप्र-धेनु-सुर-संत हित लीन्ह मनुजन्नवतार।

निज-इच्छा-निर्मित-तनु माया-गुन-गा-पार ॥ २२४ ॥

यद्यपि भगवान् माया, गुण और इन्द्रियों से परे हैं, तो भी श्रपनी इच्छा-मात्र से उन्होंने ब्राह्मण, गाय, देवता और सन्तजनों के हित के लिए मनुष्य-देह घारण किया ॥ २२४ ॥

चौ०-सुनि सिसुरुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चिल श्राईं सब रानी ॥

हरिषत जहँ तहँ धाईँ दासी । श्रानँदमगन सकल पुरबासी ॥१॥

बालक के रोने की प्यारी वाणी सुनकर सब रानियाँ चिकत होकर वहाँ चली आहे। दासियाँ प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ दौड़ गई और सारे पुरवासी (वह खबर पाकर) आनन्द में मग्न हो गये॥ १॥

दसरथ पुत्रजनम सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंदसमाना ॥ परमृष्टेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा॥२॥

राजा दशरथ को तो पुत्र-जन्म की बात सुनकर ब्रह्मानन्द के समान श्रानन्द हुआ। परम-प्रम से ज्ञनका मन भर गया, शरीर पुलकित हो गया। वे बुद्धि के। सावधान करके बहुतेरा उठना चाहते थे पर उठ न सके॥ २॥

जा कर नाम सुनत सुभ होई। मारे ग्रह श्रावा प्रभु साई॥ परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥३॥

वे मन में कहने लगे कि जिनके नाम की सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु .मेरे घर त्राये हैं। परमानन्द से राजा का मन भर गया। प्रकट में राजा ने कहा कि बाजेवालों की बुलाकर बाजे बजवात्र्यो।। ३॥

ग्रुरु विसष्ट कहँ गयउ हँकारा । श्राये द्विजन्ह सहित नृपद्वारा ॥ श्रनुपम वालक देखिन्हि जाई । रूपरासि ग्रुन कहि न सिराई ॥४॥ ग्रुड विशष्ट्यों के बुलौवा गया और वे सुनते ही माझणों के सहित राजद्वार पर आये। उन्होंने त्राकर उस अनुपम बालक के। देखा कि जिसके रूपराशि और गुणों का वर्णन करने से उनकी समाप्ति हो नहीं होती ॥ ४॥

देा०-तब नंदीमुख स्नाद्ध करि जातकरम सब कीन्ह ।

हाटक धेनु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहँ दीन्ह ॥ २२४ ॥ तब राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके जातकर्म-संस्कार किया और फिर सुवर्ण, गाय, वस्तु और मणि ब्राह्मणों के दान दिये॥ २२५॥

चौ०-ध्वज पताक तारन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ सुमनबृष्टि श्रकास तेँ होई । ब्रह्मानंद मग्न सब लोई ॥१॥

ध्वजा-पताका और बन्द्नवार से सारी श्रयोध्यापुरी छा गई। यह जिस भाँति सजाई गई, वह कहा नहीं जा सकता। श्राकाश से फूलों की वर्षा होने लगी श्रीर सब लोग ब्रह्म-श्रानन्द में मग्न हो गये।। १।।

बृंद बृंद मिलि चली लागाई । सहज सिंगार किये उठि धाई ॥ कनककलस मंगल भरि चारा । गावत पैठिह भूपदुन्त्रारा ॥ २ ॥

स्त्रियों को टोलियाँ की टोलियाँ एक साथ मिलकर स्वाभाविक शृङ्गार किये हुए उठकर चल पड़ीं। वे साने के कलश श्रीर थालों में मङ्गल की चीजें भर कर गाती हुई राजा दशरथ की ड्योढ़ी के भोतर जाती थीं।। २।।

करि श्रारति नेवछावरि करहीँ। बार बार सिमुचरनन्हि परहीँ॥ मागध सूत बंदि ग्रन-गायक। पावन ग्रन गावहि रघुनायक॥३॥

वे स्त्रियाँ आरतो करके न्याछावर करती और बार बार बालक के चरणों में गिरती थीं। मागध (राजाओं के वंश-परम्परा के जीविका पानेवाले सेवक), सूत (पुराण-वृति-वाले), बन्दीजन (स्तुति करनेवाले भाट आदि), और गुण गानेवाले (गवेंगे) रामचन्द्रजी के पवित्र गुणों का गान करने लगे।। ३॥

सरवसदान दोन्ह सब काहू। जेहि पावा रास्ता नहिं ताहू॥ मृग-मद-चंदन-कुंकुम-कीचा । मची सकल बोथिन्ह बिच बीचा॥४॥

सभी ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। जिन्होंने वह दान पाया उन्होंने भी उसे नहीं रक्सा (उन्होंने फिर और किसी के दे दिया)। सारी गलियों में कस्तूरी, चन्दन और केसर की कीच भर गई॥ ४॥

दो०-गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुस्तमाकंद । हरषवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारि-नर-बृंद ॥२२६॥ घर घर शुभ वधाइयाँ बजने समीं कि शोभा के धाम भगवान् ने जन्म लिया। नगर के सारे स्त्री-पुरुषों के मुख्ड जहाँ देखे। तहाँ हर्ष में प्रफुल्लित हो गये॥ २२६॥

चौ०-कैंक्यसुता सुमित्रा दोऊ । सुंदर सुत जनमत भईं श्रोऊ ॥ वोह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकइ सारद श्रहिराजा ॥१॥

कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुन्दर पुत्र उत्पन्न किये। उस समय के समाज की सुख-संपत्ति का वर्णन सरस्वती और शेषजी भी नहीं कर सकते॥ १॥

श्रवधपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रभुहि मिलन श्राई जनु राती। देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदिप बनी संध्या श्रनुमानी॥२॥

उस समय अयोध्यापुरी की शाभा ऐसी हुई कि मानों रामचन्द्रजी से मिलने के लिए रात आई है। पर वह सूर्य को देखकर मानों मन में सकुच गई है, पर तो भी ऐसा माल्य होने लगा कि मानों वह रात्रि संध्या हो गई है (ऐसा क्यों जान पड़ता था यह आगे कहा गया है)॥२॥

श्रगरभूप बहु जनु श्रॅंधियारी। उड़इ श्रबीर मनहुँ श्ररुनारी॥ मंदिर-मनि-समूह जनु तारा। नृप-गृह-कलस सा इंदु उदारा॥३॥

अगर का अधिक धुआँ हो रहा है वहां मानों अँघेरा है और अवीर जो उद्गा सा वहीं मानों संध्या की लाली है। (राजप्रासादों में) मिस्सियों का समूह मानों वारा-गत हैं और राजमहत्त के अपर का जो सुवर्णकलरा था वहीं मानों सुन्दर चन्द्रमा है।। ३।।

भवन-वेद-धुनि स्रिति मृदु बानी । जनु खग-मुखर-समय जनु सानी ॥ कौनुक देखि पतंग भुलाना । एक मास तेइ जात न जाना ॥४॥

राजमहत्त में केमल मोठी और रसी तो वाणी से जै। वेद्व्विन होती थी, वही माने। विडियों का समयातुक्त चहचहाना था। इस की तुक के। देखकर सूर्य भी भूत में पड़ गया और एक मास तक वीत जाने का उसे ज्ञान न हुआ। अर्थात् वह एक मास तक स्थिर रहा।। ४।।

दे।०-मासदिवस कर दिवस भा मरम न जानइं केाइं।

रथसमेत रिब थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥२२७॥

इस प्रकार एक महीने का एक दिन हो गया। इसका मर्म किसी ने नहीं जाना। रथ खड़ा करके सूर्य नहीं ठहरा रहा तो रात किस तरह होतो ?॥ २२०॥

चौ०-यह रहस्य कार्डू निहँ जाना । दिनमनि चले करत ग्रनगाना ॥ देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भक्न बर्नत निजभागा ॥१॥ इस रहस्य के किसी ने नहीं जाना और सूर्य-नारायण गुरक्ष-गान करते हुए चल पड़े। उस महोत्सन केंद्र देखकर देवता, मुनि और नाग सम अपने अपने भाग्य के सराहदे हुए अपने अपने स्थानों के चले गये॥१॥

अउरउ एक कहुउँ निज चारी। युनु गिरिजा श्रातिहद मित तारी। काकभुसंहि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ निह कोऊ॥२॥ शिवजी ने कहा—हे पार्वतो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पक्षी है। इसिनए मैं अपनी एक श्रीर चारो कहना हैं। वह यह कि—कामभुसुसिंड और मैं—दोनों मनुष्य का रारीर धारण किये हुए थे, जिसे कोई नहीं जानता था॥२॥

परमानंद प्रेम-सुख-फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले॥
यह सुभ चरित जान पे सोई। कृपा राम के जापर होई॥३॥
बड़े ज्ञानन्द और प्रेम के सुख में फूले हुए मन में मगन गिलयों में भूले
हुए फिरते थे। बहा! इस शुम चरित को नहीं जान सकता है जिस पर रामचन्द्रजी की
कृपा हो॥३॥

तेहि श्रक्सर जो जेहि विधि श्रावा । दोन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥ गज रथ तुरग हेम गे। हीरा । दीन्हे नृप नाना विधि चीरा ॥४॥

उस समय जो जिस तरह आया उसके राजा दशरथ ने वैसा ही मनमाना दान दिया। हाथो, रथ, चोड़े, सोना, गाय और हीरे तथा नाना प्रकार के वस राजा ने दिये॥ ४॥

दो ० मन संतोष सनिम्ह के जहाँ तहाँ देहि असीस।

सकल तनय चिर जीवहु तुनिसदास के ईस ॥२२८॥

समी के चित्त में इतना सन्तोष हुआ कि वे जहाँ कहाँ आशीर्वाद देने सगे। (इसी प्रेम में मस्त श्रीतुलसीदासजी भी श्राशीर्वाद देते हैं कि) हे तुलसीदास के स्वामी समी पुत्र! चिरजीवी रहो।। २२८।।

चै।०-कबुक दिक्स बीते एहि भाँती । जात न जानिय दिन घर राती ॥ नामकरन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठये मुनि ग्यानी ॥१॥

कुछ दिन इसी तरह उत्सव मनारो बीत गये। रात और दिन जाते हुए माछ्म न दिये। उन बालकों के नामकरण-संस्कार का समय जान कर राजा ने ज्ञानी मुनि को बुलवा भेजा॥ १॥

करि पूजा भूपति अस माखा। घरिश्र नाम जो मुनि ग्रनि राखा॥ इन्ह के नाम अनेक अनूपा। में नृप कहन स्वमति अनुरूपा॥२॥ महाराज दशरथ ने पूजा करके यह कहा कि हे मुनि, श्रापने जो नाम सोच रक्खा हो, वह नाम रिखए। मुनि ने कहा कि हे राजन्, इनके नाम अनेक और अनुपम हैं। मैं अपनी दुद्धि के अनुसार कहता हूँ ॥२॥

जे। श्रानंदिसंधु सुखरासी।सीकर तेँ त्रैलोक सुपासी॥ से। सुखधाम राम श्रस नामा।श्रखिलले।क दायक विस्नामा॥३॥

जा त्रानन्द के सागर, सुख को राशि है त्रोर जिनके कृपाकण से तीनें लोक सुखी होते हैं, जो सुखधाम त्रौर सारे लोकों की विश्राम या सुख देनेवाले हैं उनका नाम "राम" है ॥ ३॥

बिस्वभरन पोषन कर जोई। ता कर नाम भरत श्रस होई॥ जा के सुमिरन तेँ रिपुनासा। नाम शत्रुहन बेद प्रकासा॥४॥

जा सारे संसार का पालन-पोषण करनेवाला है उसका नाम "भरत" होगा। जिसका स्मरण करने से शत्रुश्रों का नाश हो जाता है उसका नाम वेदें में प्रकाशित "शत्रुत्र" है।। ४।।

दो०-लच्छन-धाम रामप्रिय सकल-जगत-श्राधार। युरु बसिष्ठ तेहि राखा लिइमन नाम उदार ॥२२६॥

जे सारे श्रच्छे लक्षणों के धाम, राम के प्यारे श्रौर सारे जगत् के श्राधार हैं, गुरु विशिष्ठजों ने उनका उदार नाम "लक्ष्मण" रक्खा ॥ २२९॥

चौ०-धरे नाम गुरु हृदय विचारी । वेदतत्त्व नृप तव सुत चारी ॥ सुनिधन जनसरवस सिव-प्राना । वाल-केलि-रस तेहि सुख माना॥१॥

गुरुजी ने मन में विचार कर सबके नाम रख दिये। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारं चारों पुत्र वेद के तत्त्व-रूप हैं त्रायात इन्हीं का निरूपण वेद करता है। ये सब मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व त्रारे शिवजी के प्राण हैं। उन लोगों (शिवादिक) ने बाल-लीला के स्नानन्द-रस को ही सुख माना है।। १।।

बारेहि तेँ निज हित पति जानी । लिछिमन राम-चरन-रित मानी ॥ भरत सत्रुहन दूनउ भाई । प्रभुसेवक जिस प्रीति बड़ाई ॥२॥

लक्ष्मणजी ने बालकपन से हो रामचन्द्रजी की अपना हितकारो स्वामी जान कर उनके चरणों में प्रीति लगा ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसे सेवक और स्वामी की प्रीति हो वैसी प्रीति बढ़ाई॥२॥० स्याम गौर सुन्दर दोंउ जारी। निरखिँ छिब जननी तृन तारी॥ चारिउ सील-रूप-गुन-धामा। तदिप श्रिधिक सुखसागर रामा॥३॥

श्याम श्रौर गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियों की छिन का मातायें तिनका तोड़कर देखती हैं (जिसमें दीठ न लगे)। वैसे तो चारों ही भाई शील, रूप श्रौर गुण के धाम थे, पर तो भी सुखसागर राम सबसे श्रधिक थे॥ ३॥

हृदय श्रनुप्रह इंदु-प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥ कबहुँ उछंग कबहुँ वर पलना। मातु दुलारहिँ कहि प्रिय ललना॥४॥

खनके हृद्य में कृपारूपी चन्द्रमा का प्रकाश था, जो मन हरनेवाली हँसीरूपी किरणों से प्रकट होता था। उनकी मातायें उनको कभी गोद में लेती थीं श्रीर कभी सुन्दर पालने में मुलाती थीं। श्रीर प्यारे, लाल, इत्यादि कहकर उनका दुलार करती थीं।। ४।।

दे। ० – च्यापक ब्रह्म निरंजन निर्युन बिगतबिनाद।

सा श्रज प्रेम-भगति बस कौसल्या के गाद ॥२३०॥

जा ब्रह्म सर्वेट्यापक हैं, निरंजन, निर्गुण, हर्ष-शोक-रहित हैं, वही अजन्मा, प्रेम और भक्ति के वश में होकर, कैसल्याजी की गोद में (खेल रहे) हैं ॥ २३० ॥

चौ०-काम-कोटि-छबि स्याम सरीरा । नील कंज बारिद गंभीरा ॥ श्रुरुन-चरन-पंकज-नखलोती । कमलदलन्हि बैठे जनु माती ॥१॥

रामचन्द्रजी के नोल कमल तथा गम्भीर मेवों के समान श्याम शरीर में करोड़ों काम-देव की शोभा थी। उनके लाल कमल के समान चरणों के नखों की चमक ऐसी थी मानों कमल की पँखड़ियों पर मोती लग रहे हों॥ १॥

रेख कुलिस ध्वज श्रंकुस सोहइ। नूपुर धुनि सुनि मुनिमन मेाहइ॥ कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गँभीर जान जिन्ह देखा॥२॥

उनके चरण-तलों में वजा, ध्वजा श्रौर श्रंकुरा श्रादि की रेखायें शोभित हो रही थीं। उनकी पैंजनी की ध्वनि सुनकर सुनियों के भी मन मोहित हा जाते थे। कमर में करधनी, पेट में तीन रेखायें (त्रिबली) हैं श्रौर उनकी नाभि की गम्भीरता को वही जान सकता है जिसने उसको देखा हो।। २।।

भुज बिसाल भूषन जुत भूरी। हिय हरिनख श्रित साभा रूरी॥
उर मनिहार पदिक की साभा। विप्रचरन देखत मन लोभा॥३॥
उनकी भुजायें बहुत ही विशाल (लम्बी) भी और खूब भूषणों से भरी थी। इदय पर

सिंह के नख की शोभा बहुत हो सुन्दर है। उनके हृदय में मिएयों का हार और चौकी शोभित है श्रीर ब्राह्मए के चरण के चिह्न (भृगुलता) को देखकर मन मोहित हो जाता है।। ३।।

कंबु कंठ श्रति चिबुक सुहाई। श्रानन श्रमित-मदन-छिब छाई॥ दुइ दुइ दसन श्रधर श्ररुनारे। नासा तिलक के। बरनइ पारे॥४॥

उनका कंठ शङ्क के समान था और ठोड़ो बहुत ही सुन्दर थी। उनके मुख पर श्रनन्त कामदेवों की ख़बि छाई हुई थी। दो दो दाँ दाँवों (नये निकले हुए) और लाल होठों तथा नाक के ऊपर के तिलक का वर्णन कौन कर सकता है।। ४।।

सुंदर स्रवन सुचारु कपोला। श्राति प्रिय मधुर ते।तरे बोला॥ चिक्कन कच कुंचित गभुश्रारे। बहु प्रकार रचि मातु सवाँरे॥५॥

कान सुन्द्र और गाल अति सुन्दर थे। उनके तोतले वचन अत्यन्त प्रिय और मीठे थे। उनके गर्भवाले चिकने और घूँघरवाले बालों को माता ने बहुत प्रकार की रचना से सवाँरा था।। ५।।

पीत भग्रलिया तनु पहिराई। जानु-पानि विचरनि मेाहि भाई॥ रूप सकहिँ नहिँ कहि स्रुति सेखा।से। जानहिँ सपनेहुँ जिन्ह देखा॥६॥

उनके शरीर में एक पीलो मर्गुलयाँ (श्रॅगरखी) पहनाई हुई है। उनका घुटनें श्रीर हाथों के बल चलना बहुत श्रच्छा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद श्रीर शेषजी भी नहीं कर सकते। उनके रूप का वही जानते हैं जिन्होंने एक बार उन्हें स्वप्न में भी देख लिया है॥ ६॥

दो०-सुखसंदोह मोहपर ग्यान-गिरा-गोतीत। दंपति परम प्रेमबस कर सिसुचरित पुनीत ॥२३१॥

सुख के धाम, मोहरहित, ज्ञान वाणी एवं इन्द्रियों से भो न जानने याग्य भगवान् , उन दोनों स्नो-पुरुष—कौसल्या श्रीर दशरथ —के श्रत्यन्त प्रेम के वश में होकर तरह तरह के पवित्र बाल-चरित्र करने लगे ॥ २३१ ॥

चौ०--एहि बिधि राम जगत-पितु-माता । कोसल-पुर-बासिन्ह सुखदाता । जिन्ह रघुनाथचरन रति मानी।तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥१॥

जगत् के माता-पिता रामचन्द्रजी इस तरह श्रयोध्यावासियां के सुख देने लगे। हे पावती, जिन्होंने रामचन्द्रजो के चरण-कमलों में प्रीति की उनकी यह गति प्रत्यच प्रकट है। श्रवीत् राजा दरास्य श्रीर रानो कौसल्या ने पहले जन्म में राम-चरण में प्रीति की ते। उनकी यह फल मिला कि भगवान् उनके पुत्र बन गये॥ १॥

र्षुपतिनिमुख जतन कर केारी। कवन सफड़ भवबंधन छोरी॥ जीव चराचर बस के राखे । सो माया प्रभु साँ भय भाखे॥२॥

कौन मनुष्य रामचन्द्रजी से विमुख रहकर करोड़ों यह करने पर भी संसार के बन्धन से छूट सकता है ? और की तो क्या कहें, जिस माया ने चर अचर जगत् की अपने वश में कर रक्ता है वह माया भगवान् से भय मानती है।। २।।

मृकुटिबिलास नचावइ ताही । श्रस प्रभु छाड़ि भजिय कहु काही ॥ मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिइहिँ रघुराई ॥३॥

जो परमात्मा उस माया को भृकुटि के विलास (कटाज्ञ) से नचाया करते हैं, ऐसे स्वामी को छोड़कर कहिए किसका सेवन करना चाहिए ? जे। कोई मन, वचन, कर्म से चतुराई (चालाकी) छोड़कर भजन करे इस पर रघुनाथजी कृपा करेंगे॥ ३॥

एहि बिधि सिसु विनोद प्रभु कीन्हा । सकल-नगर-बासिन्ह सुख दोन्हा ॥ लेइ उछंग कबहुँक हलरावइ । कबहुँ पालने घालि फुलाक्ड ॥४॥ भगवान् रामचन्द्रजी ने इस तरह बाल-कीड़ा की, और संपूर्ण अयोध्यावासियों के

भगवान् रामचन्द्रजी ने इस तरह बाल-कोड़ा की, आर सपूरा अयाध्यावास्या की सुख दिया। उनकी माता कभी तो उन्हें गोद में लेकर हिलाती है, कभी पालने में डाल कर मुलाती है।। ४।।

दो०-प्रेममगन कौसल्या निसि दिन जात न जान।

सुत-सनेह-बस माता बालबरित कर गान ॥२३२॥

श्रीकौसल्याजी प्रेम में इतनी मग्न हुई हैं कि उन्हें दिन रात बीवते हुए नहीं जान पड़ते। श्रीर पुत्र के स्नेह के वश वे श्रीरामचन्द्रजी के बालचरित्रों की ही गाती हैं॥ २३२॥

चै। - एक बार जननी श्रन्हवाये। करि सिँगार पसना पीदाये ॥

निज्-कुल-इष्ट-देव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह स्रसनाना ॥१॥ एक बार माता ने उनको स्नान कराया और सिक्कार कराके पालने में लिटा दिया। फिर स्थपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने (माता ने) स्नान किया॥१॥

करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा । श्रापु गई जहँ पाक बनावा ॥ बहुरि मातु तहवाँ चिल श्राई । भाजन करत देख सुत जाई ॥२॥

माता कौसल्या ने पूजा करके नैवेदा चढ़ाया श्रीर वह श्राप वहाँ (रसाईघर में ) गई जहाँ भोजन बना था। जब वहाँ फिर लौटकर माता आई तब उन्होंने पुत्र की भोजन करते हुए देखा॥ २॥

गई जननी सिसु पिंहं भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सृता ॥ बहुरि स्राइ देखा सुत सोई । हृदय कंप मन धोर न होई ॥३॥

फिर माताजो डरतीं डरतीं बालक के पास गईं तो देखा कि बालक वहाँ (पालने में) सो रहा है। फिर रसेाईघर में आकर उसो बालक के। (भाजन करते) देखा तो हृदय काँपने लगा और मन में धीरज न होता था।। ३।।

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मित भ्रम मार कि श्रान विसेखा ॥ देखि राम जननी श्रकुलानी । प्रभु हँसि दोन्ह मधुर मुसुकानी ॥४॥

कौसल्याजो साचने लगीं कि मैंने एक बालक पलने में श्रौर एक भाजन करते हुए ऐसे दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि में अम हो गया है कि श्रौर कोई विशेष बात है। यों श्रीराम-चन्द्रजी माता को घवड़ाई हुई देखकर मन्द-मुसक्यान से हँस पड़े॥ ४॥

दो०-देखरावा मातिह निज श्रदभुत रूप श्रखंडे।

रोम रोम प्रति लागे काटि काटि ब्रह्मंड ॥२३३॥

फिर उन्होंने माता की त्रपना वह त्रखएड और श्रद्भुत रूप दिखलाया कि जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्माएड लगे हुए हैं॥ २३३॥

चै।०-श्रगनित रबि ससि सिव चतुरानन। बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन॥

काल करम ग्रन ग्यान सुभाऊ।सोउ देखा जो सुना न काऊ।।१॥

असंख्य सूर्य, चन्द्रमा, महादेव, ब्रह्मा; श्रीर हजारों पवंत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, तथा काल, कमे, गुण, ज्ञान श्रीर स्वभाव श्रादि के साथ साथ वे चीजें भी माता ने देखीं जा किसी ने सुनी भी नहीं थीं ॥ १ ॥

देखी माया सब बिधि गाड़ो। श्राति सभीत जोंरे कर ठाड़ो॥ देखा जीव नचावइ जाही। देखी भगति जो छोरइ ताही॥२॥

उन्होंने वहाँ सब प्रकार से बलवतो माया की भी देखा, जी श्रोरामजी के सामने हाथ जोड़कर डरती हुई खड़ी थी। फिर उस जीव की देखा जिसे वह (माया) नचाती है श्रौर उस भक्ति की भी देखा जो जीव की माया के फन्दे से छुड़ाती है।। २।।

तन पुलकित मुख बचन न श्रावा । नयन मूँदि चरनिष्ह सिरु नावा ॥ बिसमयवंति देखि महतारी । भये बहुरि सिसुरूप खरारो ॥३॥

इतना देखकर माता कौसल्या का शरीर पुलकित हो गया और मुँह से बोल न निकला। उन्होंने श्राँखें बन्द करके उनके चरणों में सिर रख दिया। श्रपनी माता की श्रवरज में भरी हुई देखकर राज्ञसों के मारनेवाले वे भगवान्।फिर बालक-स्वरूप हो गये॥ ३॥ श्रस्तुति करि न जाइ भय माना । जगतिपता में सुत करि जाना ॥ इरि जननी बहु बिधि समुभाई । यह जिन कतहुँ कहिस सुनु माई ॥४॥

उनसे भगवान् की स्तुति भी न की गई। वे डर्री कि मैंने जगित्यता के पुत्र जान रक्खा है। भगवान् ने माता के बहुत प्रकार से समम्भाया और कहा कि देखो माताजी! यह समाचार किसी से न कहना।। ४॥

दो०-बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जेारि।

श्चव जिन कबहूँ ब्यापई प्रभु मोहि माया तोरि ॥२३४॥

कौसल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, श्रब मुक्ते श्रापकी माया कभी न व्यापे॥ २३४॥

ची०-बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा । श्रति श्रानँद दासन्ह कहँँ दोन्हा।

कछुक काल बोते सब भाई। बड़े भये परिजन-सुख-दाई॥१॥

भगवान् ने कई तरह के बाल-चरित किये और अपने सेवकों के। बहुत ही आनन्द दिया। कुछ समय बीतने पर कुटुम्ब के। सुख देनेवाले चारों भाई बड़े हुए॥ १॥

चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दिखना बहु पाई॥ परम मनोहर चरित श्रपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा॥२॥

गुरुजो ने त्राकर उनका मुग्डन-संस्कार कराया, श्रौर उस समय बाह्यणों ने फिर बहुत सो दिज्ञणा पाई। चारों कुमार बड़े ही मनोहर श्रपार चरित्र करते फिरते थे॥ २॥

मन-क्रम-बचन-श्रगोचर जोई। दसरथ श्रजिर बिचर प्रभु सोई॥ भोजन करत बोल जब राजा। नहिँ श्रावत तजि बालसमाजा॥३॥

जा प्रभु मन, कमे और वचन तथा इन्द्रियां के गोचर नहीं हैं, वही रामचन्द्रजी दशरब के आँगन में खेलते-कूरते फिरते हैं। भाजन करते समय महाराज जब उनकी बुलाते हैं तब आप बालकों के समाज की खेड़कर नहीं आते हैं॥ ३॥

कोसल्या जब बेालन जाई। दुमुकि दुमुकि प्रभु चलिहें पराई॥ निगम नेति सिव श्रंत न पावा। ताहि धरइ जननी हिट धावा॥४॥ धूसर धूरि भरे तनु श्राये। भूर्पत बिहँसि गोद बेंटाये॥४॥

जब कौसल्या उन्हें बुलाने के लिए जाती हैं, तब भगवान् उमक उमक कर भाम खड़े होते हैं। वेदों ने तो जिनका श्रन्त न पाकर 'नेति' कहकर छुटकारा पाया, श्रीर शिवजी ने भी जिनका पार न पाया उन्हें माताजी दौड़कर हठ से पकड़ लेती हैं ॥ ४॥ फिर वे शारीर में धूल लपेटे हुए श्राये श्रीर राजा दशरथ ने हैंसकर उनको गोद में बैठा लिया॥ ५॥

#### दो०-भाजन करत चपल चित इत उत श्रवसरु पाइ।

भाजि चले किलकत मुख दिधिश्रोदन लपटाइ ॥२३४॥

वे चञ्चल चित्त से भोजन कर रहे हैं, और मौका पाते ही मुँह में दिध-श्रादन (दही, भात) लिपटाये हुए श्रीर किलक किलक कर हँसते हुए इधर-उधर भाग जाते हैं॥ २३५॥

चौ०-वालचरित श्रिति सरल सुहाये। सारद सेप संभु स्नुति गाये॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहि राता। ते जन बंचित किये विधाता॥१॥

ऐसे ऐसे षड़े सरल, सुहावने बाल-चरित्रों को सरस्वती, शेषजो, महादेवजी श्रौर वेदों ने गम्या है। इन चरित्रों में जिनके चित्त नहीं रैंगे उन लोगों को विधाता ने छल लिया है। अर्थात् उनका मनुष्य-जन्म ही व्यर्थ है।। १।।

भये कुमार जबहिँ सब भ्राता । दोन्ह जनेऊ ग्रुरु-पितु-माता ॥ ग्रुरु-ग्रह गये पढ़न रघ़राई । श्रवप काल बिद्या सब पाई ॥२॥

सब भाई जब कुमारावस्था में आये तब गुरु और माता-पिता ने उनका यज्ञापवीत-संस्कार किया। फिर रामचन्द्रजी गुरु के घर पढ़ने के लिए गये। थोड़े ही समय में उन्होंने सब विद्या पा ली।। २॥

जाकी सहज स्वास स्नुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी । विद्या-विनय-निपुन ग्रनसीला। खेलिहें खेल सकल नृपलीला ॥३॥

चारों वेद जिसके स्वाभाविक श्वास हो हैं वह परमात्मा विद्या पढ़े, यह कैसे भारी कीतुक को बात है! सारे राजकुमार विद्या, विनय में निपुण तथा गुणवान् हुए श्रीर खेलते समय वे राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी खेल खेलते थे।।३।।

करतल बान धनुष श्रिति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ जिन्ह वीथिन्ह विहरहिं सब भाई । थिकत होहिँ सब लोग लुगाई ॥४॥

उनके हाथां में धनुष-बाग बहुत श्रच्छे लगते थे। उनके (उस) रूप के। देखकर सारा जगत् मोहित हो जाता था। जिन गिलयों में सब भाई खेलते थे उन गिलयों के सब खी-पुरुष उन्हें देख देखकर थिकत हो जाते थे।। ४।।

दो ० --कोसल-पुर-वासी नर नारि बृद्ध श्रह बाल ।

प्रानहुँ तेँ प्रिय लागत सच कहँ राम क्रुपाल ॥२३६॥ श्रयोध्यापुरो के निवासी को-पुरुष, बूढ़े श्रीर बालक सबको दयालु रामचन्द्रजी प्राणों से भी श्रधिक प्यारे लगते थे॥ २३६॥ चौ०-बंधु सखा सँग लेहिँ बुलाई। बन मृगया नित खेलिहँ जाई॥ पावनमृग मारहिँ जिय जानी। दिन प्रति नृपिहँ देखाविहँ श्रानी॥१॥

भाइयों श्रौर मित्रों को बुलाकर श्रौर उनको साथ लेकर वे वन में नित्य शिकार खेलने जाया करते थे। जिस मृग को वे मन में पवित्र समम्रते उसको मारकर लाते श्रौर प्रतिदिन राजा को दिखाते थे॥ १॥

जे मृग रामबान के मारे। ते तनु तजि सुरलेाक सिधारे॥ श्रनुज सखा सँग भोजन करहीँ। मातु पिता श्रग्या श्रनुसरहीँ॥२॥

जो मृग रामचन्द्रजो के बाण से मारे जाते वे शरीर छोड़कर स्वर्ग को चले जाते। वे अपने छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन किया करते और सदा माता-पिता की आज्ञा के श्रानुसार चलते थे।। २।।

जेहि बिधि सुख़ी होहिँ पुरलेगा । करिंह कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ बेद पुरान सुनिहँ मन लाई । श्रापु कहिह श्रनुजन्ह समुभाई॥३॥

क्रयासागर वैसे ही काम करते थे जिनसे अयोध्यानासियों के मुख हो। वेद और पुरार्गों को वे मन लगाकर सुनते थे और छोटे भाइयों के समम्बकर आप भी कहते थे।। ३।।

प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता ग्ररु नावहिँ माथा॥ श्रायसु माँगि करहि पुरकाजा। देखि चरित हरषइ मन राजा॥४॥

रामचन्द्रजी नित्य प्रातःकाल उठकर माता, पिता और गुरु को सिर नवाते थे। वे आज्ञा माँगकर नगर का काम करते थे। उनके ऐसे चरित्र देखकर महाराजा दशस्थ मन में बहुत ही प्रसन्न होते थे।। ४।।

दो०-ज्यापक श्रकल श्रनीह श्रज निर्शन नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र श्रनूप ॥२३७॥

जो भगवान् सर्वव्यापक, कलारहित, इच्छाहीन, अजन्मा और निर्मुस हैं तथा जो नाम-रूप से हीन हैं वे भक्त के हित के लिए तरह तरह के विचित्र चरित्र करते हैं ॥ २३७॥

चौ०-यह सब चरित कहा में गाई। श्रागिलि कथा सुनहु मन लाई॥ बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसिह बिपिन सुभ श्रास्त्रम जानी॥१॥

श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पार्वतो ! यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा । श्रव इससे श्रामे की कथा मन लगाकर सुनो । वहें झानी महामुनि विश्वामित्रजी वन में, एक शुभ श्राश्रम में, निवास करते थे ॥ १ ॥ जहँ जप जग्य जाग मुनि करहीँ। श्राति मारीच सुवाहुहि डरहीँ॥ देखत जग्य निसाचर धावहिँ। करहिँ उपद्रव मुनि दुख पावहिँ॥२॥

वहाँ ऋषि लोग जप, यज्ञ और योगसाधन किया करते थे, पर मारीच और सुबाहु (राज्ञसों) से वे बहुत डरते थे। यज्ञ को देखते ही राज्ञस दौड़ पड़ते और उपद्रव करते जिससे मुनि लोग बहुत दु:ख पाते थे।। २।।

गाधि-तनय-मन चिंता ब्यापो। हिर बिनु मिरिहि न निसिचर पापो॥ तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु श्रवतरेउ हरन महिभारा॥३॥

गाधि ऋषि के पुत्र विश्वामित्रजों के मन में चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि भगवान् के बिना ये पापी राज्ञस नहीं मरेंगे। तब मुनिवर ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है।।३।।

एहू मिस देखउँ पद जाई। करि बिनती आनउँ दोउ भाई॥ ग्यान-बिराग-सकल-गुन-श्रयना। सो प्रभु मेँ देखब भरि नयना॥४॥

मैं इसां बहाने से उनके चरणों को जाकर देखूँ श्रीर विनती करके दोनां भाइयां का लिवा लाऊँ। जो ज्ञान, वैराग्य श्रीर सारे गुणों के स्थान हैं उन प्रभु को मैं श्रास्त भरकर देखूँ गा॥ ४॥

दो०-बहु बिधि करत मनोरथ जात लागि नहि बार । करि मञ्जन सरजूजल गये भूप दरबार ॥२३८॥

बहुत तरह सं मनोरथ करते हुए विश्वामित्रजो की जाते देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान करके वे राजा दशरथ के दरवार में जा पहुँचे॥ २३८॥

चौ०-मुनि श्रागमन सुना जब राजा । मिलन ग्यउ लेइ विप्रसमाजा ॥ करि दंडवत मुनिहि सनमानी।निज श्रासन बैठारेन्हि श्रानी ॥१॥

महाराजा ने जब मुनि का आना सुना तब ब्राह्मण-मण्डली का साथ लेकर वे उनसे मिलने गये। महाराजा ने मुनि को दण्डवत् कर उन्हें सम्मान-पूर्वक लाकर अपने आसन (राजसिंहासन) पर बैठाया॥ १॥

चरन पखारि कीन्हि श्रति पूजा । मेा सम श्राजु भ्रन्य नहिं दूजा ॥ बिबिध भाँति भेाजन करवावा । मुनिवर हृदय हृरष श्रति पावा ॥२॥

दशरथजी ने उनके चरण पसारकर उनकी सूब पूजा की श्रौर कहा कि श्राज मेरे समान दूसरा कोई भाग्यवान् नहीं है। फिर उन्होंने नाना प्रकार के भोजन करवाये। इससे मुनिवर विश्वामित्र ने मन में बहुत श्रानन्द पाया।। २।।

पुनि चरनिह मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥ भये मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरनसिस लोभा॥३॥

फिर महाराजा ने चारों पुत्रों के। उनके चरणों में डाल दिया। रामचन्द्रजी को देखते ही मुनि को श्रपने शरीर की मुध भूल गई। रामचन्द्रजी के मुखारविन्द की छवि के। देखकर मुनि मगन हो गये, मानों चकोर पत्ती पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर छुभा गया है।। ३।।

तव मन हरिष बचन कह राऊ । मुनि श्रस कृपा न कीन्हें हु काऊ ॥ केहि कारन श्रागमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउँ बारा॥४॥

तब मन में प्रसन्न होकर महाराज ने कहा कि हे मुनिराज, श्रापने ऐसी छुपा कभी नहीं की थी। श्रापके श्राने का क्या कारण है ? श्राझा कीजिए, मैं उसको पूरी करने में देर न लगाऊँगा।। ४।।

श्रमुरसमूह सताविहँ मोही। मेँ जाचन श्रायउँ नृप तेाही॥ श्रनुजसमेत देहु रघुनाथा। निसि-चर-बध मेँ होब सनाथा॥४॥

विश्वामित्रजी ने कहा —हे राजन्, मुक्ते राज्ञसों के समूह बहुत सताते हैं। इसलिए मैं श्रापके पास कुछ माँगने के लिए श्राया हूँ। श्राप छोटे भाई-सहित रघुनाथजी को दीजिए, जिससे राज्ञसों का वध हो श्रीर मैं सनाथ हो जाऊँ॥ ५॥

दो०-देहु भूप मन हरषित तजहु मेाह श्रग्यान । धर्म सुजस प्रभु तुम केँ। इन्ह कहँ श्रित कल्यान ॥२३६॥ हे राजन्, श्राप मेाह श्रीर श्रहान के। दूर करके प्रसन्नतापूर्वक इन्हें दीजिए। इसमें श्रापका धर्म श्रीर थश बढ़ेगा श्रीर इनका भी श्रत्यन्त कल्याण होगा ॥ २३९॥

चौ०-सुनि राजा श्रिति श्रिप्रिय बानी । हृदय कंप मुखदुति कुम्हिलानो ॥ चौथेपन पायउँ सुत चारी । बिप्र बचन नहिंकहेरु विचारी ॥१॥

इस श्रत्यन्त श्रिप्रय वाणी को धुनकर राजा का इदय काँपने लगा श्रीर मुँह को कान्ति कुम्हला गई। राजा ने कहा—हे मुनीश्वर, ये चारों पुत्र मैंने चौथेपन (बुढ़ापे) में पाये हैं। श्रापने सोच-समभ कर वचन नहीं कहा।। १।।

माँगहु भूमि धेनु धन कोसा । सरवस देउँ श्राजु स-हरोसा ॥ देह प्रान तेँ प्रिय कछु नाहीँ । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीँ ॥२॥

श्राप भूमि, गाय, धन, खजाना जा चाहें सा माँगिए। मैं श्राज हवे से श्रपना सर्वस्व दे डालूँगा। देह श्रीर प्राण से श्रधिक श्रीर कोई चीज प्यारी नहीं होती; किन्तु मैं उसे भी पल भर में दे डालूँगा॥ २॥ सब सुत प्रीय प्रान की नाईँ। राम देत नहिँ बनइ गोसाईँ॥ कहँ निस्चिर श्रित घेार कठोरा। कहँ सुंदर सुत परम किसोरा॥३॥

यद्यपि सुमे चारों ही पुत्र प्राण के समान प्यारे हैं तथापि हे स्वामी, रामचन्द्रजी की तो देते नहीं बनता। सुनिराज! कहाँ तो महाभयद्भर और कठोर राज्ञस! और कहाँ ये सुन्दर किशोर पुत्र!॥ ३॥

सुनि नृपगिरा प्रेम-रस-सानी। हृदय हरष माना मुनि ग्यानी॥ तब बसिष्ठ बहु बिधि समुभावा। नृपसंदेह नास कहँ पावा॥४॥

प्रेमरस में सनो हुई राजा की बात का सुनकर ज्ञानो मुनि विश्वामित्रजी ने मन में बड़ा हुचे माना। तब विशिष्ठजी ने राजा का कई तरह से सममाया और राजा का सन्देह दूर हो गया॥ ४॥

श्रिति श्रादर देाउ तनय वोलाये । हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये ॥ मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता श्रान नहिँ कोऊ ॥५॥

तव राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को बड़े आदर से बुलाया और उनको इदय से लगाकर बहुत तरह से सिखाया, फिर विश्वामित्र से कहा—हे मुनिराज, हे नाथ ! ये पुत्र मेरे प्राणों के आधार हैं। अब आप ही इनके पिता हैं, और कोई नहीं।। ५।।

दो॰-सौंपे भृप रिपिहि सुत बहु विधि देइ श्रासीस । जननीभवन गये प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२४०॥

फिर महाराज ने कई तरह के आशीर्वादं देकर दोनों पुत्र "राम लक्ष्मण्" विश्वामित्रजी की सीप दिये। अब प्रभु रामचन्द्रजी माता के महल में जाकर उनके चरणों में मन्तक नवाकर ऋषिजी के साथ चल पड़े।। २४०॥

सेरिठा-पुरुपसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि-भय-हरन । क्रपासिंधु मतिधीर श्रखिल-विस्व-कारन-करन ॥२४१॥

पुरुषों में सिंह वे दोनों वीर (राम श्राँर लक्मण)—जो मुनियों के दर के दूर करनेवाले, द्या के समुद्र, बुद्धि के धीर श्रौर सकल जगत् के कारण (प्रकृति या माया) के भी चलानेवाले हैं—प्रसन्न होकर वहाँ से चले ॥ २४१ ॥

चो ० — श्ररुन नयन उर बाहु विसाला। नील जलज तनु स्याम तमाला॥ किट पट पीत कसे बर भाषा। रुचिर-चाप-सायक दुहुँ द्वाथा॥१॥ जिस समय वे दोनें चले उस समय की शोभा—उनके लाल नेत्र, चौदा वद्यःस्थल,

|   |   |     | ·         |
|---|---|-----|-----------|
|   |   | -   |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   | • |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     | <u> :</u> |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
| • |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   |     |           |
|   |   | ٠ . |           |
|   |   |     |           |



चले जात मुनि दीन्ह देखाइ। सुनि तादका कोष करि धाइ॥—पृष्ठ १९९

विशाल भुजायें त्रौर नील कमल त्रौर तमाल (एक प्रकार का वृत्त ) के समान श्याम-सुन्दर शरीर है, कमर में पीताम्बर, सुन्दर तरकस कसा है, त्रौर हाथों में सुन्दर धनुष-बाए हैं ॥ १॥

स्याम गौर हुंदर दोउ भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई॥ प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना। मेाहि निति पिता तजेउ भगवाना॥२॥

एक श्याम, एक गौर दोनों सुन्दर भाइयों के विश्वामित्रजी ने महानिधि १ रूप पाया। विश्वामित्रजी सोचने लगे कि भगवान् रामचन्द्र ब्राह्मणों में प्रीति रखनेवाले हैं, यह मैंने ज्ञान लिया क्योंकि मेरे (ब्राह्मण के) निमित्त इन्होंने पिता का भी त्याग कर दिया॥ २॥

चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताड़का क्रोध करि धाई॥ एकहि बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥३॥

जाते जाते रास्ते में मुनि ने ताड़का राज्ञसी दिखा दी। वह राज्ञसी इन तीनों का उस रास्ते से निकलना मुनकर क्रोधित होकर दौड़ी। श्रीरामचन्द्रजी ने एक ही बाण से उसके प्राण् निकाल लिये और उसे ग्रारीबिनी जानकर निज पद (वैकुण्ठ) दे दिया॥ ३॥

तब रिषि निजनायहि जिय चीन्हो । विद्यानिधि कहँ विद्या दोन्हो ॥ जा तेँ लाग न हुधा पिपासा । श्रतुलितबल तन तेज प्रकासा ॥४॥

तब तो ऋषि ने अपने मन में उन्हें अपना स्वामी पहचाना और उन विद्यासागरों के भी उन्होंने वह विद्या (बला, अतिबला आदि) दी जिससे भूख और प्यास न लगे और शरीर में अतुल बल और तेज का प्रकाश हो जाय।। ४।।

दो०-श्रायुध सर्व समर्पिके प्रभु निजन्नास्नम श्रानि ।

कंद मूल फल भाजन दीन्ह भगत हित जानि ॥२४२॥

संपूर्ण त्रायुध "शस्त्र-श्रस्त" प्रमु रामचन्द्रजी की समर्पण कर (सिखा श्रीर देकर) फिर मुनि उन्हें श्रपने श्राश्रम में ले गये श्रीर उन्हें भक्त-हितकारी जानकर भोजन के लिए कन्द, मूल, फल दिये ॥ २४२ ॥

चै।०-प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ होम करन लागे मुनिभारी। श्रापु रहे मख की रखवारी॥१॥

प्रात:काल रामचन्द्रजी ने मुनि से कहा कि महाराज, श्रब श्राप निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब ऋषि तो यज्ञ करने लगे श्रौर रामचन्द्रजी श्राप उस यज्ञ की रख-वाली करने लगे।। १।।

१ निधि नौ हैं—पद्म, महापद्म, श्रृङ्क, मकर, कच्छप; मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्व ।

## सुनि मारीच निसाचर कोही। लेइ सहाय धावा मुनिद्रोही॥ बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागरपारा॥२॥

यज्ञ का नाम सुनते ही मुनियां का वंगी, क्राधी राज्ञम, 'मारीच' श्रपने महायकां की साथ लेकर दौड़ा श्राया। रामचन्द्रजी ने विना नोक का एक बाए मारा जिससे वह मी योजन (४०० कोस) दूर समुद्र के पार जा गिरा॥ २॥

#### पावकसर सुबाहु पुनि मारा। श्रनुङ निसाचर कटकु सँघारा॥ मारि श्रसुर द्विज-निर्भय-कारी। श्रस्तुति करहिँ देव-मुनि-भारी॥३॥

फिर अग्नि-बाग से उन्होंने सुबाहु राज्ञस की मारा। इधर भाई (लक्ष्मणजो) ने राज्ञसां की सारो सेना का संहार कर दिया। ब्राह्मणां की अभय करनेवाले भगवान् ने जब राज्ञसों की मार डाला तब देवताओं और ऋषियां के समूह भगवान् की स्तृति करने लगे।। ३।।

# तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया॥ भगतिहेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना॥४॥

फिर मुनियां पर दया करके रामचन्द्रजी ने वहीं कुछ दिन तक निवास किया। यद्यपि रामचन्द्रजो सभी कथात्रों के जानते थे फिर भी बाह्मण लाग अपनी भक्ति के कारण अनेकों कथा और पुराण वर्णन करते थे।। ४।।

# तत्र मुनि सादर कहा बुभाई। चरित एक प्रभु देखिय जाई॥ धनुषजग्य सुनि रघु-कुल-नाथा। हरिष चले मुनिवर के साथा॥४॥

फिर विश्वामित्र सुनि ने रामचन्द्रजो से आदरपृवक समभाकर कहा कि है प्रभु, आप चलकर एक चित्र (धनुषयज्ञ) देखिए। रघुकुल के स्वामी श्रीरामचन्द्रजो धनुषयज्ञ की बात सुन प्रसन्न होकर सुनिवर के साथ चल पड़े॥ ५॥

श्रास्त्रम एक दीख मग माहीँ । खग मृग जोव जंतु तहँ नाहीँ ॥ पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कही बिसेखी ॥६॥

मागं में उन्होंने एक श्राश्रम देखा जिसमें कोई पशु, पत्ती श्रीर जोव-जन्तु नहीं थे। वहाँ एक शिला (पत्थर) को देखकर रामचन्द्रजो ने मुनि से पूछा। मुनिवर ने उसकी सारी कथा विस्तार से कह सुनाई।। ६।।

दो०-गौतमनारी सापबस उपल देह धरि धीर । चरन-कमल-रज चाइति क्रुपा करहु रघुबीर ॥२४३॥

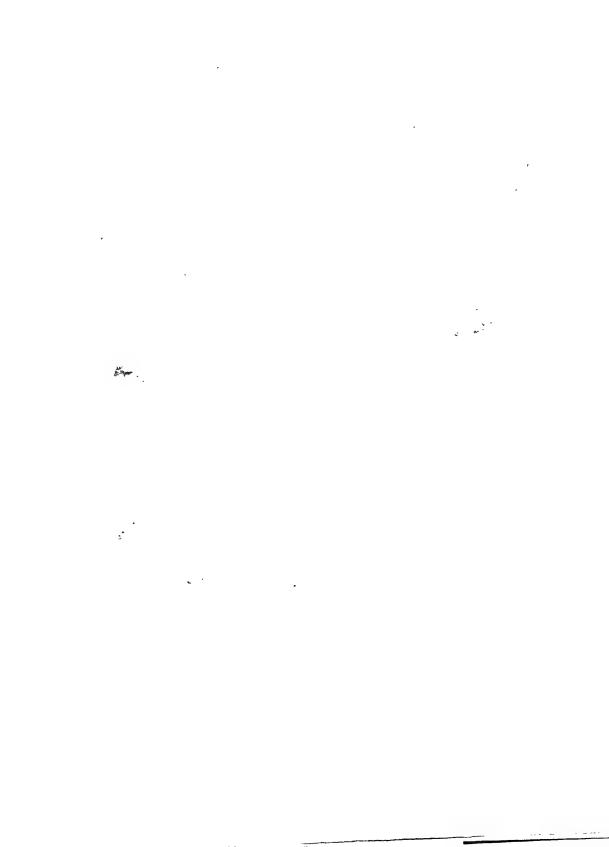



परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही । देखत रघुनायक जन-सुख-दायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥—पृष्ठ २०१

फिर कहा—है रघुवोर, गौतम को स्त्री ने शाप के कारण बड़े धीरज से पत्थर का शरोर धारण कर रक्ता है। यह आपके चरणकमलों की घूल चाहती है। इस पर कृपा कीजिए॥ २४३॥

छंद-परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही। देखत रघुनायक जन-सुख-दायक सनमुख होइ कर जारि रही॥ श्रिति प्रेम श्रधीरा पुलक सरीरा मुख नहिँ श्रावइ बचन कही। श्रितिसय बड़भागी चरनिह लागी जुगल नयन जलधार बहो॥

रामचन्द्रजी के शांक दूर करनेवाले और पवित्र चरणों का स्पर्श होते ही पत्थर में से वह तपोमयो (नारी) प्रकट हो गई और भक्तहितकारी रामचन्द्रजी का दर्शन करते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वह आति प्रेम में आधीर हो गई, उसके शरीर की रोमावली खड़ी हो गई और मुँह से एक वचन भो कहते नहीं बनता था। वह बहुत हो बड़भागिनी नारी 'आहल्या' रामचन्द्रजी के चरणों में गिर पड़ी। उसकी दोनें आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी॥

धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहँ चीन्हा रघुपितकृपा भगित पाई। श्रित निर्मल बानी श्रस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई॥ में नारि श्रपावन प्रभु जगपावन रावनिरपु जन-सुख-दाई। राजीविबलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनिह श्राई॥

फिर उसने मन में धोरज धर कर भगवान को पहचाना और रामचन्द्रजी को कृपा से उसे भक्ति मिलो। बहुत ही शुद्ध वाणी से वह स्तुति करने लगी—ज्ञान से जानने याग्य हे रामचन्द्रजी, श्रापको जय हो! मैं श्रपवित्र नारी हूँ और श्राप जगत् को पवित्र करनेवाले रावण-रिपु श्र्यात् शत्रुत्यों के रुलानेवाले श्रीर भक्तों को सुख देनेवाले हैं। संसार के डर की दूर करनेवाले, हे कमलनयन! मेरो रज्ञा करो! रज्ञा करो! मैं श्रापके शरण श्राई हूँ।

१ एक समय ब्रह्माजी ने अपनी इच्छा से एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न की श्रीर उसका विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। एक बार इन्द्र, ऋषि का रूप बनाकर, उनकी स्त्री अहल्या के पास गया श्रीर उससे विषय करने लगा। उसी समय गौतमजी वहाँ आ पहुँचे। इस पर श्रहल्या ने छ्या-वेषधारी ऋषि से पूछा कि त् कौन है। इन्द्र ने अपना नाम बता दिया। तब ग्रहल्या उसे छिपाकर कुटी का दार खालने गई। मुनि ने देर होने का कारण पूछा तो उसने असल बात छिपाकर बात बनाई। अधि ने अपने तपोवल से सब हाल जानकर इन्द्र का शाप दिया कि जा तेरे शरीर में सो मग हो जायं श्रीर श्रहल्या से कहा कि जा त् पत्थर की हो जा। जब भगवान् रामचन्द्रजी अवतार लेंगे श्रोर उनके चरलों की भूल तुम्म पर पड़ेगी तब तेरा उदार होगा।

मुनि साप जो दोन्हा श्रित भल कीन्हा परम श्रनुग्रह में माना। देखेउँ भिर लेखिन हरि भवमेखिन इहइ लाभ संकर जाना॥ विनती प्रभु मोरी में मितभारी नाथ न माँगउँ बर श्राना। पद-कमल-परागा रस श्रनुरागा मम मन मधुप करइ पाना॥

मुनि "गौतम" ने जो मुक्ते शाप दिया था वह बहुत ही श्रच्छा किया। मैंने उस शाप को उनको बड़ो दया हो माना। जिनके दर्शन को महादेवजी बहुत बड़ा लाभ मानते हैं उन मुक्तिदाता भगवान् को मैं अपनी श्राँखों भर देख रही हूँ। हे भगवन् ! मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मैं श्रापसे दूसरा वर नहीं माँगतो, केवल यही माँगती हूँ मेरा मनरूपो भौरा श्रापके चरणकमलों की रज के रस को प्रेम के साथ पान किया करे।।

जेहि पद सुरसरिता परमपुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी। सोई पदपंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी॥ पहि भाँति सिधारी गौतमनारी बार बार हरिचरन परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गइ पतिलोक अनंद भरी॥

जिस चरण से निकली हुई बड़ी पवित्र गंगाजी को शिवजी ने मस्तक पर धारण किया शौर जिस चरण-कमल को ब्रह्माजी भी पूजते हैं, दे छपाछ हरि ! वही चरण-कमल श्रापने मेरे सिर पर रक्खा। इस तरह स्तुति कर श्रीर रामचन्द्रजी के चरणों में बार बार सिर रखकर गौतम को खी 'श्रहत्या' चली गई। उसके मन में जो बहुत प्रिय था वही वर उसने पाया श्रीर श्रानन्द में भरी वह श्रपने पति के लोक में चलो गई॥

दो०-श्रस प्रभु दोनबंधु हरि कारनरहित दयाल । तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जंजाल ॥२४४॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि हे शठ, कपट-जंजाल छोड़कर ऐसे प्रभु रामचन्द्रजी का मजन कर जो दीनबन्धु (ग़रीबों के हितू) श्रीर बिना कारण ही दया करनेवाले हैं॥ २४४॥

चै।०-चले राम लिंद्यमन मुनि संगा । गये जहाँ जगपावनि गंगा ॥ गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि स्राई ॥१॥

फिर रामचन्द्रजो श्रौर लक्ष्मणजो मुनि के साथ चल पढ़े श्रौर जगत का पवित्र करने-

वाली गंगाजी के तीर पर जा पहुँचे। जिस प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आईं वह सारी कथा विश्वामित्रजी ने उनको कह सुनाई।। १।।

तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाये। बिबिध दान महिदेवन्ह पाये॥ हरिष चले मुनि-बृंद-सहाया। बेगि बिदेह नगर नियराया॥२॥

फिर ऋषियों सिहत भगवान् नहाये और ब्राह्मणों ने तरह तरह के दान पाये। फिर वे प्रसन्न होकर मुनि-मण्डली के साथ चले और जल्दी ही विदेह-नगर (जनकपुर) के पास जा पहुँचे।। २।।

पुररम्यता राम जब देखी। हरषे श्रनुज समेत विसेखी॥ बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनिसापाना॥३॥

रामचन्द्रजी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे भाई सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। वहाँ अनेक बावितयाँ, कुएँ, निद्याँ और सरोवर थे। उनका जल अमृत के समान था। उनकी सीढ़ियाँ मिण्यों की थीं।। ३।।

गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा। क्रूजत कल बहुबरन बिर्हंगा॥ बरन बरन विकसे बनजाता। त्रिबिध समीर सदा सुखदाता॥४॥

वहाँ रस से माते भौरे मनोहर गुंजार करते थे श्रौर श्रनेक रंगों के पत्ती मधुर शब्द कर रहे थे। तरह तरह के रंग के कमल खिल रहे थे श्रौर शीतल, मन्द, सुगन्धित, तीन प्रकार की वायु चल कर सुख देनेवाली हो रही थी।। ४।।

१ स्वै-कुल में सगर नामक एक राजा था। इसकी केशिनी और सुमित नाम की दो रानियाँ वीं। पहली से असमंजस नाम का पुत्र हुआ। और सुमित के गर्भ से साठ इज़ार पुत्र हुए। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने पुत्रों के। धोड़े की रखवाली पर नियत किया। इन्द्र इस बोड़े के। खुरा से गवा और कर्पल मुनि के आश्रम में वाँच भाषा। राजा सगर के लड़के धोड़े के। खोजते खोजते जब कितल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ धोड़े के। बांधा देखकर उन्हें बड़ा कोध आया और उन्होंने मुनि के। बहुत कुछ सीटी खरी सुनाई। इस पर मुनि ने क्रोध कर उनकी तरफ जो देखा तो वे सब मस्म हो गये। राजा ने असमंजस के पुत्र अशुमान के। अपने पुत्रों की ग्याज में मेजा। वह किएल मुनि के आश्रम में पहुँचा और विनती करके धोड़े के। माँग लाया। यहां गरुड़ ने उसे उपदेश दिया कि पृथ्वी पर गंगाजी के लाने का उद्योग करो। जब गंगा-जल से तुम्हारे पुरखों की मस्म बहेगी तब उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। अस्तु, राजा सगरू, ने धोड़ा पा यज्ञ समाप्त किया और वे अशुमान के। राज्य दे आय वन के। चले गये। अंशुमान का दिलीप नामक पुत्र हुआ। अशुमान और दिलीप दोनों से गगा लाने का कोई उद्योग न वन पड़ा। दिलीप का पुत्र भगीरण हुआ। इसने धोर तप किया और अंत में वह गंगाजी के। पृथ्वी पर लाने में समर्थ हुआ। आकारा से गिरने पर गंगाजों का वेग सम्झालने के लिए भगीरथ ने शिवजों की तपस्या की और उन्हें गंगाजी के। सिर धारण करने के लिए तत्यर किया। इस प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आई।

#### दो ० - सुमनबाटिका बाग बन बिपुल विद्यंगनिवास।

फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२४४॥

उस नगर के चारों त्रोर फुलवाड़ियों में फूल खिल रहे थे, बग़ीचों में फल लग रहे थे, वनों में लता-बेलों में नये पत्ते त्रा गये थे, त्रौर विशाल चिड़ियाधर शोभित हो रहे थे।। २४५।।

# चौ०-बनइ न बरनत नगरनिकाई। जहाँ जाइ मन तहइँ लोभाई॥ चारु बजारु विचित्र श्रँवारी।मनिमय विधि जनु स्वकर सँवारी॥१॥

जनकपुर की शोभा का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं छुभा जाता है। वहाँ का बाजार बहुत ही सुन्दर श्रौर रत्नजड़े मंडपदार छज्जे बड़े ही विचित्र हैं। माछूम होता है कि ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से सँवारा है।। १।।

धनिक बनिक बर धनद समाना । बैठे सकल वस्तु लेइ नाना ॥ चौहट सुंदर गली सुहाई । संतत रहिंह सुगंध सिंचाई ॥२॥

उस जनकपुरो में कुबेर के समान सम्पत्तिवाले धनवान् सम्पूर्ण व्यापारी लोग "लेन-देन करने के लिए" तरह तरह की चीजें ले लेकर (दुकानें लगाये) बैठे हैं। चौराहें। घौर गलियों में सुगन्धित जलों के छिड़काव होते रहते हैं।। २।।

मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ पुर-नर-नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनवंता॥३॥

वहाँ सभी लोगों के घर मङ्गल रूप हैं, मानों उन्हें कामदेव ने चित्रकार बनकर श्रपने हाथ से चित्रित किया है। नगरनिवासी स्त्री-पुरुष सब सुन्दर, पवित्र, साधु, धर्मात्मा, ज्ञानी श्रौर गुएवान् हैं॥ ३॥

श्रिति श्रनूप जहँ जनकिनवासू । बिथकिहँ विबुध बिलािक बिलासू ॥ होत चिकत चित केाट बिलाेकी । सकल-भुवन-सोभा जनु रोकी ॥४॥

जहाँ जनक महाराज का निवास-स्थान है वह जगह बहुत ही श्रनुपम है। उसके भाग-विलासों को देखकर देवता भी चिकत हो जायँ। उस नगर के कोट को देखकर चित्त चिकत हो जाता है, मानों उसने सारे संसार की शोभा को श्रपने ही भीतर रोक रक्खा है।। ४।।

दो०-धवलधाम मनि-पुरट-पटु-सुघटित नाना भाँति।

सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२४६॥

सफोद महल रत्रों श्रीर सेाने को पट्टियों से श्रानेक प्रकार से जड़े हुए हैं। भला जिस घर में जानकीजी का निवास है उस भवन की शोभा कैसे कही जा सकती है ? ॥ २४६॥ चौ०-सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा॥ बनी बिसाल बाजि-गज-साला। इय-गय-रथ-संकुल सब काला॥१॥

महलों के सभी दरवाजे बहुत हो सुन्दर हैं। उनमें हीरे से जड़े किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजों, नटों, मागधों श्रीर भाटों श्रादि की सदा भीड़ लगी रहती है। वहाँ बड़े बड़े हाथीख़ाने, घुड़साल श्रादि बनी हैं श्रीर वे सदा रथों, हाथियों, घोड़ों से भरी रहती हैं। १।।

सूर सचिव सेनप बहुतेरे । नृपग्रहसरिस सदन सब केरे ॥ पुर बाहिर सर सरित समीपा । उतरे जहँ तहँ बिपुल महीपा ॥२॥

वहाँ शूर-बोर, मन्त्री और सेना-नायक बहुत से हैं। उन सभां के भवन राजा के भवन के समान ही हैं। नगर के बाहर सरोवरों और निदयों के पास बहुत से राजा लोग ;जहाँ तहाँ उतरे हुए हैं।। २॥

देखि श्रनूप एक श्रॅंवराई । सब सुपास सब भाँति सुहाई॥ कौसिक कहेउ मेार मन माना । इहाँ रहिय रघुबोर सुजाना ॥३॥

वहाँ एक आम की अनुपम बगोची देखकर, जिसमें सब तरह की सुविधा है और जो देखने में भी सुहावनी है, विश्वामित्रजो ने कहा कि सुक्ते यह जगह बहुत पसन्द है। हे सुजान रघुवीर ! आप यहीं ठहरिए ॥ ३॥

भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनि-बृंद-समेता ॥ बिस्वामित्र महामुनि श्राये । समाचार मिथिलापति पाये ॥४॥

कृपानिधान रामचन्द्र "बहुत अच्छा महाराज" कहकर सब ऋषि-मगडलो के साथ वहीं ठहर गये। राजा जनक ने यह समाचार सुना कि महासुनि विश्वामित्रजी श्राये हैं॥ ४॥

दो०—संग सिचव सुचि मृरि भट मृसुर बर गुरु म्याति । चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति ॥२४७॥

राजा जनक प्रसन्न-चित्त हो मन्त्री, अनेक योद्धा, और ब्राह्मण तथा गुरु-घराने के लोगों को साथ लेकर, इस माँति मुनिराज विश्वामित्रजी से मिलने के लिए चले ॥ २४७ ॥

चैः - कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा । दीन्हि श्रसीस मुदित मुनिनाथा ॥ बिप्रबृंद सब सादर बंदे । जानि भाग्य बढ़ राउ श्रनंदे ॥१॥ राजा जनक ने मुनि के चरणों में श्रपना सिर रखकर उनकी प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर उनकी श्राशीबीद दिया। श्रीर सब ब्राह्मणों की भी राजा ने श्रादरपूर्वक प्रणाम किया श्रीर श्रपना बड़ा भाग्य जानकर बहुत श्रानन्द माना॥ १॥

कुसल प्रस्न कहि वारिहें बारा। बिस्वामित्र नृपिह बैठारा ॥ तेहि श्रवसर श्राये दोउ भाई। गये रहे देखन फुलवाई ॥२॥

वारम्वार कुशल-समाचार पूछकर विश्वामित्रजी ने राजा जनक की बैठाया। इतने में दोनों भाई रामचन्द्रजी श्रीर लक्ष्मणजी, जो फुलवाड़ी देखने गये थे, वहाँ श्रा पहुँचे ॥ २॥

स्याम गौर मृदु वयस किसोरा । लोचन सुखद विस्व-चित-चोरा ॥ उठे सकल जब रघुपति श्राये । विस्वामित्र निकट बैठाये ॥३॥

उनकी श्याम श्रौर गोरी जोड़ी हैं, कोमल श्रौर किशोर श्रवस्था है। वे देखने में नेत्रों के। मुख देनेवाले श्रौर संसार के चित्त के। चुरा लेनेवाले हैं। जिस समय राम-चन्द्रजी वहाँ श्राये, सब उठ खड़े हुए। फिर विश्वामित्रजी ने इनके। श्रपने पास बैठा लिया।। ३।।

भये सब सुखी देखि दोउ भ्राता । बारि बिबोचन पुलकित गाता ॥ मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेखी ॥४॥

देानों भाइयों की देखकर सब सुखी हुए। सबकी आँखों में आँसू भर आये और रोमावली खड़ी हो गईं। उनकी मधुर और मनोहर मूर्त्त को देखकर राजा विदेह और भी वि-देह हो गये अर्थात् पहले तो उनका नाम ही विदेह था, आज वे और भी विदेह हो गये। अर्थात् उनको अपने देह की कुछ भी सुध-बुध न रही।। ४।।

दो०-प्रेममगन मन जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर । बोलेउ मुनिपद नाइ सिर गदगद गिरा गँभीर ॥२४८॥

राजा जनक अपने मन के प्रेम में मगन जान और ज्ञान से धीरज धारण करके मुनि (विश्वामित्र) के चरणें में सिर नवाकर बड़ी गंभीर वाणी से गद्गद होकर कहने लगे—॥ २४८॥

चौ०-कहरू नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनि-कुल-तिलक कि नृप-कुल-पालक प्र ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष धरि की सोइ स्नावा ॥१॥

हे नाय! छपाकर बताइए कि ये देन्तों बालक मुनि-कुल के विलक "ब्राह्मए" हैं था राजकुल के पालन करनेवाले "चत्रिय" हैं। अथवा वेदों ने जिस ब्रह्म के 'नेति' कह कर गाया है, क्या वहीं ब्रह्म दो दो रूप घारण करके नहीं आया १॥१॥ सहज बिरागरूप मन मारा। थिकत होत जिमि चंद चकारा॥ ता तेँ प्रभु पूछउँ सितमाऊ। कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ॥२॥

मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्यवान् है, पर वह भी (इनके रूप की देखकर) ऐसा थिकत हो गया है कि जैसे चकोर पद्मी चन्द्रमा को देखकर थिकत हो जाता है। हे प्रभु ! इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ। आप ठीक ठीक बता दें, कुछ गुप्त न रक्खें॥ २॥

इनको देखते हो मेरा मन इतना प्रेममय हो गया है कि उसने जबरदस्ती ब्रह्म-सुख को भी छोड़ दिया है। इतना सुन विश्वामित्रजी ने हँसकर कहा—हे राजन, श्रापने अच्छा कहा है। श्रापका वचन असत्य नहीं हो सकता ॥ ३॥

ये प्रिय सबिह जहाँ लिंग प्रानी । मन मुसुकािह रामु सुनि बानी ॥ रघु-कुल-मिन दसरथ के जाये । मम हित लागि नरेस पठाये ॥४॥

संसार में जितने प्राणी हैं उन सबके। ये प्यारे लगते हैं। यह सुनकर रामचन्द्रजी मन में सुस्कुराने लगे। ये दोनों भाई रघुकुल में मिण के समान दशरथ के पुत्र हैं। मेरी सहायता के लिए राजा दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेज दिया है।। ४।।

दो॰-रामु लपनु दोउ बंधु बर रूप-सील-बल-धाम । मख राखेउ सबु साखि जयु जिते श्रसुर संग्राम ॥२४६॥

ये राम और छोटे लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के घर हैं। इस बात का साची सारा जगत् है कि इन्होंने मेरे यह की रचा की, और युद्ध में राक्सों के जीत लिया।। २४९॥

चो॰-मुनि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकउँ निज पुन्यप्रभाऊ॥
सुंदर स्याम गोर दोउ भ्राता । श्रानँदह् के श्रानँददाता ॥१॥

तब राजा जनक ने कहा—हे सुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुरुषों के प्रभाव के कह नहीं सकता। ये श्याम और गौर वर्ण दोनों आई आनन्द के भी आनन्द देनेवाले हैं॥ १॥

इन्ह के प्रीति परस्पर पाविन । किह न जाइ मन भाव सुहाविन ॥ सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥२॥ इन दोनों भाइयों की परस्पर जैसी पवित्र प्रीति है, वह कही नहीं जाती। वह मन में रुचनेवाली श्रीर सुहावनी है। फिर राजा जनक बेाले कि हे नाथ, सुनिए। इनका यह प्रेम ब्रह्म श्रीर जीव की तरह स्वाभाविक है।। २।।

पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर श्रिधिक उछाहू ॥ मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलेउ लिवाइ नगर श्रवनीसू ॥३॥

महाराजा जनक श्रीरामचन्द्रजी की बार बार देख रहे हैं। शरीर पुलकित हो गया है श्रीर हृदय में बहुत उत्साह है। फिर विश्वामित्रजी की प्रशंसा कर उनके चरणों में सिर भुकाकर राजा उन्हें नगर के भीतर लिवा ले गये।। ३।।

सुंदर सदनु सुखद सब काला । तहाँ बासु लेइ दीन्ह भुश्राला ॥ करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गयउ राउ ग्रह बिदा कराई ॥४॥

राजा ने ले जाकर उनका ऐसे सुन्दर घर में ठहरा दिया जा सब समय में सुखदायक था। उनकी पूजा करके श्रीर सब तरह से उनकी सेवा (सत्कार) करके बिदा हो राजा श्रपने घर चले गये॥ ४॥

दो०-रिषय संग रघु-बंस-मनि करि भेाजन विस्नामु ।

बैठे प्रभु भ्रातासहित दिवसु रहा भरि जामु ॥२५०॥

रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजो ऋषि के साथ भोजन और कुछ आराम करके भाई समेव बैठ गये। उस समय कोई पहर भर दिन रह गया था।। २५०॥

चौ०-लषनहृदय लालसा विसेखी। जाइ जनकपुर श्राइय देखो॥ प्रभुभय बहुरि मुनिहि सकुचाहीँ।प्रगट न कहि मनिहैं मुसुकाहीँ॥१॥

लक्ष्मराजो के मन में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर जनकपुर देख आवं पर अपने बड़े भाई के डर श्रीर मुनिजी के संकाच से उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा, पर वे मन में मुक्कराते रहे।। १।।

राम श्रनुज मन की गति जानी। भगतबछलता हिय हुलसानी॥ परमिबनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुरुश्रनुसासन पाई॥२॥

रामचन्द्रजी ने अपने छेटि भाइ के मन की बात जान ली और उनके हृदय में भक्त-वत्सलता उमड़ आई। तब वे बड़ी हो नम्नता से, संकोच करते हुए, मुस्कराते हुए गुरु विश्वामित्रजी की आझा पाकर बोले—। २॥

नाथ लपनु पुर देखन चहुहीँ । प्रमुसकोच डर प्रगष्ट न कहुहीँ॥ जैाँ राउर स्त्रायसु मेर्गे पावउँ । नगर देखाइ तुरत लेइ स्त्रावउँ॥३॥ हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं पर श्रापके डर श्रीर संकोच से स्पष्ट नहीं कहते। यदि श्रीमान् की श्राझा पाऊँ तो मैं इनको श्राभी नगर दिखा लाऊँ॥ ३॥

सुनि मुनीसु कह बचन सप्रोती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥ धरम-सेतु-पालक तुम्ह ताता। प्रेमिबबस सेवक-सुख-दाता॥४॥

यह सुनकर ऋषिराज प्रीति के साथ बोले—है राम! भला तुम मर्यादा क्यों न पालो ? हे तात! तुम धर्म की मर्यादा के रचक हो और प्रेम के वश में होकर सेवकों की सुख देनेवाले हो।। ४।।

दो०-जाइ देखि आवहु नगरु सुखनिधान दोउ भाइ।

करह सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२५१॥

सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आश्रो श्रीर श्रपना सुन्दर सुख दिखा-कर सबके नेत्रों को सफल करो।। २५१॥

चौ०-मुनि-पद-कमल बंदि दोउ भ्राता । चले लेकि-लेचिन-सुख-दाता ॥ बालकबुंद देखि श्रिति सोभा । लगे संग लोचन मनु लोभा ॥१॥

लोगों के नेत्रों को सुख देनेवाले दोनों भाई राम-लक्ष्मण सुनिजी के चरण-कमलों को प्रणाम करके चले। उनकी ऋति शोभा को देखकर बहुत-से बालकों के भुएड उनके साथ हो गये, उनके नेत्र श्रीर मन मेहित हो गये थे।। १॥

पीतवसन परिकर कटि भाषा। चारु चाप सर सोहत हाषा॥ तन श्रनुहरत सुचंदन खोरी। स्यामल गीर मनोहर जोरी॥२॥

वे सुन्दर पोताम्बर पहने हैं, कमर में तरकस और कमरबंद कसे हुए हैं और हाथ में सुन्दर धनुष-बाए हैं। शरीर की सुन्दरता के अनुसार ही सुन्दर चन्दन की स्वीर लगी है। एक श्याम, एक गौर ऐसी मनोहर जोड़ी है।। २।।

केहरिकंधर बाहु बिसाला । उर श्रात रुचिर नाग-मनि-माला ॥ सुभग सान सरसी-रुह-लोचन । बदन मयंक ताप-त्रय-माचन ॥३॥

उनके कंघे सिंह के-से श्रीर मुजाएँ बड़ी लंबी हैं श्रीर हृदय पर बहुत सुहावनी गजमुक्ता की माला पड़ी हुई है। उनके सुन्दर लाल-कमल के समान नेत्र हैं। उनके मुख-चन्द्र तीनों तापों को दूर कर देनेवाले हैं॥ ३॥

कानिन्ह कनकफूल छिब देहीँ। चितवत चितिह चेर्गर जनु लेहीँ॥ चितविन चारु भृकुटि बर बाँकी। तिलक-रेख-सोभा जनु चाकी॥४॥ कानों में जो सोने के फूल शोमा दे रहे हैं वे देखते ही मानें मन के। हर लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं। उनकी चितवन मेाहनी और भौहें अच्छी और टेढ़ी हैं। उनके तिलक की रेखा भी बिजलो को-सो शोभित हो रही है अथवा तिलक की रेखा क्या है मानें शोभा की हद सींची हुई है। ४।।

दें १० - रुचिर चैतिनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । नख-सिख-सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२४२॥ मस्तक पर सुन्दर चमकीली चौकसो टीपियाँ हैं श्रीर बाल काले काले घूँघरवाले हैं।

दोनों भाइयों के नख से चाटी तक सब श्रंग सुन्दर सलोने हैं ॥ २५२ ॥ चौ ०—देखन नगर भूपसुत श्राये । समाचार पुरवासिन्ह पाये ॥ धाये धामकाम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि छूटन लागी ॥१॥

जब जनकपुरिनवासियों के। यह समाचार मिला कि राज-पुत्र नगर देखने श्राये हैं, तब वे श्रपने घर के काम-धाम छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे दीन जन खजाना छटने के लिए दौड़ें ॥१॥ निरित्व सहज सुंदर देाउ भाई। होहिं सुखी लेक्चन फल्लु पाई॥ जुन्नती भवन भरोखिन्ह लागीं। निरिक्षिं रामरूप श्रनुरागीं॥२॥

स्वभाव से सुन्दर दोनों भाइयों के। देखकर ऋौर नेत्रों का फल पाकर वे प्रसन्न हाते हैं। नगर की खियाँ ऋपने घरों के भरोखों से लगी प्रेम से रामचन्द्रजी के रूप के। देखने लगीं।। २।।

कहिँ परस्पर बचन सप्रीती । सिख इन्ह केाटि-काम-छिब जीती ॥ सुर नर श्रसुर नाग मुनि माहीँ । सोभा श्रिस कहुँ सुनियति नाहीँ ॥३॥

वे स्त्रियाँ श्रापस में प्रीति से कहने लगीं कि हे सिख, इन्होंने तो, करोड़ें कामदेवों को सुन्दरता के। जीत लिया है। इनकी-सी सुन्दरता तो देवता, मनुष्य, श्रसुर, नाग श्रीर सुनि किसी में कहीं भी नहीं सुनी गई।। ३।।

बिस्तु चारि भुज बिधि मुख चारी। बिकटबेख मुखपंच पुरारी॥ श्रपर देव श्रस कोउ न श्राही। यह छबि सखी पटतरिय जाही॥४॥

विष्णु के चार हाथ हैं; ब्रह्मा के चार मुख हैं; ब्रौर महादेवजो का विकट वेष तथा पाँच मुख हैं। हे सिख, ब्रौर ऐसा कोई देवता नहीं है जिससे इनके रूप की उपमा दी जा सके।। ४।।

दो०-वयकिसोर सुखमासदन स्यामगीर सुखधाम । श्रंग श्रंग पर बारियद्वि केाटि केाटि सत काम ॥२५३॥ इनकी किशोर अवस्था है, ये शोभा के घर हैं, एक श्याम और दूसरे गौर हैं तथा सुख के स्थान हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ें कामदेवों की न्योछावर करना चाहिए॥ २५३॥

चौ०-कहह सखी श्रस को तनुधारी। जो न मेह श्रस रूप निहारी॥ कोउ सप्रेम बोली मृदुवानी। जो मेँ सुना से। सुनहु सयानी॥१॥

हे सिख, कहो तो भला ! ऐसा कौन शरीर-धारो है जो ऐसे रूप की देखकर मोहित न हो जाय ? अन्य सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोल उठी कि हे चतुरं सिखयो ! मैंने इनके सम्बन्ध में जो कुछ सुना है वह सुनो ॥ १॥

ए दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल-मरालन्ह के कल जोटा॥ मुनि-कौसिक-मख के रखवारे। जिन्ह रनश्रजिर निसाचर मारे॥२॥

ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। यह इंस के बच्चों की सुन्दर जोड़ी है। ये विश्वा-मित्रजी के यज्ञ के रक्तक हैं। इन्होंने रएए-श्राँगन में राक्तसों को मारा है॥२॥

स्यामगात कल कंजबिलाचन। जा मारीच-सुभुज-मद-माचन॥ कौसल्यासुत सा सुखखाना। नामु रामु धनुसायक पानी॥३॥

जिनका श्याम शरीर श्रौर जिनके सुन्दर कमल के-से नेत्र हैं, जो मारीच श्रौर सुबाहु के मद के। छुड़ानेवाले हैं श्रौर हाथ में धनुष-वाण लिये हुए हैं, वे सुख की खान कै।सल्या रानी के पुत्र हैं। इनका नाम "राम" है।। ३॥

गौर किसोर वेषु वर काछे। कर सर चाप राम के पाछे॥ बिद्यमनु नामु रामु-बिधु-भ्राता। सुनु सिव तासु सुमित्रा माता॥४॥

श्रीर यह गोरे गोरे जा हाथ में धनुष-बाण लिये, सुन्दर वेप धारण किये, राम के पीछे पीछे जा रहे हैं वे रामचन्द्रजी के छोटे भाई हैं। इनका नाम "लक्ष्मण" है। हे सिख, सुना। इनकी माता का नाम सुमित्रा है।। ४।।

दे। ० — विप्रकाजु करि बंधु देाउ मग मुनिबधू उधारि । श्राये देखन चापमख सुनि इरषीँ सब नारि ॥२५४॥

ये देानों भाई विश्वामित्र मुनि का काम कर श्रौर मार्ग में गौतम की खो (श्रह्न्या) का उद्घार करके यहाँ धनुष-यज्ञ देखने के लिए श्राये हैं। यह समाचार सुनकर सब खियाँ बहुत प्रसन्न हुईं।। २५४॥

चौ०-देखि राम छवि कोउ एक कहई । जोग्र जानकिहि यह बरु श्रहई ॥ जो सखि इन्हिं देख नरनाहू । पन परिहरि हिठ करइ बिबाहू॥१॥ रामचन्द्रजो की सुन्दरता की देखकर कीई एक सखी कहने लगी कि हे सिखयो ! सीता के योग्य तो यही वर है। जो राजा जनक इनको देख लें तो अपना प्रण छोड़ कर अवश्य इनके साथ सीता का ब्याह कर दें ॥ १॥

कोउ कह ए भूपति पहिचाने । मुनिसमेत सादर सनमाने ॥ सिख परंतु पनु राउ न तजई । विधिवस हिठ श्रविवेकिह भजई ॥२॥

काई कहने लगों कि राजा जनक ने इनका पहचान लिया है और मुनि-समेत इनका अच्छा आदर-सत्कार किया है। पर हे सिख ! राजा, अपने प्रण (प्रतिज्ञा) का न छोड़ेंगें। वे भाग्य के वश में होकर अपने अविचार का हो लिये रहेंगे॥ २॥

कोउ कह जैाँ भल श्रहइ बिधाता । सब कहँ सुनिय उचित-फल-दाता ॥
- ते। जानकिहि मिलिहि बर एहू । नाहिँन श्रालि इहाँ संदेहू ॥३॥

कोई कहने लगी कि हे सिख, जा विधाता श्रच्छा है, श्रीर जैसा कि सुनते हैं, सबका उचित फल देनेवाला है, तो जानकी का यही वर मिलेगा। हे सिख! इसमें सन्देह नहीं है।। ३।।

जैाँ बिधिवस श्रस वनइ सँजोगू। तेाँ कृतकृत्य होहिँ सब लोगू॥ सिख हमरे श्रारति श्रति ता ते। कबहुँक ए श्राविह एहि नाते॥४॥

जो भाग्य से ऐसा संयोग बन जाय, तो सब लोग कृतकृत्य हो जायँ। हे सिख ! मुक्ते इतनो चिंता इसलिए है कि जो यह विवाह हो जायगा तो ये इसी नाते से कभी कभी यहाँ आया तो करेंगे॥ ४॥

दो०--नाहिँ त हम कहँ सुनहु सिख इन्ह कर दरसन दूरि।

यह संघट तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२५५॥

हे सिख, सुना। जा ऐसा न हुत्रा ता फिर इनके दशन हमका बहुत हो दुर्लभ हैं। यह संयोग तभो होगा जब हमारे बहुत-से पूर्व जन्म के पुएयां का फल उदय हो।। २५५।।

चौ०-बोली श्रपर कहे हु सिव नोका । एहि विवाह श्रिति हित सबही का॥

कोउ कह संकरचाप कठोरा । ए स्यामल मृदुगात किसोरा ॥१॥

दूसरो सखी बोलो कि हे सिख, तुमने श्रच्छा कहा है। इस विवाह से सभी का भला है। कोई कहने लगो कि महादेवजी का धनुष बहुत कड़ा है श्रीर ये श्यामल राज-कुमार बहुत ही कोमल श्रद्भवाले श्रीर किशोर हैं॥ १॥

सबु श्रसमंजस श्रहइ सयानी । यह सुनि श्रपर कहइ मृदुबानी ॥ सिख इन्ह कहँ काेउ काेउ श्रस कहहीँ। वड़ प्रभाउ देखत लघु श्रहहीँ ॥२॥ हे सयानी सखी! सभी बातें कठिन दिखाई देती हैं। इतना सुनकर दूसरी सहेली ने मीठी वाणी से कहा—हे सखी! कोई कोई इनके विषय में ऐसा कहते हैं कि ये देखने ही में छोटे हैं, पर हैं बड़े प्रभावशाली श्रीर तेजस्वी॥ २॥

परिस जासु पद-पंकज-धूरी । तरी श्रहिल्या कृत-श्रघ-भूरी ॥ सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरे । यह प्रतीति परिहरिय न भारे ॥३॥

जिनके चरण-कमलों को धूल के लगते ही घोर पापिनो ऋहत्या भी तर गई, क्या वे शिवजी के धनुष के। ते। इे बिना रहेंगे ? यह भरोसा भूलकर भी न छोड़ना चाहिए॥ ३॥ जेहि बिरंचि रचि सीय सवाँरी। तेहि स्यामल बरु रचेउ विचारी॥ तासु बचन सुनि सब हरषानी। ऐसइ होउ कहिँ मृदुबानी॥४॥

जिस ब्रह्मा ने सोताजी की सँवार कर रचा है उसी ने विचार कर यह श्याम-सुन्दर वर उनके लिए रचा है। उसकी बातें सुनकर सब बड़ी प्रसन्न हुई ख्रीर कोमल वाणी से कहने लगीं कि (हे ईश्वर) ऐसा ही हो।। ४।।

देा०-हिय हरषिँ वरषिँ सुमन सुमुखि-सुलेाचनि-बृंद । जाहि जहाँ जहँ बंधु देाउ तहँ तहँ परमानंद ॥२५६॥

सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रांवालो क्षियों के मुग्ड अपने मन में प्रसन्न हो होकर ऊपर से फूल बरसाते हैं। इसो तरह वे दोनों भाई जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं वहीं परम आनन्द होता है। यहाँ श्रीरघुनाथजी पर फूल बरसाने में विद्वानों ने कई हेतू आें की उद्भावना की है। १—इस्रालए कि रामचन्द्रजो के चरण बहुत के मल हैं, कड़ी जमीन के न सहेंगे तो फूल विद्वाने से जमीन नरम हो जायगी, २—फूल बरसाना मङ्गज का चिह्न है, वह इनके फलदायी हो, ३—रामचन्द्रजी किसो को आर देखते नहीं। फूलों के बरसाने से ऊपर की देखेंगे तो मन भर कर दर्शन हो जायँगे॥ २५६॥

चै। -पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई। जहँ धनु-मस्व हित भूमि बनाई॥ श्रित बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल बेदिका रुचिर सवाँरी॥१॥

फिर वे दानां भाई नगर में पूर्व दिशा की श्रोर गये, जहाँ धनुषयक्क के लिए भूमि बनाइ गई थी। (उस यज्ञ-भूमि के बीच में) बहुत लंबी चौड़ी गच पीट कर स्वच्छ श्रीर सुन्दर वेदी बनी हुई है।। १॥

चहुँ दिसि कंचन मंच विसाला। रचे जहाँ बैठिहिँ महिपाला॥ तेहि पाछे समीप चहुँ पासा। श्रपर मंचमंडली विलासा॥२॥

उस वेदों के चारां श्रोर सोने के विशाल मंच (तख्त) लगे हुए हैं, जहाँ राजा लोग बैठें। उनके पीछे भो चारों श्रोर पास पास दूसरे मंचों का मएडलाकार घेरा शोभायमान हो रहा है।। २॥ कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठिहैँ नगर लोग जहँ जाई॥ तिन्ह के निकट बिसाल सुहाये। धवलधाम बहुबरन बनाये॥३॥

वे (पहले मंचों से) कुछ ऊँचे श्रौर सब भाँति सुन्दर हैं, जिन पर नगर के लोग जाकर बैठें। इनके पास सुन्दर सुहावने श्रौर स्वच्छ कई रङ्गों के मंडप बनाये गये हैं॥ ३॥

जहँ बैठे देखिंह सब नारी। जथाजाग निज कुल श्रनुहारी॥ पुर बालक किह किह मृदुबचना। सादर प्रभुहि देखाविह रचना॥४॥

जहाँ श्रापने श्रपने कुल की प्रतिष्ठा के श्रनुसार बैठकर सब क्षियाँ देखें। नगर-निवासी बालक, केमिल बचनों से बतला बतला कर, रामचन्द्रजी के वहाँ की सारी रचना दिखलाने लगे।। ४।।

देा०—सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परिस मनोहर गात। तन पुलकहिँ स्रति हरप हिय देखि देखि दोउ भ्रात ॥२५७॥

इसी (दिखाने के) बहाने से नगर के सब बालक दोनों भाइयों के मनोहर शरीर की छूकर बड़े प्रसन्न होते थे। हर्ष के मारे उनके शरीर पुलकित होते थे और वे उनकी देखकर आनन्द में फूले हुए न समाते थे।। २५७।।

चौ०-सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रोतिसमेत निकेत बखाने।। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई। सहित सनेह जाहिँ दोउ भाई॥१॥

जब बालकों ने रामचन्द्रजी की श्रापने प्रेम के वश में जाना, तब उन्हों ते उनकी श्रापने श्रापने घर दिखाये। श्रापनी श्रापनी इच्छा से सब रामचन्द्रजी की बुला लेते हैं श्रीर वे दोनों भाई बड़े स्नेह के साथ जाते हैं।। १।।

रामु देखाविह अनुजिह रचना । किह मृदु मधुर मनोहर बचना ॥ खनिमेष महँ भुवनिकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥२॥

रामचन्द्रजी कोमल, मीठे और मनोहर वचन कह कहकर अपने छेटि भाई लक्ष्मणजी के। वहाँ की रचना दिखाते हैं। जिनको आज्ञा पाकर माया पल भर (आँख बन्द करके ख़ोलने मर के समय का नाम निमेष हैं, उसका साठवाँ हिस्सा लव कहलाता है) में ब्रह्मांडों को रच देती है।। २।।

भगति हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चिकत धनुष-मख-साला॥ केोतुक देखि चले गुरु/ पार्हीँ। जानि बिलंबु त्रास मन मार्हीँ॥३॥ वही दीनदयालु प्रमु, भक्ति के लिए, उस धनुष-यज्ञ-शाला की चिकत होकर देख रहे हैं। इस तरह वहाँ का कौतुक देखकर दोनों भाई गुरूजी के पास चले। देर हो गई यह जानकर वे मन ही मन बहुत डर रहे हैं॥ ३॥

जासु त्रास डर कहँ डर होई। भजनप्रभाव देखावत सोई॥ कहि बातेँ मृदु मधुर सुहाई। किये विदा बालक बरिम्राई॥४॥

जिन परमात्मा के डर से डर भी डर जाता है, वही (भगवान्) श्रपने भजन का प्रभाव दिखाते हैं। फिर रामचन्द्रजी ने मीठी श्रीर सुहावनी बातें कह कहकर सब बालकों की, बहुत श्रनुरोध करके, बिदा किया।। ४।।

दो०-सभय सप्रेम बिनीत श्रति-सक्कच-सहित दोउ भाइ।

गुरु-पद-पंकज नाइ सिर बैठे श्रायसु पाइ ॥ २ ४ व ॥ व दोनों भाई भय, प्रेम, नम्रता और अत्यन्त संकोच के साथ गुरुजी के चरण-कमलों में प्रणाम करके, उनकी श्राज्ञा पाकर, बैठ गये ॥ २५८ ॥

चौ०-निसिप्रवेस मुनि श्रायसु दीन्हा । सबही संध्यावंदनु कीन्हा ॥ कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥१॥

संध्याकाल होते ही मुनि ने आज्ञा दी और सबने संध्यापासना की। फिर इतिहास की पुरानी कथाओं के कहते कहते सुन्दर दो पहर रात बीत गई। (क्यों कथा कहते कहते दो पहर रात बोत गई और वह रात क्यों सुंदर थी, इसका कारए यह कहा जा सकता है। जब कोई किसी नये स्थान में नई नई वस्तुएँ देखकर लौटता है तब उनके संबंध में बहुत देर तक बातचीत होती ही है। इसके अतिरिक्त प्रसंगवश बहुत-सी पुरानी बातें भी आ जाती हैं। रात के सुन्दर लगने का कारण यह है कि राम का मन बालकों से यह जानकर उत्कंठित था कि सबेरे जानकीजी गैरि का पूजन करने बग़ीचे में जायँगी, कदाचित देखने का अवसर मिल जाय अथवा वह रात यों ही बड़ी शोमायमान थी)।। १।।

मुनिबर सयन कीन्ह तब जाई। लगे चरन चाँपन देाउ भाई॥ जिन्ह के चरनसरोरुह लागी। करत बिबिध जप जे।ग विरागी॥२॥

जब ऋषि विश्वामित्रजी जाकर लेट गये तब, जिनके चरण-कमलां के लिए विरक्त लोग तरह तरह के जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई उनके पाँव दबाने लगे।। २।।

तेइ देाउ बंधु प्रेम जनु जीते । गुरुपद-कमल पलाटत प्रोते ॥ बार बार मुनि श्रग्या दीन्हो । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥३॥

मानों वे दोनों भाई प्रेम से जीते जाकर गुरू के चरण-कमलों को प्रीति से दबा रहे हैं। जब मुनि ने बार बार श्राझा दी तब रामचन्द्रजी ने जाकर शयन किया॥ ३॥ चाँपत चरन लषनु उर लाये। सभय सप्रेम परम सचुपाये॥
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पैाढ़े धरि उर पदजलजाता॥४॥

फिर लक्ष्मिणजी ने रामचन्द्रजी के पाँव दवाते हुए उनके चरणां की डरते डरते प्रम से हृदय में लगा लिया और बहुत सुख अनुभव किया। रामचन्द्रजी ने उनको बार बार कहा, भैया सोश्रो। तब वे भी रामचन्द्रजी के चरणों का हृदय में ध्यान करते हुए सो रहे।। ४।।

दें। ० – उटे लपनु निसि विगत सुनि श्ररुन-सिखा-धुनि कान।

गुरु। तेँ पहिलोहि जगतपति जागे रामु सुजान ॥२५६॥ लक्ष्मणजी मुर्ग का शब्द कानां में पड़ते ही, रात बोतो जानकर, उठ बैठे अर्थात् सेवक के समान आप अपने बड़े भाई के पहले उठ बैठे। और विवेकी जगत्यित रामचन्द्रजी गुरु विश्वामित्रजी के जागने के पहले ही जाग उठे॥ २५९॥

चै।०-सकल सौच करि जाइ नहाये। नित्य निर्वाह मुनिहि सिर नाये॥
समय जानि गुरुश्चायसु पाई। लेन प्रसून चले देाउ भाई॥१॥

फिर दोनों भाइयों ने सारे शाच त्रादि से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य-कर्म की पूरा करके मुनिजी की प्रणाम किया। पुष्प लाने का समय जानकर, गुरुजी को त्राह्मा लेकर, दोनों भाई फूल लाने के लिए चले।। १।।

भूपबायु बर देखेउ जाई। जहँ बसंतरितु रही लेाभाई॥ लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलिबिताना॥२॥

दोनां भाइयों ने राजा जनक की श्रष्ठ पुष्पवादिका की जाकर देखा, जहाँ वसन्त ऋतु छुभाई रहती है। वहाँ श्रानेक मनोहर पेड़ लगे हैं श्रोर रङ्ग विरङ्गी बेलें। के मराडप बने हैं॥२॥

नव पहन्व फल सुमन सुहाये। निज संपति सुररूख लजाये।। चातक केाकिल कीर चकारा। कूजत विहग नटत कल मारा॥३॥

वहाँ के पेड़ फलां, फूलां श्रोर नये नये पत्तां से ऐसे सुन्दर लगते हैं कि उनका सम्पत्ति से कल्पवृत्त मो लिजत हो जाता है। पपोहा, कीयल, तोता श्रीर चकार श्रादि पत्ती श्रपनी श्रपनी बोलियाँ बोल रहे हैं श्रीर सुन्दर मार नाच रहे हैं।। ३।।

मध्य बाग सरु सोद्द सुद्दावा । मनिसोपान बिचित्र बनावा ॥ बिमलसलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत मृंगा ॥४॥ उस बारा के बीच में एक सुद्दावना सरोवर शोभित है, जिसकी सीढ़ियाँ मिएयां को विचित्र बनी हैं। उसका जल बहुत ही निर्मल है। उसमें रङ्ग बिरङ्ग कमल खिल रहे हैं। बहाँ जल के पत्ती बोल रहे हैं श्रीर भीरे गुंजार कर रहे हैं।

इस चौपाई में सेाह सुहावा दोनों शब्द एक ही ऋर्थ के होने से पुनरुक्ति दोष त्राता है, पर 'सुहावा' पद दूसरी पंक्ति में लगाने से श्रीर उसका ऋर्थ इस प्रकार करने से कि "विचित्र बनाये हुए मिए-सोपान शोभित हैं" कुछ परिहार हो जाता है। कुछ टीकाकार पूर्ण परिहार का प्रयत्न अन्योन्य अलंकार का आश्रय लेकर करते हैं और पंक्ति का ऋर्थ यें। लगाते हैं "मध्य सर से बारा सोहता है और बारा से सर"। पर यह खोंच-तान है; अन्वय ठीक नहीं बनता।। ४।।

### दे। ० — बाग्र तडाग्र बिलोकि प्रभु हरषे बंधुसमेत । परमरम्य श्रारामु यह जो रामहि सुख देत ॥२६०॥

ं उस बारा श्रौर तालाब को देखकर भगवान् रामचन्द्रजी भाई-समेत बहुत प्रसन्न हुए। यह बारा बहुत ही रमणीय है जो रामचन्द्रजी को सुख दे रहा है।। २६०॥

# चे।०—चहुँ दिसि चितइ पूछि मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदितमन॥ तेहि स्रवसर सीता तहुँ स्राई। गिरिजापूजन जननि पठाई॥१॥

वे दोनों भाई चारों दिशात्रां को त्रोर देखकर त्रौर मालियों से पूछकर प्रसन्नचित्त हो फूल-पत्ती लेने लगे। ('चड्ढँ दिसि चितै' से त्रभिप्राय केवल यह है कि दोनों भाइयों ने चारों स्रोर ताक कर देखा कि कोई रखवाला हो तो उससे पूछकर फूल तोड़ें। तोड़ने के पहले पूछ लेना शिष्टता थी।) उसी समय वहाँ सीताजी त्राई। उन्हें माता ने देवी (पार्वतीजी) की पूजा करने के लिए भेजा है। "दाम्पत्यार्थमुमां सतीम्" स्नी-पुरुष की जोड़ी कायम रहने के लिए सती पार्वती को पूजा धर्म-शास्त्र में कही है।। १।।

संग सखी सब सुभग सयानी। गावहिँ गीत मनोहर बानी॥ सरसमीप गिरिजाग्रह सोहा। बरनि न जाइ देखि मन मोहा॥२॥

सांताजों के साथ जो सिखयाँ हैं वे सुन्दर श्रीर चतुर हैं। वे मनेहर वाणी से गोत गा रही हैं। तालाव के पास पावंतीजी का मन्दिर शोमायमान हो रहा है, जिसके देखते ही मन मोहित हो जाता है। उसका वर्णन नहीं करते बनता।। २।।

मज्जन करि सर सांखन्ह समेता । गई मुदितमन गौरिनिकेता ॥ पूजा कीन्हि श्रधिक श्रनुरागा । निज श्रनुरूप सुभग बर माँगा ॥३॥

सोताजी उसी सरोवर में सिखर्या-सिंहत स्नान करके प्रसन्न-चित्त हो, गैारी के मन्दिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से गैारी को पूजा की श्रौर श्रपने हो समान सुन्दर वर (दून्हा) माँगा॥ ३॥ एक सखी सिय संग्र बिहाई। गई रही देखन फुलवाई॥ तेइ देाउ बंधु बिलोके जाई। प्रेमिबबस सीता पहिँ श्राई॥४॥ उनमें से एक सखी सीताजी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने उन दोनों भाइयों की जाकर देखा श्रीर प्रेम में भरी हुई वह सीताजी के पास श्राई॥४॥

दो ० – तासु दसा देखी सिखन्ह पुलक गात जलु नयन।

कहु कारनु निज हरप कर पूछिहैं सब मृदुबयन ॥२६१॥ सिखयों ने उसको दशा देखी कि शरीर पुलकायमान है और आँखों में जल भरा है। सब सिखयों कोमल बचनों से उससे पूछने लगीं कि तुम अपनी प्रसन्नता का कारण कही ॥२६१॥

चौ०-देखन बागुः कुत्रँर दुइ त्राये । बयकिसोर सब भाँति सुहाये ॥ स्याम गारि किमि कहउँ वखानी । गिरा श्रनयन नयन बिनु बानी ॥१॥

(सभो ने पृछा तो वह कहने लगी—) दो कुँ वर बाग्र देखने आये हैं। उनकी अवस्था किशोर है और वे सभी तरह से सलोने हैं। उनमें एक श्याम और दूसरा गौर है। में उनका वर्णन कैसे करूँ, क्यांकि वाणी (जिससे वर्णन किया जाता है वह) बिना नेत्रों की है (वह देख नहीं सकती) और नेत्र (जिनसे देखा जाता है वे) बिना वाणी के हैं (वे बोल नहीं सकते)। तात्पर्य्य यह है कि आँखों से देखने पर हो पूरा आनन्द मिल सकता है, मुँह से कहते नहीं बनता। (यहाँ पर दोनों राजकुमारों के। फूल-पत्ती तोड़ते हुए इस सखी ने देखा था, किन्तु वह चतुर, सयानी है इसलिए यह नहीं कहती कि वे फूल तोड़ने आये हैं क्योंकि ऐसा कहने में उनकी राज-पुत्रता में बट्टा लग जाता। वह कहती है कि वे बाग्र देखने आये हैं।)।। १।।

सुनि हरषोँ सब सखी सयानी । सियहिय श्रित उतकंठा जानी॥ एक कहइ नृपसुत तेइ श्राली। सुने जे मुनि सँग श्राये काली॥२॥

सव चतुर सिवयाँ (यह) सुनकर वड़ा प्रसन्न हुईं। साताजी के मन में (राजकुमारों के विषय में) विशेष उत्कराठा जानकर एक सखी कहने लगी—श्ररी सिवयो ! ये वही राजकुमार हैं जिनका मुनि के संग कल श्राना सुना है। (यहाँ पर सब सिवयों से श्रिधक जानकीजी का प्रेम हैं इसिलए उनके साथ श्रित-उत्कराठा शब्द कहा।)॥ २॥

जिन्ह निज रूप मेाहनी डारी। कीन्हें स्वबस नगर-नर-नारी॥ वरनत छबि जहँ तहँ सब लोग । अविस देखियहि देखन जोगूः॥३॥

जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाल कर नगर के सब की-पुरुषों के। अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग इनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इनकी जरूर ही देखना चाहिए। ये देखने योग्य हैं॥ ३॥

## तासु बचन श्रति सियहि सुहाने। दरस लागि लेवन श्रकुलाने॥ चली श्रम करि प्रियसिव सोई। प्रोति पुरातिन लखइ न कोई॥४॥

इस सस्ती के वचन सोताजी को बहुत ही अच्छे लगे; उनके दर्शन के लिए (सीताजी की) आँसें ज्याकुल हो गईं। जो सस्ती राजपुत्रों को देखकर आई थी उसी प्यारी सस्ती के। आगे करके सीताजी चलों। उनको पुरानी प्रीति के। कोई नहीं जानता ॥ ४ ॥

## दो०-सुमिरि सीय नारदबचन उपजो प्रीति पुनीत। चिकत बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥२६२॥

सीताजी के नारदजो के वचन (नारदजी एक बार कह गये थे कि पहले तुम्हारा रामचन्द्र से फुलवाड़ी में मिलाप होगा फिर विवाह होगा। यो इस होनहार विवाह का बीज तो वहीं वो गये थे।) का स्मरण कर पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। (पवित्र इसलिए कहा कि भविष्य में जिसका भर्ता होना निश्चित है उन्हों में प्रीति हुई। वह प्रीति सिखयों के विदित न है। इसलिए) चिकत होकर सम्पूर्ण दिशाओं में सीताजी ऐसे देखती हैं जैसे डरी हुई छोटी हरिणी चैंक चैंक कर इथर-उधर देखे।। २६२।।

# चै। ० - कंकन-किंकिनि-नूपुर-धुनि सुनि। कहत लष्न सनं रामु हृदय गुनि॥ मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा विस्वविजय कहँ कीन्ही॥१॥

सीताजी के कंकण, करधनो श्रौर पायजेबों के शब्द सुन श्रौर हृदय में विचारकर रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी से कहने लगे (कि कैसी सुन्दर श्रावाज श्रा रही है)। मानों, सारे संसार की जीत लेने की इच्छा करके कामदेव ने डंका बजाया है ॥ १॥

### श्रस कहि फिरि चितये तेहि श्रोरा । सिय-मुख-सिस भये नयन चकारा ॥ भये बिलाचन चारु श्रचंचल । मनहुँ सकुचि निमि तजे दुगंचल॥२॥

ऐसा कहकर उन्होंने फिर उसी ओर देखा (जिस ओर से भूपणों की आवाज आई थो) तो सीताजी का मुख तो चन्द्रमा हो गया और रामचन्द्रजी के नेत्र चकार हो गये (अर्थात् वे चकार के समान प्रीति से मुख-चन्द्र के देखने लगे)। सुन्दर नेत्र, जा जानकीजी के ढूँ इने में चश्चल थे, स्थिर हो गये (ऑखें खुली की खुलो रह गई) मानों सङ्कोच से राजा निमि? ने पलकों के छोड़ दिया, अर्थात् पलकों ने अपना खुलने मुँदने का काम बन्द कर दिया॥ २॥

१ राजा निमि जनक राजा के पूर्वजों में हुए थे। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से विषष्ठजों की बुलाया; किन्तु उन्हें पहले इन्द्र का निमन्त्रण आ चुका था, इसिलए वे इन्द्र के यहाँ चले गये। निम राजा ने शरीर की अनित्य समम्मकर दूसरा पुरोहित बुलाकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया। जब विषष्ठजी लौटे और अपने शिष्य (यजमान) का अपराध देखा तो उन्होंने शाप दिया कि "तूने गुरु का अपमान किया है इसिलए तेरा शरीर नष्ट हो जाय।" राजा ने कहा कि लोभ से धर्म नहीं जाननेवाले उम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाय। दोनों के शरीर नष्ट हो गये। विषष्ठजी ने तो फिर एक घड़े में से जनम पाया;

देखि सीयसोभा सुखु पावा। हृदय सराहत बचनु न श्रावा॥ जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। बिरचि विस्व कहँ प्रगटि देखाई॥३॥

रामचन्द्रजो ने सीताजो की शांभा देखकर जे। सुख पाया, उसके। उन्होंने मन हो मन सराहा; वह सुख उनसे कहते न बना। (भला कैसे कहते बने!) वह शोभा ऐसी थी कि मानें। ब्रह्मदेव ने अपनी सारो कारीगरी रचकर जगन में प्रकट दिखा दी।। ३॥

सुंदरता कहँ सुंदर करई। छिबिग्रह दोपिसखा जनु बरई॥ सब उपमा किब रहे जुठारी। केहि पटतरउँ बिदेहकुमारी॥४॥

सीताजी की शांभा सुन्दरता के। भो सुन्दर करती है। वह ऐसी है मानों एक सुन्दर घर के। दोपक की लो जलकर शोभित करती है। (सुन्दर घर सीताजी का सुघटित शरीर श्रौर उसमें से प्रकट होती हुई शोभा दोपक का प्रकाश)। इस सुन्दरता के लिए, किव सभी उपमाश्रों के। जूँठों कर चुके हैं इसलिए तुलसीदासजी कहते हैं कि हम किससे जानकीजी की उपमा दें (जा ठीक उतरे)।। ४॥

दो०-सियसोभा हिय वरनि प्रभु श्रापनि दसा विचारि। बोले सुचि मन श्रनुज सन बचन समय श्रनुहारि॥२६३॥

श्रोरामचन्द्रजो मन में जानकीजो की शोभा का वर्णन कर श्रीर श्रपनो (प्रेम-मुग्ध) दशा के। विचारकर पवित्र वचनों से समय के श्रानुकूल बात छोटे भाई से बोले—॥ २६३॥

चै।०-तात जनकतनया यह सोई। धनुष्जग्य जेहि कारन होई॥ पूजन गैारि सखी लेइ स्राई। करत प्रकासु फिरइ फुलवाई॥१॥

हे तात ! यह वही जनक को कन्या है जिसके लिए धनुषयज्ञ हा रहा है। इसे पावेतीजो को पूजा करने के लिए संखियाँ ले आई हैं। यह फुलवाड़ी के। प्रकाशित करती फिर रही है ॥ १॥

जासु विलोकि श्रलोकिक सोभा । सहज पुनीत मार मनु छोभा ॥ सो सबु कारन जान बिधाता । फरकहिँ सुभग श्रंग सुनु श्राता ॥२॥

परन्तु राजा निमि के पुत्रों के उद्योग करने पर उनका जब शरीर मिलने का मौका आया, तब उन्होंने कहा कि मैं शरीर के बन्धन में नहीं रहूँगा। तब जीवों के नेत्रों की पलकों में ही रहने का वर उन्होंने पाया। तब से सभी के नेत्रों में निमि राजा का वास है; इसी लिए पलकों का नाम निमेष है। यहाँ जानकीजी और रामचन्द्रजी की दृष्टि का संयोग देखकर निमि राजा के। संकाच हुआ, क्योंकि वे सीताजी के पूर्वज थे। बड़े का अपने पुत्र-पीत्र आदि की श्रंगार-चेष्टा देखने में संकाच करना स्वामाविक है।

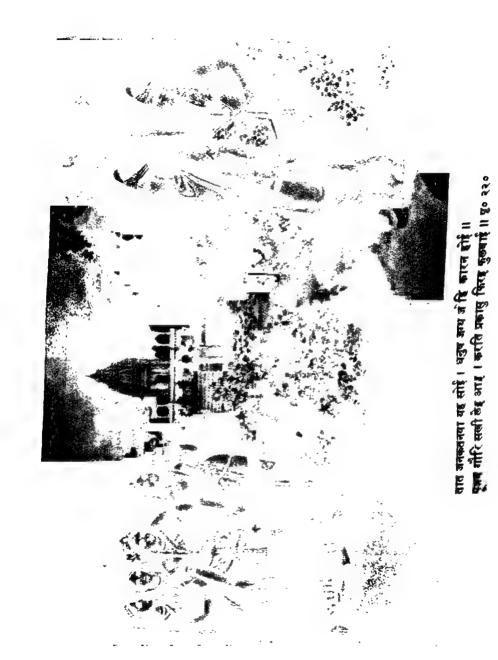



जिसको अलौकिक (ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि के बाहरवाली) शोभा की देखकर, स्वभाव से पिवत्र मेरा मन चोभित (चलायमान) हो गया। सा इसका कारण विधाता जाने, पर हे भाई! सुनो, मेरे शुभ अङ्ग—दिहना हाथ, नेत्र आदि—फड़क रहे हैं। (रामचन्द्रजी अपने कुल की मर्यादा तथा अपने भाव का वर्णन अगली चौपाइयों में करते हैं। उन्हें आश्चर्य है कि ऐसे कुल में उत्पन्न होकर और स्वयं ऐसे होकर उनका मन चलायमान क्यों हुआ। पर वे इसका निराकरण करते हैं और कहते हैं कि असली बात तो विधाता ही जाने, हाँ शुभ श्रङ्गों के फड़कने से भविष्य शुभ की सूचना होती है।।॥ २॥

रघ्वंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पग्र धरें न काऊ॥ माहि स्रतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहु परनारि न हेरी॥३॥

हे लक्ष्मण ! रघुवंशियों का यह स्वभाव है कि वे किसा कुमार्ग में पाँव नहीं धरत । मुक्ते अपने मन पर श्रत्यन्त विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री के। नहीं देखा । (श्रतएव मेरा मन जो चलायमान हुश्रा, उससे यह विश्वास होता है कि मेरा मन उसी की श्रोर गया है जिसकी श्रोर जाना उचित है, श्रर्थात् जे। श्रद्धीं गिनी होनेवाली है ।) ॥ ३॥

जिन्ह के लहिं न रिपु रन पीठी । निहं लाविह परितय मन डीठी ॥ मंगन लहिं न जिन्ह के नाहीँ । ते नरवर थोरे जग माहीँ ॥४॥

जिनके रात्रु रण में पीठ नहीं देखते श्रर्थात् जो रात्रु के सामने छाती टेक लड़ते रहते हैं श्रीर जे। पराई स्त्रियों में डीठ (दृष्टि) श्रीर मन नहीं लगाते; जिनके यहाँ माँगनेवाले (भिद्यार्थी) 'नाहीं' नहीं पाते श्रर्थात् कभी विमुख नहीं फिरने पाते, ऐसे उत्तम पुरुष जगत् में बहुत ही थोड़े हैं।। ४।।

दो०-करत बतकही श्रनुज सन मन सियरूप लुभान। मुख-सरोज-मकरंद-छबि करइ मधुप इव पान ॥२६४॥

रामचन्द्रजो लक्ष्मण्जा से वातालाप कर रहे हैं, पर मन सोताजी के रूप पर लुभाया हुआ है। जैसे भौरा कमल के ऊपर बैठकर उसके मकरन्द (फूल के रस) को पीता है और पीते समय चुप रहता है फिर थोड़ी देर में उसी के आस पास गूँजता है, वैसे ही यहाँ सीताजी के मुख-कमल के छिब (कान्ति) रूपी मकरन्द को रामचन्द्रजी का मन-रूपी भँवर पान कर रहा है। (अमर फूल का रस पीते समय उस फूल पर लगातार) बैठा नहीं रहता; बीच बीच में गूँजता भी जाता है।) यहाँ रामचन्द्रजी उस मुखछिब को निरन्तर नहीं निहारते, बीच बीच में लक्ष्मण्जी से बातचीत करने लग जाते हैं॥ २६४॥

चौ०-चितवति चिकत चहुँ दिसि सीता। कहुँ गये नृपिकसोर मन चिंता। जहुँ बिलोकि मृग-सावक-नयनी। जनु तहुँ बरिस कमल-सित-स्रेनी॥१॥ (यहाँ तक रामचन्द्रजी का प्रसङ्ग कह दिया, श्रव फिर सीताजी का प्रसङ्ग उठाते हैं) सोताजी चिकत होकर चारों श्रोर देख रही हैं कि वे राज-िकशोर कहाँ चले गये। मन में यही चिन्ता हो रही है। चिन्ता यहाँ पर तीन प्रकार की है (१) दोनों चले न गये हों, (२) सिखयाँ मन का भाव न समक्त जायँ, (३) पिता के धनुष-भङ्ग का प्रण। वह हिरन के बच्चे के समान नेत्रोंवाली (सीता) जिसी श्रोर देखती है, उसी श्रोर मानों सकेंद्र कमलों की पंक्ति बरसती है। नई चंचल श्रास्त हैं इसलिए हिरन के बच्चे की श्रास्त्रों की उपमा दो। किवयों ने श्रास्त्रों की उपमा कमल से दो है श्रीर उसके सकेंद्र श्रंश की मित्रता का सूचक माना है तथा सकेंद्र श्रंश होता भी श्रधिक है। इसी लिए यहाँ सकेंद्र कमल कहा है। जब सीताजी चिकत होकर श्रपनी श्रास्त्रें चारों श्रोर घुमाती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानों सकेंद्र कमलों की कतार बन गई है।। १॥

लता त्रोट तब सिखन लखाये। स्यामल गौर किसोर सुहाये॥ देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥२॥

तब सिखयों ने लता के मुरमुट की त्रोर दिखाया जहाँ श्याम त्रौर गौर दोनों भाई शोभित थे। उनका स्वरूप देखते ही सीताजी के नेत्र ललचा गये। उनको इतनी प्रसन्नता हुई मानों उन्होंने त्रपना खजाना पहचान लिया हो। (नेत्र ललचा जाने का यह कारण है कि जिस वस्तु के देखने की बहुत लालसा होती है उनसे देखकर जी नहीं भरता, बार बार देखने की जी चाहता है)। जिस प्रकार कोई त्रपनी खोई सम्पत्ति को पाकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार सीताजी के नेत्र रामचन्द्रजी की छबिरूपी सम्पत्ति को पाकर पुनः प्रसन्न हुए॥ २॥

थके नयन रघु-पति-छिब देखे। पलकन्हिहूँ परिहरोँ निमेखे॥ श्रिधिक सनेह देह भइ भारी। सरदससिहि जनु चितव चकारी॥३॥

श्रीरघुनाथजों की छिब की देखने पर सोताजों के नेत्र मुग्ध होकर उसी श्रीर लगे रह गये। पलकों ने भी निमेष (श्राँखों का खुलना मिचना) बन्द, कर दिया। वे एकटक देखते हो रह गईं। श्रिधक स्नेह हो जाने से देह भोरी हो गई श्रर्थात् रारीर की सुध न रहो। जैसे शरद् ऋतु के चन्द्रमा को देखकर चकारी को देह की सुध नहीं रहती वैसी ही श्रवस्था सीताजों की हुई॥ ३॥

लेक्निमग रामहिँ उर श्रानी । दोन्हे पलककपाट सयानी ॥ जब सिय सिवन्ह प्रेमबस जानोँ। किह न सकहिँ के कु मन सकुचानीँ॥४॥

फिर श्रपनी श्राँखों के रास्ते से रामचन्द्रजों को श्रपने हृद्य में लाकर उस सयानी सीता ने पलकरूपी किवाड़ बन्द कर दिये। श्रर्थात् रघुनाथजी का ध्यान करते हुए श्राँखें बन्द कर लीं। जब सिलयों ने सीताजी का प्रेम के वश में जाना, तब वे बहुत सकुचाई पर कुछ कह नहीं सकीं। भाव यह है कि सीताजी का यह डर हुश्रा कि कहीं ये श्राँख से श्रदेख न हो जायें, इसलिए उन्हें हृद्य में रखकर किवाड़ बन्द कर दिये कि वे जाने न पावें, हृद्य में बने रहें। सीताजी का सयानी इसलिए कहा है कि उन्होंने इस होशियारों से रामचन्द्रजों की सुन्दर मूर्ति की श्रपने हृद्य में रख लिया॥४॥

## दो०-लताभवन तेँ प्रगट भये तेहि श्रवसर दोउ भाइ। निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलदपटल बिलगाइ॥२६४॥

उसी समय वे दोनों भाई (राम लक्ष्मण) लताभवन (कुआ) में से ऐसे प्रकट हुए जैसे शुद्ध (बिना कलङ्क के) दो चन्द्रमा मेघें के मण्डल को फाड़कर प्रकाशिकहां ॥ २६५॥

चौ०-साभासीवँ सुभगदोउ बीरा । नील-पोत-जलजाभ - सरीरा ॥ मारपंख सिर सोहत नीके । गुच्छा बिच बिच क्रुसुमकली के॥१॥

वे देानों वीर शाभा की सीमा हैं (त्रार्थात् इनसे बढ़कर किसी की शोभा नहीं)। इनके शारीर नीले और पीले कमल के-से हैं। उनके सिरों पर मोरपंख अच्छे सुहा रहे हैं। बीच बीच में फूलों की किलयों के गुच्छे गुँथे हुए हैं॥ १॥

भाल तिलक स्नम बिंदु सुहाये। स्नवन सुभग भूषन छिब छाये॥ बिकट भृकुटि कच घूघरवारे। नवसरोज लोचन रतनारे॥२॥

कपाल पर तिलक शोभित है, पसीने की बूँदें चमक रही हैं, कानों में सुन्दर गहनें की कान्ति मलक रही है। टेढ़ी मींहें हैं श्रौर घूँघरवाले बाल हैं। ताजे लाल कमल के से लाल नेत्र हैं। यहाँ पसीने का वर्णन सुकुमारता बतलाने के लिए किया गया है॥२॥

चारु चिबुक नासिका कपोला। हासबिलास लेत मनु माला॥ मुखछबि कहिन जाइ माहि पाहीँ। जो बिलाकि बहु काम लजाहीँ॥३॥

दुड़ी, नाक और गाल सुन्दर हैं, और मुस्कुराना तो ऐसा है कि मानों दूसरे के मेाल हो लिये लेता है। गुसाई तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीमुख की छवि तो मुमस्ते कही नहीं जाती, क्योंकि उसे देखकर बहुत-से कामदेव शरमा जाते हैं॥ ३॥

उर मनिमाल कंबुकल घोवाँ। काम-कलभ-कर भुज बलसीवाँ॥ सुमनसमेत बामकर दोना। साँवर कुश्रँर सखी सुठि लोना॥४॥

वज्ञ:स्थल में मिणयों (जवाहिरात) की माला पड़ी हैं। शक्क-सा सुहावना गला है। हाथी की सुन्दर सूँड़ के समान बल की सीमा सुजाएँ हैं अर्थात् इनसे बढ़कर बल और किसी की सुजाओं में नहीं है। बाँयें हाथ में पुष्पों-सहित दोना है। इनमें साँवला कुमार (रामचन्द्र) हे सिखियो ! बड़ा सलीना है॥ ४॥

देश - केहरिकटि पट-पीत-धर सुखमा-सील-निधान । देखि भानु-कुल-भूषनिह बिसरा सिखन्ह श्रपान ॥२६६॥ सिंह की-सी (पतली) कमर श्रीर उसमें पीत वस्त्र धारण किये हैं, वे शोभा श्रीर शील (श्रच्छे स्वभाव) के स्थान हैं। ऐसे सूर्य्य-वंश के भूषण (रामचन्द्रजी) की देखकर सिख्यों की श्रपनी सुध बुध भूल गई॥ २६६॥

चौ०-धरि धोरज एक स्रालि सयानी।सीता सन बोली गहि पानी॥ बहुरि गौरि कर ध्यान करेहु। भूपिकसोर देखि किन लेहु॥१॥

एक चतुर सखो घीरज घरकर सीताजी का हाथ पकड़कर बोली—पार्वतीजो का ध्यान तो फिर भो कर लेना, अभी राज-िकशोरों को क्यों नहीं देख लेतीं ? (इस जगह सयानी कहने का यह प्रयोजन है कि जहाँ सभी सिखयाँ अपनी सुध बुध भूल गई थीं, वहाँ इसने धैर्य घरा और इस एक शब्द से इस सखी की मुख्यता सिद्ध हुई। हाथ पकड़कर बोलना इसलिए कि सीताजी आँखें बन्द किये हुए थीं, इससे आँखें का इशारा न समभतीं। यदि पुकारती तो सामने ही राजपुत्र खड़े थे। सखी का कहना व्यंग्य या उपहास लिये हुए है, जिसकी पुष्टि अगली चौपाई के 'सकुचि' शब्द से होती है।)॥ १॥

सकुचि सीय तब नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंह निहारे॥ नखसिख देखि राम के सोभा। सुमिरि पितापनु मनु श्रति छोभा॥२॥

(जब सखी ने व्यंग्य वचनों से सूचित किया) तब सीताजी ने सकुचकर आँखें खोलीं। ' (इसमें दो मतलब हैं, एक तो यह कि सखी ने मेरा प्रेम समक्ष लिया, दूसरा यह कि सकुची आँखें खोलीं, क्योंकि ऊपर कह चुके हैं कि सीताजी ने काँकी में रामचन्द्रजी को हृदय में घर किवाड़ की जगह आँखें बन्द कीं, उसी काँकी की विरह से डरती हुईं वे आँखें खोलने में कुछ हिचकती हैं। आँख खोलते हीं) सामने दोनों रघुवंशी सिंहों की देखा। (यहाँ सिंह की उपमा वीर-रस की है जिससे भविष्य में धनुपभक्ष की चिन्ता मिटती है।) रामचन्द्रजी की शोभा के नख से चाटी पर्यन्त देखकर और उधर पिता (जनक) का पण यादकर सोताजी का मन बहुत ही चोभित हुआ (घबराया)।। २।।

परवस सिवन्ह लखी जब सीता। भई गहरु सब कहि सभीता॥ पुनि श्राउब एहि विरियाँ काली। श्रस किह मन विहँसी एक श्राली॥३॥

जब सिखयों ने सीताजी की परवश (प्रेम के श्रधीन) देखा, तब सब डर के कहने लगीं कि बड़ी देर हो गई है। कल इसी वक्त फिर श्रावेंगी—ऐसा कहकर एक सखी मन में हैंसी। (सस्त्री का यह कहना भी व्यंग्यपूर्ण है। इसी से मन में हैंसना कहा है।)।।३॥

गृह गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयेउ बिलंब मातुभय मानी॥ धरि बड़ि धीर राम उर श्राने। फिरि श्रापनपे पितुबस जाने॥४॥

उस गृद वाणी को सुनकर सीताजी सकुचाई श्रौर देर हो जाने पर माताजी के बिग-इन से डरने लगीं। (इस स्थान पर गृदु गिरा से क्या क्या बातें सूचित होती हैं ? ऊपर जो कहा कि 'पुनि श्राउब इहि बिरियाँ कालों' उससे चतुर सखी ने सूचित किया कि श्रब चलो, कल फिर इसी वक्त श्रावेंगी। "देर होती हैं, चलों" यह न कह कर सखी ने व्यंग्य द्वारा इस बात को सूचित किया। 'पुनि श्राउब' कहकर उसने सीताजी के हृदय का भाव भी सूचित किया कि वे रामचन्द्रजी को श्रीर देखना चाहती हैं। 'फिर श्राने' का शब्द ऐसा गृद है कि सीताजी उसे सुनकर लिखत होती हैं। उधर उसके द्वारा राजपुत्रों को भी संकेत किया कि कल फिर इसी वक्त यहाँ श्राना, श्रथवा कल फिर श्राने की सूचना से उसने सीताजी को सावधान किया कि जो श्राज इतनी देर करोगी तो कल न श्राने पाश्रोगी, तथा रामचन्द्रजी को भी यही सूचना दी कि जो श्राज श्रिक देरी हो जायगी तो कल विश्वामित्रजी न श्राने देंगे। श्रथवा— यह कि श्रब श्राज तो इतना ही प्रेम बस है, कल फिर श्रावेंगी।

सीताजी ने बहुत धीरज धरकर रामचन्द्रजी को हृदय में रख लिया। वे अपने क्ये

पिताजी के श्रधीन जानकर वहाँ से लौट पड़ीं ॥ ४॥

#### दो०-देखन मिस मृग विहँग तरु फिरइ बहे।रि बहे।रि ।

#### निरित्व निरित्व रघुवीरछिब बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥२६७॥

सोताजी हिरन, पत्ती श्रीर वृत्तों को देखने के मिस से बारम्बार चलते हुए लौट लौट पड़ती हैं, क्योंकि श्रीरघुवीर की छिब देख देखकर बहुत श्रिधक प्रीति बढ़ती है। यहाँ पर यह भाव है कि जानकीजी रामचन्द्रजी की छिब को देखकर रुप्त नहीं होतीं। वे बार बार उन्हें देखती थीं। वे जितना उन्हें देखती थीं उतनी ही उनकी प्रीति बढ़ती थी।। २६७।।

## चै। -जानि कठिन सिवचाप विसूरति । चली राखि उर स्यामल मृरति ॥ प्रभु जब जात जानकी जानी । सुखसनेह सोभा गुन खानी ॥१॥

शिवजी के धनुष को कठिन जानकर वे मन में मसोसने लगीं। फिर भी हृदय में श्याम मूर्ति (रामचन्द्रजो) के। रखकर चलीं। (यहाँ सन्देह होता है कि जो वे धनुष की कठिनाई को जानती थीं तो फिर श्याम मूर्ति को हृदय में धरना व्यर्थ था। इसका भाव इतना ही है कि वे धनुष की कठिनता जान कर भी प्रेम के इतने वरा में हो गई थीं कि रामचन्द्रजी का ध्यान हृदय से हृटा नहीं सकती थीं।) प्रभु रामचन्द्रजी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुण की खान जानकी को जाते जाना तो, जैसा आगे की चौपाई में लिखा है, बनका चित्र अपने हृदय पर लिख लिया। सुख, स्नेह, शोभा और गुण इन चारों वातों को तुलसीदामजी उपर की चौपाइयों में कह चुके हैं, जैसे—दिख सोय शोभा सुख पावा'—यह तो सुख हुआ। 'अधिक सनेह देह भइ भारी' इसमें स्नेह की अधिकता प्रदर्शित की और 'सुन्दरता कहँ सुन्दर करई' इसमें शोभा की और 'देखन मिस मृग बिहँग तक, फिरइ बहोरि बहोरि'—इसमें गुण या चतुराई का उल्लेख किया॥ १॥

परम-प्रेम-मय मृदु मिस कीन्हो। चारु चित्त-भीती लिखि लीन्ही।।
गई भवानीभवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जारी ॥२॥

रामचन्द्रजी ने परम प्रेमरूपी केमल स्वाहो से अपने हृद्य-पटल पर उनका चित्र लिख लिया (मृदु शब्द से प्रेम की विशेषता मलकाई गई है)। सीताजी फिर पार्वतीजी के मन्दिर में गई और उनके चरणों में प्रणाम कर बोलीं—।। २।।

जय जय गिरि-बर-राज-किसोरी । जय महेस - मुख - चंद-चकारी ॥ जय गज-बदन-षडानन-माता । जगतजनि दामिनि-दुति-गाता ॥३॥

हे गिरि-वरराज (हिमालय) की किशोरो (पुत्री)! आपकी जय हो! जय हो!! जय हो!! जय हो!! अभिहादेवजी के सुख-चन्द्र की चकोरो! और गजानन (गऐश) और पडानन (खामिकार्त्तिक) की माता! जगत् की जननी (पैदा करनेवाली), जिनके शरीर की दमक हामिनी (बिजली) की-सी है, आपकी जय हो। (महेश शब्द से कर्तव्य-शक्ति की अधिकता सूचित की। फिर गजानन सर्व सिद्धि के दाता हैं आप उनकी माता हैं, स्वामिकार्त्तिक जिन्होंने तारकासुर को मारकर देवताओं के। अपने अपने लोकों में बैठाया उनकी भी आप माता हैं। जो आप कहें कि हमारा-तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? तो आप जगज्जननी हैं, जगन् में मैं भी हूँ।)।। ३।।

निहँ तव स्रादि मध्य स्रवसाना । स्रमितप्रभाउ बेद निहँ जाना ॥ भव-भव-बिभव-पराभव-कारिनि । बिस्वबिमोह्दनि स्व-बस-बिह्दारिनि ॥४॥

तुम्हारा श्रादि, मध्य श्रीर अन्त नहीं है। तुम्हारा अतुल प्रभाव है जिसको वेद भी नहीं जानते। तुम संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की अरनेवाली, संगास की मोहनेवाली के अ और अपनी इच्छा से विहार करनेवाली हो।। ४।।

दो०-पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहिँ कहि सहस सारदा सेख॥२६८॥

हे माता ! पितवता सियों में पहली रेखा श्रापकी है अर्थात् पातिव्रत्य की हदता का रास्ता श्रापही का दिखाया है। श्रापकी महिमा श्रतुल श्रीर श्रपार है, जिसकी हजार सरस्वती श्रीर शेष भी नहीं वर्णन कर सकते॥ २६८॥

चैं। ० सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायिनि त्रिपुरारि पियारी ॥ देबि पूजि पदकमब तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहिँ सुखारे ॥१॥

तुमें सेवन करने से चारों कल (धर्म, अर्थ, काम, मोक्त) सुलम हो जाते हैं। तुम वर की देनेवाली हो। तुम त्रिपुरासुर के मर्दन करनेवाले शिवजी की प्यारी हो। हे देवि! तुम्हारे चरण-कमल पूजकर देवता, मनुष्य, ऋषि सब सुखी हो जाते हैं।। १।।

मोर मनोरष जानह नीके। क्तह सदा उरपुर सबही के॥ कीन्हेउँ प्रगट न कारन तेही। श्रस कहि चरन गहे बैदेही॥२॥ श्राप मेरे मनोर्थ को श्रन्छी तरह जानतो हो, क्योंकि श्राप सदा सभी के श्रन्त:-करण में बसती हो। इसलिए प्रत्यच वह मनोरथ प्रकट करने की कोई श्रावश्यकता नहीं। इसना कहकर (जानकीजी ने गौरीजी के) चरण एकड़ लिये। यहाँ पर कुल को मर्यादा को कैसा श्रन्छा निवाहा है। किव ने सीताजी के मुँह से यह नहीं कहाया कि मेरा विवाह रामचन्द्रजी से हो॥२॥

बिनय-प्रेम-बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी॥ सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। बोली गारि हरषु उर भरेऊ॥३॥

श्रीभवानीजो विनय श्रीर प्रेम के वश हो गईं, श्रर्थात् श्रपना वश न रहा इसो लिए माला खसक पड़ी। (जो माला वरदान रूप देना चाहती थी वह फिसल पड़ी) श्रीर मूर्ति मुसुकराई-हँसी। सीताजी ने वह प्रसाद (माला) बड़े श्राद्र के साथ सिर पर रख लिया श्रीर पार्वतीजी हृद्य में श्रानन्द से भरकर बोर्ली। (इस चौपाई पर बहुत सी शङ्कायें लोग किया करते हैं। माला खिसकने का श्र्य तो देवताश्रों पर चढ़ा हुश्रा पुष्प श्रादि फिसल पड़ने से है जो शुभ माना जाता है पर मूर्ति मुसुकराने का कारण क्या? कारण यह था कि गौरीजी से रहा न गया। श्रापने हँसकर सूचित किया कि श्रभी ऐसी खिलवाड़ कर रही हो पर तुमको इम जानती हैं, तुम तो वही हो "उपजिंध जासु श्रंश गुर्ण-खानी। श्रगणिव जमा रमा बहानी।" फिर कहा भी है—'प्रतिमा इसन्ति कदन्ति'। श्रथवा जानकीजी जो माला गौरीजी को पहिराने लगीं वह उनके हाथ से खिसक पड़ी, बस इसलिए मूर्ति मुसुकराई।)।। ३।।

सुनु सिय सत्य श्रसीस हमारी । प्रजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ नारदबचन सदा सुचि साचा । से। वर मिलिहि जाहि मन राचा ॥४॥

हे सीता ! इमारी सत्य श्राशीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगो। नारदजी का वचन सदा पवित्र और सत्य हुश्रा करता है; इसलिए जिसमें (तुम्हारा) मन श्रानुरक्त हुश्रा है, वही वर तुमको मिलेगा। (इस जगह सीताजी की पिछली उक्ति 'मोर मनोरब जानहु नीके' ठीक उतरी।)।। ४।।

छंद-मन जाहि राचेउ मिलिहि सो बर सहज सुंदर साँवरो । करुनानिधान सुजान सीक्सनेइ आवस सबरो ॥ एहि भाँति गारि श्रसीस सुनि सिय सहित हिय हर्रायत श्रली । जुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदितमन मंदिर चली ॥

"तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हुआ है वहीं सहज श्यामसुन्दर वर (पति) मिलेगा। वह रामचन्द्र करुणा के मरहार, श्रेष्ठ झानी हैं, वे तुम्हारे शील, स्नेह के जानते हैं।" इस तरह गौंदी के आशीर्वाद की सुनकर सीताजी सिलयों-समेत मन में प्रसन्न हुई । वुलसीदासजी कहते हैं कि फिर बारंबार पार्वतीजी का पूजन कर प्रकुल्लित मन से सीताजी घर के। चर्बी ॥ सो०—जानि गौरि श्रनकूल सिय-हिय-हरष न जात कहि।
मंजुल-मंगल-मूल बाम श्रंग फरकन लगे॥२६६॥
इस तरह पार्वतीजो के। श्रनुकूल जानकर सोताजो के मन में जे। हर्ष हुआ वह कहा

इस तरह पावतांजी की अनुकूल जानकर साताजी के मन में जा हेष हुआ वह कर नहीं जा सकता। सुन्दर मङ्गल (शुभ) के करनेवाले बाँगें अङ्ग फड़कने लगे॥ २६९॥

चै। ० - हृदय सराहत सीय लेानाई। गुरुसमीप गवने दोउ भाई॥

राम कहा सब कौसिक पाहीँ।सरल सुभाव छुत्रा छल नाहीँ॥१॥

रामचन्द्रजो सीताजो के लावस्य का मन में सराहते जाते थे। दोनां भाई गुरु के समोप गये। (लक्ष्मराजो का माता-स्वरूपा सीताजो के सौन्दर्ध्य के सराहना उचित न था, इसी लिए इस चौपाई के पूर्वार्ध में रामचन्द्रजी को दशा खौर उत्तरार्ध में दोनों भाइयां का जाना समकता चाहिए।) रामचन्द्रजी ने विश्वामित्रजो से सब बातें कह दीं, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल-कपट ने तो उनको छुत्रा भी नहीं।। १॥

सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि श्रसीस दुहुँ भाइन्ह दीन्ही ॥ सुफल मनेारथ होहिँ तुम्हारे । राम लषन सुनि भये सुखारे ॥२॥

विश्वामित्रजो ने पुष्प पाकर पूजा को; फिर दोनां भाइयों के। श्राशीवोद दिया कि—
'तुम्हारे मनोरथ सफल हों'। यह सुनकर राम-लक्ष्मण प्रसन्न हुए ॥ २ ॥

करि भेाजन मुनिवर बिग्यानी। लगे कहन कह कथा पुरानी॥ विगतदिवस गुरुश्रायसु पाई। संध्या करन चले देाउ भाई॥३॥

विशेष ज्ञानवान् मुनिवर (विश्वामित्रजो) भोजन करके कुछ पुरानी कथा कहने लगे। दिन बोत गया (तब) गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्योपासन करने चले॥ ३॥

प्राचीदिसि ससि उयेउ सुहावा । सिय-मुख-सिरस देखि सुख पावा ॥ बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीँ । सीय-वदन-सम हिमकर नाहीँ ॥४॥

पूर्व दिशा में सुहावना चन्द्र उदय हुआ। उसे सीताजी के मुख के समान देखकर रामचन्द्रजी ने बहुत ही सुख पाया। फिर उन्होंने मन में विचार किया कि सीता के मुख के समान चन्द्रमा नहीं है। (क्यों नहीं है, इसका कारण आगे बताया गया है।)॥ ४॥

दो०-जनम सिंधु पुनि बंधु बिष दिन मलीन सकलंकु।

सिय-मुख-समता पाव किमि चंद बापुरो रंकु ॥२७०॥

जो महा खारा समुद्र उससे तो जन्म, फिर जिसका भाई विष 'हालाहल' (समुद्र ही से चन्द्र पैदा हुत्रा, उसी में से पहले पहल विष भी निकला)। फिर दिन में मिलन हो जाता है, कलक्क-समेत भी है। वह बेचारा कक्काल चन्द्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है॥ २७०॥

## चौ०-घटइ बढ़इ बिरिहिनि-दुख दाई। यसइ राहु निज संधिहि पाई॥ कोक-सोक - प्रद पंकजद्रोही। श्रवग्रन बहुत चंद्रमा ताही॥१॥

चन्द्र घटता है (कृष्णपत्त में) श्रीर बढ़ता है (शुक्रपत्त में) श्रीर वियोगियों को दुःख देता है। श्रपनी सिन्ध पाकर राहु उसे प्रस भी लेता है। कमलों का द्वेष करनेवाला है। (कमल शाम होते ही बन्द हो जाते श्रीर सूर्य उदय होते ही खिलते हैं) श्रीर चकवा-चकवी को दुःख देनेवाला (रात में चकवा-चकवी श्रलग श्रलग रहते हैं) हे चन्द्रमा, तुम्ममें ऐसे ऐसे बहुत-से श्रवगुण भरे हैं॥ १॥

बैंदेही-मुख-पटतर दीन्हें । होइ दोष बड़ श्रनुचित कीन्हे ॥ सिय-मुख-छवि बिधुच्याज बखानी । ग्ररु पहि चले निसा बड़ि जानी ॥२॥

इसलिए विदेह-निन्दिनी (सोता) के मुख को जो चन्द्र की उपमा दी जाय ता बड़ा ही दोष होगा, क्योंकि यह अनुचित होगा। सीताजी के मुख की कान्ति के। चन्द्र के बहाने वर्णन करके फिर, बहुत रात गई यह जानकर, वे गुरुजी के पास चले॥ २॥

वहाँ जाकर मुनि के चरण-कमलों में प्रणाम कर और उनकी श्राज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया (सा गये)। रात बीतने पर रघुनाथजी जागे श्रीर भाई की श्रीर देखकर ऐसा कहने लगे—॥ ३॥

उयेउ श्ररुन श्रवलोकहु ताता । पंकज-लोक - कोक - सुख-दाता ॥ बोले लपन जोरि जुग पानी । प्रभु-प्रभाव-सृचक मृदुबानी ॥१॥

हे भाई ! कमल, जनसमूह श्रीर चक्रवे की सुख देनेवाला श्रहणोदय (प्रात:काल पूर्व दिशा में लाली का प्रकट होना जो ५६ घड़ो रात बीत जाने श्रीर केवल चार घड़ी रह जाने पर होता है) हो गया । इस पर लक्ष्मणजो, प्रभु की महिमा सूचित करनेवाली, मीठी बात हाश जोड़ कर बोले—॥ ४॥

दे। - ग्रहनउदय सकुचे कुमुद उडु-गन-जाति मलीन।

तिमि तुम्हार श्रागमन सुनि भये नृपति बलहीन ॥२७१॥

हे नाथ ! श्रक्रणोदय होने पर, कुमुद (काई) सकुच गये श्रोर नचत्र-गए का तेज मिलन पड़ गया । इसी तरह श्रापका श्राना सुनकर राजा लोग बल से होन हो गये ॥ २७१ ॥ चौ०—नृप सब नखत करिं उँजियारी । टारि न सर्काह चापतम भारी ॥ कमल कोक मधुकर खगनाना । हरपे सकल निसा श्रवसाना ॥१॥ सभी राजा लोग नक्तनगण के समान (श्रपना) प्रकाश करेंगे, परन्तु धनुषरूपी घोर श्रन्धकार के। वे नहीं हटा सकेंगे। रात्रि का श्रन्त हो जाने से कमल, चकवा, भौरे तथा श्रनेक प्रकार के पत्ती सभी प्रसन्न हो गये॥१॥

ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे। होइहिंहें टूटे धनुष सुखारे॥ उयेउ भानु विनु स्नम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा॥२॥

हे प्रसु! बस, इसी तरह घनुष दूटने पर आपके सभी भक्त-जन सुखी होंगे। जिस तरह (ज्यों ही) सूर्य उदय हुआ (त्यों ही) बिना परिश्रम अन्धकार का नाश हो गया और तारे छिप गये तथा जगत् में तेज फैल गया। (यहाँ पर सब भक्त कहा है। भगवद्गक चार प्रकार के होते हैं—आर्च, जिझासु, अर्थार्थी, और ज्ञानी। इनमें आर्चभक्त 'श्रीजानकीजी हैं, क्योंकि आगे कहा है 'सखि हमरे अति आरित तातें'। जिझासुओं में विश्वामित्र आदि, अर्थियों में जनकादिक और ज्ञानियों में लक्ष्मणादिक हैं। ये सभी धनुषमङ्ग होने पर प्रसन्न होंगे।)॥ २॥

रिब निज-उदय-ब्याज रघुराया । प्रभुप्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ तव भुज-बल-महिमा उदघाटो । प्रगटो धनु-विघटन-परिपाटो ॥३॥

हे रघुराज! (रघु के वंशा में प्रकाशस्त्रक्ष्प) सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने श्रीस्त्रामी का प्रभाव सब राजाओं के दिसा दिया। (जैसे उदय होते ही अँधेरा मिटा दिया, पर लाखों नक्त्रों से कुछ न बन पड़ा, बैसे ही एक रामचन्द्र ही धनुष उठा सेंगे और ह्यारों राजाओं से कुछ न बन पड़ेगा।) सूर्य्य ने उदय द्वारा आपके बाहुबल की महिमा का प्रकाश होना दिसाकर उसके द्वारा धनुष टूटने का उपाय प्रकट किया है। आपके बाहुबल की महिमा किस प्रकार प्रकाशित होगी और उस प्रकाश में किस प्रकार प्रकट हो जायगा कि धनुष टूटने का उपाय क्या है (जो उपाय अभी किसी के सूम नहीं पड़ता है) यह बात सूर्य्य ने उदय होकर दिखाई है (अर्थात् जैसे सूर्य्य के प्रकाश से संसार की वस्तुओं का रूप प्रकट हो गया है वैसे ही आपका बाहुबल प्रकाशित होने पर धनुष टूटने का उपाय सबके। माल्य हो जायगा—सब लोग जान जायगे कि धनुष आपके बाहुबल द्वारा ही टूट सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं।)॥ ३॥

बंधुबचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने॥ नित्यिकया करि गुरु पिहँ श्राये। चरनसरोज सुभग सिर नाये॥४॥

माई के (इन) वचनों के। सुनकर प्रमु (रामचन्द्रजी) मुस्कुराये श्रौर स्वमावतः पवित्र श्रौर स्वच्छ होकर भी (दन्त-धावनादि विधि से निष्टत होकर) उन्होंने स्नान किया। नित्य-नियम करके वे गुरुजी के पास श्राये श्रौर उनके सुन्दर चरण-कमलों में सिर नवाया॥ ४॥

सतानंद तब जनक बोलाये। कैोसिक मुनि पहिं तुरत पठाये॥ जनकबिनय तिन्ह श्रानि सुनाई। हरषे बोलि लिये दोउ भाई॥४॥ इघर महाराजा जनक ने शतानन्द (पुरोहित) को बुलाया श्रीर उन्हें कौशिक (विश्वा-मित्रजी) के पास भेजा। उन्होंने श्राकर जनक राजा की प्रार्थना सुनाई। उसे सुन (विश्वामित्रजी) प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने दोनों भाइयों के बुलाया॥ ५॥

देा०—सतानंदपद बंदि प्रभु बेंठे ग्रुर पहिँ जाइ। चलहु तात मुनि कहेउं तब पठएउ जनक बोलाइ॥२७२॥

रामचन्द्रजो शतानन्द्रजी के पाँवों में प्रणाम कर गुरुजो (विश्वामित्रजी) के पास जा बैठे। तब मुनिजी ने कहा—हे पुत्र ! चला, जनक राजा ने बुला भेजा है ॥ २०२ ॥

चै।०—सीयस्वयंवर देखिय जाई। ईस काहि धौँ देइ बड़ाई॥ लपन कहा जसभाजन सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई॥१॥

जाकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए। देखें, ईश्वर किसकें। बड़ाई देता है। लक्ष्मएजी ने कहा—महाराज! जिस पर आपकी कृपा होगी वही यशस्वी होगा। (मतलब यह कि जिसकें। 'सफल मनोरथ होहिं तुम्हारें' का आशीर्वाद हो चुका है वहीं (रामचन्द्रजी) बड़ाई पावेंगे।)॥ १॥

हरषे मुनि सब सुनि बरवानी। दीन्ह श्रसीस सबिह सुख मानी॥

पुनि मुनि-बृंद-समेत कृपाला । देखन चले धनुष-मख-साला ॥२॥ इस श्रेष्ठ वाणो के सुनकर विश्वामित्र मुनि तथा और भी सभी ऋषि प्रसन्न हुए और

सभी ने सुख मानकर आशीर्वोद (सत्यं भवतु ते वच:--तुम्हारा वचन सत्य हो) दिया। फिर दयालु (रामचन्द्रजी) ऋषि-मण्डली-सहित घनुष-यझ-शाला देखने चले॥ २॥

रंगमूमि श्राये दोउ भाई। श्रिस सुधि सब पुरवासिन्ह पाई॥

चले सकल ग्रहकाज बिसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी॥३॥

दोनों माई रङ्गमूमि (समा-मएडप) में आ गये, ऐसी खबर नगर-निवासियों के। मिली। फिर क्या था! घर के सब काम-काज भुलाकर बालक, जवान, बृद्ध, स्त्री, पुरुष उसी ओर चले॥ ३॥

्देखी जनक भीर मइ भारी। सुचि सेवक सब लिये हँकारी॥

तुरत सकल लागन्ह पहिं जाहू। श्रासन उचित देहु सब काहू ॥४॥

जनक राजा ने देखा कि नदी भींद हो गई है। उन्होंने पवित्र सेवकों के बुलाया। (पवित्र सेवक कहने से तात्पर्य स्वच्छ वस्त्र आदि पहने तथा निर्दोष स्वभाववाले हैं)। उनसे कहा कि जत्दी सब लोगों के पास जाओ, और सभी को उचित आसन (बैठकें) दो ॥ ४ ॥

देश - कि मृदुबचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीच बघु निज निज थल श्रनुहारि॥२७३॥ उन सेवकों ने बड़ी नम्रता से कोमल वचनों में कह कहकर सभी स्त्रो-पुरुषों के विठाया। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सभी को उनको स्थिति के अनुसार यथायोग्य विठाया। (तात्पर्य यह कि पहली श्रेणी उत्तम पुरुषों की, दूसरी मध्यम की, तीसरी नीचों की श्रौर सबके त्रागे लघु (बालकों की) थी जिसमें सब श्रच्छी तरह दीखे।)॥ २७३॥

चौ०-राजकुश्रँर तेहि श्रवसर श्राये। मनहुँ मनोहरता तन छाये॥ गुनसागर नागर बर वीरा। सुंदर स्यामल-गौर-सरीरा॥१॥

उसां समय गुण के समुद्र, चतुर, बड़े शूरवीर, श्याम-सुन्दर, श्रीर गौर शरीरवाले राज-पुत्र श्राये। वे ऐसे माॡम होते थे कि मानों सुन्दरता ने उनके शरीरों की छा रक्खा है। (वैसा सुन्दर कोई नहीं है।)॥१॥

राजसमाज बिराजत रूरे। उडुगन महँ जनु जुग बिधु पूरे॥ जिन्ह के रहो भावना जैसी। प्रभुमूरति तिन्ह देखी तैसी॥२॥

वं राज-सभा में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानों नक्तत्रों के मुख्ड में दो पूरो चन्द्र हैं। उस समय जिनकी भावना (चित्त की वृत्ति) जैसी थी उन्होंने प्रभु (रामचन्द्र जी) की मूर्ति की वैसा ही देखा अर्थात् उनके दर्शन से भिन्न भिन्न स्वभाववालों में भिन्न भिन्न भाव उदय हुए॥ २॥

देखिह भूप महा रनधोरा। मनहुँ बीर रस धरे सरीरा॥ डरे क्वटिल नृप प्रभुह्ति निहारी। मनहुँ भयानक मृरति भारी॥३॥

बड़े रग्ए-धोर राजात्र्यों ने देखा तो समके कि वोर-रस, साचात् शरीर धरकर त्र्या गया है। (वोर-रस)। कुटिल राजात्र्यों ने प्रभु रामचन्द्र के। ऐसा देखा कि मानें। भारी भयङ्कर मूर्ति (उनके सम्मुख) है। (भयानक-रस)॥ ३॥

रहे श्रसुर छल छोनिप बेखा । तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥ पुरवासिन्ह देखे देाउ भाई । नरभूषन लोचन - सुख - दाई ॥४॥

जो छल से राजात्र्यां के वेष धरे दैत्य लाग थे, उन्हांने तो प्रभु की प्रत्यत्त काल के समान ही देखा। (राद्र-रस), त्र्यौर नगर-निवासियों ने दोनों भाइयों की मनुष्यों में भूषणारूप त्र्यौर नेत्रों के सुख देनेवाले देखा। (रितमाव)॥ ४॥

दो ० --नारि विलोकहिँ हरिष हिय निज-निज-रुचि श्रमुरूप।

जनु सोहत सृंगार धरि मूरति परमश्रनूप ॥२७४॥

क्षियाँ अन्तः करण में प्रसन्न होती हुई अपनी अपनी किंच के अनुसार (सुन्दर) देखने लगीं। उनके देखने में मानों रङ्कार-रस प्रत्यच्च में अत्यन्त सुन्दर शरीर धारण कर आ गया है॥ २७४॥

#### चौ०-बिदुषन प्रभु बिराटमय दोसा। बहु-मुख-कर-पग-लोचन-सीसा॥ जनकजाति श्रवलोकहिँ कैसे। सजन सगे प्रिय लागहिँ जैसे॥१॥

विद्वानों के। प्रभु विराट-स्वरूप देख पड़े, जिनके बहुत (हजारों) मुख, हाथ, पाँव, नेत्र श्रीर मस्तक (श्रादि) हैं। (ऋग्यजुःसाम वेदत्रयी में यही स्वरूप 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राज्ञः सहस्राप्त्' इत्यादि से प्रतिपादित है।) जनक राजा की जाति या वंश के लोगों ने देखा तो उनका वे ऐसे प्यारे लगे जैसे सगे श्रात्मीय हों॥ १॥

सहित बिदेह बिलोकहिँ रानी । सिसुसम प्रीति न जाइ बलानी ॥ जोगिन्ह परम-तत्त्व-मय भासा । सांत-सुद्ध-सम सहज प्रकासा ॥२॥ १

जनक राजा सहित रानियाँ उन्हें ऐसे देखती हैं जैसे माता पिता छोटे बालक के। देखें। उनको प्रोति कहते नहीं बनती। (वात्सल्य-रस)। योगियों के। वे परम तत्त्वस्वरूप भासित हुए, मानें। मूर्तिमान् शुद्ध शान्त-रस आप ही प्रकाश-स्वरूप प्रकट है।। २।।

हरिभगतन देखे दोउ भ्राता। इष्टदेव इव सब - सुख - दाता॥ रामहिँ चितव भाव जेहि सीया। सो सनेहु मुख नहिँ कथनीया॥३॥

विष्णुभक्तों ने जा दोनों भाइयों को देखा, तो वे इष्टदेव के समान सभी सुखें के देनेवाले दिखाई पड़े। श्रीसीताजी ने रामचन्द्रजी का जिस भाव से देखा वह प्रेम मुँह से कहते नहीं बनता॥ ३॥

उर श्रनुभवति न किह सक सोऊ । कवन प्रकार कहइ किब केऊ॥ जेहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ केासलराऊ॥४॥

श्रोसीताजो भी उस (त्रानन्द) का अनुभव हृद्य में कर रही हैं पर कह नहीं सकतीं। (जब ख़ुद पानेवाली भी नहीं कह सकतीं तब) के हैं किव किस तरह कह सके। (यो) जिनका जैसा भाव था उन्हें कोशलाधीश रामचन्द्रजी वैसे हो दिखाई पड़े। (श्रीमद्भगवद्गीता में जा कहा है कि—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव भजान्यहम्—जे। जिस भाव से मेरी शरण आते हैं उन्हें में उसी भाव से मिलता हैं, बस यह दर्शन वैसा ही हुआ।)॥ ४॥

#### देा०-राजत राजसमाज महँ कोसल-राज-किसार।

## सुंदर-स्यामल-गौर-तनु बिस्व-बिलोचन-चार ॥२७४॥

उस राज-समा में श्याम-सुन्दर और गैराङ्ग-सुन्दर, संसार के नेत्रों की चुरानेवाले, श्रीकेासलाधीश' (दशरथ) के पुत्र जुगलिकशार प्रकाशित हो रहे हैं। (यहाँ पर विश्वविलाचन चार शब्द में बड़ा रहस्य मर दिया है। दुनिया में कहा जाता है कि चार आँखों का काजल भी चुरा लेगा, पर यहाँ तो पूरी आँखों की ही और वह भी भरी सभा में सभी के समस चुरा लेनेवाले अद्भुत चार ये हैं।)॥ २७५॥ चै।०-सहज मनोहरमृरति दोऊ । कोटि-काम-उपमा लघु सोऊ ॥ सरद-चंद-निंदक मुख नीके । नोरजनयन भावते जी के ॥१॥

दोनों मूत्ति स्वाभाविक ही मनोहर हैं। यदि उन्हें केटि कामदेव की उपमा दो जाय तो वह भी थेड़ी है। शरद् ऋतु के चन्द्र की भी निन्दा करनेवाले (उससे भी सुन्दर) उनके श्रेष्ठ मुख हैं श्रोर कमल के-से नेत्र देखनेवालों के जी की प्यारे लगनेवाले हैं॥ १॥

चितविन चाः मार-मद-हरनो। भावत हृदय जात निहुँ बरनी॥
न्वलक्षेत्र स्नुतिकुंडल लेखा। चित्रुक स्नधर सुंदर मृदु बोला॥२॥

दोनों की सुन्दर चितवन (कटाच) कामदेव के मद का मद्देन करनेवाली है और (जा दशन पा रहे हैं उनके) मन का प्यारो लग रही है, पर (वाणी से) वर्णन नहीं करते बनता। सुन्दर गाल हैं, कानों में हिलते हुए कुएडल हैं, दुड्ढी और औंठ सुन्दर हैं, बोली कोमल है।। २॥

क्रुमुद-बंधु -कर-निंदक हाँसा। भृकुटी बिकट मनोहर नासा॥ भाल बिसाल तिलक भलकाहीँ।कच बिलाकि श्रलि श्रवलि-लजाहीँ॥३॥

कुमुदिनी के मिन्न चन्द्रमा को किरणों का तिरस्कार करनेवाला हास्य है, टेढ़ो भौहें हैं, नाक मनाहर है। बड़े ललाट पर सुन्दर तिलक मलक रहे हैं और उनके केशों की देखकर भौरों की श्रेणियाँ लजा जाती हैं। (क्योंकि वे उनसे भी बदिया काले और चमकीले हैं।)।। ३।।

पीत चौतनी सिरन्ह सुद्दाई। क्रुसुमकली विच बीच बनाई॥ रेखा रुचिर कंबु कलयोवाँ। जनु त्रिभुवनसोभा की सीवाँ॥४॥

मस्तकें में पीलो चौगसी टोपियाँ सुहा रही हैं, जिनमें बीच बीच फूलें की कलियाँ गुछी हुई हैं, या कसीदा किया हुन्ना है। शङ्क के समान सुन्दर कएठ में तीन रेखायें पड़ी हुई हैं मानें वे त्रेलोक्य की शोभा की सीमा हैं॥ ४॥

दें। ० — कुंजर-मिन-कंठाकलित उरन्ह तुलिसकामाल । बृषभकंध केहरिठवनि बलिनिध बाहु बिसाल ॥२७६॥

गज-मोतियों का सुन्दर कराठा (गले में पड़ा है), वत्तःस्थल (छाती) पर तुलसी की माला पड़ी है। वैलों के से चौड़े मजबूत कन्ते, सिंह की-सी बैठक वा जासन है, जौर विशाल भुज बल के खजाने हैं। (दोहे के पूर्वार्ध में गज-मोती और तुलसी की माला का साथ ही वर्णन है, राज-चिह्न गज-मोती और मुनि-शिष्य का चिह्न तुलसी है।)।। २७६।।

चौ०-कटि तूनीर पोत पट बाँधे। कर सर धनुष बाम बर काँधे॥ पीत-जग्य-उपवीत सोहाये। नखसिख मंजु महा खबि खाये॥१॥ कमर में तरकस बेंधे हैं, पीताम्बर पहने हैं, हाथों में बाए और बायें कंघे पर धनुष हैं। पीला यक्नोपवीत शोमायमान है। वे नख से चाटी पर्य्यन्त सुन्दर महा-कान्ति से छाये हुए हैं।। १।।

देखि लोग सब भये सुखारे। एकटक लोचन टरत न टारे॥ हरषे जनकु देखि दोउ भाई। मुनि-पद-कमल गहे तब जाई॥२॥

सभी लोग उनके दर्शन कर सुखी हुए। वे टकटकी लगाये हुए एक नजर से देख रहे हैं, नजर टाले भी नहीं टलती। राजा जनक भी (दोनों भाइयों के देखकर) प्रसन्न हुए श्रीर उसी समय उन्होंने विश्वामित्रजी के चरण जा पकड़े।। २।।

करि बिनती निजकथा सुनाई। रंगश्रवनि सब मुनिहि देखाई॥ जहँ जहँ जाहिँ कुश्रँरबर दोऊ। तहँ तहँ चिकत चितव सब कोऊ॥३॥

जनक महाराज ने प्राथंना कर अपनी सब कथा सुनाई, और विश्वामित्रजी की रक्ष
भूमि दिखाई। दोनों श्रेष्ठ राज-पुत्र जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ ही वहाँ सभी लोग चिकत होकर

देखने लगते हैं। (यहाँ पर निज-कथा कौन सी कही ? कथा यह कि—महाराज! मैं इस घतुष
का पूजन नित्य किया करता था, पूजा का स्थान सीता की माता लीपती थीं तो धनुष के आसपास तो लीपा जाता था, धनुषवाला स्थान बिना लिपा रह जाता था। कार्यवश एक दिन सीता
को लीपने की आज्ञा दो गई तो उसने धनुष को हटाकर वह जगह भी लीप दी। पूछ-ताँछ से
जब मुभे यह मालूम हुआ तब यह विचित्र शक्ति देख मैंने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को
एठा ले उसी की मैं यह कन्या व्याहूँगा। अथवा—महाराज जनक रोज धनुष पूजने जाया करते
थे। एक दिन साथ साथ सीता भी गईं। पूजन होने के पश्चात् सीताजी ने यह सोचा कि
पिताजी को रोज आने का परिश्रम मिटा दूँ। बस, उन्होंने वह धनुष लाकर घर में धर दिया।
अथवा—सीताजी लड़िक्यों के साथ खेल रही थीं। चाँई-माँई फिरते फिरते उनके हाथ का
धका लगने से धनुष हट गया तब राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की। ऐसे ऐसे अनेक कारण
हैं। जैसे कस्य कत्य में रामावतार के कारण अनेक हैं, तैसे ही धनुष की प्रतिज्ञा के भी कारण
प्रतिकर्य में अलग अलग हैं।)।। ३।।

निज निज रुख रामिह सबु देखा । क्रेंड न जान कबु मरमु बिसेखा ॥ भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥

सबके। देखने में यह जान पड़ा कि रामचन्द्रजो हमारे हो गुँह के सामने बैठे हैं। किसो ने यह विरोध रहस्य न जाना। विश्वामित्र मुनि ने राजा जनक से कहा कि यह रचना श्रच्छी है। यह सुनकर राजा प्रफुल्लित हुए, उनके। बड़ा श्रानन्द प्राप्त हुश्रा॥ ४॥

दो०—सब मंचन्ह तेँ मंच एक सुंदर बिसाद बिसात। मुनिसमेत दोउ बंधु तहँ बैठारे महिपाब ॥२७७॥ एक मश्व (तस्त) सभी मश्वों से ऊँचा श्रौर सुन्दर, चौड़ा तथा बढ़िया था। महाराजा जनक ने त्रिश्वामित्र-सहित दोनों भाइयों के वहीं (उस तस्त पर) बिठाया॥ २७७॥

चै। प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे। जनु राकेस उदय भये तारे॥ श्रम प्रतीति सब के मन माहोँ। राम चाप तारब सक नाहीं॥१॥

प्रभु (रामचन्द्रजो) के देखकर सब राजा लाग मन में हार गये, जैसे पूर्ण चन्द्र के उदय होने पर तारे (फीके हो जाते हैं)। सभी के मन में ऐसा भरासा हो गया कि रामचन्द्र धनुष के तोड़ेंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ १॥

बिनु भंजेहु भवधनुष बिसाला । मेलिहि सीय रामउर माला ॥ श्रम बिचारि गवनहु घर भाई । जस प्रताप बल तेज गवाँई ॥२॥

"विशाल (बड़ा भारी) शिवजी का धनुष बिना तोड़े भी सीता रामचन्द्र ही के गले में जयमाला पहिनावेगी। हे भाइयो ! ऐसा विचारकर यश, प्रताप, बल श्रीर तेज स्नोकर घर चल हो"॥ २॥

बिहँसे अपर भूप सुनि बानी। जे अबिबेक श्रंध श्रिभमानी॥ तारेहु धनुष ब्याहु श्रवगाहा। बिनु तारे का कुश्रँरि वियाहा॥३॥

दूसरे राजा लोग, जो श्रविचार के कारण श्रन्धे श्रौर घमएडी थे, यह बात धुनकर खूब हंसे। (श्रौर कहने लगे वाह!) "धनुष तोड़ डालने पर भी ब्याह करना कठिन है, बिना तोड़े भला कौन लड़को के। ब्याह पावेगा॥ ३॥

एक बार कालहु किन होऊ। सिर्याहत समर जितव हम सेाऊ॥ यह सुनि श्रपर भूप मुसुकाने। धरमसील हरिभगत सयाने॥४॥

काल भो क्यां न हो, एक बार तो सोता के निमित्त लड़ाई में हम उसे भी जीतेंगे।" इस बात की सुनकर दूसरे राजा लाग—जे। धमेराोल, भगवद्भक्त और चतुर थे—पुरकुराये॥ ४॥

सो०—सीय वियाहव राम गरबु दूरि करि नृपन्ह को । जीति को सक संयाम दसरथ के रनबाँकुरे ॥२७८॥

श्रीर कहने लगे कि रामचन्द्रजो सभो राजाश्रों के घमएड को दूरकर सीताजी को ब्याहेंगे। मला राजा दशस्थजी के रण-बाँकुरे (लड़ाई लड़ने में बाँके) पुत्रों की लड़ाई में कीन जीत सकता है ? ॥ २०८॥

चौ०-वृथा मरहु जिन गाल बजाई। मनमोदकिन्ह कि भूख बुताई॥ सिख हमार सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिय सीता॥१॥ व्यर्थ गाल बजाकर मत मरे जात्रो, (बकवाद मत करो) मन के लड्डुत्रों से फहीं भूख गई है ? हमारी श्रत्यन्त पवित्र सीख के। मानकर जी में सीताजी के। जगत् की माता जाने।। १।।

जगतिपता रघुपतिहि बिचारी। भिर लेखिन छिब लेहु निहारी॥ सुंदर सुखद सकल-गुन-रासी। ए दोउ बंधु संभु-उर-बासी॥२॥ रघुनाथजी के जगत् के पिता विचारकर भर भर आँखों फाँकी देख लो। ये दोनें। भाई सुन्दर, सुखदायक, सभी गुणों के समृह और शिवजी के मन के निवासी हैं॥२॥

सुधासमुद्र समीप बिहाई । मृगजल निरित्व मरहु कत धाई॥ करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा । हम तौ श्राजु जनमफल पावा ॥३॥

पास ही भरे हुए श्रमृत के समुद्र के। छोड़कर मृग-रुष्णा के जल के। देखकर दीड़ दीड़ क्यों प्राण देते हो ? खैर, जिसका जे। श्रच्छा लगे वह करे, हमने तो श्राज जन्म लेने का फल पा लिया ।। ३ ।।

श्रस किह भले भूप श्रनुरागे। रूप श्रनूप बिलोकन लागे ॥ देखिह सुर नभ चढ़े विमाना। बरषिह सुमन करिह कल गाना ॥४॥

ऐसा कहकर श्रच्छे राजा लोग प्रेम में भर गये श्रीर रामचन्द्रजी के श्रनुपम स्वरूप की देखने लगे। श्राकाश में विमानों में चढ़े हुए देवता भी देख रहे हैं श्रीर पुष्प-वर्षा करते तथा मधुर गीत गाते हैं ॥ ४॥

दो०—जानि सुश्रवसर सीय तब पठई जनक बोलाइ। चतुर सखो सुंदर सकल सादर चलीँ लेवाइ॥२७६॥

जनक राजा ने श्रच्छा समय जानकर जानकीजी के बुलवा भेजा। चतुर श्रौर सुन्दर सभी संखियाँ उन्हें श्रादर के साथ लिवा ले चलीं॥ २७९॥

चौ०-सियसोभा निर्ह जाइ बखानी। जगदंबिका रूप-ग्रन-खानी॥ उपमा सकल मेाहि लघु लागी। प्राकृत-नारि-श्रंग-श्रनुरागी॥१॥

सीताजो की शाभा कहो नहीं जा सकती। (वे) जगत की माता, रूप श्रीर गुणों की खान हैं। सभी उपमार्थे (सीताजी की देने में) गुमें हलकी लगीं, क्योंकि वे सभी प्राकृत (संसारी) क्रियों के शरीर के वर्णन में लग चुकी हैं।। १।।

सीय बरिन तेहि उपमा देई। कुकबि कहाइ श्रजस को लेई॥ जो पटतरिय तीय महँ सीया। जग श्रस जुबित कहाँ कमनीया॥२॥

सीताजी का वर्णन करे श्रौर (उसमें) यह (प्राकृत, श्रौरों की जूठी) उपमा देकर कौन कुकवि कहाने श्रौर श्रपजस ले ? जो कियों में से किसी की उपमा सीताजी की दी जाय, तो ऐसी रमणीय स्त्रों संसार में कहाँ है ? ॥ २॥

गिरा मुखर तनुश्चरघ भवानी। रित श्चीत दुखित श्चितनु पित जानो॥ बिष बारुनी बंधु प्रिय जेहो। किह्य रमासम किमि बैदेहो॥३॥

जो सरस्वती की उपमा दें तो वह मुखर (बहुत बोलनेवाली) हैं (जो खियों के लिए दोष है)। जो पार्वती की उपमा दें तो वे अर्थाङ्गिनी हैं। यदि रित (कामदेव की खी) की उपमा दें तो वह बेचारी अपने पित के। अङ्ग-रित जानकर महा-दुखी है। जिस लक्ष्मी के विष और मिद्रा दोनों प्रिय बन्धु हैं (समुद्र से विष, वाहणी और लक्ष्मी तीनों निकले हैं) उस सक्सी के समान जनकिजी के। किस तरह कहें।। ३।।

जौँ खिव-सुधा-पयो-निधि होई। परम-रूप-मय कच्छप सोई॥ सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथइ पानिपंकज निज मारू॥४॥

जो छविरूपी अमृत का समुद्र हो, श्रौर दिव्य रूप ही का कछुत्रा हे। श्रौर शाभा की रस्सी हो, श्रङ्गार-रस ही मंदराचल पर्वत हे। (जिससे समुद्र मथा गया था), श्रौर स्वयं कामदेव अपने हस्त-कमल से उस समुद्र की मथे॥ ४॥

दो ० - एहि बिधि उपजइ लिन्छ जब सुंदरता-सुख-मूल।
तदिप सको चसमेत किव कहि सीय सम तूल ॥ २ ८ ६॥
जब ऐसी विधि करने से सुन्दरता और सुख की मूल-कारण एक लक्ष्मी (रीमिंग) पैदा
हो, तब भी किव सहोच करते हुए उस सोमा या लक्ष्मी के सीवाजी के समान कहेंगे॥ २८०॥

चौ०-चली संग जह सखो सयानी । गावति गीत मनोहर वानी ॥ सोह नवलतनु सुंदर सारी । जगतजननि श्रतुलित छबि भारी॥१॥

सयानो (सभा की रीति के जाननेवालो) सिखयाँ मनोहर वाणी से गोत गाती हुई (सीताजी के) साथ लिवाकर चर्लों। नवल (नये, युवा) शरीर पर सुन्दर साड़ी शामित है, श्रीजगज्जननी की अपार छिन है। (यहाँ पर आधे में शृङ्कार-रस और आधे में देविवषयक रितमाव जाड़ दिया है जिसमें दोष का परिहार हो जाय।)॥१॥

भूषन सकता सुदेस सुद्दाये। श्रंग श्रंग रचि सखिन्ह बनाये॥ रंगभूमि जब सिय पशुधारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥२॥

सिक्नों ने सभी गहने के कहाँ के वे वहाँ, कह कह में, भलो भाँति पहना दिये। जब सीताजी ने रक्न-मूर्गि (समा-गरहप) में पैर रक्सा तब (उनके) खरूप की देख सभी सी-पुरुष मोहित हो गरे॥ २॥ हरिष सुस्नह दुंदुभी बजाई। बरिष प्रसून श्रपछरा गाई॥ पानि सरोज सोह जग्रमाला। श्रवचट चितये सकल भुश्राला॥३॥

देवताओं ने प्रसम होकर नगारे बजाये, और फूल बरसाकर अध्यराएँ गाने लगीं। सोताजी के इस्त-कमल में जबमाला सुद्दा रही हैं। उन्होंने मानों अनजान में सब राजाओं की श्रोर देखा (उनकी श्रोर ध्यान नहीं जमाया, क्योंकि सीताजी तो इस समाज के बीच केवल यह देख रही थीं कि रामचन्द्रजी कहाँ हैं।)।। ३॥

सीय चिकत चित रामहि चाहा। भये मेाहबस सब नरनाहां॥ मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललिक लेाचन निधि पाई॥४॥

सीताजी चिकत चित्त से रामचन्द्रजी के। दूँ दने लगीं जिस पर सब राजा लोग मेाह के वश हो गये। (फिर) विश्वामित्र मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों के। जब उन्होंने देखा, तो खाँखें ललक कर (दै।इकर) उनसे जा लगीं मानों वे (कई वर्षों का खाया हुआ) निधि पा गईं (खार्थात् सीताजी का ज्याकुल चित्त रामचन्द्रजी के दर्शन चाहता था। इसलिए जब सीताजी की दृष्टि रामचन्द्रजी को दुँदते हुए सब राजाओं की खोर पड़ी तब उस दृष्टि से सब राजा मोहित हो गये। इस प्रकार खोजते हुए सीताजी ने देनों भाइयों के। मुनि के पास बैठे हुए देखा ते। उनके नेत्र ललक कर उनसे जा लगे, मानों उन्होंने अपनी खोई हुई निधि पा ली।)।। ४।।

दो ० – गुरु-जन-लाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि ।

लागि विलोकन सिवन्ह तन रघुवीरहि उर श्रानि ॥२८१॥ सीवाजी उस बड़े समाज के। देखकर गुरुजनों (पिता श्रादि बड़ें) की शरम से सकुवा गईं और इद्यय में रघुवीर (रामचन्द्रजी) के। लाकर सिख्यों की ओर देखने लगीं। (उन्होंने लजा से रामचन्द्रजी की ओर से दृष्टि इटा ली।)॥ २८१॥

चै। -रामरूपु अरु सियद्धवि देखी। नरनारिन्ह परिहरी निमेखी॥ सोचहिँ सकत कहत सकुचाहीँ। विश्विसन विनय करहिँ मन माहीँ॥१॥

श्रीरामचन्द्र और सीताजी की कान्ति के देखकर की-पुरुषों ने पत्नके मिराना छै। दिया ो (वे एकटक देखते रह गये)। समी (अपने मन में) सेक्से हैं (पर) कहने में संकीप करते हैं। मन ही मन विधाता से प्रार्थना करते हैं।। १।।

हरू। बिधि बेगि जनकजड़ताई। मृति हमार श्रमि देहि सुहाई॥ बिनु बिचारि पन तजि नरनाहू। सीय राम कर करइ बियाहू॥२॥

हे विभाता! जनक की मूर्खता के जल्दी दूर करके उसे हमारी जैसी सुहाकती युद्धि दे; (जिसमें) नरनाथ (जनक) बिना विचार किये ही (अपने) पर्या के त्यांग कर सीवा से रामजी का विवाह कर दें।। २।। जग भल किहिह भाव सब काहू। हठ कीन्हे श्रंतहु उर दाहू॥ एहि लालसा मगन सब लोगू। बर साँवरो जानकी जेग्यू॥३॥

(ऐसा करने से) संसार भला कहेगा श्रौर वह सभी के। श्रच्छा लगेगा। जे। हठ ही पकड़े रहेंगे तो श्रन्त में छाती जलेगी। सभी लोग इसी लालसा में मग्न हैं कि साँवला दूल्हा जानकों के योग्य है।। ३।।

तब बंदोजन जनक बोलाये। बिरदावली कहत चिल श्राये॥ कह नृप जाइ कहहु पन मारा। चले भाट हिय हरष न थारा॥४॥

(जब ऐसी धूम-धाम हो रही थी) तब राजा जनक ने बंदी-जन (भाट-चारण ऋदि) बुलवाये। वे लोग विरदावली (पूर्वजों की बड़ाई और वर्तमान समय तथा कार्य का बड़प्पन) कहते हुए आये। राजा ने कहा कि (तुम) जाकर मेरा पण (शर्त) सुना दो। (सुनते ही) भाट लोग चले। उनके मन में भी बड़ा ही आनन्द हुआ। (कोई कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि महाराज के कहने से भाट लोग चले, परन्तु उनके मन में थे।ड़ा भी हर्ष नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि राजा पण में दृढ़ हैं और पण छे।ड़े बिना यह व्याह न होगा।)॥ ४॥

दो०-बोले बंदी बचनवर सुनद्व सकल महिपाल।

पनु बिदेह कर कहिं हम भुजा उठाइ बिसाल ॥२८२॥

वे भाट लोग श्रेष्ठ वचनों से बोले—सम्पूर्ण राजा लोगो सुनो ! हम लोग हाथ ऊँचे उठा कर महाराजा जनक का पण (प्रतिज्ञा) सुनाते हैं । ॥ २८२ ॥

चौ०-नृप-भुज-बल्ज बिधु सिवधनु राहू । गरुष्ठ कठोर विदित सब काहू ॥ रावर् बानु महाभट भारे ।देखिसरासनु गवहिँ सिधारे ॥१॥

राजात्रां की भुजात्रां का बल ता चन्द्रमा है त्र्यौर शिवजी का धनुष राहु है। यह भारी त्र्यौर कठोर है, इसे सभी लोग जानते हैं। रावण त्र्यौर बाणासुर जैसे बड़े भारी याद्धाः (पहल-वान) धनुष की देखकर धीरे से खिसक गये॥ १॥

सोइ पुरारि केादंड कठोरा । राजसमाज श्राजु जेइ तोरा ॥ त्रि-भुवन-जय-समेत बैदेही । विनहिँ विचार बरइ इठि तेही ॥२॥

वही त्रिपुर-मश्चक (महादेवांजो) का यह कठार घनुष आज (इस) राज-सभा में जिसने तोड़ा उसे जानकी, त्रिलोकी को विजय सहित, अथवा—त्रिलोकी को विजय सहितवाली जानकी बिना किसी बात का (छोंटे या बड़े आदि का) विचार किये हठपूर्वक वर लेगी (जय-माला डाल देगी)। (आज कहने से प्रयोजन यह कि कल नहीं, आज ही का दिन इस पण का है। त्रिभुवन विजय-समेत का तात्पर्य यह कि त्रिलोकी में किसी ने घनुष नहीं तोड़ा, इसलिए खो इसे तोड़े वह त्रिलोकी का विजयो होगा।)॥ २॥

सुनि पन सकल भूप श्रिभिलाषे । भटमानी श्रितिसय मन माषे ॥ परिकर बाँधि उठे श्रकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिरु नाई ॥३॥

उस पर को सुनकर सभी राजाओं की इच्छा हुई (कि, हर्मी क्यों न पा जायें)। किन्तु की अपने की सूर-बीर मानते थे वे (चमएडी) राजा लोग बड़े कोघ में भर गये। और घनड़ाकर कमर बाँधकर उठ खड़े हुए और इष्ट देवों की शिर नवाकर (धनुष तीक्ने) चले। (यहाँ पर शङ्का हो सकती है कि इष्ट्रेवों द्वारा इष्ट क्यों न पूरा हुआ, उनसे धनुष क्यों न दूटा ? उत्तर—छली, कपटी लोगों की मिक ज्यर्थ जाती है। विवेकी राजाओं का विचार तो अगली बाँपाई में है ही।)।। ३।।

तमिक ताकि तकि सिवधनु धरहीँ। उठइ न केटि भाँति बल करहीँ॥ जिन्ह के कछु बिचार मन माहीँ। चापसमीप महीप न जाहीँ॥४॥

वे तमक तमककर (गुस्सा करके) तककर (देखकर) मुद्दादेवजी के धनुषर की पकदते हैं और करोड़ों तरह से बल करते हैं पर (धनुष) नहीं उठता। किन्तु जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक या विचार है, वे लोग धनुष के पास ही नहीं फटकते॥ ४॥

दो०-तमिक धरिह धनु मूढ नृप उठइ न चलिह नजाइ।

मनहुँ पाइ भट-वाहु-वल श्रिधिक श्रिधिक गरुश्राइ ॥२८३॥ मूर्ख राजा बढ़े तपाक से धनुष का पकड़ते हैं, (जब वह) नहीं उठता, तब शरमा कर चल देते हैं। माछूम होता है कि उन शूर-वीरों की भुजाओं का बल भी अपने में सींच कर धनुष और ज़्यादा भारी होता जाता है॥ २८३॥

चौ०-मूप सहसदस एकहिँ बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥ डगइ न संमुसरासन कैसे। कामीबचनु सतीमनु जैसे ॥१॥

१—एक बार दस्न प्रजागित ने यश किया। उसमैं सभी देवता गया बढ़े वे। पीक्षें से दस्न संब-घज कर सभा में आये तो सभों ने उनका बहुमान किया पर महादेव, विश्व और असा ने नहीं किया। दस्त ने कोध में भरकर महादेवजी को कुवाच्य (गालियां) कहे और आगे से यश में उनका भाग बन्द कर दिया। कुछ वर्षों के बाद दस्त ने फिर इसी लिए यश ठाना कि, मेरा बन्द किया विभाग प्रचार में आ जाय। इस यश का निमंत्रण शिवजी को नहीं गया, तथापि पार्वतीजी इठ से अपने पिता के यश में गई; किन्तु अपने पित का विभाग और आसन आदि यश में न देख और अपना भी अनादर पाकर शोक से व्याकुल हो उन्होंने देगाांग्र में अपना शरीर मस्म कर दिया। यह समाचार पा शिवजी ने एक ऐसा घनुप तैयार किया जिससे यशकर्ता दस्त का सर्वनाश हो जाय। किर उस धनुस को देव-ताओं ने लिया, उनसे जनक के पूवजों में देवरात ने पाया था। तब से वह जनकपुरी में था। इसी लिए उसके। शिव-धनुप कहते हैं।

दस हजार राजा एक हो बार (धनुष) उठाने लगे, किन्तु वह टाले टला तक नहीं। (वह) शिव-धनुष किस तरह नहीं डिगता जिस तरह कामी पुरुष के वचन से सती स्त्री का मन चलायमान नहीं होता। (दस हजार राजाओं ने क्यों धनुष उठाया? जानकी दस हजारों के ब्याह दी जातीं? या एक की—तो किसको ? इसका समाधान कई प्रकार से लोग किया करते हैं, जैसे—सबने यह सलाह की कि एक बार सब मिल कर उठा लें फिर युद्ध द्वारा आपस में निवट लेंगे। अथवा—'भूप सहस दस, एकहिं बारा' अर्थात इन दस हजार राजाओं ने एक एक बार अलग अलग धनुष को उठाना चाहा, पर वह न उठा। अथवा—सहस 'बागासुर' दस 'रावण' दोनों ने एक ही बार साथ साथ उठाया, अलग अलग न उठा तो दोनों ने मिलकर उठाया, अथवा—'एकहिं बारा' एक ही रोज दस हजार राजाओं ने जुदा जुदा उठाया। अथवा—क्स इजार राजाओं ने इठाने का यस्न किया उन्हें 'एकहि' एक राजा ने का समभदार था 'बारा' मना किया कि—क्यों व्यर्थ मेहनत करते हो ?' इत्यादि। पर ये सब किष्ट-कल्पनायें व्यर्थ जान बढ़ती हैं। सोधा समाधान यही प्रतीत होता है कि जब सब अलग अलग उठा कर हार गये तब कई हजार राजा मिलकर केवल परीजा के लिए—केवल यह देखने के लिए कि इतने आदिमयों से भी उठता है या नहीं, सीवाजी के। व्याहने के लिए महीं—उसे उठाने लगे।)।। १।।

सब नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिनु बिराग संन्यासी॥ कीरति बिजय बीरता भारी। चले चापकर बरबस हारी॥२॥

सभी राजा लोग हैंसी करने के लायक हो। गये, जैसे बिना वैराम्य (क्यूक कुर कोई) संन्यासी हो जाव (ते। वह हैंसने के लायक हो)। (अपनी) कीसि, विजय और भारी शूर वीरता उस धनुष के आगे विवश हो हारकर वे चल दिये।। रे।।

श्रीहत भये हारि हिय राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा॥
नृपन्ह बिलाकि जनक श्रकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने॥३॥

वे राजा लोग हृदय में हार कर तेज-रहित हो गये और अपने अपने समाज (मएडली) में जा बैठे। (उन) राजाओं को देखकर जनकजी घबराये और ऐसे वचन बोले मानों वे क्रोध में भरे हुए हैं—।। ३॥

दीप दीप के भूपति नाना। श्राये सुनि हम जो पनु ठाना ॥ देव दनुज धरि मनुजसरीरा। विपुलवीर श्राये रनधीरा ॥४॥

मेंने जो पण किया है उसे सुनकर, द्वीप द्वीप से अनेक राजा तथा देवता और दानव मनुष्यों के शरीर धारण कर कर और प्रवल रण-धोर शुरवीर (सभी) आये हैं॥ ४॥

दो०-कुश्रॅरि मनेाहर विजय बिंड कीरित श्रित कमनीय । पावनिहार विरंचि⊢जनु रचेउ न धनुदमनीय ॥२८४॥ मन-इरनेवाली कुमारी (कन्या), बड़ी भारी विजय और अत्यन्त रमणीय कीर्ति है; परन्तु ब्रह्मा ने मानों इस बनुष की दमन करनेवाला और इन चीजों का पानेवाला (किसी के) बनाया ही नहीं ॥ २८४॥

वी॰ कहु काहि यह बाभु नभावा । काहु न संकरचाप चढ़ावा ॥ रहुउ चढ़ाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके बुड़ाई ॥१॥

कहिए ! यह लाभ किसे नहीं अच्छा लगता ? पर किसी ने शंकर के धनुष के न चढ़ाया । अरे भाई ! चढ़ाना और तोड़ना ते। (दूर) रहा, तिल भर जमीन भी कोई न छुड़ा सका ॥ ? ॥

श्रव जिन कोउ माखइ भट मानी । बीरिबहोन मही में जानी ॥ तजहु श्रास निज-निज-यह जाहू । लिखा न विधि बेंदेहिबबाहू ॥२॥ श्रव कोई श्रीममानी रूर योद्धा बुरा न माने । मैंने यह जान लिया कि पृथ्वी बीर-विहीन (बिना रूर वीरों की) हो गई। श्राशा ब्रोहो, श्रपने श्रपने घर जाश्रो । विधाता ने जानकी का विवाह (भाग्य में) नहीं लिखा ॥ २॥

सुकृत जाइ जो पनु परिहरऊँ। कुश्राँरि कुश्राँरि रहुउ का करऊँ ।। जो जनतेउँ बिनु भट भुबि भाई। तो पन करि होतेउँ न हँसाई॥३॥

जो (मैं) पर को छोड़ दूँ तो धर्म नष्ट होता है। क्या करूँ! कन्या कुँआरी ही रह जाय। अरे भाई! जो मैं समस्तता कि पृथ्वी पर कोई सूस्मा नहीं है, तो पर करके हैंसी न कराता॥ ३॥

जनकवचन सुनि सब नरनारी। देखि जानकिहि भये दुखारी॥ माखे जपन क्रुटिल भइँ भौँहैँ। रदपट फरकत नयन रिसोहेँ॥४॥

राजा जनक के (इन) वचनों के। सुनकर सभी की, पुरुष भीजानकी को देखकर दु:सी हुए। (फिर क्या आ !) सहस्कान कोच में अर वये, भीड़ें टेड़ी हो वहें, होंठ फड़कने तमे, ऑसें कोच से यर गई।। ४॥

दे। ० - कहि न सकत रघु-वीर-डर नगे वचन जसु बान।

नाइ राम-पद-कमल सिर बोले गिरा प्रमान ॥२८४॥

वे रघुवीर (रामचन्द्रजी) के डर से कुछ कर नहीं सकते। पर जनक के वचन उन्हें काय जैसे लगे। फिर वे रामचन्द्रजी के चरण-कमलों में सिर नवा कर सची बात बोले—॥२८५॥ चौ०—रघुवंसिन्ह महुँ जहँ काउ होई। तेहि समाज श्रस कहइ न कोई॥ कही जनक जिस श्रनुचित बानी। बिद्यमान रघु-कुल-मिन जानी॥१॥

रघु के वंशवालों में जहाँ कोई हो उस समाज में, कोई ऐसी नहीं कहता जैसी श्रमुचित बात राजा जनक ने कह डालो श्रोर वह भो रघु-वंश-भूषण (श्रीरामचन्द्रजी) को विद्यमान (मौजूद) जानते हुए ॥ १॥

सुनहु भानु-कुल-पंकज-भान । कहउँ सुभाव न कछु श्रभिमानु।।। जौँ तुम्हार श्रनुसासन पावउँ । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावउँ ॥२॥

हे सूर्य-कुल-कमल-दिवाकर श्रोरामचन्द्रजो ! सुनिए । मैं अच्छे भाव से कहता हूँ, कुछ श्राभिमान से नहीं । जो श्रापको श्राझा पा जाऊँ तो सारे ब्रह्माएड की गेंद्र जैसा उठा छूँ । (इस जगह बोलने में चत्राई है । रघुनाथजो की श्राझा को बड़ण्पन दिया है, श्रपने को नहीं ।) ॥ २ ॥

काँचे घट जिमि डारउँ फोरी। सकउँ मेरु मृलक जिमि तेारो॥ तव प्रतापमहिमा भगवाना। का बापुरो पिनाक पुराना॥३॥

श्रीर (उस ब्रह्माएंड को) कच घड़े के समान फाड़ डार्छ, सुर्मेश पवेत की मूलो को नाइ ताड़ डार्छ। हे भगवन्! श्रापके प्रताप को महिमा के श्रागे बेचारा पुराना धनुष कौन ेसी चीज है ? ॥ ३ ॥

नाथ जानि श्रस श्रायसु होऊ । कौतुक करउँ विलेकिय सोऊ ॥ कमलनाल जिमि चाप चढ़ावउँ । जोजन सत श्रमान सेइ भावउँ ॥३॥

हे नाथ ! ऐसा जानकर श्राह्मा हो जाय, तो मैं तमाशा करूँ वह भी देखिए । कमल की ढंडो की तरह धनुष को चढ़ा दूँ श्रीर उसे लिये सौ योजन तक दोड़ता चला जाऊँ ॥ ४ ॥

दो०—तेारउँ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। जो न करउँ प्रभु-पद-संपंथ कर न धरउँ धनु भाथ॥२८६॥

हे नाथ ! त्रापके प्रताप के बल से मैं इसे ख़ुमां (कुकुरमुत्ता) को डंडो जैसा ताड़ डार्ट्स । जो (ऐसा) न करूँ तो प्रमु (स्वामी) के चरणों की सौगंध है, (फिर कभी) धनुष श्रीर तरकस हाथ में न हाँ ॥ २८६॥

चौ०-नपन सकोप बचन जब बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ सकल लोक सब भूप डेराने । सियहिय हरषु जनक सकुचाने॥१॥

जब लक्ष्मणजी क्रोधमरे क्चन बोले तब पृथ्वो डगमगाई और दिगाज (पृथ्वो का बाम थाम रखने के लिए आठों दिशाओं में आठ दिगाज हैं—ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक) डोल गये (काँपने लगे), सम्पूर्ण लोग और सारे राजा डर गये, सीताजी के मन में हर्ष हुआ और जनक सकुचा गये॥ १॥

ग्रुरु रघुपति सब मुनि मन माहीँ। मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीँ॥ सयनहिँ रघुपति लघन निवारे। प्रेमसमेत निकट बैठारे ॥२॥

गुरु (विश्वामित्र), रामचन्द्र और सभी ऋषि-गण मन में खूब प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। रामचन्द्र जी ने सैन (इशारा) से लक्ष्मणजी को मना किया और प्रीति के साथ उन्हें अपने पास बिठा लिया॥ २॥

बिस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले श्रति-सनेष्ट-मय बानी॥ उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटहु तात जनकपरितापा॥३॥

विश्वामित्रजी ने खच्छा अवसर जानकर बड़ी स्तेहभरी वाणी से कहा—हे राम ! उठो स्रोर शिवजी के धनुष को तोड़ो। हे पुत्र ! जनक के सन्ताप को मिटास्रो॥ ३॥

सुनि गुरुवचन चरन सिर नावा। इर्षु विषादु न कहु उर् श्रावा॥ ठाद भये उठि सहज सुभाये। ठवनि जुवा मृगराज नजाये॥४॥

उन्होंने गुरु के वचनों को सुनकर उनके चरहाों में सिर नवाया। उनके मन में हवं या शोक कुछ न आया (हवं, शोक तो अविवेकियों को आता है)। सहज स्वभाव से (आप) उठ खड़े हुए। अपनी ठवनि (ढंग, चाल) से जवान सिंह को भी लिखत किया (अर्थात् उनकी चेष्टा सिंह की चेष्टा से अधिक गौरवपूर्ण थी।)॥ ४॥

दो०-उदित उदय-गिरि-मंच पर रघुबर बालपतंग।

बिकसे संतसरीज सब हरषे लोचन भृंग ॥२८७॥

मश्वरूपो उदयाचल पवंत पर रघुवर-रूपो बाल-सूर्य उदय हुए। (उस समय) संपृत्तो सन्त-रूपो कमल खिले और उनके नेत्ररूपी भवर प्रसन्न हुए। (मँवर कमल के फूल पर रस पीने को जा बैठता है, इतने में जा संध्या हुई तो फूल बंद हो जाता है और वह अंदर ही कैंद हो जाता है। प्रात:काल सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है तब वह भँवर निकल भागता है, रात भर की कैंद से छूटकर खुशा होता है।)॥ २८७॥

चौ०-नृपन्ह केरि श्रासा निसि नासी । वचन नस्तत्रश्रवनी न प्रकासी॥ मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी मृप उछ्क खुकाने ॥१॥

राजात्रां को (जानकी मिलने की) आशारूपों रात नष्ट हो गई। उनके वचन (दुष्ट बचन जा ऊपर बताये गये हैं)-रूपी नचत्रों का प्रकाश मिट गया अर्थात् उनकी बोली बंद हो गई। अभिमानी राजा-रूपो कुमुद (कोई) सकुचा गये और कपटी राजा-रूपो घुच्चू (उन्छू) छिप गये। (अपना अपना मुँह लेकर कोनों में दबक गये।)॥ १॥

भये बिसोक कोक मुनि देवा। बरषहिँ सुमन जनावंहिँ सेवा॥ ग्रुरुपद बंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा॥२॥ चकवा-रूपी ऋषियों श्रीर देवताश्रों के शोक मिट गये, श्रीर वे फूल बरसा बरसाकर श्रपनो सेवा जताने लगे। (इतने में) रामचन्द्रजी ने बड़े श्रनुरागपूर्वक गुरु-चरणों की वन्दना कर ऋषियों से श्राह्मा मॉर्गा॥ २॥

सहजहि चले सकल-जग-स्वामी। मत्त - मंजु - बर - क्रुंजर - गामी॥ चलत राम सब पुर - नर - नारो। पुलक-पूरि-तन भये सुखारो॥३॥

सकल जगत् के स्वामी (रामचन्द्रजो) मदोन्मत्त सुन्दर गजराज की चाल से सहज स्वभाव से चले। रामचन्द्रजों के चलते ही शहर के की-पुरुष शरीर से पुलकित हो बहुत ही सुखी हुए। विशाह कि की

बंदि वितर सब सुकृत सँभारे। जो कहु पुन्य प्रभाव हमारे॥ तो सिवधनु मृनाल की नाईँ। तोरहिँ राम गुनेस गोसाईँ॥४॥

सबों ने पितरों को (पूर्व-पुरुषों को) नमस्कार कर अपने अपने पुरुषों को स्मरण किया कि जो कुछ हमारे (किये) पुरुषों का प्रमाव हो, तो हे प्रशु गर्ऐशजी! शिव-बनुष की कमल की डंडी की नाई रामचन्द्रजी तोड़ दें॥ ४॥

दो०-रामहिँ प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ।

सीतामातु सनेहबस बचन कहड़ विकलाइ ॥२८८॥ (उधर) सीताबी की महा रामकाओं को क्रेस सहित केवार प्रिकृष्ट के कार उत्तरका

स्तेह के वश बिलख कर (करुणा करके) वचन कहने लगीं—॥ २८८ ॥

चै। -सिव सब कौतुक देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे॥

काउ न बुमाइ कहइ नृप पाहीँ। ए बालक श्रम हठ भल नाहीँ॥१॥

श्ररी सखी! जो कोई हमारे हित-चिन्तक कहाते हैं वे भी सब तमाशा देखनेवाले हैं। कोई भी राजा (जनक) को समम्भाकर नहीं कहता कि ये (रामचन्द्र) बालक हैं। ऐसा हठ (धनुष तोड़ने ही पर कन्या ब्याहूँगा) श्रच्छा नहीं।। १॥

रावन बान हुन्ना नहिँ चापा । हारे सकल भूप करि दापा ॥ सो धनु राज-कुँन्नर-कर देहीँ । बालमराल कि मंदर लेहीँ ॥२॥

रावण और वाणासुर ने जिसे छुत्रा तक नहीं और जिस पर सब राजा लोग त्रामि-मान करके हार गये वहीं धनुष राज-पुत्र के हाथ में देते हैं। अरी! हंस के बच्चे कहीं मन्दराचल पर्वत को उठा सकते हैं ? ॥ २ ॥

भूपसयानप सकल सिशनी। सिख विधिगति कहि जाति न जानी॥ बोली चतुर सखो मृदु बानी। तेजवंत बघु गनियं न रानी॥३॥ राजा (बनंक) को सभी चतुराई ठंढी पड़ गई है। असी सखी! विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती। (तब) चतुर सखी कोमल वाणी से बोर्ला—हे रानी! तेजस्वी को छोटा नहीं गिनना जाहिए॥ ३॥

कहूँ कुंभज कहूँ सिंधु श्रपारा । सेखेउ सुजस सकल संसारा ॥ र्विमंडल देखत लघुः लागा । उदय तासु त्रि-भुवन-तम भागा ॥४॥

्रिसिए) कहाँ तो अपार समुद्र और कहाँ अगस्य मुनि जिन्होंने (तीन श्राचमन में हो) उसे मुखा दिया र जिससे उनका मुन्दर यश सारे संस्थर में हो रहा है। सूर्य-मंडल देखने में तो क्षोटा सा लगता है, पर उसके उदय से तोनों भुवनों का श्राँधेरा भाग जाता है।। ४॥ दो ० —मंत्र परमलघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्ब।

महा-मत्त-गज-राज कहँ बस कर श्रंकुस खर्ब ॥२८६॥ मंत्र तो बिलकुल हो छोटे होते हैं; परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सम्पूर्ण देवता उनके श्रधीन हैं। श्रंकुश छोटा सा होता है, पर महामस्त गजराज का वश में कर लेता है ॥ २८९॥

चौ०-काम कुसुम-धनु-सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥ देवि तजिय संसय अस जानी। भंजव धनुषु राम सुनु रानी॥१॥

कामदेव ने फूलों के धनुप-बाण लिये हुए सम्पूर्ण लोकों को अपने वरा कर रक्खा है। (तुम तो इनको इंस के बच्चे समभती हो, पर ये सौन्दर्श्य के साथ वीर-रस से भी भरे हैं जैसे कामदेव) ऐसा समभकर संशय छोड़ दो। हे रानी! रामचन्द्र अवश्य ही धनुष तोड़ हैंगे। १॥

सखीबचन सुनि भइ परतोती। मिटा विषादु बढ़ो श्रतिश्रोती॥ तब रामिह बिले।कि बेंदेही। सभय हृदय बिनवति जेहि तेही॥२॥

सस्ती के वचन शुनकर विश्वास हुआ। दुःश्व मिट गया और बड़ी प्रीवि बढ़ी। तब वैदेही (जुनक-दुलारी) रामचन्द्र को देखकर बन में डरती हुई जिसकी विश्वकी विश्वकी विश्वकी करने लगीं ॥ २ ॥

१—एक समय एक चिड़िया के तीम बया को समुद्र वहा ले गया। इस पर क्रोध कर, उसे सुखा डालने को इच्छा से, वह अपनी चींच में पानी मर मर कर रोज़ उखीचा करती थी। अगस्त्य मुनि ने यह तमाशा देख चिड़िया से हाल पूछा तो उसने अपना दुःख सुनाया। अगस्त्यजी ने कहा कि इस दुष्ट को हम दंड देंगे। ऐसा कह वे समुद्र के तीर जा स्तान करने समे। समुद्र ने सहरें लीं; उनमें उनकी पूजा की सामग्री वह मई। अगस्त्यजी ने उस पद्यों के और अपने इस अपराध पर कृद्ध हो तीन आचमन किये तो समुद्र स्खकर मैदान हो गया। फिर देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने लागुशंका (पेशाक) कर दी तो समुद्र किर मर गया। इसी से समुद्र का पानी खारा है।

मनहीँ मन् मनाव श्रकुलानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥
करहु सुफल श्रापनि सेवकाई । करि हित हरहु चापगरुश्राई ॥३॥
धबराकर मन ही मन मनाने लगीं कि—महादेव-पावंतो प्रसन्न हो । श्रपनो सेवकाई
(जो मैंने की है उस) को सफल करो, (मेरा) हित करके धनुष का भारीपन हर लो ॥३॥

गननायक बरदायक देवा। श्राजु लगे कीन्हिउँ तुव सेवा॥ बार बार सुनि बिनतो मारी। करहु चापग्रुरुता श्रति थारी॥४॥

हे गण-नायक, वर देनेवाले देवता ! श्राज तक मैंने श्रापकी सेवा को है। बारंबार मेरो प्राथना की सुनकर धनुष के बोम को बिलकुल थोड़ा कर दो ॥ ४॥

दो०-देखि देखि रघु-बीर-तन सुर मनाव धरि धीर।

भरे विलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर ॥२६०॥

(सीताजो) रामचन्द्रजो को श्रोर देख देखकर श्रौर मन में भीरज धर कर देवताश्रों को मनाती हैं। नेत्रों में प्रेम के श्राँस् भर गये हैं श्रौर शरीर में पुलकाविल हो गई है॥ २९०॥ चौ०—नीके निरिख नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा॥ श्रहह तात दारुनहुठ ठानी। समुभत नहिँ कछु लाभु न हानी॥१॥

उन्होंने श्रच्छो तरह श्राँखें भरकर शोभा देखो, पर पिताजो के पए को बाद करके मन फिर श्रुभित (वेचैन) हो गया। (वे मन में) कहने लगीं, हाब हाय! पिताजी! आपने कठिन हठ ठाना है। श्राप लाभ श्रीर हानि को कुछ नहीं सममते॥ १॥

सचिव सभय सिख देइ न कोई। बुधसमाज बड श्रनुचित होई॥ कहुँ धनु कुलिसह चाहि कठोरा। कहुँ स्यामल मृदुगात किसोरा॥२॥

मन्त्रों तो डरते हैं और कोई सममाता नहीं, विद्वानों की सभा में बहुत अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ तो वह धनुष जिसकी कठिनाई वजा से भी अधिक है और कहाँ यह श्याम-सुन्दर कोमल अङ्गवाले किशोर-अवस्थावाले राजकुमार !॥ २॥

बिधि केहि भाँति धरउँ उर धीरा । सिरिस-सुमन-कन बेधिय हीरा ॥ सकल सभा के मित भई भारी । श्रव माहि संभु-चाप-गति तारी॥३॥

हे विधाता ! मैं किस तरह मन में धोरज रक्खू ? क्या कभी सिरस के फूलों के करा से भी होरा बींघा गया है ? संपूर्ण सभा को बुद्धि आंत हो गई है। अब तो हे शिवजी के धनुष ! मुक्ते तेरी ही गति है अर्थात् मैं तेरे ही शरण हूँ ॥ ३॥

निज जड़ता लेागन्ह पर डारी। होहु हरुश्च रघुपतिहि निहारी॥ श्चति परिताप सीयमन माहीँ। लवनिमेष जुगसय सम जाहीँ॥४॥ श्रपना जड़पना श्रार्थात् अचलता लोगों के उपर डालकर तुम रामचन्द्रजी को देखकर हलके हो जाओ। (श्रार्थात् तुम तो हलके होकर उठ जाओ जिससे रामचन्द्रजो उठाकर चढ़ा लें श्रीर लोग देखकर श्रारचर्य्य से ठक [श्रचल] हो जायँ)। सीताजी के मन में अत्यन्त परचाताप है, उनको एक लवकाल या निमेष-काल सौ सौ युग के बराबर जा रहा है॥ ४॥

### दो ० - प्रभुहि चितइ पुनि चितइ महि राजत लोचन लोल।

## खेलत मनसिज्ज-मीन-जुग जनु बिधुमंडल डोल ॥२६१॥

जानकोजो रामचन्द्रजो को देखकर फिर पृथ्वो की श्रोर देखने लगतो हैं। उस समय वे चंचल नेत्र ऐसे लगं रहे हैं मानों कामदेव की दो मछलियाँ (कामदेव मीनकेतु कहलाता है) चन्द्र-मराडल के भूले में भूल रही हैं। (यहाँ जानकीजी का मुख़ चन्द्र-मराडल है, नेत्र मछलियाँ हैं।) ॥ २९१॥

# चौ०-गिराश्रलिनि मुखपंकज रोकी। प्रगट न लाजनिसा श्रवलाकी॥

### लीचनजलु रह लीचनकीना । जैसे परम क्रुपन कर सीना ॥१॥

जानकोजी को वाणिरूपी भँवरी को मुख-कमल ने रोक लिया, लज्जारूपी रात देखकर वह प्रकट नहीं होती (जैसे भँवरो कमल के फूल में जा बैठती है और रात पड़ जाती है तो वह रात भर उसो फूल में क़ैद बैठो रहती है बाहर नहीं निकलतो, वैसे ही यहाँ जानकीजी के मुख-कमल से कोई वचन नहीं निकलता)। आँखों के आँसू आँखों के कोनों में ऐसे अटक गये हैं जैसे महा-कृपण आदमी का सोना, (किसी कोने में) गड़ा सो गड़ा, निकलेगा नहीं॥१॥

### सकुची ब्याकुलता विंड जानी । धरि धीरज प्रतीति उर श्रानी ॥ तन मन बचन मोर पनु साचा । रघु-पति-पद-सरोज चितु राचा ॥२॥

सोताजो श्रपनो बड़ी व्याकुलता (घबराहट) जानकर सकुचा गईं (कि कहीं मेरी व्याकुलता लोग लख न जायें)। फिर धीरज धर मन में विश्वास लाकर से चित लगीं कि तन, मन श्रीर शरीर (मन, वचन, काया) से जो मेरा सत्य पर्ण (नियम) है श्रीर मेरा चित रघुनाथजी के चरण-कमलों में लग गया है। २॥

ती भगवान सकल-उर-बासी। करिष्ट्रिष्ट माहि रघुवर के दासी॥ जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। सा तेहि मिलइ न कछु संदेहु॥३॥

ता सबके अन्तर्यामा भगवान् मुक्ते रघुवरजो की दासी कर देंगे। क्योंकि जिस पर जिसका सचा प्रेम होता है, वह उसे मिलता है—इसमें कुछ सन्देह नहीं॥ ३॥

प्रभुतन चितइ प्रेमपन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ . सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे । चितव गरुड़ लघुड्यां सहि जैसे ॥४॥ श्रन्त में सीताजी ने रामचन्द्रजो की श्रोर देखकर प्रेम का पण ठान लिया (पण यह कि यदि मैं किसी की दासी होऊँगी तो रामचन्द्रजी ही की)। क्रुपानिधान रामचन्द्र ने सब जान लिया। उन्होंने सीताजी की देखकर फिर धनुष की कैसे ताका जैसे गरुड़ साँप के बच्चे की ताके।। ४॥

दे। - लषन लखेउ रष्ठु बंस-मनि ताकेउ हरके। उ पुलकि गात बोले बचन चरन चाँपि ब्रह्मंड ॥२६२॥

लक्ष्मणजो ने देखा कि रघुकुल-भूषण ने शिव-धनुष को ताका। बस, वे पुलकित शरीर हो श्रोर पाँव से पृथ्वी को दाबकर बोले—(यहाँ पाँव से पृथ्वी इसलिए दाब लो कि पहली बार बोले थे तो पृथ्वी श्रोर दिग्मज काँपने लगे थे, श्रावकी दवे रहें। श्राववा लक्ष्मणजी शेषनाग के श्रावतार थे। उन्होंने देखा कि धनुष टूटते ही पृथ्वी हिलने लगेगी इसलिए उसे पाँव से दबा लिया।)।। २९२॥

चौ०-दिसिकुंजरहु कमठ श्रहि कोला। धरहु धरिन धिर धीर न डोला॥ राम चहहिँ संकरधनु तारा। होहु सजग सुनि श्रायसु मारा॥१॥

हे दिगाजा ! और कछुए ! और रोष ! और वाराह ! सभी धोरज के साथ पृथ्वी का पकड़ रक्खो, वह हिलने न पावे । रामचन्द्रजी शंकर के धनुष का तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा का सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ । (पुराण की उक्ति के अनुसार पृथ्वी के नीचे दिगाज, उनके नीचे कछुआ, कछुए के नीचे रोष और रोष के नीचे बाराह है, इसलिए जहमराजी के सबका सावधान कर दिया ।) ॥ १ ॥

चापसमीप राम जब श्राये। नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाये॥ सब कर संसय श्ररु श्रग्यानृ। मंदमहीपन्ह कर श्रभिमानृ॥२॥

· जब रामचन्द्रजो धनुष के पास छ।ये तब स्नो-पुरुषों ने देवता श्रीर श्रपने श्रपने पुरुष मनाये। सभी का संशय श्रीर श्रज्ञान, मूर्ख राजाश्रों का घमंड श्रीर—॥ २॥

भृगुपति केरि गरब गरुत्राई । सुर-मुनि-बरन्ह केरि कदराई ॥ सिय कर सोचु जनकपछितावा । रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ॥३॥

परशुरामजो का श्रमिमान श्रौर गौरव, देवताश्रां श्रौर श्रवियों का कायरपना (कि रामचन्द्र कैसे घनुष वोड़ेंगे), सीताजी का सोच, जनक महाराज का पछतावा, रानियों का कठोर दु:ख-दावानल—।। ३॥

संभुचाप बड बोहित पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई॥ राम-बाहु-बल-सिंधु श्रपारू। चहत पार नहिँ काेउ कनहारू॥४॥ • ये सभी महादेवजी के धतुष के। एक मजबूत जहाज पाकर साथ बाँधकर (उस पर) जा चढ़े। रामचन्द्रजी की भुजाओं के बलरूपी अपार समुद्र के सब पार जाना चाहते हैं पर कोई कर्णधार (नाव का खेनेवाला) नहीं हैं (जो उन्हें पार लगा दें)। (तात्पर्व्य यह कि सबका संशय, राजाओं का अभिमान इत्यादि बातें तभी तक थीं जब तक धनुष बिना दृटा हुआ पड़ा था, जहाँ वह दूटा कि ये सब बातें गई। यदि ये सब बातें बनी रहतीं तो मानों रामचन्द्रजी के बाहुबल की सीमा मिल जाती कि बह केवल ताकका इत्यादि के बध तक ही थी, शिव-धनुष तोइना उस बाहुबल के बाहर था।)॥ ४॥

### देश - राम बिलोके लेशि सब चित्र लिखे से देखि। चितर्इ सीय क्रपायतन जानी बिकल बिसेखि॥२६३॥

रामचन्द्रजी ने सब लोगों को देखा (तो) उन्हें चित्र में लिखे से (बेहोश, कतेव्य-शून्य) देखकर सीताजी को दयासागर ने (बड़ी दया के साथ) देखा श्रीर उन्हें श्रधिक विकल (बेचैन) जाना ॥ २९३ ॥

# चै। ० – देखी विपुल विकल बैंदेही । निमिष विहात कलपसम तेही ॥ तृषित बारि विनु जो तनु त्यागा । मुये करई का सुधातड़ागा ॥१॥

उन्होंने जानकी को बहुत बेचैन देखा, उन्हें एक एक निमेष-काल (एक बार पलक गिरने का समय) करूप के बराबर बीत रहा है। जे। किसी प्यासे ने बिना पानी मिले शरीर त्याग दिया, तो उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी मिल जाय तो वह क्या कर सकता है ? ॥ ? ॥

का बरषा जब कृषी सुखाने। समय चुके पुनि का पक्रताने॥ श्रम जिय जानि जानकी देखी। प्रभु पुलके लिख प्रोति बिसेखी॥२॥

जब सेती सूख गई तो (पानी की) वर्ष किस काम की १ समय पर चूक गये (ता) फिर पछताने से क्या लाभ १ ऐसा जी में सोचकर रामचन्द्रजी जानकी की देखा और (उनमें) ज्यादा प्रीति देखकर वे पुलकित हो गये ॥ २ ॥

गुरुहिँ प्रनाम मनिहँ मन कीन्हा । श्रितिबाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥ दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि धनु नम-मंडल-सम भयऊ॥३॥

रामचन्द्रजी ने मन हो मन गुरु को प्रणाम किया, (यहाँ गुरु वसिष्ठजी को प्रणाम किया, क्योंकि विश्वामित्रजी को तो प्रत्यच प्रणाम पहले कर चुके हैं) श्रीर बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने वह (धनुष) उठाया (तब) वह बिजली जैसा दमका (श्रीर) फिर वह लचकर श्राकाशमण्डल जैसा (गोलाकार) हो गया। (श्रर्थात् ऐसी फुर्ती से उठाया कि जैसे बिजली चमक जाय श्रीर ऐसा खींचा कि दोनों गोसे मिल जाने से धनुष मम्ब्लाकार हो

गया । श्रथवा—धनुष उठाते समय रामचन्द्रजो के मेघ-समान हाथ में वह विजलो जैसा चमका श्रीर जब उन्होंने उसे सामने करके खीँ चा तब श्रीमुख की नील छबि की छाया पड़ने से उसका वर्ण भी श्राकाश जैसा हो गया ।) ॥ ३ ॥

लेत चढावत खेंचत गाड़े। काड़ु न लखा देख सब ठाढ़े । तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरेउ भुवन धुनि घोर कठोरा॥४॥

रामचन्द्रजी के। धनुष लेते और चढ़ाते या जोर से र्खीचते किसी ने न देखा । सब खड़े खड़े देखते रह गये । रामचन्द्रजी ने धनुष के। उसी इस्स के बीच में तोड़ दिया । उसके कठोर राष्ट्र से संपूर्ण लोक भर गया ॥ ४ ॥

इंद-भरे भुवन घार कठार रव रिववाजि तिज मारण चले। चिक्करिं दिग्गज डोल मिह श्रिह कोल कूरम कलमले॥ सुर श्रिसुर मुनि कर कान दोन्हें सकल विकल विचारहीं। केवंड खंडेउ राम तुलसी जयित बचन उचारहीं॥

संपूर्ण लोकों में वह कड़ी आबाज भर गई, जिसे युनकर सूर्य के घोड़े रास्ता छोड़कर चल पड़े। दिमाज विंघाड़ रहे हैं। पृथ्वी काँप रही है। रोष, धूमें, बारांह सभी इटपटा उठे। देव, दैत्व, ऋषि सब कानों पर हाथ दे देकर बेचेन होकर सेाच रहे हैं। पुलसोदासजी करते हैं कि ओरामजी ने कोवंड का खंडन कर दिया, सब जयजयकार कर रहे हैं। (यहाँ तीनों लोकों में आवाज पहुँचना और उसके परिणाम का होना बतला दिया, जैसे आकाश में आवाज पहुँचने से सूर्य के घोड़ों का रास्ता भूलना, पाताल में पहुँचने से रोष कच्छपादिकों में खलबली, और पृथ्वो का तो प्रत्यक्त में काँपना, इसी तरह स्वर्ग में देवता, पाताल में दैत्य, पृथ्वो पर मुनि, सब जयजयकार करने लगे।)।

सो०—संकरचाप जहाज सागर रघुबर-दाहु-बल।
बृह सो सकल समाज चढे जो प्रथमहिँ मोहबस ॥२६४॥

शङ्करजी का धनुष ता जहाज था और श्रीरघुनाथजी को भुजाओं का बल समुद्र । उसमें सभी सभाज दूब गये (कीन ? कि-) जो मोह के श्रधोन होकर पहले चहे थे। (पहले कह चुके हैं कि सबका संशय और श्रहान, राजाओं का श्रीभमान, भृगुपित का गर्व, देवताओं और श्रिषयों को घबराहट, सोताजो का सोच, जनक का पछतावा और रानियों का दारुण दुःल ये सब धनुष पर चढ़ गये थे और रामचन्द्रजी के बाहु-बलरूपी समुद्र के पार जाना चाहत थे पर क्याधार कोई न था। एक भारी पर पुरानी नाव पर श्रधिक लोगों के चढ़ जाने से जा परिणाम होता है वही हुआ। अपार समुद्र में नाव दूट गई और सब इव मरे। श्रर्थात् संशय आदि सबका नाश हो गया। २९३ वें दोहे की उपरवाली चौपाइयों में जिन बातों का वर्णन तुलसी-दासजी ने किया था उसका यहाँ निवाह किया और उसे पूरा उतारा। इस सारठे के सम्बन्ध में

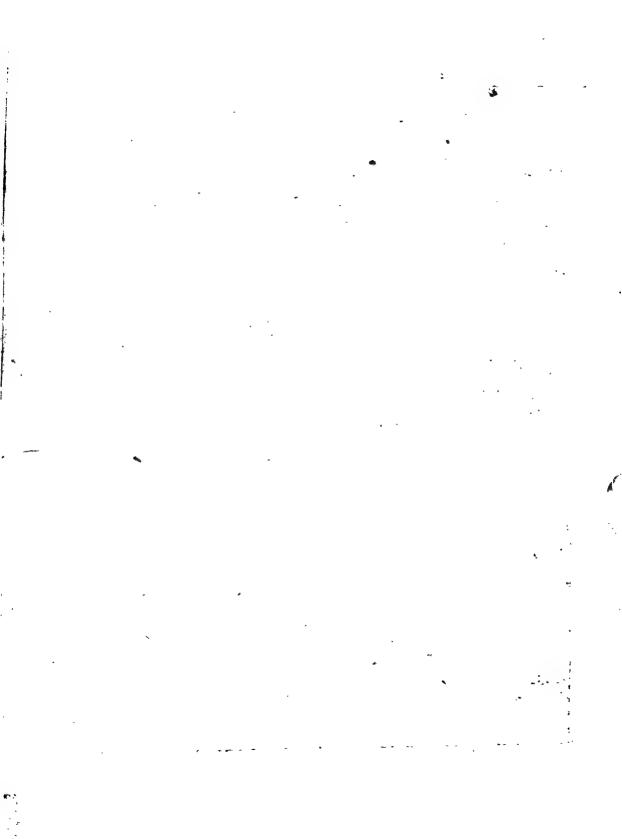



प्रम् दोउ चापक्षं इसि हार। देखि लोग सब भये मुखारे॥ ए० २५३ किंवदन्तो चलो श्राती है कि तुलसीदासजो रामायण बनाते समय इस सेारठे के। बनाने में श्राटक गये, क्योंकि 'बूड़ सेा सकल समाज' लिख चुकने पर तो सभी समाज द्भव गया, कोई बाक़ी न रहा ? तब हनुमानजी श्राकर चौथा पद 'चढ़े जे। प्रथमिंह मेाह बस' लिख गये।)॥ २९४॥

चौ०-प्रभु देाउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भये सुखारे॥ कौसिक-रूप-पयोनिधि पावन । प्रेमबारि श्रवमाह सुहावन ॥१॥

प्रभु (रामचन्द्र) ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिये। उन्हें देखकर सभी लोग सुखी हुए। विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्र है जिसमें सुन्दर और त्राथाह प्रेमरूपी जल है ॥१॥ राम - रूप - राकेस निहारी। बढ़त बीचि पुलकाविल भारी॥

वाजे नभ गहगहे निसाना। देवबधू नाचिह करि गाना॥२॥

रामचन्द्ररूपो पूर्ण चन्द्र का देखकर उसमें पुलकावलिरूपो भारी लहरें बढ़ रहो हैं। (अथात विश्वामित्रजो का निःसोम आनन्द हुआ।) आकाश में खूब बाजे बजने लगे और देवांगनाएँ गा गाकर नाचने लगीं ॥२॥

ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसिह देहिँ श्रसीसा ॥ बरषिह सुमन रंग बहु माला । गाविह किन्नर गीत रसाला ॥३॥

ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध और मुनीश्वर श्रीरामचन्द्रजो को प्रशंसा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। अनेक रंगों के फूलों के समूह बरसा रहे हैं, किन्नर-गण रसीले गीत गा रहे हैं॥३॥

रही भुवन भरि जय जय बानी। धनुष-भंग-धुनि जात न जानी॥ मुदित कहहिँ जहँ तहँ नर नारी। भंजेउ राम संभुधनु भारी॥४॥

सम्पूर्ण लोकों में जय जय शब्द ह्या गया है, उसके कारण यह न जान पड़ा कि धनुष टूटने का शब्द कब मिटा (श्रार्थात धनुष टूटने के शब्द के मिटने के पहले ही जयजयकार का शब्द फैल गया)। जहाँ तहाँ नर-नारी प्रसन्न हो होकर कह रहे हैं कि शिवजी के भारी धनुष के रामजी ने तोड़ दिया॥ ४॥

दें। - वंदी मागध सूतगन विरद वदहिँ अप्रतिधीर ।

करिह निकावरि लोग सब हय गय मनि धन चीर ॥२६५॥ धोर बुद्धिवाले बंदी, मागध और सूत बिरवाविल (प्रशंसा और स्तुति) बोल रहे हैं।

धोर बुद्धिवाले बंदी, मागघ और सूत विरवानिल (प्रशंसा और स्तुति) बोल रहे हैं। सब लाग हाथी, घोड़े, मिए (जवाहिरात), धन (रूपये अशर्फी आदि) और वस्न निस्नावर कर रहे हैं॥ २९५॥

चौ०-माँभि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभो सुद्दाई॥ वाजिह वहु बाजने सुहाये। जहँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाये॥१॥ भाँभा, मृदङ्ग, शंख, शहनाई, बड़े नगारे, ढोल दुंदुमि इत्यादि बहुत प्रकार के सुहावने बाजे बजने लगे। जहाँ तहाँ स्त्रियाँ मंगल गीत गाने लगीं॥१॥

सिबन्ह सिहत हरणीँ सब रानी। सूखत धानु परा जनु पानी॥ जनक लहेउ सुख सोच बिहाई। पैरत थके थाह जनु पाई॥२॥

सिक्ष्यों समेत सब रानियाँ खुश हो गई, जैसे सूखते हुए धान (नाज) पर पानी बरस गया हो। राजा जनक ने सोच दूर करके सुख पाया। वह सुख ऐसा था कि मानों कोई पानी में तैरते तैरते थक गया हो इतने में उसे थाह मिल जाय॥ २॥

श्रीहत भये भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप छवि छूटे॥ सीयसुखिह बरनिय केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जल्लस्वाती॥३॥

धनुष दूटते ही राजा लोग ऐसे श्री-हत हो गये (उनके मुँह ऐसे फीके पड़ गये) जिस तरह दिन में प्रकाशहीन दीपक। सीताजी के सुख का वर्णन किस तरह किया जाय! जैसे पपीही स्वाती के पानी की बूँदें पाकर श्रमन्त्र हो वैसी ही सीताजी हुई ॥ ३॥

रामहि लपनु विलोकत कैसे। ससिहि चकोरकिसोरकु जैसे॥ सतानंद तब श्रायसु दीन्हा। सीता गमन राम पहिँकीन्हा॥४॥ रामचन्द्रजो को लस्मकनी कैसे देख रहे हैं ? जैसे चन्द्रवा को चकोर का वचा हैसे। उस समय रातानन्द ने स्वाहा ही और सीकाजी रामचन्द्र के सबीप गई॥४॥

दो०-संग सस्ती सुंदर चतुर गावहिँ मंगनचार।

गक्नी बाल-मराल-गति सुखमा श्रंग श्रपार ॥२६६॥

उनके साथ सुन्दर चतुर सिखयाँ हैं, जो मंगलाचार के गीत गाती जाती हैं। जिनके श्रंग की शोभा ऋपार है ऐसी सीताजी इंस के बच्चे की चाल से गई ॥ २९६॥

चौ०-सिखन्ह मध्य सिय सोहित केसी । छिब-गन-मध्य महाछिब जैसी ॥ करसरोज जयमाल सुहाई । बिस्व-बिजय-सोभा जनु छाई ॥१॥

सिक्यों के बीच में सीवाजी कैसी शोमित हैं कि जैसे शोमार्थों के बीच में एक महा-रहेमा हो। उनके इस्त-कमल में जयमाल ऐसी शोभित है, मानो जगत् के जीवने की शोभा छा गई दै। १॥

१—ज़मीन पर गिरा हुआ पानी पपीहों के। नहीं सघता, और सारी बरसात का भी पानी वे नहीं पीठे; वे तो खाली नचत्र में का पानी गिरता है उसे ऊपर का ऊपर मुँह में से सेते हैं। उसी से खाल मर उन्हें सन्देश रहता है।

तन सकोच मन परमउछाहू । गूढ़प्रेम लिख परइ म काहू ॥ जाइ समीप रामछिब देखी । रहि जनु कुश्रॅरि चित्रश्रवरेखी ॥२॥ सीताजी के शरीर में संकोच है, मन में सर्वोत्त्रष्ट ब्रसाह है। गुप्त प्रेम किसी की जान नहीं पड़ता । उन्होंने पास जाकर रामचन्द्रजी की शोमा देखी तो कुमारी चित्र में लिखीं (तसर्वार)-सी रह गई॥२॥

चतुर सखी लिख कहा बुभाई। पिहरावर्षु जयमाल सुहाई।।
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेमबिबस पिहराइ न जाई।।३॥
बह देखकर चतुर सखी ने समभाकर कहा कि सुन्दर जय-माल रामचन्द्रजी के। पहना
दो। यह सुनते ही सीताजी ने जयमाला उठाई, पर वह प्रेम के विवश पहनाई नहीं जाती॥३॥

सोहत जनु जुगजलज सनाला। सिसिह सभीत देत जयमाला॥ गावहिँ छिब श्रवलाकि सहेली। सिय जयमाल रामउर मेली ॥४॥

उस समय सीताजी के दोनों हाथ ऐसे शोभित हो रहे थे कि मानों डंडी सहित दो कमल चन्द्रमा के। डरते हुए जयमाल दे रहे हैं। (रघुनाथजी का श्रीमुख चन्द्र हैं, सीताजी के हाथ कमल हैं। कमलों का चन्द्र के साथ सहज वैर है, क्योंकि चन्द्र जब रात के। प्रकाशित होता है तो कमल मुँद जाते हैं।) सहेलियाँ इस शोभा को देखकर (गीत) गाने लगीं श्रीर सीताजी ने रामचन्द्रजी के गले में जयमाला डाल दी।। ४।।

सो॰-रघुबरउर जयमाल देखि देव बरषिष्ट सुमन। सकुचे सकल भुष्टाल जनु बिलाकि रवि कुमुक्गन॥२६७॥

रामचन्द्रजी के वज्ञःस्थल में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। जैसे सूर्य के। देखकर अपन अरमा जाते हैं कैसे रामचन्द्रजी को देखकर सब राजा लोग संकुचा गये॥ २९७॥ १९०॥ १९०॥

चौ०-पुर श्ररु ब्योम बाजने बाजे । खब भये मिसन साधु सब राजे ॥ सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहिँ श्रसीसा॥१॥

जनकपुर और त्राकारा में बाजे बजे। दुष्ट लोगों के चेहरे फीके पढ़ गये, सज्जन सक प्रसन्न हो गये। देवता, किनर, नाग, मनुष्य, ऋषिराज आदि जयजयकार करते हुए त्राराविद देने लगे॥ १॥

नाचिहें गाविहें विबुधवधूटी। बार बार कुसुमाविल छूटी॥ जहँ तहँ विप्र वेदधुनि करहीँ। वंदी विरदाविल उचस्हीँ॥२॥ ं ऋष्सरायें नाचने श्रौर गाने लगीं, श्रौर बारंबार फूलों की डालियाँ बरसाने लगीं। जहाँ तहाँ ब्राह्मए लोग वेद-ध्वनि कर रहे हैं, बंदी (भाट) लोग बिरदावली (स्तुति) बोल रहे हैं॥२॥

महि पातालु नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा॥ करिं श्रारती पुर-नर-नारी। देही निकावरि बित्त विसारी॥३॥

पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में यश ह्या गया कि रामचन्द्रजी ने धनुष तोड़ा श्रीर सीताजी को वर लिया। जनकपुर के नर-नारी शारती कर रहे हैं और अपने वित्त को भूलकर (सामध्ये के बाहर) न्योद्धावर दे रहे हैं ॥ ३॥

सेहित सीय राम के जारी। छवि शृंगार मनहुँ एक ठोरी॥ सखी कहिंह प्रभुपद गहु सीता। करत न चरनपरस प्रतिभीता॥४॥

सीता और रामचन्द्रजी की जोड़ी ऐसी शोभायमान है मानों शृक्षार और छवि दोनों एक जगह इकट्टे हुए हों। सिलवाँ कहती हैं कि सीता! प्रभु (स्वामी) के चरण छुआ। सीताओ बहुत डरती हैं, चरण नहीं छूतीं॥ ४॥

देा - गौतम-तिय-गति सुरति करि नहिँ परसति पग पानि।

मन विहुँसे रघु-वंस-मनि प्रोति श्राकों किक जानि ॥२६८॥ गौतम की की (बहस्या) की गति (बरखों की रज कमते ही कमर से मनुष्य हो गई) को वार्यकर सीताजी हाथों से चरखों को नहीं छूती हैं (क्योंकि हाथों में भी रज-जड़े गहने हैं जो पत्थर ही हैं)। रघुकुल-भूकख (रामचन्द्रजी) इस अलौकिक प्रीति को जानकर मन में हैंसे॥ २९८॥

चौ०-तब सिय देखि भूप श्रमिलाषे। कूर कपूत मूढ़ मन माषे॥ उठि उठि पहिरि सनाइ श्रभागे। जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे॥१॥

उस समय सीताजी को देखकर राजा लोग ललचाये। दुष्ट, कुपूत, श्रीर मूर्ख राजा मन में कोधित हुए। वे श्रमागे (रामविवाहोत्सव का श्रानन्द छोड़ कुत्रुद्धि ठान रहे हैं इसलिए उन्हें श्रमागे कहा) उठ उठकर श्रीर कवच पहन पहन कर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे (डींग हाँकने लगे)॥ १॥

१—रामायस-चम्पू में कहा है—श्रीरामस्य पदारिक्दरजसा जाता शिला सुन्दरीं, तस्मान कियते मया हि शिरसा तत्पादसंस्थरानम्। कर्तव्यं सिख चेत्तदा मिखागस्थावर्णलाटे स्थितः, स्नीत्वं प्राप्त्यित राधनस्य च मिश्र प्रीतिस्ततो नाधिका॥ अर्थात्—सीताजी ने कहा कि श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलों की धूल से पत्थर की शिला सुन्दरी स्त्री हो गई इसलिए में उनके चरखों को नहीं छूती। जो में पाँच पड़ूँगी तो मेरे सिर के भूषखों में जो रक्ष जड़े हैं, वे सब स्त्री हो जायँगे, तो बहुत स्त्रियाँ हो जाने पर मुक्त पर इनकी प्रीति अधिक न रहेगी।

लेहु छँडाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु नृपबालक दोऊ॥ तोरे धनुष चाँड़ नहिँ सरई। जीवत हमहिँ कुश्रारि का वरई॥२॥

कोई कहने लगे कि सीता को छीन लो, दोनों राज-कुमारों को पकड़कर बाँध दो। घनुष ही के तोड़ डालने से चाह पूरी न हो जायगी। अरे! हमारे जीते जी कुआँरी को कौन बर सकता है ? ॥ २॥

जीँ बिदेह कछु करइ सहाई। जीतह समर सहित दोउ भाई॥ साधुभूप बोले सुनि बानी। राजसमाजिहेँ लाज लजानी॥३॥

जो राजा जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में उसको इन दोनों भाइयों समेत जीत लो। छनके वचनों को सुनकर श्रम्छे राजा लोग बोले—इस राज-समाज को देख तो लाज भी लजा जाती है (बड़ी निर्लज्जता हो रही है) ॥ ३॥

बलु प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ सोइ सूरता कि श्रब कहुँ पाई।श्रसिह्धितोबिधि मुहुँ मसि लाई॥४॥

• अरे ! बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और मर्यादा तो धनुष के साथ ही साथ चली गई। क्या वहो शूरता श्रव फिर कहीं से पा गये ? ऐसी बुद्धि है तभी तो विधाता ने मुँह पर मसी (स्याही) लगा दी हैं। (काला मुँह कर दिया है) ॥ ४॥

दो०-देखहु रामहिँ नयन भरि तिज इरषा मद केाहु। लषन-रोष-पावक-प्रबल जानि सलभ जिन होहु॥२६६॥

अरे भाई! ईर्च्या, मद और कोध को छोड़कर आँखें भर रामजी को देख लो। लक्ष्मराजी की कोधरूपी प्रवल अग्नि में जान बूक्कर पतंगा न बनो (नहीं तो भस्म हो जाओंगे)।। २९९॥

चौ॰-वैनतेयविल जिमि चह कागू। जिमि सस चहइ नाग-श्रार-भागृ॥ जिमि चह कुसल श्रकारनकोही। सब संपदा चहइ सिवद्रोही॥१॥

जैसे कौश्रा गरुड़ का भाग लेना वाहे, सिंह का भाग सरगोरा लेना वाहे, और बिना कारण कांध करनेवाला जिस तरह अपनी कुराल वाहे तथा शिवद्रोही सभी सम्पत्तियों को वाहे ॥ १॥

लेाभी लीलुप कीरति चहुई। श्रकलंकता कि कामी लहुई॥ हरि-पद-बिमुख परमगति चाहा। तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥२॥

जैसे लोभी और चटोरा कीत्ति चाहे, और कामी (व्यभिचारी) चाहे कि मुक्ते कलहू न लगे तथा भगवान् के चरणों से विमुख मनुष्य जैसे सह्गति चाहे; हे नरेस्वरो ! इसी वस्ह तुम्हारा यह लालच है ॥ २ ॥

फा. ३३—३४

कोबाहल सुनि सीय सकानी। सखी लेवाइ गईँ जहँ रानी॥ राम सुभाय चले ग्ररु पाहीँ। सियसनेहु बरनत मन माहीँ॥३॥

कोलाहल (हझा-गुझा) सुनकर सीवाजी डर गई। इतने में सिखयाँ उन्हें वहाँ लिवा ले गईं जहाँ रानी थीं। रामचन्द्रजी सहन स्वभाव से गुरु विश्वामित्रजी के पास मन ही मन सीवाजी के स्तेह का वर्णन करते हुए चले।। ३।।

रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब धौँ विधिहि काह करनीया॥ भूपवचन सुनि इत उत्त तकहीँ। लपन रामडर बोलि न सकहीँ॥४॥

(इघर) रानियों समेत सीताजी बड़े सोच में हैं कि अब और विघाता को क्या करना है! उन राजाओं के वचनों के। सुन सुनकर लक्ष्मराजी इघर उधर देखते हैं परन्तु रामचन्द्रजी के डर के मारे बोल नहीं सकते॥ ४॥

दे। ० - श्ररुननयन भृकुटीकुटिल चितवत नृपन्ह सकोप।

मनहुँ मत्त-गज-गन निरित्व सिंहिकसोरिह चोप ॥३००॥

लक्ष्मणजी के नेत्र लाल हो गये हैं, टेव्री भींहें हैं, श्रौर क्रोधभरी दृष्टि से वे राजाओं की श्रोर देख रहे हैं। मानों उन्मत्त गजसमूह को देखकर खिंह के बच्चे को उन पर मापटने का उत्साह हो।। ३००।।

चौ० —खरभरु देखि विकल पुरनारी । सब मिलि देहिँ महीपन्ह गारी ॥ तेहि श्रवसर सुनि सिव-धनु-भंगा। श्राये भृगु-कुल-कमल-पतंगा ॥१॥

(इस तरह) खलक्की देखकर जनकपुर की कियाँ वेचैन हो गई। वे सब मिलकर राजाओं को गालियाँ देने लगीं। उसी समय शिवजी के धनुष का दूटना सुनकर भृगुवंशरूपी कमल के सूर्य (परशुरामजी?) आये ॥ १॥

देखि महीप सकल सकुचाने। बाज भपट जनु लवा लुकाने।। गौरसरीर भूति भलि भ्राजा। भालविसाल त्रिगुंड विराजा॥२॥

१—राजा कुशाम्ब के गाघि नामक पुत्र हुआ और सत्यवती नाम की कन्या हुई। स्त्यवती का विवाह अपूर्णिक अपूर्णि के साथ हुआ। एक बार की और सास दोनों ने अपूर्णि से पुत्र होने की प्रार्थना की। तब एक खब आहा-मंत्र से और एक जात-मंत्र से सिद्ध कर और उन दोनों को देकर वे तो स्नान करने चले मये, पीछे से मूल से माँ का हिस्सा बेटी और वेटी का हिस्सा माँ खा गई। मुनि ने आने पर ख़बर पाकर कहा, उम्हारा पुत्र चृत्रिय और सास का आहाण होगा। तब फिर की के गिड़गिड़ाने पर दया कर उन्होंने कहा कि पुत्र नहीं तो पौत्र अवस्थ च्यात्र-धर्मी होगा। फिर उनके पुत्र जमदिन हुए। सत्यवती कौशिकी नाम की नदीं हो गई। जमदिन का विवाह प्रसेनिकत् राजा की कन्या रेसुकारी हुआ। उसके वसुमान् आदि आठ पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम हुए।

छन्हें देखते ही सभी राजा खोग ऐसे सिक्क् गये जैसे बाज की आपट देखकर वटेर छिपें। परशुरामाजी का गोरा शारीर है, उस पर सुन्दर अस्म लगी हुई है, अस्कर पर विरक्षत त्रिपुंड विकार सोभावमान है।। २॥

सीस जटा सिसवदन सुहावा। रिसिक्स कब्बुक श्ररुन होइ श्रावा॥ भृक्रटीक्कटिब नयन रिस राते। सहज्रहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥३॥

मत्तक में जटाएँ शोभित हैं, चन्द्रमा-सा सुहावना मुख है। वह कोध के कारण कुछ कुछ लाल हो आया है। भीहें टेढ़ी खोर नेत्र मारे गुस्से के लाल हैं। यों ही किसी की और देखते हैं सो मासूम होता है कि वहें गुस्से में हैं।।३।।

बृषम कंध उर बाहु बिसाला। चारु जनेउ माल मृगछांना॥ कटि मुनिबसन तून दुइ बाँधे। धनु सर कर कुठार कल काँधे॥४॥

बैल जैसे (चौड़े) कंधे हैं, वज्ञास्थल और भुजाएँ विशाल हैं। सुन्दर बज्ञोपवीत, माला, मृग्रह्माला लिये और कमर में सुबि-वस (बल्कल) तथा हो तर्कम बाँधे हुए, हाथ में धनुष-वास लिये और कंधे पर उत्तम कुठार (कुल्हाड़ा) रक्खे हैं॥ ४॥

दे।०—संत वेष करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप। धरि मुनितनु जनु बीररसु श्रायउ जहुँ सब भूप॥३०१॥

श्चापका संतों का तो वेष है पर करनी कठिन है। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ मानों वीर-रस ऋषि का रूप धारश कर आवा है।। ३०१।।

चौ०-देखत भृगु-पति-बेषु कराला । उठे सकल भयबिकल भुद्राला॥ पितुसमेत कहि निज निज नामा। लगे करन सब दंडप्रनामा ॥ १ ॥

भृगु-पति (परशुरामजी) के भयंकर वेप को देखते ही सब राजा लोग भय से व्याकुल हो उठ पड़े और अपने अपने पिता समेत अपना अपना जाम करलाकर सब इंडवर अप्याम करने लये।। १॥

जेहि सुभाय चितविह हितु जानी । से जानइ जनु आह खुटानी ॥ जनक बहोरि आह सिरु नावा । सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥ २ ॥

जिसकी त्रोर वे सहज स्वभाव से हित सममकर भी देख लेते हैं, वह सममता है कि बानों बेरी त्रात्रुष्य (उन्न) पूर्व हो गई। फिर राजा जनक ने श्राक्ट सिर सुका प्रस्ताम किया त्रीर सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया॥ २॥

श्रासिष दीन्हि सबी हरषानी । निज समाज लेइ गई सयानी ॥ बिस्वामित्र मिले पुनि श्राई । पदसरोज मेले दोउ भाई ॥ ३ ॥ सीताजी को आशीर्वाद दिया जिसे सुनकर सिखयाँ प्रसन्न हुई (ऐसी वधुत्रों को 'सौभाग्यवती पुत्रवती' होने का आशीर्वाद देने की मर्यादा है, इसलिए आशीर्वाद से रामचन्द्रजों के सम्बन्ध में बेफिकरी हो गई) और वे (सीताजी को) अपने (स्नियों के) समाज में ले गई। फिर विश्वामित्रजी आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों (राम-लक्ष्मण) से चरण-कमलों में प्रणाम कराया।। ३।।

राम लपन दसरथ के ढोटा। देखि श्रसीस दीन्ह भल जोटा॥ रामहि चितइ रहे थिक लोचन। रूप श्रपार मार-मद-मोचन॥ ४॥

उन्होंने कहा कि ये दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण हैं। सुन्दर जोड़ी देखकर परशुरामजी ने श्राशीर्वाद दिया। वे रामचन्द्रजी को एकटक देखते रहे, क्योंकि उनका श्रपार स्वरूप कामदेव के मद को भी नष्ट करनेवाला था।। ४।।

दो०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह श्रित भीर। पुछत जानि श्रजान जिमि ब्यापेउ कोप सरीर॥३०२॥

फिर राजा जनक को ऋार देखकर वे बोले—कहो, इतनी भीड़-भाड़ क्यों है ? जानते हुए भी ऋजान जैसे पूछते पूछते उनके शरीर में कोध भर गया ॥ ३०२॥

चौ०-समाचार किह जनक सुनाये। जेहि कारन महीप सब श्राये॥ सुनत बचन तब श्रनत निहारे। देखे चापखंड महि डारे॥ १ ॥

जिस कारण से सब राजा लोग आये हैं, वह कारण (सोता-स्वयंवर) जनक ने कह सुनाया। उनके वचनों को सुनते सुनते परशुरामजी ने दूसरी ओर ताका तो पृथ्वी पर धनुष के दुकड़े पड़े हुए देखे।। १।।

श्रित रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड जनक धनुष केइ तेरा ॥ बेगि देखाउ मृह न त श्राजू । उलटउँ महि जहँ लगि तव राजू ॥२॥

वे बड़ा क्राध कर कठार वचन से बोले—श्वरे मूखे जनक ! बता, यह धनुष किसने तोड़ा ? श्वरे मूर्ख ! तू उस धनुष तोड़नेवाले का जल्दी दिखा, नहीं तो मैं आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूँगा ॥ २॥

श्रित डर उतर देत नृप नाहीँ। क्रुटिलभूप हरषे मन माहीँ॥ सुर मुनि नाग नगर-नर-नारी। सोचिहीं सकल त्रास उर भारी॥३॥

राजा जनक भारी हर के मारे जनाब नहीं देते, दुष्ट राजा लोग मन में ख़ुश हुए। देवता, मुनि, नाग श्रीर नगर-वासी सी-पुरुष सभी सोच कर रहे हैं श्रीर सबके मन में बड़ा भारी भय हो रहा है॥ ३॥

मन पछिताति सीय महतारी। विधि श्रव सबरी बात बिगारी॥ भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता। श्ररधनिमेष कलपसम बीता॥४॥

सीताजी की माता मन में पछता रही हैं कि विधाता ने श्रब बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। सीताजी को परशुरामजी का स्वभाव सुनकर श्राधा निमेष (पल) भी कल्प के बराबर बीता।। ४॥

दो०-सभयं बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु।

हृदय न हरष बिषादु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥३०३॥

श्रीरघुवीर (रामचन्द्र) जिनके मन में न कुछ ख़ुशी है न रंज, सब लोगों को डरे हुए देख श्रौर जानकी को भी डरी हुई जानकर बोले—॥ ३०३॥

चौ०—नाथ संभु-धनु-भंजिन-हारा । होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥ श्रायसु काह कहिय किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि केाही ॥१॥

हे नाथ ! शिवजी के धनुष को ताड़नेवाला कोई एक श्रापका दास होगा । क्या आज्ञा है, मुम्ने क्यों नहीं कहते ? (यह) सुन कोधी ऋषि (परशुराम) कोध कर बोले—॥ ?॥

सेवक सा जो करइ सेवकाई। श्रिरिकरनी करि करिय लराई॥ सुनद्दु राम जेइ सिवधनु तारा। सहस-बाहु-सम सारिपु मारा॥२॥

श्ररे! सेवक ता वह होता है जो सेवकाई करे, न कि शत्रु का-सा काम करके लड़ाई ठाने। राम! सुनो, जिसने शिव-धनुषं तोड़ा है वह सहस्रवाहुर (सहस्रार्जुन) के समान मेरा वैरी है॥ २॥

सा बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जइहेँ सब राजा॥ सुनि मुनिबचन लषन मुख़ुकाने। बीले परसुधरहि श्रपमाने ॥३॥

वह वैरो समाज को छोड़कर श्रलग हो जाय, नहीं तो सब राजा मारे जायेंगे। परशुरामजी के इन वचनों की सुनकर लक्ष्मणजी युस्कुराये श्रीर परशुरामजी का श्रपमान करते हुए बोले—।। ३।।

१—परशुरामजी के पिता जमदिम ऋषि ने एक बार सहस्तार्जुन को निमंत्रण देकर सेना-सहित इच्छा-माजन कुराया। राजा ने पता लगाया कि वनवासी मुनि के यहाँ इतनी सामग्री कहाँ से आई, तो मालूम हुआ कि उनके पास कामचेनु है, उसी का यह प्रताप है। राजा ने मुनि से कामचेनु माँगो, पर मुनि ने नहीं दी। फिर क्या था, राजा ज़करदस्ती कामचेनु छीन ले गये और उन्होंने जमदिम के। मार डाला। कामचेनु वहाँ से स्वर्ग के। चली गई। परशुराम बाहर गये हुए थे। ख़कर पाते ही महिष्मतीपुरी (महेशवर) पहुँच कर उन्होंने युद्ध कर सहस्तार्जुन के। मार डाला और पृथिनी के। चित्रय-रहित करने की प्रतिशा कर २१ बार फिर किरकर पृथ्वी निःच्त्रिय कर दी।

बहु धनुहीँ तोरी लरिकाईँ। कबहुँ न श्रसि रिस कीन्हि गोसाईँ॥ एहि धनु पर ममता केहि हेत्। सुनि रिसाइ कह भृयु-कुल-केतू॥४॥

हे गुसाई, लड़कपन में बहुत-सी धनुषी (छोटे छोटे धनुष) तोड़ी थीं, पर श्रापने कमी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है ? (बतलाइए।) यह सुन भृगुकुल के पताका रूप (श्रेष्ठ, परशुराम) क्रोध में भरकर बोले—।। ४॥

दो०-रे नृपबालक कालबस बीलत तेाहि न सँभार। धनुद्दीँसम त्रि-पुरारि-धनु बिदित सकल संसार॥३०४॥

इपरे राज-पुत्र ! तू काल के वश हो रहा है। तू सँभवकर नहीं बोलता। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिवजी का धनुष उन छोटी छोटी धनुही के बराबर है १॥ ३०४॥

चौ०—त्तपन कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ का छति लाभु जून धनु तारे । देखा राम नये के भारे ॥ १ ॥

लक्ष्मणजी ने इँसकर कहा—हे महाराज! मेरी जान में तो सभी धनुष बरावर हैं। सहाराज! पुराने धनुष के तोड़ डालने में क्या हानि-लाभ है ? इसे तो श्रीरामचन्द्रजी ने नये बनुष के धोके में देखा था।। १।।

छुवत टूट रघुपतिहु न दोषू। मुनि बिनु काज करिय कत रोषू॥ बोले चितइ परसु की श्रोरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा॥२॥

पर यह तो छूते ही दूट गया। इसमें रामचन्द्रजी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि ! विना प्रयोजन क्यों कोध करते हैं ? तब तो परशुरामजी फरसे की श्रोर देखकर बोले—श्ररे दुष्ट ! तूने मेरा स्वभाव नहीं मुना है॥ २॥

१—यद्यपि यहाँ साधारण बात कही गई है पर कयकड़ लोग यहाँ पर यह कया भिड़ातें हैं। जब परशुरामजी ने पृथ्वी निःच्निय कर तमाम राजाओं के धनुष श्रपने स्थान में ला इकट्ठें किये और बहुत-से देवताओं के धनुष भी वे लाये तो उनके बेग्म से पृथ्वी और शेषजी धकरा गये। तब पृथ्वी माता और शेषजी पुत्र बनकर परशुरामजी के पास इसलिए पहुँचे कि कहीं ये ही धनुष राच्नों के। मिल गये तो प्रलय हो जायगा।' वहाँ पृथ्वी ने कहा कि इम माता-पुत्र बड़े दुःखी हैं, मेाजन भी नहीं मिलता, श्राशा हो तो यहीं सेवा कर पड़े रहें। श्रन्यान्य श्रुषयों के पास भी मैं गई थी पर इस पुत्र की चंचलता के कारण उन लोगों ने मुक्ते श्रायण नहीं दी, श्रायण है कि श्राप इस खड़के के श्रपयाध सहते हुए मुक्ते सेवा की श्राशा देंगे। तब परशुरामजी ने दयाकर कहा कि मैं तेरे पुत्र के श्रपयाध सहते हुए मुक्ते सेवा की श्राशा देंगे। तब परशुरामजी ने दयाकर कहा कि मैं तेरे पुत्र के श्रपयाध सहते हुए मुक्ते सेवा की श्राशा देंगे। एक दिन बब परशुरामजी बाईर गये तो उस बालक ने वे सभी धनुष तोड़ ढाले। श्रावाज़ सुनकर उन्होंने श्राकर देखा तो कोध न कर श्राशीर्वाद दे माता-पुत्र के। बिदा किया। तब रोषजी श्रपना सकस्य दिखाकर भविष्य में श्राव-धनुष का दूटना और उस समय किर सम्माषया होना कहकर श्रातधीन है। यथे। यहाँ वही लड़कपन में बहुत धनुषों का तोड़ना सचित किया है।

वालक बोलि वधउँ निह तोही। केवल मुनि जड़ जानिह मोही॥ वालबहाचारी श्रतिकोही । बिस्वविदित छत्रिय-कुल-द्रीही॥३॥

मैं तुमे बालक सममाकर मारवा नहीं। घरे मूर्ख ! तू सुमे खाली सुनि जानवा है। मैं बालब्रह्मचारी महा-कोधी हूँ और संसार में चित्रयकुल का द्रोही प्रसिद्ध हूँ॥३॥

भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही॥ सहस-बाहु-भुज-छेदनि-हारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा॥ ४॥

मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं के किया। मैंने कई बार पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। अरे राज-कुमार! सहस्रबाहु की भुजाओं का काटनेवाला यह मेरा फरसा देखा। ४॥

दो०-मातुपितहि जनि सोचबस करसि महीपिकसोर।

गरभन के अरभकदलन परसु मोर अति घेर ॥३०५॥

श्ररे राज-किशोर ! नाहक माता-पिता को सोच में न डाल, मेरा फरसा गर्भ के बालकों को भी मार डालनेवाला बड़ा मयंकर है ॥ ३०५॥

चौ०-विहँसि लपन बोले मृदुवानी। श्रही मुनीस महाभट-मानी॥

पुनि पुनि मेाहि देखाव कुठारू । चहत उडावन फूँकि पहारू ॥१॥

लक्ष्मग्राजी हँसकर कोमल वाणी से बोले—श्रहो सुनिराज! श्राप तो श्रपने को बड़े ही श्रूरवीर माननेवाले हैं! सुभे बारंबार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। श्राप फ्रूँक से पहाड़ के। उड़ाना चाहते हैं। १॥

इहाँ क्रम्हडबितया काउ नाहीँ। जे तरजनी देखि मिर जाहीँ॥ देखि क्रुटार सरासन बाना। मैँ कब्रु कहुउँ सहित श्रमिमाना॥२॥

महाराज ! यहाँ कोई कुम्हदे की बतिया नहीं है, जो तर्जनी चँगली देखकर मर जाती हैं। (कुम्हदे की चँगली दिखाते ही छोटे छोटे फल माइ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है।) आपका कुल्हाड़ा और धनुष-बाण (चित्रियल के निशान) देखकर मैं कुछ अभिमान-समेत कहता हूँ॥ २॥

भृयुक्कुल समुभि जनेउ विलोकी। जो कल्लु कहेहु सहउँ रिस रोकी॥ सुर महिसुर हरिजन श्ररु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई॥३॥

भृगु ऋषि का वंशज जान और यहोपनीत देखकर (बाह्मण जानकर) आपने जो कुछ कहा वह अपने को रोककर मैंने सह लिया। इमारे (रघु) वंश में देवता, बाह्मण, भगवद्गक और गौ इनके ऊपर शूरता नहीं दिखाई जाती॥ ३॥ बधे पाप श्रपकीरति हारे। मारतहू पा परिय तुम्हारे॥ कोटि-कुलिस-सम बचन तुम्हारा। ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा॥४॥

मार डालने से पाप लगे, हार जाने से श्वपयश हो, इसलिए श्राप मारो तो भी श्रापके पाँव ही पड़ना चाहिए। महाराज ! करोड़ वन्त्र के समान तो श्रापका वन्तन है। श्राप व्यर्थ ही धनुष-बाग् और कुल्हाड़ा उठाये फिरते हैं॥ ४॥

दो०-जो बिलोकि श्रनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगु-बंस-मनि बोले गिरा गँभीर॥ ३०६॥

हे घोर, महामुनि! मैंने उन्हीं धनुष-बाण आदि को देखकर जो अनुचित कहा है उसे समा कीजिए। यह मुनकर भृगु-कुलभूषण (परशुरामजी) क्रोध में भरे हुए गम्भीर वाणी बोले—॥ २०६॥

चौ०-कौसिक सुनहु मंद यह बालक । कुटिल कालबस निज-कुल-घालक ॥ भानु-बंस-राकेस-कलंकू । निपट निरंकुस श्रबुध श्रसंकू ॥१॥

विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक गँवार है, टेढ़ा है, काल के वश हो रहा है श्रोर श्रपने कुल का नाश करनेवाला है। यह सूर्य-वंश-रूपो पूर्ण चन्द्रमा का कलंक है, बिलकुल निरंकुश (स्वतंत्र), मूर्ख श्रोर निडर है।। १।।

कालकवलु होइहि छन माहीँ। कहउँ पुकारि खेारि मोहि नाहीँ॥ तुम्ह हटकहु जौँ चहहु उबारा। कहि प्रताप बल रोष हमारा॥२॥

यह चर्ण-मात्र में काल का प्रास हो जायगा। मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ, फिर मेरा देाष नहीं है। यदि इसे बचाना चाहते हो तो तुम हमारा बल, प्रताप श्रीर क्रोध समका कर इसे मना कर दो।। २।।

लपन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा। तुम्हिह श्रद्धत को बरनइ पारा॥ श्रपने मुँहु तुम्ह श्रापनि करनी। बार श्रनेक भाँति बहु बरनी॥३॥

लक्ष्मण ने कहा—हे मुनिजो ! श्रापके सिवा श्रापके शुद्ध यश का वर्णन श्रोर कौन कर सकता है ? क्योंकि श्रापने श्रपने ही मुँह से श्रपनी करनी कई बार कई तरह से ख़ूब वर्णन की है ॥ ३॥

निह संतो तो पुनि कबु कहहू। जिन रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ बीरवृत्ति तुम्ह धीर श्रक्षोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥ ४॥

जो श्रव भो संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहिए। कोध को रोककर दुसह (न सहने लायक) दु:ख न सहिए। आपको बीरता की वृत्ति (काम) है, आप धीर हैं, कोध-रहित हैं, आप गाली देते हुए शोमा नहीं पाते॥ ४॥

#### दो०-सूर समर करनी करहिँ कहि न जनावहिं श्रापु।

बिद्यमान रिपु पाइ रन कायर करिंह प्रलापु ॥३०७॥ जो शूरवोर हैं वे तो युद्ध में करनी (शूरता) करते हैं, श्रपने मुँह से कहकर (बड़ाई कर) श्रपने को नहीं जताते। शत्रु को रण में वर्त्तमान पाकर कायर (डरपोक) लोग प्रलाप (बकवाद) किया करते हैं ॥ ३०७॥

चौ०-तुम्ह तो काल हाँक जनु लावा । बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ सुनत लपन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घेारा ॥१॥

श्राप तो जैसे काल को साथ ही लेते श्राये हैं, श्रौर उसे बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण्जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही उन्होंने भयंकर फरसे को सुधार कर हाथ में पकड़ा॥१॥

श्रव जिन दोष देइ मोहि लेग्गू। कटुवादी बालकु बधजोगू॥ बाल बिलोकि बहुत में बाँचा। श्रव यह मरनहार भा साँचा॥२॥

श्रौर वे कहने लगे—श्रब मुमे लोग दोष न दें, यह बालक कड़वा बोलनेवाला मार डालने के लायक है। बालक जानकर इसे मैंने बहुत बचाया। श्रव यह सचमुच मरने को हो गया है।। २।।

कै। सिक कहा छमिय श्रपराधू। बाल-दोष-ग्रुन गनिह न साधू॥ कर कुठार में श्रकरुनकोही। श्रागे श्रपराधी गुरुद्रौंही॥३॥

विश्वामित्रजों ने कहा—श्रपराध त्तमा कीजिए। बालक के गुण-दोष महात्मा लोग नहीं गिनते। (श्रथोत् बड़े लोग बच्चों के कहे का बुरा नहीं मानते।) परशुरामजो बोले—मैं बड़ा हो कोध करनेवाला हूँ, तिस पर मेरे हाथ में फरसा है श्रोर सामने गुरु का द्रोही श्रपराधों खड़ा है (श्राफत का सब सामान इकट्टा है)।। ३।।

उतर देत छाँडउ बिनु मारे। केवल केैोसिक सील तुम्हारे॥ न तु एहि काटि कुठार कठारे। ग्रुरुहि उरिन होतेउँ स्नम थे।रे॥४॥

इतने पर भा यह जवाब देता जाता है और मैं जा इसे नहीं मारता हूँ वह हे विश्वामित्रजो ! खालो तुम्हारे शील के कारण । नहीं तो इसी तेज कुल्हाड़े से काटकर मैं थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता ॥ ४॥

दो०—गाधिसूनु कह हृदय हँसि मुनिहि हरिश्चरइ सृक्ष । श्रयमय खाड़ न उक्कमय श्चजहु न वृक्ष श्चवृक्ष ॥३०८॥ विश्वामित्रजी हँसकर मन में कहने लगे कि परशुराम को अभी हिर्याली ही सूफ रही है (रामावतार हो जाने पर भी अभो अपना वही प्रताप दिखाई दे रहा है)। अब भी ये नासमफ यह नहीं सममते कि लोहे के खाँड में और ऊल के खाँड में बड़ा अन्तर है। एक प्राण को हस्ता और दूसरा मीठा भोज्य पदार्थ है। लक्ष्मण ऊल की खाँड के समान नहीं हैं, वे लोहे की खाँड-से हैं। खाँड में श्लेष है॥ ३०८॥

चौ०-कहेउ लपन मुनि सील तुम्हारा । को नहिँ जान बिदित संसारा ॥ मातहि पितहि उरिन भये नीके । गुरुरिनु रहा सोच बड़ जी के ॥१॥

त्रस्मगाजो ने कहा—हे मुनि, श्रापके शील को कौन नहीं जानता ? वह तो संसार में प्रसिद्ध है। माता-पिता से तो श्राप भली भाँति उरिन हो ही चुके हैं । गुरु का ऋगा (शेष) रह गया जिसका जी में बड़ा सेाच था (परशुरामजो के गुरु शिवजी हैं।)॥ १॥

सा जनु हमरे माथे काढ़ा। दिन चिल गयउ ब्याज बहु बाढ़ा॥ भ्रव भ्रानिय व्यवहरिया बाेेेली। तुरत देउँ में धेेेेेेेें थेेेेेेेें खेेेेें लेेेे लेेेें लेेेें ॥ २॥

शायद वह ऋए। हमारे ही सिर निकाला है। उसे चढ़े दिन भी बहुत चले गये, इसी से उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। श्रव किसी व्यवहारी (साहूकार) को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थेली स्रोलकर हिसाब चुका दूँ॥ २॥

सुनि कटुबचन कुठारु सुधारा । हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ भृगुबर परसु देखावहु मोही । विप्र बिचारि बचउ नृपद्रोही ॥३॥

परशुरामजी ने कड़वे वचन सुनकर फरसे को सुधारा। सारी सभा में हाहाकार मच गया। लक्ष्मणजी ने फिर कहा—अशुवंश-पूज्य !ंमुके आप फरसा दिखा रहे हैं, पर है राज-द्रोही महाराज! मैं आपको ब्राह्मण विचारकर बचा रहा हूँ॥ ३॥

मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे। द्विज देवता घरहिँ के बाढे॥ श्रमुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सैनहिँ लघन निवारे॥४॥

१—परशुराम के पिता जमदीय ऋषि ने एक बार अपनी स्त्री रेशुका को जल भरने नदी पर मेजा। वहाँ गंधर्व-गंधर्वों का विहार हो रहा था। रेशुका उसके। देखने लगी तो लौटने में देरी हो गई। मुनि ने पर-पुरुप की रित देखना पाप समभक्तर कोधित हो परशुराम के सात भाइयों के। बुलाकर माता के। मार डालने की आशा दी, पर उन्होंने माता जानकर उसे न मारा, तब उन्होंने परशुराम से कहा और इन्होंने माता और आता सभी के। मार डाला। जमदिश ने असल होकर कहा कि वर माँगी, तो परशुराम ने कहा—मेरी माता और आता जी जायँ और इन्हें यह न समभ पड़े कि मैंने इन्हें मारा! ऋषि ने 'तथास्तु' कहा। वे सब जी उठे और सहसार्जुन ने जमदिश के। गा न देने के कारण जब मार डाला, तब माता ने २१ बार छाती कृटी। इस पर परशुरामजी ने २१ बार पृथ्वी के। निःचित्रिय किया। इस तरह माता-पिता से तो वे उरिन हो मये, पर के से नहीं हुए।

कभी भारी युद्ध में आपको अच्छे बोद्धा नहीं मिले, देवता और ब्राह्मण घर ही में बैठे घड़े बना करते हैं। इतने में सभी लोग पुकार छठे कि लड़का अनुचित कह रहा है, तब रघुनाथजी ने लक्ष्मणजी को सैन (इशारें) से मना कर दिया ॥ ४॥

वी०-जलनउतर श्राहुतिसरिस भृग्र-बर-कोप कृसानु ।

बढत देखि जलसम बचन बोले रघु-कुन-भानु ॥३०६॥

इस तरह लक्ष्मणजी की क्ताररूपी बाहुित पाकर परशुरामजी की क्रोध-रूप ब्रिप्त के। बढ़ते देख, रघु-वंश के सूर्य रामचन्द्रजी जल के समान शीतल करनेवाले वचन बोले—॥ ३०९॥ चौ०—नाथ करहु बालक पर छोहू। सूध दूधमुख करिय न कीहू॥

जीँ पे प्रभुप्रभाउ कछु जाना । तौ कि बराबरि करत श्रयाना ॥१॥

हे नाथ! बालक पर द्या कीजिए। सीधा, दुधमुँहा बालक है, इस पर क्रोध न कीजिए। जो कभी श्रीमान् के कुछ भी प्रभाव के जानता होता तो क्या नादान इतनी बराबरी करता १॥१॥

जौँ लरिका कछु श्रचगरि करहीँ। ग्रह पितु मातु मोद मन भरहीँ॥ करिय कृपा सिसु सेवकु जानी। तुम्हसम-सीलधीर मुनि ग्यानी॥२॥

जो लड़के कुछ, नट-खटी करते हैं, तो पिता-माता और गुरु मन में आनन्दित होते हैं। बालक के। अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप सदा एक-सा शील रखनेवाले, धीर और ज्ञानी मुनि हैं।। २।।

रामवचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लपन बहुरि मुसुकाने॥ हँसत देखि नखसिख रिस ब्यापी। राम तीर आता वड पापी॥३॥

रामचन्द्रजी के वचन सुनकर परशुरामजी कुछ ठंढे हुए, इतने में लक्ष्मणजी फिर कुछ कहकर मुस्कुराये। उन्हें हँसते देखकर परशुरामजी को नख से चोटी तक क्रोध चढ़ गया (श्रीर वे कहने लगे) राम! तेरा भाई बढ़ा पापी है।। ३॥

गौर सरीर स्याम मन माहीँ। काल-कूट-मुख पयमुख नाहीँ॥ सहज टेड़ श्रनुहरइ न तोहीँ। नीच मीचसम देख न मोहीँ॥४॥

इसका शरीर तो गोरा है, पर यह मन में काला है; यह दुधमुँहा नहीं, कालकृट जहर इसके मुँह में है। यह स्वभाव ही का देढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता । यह नीच मृत्यु के समान (खड़े) मुक्ते नहीं देखता ॥ ४॥

दे। ० — लषन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मृल । जेहि बस जन श्रनुचित करिंह चरिह बिस्वप्रतिकूल ॥३१०॥ इतना सुन लक्ष्मणाजी ने फिर हैंस कर कहा—सुनिए ऋषिराज ! क्रोध तो पाप का मूल है, जिसके अधीन होकर लोग अयोग्य (काम) कर डालते हैं और सारे संसार से विरोध ठान लेते हैं ॥ २१० ॥

चौ०-में तुम्हार श्रनुचर मुनिराया । परिहरि कोप करिय श्रव दाया ॥ टूट चाप नहिँ जुरहि रिसाने । बेंठिय होइहिँ पाय पिराने ॥१॥

हे ऋषिराज! में आपका सेवक हूँ, क्रांध की दूर कर अब मुक्त पर दया कीजिए। धनुष तो दूट ही गया, क्रोध करने से वह जुड़ तो जायगा नहीं! बैठ जाइए, खड़े खड़े पाँव दुखने लगे होंगे॥ १॥

जोँ श्रितिप्रिय तौ करिय उपाई। जेारिय केाउ बड़ गुनी बोलाई॥ बोलत लघनहि जनक डेराहीँ। मष्ट करहु श्रनुचित भल नाहीँ॥२॥

जो यह धनुष बहुत हो प्यारा है तो उपाय (यत्र) करना चाहिए, किसी अच्छे कारी-गर की बुलाकर जुड़वा लेना चाहिए। ज्यें ज्यें लक्ष्मणजी बोलते जाते हैं, त्यों त्यों राजा जनक हरते हैं। अन्त में उन्होंने कहा—'बस चुप करो! यह अनुचित अच्छा नहीं है'॥ २॥

थर थर काँपहिँ पुर-नर-नारी। छोट क्रमार खोट श्रित भारी॥ भुगुपति सुनि सुनि निर्भय बानो। रिस तन जरइ होइ बबहानी॥३॥

पुर-वासी नर-नारी थर थर कॉप रहे थे, और कहते थे कि चरे भाई! यह लड़का (देखने में) छोटा, (पर स्वभाव का) बड़ा स्त्रोटा (तेज) है। परशुराम मुनि का शरीर इन निडर वचनों का मुनकर मारे क्रोध के जला जाता था और बल घटता जाता था॥ ३॥

बोले रामिहँ देइ निर्होरा। बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा॥ मन मलीन तनु सुंदर कैसे। बिष-रस-भरा कनकघट जैसे॥४॥

रामचन्द्रजी की निहोरा देकर (उन पर एहसान रखकर) परशुरामजी बोले—मैं तेरा छोटा भाई सोचकर इसे बचाता हूँ (नहीं तो मार डालता)। यह मन का मैला श्रौर शरीर का गोरा कैसा है ? जैसे सोने का कलश जहरोले रस से भरा हुश्रा हो ॥ ४॥

दो०-सुनि लिझमन बिहँसे बहुरि नयन तरेरे राम।

गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥३११॥

यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर ख़ूब हँसे, तो रामचन्द्रजी ने आँखों से डाँटा। वे उसी वक्त सकुचाकर, टेढ़ा बोलना छोड़कर, गुरु (विश्वामित्रजी) के पास जा बैठे ॥ ३११ ।

चौ०-श्रतिविनीत मृदु सीतल बानो । बोले राम जेारि जुगपानी ॥ सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालकबचन करिय नहिँ काना ॥१॥

फिर रामचन्द्रजी दोनों हाथ जेाड़कर बहुत ही नरम, मीठी श्रौर शीतल करनेवाली वाणी बोले—हे नाथ ! सुनिए। श्राप स्वभाव ही से सुजान (चतुर) हैं, इसलिए बालक के वचन पर कान नहीं देना चाहिए॥ १॥

बररें बालकु एकु सुभाऊ। इन्हिं न संत बिदूपिहें काऊ॥ तेहि नाहीं कब्बु काज बिगारा। श्रपराधी में नाथ तुम्हारा॥२॥

वालक श्रीर भिड़ का स्वभाव एक ही-सा होता है, इन्हें कोई महात्मा देश नहीं दिया करते। (वर्र [भिड़] भी छिड़ जाने से काट खाती है, बालक भी छिड़ जाने से नटखटी करता है।) महाराज ! उस (लक्ष्मण्) ने तो श्रापका कुछ काम भी नहीं विगाड़ा, हे नाथ ! श्रापका श्रप-राधी तो मैं हूँ॥ २॥

कृपा कोपु बधु बंधु गोसाइँ। मेा पर करिय दास की नाईँ॥ कहियं बेगि जेहि विधि रिस जाई। मुनिनायक सेाइ करउँ उपाई ॥३॥

हे गुसाई ! आप मुभ पर कृपा, कोध, वध, बंधन जो कुछ कीजिए वह मुभे अपना दास समभ कर कीजिए। (जैसे लड़का कुछ अपराध करें तो माँ थप्पड़ भी मारने लगती है तो पोले हाथ से मारती है कि कहीं चोट न लग जाय। बस, इसी तरह दया रखकर कोध कीजिए, शत्रु समभकर नहीं।)। हे ऋषिराज! कहिए जिस तरह जल्दी आपका गुस्सा उतर जाय, वहीं यत्न कहाँ॥ ३॥

कह मुनि राम जाइ रिस कैसे। श्रजहुँ श्रनुज तव चितव श्रनेसे॥ एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तो में काह केाप करि कीन्हा॥४॥

परशुरामजी ने कहा—श्वरे राम ! क्रोध जाय तो कैसे जाय ? श्वभी तक तेरा छोटा भाई मेरी श्रोर टेढ़ा देखता है। जो इसके गले में मैंने कुल्हाड़ा न दिया, तो मैंने क्रोध करके भी क्या कर लिया ? ॥ ४ ॥

दे। ० -- गर्भ स्रविह श्रविनय-रवँनि सुनि कुठारगति घोर ।

परसु श्रद्धत देखउँ जियत बेरी भूपकिसोर ॥३१२॥

जिस कुल्हाड़े की भयद्भर गति के। सुनते ही राजाओं की कियों के गर्भ गिर जाते हैं, (वहो फरसा ज्यों का त्यों कंधे पर पड़ा है) उसके रहते मैं शत्रु राज-कुमार के। जीता हुआ देखता हूँ ॥ ३१२ ॥

चौ०-बहइ न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठार कुंठित नृपघाती ॥ भयेउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ । मेारे हृदय कृपा किस काऊ ॥१॥

हाथ चलता नहीं, कोध के मारे झाती जलती है, यह राजाओं का घातक कुत्हाड़ा श्राज कुरिटत (कुन्द) हो गया। विधाता उलटा हो गया है, मेरा स्वभाव पलट गया है; श्ररे! मेरे हृदय में किसी पर कुपा कैसी ! ॥ १ ॥ श्राजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहँसि सिरु नावा ॥ राउ कृपा मूरित श्रनुकूला । बीलत बचन भरत जनु फूला ॥२॥

श्राज दया ने न सहने के लायक दु:ख की सहाया। यह सुनकर लक्ष्मणजी ने हँस कर सिर नीचा कर लिया और कहा—श्रापकी मूर्ति दया के श्रनुकूल है अर्थात् श्राप दया की मूर्ति हैं। श्राप जो वचन बोलते हैं वे माना फूल भर रहे हैं॥ २॥

न्जों पे क्रपा जरिंह मुनि गाता । क्रोधु भये तनु राख विधाता ॥ देखु जनक हठि बालक एहू । कीन्ह चहत जड जमपुर गेहू ॥३॥

हे मुनिराज! जो कृपा करने में त्रापका शरीर जलता है तो क्रोध करने पर तो विधाता ही उसकी रहा करे। यह मुर्क बालक जबरदस्वी यमराज की पुरी में घर बनाना चाहता है।। ३।।

वेगि करहु किन ब्राँखिन श्रोटा । देखत छोट खोट नृपढोटा ॥ बिहँसे लषन कहा मुनि पाहीँ । मूँदे श्राँखि कतहुँ कोउ नाहीँ ॥४॥

इसको जल्दी मेरी त्राँखों से त्रोट (त्राड़ में) क्यों नहीं कर देते ? यह राजा का छोकरा देखने में छोटा, पर है बड़ा खोटा। यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे त्रौर परशुरामजी से बोले—'महाराज! त्राँखें बन्द कर लीजिए। बस कहीं कोई भी नहीं रहेगा। (त्रौरों के त्रोट करने के क्यों कहते हैं ?) ॥ ४॥

दे। - परसुराम तब राम प्रति बोले उर श्रति कोंधु ।

संभुसरासन तोरि सठ करिस हमार प्रबोधा ॥३१३॥

तब परशुरामजी मन में भारी क्रोध किये हुए रामचन्द्रजो से कहने लगे—अरे शठ!
तू शिवजी के धनुष के तोड़कर अब हमके। समभाता-बुभाता है! ॥ ३१३॥

चौ०-बंधु कहइ कटुसंमत तारे। तू छल बिनय करिस कर जारे॥ कर परितोष मेार संयामा। नाहिँत छाडु कहाउब रामा॥१॥

तेरा भाई, तेरी सम्मित से, कड़वे वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़ विनती करता है। तू संप्राम करके मुमें संतुष्ट कर, नहीं तो राम कहाना छोड़ दे (अपना नाम बदल डाल।)॥१॥

छल तजि समर करहि सिवद्रोही । बंधुसहित न त मारउँ तोही ॥ भृगुपति वकिं कुठार उठाये । मन मुसुकािं राम सिरु नाये ॥२॥

त्रारे शिव-द्रोही ! सू झल त्याग करके लड़ाई कर, नहीं तो तुमे माई समेत मार डालूँगा। इस तरह परशुरामजी कुल्हाड़ा उठावे कक रहे हैं और रामचन्द्रजी सिर मुकाये हुए मन ही मन मुक्तुराते हैं कि—॥ २॥ युनहु लषन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधाइहु तेँ बड़ दोषू॥ टेढ़ जानि बंदइ सब काहू। बक्र चंद्रमहि यसह न राहू॥३॥

करतूत तो लक्ष्मण की और क्रोध हम पर है ! कहीं कहीं सीधेपन से भी बड़ा देश होता है । दूज का चन्द्रमा टेढ़ा होता है, उसको टेढ़ा जानकर सभी नमस्कार करते हैं । टेढ़े चन्द्रमा को राहु भी नहीं प्रसता ! ॥ ३॥

राम कहेउ रिस तजहु मुनीसा। कर कुठारु श्रागे यह सीसा॥ जेहि रिस जाइ करिय सोइ स्वामी। मोहि जानिय श्रापन श्रनुगामी॥४॥

(प्रकट) रामचन्द्रजो कहने लगे—हे मुनीश्वर, आप कोघ का त्याग कीजिए। आपके हाथ में कुल्हाड़ा है और सामने ही मेरा सिर है। हे स्वामी! जिस तस्ह कोघ जाय, वहीं कीजिए। मुक्ते अपना सेवक समिमए॥ ४॥

दें। ० – प्रभु सेवकहि समर कस तजहु चिप्रवर रोसु।

वेष विलोकि कहेसि कब्बु वालकहू निह दोसु ॥३१४॥

हे विप्र-वर ! आप कोध को त्याग दीजिए । भला स्वामी और सेवक में संप्राम कैसा ? महाराज ! आपका वेष (च्रित्रय का) देखकर (आपको च्रित्रय समम्भकर) यह कुछ कह बैठा है। इसलिए वालक का भी देाप नहीं है ॥ ३१४॥

चौ०-देखि कुठार-वान-धनु-धारी। भइ लरिकहि रिस बीरु विचारी॥ नाम जान पे तुम्हिं न चीन्हा। बंससुभाव उतरु तेइ दोन्हा॥१॥

श्रापको कुठार श्रौर धनुष-बाग् धारण किये हुए देख श्रापको वीर (योद्धा) समम कर लड़के की कोध हो श्राया। श्रापका नाम तो इसने जाना पर श्रापको पहचाना नहीं; श्रौर वंश के स्वभावानुसार उसने उत्तर दिया॥ १॥

जौँ तुम्ह श्रवतेहु मुनि की नाइँ। पदरज सिर सिम्रु धरत गोसाइँ॥ इसह चूक श्रनजानत केरी। चहिय विप्रउर कृपा धनेरी॥२॥

यदि आप ऋषि के समान आते तो महाराज! आपके चरणों की घूल को लड़का सिर पर चढ़ाता। अब अनजान में की हुई भूल के। चमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में गहरी द्या होनी चाहिए॥ २॥

हमहिँ तुम्हिं सरवर कस नाथा। कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा॥ सम मात्र बघु नाम हमारा। परसुसहित वड नाम तुम्हारा॥३॥

हे नाथ ५इसूरी और आपकी बराबरी कैसी ? कहिए न! कहाँ पाँच और कहाँ मस्तक! अर्थात् आपर्से और गुक्तमें वैसा ही अन्तर है जैसा सिर और पैर में । (सन्पूर्ध अक्नों में मस्तक का नाम उत्तमाङ्ग है इसलिए मस्तक की उपमा से सूचित करते हैं कि श्राप उत्तमाङ्ग हैं और हम अधमाङ्ग। (फिर देखिए) मेरा नाम छोटा सा 'राम' मात्र (दो ही अचरों का) और श्रापका परशु समेत बड़ा भारी (पाँच श्रज्ञरों का) 'परशुराम' है ॥ ३ ॥

देव एक ग्रन धनुष हमारे। नवग्रन परम पुनीत तुम्हारे॥ सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु बिप्र श्रपराध हमारे॥४॥

हे देव ! हमारा तो धनुष हो एक गुरा है, पर आपके परम पवित्र नौ गुरा हैं। (श्लेष से-गुए नाम है सूत्र श्रौर प्रत्यंचा (चाँप) का भी, इसलिए हमें तो एक-मात्र धनुष ही का बल है, पर त्रापको नौ सूत्रवाले यह्नोपवीत का बल है। चात्रबल से ब्रह्मबल कहीं बड़ा है।) यें हम सभी प्रकार से आपसे हारे हैं। हे आहाए ! हमारे अपराध चमा कीजिए ।। ४॥

### दो०-बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम।

बोले भृगुपति सरुष होइ तहूँ। बंधुसम बाम ॥३१५॥ रामचन्द्रजी ने परशुरामजी से बारम्बारं 'मुनि', 'ब्राह्मण', कहा तो परशुरामजी कुछ होकर बोले-श्ररे ! तू भी श्रपने भाई जैसा टेढ़ा है ! ॥ ३१५ ॥

चै। - निपटहि द्विज करि जानहि मोही। मैं जस बिप्र सुनावउँ तोही।। चाप स्रुवा सर श्राहुति जानू । कोप मार श्रतिघार कुसानु ॥१॥

त् मुक्ते बिलकुल ब्राह्मण ही समकता है ? मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुक्ते सुनाता हूँ । सुन, घनुष का तो स्रुवा, बाए की आहुति, मेरा भयद्भर कोध अग्नि ॥ १ ॥

सिमध सेन चतुर्ग सुहाई। महामहीप भये पसु श्राई॥ में यह परसु काटि बलि दीन्हे। समरजग्य जग केाटिक कीन्हे॥२॥

श्रौर (राजात्रों की) चतुरङ्गिणो फौज समिधा, बड़े बड़े राजा लोग श्रा त्राकर उस यज्ञ के बलिपशु हुए, मैंने इस फरसे से काट काट कर उनका बलि-दान किया। मैंने जगत् में ऐसे समर-यज्ञ करोड़ें (अनगिनत) किये हैं ॥ २॥

मार प्रभाव बिदित निंह तारे। बोलिस निदरि बिप्र के भारे॥ भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा। श्रहमिति मनहुँ जीति जम ठाढ़ा ॥३॥

मेरा प्रभाव तुमे माळूम नहीं, बाह्मण के घोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है! धनुष तोड़ डाला इसलिए तुमे बड़ा श्रिभमान बढ़ गया है, मानों सारें जगत् के। जीत लिया, ऐसा श्रहङ्कार करके खड़ा है।। ३॥

१ -गीता में ब्राह्मशों कें नी गुण कहे हैं-शम, दम, तप, शीच, शांति, ऋजुता, ज्ञान, विश्वन श्रीर श्रास्तिकता। श्रयना ख़ाली परशुरामजी में ये नी गुख हैं-केमलता, वापसपन, संतोष, चमा, श्रतृष्या, जितेन्द्रयता, दानित्व, दवाकुत्व श्रीर स्वाध्यायत्व ।

राम कहा मुनि कहर विचारी। रिस श्रति बड़ि लघु चूक हमारी॥ छुवतिह टूट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करउँ श्रभिमाना ॥४॥

रामचन्द्रजी ने कहा—है मुनि ! जरा साच कर बोलिए । हमारी भूल तो छोटो सी है और आपका गुस्सा बहुत बड़ा हो गया है। पुराना धनुष तो छूते ही दूट गया, फिर भला मैं किस कारण से अभिमान करहें ॥ ४॥

दे। ० - जो इम निदरिहें विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ।

ती श्रस का जग सुभट जेहि भयबस नावर्हिं माथ ॥३१६॥

हे भृगुनाथ! सच सच सुनिए, जो हम ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करेंगे, तो संसार में ऐसा कौन रण-वीर है जिसके आगे डर के मारे हम सिर कुकावेंगे? (अर्थात् यदि हम डरकर सिर नवावेंगे तो ब्राह्मण को ही और किसी को नहीं।)।। ३१६॥

चौ०-देव दनुज भूपति भट्ट नाना । समबल श्रधिक होउ बलवाना ॥ जौँ रन हमहिँ प्रचारइ कोऊ । लरहिँ सुखेन काल किन होऊ॥१॥

देवता, दैत्य, राजा, श्रानेक योद्धा, चाहें वे समान बलवाले हों, चाहें श्राधिक बलवान् हों। जो कोई हमें रण में बुलौवा दे तो वह प्रत्यच काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ प्रसन्नता से लड़ेंगे।। १।।

छित्रियतनु धरि समर सकाना । कुलकलंक तेहिँ पाँवर जाना ॥ कहउँ सुभाव न कुलिह प्रसंसी । कालहु डरिहेँ न रन रघुवंसी ॥२॥

महाराज! चित्रिय का शरीर धरकर जो रण से डरा तो उसे नीच श्रीर कुल का कलंक ही समिमए। मैं श्रम्ब्बे भाव से कहता हूँ, श्रपने कुल की बड़ाई दिखाने के। नहीं, कि—एघुवंशी रण में काल से भी (लड़ने को) नहीं डरते।। २।।

विप्रवंस के ग्रांस प्रभुताई। श्रभय होइ जो तुम्हिं डराई॥ सुनि मृदुवचन गृह रघुपति के। उघरे पटन परसु-धर-मित के॥३॥

ब्राह्मण्वंश का यह महत्त्व है कि—जो आपसे हरे, वह और सब जगह से निडर हो जाता है। (इस तरह) रघुनाथजी के गृढ़ और कोमल वचन सुनकर परशुरामजी की वृद्धि के परदे खुल गये। (यहाँ पर "अभय होइ जो तुम्हिहँ हेराई" इस वाक्य का दूसरा अर्थ यह सूचित किया गया कि "जो सब प्रकार से भय-रहित हैं वे (विष्णु) तुम से डरते हैं। मैं सब प्रकार से भय-रहित होकर भी तुमसे डरनेवाला वही हूँ। परशुरामजी के पूर्वज एगु मुनि बे वेकुंठ में जाकर विष्णु भगवान् को लात मारी थी, जिस पर मगवान् ने नम्नता ही प्रकट की थी। अतः इस संकेत को पाकर परशुरामजो को यह चेत हुआ कि ये कहीं भगवान् के दूसरे अवतार ही न हों, जिन्हें भूभार-हरण का कार्य्य सौंपकर मुमे अलग हो जाना चाहिए। अथवा का २४-३६

जनकपुर में जिस उद्देश्य से धनुष रक्ता गया था उसे स्मरण कर परशुरामजी को रामानवार होने की बात स्मरण आ गई।। ३।।

राम रमापति कर धनु लेहू। खेँचहु मिटइ मेार संदेहू॥ देत चाप श्रापुहि चलि गयेऊ। परसुराम मन बिसमय भयेऊ॥४॥

परशुरामजी ने कहा—हे राम! विष्णु का (वैष्णव) धतुष हाथ में लीजिए और इसे सींच दीजिए तो मेरा संदेह मिट जाय। ऐसा कहकर वे जब रामचन्द्रजी को धतुष देने लगे तब वह श्रापसे श्राप उनके हाथ में चला गया। यह देखकर परशुरामजी के मन में श्राश्चर्य हुशा। (विष्णु ने वह घतुष परशुरामजी को दिया वा और कहा वा कि जो कोई इसे चढ़ा दे ससी को श्रवतार सममकर तुम वन को चल देना।)॥ ४॥

# दे।०—जाना रामप्रभाव तब पुलक प्रफुक्षितगात।

#### जारि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम समात ॥३१७॥

तव (जब रामचन्द्रजी के हाथ में वैष्णव घनुष आपसे चला गया) रामचन्द्रजी का प्रमाव परशुरामजी ने जाना (यहाँ पर राम शब्द उमयान्वयी है, दोनों रामों का अर्थ है सकता है) और वे हाथ जोड़कर वचन बोले (उन्होंने स्तृति करना आरम्भ किया)। प्रेम हृदय के भीतर समाता नहीं और पुलकाविल हो आई है, शरीर प्रफुड़ित हो गया है।। ३१७॥

चौ०-जय रघुवंस-वनज-वन-भानु । गहन-दनुज-कुल-दहन कुसान् ॥ जय सुर-विप्र-धेनु-हित-कारी । जय मद-मोह-कोह-भ्रम-हारी ॥१॥

हे रघुवंश-रूपो कमल-वन के सूर्य ! (वनज-वन-भानु—वन नाम जल का है उससे उत्पन्न कमल उसके वन अर्थात् समूह को खिलानेवाले सूर्य) और गहरे राच्चस कुल के जलाने के लिए अग्नि-स्वरूप ! आपकी जय हो । देव, ब्राह्मण, गौ के हितकर्ता, आपकी जय हो । मद, मोह, क्रोध और अम के हरनेवाले आपकी जय हो ॥ १॥

विनय - सील - करुना - गुन - सागर । जयित वचनरचना श्रित नागर ॥ सेवकसुखद सभग सब श्रंगा । जय सरीर छवि काटिश्रनंगा ॥२॥ क्रिया, शील, करुणा और गुणों के समदः बचनों को उन्हर ने कि

नम्रता, शील, करुणा श्रीर गुणों के समुद्र; वचनों की रचना में श्रांत निपुण श्रापकी विजय हो। सेवकों के सुख देनेवाले, सुन्दर हैं संपूर्ण श्रंग जिनके, जिनके शरीर की कांति कोटि कामदेव के जैसी है, श्रापकी जय हो।। २।।

करउँ काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस-मन-मानस-हंसा ॥ श्रनुचित बचन कहेउँ श्रग्याता । छमहु छमामंदिर देाउ भ्राता ॥३॥

में एक मुख से आपको क्या प्रशंसा कहाँ। श्रीमहादेवजी के मनरूपी मानसरोवर के हंस, श्रापको जय हो। मैंने अनजाने में श्रनुचित बचन कहे। हे चमा के भवन दोनों माइयो! उन वचनों के लिए समा करो॥ ३॥

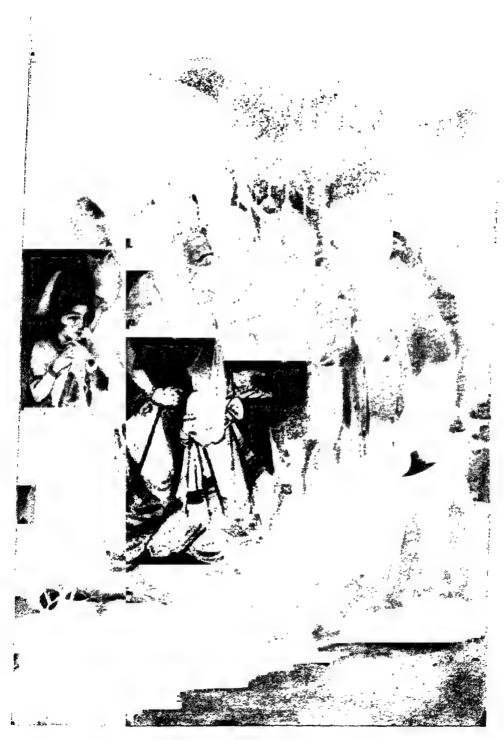

देत चाप आपूहि चलि गयेऊ। परसुराम मन विसमय भयऊ॥ ए० २७४



कहि जय जय जय रघु-कुल-केतू। भृगुपति गये बनिह तप हेतू॥ श्रपभय सकल महीप डेराने। जहुँ तहुँ कायर गविह पराने॥ श्रा

श्रंत में हे रघुकुल के पताकास्तरूप श्रयोत् रघुकुल में श्रेष्ठ रामचन्द्रजो ! श्रापकी जय हो ! जय हो !! जय हो !!! इतना कहकर परशुरामजी तपस्या करने के लिए वन को चले गये । कुटिल राजा (जो परशुरामजी के कोध करने पर प्रसन्न हुए थे) श्रव यह हरे कि श्रपने ऊपर कुछ संकट न श्रावे (क्योंकि लक्ष्मएजो ने उनकी बातें सुन ली थीं) । जो कायर (डरपोक) थे वे जहाँ तहाँ भाग खड़े हुए ॥ ४॥

देश -देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरषि छूल। हरषे पुर-नर-नारि सब मिटा मोइमय सूल॥३१८॥

देवतात्रों ने नगारों पर चोब दी श्रौर प्रभु रामचन्द्रजी पर फूल बरसाये। नगरनिवासी सभी स्त्री-पुरुष प्रसन्न हो गये श्रौर मोहमय संताप मिट गया।। ३१८।।

चौ०-म्रिति गहगहें बाजने बाजे। सबिहें मनोहर मंगल साजे॥ जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनी। करिहें गान कल काेकिलबयनी॥१॥

खूब घनाघन बाजे बजने लगे, सबने मंगलकारक साज सजाये। सुन्दर सुँह और सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्रियाँ टोलियाँ बनाकर कोयल के समान मीठी आवाज से गीत गाने लगीं।। १॥

सुख विदेह कर वरिन न जाई। जनमदरिद्र मनहुँ निधि पाई॥ विगतत्रास भइ सीय सुखारी। जनु विधु उदय चकोरकुमारी॥२॥

जनक राजा का सुख तो कहा ही नहीं जा सकता, मानों किसी जन्म के दिरदों ने खजाना पा लिया हो। सीताजी का त्रास दूर हुआ। वे भी सुंखी हुई, मानों चन्द्रमा के उदय से चकोर की बची खुश हुई हो।। २।।

जनक कीन्ह कै।सिकहि प्रनामा । प्रभुप्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ माहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । श्रव जो उचित सा कहिय गासाईँ॥३॥

जनकजी ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया, और कहा—महाराज ! श्रापकी कृपा से रामचन्द्र ने धनुष तोड़ा । दोनों भाइयों ने मुक्ते कृतार्थ किया है, श्रव स्वामिन् ! जो कुछ उचित है से। कहिए ॥ ३॥

कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना । रहा विवाह चापश्राधीना ॥ टूटतही धनु भउय विवाहू । सुर नर नाग विदित सब काहू ॥४॥ विश्वामित्रजी ने कहा—हे चतुर नरेश्वर! सुनो। विवाह धनुष के श्रधीन था। सो घनुष दूटते ही विवाह हो गया, यह देवता, नाग श्रौर मनुष्य सभी के। माछ्म हो चुका॥४॥

देा० –तदपि जाइ तुम्ह करहु श्रव जथा-बंस-ब्यवहारु ।

बूभि बिप्र कुल वृद्ध गुरु बेदबिदित श्राचारु ॥३१६॥

तथापि तुम श्रव जाकर कुल की मयोदा के श्रनुसार सब व्यवहार करो। ब्राह्मण श्रीर वंश में बूढ़े लोगों, तथा गुरुश्रों से पूछकर वेदानुकूल श्राचार करो ॥ ३१९॥

ची०-दूत श्रवध पुर पठवहु जाई। श्रानउ नृप दसरथिह बोलाई॥ मुदित राउ किह भलेहि कृपाला। पठये दूत बोलि तेहि काला॥१॥

पहले जाते ही त्रयोध्या की दूत रवाना करो, श्रौर राजा दशरथ की बुला भेजो। राजा जनक यह सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हाँ दयाछु! बहुत श्रच्छा! श्रौर उसी समय दूतों को बुलाकर भेजा॥ १॥

बहुरि महाजन सकल बोलाये। श्राइ सवन्हि सादर सिरु नाये॥ हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगर सवाँरहु चारिहु पासा॥२॥

फिर संपूर्ण महाजनां को बुलवाया। वे श्राये श्रौर सबों ने श्रादर से सिर मुकाया। उन्हें श्राज्ञा दो कि तुम लोग दुकानों, रास्तों, घरों, देवतों के मन्दिरों श्रौर शहर को चारों श्रोर से सजाश्रो॥२॥

हरिष चले निज निज गृह स्त्राये। पुनि परिचारक बेलि पठाये॥ रचहु बिचित्र बितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचुपाई॥३॥

वे प्रसन्न हो होकर चले श्रौर श्रपने श्रपने घर पहुँचे। फिर सेवकां को बुलवाया, उन्हें श्राज्ञा दो कि तुम लोग विचित्र मंडप बनाकर तैयार करो। वे सब श्राज्ञा को सिर चढ़ाकर सुख पाकर (प्रसन्न होकर) चल दिये॥ ३॥

पठये बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान-बिधि-कुसल सुजाना॥ बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह श्रगंभा। बिरचे कनक कदलि के खंभा॥४॥

उन्होंने अनेक कारांगरां को बुलाया, जो मंहप बनाने में निपुण, अच्छे जानकार थे। उन लोगों ने ब्रह्मा को नमस्कार कर (सृष्टिं को रचना करनेवाले ब्रह्मा हैं, इसलिए) कार्य आरम्भ किया और सोने के केलों के संभे बनाये॥ ४॥

दो०-हरितमनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। रचना देखि विचित्र श्रति मनु विदंचि कर भूल॥३२०॥ उनमें हरी मिण्यों (पत्ने) के पत्ते और फल लगाये और पदाराग मिण् (लाल) के फूल लगाये। उनको अत्यन्त विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा का चित्त भी भूल में पढ़ गया (चकरा गया)॥ ३२०॥

चै। ० चेनु हरित-मनि-मय सब कीन्हे । सरल सपरन परहिँ नहिँ चीन्हे॥ कनककलित श्रहिबेलि बनाई । लिख नहिँ परइ सपरन सुहाई ॥१॥

हरित मिण्यों के सब बाँस हरे पत्तों समेत बनाये, वे सीधे खड़े किये गये तो पहचाने नहीं जाते थे (कि सच्चे पेड़ हैं कि बने हुए)। फिर सुनहरी नाग-बेल पत्तों समेत बनाई, वह भो पहचानो नहीं जातो थी।। १।।

तेहि के रचि पचि बंध बनाये। बिच बिच मुकुता दाम सुहाये॥ मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि केरि पचि रचे सरोजा॥२॥

उन नागविद्यों के बन्द बनाये, जिनके बीच बीच में मोतियों की लटकनियाँ लगाई'। फिर मानिक, मरकत मिए, वज मिए, (लाल, पन्ना, हीरा) और पिरोजाओं को चीर चीर कर कुरेद कर और पन्नी करके कमल बनाये॥ २॥

किये भृंग बहुरंग बिहंगा। ग्रंजिहाँ कूजिहाँ पवनप्रसंगा॥ सुरप्रतिमा खंभिन्ह गढ़ि काढ़ी। मंगलड्रव्य लिये सब ठांढ़ी॥३॥ चैकि भाँति श्रनेक पुराई। सिंधुर-मनि-मय सहज सुहाई॥४॥

उन पर भौरे श्रौर श्रनेक रंग विरंग के पत्ती बनाये, जो हवा के जोर से गुंजार करते श्रौर चहकते हैं। खंभां में देवताश्रों की मूर्तियाँ गढ़कर निकालीं, वे सब मंगलकारी चीजें लिये खड़ी हैं॥ ३॥ श्रनेक प्रकार से चौक पुरवाये हैं, जो गजगुक्ता से बनाये गये हैं ॥ ४॥

दो ० - सोरभपल्लव सुभग सुठि किये नील-मनि कोरि।

हेमबीर मरकत घवरि लसत पाटुमय डारि ॥३२१॥

नीलम को कोर कोरकर सुन्दर और सुहावने आम के पत्त बनावे, जिनमें सोने के बौर लगे थे, मरकत मिण्यों के फलों के गुच्छे रेशम की डोर में लटक रहे थे।। ३२१।।

चै। - रचे रुचिर बर बंदनवारे। मनहुँ मनाभव पांद सवाँरे॥ मंगल कलस श्रनेक बनाये। ध्वजपताक पट चँवर सुहाये॥१॥

सुन्दर श्रीर श्रष्ठ बंदनवार रचे गये हैं, व माना कामदेव के फंदे बनाये गये हैं। श्रनेक मंगलकलश बनाये गये; ध्वजा, पताका, कपड़े श्रीर चँवर सभी सुहावने हैं॥ १॥

दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न बरनि विचित्र बिताना॥ जेहि मंडप दुलहिनि बेंदेही। सो बरनइ ग्रस मति कबि केही॥२॥ मनोहर भिरायों के श्रानेक दीपक बनाये गये, श्रीर विचित्र चैंदोवा बने हैं, जिनका वर्णन नहीं बनता। जिस मंडप में श्रीसीताजी दुलिहन हैं उसका वर्णन करे ऐसी बुद्धि किस किव की है ? ॥ २॥

दूलह राम रूप-ग्रन-सागर। सो बितान तिहुँ लोक उजागर॥ जनकभवन के सोभा जैसी। ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिय तैसी॥३॥

जिस मंदप के दूरहे गुणों के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं वह मंद्रप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक राजा के भवन की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा जनकपुर भर में घर घर हो रही है।। ३।।

जेइ तिरहृति तेहि समय निहारी। तेहि नघु नगत भुवन दस चारी॥ जे। संपदा नीचग्रह सोहा। सो बिलेकि सुरनायक मोहा॥४॥

वस समय जिसने तिरहत (मिथिलापुरी) को देखा वसको चौदह लोक (ब्रह्मांड) फोके लगते हैं। वहाँ जो संपत्ति नीच के घर की शोभा बढ़ा रही थी, वसे देखकर देवराज (इन्द्र) भी मोहित हो जाय।। ४।।

दे। - बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिवर बेषु।

तेहि पुर के सोभा कहत सकुचिह सारव सेषु ॥३ २२॥

जिस नगर में लक्ष्मीजी कपट से स्त्री का वेष धारणकर निवास करती हैं उस पुर को शोमा वर्णन करने के लिए सरस्वती और शेषजी भी सकुचाते हैं, क्योंकि वे पूरा वर्णन नहीं कर सकते ॥ ३२२ ॥

चौ०-पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ भूपद्वार तिन्ह खबर जनाई । दसरथ नृप सुनि लिये बोलाई ॥१॥

राजा जनक के भेजे हुए दूत रामचन्द्रजी की पुरी श्रयोध्या में पहुँच गये श्रौर सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राज-द्वार पर जाकर भीतर खबर भिजवाई। महाराज दंशरथ ने खबर सुनकर तुरंत उन्हें बुला लिया॥ १॥

करि प्रनाम तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप श्रापु उठि लीन्ही ॥ बारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात श्राई भरि छाती ॥२॥

इन दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी तो राजा दशस्थ ने प्रसन्न होकर स्वर्थ उठकर वह चिट्ठों लो। उस चिट्ठी को बॉचते ही नेत्रों में श्राँस् भर श्राये, शरीर पुलकित हो गया श्रीर छाती भर श्राई।। २।।

राम लपन उर कर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥ पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। हरषो सभा बात सुनि साँची॥३॥ दसरथजी के हृदय में तो राम-लक्ष्मण हैं और हाथ में श्रेष्ठ चिट्ठी है। वे चुप हो रहे हैं, न खट्टी कहते हैं, न मीठी (वियोग का दु:ख और मंगल-समाचार का श्रानंद दोनों एक साथ इस प्रकार उदय हुए कि बड़ी देर तक कुछ कहते न बना)। फिर उन्होंने धीरज धरकर उस चिट्ठी को बाँचकर सुनाया। उसमें लिखी हुई सची बात को सुनकर सभा प्रसन्न हो गई॥ ३॥

खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। श्राये भरत सहित हित भाई॥ पूछत श्रतिसनेह सकुचाई। तात कहाँ तेँ ाती श्राई॥४॥

भरत बाहर खेल रहे थे। वहाँ उन्होंने खबर पाई। वे स्नेह के साथ भाई (शत्रुप्त) को लिये महाराज के पास जा पहुँचे। वे बड़े स्नेह से सङ्कोच करते हुए पूछते हैं—पिताजी! यह चिट्ठी कहाँ से आई है ?॥ ४॥

दो०-कुसल प्रानिपय बंधु दोउ श्रहहिँ कहहु केहि देस।

सुनि सनेहसाने बचन बाँची बहुरि नरेस ॥ ३२३॥ हमारे प्राण-समान प्यारे दोनों भैया कुराल से तो हैं ? कहिए वे किस देश में हैं ? ऐस प्रेम-भरे वचन सुनकर नर-नाथ दशरथ ने फिर से वह पत्रिका पढ़ सुनाई॥ ३२३॥

चै।०-सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । श्रिधिक सनेह समात न गाता ॥

प्रोति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा सुख लहेउ विसेखी ॥१॥

पत्रिका सुनते हो दोनों भाई पुलकित हो गये, स्नेह इतना बढ़ा कि हृद्य में समाता नहीं है। भरत की ऐसी पवित्र प्रीति देखकर संपूर्ण सभा में विशेष प्रसन्नता छा गई॥ १॥

तव सृप दूत निकट बैठारे। मधुर मनीहर बचन उचारे॥ भैया कहन्नु कुसल दोउ बारे। तुम्ह नीके निज नयन निहारे॥२॥

फिर उस समय महाराजा दशरथ ने दूवों को पास में बैठा लिया और मीठे तथा मनोहर वचन उचारण किये—श्रैया ! बताचो, दोनों बालक सकुशल तो हैं ? तुमने उन्हें कुशलतापूर्वक अपनी ऑस्बों से देखा है ? ॥ २ ॥

स्यामल गोर धरे धनुभाषा। वय किसोर केोसिकमुनि साथा॥ पहिचानहु तुम्ह कहुहु सुभाऊ। प्रेमविवस पुनि पुनि कहु राऊ॥३॥

एक श्याम, एक गौर हैं, धनुष और तरकस धारण किये हुए हैं, किशार अवस्था है श्रीर साथ में विश्वामित्र मुनि हैं। क्या तुम उनका पहचानते हा ? जा पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहा। श्रेम से विवश महाराज इसी बात की बारंबार कह रहे हैं॥ ३॥

जा दिन तेँ मुनि गये लेवाई। तब तेँ श्राजु साँचि सुधि पाई॥ कहृहु विदेह कवन विधि जाने। सुनि त्रिय बचन दूत मुसुकाने॥४॥ जिस दिन से उनके। विश्वामित्र मुनि लिवा ले गये उस दिन से त्राज ही मैंने सची स्तबर पाई है। श्रच्छा, यह तो बतलात्रों कि जनक राजा ने उन्हें किस तरह जाना। इन प्रिय वचनों के। सुनकर दूत मुस्कुराये॥ ४॥

दो०-सुनहु मही-पति-मुकुट-मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ।

राम लघनु जिन्ह के तनय विस्वविभूषन दाउ ॥३२४॥ दूत कहने लगे—हे पृथ्वीनाथां के सिरमौर ! श्रापके समान कोई धन्य नहीं है, जिनके जगत के भूषण दोनों पुत्र राम-लक्ष्मण हैं॥ ३२४॥

चै। -पूछन जोग न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंह तिहुँ पुर उजियारे ॥ जिन के जस प्रताप के श्रागे । सिस मलीन रिव सीतल लागे ॥१॥

महाराज! आपके पुत्र पूछने के लायक नहीं हैं; वे पुरुषों में सिंह तोनां लाक में प्रकाश करनेवाले हैं। उनके यश और प्रताप के सामने चन्द्रमा मिलन और सूर्य ठंडा लगता है अर्थान् उनकी कीति चन्द्र से भी अधिक उज्ज्वल और प्रताप सूर्य से भी अधिक है।। १।।

तिन्ह कहँ कहिय नाथ किमि चीन्हे। देखिय रिब कि दीप कर लीन्हे॥ सीयस्वयंबर भूप अनेका। सिमिटे सुभट एक तेँ एका॥२॥

हे नाथ ! उनके लिए श्राप कहते हैं कि कैसे पहचाना ? क्या हाथ में दीपक लेकर सूर्य के। ढूँ दना होता है ? महाराज ! सीता के स्वयंवर में एक से एक उत्तम शूर-वीर श्रानेक राजा इकट्ठे हुए थे ॥ २॥

संभुसरासन काहु न टारा। हारे सकल बीर बरियारा॥ तीनि लोक महँ जे भट मानी। सब के सकति संभुधनु भानी॥३॥

शिव-धनुष को किसो ने न हटाया, सभी वीर श्रीर श्रिममानी राजा लोग हार गये। तीनों लोकां में जे। वीरता के श्रिममानी हैं, उन सभी की शक्ति के। शिव-धनुष ने भंजन कर दिया॥३॥

सकड़ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि गयेउ करि फेरू ॥ जेड़ कीतुक सिवसैल उठावा। सोउ तेहि सभा पराभव पावा ॥४॥

जो बागासुर सुमेर पर्वत के भी उठा सकता है वह भी हृदय से हारकर, फेरो हालकर, चला गया। जिस रावण ने खेल ही खेल में कैलास पर्वत के उठा लिया था, वह भी उस सभा में श्राकर हार खा गया॥ ४॥

दो॰-तहाँ राम रघु-बंस-मनि सुनिय महामहिपाल । भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गजु पंकजनाल ॥३२४॥ सुनिए महाराज ! वहाँ रघु-कुल-भूषण रामचन्द्र ने उस धनुष की विना परिश्रम ही ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डएडी की तोड़ डाले ।। ३२५ ।।

चै। -सुनि सरोष भृगुनायकु श्राये । बहुत भाँति तिन्ह श्राँखि देखाये ॥ देखि रामबलु निजधनु दीन्हा। करि बहु बिनय गवन बन कीन्हा॥१॥

उस धनुष का दूटना सुनकर परशुरामजी कुपित होकर आये, और उन्होंने बहुत तरह से आँखें दिखाई । अंत में उन्होंने रामचन्द्रजी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत-सी प्रार्थना कर वे वन के। चले गये ।। १।।

राजन रामु श्रतुलबल जैसें। तेजनिधान लषनु पुनि तैसें॥ कंपिहें भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरिकिसीर के ताकें॥२॥ हे राजन ! जैसे श्रतुल पराक्रमी रामचन्द्रजी हैं वैसे ही तेजस्वी लक्ष्मण हैं, जिनके

हेराजन् ! जस अपुल पराक्रमा रामपण्डणा है पस हा पालपा परमण है, देखते ही राजा लोग ऐसे काँपते हैं जैसे सिंह के बच्चे के ताकने से हाथी काँपी॥ २॥

देव देखि तव बालक दोऊ । स्रब न श्राँखि तर श्रावत कोऊ ॥ दूत-बचन-रचना प्रिय लागी । प्रेम-प्रताप-बीर-रस-पागी ॥ ३॥

श्चापके देनां बालकों के देखकर श्रब श्चीर कोई हमारो श्चाँखों में नहीं जँचता। इस तरह प्रेम-प्रताप श्चीर वीर-रस की भरी दूतों की बातचीत दशरथजी के बहुत प्यारी लगी।। ३।।

सभासमेत राउ श्रनुरागे । दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥ कहि श्रनीति ते मृँदिहैं काना । धरमु बिचारि सबिह सुखु माना ॥४॥

सभा समेत महाराज स्नेह में भर गये श्रीर दूतों के। न्याछावर (पारितोषिक) देने लगे। तब तो वे दूत श्रपने कान ढककर (कानों पर हाथ रखकर) कहने लगे कि यह तो श्रमीति है (क्योंकि हमारे यहाँ के राजा की कन्या श्रापके यहाँ क्याही जायगी)। इस भर्म की विचारकर सभी प्रसन्न हुए ॥ ४॥

दो०-तब उठि भूप बसिष्ठ कहँ दीन्ह पत्रिका जाइ।

कथा सुनाई गुरुहि सब सादर दूत बोलाइ ॥३२६॥

फिर महाराजा दशस्य ने जाकर वह पत्रिका विसष्ठजी की दी और आदरपूर्वक उन्हीं दूतों की बुलवाकर वह सब खबर सुनाई ॥ ३२६ ॥

चै। ०-सुनि बोले गुरु स्रित सुख पाई । पुन्यपुरुष कहँ महि सुख छाई ॥ जिम सरिता सागर महँ जाहीँ। जयपि ताहि कामना नाहीँ॥१॥

सब समाचार सुनकर विसष्ठजो खुरा होकर बेाले—पुरायात्मा पुरुषों के लिए सारी पृथ्वो सुख से छाई हुई है। जिस तरह निद्याँ समुद्र में जा मिलती हैं, यद्यपि उसे उनके मिलने की कामना नहीं है (क्योंकि वह त्राप त्राप जल से भरा है) ॥ १॥

तिमि स्व संपति बिनिह बोलाये। धरमसील पहिं जाहि सुभाये॥ तुम्ह गुरु-बिप्र-धेनु-सुर-सेवी । तिस पुनीत कें।सल्या देवी॥२॥

इसी तरह धर्म-शील मनुष्यों के पास सुख और सम्पत्ति बिना बुलाये ही आपसे आप चली जाती हैं। आप गुरु, ब्राह्मण, गौ और देवतों के सेवक हैं और वैसी हो पवित्र महारानी कौशिल्या देवी हैं॥ २॥

सुकृती तुम्ह समान जग माहीँ। भयउ न है कोउ होनउ नाहीँ॥ तुम्ह तेँ श्रिधिक पुन्य बड का कें। राजन राम सरिस सुत जा कें॥३॥ तुम्हारे समान पुरस्कान् जगत् में दूसरा कोई न हुआ, न होने का। हे राजन्! तुमसे

ज्यादा बड़ा पुराय किसका हो सकता है कि जिनके राम सरीखे पुत्र हैं ॥ ३॥

बीर बिनीत धरम-ब्रत-धारी। ग्रनसागर बर बालक चारी॥ तुम्ह कहँ सर्वकाल कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना॥४॥

तुन्हारे चारों पुत्र बीर, विनयबाले, धर्म श्रौर नियमों के धारण करनेवाले, गुणों के समुद्र श्रीर श्रेष्ठ हैं। तुन्हारे लिए सर्वदा ही कल्याण है, निशान (ढंके) बजवा कर बरात सजाश्रो॥ ४॥

दो०-चलहु बेगि सुनि गुरुबचन भलेहि नाथ सिरु नाइ। भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बास् देवाइ॥३२७॥

'चला जल्दी !' ऐसे गुरु-बचनों के। सुनकर राजा ने कहा, 'महाराज ! बहुत ऋच्छा ।' फिर दूतों के ठहरने का प्रबंध कर महाराज महल में गये ॥ ३२७॥

चै। ०-राजा सब रनिवास बोलाई। जनकपत्रिका बाँच सुनाई॥ सुनि संदेस सकल हरषानी। श्रपरकथा सब भूप बखानी॥१॥

राजा दशरथ ने सारे रिनवास की बुलाकर वह जनक महाराज की भेजी हुई पित्रका बॉच कर सुनाई। विवाह का सँदेसा सुनकर सब प्रसन्न हुई। श्रीर सब खबर (जी दूतों ने कही थी वह) भी राजा ने कह दी॥ १॥

प्रेमप्रफुल्लित रार्जीह रानी । मनहुँ सिखिनि सुनि बारिदवानी ॥
मुदित श्रसीस देहिँ गुरुनारी । श्रति-श्रानंद-मगन महतारी ॥ २ ॥

रानियाँ प्रेम से सूब प्रफुडित होकर ऐसी शाभायमान हुई मानों मेघ की गर्जना सुनकर मेारनी प्रफुडित हुई हो। गुरुकुल की कियाँ या बड़ी छढ कियाँ प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देने लगीं और मातायें बड़े आनन्द में मन्न हो गई ॥ २॥

लेहिँ परसपर श्रतिप्रिय पाती। हृदय लगाइ जुड़ावहिँ छाती॥ सम लषन के कीरति करनी। बारहिँ बार भूप बर बरनी॥ ३॥

रानियाँ उस बड़ी प्यारी पत्रिका के। आपस में हाथों हाथ ले लेकर हृदय में लगा लगाकर छाती ठंढी करने लगीं। फिर राम-लक्ष्मण की कीर्ति और उनके किये हुए काम (धनुष-भक्क आदि) महाराज ने बारंबार वर्णन किये ॥ ३॥

मुनिप्रसादु कहि द्वार सिधाये। रानिन्ह तव महिदेव बोलाये॥ दिये दान भ्रानंदसमेता। चले विप्रवर श्रासिष देता॥४॥

श्रंत में, 'यह सब विश्वामित्र श्रीर विसष्ठजी को क्रपा का फल है' ऐसा कहकर महा-राज राजद्वार पर श्राये। उधर रानियों ने भीतर ब्राह्मणों के। बुलवाया श्रीर श्रानन्द के साथ उन्हें दान दिये। वे संतुष्ट हो श्राशीर्वाद देते हुए चल दिये॥ ४॥

सा०-जाचक लिये हँकारि दीन्हि निद्धावरि केटि विधि।

चिरु जीवहु सुत चारि चक्रबर्ति दसरत्य के ॥३२८॥

फिर मेंगतों के। बुलवाया श्रीर उन्हें करोड़ें। तरह की चीजें न्योछावर में दीं। वे श्राशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराज दशर्थ के चारों पुत्र चिरंजीवी (बहुत दिनें तक जीनेवाले) हों।। ३२८।।

चौ०-कहत चले पहिरे पट नाना । हरिष हने गहगहे निसाना ॥ समाचार सब लोगन्ह पाये । लागे घर घर होन बधाये ॥१॥

वे इसी तरह कहते हुए श्रीर तरह तरह के कपड़े पहने चले श्रीर प्रसण होकर द्नादन नगाड़े बजाने लगे। जब यह समाचार सब लोगों (नगर-निवासियों) के माळूम हुआ तब पर घर बधाइयाँ मनाई जाने लगीं ॥ १॥

भुवन चारि दस भयउ उछाहू। जनक-सुता-रघु-बीर-विबाहू॥ सुनि सुभकथा लोग श्रनुरागे। मग ग्रह गली सवाँरन जागे॥२॥

राम-जानकी के विवाह की बात सुनकर चौरहों लोकों में आनन्द उत्सव छा गया। उस आनन्द समाचार के। सुनकर लोग प्रसन्न हुए और रास्तों, घरों और गलियों के। सजाने लगे।। २।।

जचिप अवध सदैव सुद्दाविन । रामपुरी मंगलमय पाविन ॥ तदिप प्रोति के रीति सुद्दाई । मंगलरचना रची बनाई ॥३॥ यद्यपि रामचन्द्रजो की पवित्र मङ्गलमय श्रयोध्यापुरो सदा ही सुहावनो रहतो थी, तो भी प्रीति की सुन्दर रीति के श्रनुसार लोगों ने बहुत ही सुन्दर मङ्गलमय रचना बनाई ॥ ३ ॥ ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परमिविचित्र बजारू ॥ कनकजलस तोरन मिनजाला । हरद दूव दिध श्रच्छत माला ॥ ४॥

ध्वजा, पताका, फांडियों और चँवरों से बाजार बहुत ही विचित्र सजा । साने के कलश, बंदनवार, मिणयों के समूह, हलदो, दूब, दहो, चावल और माला ये सब मङ्गलवस्तुएँ रक्खी गईं ॥ ४॥

दो०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ।

बीधों सीचीं चतुरसम चैाके चारु पुराइ ॥३२६॥

नगर-निवासी लोगों ने ऋपने ऋपने घर मङ्गल को चीजों से खूब सजाये श्रौर चौरस गलियों में छिड़काव कराये श्रौर सुन्दर चौक पुरवाये॥ ३२९॥

चै।०-जहँ तहँ जूथजूथ मिलि भामिनि। सजि नवसप्त सकल-दुति-दामिनि॥

बिधुबदनी मृग-सावक-लोचिन। निज सरूप रति-मानु-बिमोचिन॥१॥

श्रपने रूप से कामदेव को खो का घमंड दूर करनेवाली चन्द्रवदनी, मृग-नयनी श्रीर चिजलो को तरह चमकीलो सियाँ सोलहों सिङ्गार करके जहाँ तहाँ इकट्ठी होकर—॥ १॥

गावहिँ मंगल मंजुल बानी । सुनि कलरव कलकंठ लजानी ॥ भूपभवन किमि जाइ बखाना । बिस्वविमाहन रचेउ बिताना ॥२॥

मधुर वाणों से मङ्गलाचार गाने लगीं। उनकी मनाहर बोलों के सुनकर कीयज भो लजा गई। राज-महल का वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ जगत् की मोहनेवाला मंडप बनाया गया था॥ २॥

मंगलद्रब्य मने। हर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ कतहुँ विरद बंदी उच्चरहीँ । कतहुँ बेदधुनि भूसुर करहीँ ॥३॥ वहाँ तरह तरह को मंगलसूचक चोजें रक्खों हुई थों, और अनेक बाजे बज रहे थे । कहीं बन्दोजन बिरदावलों गा रहे थे और कहीं ब्राह्मण लोग वेद-पाठ कर रहे थे ॥ ३॥

गाविं सुंदरि मंगलगीता । लेइ लेइ नामु रामु श्ररु सीता ॥ बहुत उछाहु भवनु श्रति थारा । मानहुँ उमगि चला चहुँ श्रोरा ॥ ४॥

रामचन्द्र श्रौर सीता का नाम ले लेकर सुन्दरो क्षियाँ मङ्गलगीत गा रही थीं। राज-महल बहुत छाटा श्रौर उत्साह बहुत बड़ा था। ऐसा माछम होता था कि मानें (राज-महल में से) श्रानन्द उमड़ कर चारों श्रोर फैल रहा है।। ४।।

## देा०-सोभा दसरथ भवन के का कबि बरनइ पार।

जहाँ सकल-सुर-सीस-मिन राम लीन्ह श्रवतार ॥३३०॥

जहाँ सब देवों के शिरोमिण भगवान रामचन्द्रजी ने अवतार लिया है उस (राजा दशरथ के) महल की शोभा का वर्णन कौन किव कर सकता है ?॥ ३३०॥

चै।०-भूप भरत पुनि लिये बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई॥ चलहु बेगि रघु-वीर-बराता। सुनत पुलक पूरे देाउ श्राता॥१॥

फिर राजा ने भरतजी की बुला लिया श्रौर श्राह्मा दी कि जाकर घोड़े, हाथी श्रौर रथ सजवाश्रो श्रौर जल्दो रामचन्द्र की बरात में चलो । यह सुनकर (भरत श्रौर रात्रुघ्न) दोनों भाई श्रानन्द से भर गये ॥ १॥

भरत सकल साहनी बोलाये। श्रायसु दीन्ह मुदित उठि धाये॥ रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे। बरन बरन बरवाजि बिराजे॥२॥

भरतजी ने सब सिपाहियों की बुलाया और उन्हें बरात को तैयारा को श्राझा दो। वे सुनकर प्रसन्न हो चले। उन्होंने खूब बना बनाकर घोड़ें पर जीन सजाये। तरह तरह के रङ्ग-बिरंगे श्रच्छे श्रच्छे घोड़े श्रा गये॥ २॥

सुभग सकल सुठि चंचलकरनी । श्रय इव जरत धरत पग धरनी ॥ नाना जाति न जाहिँ वखाने । निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥३॥

वे सब घोड़े बड़े सुन्दर थे और उनकी चाल चश्चल थी। वे घरती पर पैर ऐसे रखते थे मानों उसे जलते हुए लोहे पर रख रहे हों। घोड़े इतनी जातियों के थे कि उनका वर्णन नहीं हो सकता, वे मानों हवा का भी निरादर कर उड़ना चाहते थे।। ३।।

तिन्ह सब छैल भये श्रसबारा । भरतसरिस वय राजकुमारा ॥ सब सुंदर सब भूषनधारी । कर सरचाप तून कटि भारी ॥४॥

भरत की बराबर उमरवाले छैल राजकुमार उन घोड़ों पर सवार हुए। वे समो सुन्दर थे श्रीर सभी गहने पहने हुए थे। उनके हार्यों में धनुष-बाए श्रीर कमर में भारी तरकस कसे थे॥ ४॥

दे। - छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबीन।

जुग-पद-चर श्रसवारप्रति जे श्रसि-कला-प्रवीन ॥३३१॥ वे सब झैल खबीले झरहरे बदनवाले शरबीर चतुर और जवान थे। हर एक सवार के साथ दो दो पैदल सिपाही थे जो तलबार चलाने में बढ़े निपुण थे॥ ३३१॥ चौ०-बाँधे बिरद बीर रनगाढ़े। निकसि भये पुर बाहिर ठाढ़े॥ फेरहिँ चतुर तुरग गति नाना। इरषि सुनि सुनि पनव निसाना॥१

रण-बाँकुरे वोर लड़ाइ का बाना बाँघकर नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे श्रपने श्रपने घोड़ों की श्रनेक चालों से फेरने लगे श्रीर बाजों की श्रावाज सुनकर प्रसन्न होने लगे॥ १॥

रथ सारिधन्ह बिचित्र बनाये। घ्वज पताक मिन भूषन लाये॥ चवँर चारु किंकिनि धुनि करहीँ। भानु-जान-सोभा श्रपहरहीँ॥२॥

रथ के हाँकनेवाले सारिथयों ने ध्वजा, पताका, मिए श्रीर गहनों से रथों के खूब सजाया। उन (रथों) में सुन्दर चैंवर लगे थे श्रीर घंटियाँ शब्द कर रही थीं। वे (रथ) सूर्य के रथ को शोभा के भी मात कर रहे थे।। २।।

स्यामकरन श्रगनित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सारिथन्ह जाते॥ सुंदर सकल श्रलंकृत साहे। जिन्हिंह विलोकत मुनिमन मोहे॥३

वहाँ जो बहुत-से श्यामकर्ण घोड़े थे उन्हें सारिययों ने उन रथों में जोता । वे घोड़े सुन्दर श्रीर ख़ब सजे हुए थे, जिनका देखकर मुनियों (वैराग्यवानों) के भी मन मेाहित हो जायें ॥ ३॥

जे जल चलिहें थलिह की नाई। टाप न बूड़ बेग श्रिधिकाई॥ श्रस्त्र सस्त्र सब साजु बनाई। रथी सारिथन्ह लिये बोलाई॥४॥

जो घोड़े जल पर भो यल के समान चलते हैं और वेग इतना अधिक है कि उनकी टापें पानों में नहीं इवर्ती। अस-शकों से सजे हुए लोगों के रथों में बैठने के लिए सार्थियों ने बुलवा लिया॥ ४॥

दो ० – चढि चढि रथ बाहिर नगर लागो जुरन बरात।

होत सग्रन सुंदर सबन्हि जो जेहि कारज जात ॥३३२॥

रथें। में चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बरात इकट्ठी होने लगी। जे। जिस काम के लिए कहीं जाता था उसके। श्रच्छे शकुन होते थे ॥ ३३२॥

चे। ० – कलित करिवरन्हि परी श्रॅंबारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सवाँरी॥ चले मत्तगज घंट विराजी । मनहुँ सुभग सावन-घन-राजी॥१॥

सुन्दर हाथियों पर श्रंबारियाँ सजाई गईं। वे जिस माँति सजाई गई थीं उसका वर्णन नहीं हो सकता। मतवाले हाथी घंटियों के बजाते हुए चले, मानों श्रावण के महीने में सुन्दर वादलों का दल चला जा रहा है ॥ १॥ वाहन श्रपर श्रनेक विधाना। सिविका सुमग सुखासन जाना॥ तिन्ह चिं चले विप्र-वर-बृंदा। जनु तनु धरे सकल-खुति-छंदा॥२॥

सुन्दर पालिकयाँ और विमान, जिनमें बैठने की सुविधा है तथा और भी बहुत सी कई तरह की सवारियाँ थीं। उन पर सवार हो होकर श्रेष्ठ श्राह्मणों के मुंड चले। वे ऐसे माल्स होते वे मानों संपूर्ण वेदों के छंद मृति धारण कर जा रहे हैं। २।)

मागध सृत बंदि गुनगायक। चले जान चिंद्र जो जेहि लायक॥ बेसर ऊँट बृषभ बहु जाती। चले बस्तु भरि श्रगनित भाँती॥३॥

मागध, स्त, बन्दी श्रादि जितने गुणगान करनेवाले थे वे सब अपने अपने बोन्य सवारियों पर बैठ बैठकर चले । कई जाति के सबर, केंट और बैल अन्तिमनत तरह की चीचें लाद लादकर चले ।। ३ ।।

कोटिन्ह कावँरि चले कहारा। बिबिध बस्तु का बरनइ पारा॥ चले सकल-सेवक-समुदाई। निज निज साजु-समाजु बनाई॥४॥

करोड़ेंग कॉवरें लेकर कहार चले। उनके पास इतनी चीजें थीं कि उनकी िमनती कौन कर सकता है। अपने अपने संगियों के साथ सज धजकर सब नौकरों-चाकरों के कुंड भी चले।। ४।।

देश - सब के उर निर्भर हस्यु प्रिरत पुलक सरीर। कबिह देखिबइ नयन भरि रामु लबनु दोउ बीर ॥३३३॥

सबों के अन्तः करण में खूब आनन्द भर रहा है और शरीर में पुलकाविल हो रही है। उनके मन में यही हो रहा है कि (इम) राम-लक्ष्मण दोनों नीरों के कब अपनी ऑसें भर देखेंगे ? ॥ ३३३ ॥

चौ०-गरजिं गज घंटा धुनि घोरा । रथरव बाजिहिंस चहुँ श्रीरा ॥ निदरि घनहिँ घुम्मरिह निसाना । निज पराइ कच्च सुनिय न काना ॥१

हाथी चिंघाड़ने लगे, उनके घंटों की घोर आवाज गूँजने लगी और चारों ओर रथों की घरघराहट तथा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देने लगी। बाजों की आवाज बादलों के गर्जने के। भी भात करने लगी। अपनी या दूसरे की कुछ बात सुनाई नहीं देती थी।। १।।

महाभीर भूपति के द्वारे। रज होइ जह पवान पवारे॥ चढ़ी श्रटारिन्ह देखहिँ नारी। सिये श्रारती मंगनपारी॥२॥ राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनो भारो भोड़ हो गई कि पत्थर भो डाल दे तो वह (पाँवों तले पड़कर) घूल हो जाय। स्त्रियाँ त्रारती का मङ्गल-थाल लिये हुए ऋटारियों पर चढ़ चढ़कर तमाशा देख रही हैं॥२॥

गाविहें गोत मनोहर नाना। श्राति श्रानंदु न जाइ वखाना॥ तव सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जाते रिब-हय-निदक बाजी॥३॥

वे सब स्तियाँ मनोहर मङ्गल गीत गा रही हैं। इतना श्राधिक श्रानन्द हुश्रा कि वह कहा नहीं जा सकता। उस समय (दशरथ राजा के प्रसिद्ध सारथी) सुमंत ने दो रथ सजाकर तैयार किये श्रीर उनमें सूर्य के घोड़ों की चाल की भी मात करनेवाले (तेज चालवाले) घोड़े जोते॥ ३॥

देाउ रथ रुचिर भूप पहिं म्राने । नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥ राजसमाज एक रथ साजा । दूसर तेजपुंज स्रति भ्राजा ॥४॥

दोनों सुन्दर रथ राजा के पास लाये गये, जिनका वर्णन सरस्वती से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ राज-समाज (राजसी ठाठ) से सजाया गया, दूसरा तेज के समूह से ख़ूब दमक रहा था।। ४।।

दो०—तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहँ हरिष चढाइ नरेसु। श्रापु चढेउ स्यंदन सुमिरि हर गुरु गौरि गनेसु॥३३४॥

दशरथजी ने उस तेज:-पुञ्ज सुन्दर रथ पर श्रपने गुरु वसिष्ठजी की प्रसन्नता-पूर्वक सवार कराया फिर श्राप भी महादेव, गुरु, पार्वती श्रीर गणेशजी की स्मरण करके दूसरे रथ पर सवार हुए ॥ ३३४ ॥

चो०-सहित बसिष्ठ सोह नृप कैसे । सुर-ग्रह-संग पुरंदर जैसे ॥ करि कुलरोति बेदविधि राऊ । देखि सबिह सबभाँति बनाऊ ॥१॥

जैसे देवतां के गुरु (बृहस्पति) के साथ इन्द्र शोभायमान हों, तैसे गुरु विसष्ट के साथ राजा दशरथ शोभित हुए। महाराज वेदेशक विधि श्रौर कुलरीति करके सबकी सभी तस्ह सजे हुए देखकर—।। १॥

सुमिरि राम ग्रुरुश्रायसु पाई। चले महीपति संख बजाई॥ हरषे विबुध विलोकि बराता। बरषिं सुमन सु-मंगल-दाता॥२॥

मन में रामचन्द्रजी का स्मरण कर और गुरु की आज्ञा पाकर शक्क बजा कर चले। बरात की देखकर देवता लोग प्रसन्न हुए। वे मङ्गलदायक फूलों की वर्षा करवे लगे।। २॥ भयउ के लाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बार्जने बाजे॥
सुर नर नाग सुमंगल गाई। सरस राग बार्जिह सहनाई॥३॥
बड़ा शोर मचा, हाथी चिंघाड़ने और घोड़े हिनहिनाने लगे। श्राकाश में बरात के
बाजे बजने लगे। देव, मनुष्य, नाग सभी मङ्गलाचार गाने लगे और सहनाई रसीले राग से
बजने लगीं॥३॥

घंट-घंटि-धुनि बरनि न जाहीँ। सरव करहिँ पायक फहराहीँ॥ करिहं बिदूषक कौतुक नाना। हासबुसल कलगान सुजाना॥४॥

घंटों श्रीर घंटियों के राब्द का वर्णन नहीं हो सकता। कलाबाज श्रनेक प्रकार की कस-रतें करते श्रीर हाथों में मंडियाँ फहराते चले जाते थे। हैंसी करने में चतुर श्रीर गाने में निपुण विद्षक (भाँड़) तरह तरह के तमाशे करते जाते थे॥ ४॥

दो ० – तुरग नचावहिँ कुश्रँर वर श्रकनि मृदंग निसान।

नागर नट चितवहिँ चिकत डगहिँ न ताल बँधान ॥३३४॥

सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग श्रौर डंके के शब्द की सुनकर वेड़ों की ऐसे नचाते थे कि वे ताल से न डिगते थे श्रर्थात् वे ठीक ताल पर नाचते थे। चतुर नट चिकत होकर उन्हें देखते थे।। ३२५॥

चौ०-बनइ न बरनत बनी बराता। है।हिं सगुन सुंदर सुभदाता॥ चारा चाषु बाम दिसि लेई। मन्धुं सकल मंगल कहि देई॥१॥

बरात को सजावट का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुन्दर मंगल-प्रद शकुन होने व्र लगे। नोलकंठ पत्ती बाई स्त्रोर चारा चुगता हुत्रा दिखाई पड़ा, मानें वह सारे मंगलों की बात सूचित कर रहा था॥ १॥

दाहिन काग सुखेत सुहावा। नक्कलदरस सब काहू पावा॥ सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सवाल श्राव बरनारी॥२॥

कौत्रा श्रच्छे खेत में दाहिनो श्रार दिखाई पड़ा श्रीर न्याले का भी दरान सभी ने पाया। हना सानुकूल श्रयात् सामने से श्रानेवाली मन्द, सुगन्ध श्रीर शीतल चलती थीं श्रीर सौभाग्यवती खियाँ भरे हुए घड़े लिये तथा बालकों की लिये हुए सामने से श्रा रहो थीं ॥ २॥

लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥ मृगमाला फिरि दाहिनि श्राई । मंगलगन जनु दीन्ह देखाई ॥३॥ का १७-३८ लोमड़ी बारंबार त्याकर दिखाई देने लगी, सामने खड़ी होकर गायें बछड़ों की दूध पिलाती थीं, फिर दाहिनी त्रोर हिरनें का मुंड त्राया मानें सभी मंगलों का समूह ही दिखाई दिया ।। ३ ।।

छेमकरी कह छेम बिसेखी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी॥ सनमुख श्रायउ दिध श्ररु मीना। करपुस्तक दुइ बिप्र प्रचीना॥४॥

ह्मेमकरी चोल बोल बोलकर मानें विशेष कल्याम की बात कहने लगी और बाँई ख्रोर सुन्दर पेड़ पर श्यामा चिड़िया देख पड़ी। सामने दही और मछलियाँ खाई ख्रोर हाथ में पुस्तक लिये दो पिख्डत ब्राह्मण भी खाते दिखाई दिये॥ ४॥

देा०-मंगनमय कल्यानमय श्रमिमत-फल-दातार।

जनु सब साँचे होन हित भये सग्रन एक बार ॥३३६॥

त्रानन्द, मंगल और मन-वांछित फल के देनेवाले सारे अच्छे अच्छे शकुन मानों सच्चे होने के लिए साथ ही हो आये॥ ३३६॥

चै।०-मंगल सग्रन सुगम सब ताके। सग्रन ब्रह्म सुन्दर सुत जा के॥ रामसरिस वर दुलहिनि सीता। समधी दसरशु जनकु पुनीता॥१॥

जिसके सगुण ब्रह्म सुन्दर पुत्र हुए हैं और जहाँ रामचन्द्र जैसे दूरहा और सीता जैसी दुलहिन, महाराज दशरथ और जनकजी जैसे समधी हैं, वहाँ के लिए सभी मंगलदायी शकुन सुलम हैं ॥ १ ॥

सुनि श्रस ब्याहु सएन सब नाँचे । श्रब कीन्हे बिरंचि हम साँचे ॥ एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥२॥

ऐसा व्याह सुनकर सारे सगुन नाचने लगे श्रीर कहने लगे कि विधाता ने हमके। श्रव सच्चा कर दिया। इस तरह बरात ने प्रस्थान किया; हाथी, घोड़े शब्द करने श्रीर बाजे बजने लगे।। २॥

श्रावत जानि भानु-कुल-केतु। सरितन्हि जनक बँधाये सेतू॥ बीच बोच बरबास बनाये। सुर-पुर-सरिस संपदा छाये॥३॥

सूर्य-वंश-भूषश (दशरथ) का आना जानकर महाराज जनक ने निद्यों पर पुल बँघवा दिये थे। बीच बीच में पढ़ाव बनवा दिये थे, जिनमें देव-लोक के समान सम्पदा छ। रही थी॥ ३॥

श्रसन सयन बर बसन सुद्दाये। पाविह सव निज निज मन भाये॥ नित नृतन सुख बिख अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले॥४॥ वहाँ सभी की अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मन-भावने भोजन, बिस्तर और (ओड़ने के) कपड़े मिलते थे। नित्य नये सुख और सभी सुविधाओं के। देखकर सब बरावी अपने घरों के। भूल गये। अर्थात् उन्होंने घर से भी ज्यादा आराम पाया॥ ४॥

दे। - श्रावत जानि बरातवर सुनि गहगहे निसान।

सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले श्रगवान ॥३३७॥

इस तरह सजी हुई बरात की श्राती समक्ष श्रीर बजते हुए नगाड़ें की सुन (जनक की श्रोर के लोग) हाथी, घोड़े, रथ श्रीर पैदल सज-धजकर श्रगवानी लेने चले ॥ ३३७ ॥

चै। ० – कनककलस भरि कापर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥

भरे सुधासम सब पकवाने । भाँति भाँति नहिँ जाहि बखाने ॥१॥ महाराजा जनक ने सोने के कलश (पानी भरे हुए) और कई चीजों से भरे हुए कोपर तथा कई तरह के बढ़िया बरतन, जिनमें अमृत के समान खादिष्ठ पढ़ान्न कई भाँति के

भरे थे जिनका वर्णन करते नहीं बनता ॥ १ ॥

फल द्यनेक बरबस्तु सुहाई। हरिष भेंट हित भूप पठाई॥ भूषन बसन महामनि नाना। खग मृग हय गय बहु विधि जाना॥२॥

श्रीर फल तथा श्रच्छी श्रच्छी श्रनेक चीजें भेट के लिए प्रसन्नता से भिजवाई । गहने, वस्न, जवाहिरात, तरह तरह के पत्ती, हिरन, घोड़े, हाथी इत्यादि कई तरह की सवारियाँ भी भेजीं।। २॥

मंगल सगुन सुगंध सुहाये। बहुत भाँति महिपाल पठाये॥ दिध चिउरा उपहार श्रपारा। भिर भिर कावँरि चले कहारा॥३॥

राजा ने मांगलिक श्रीर सुगंधित (श्रतर-फुलेल) पदार्थ आदि भिजवाये। कहार लोग बहुँगियों में दही, चिउड़ा श्रीर कई चीजें उपहार (भेट) के लिए ले चले॥ ३॥

श्चगवानन्ह जब दीखि बराता। उर श्चानंदु पुलक मर गाता॥ देखि बनाव सहित श्चगवाना। मुदित बरातिन्ह हुने निसाना॥४॥

अगवानी करनेवालों ने जब बरात देखी, तो उनके हृदय में आनन्द और शरीर में पुलकाविल भर गई। बरातियों ने अगवानियों के सज-धज के साथ देखकर प्रसन्न होकर बाजे बजाये॥ ४॥

दें। ० — हरिष परसपर मिलनहित कडुक चले बगमेल । जनु स्थानंदसमुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥३३८॥ प्रसन्न होकर एक दूसरे से मिलने के लिए (दोनों श्रीर से) पंक्ति बाँधे हुए सवार चले। वह मिलाप ऐसा दिखाई पड़ता था मानों दो श्रानन्द के समुद्र श्रपने श्रपने किनारों से उमड़ कर मिलने जा रहे हैं।। ३३८।।

चै। ० – बरिष सुमन सुरसुंदरि गाविहें । मुदित देव दुंदुभी बजाविहें ॥ बस्तु सकल राखी नृपश्रागे । बिनय कीन्ह तिन्ह श्रति श्रनुरागे ॥१॥

देवतात्रों की स्त्रियाँ (श्रप्सरायें) फूल बरसाने श्रीर गीत गाने लगीं, देवता प्रसन्न होकर नगारे बजाने लगे। राजा जनक के लोगों ने भेट की सब चीजें राजा दशरथजी के सामने रक्सीं श्रीर बड़े स्नेह से उन्होंने प्रार्थना की ॥ १॥

प्रेमसमेत राय सबु लीन्हा । भइ बकसीस जाचकिन्ह दीन्हा ॥ करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहँ चले लेवाई ॥२॥

दशरथ महाराज ने प्रेम से सब चीचें ले लीं और माँगनेवालों को बहुत-सा इनाम दिया। वे लोग बरातियों का अच्छा सेवा-सत्कार करके उन्हें जनवासे में लिवा ले चले।। २।।

बसन बिचित्र पाँवड़े परहीँ। देखि धनद धनमदु परिहरहीँ॥ श्राति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा॥३॥

राजा दशरथ के पैरों के नीचे ऐसे विचित्र कपड़े आगे विछते जाते थे जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान त्याग दे। फिर महाराज के ठहरने के लिए ऐसा जनवास दिया गया जिसमें सभी बरातियों को सभी तरह का सुभीता था।। ३।।

जानी सियं बरात पुर श्राई। कह्य निज महिमा प्रगटि जनाई॥ हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई ॥४॥

जब सीताजो को माळूम हुआ कि बरात नगर में आ गई तब उन्होंने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। उन्होंने मन में स्मरण करके सारी सिद्धियाँ बुलाई और उन्हें राजा की पहुनाई करने के लिए भेज दिया॥ ४॥

दो०-सिधि सब सियश्रायसु श्रकिन गईँ जहाँ जनवास । लियें संपदा सकलसुख सुर-पुर-भाग-बिलास ॥३३६॥ सब सिदियाँ सीताजी की श्राह्म पाकर स्वगंलोक में प्राप्त होनेवाले भाग-विलास तथा संपूर्ण सुख-संपत्ति लिये हुए जनवासे में पहुँचीं॥३३९॥

चै। ० – निज निज बास बिलेकि बराती। सुरसुख सकल सुलम् सब भाँती ॥ बिभवभेद किञ्जु कोउ न जाना। सकल जनक कर करिंहें बखाना॥१॥ बरातियों ने अपने श्रपने रहने की जगह को देखकर देवताओं के भागने योग्य सारे सुखों को सब तरह सुलभ पाया। उस सम्पत्ति का भेद किसी ने नहीं जाना, सब लोग राजा जनक की बड़ाई करने लगे॥ १॥

सिय महिमा रधुनायक जानी। हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ पितुश्रागमनु सुनत दोउ भाई। हृदय न श्रति श्रानंदु श्रमाई ॥२॥

सोताजो की महिमा को जानकर और उनके प्रेम की पहचानकर रामचन्द्रजो श्चंत:करण में प्रसन्न हुए। पिता का त्राना सुनते ही दोनों भाइयों को इतना श्रधिक श्रानन्द हुआ कि वह हृदय में न समाया।। २।।

सकुचन्ह किह न सकत ग्ररु पाहीँ। पितु-दरसन-लालचु मनु माहीँ॥ विस्वामित्र विनय बिंह देखी। उपजा उर संतेषु विसेखो॥३॥

उनके मन में पिताजी के दर्शन की लालसा बहुत है, पर संकोचवरा गुरु (विश्वामित्रजी) से कह नहीं सकते। उनकी इतनी नम्नता देखकर विश्वामित्रजी के हृदय में विशेष संतोष हुन्या।। ३।।

हरिष बंधु दोउ हृदय लगाये। पुलक श्रंग श्रंबक जल छाये॥ चले जहाँ दसरेणु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिपासे॥४॥

उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयां को छाती से लगा लिया, उनकी रोमार्वाल खड़ी होगई और ऋाँखों में जल भर आया। फिर जहाँ जनवासे में दशरथजी ठहरे थे वहाँ मुनि के साथ दोनों भाई चले। माछूम होता था मानों तालाब देखकर उसकी श्रोर प्यासे बढ़ रहे हैं॥ ४॥

दे।०–भृप विलोके जबहिँ मुनि श्रावत सुतन्ह समेत । उठेउ हरषि सुखसिंधु महँ चले थाह सी लेत ॥३४०॥

जब राजा (दशरथ) ने पुत्रां समेत ऋषि की आते दंखा, तो प्रसन्न होकर वे उठे और मानों सुखरूपो समुद्र में थाह लेते हुए (अर्थात् उसमें थाह न लगती थी इसलिए ग्रोते लगाते हुए) चले ॥ ३४० ॥

चौ०-मुनिहिँ दंडवत कीन्ह महोसा। बार बार पदरज धरि सीसा॥ कौसिक राउ लिये उर लाई। किह श्रसीस पूछी कुसलाई॥१॥

महाराज ने मुनि (विश्वामित्रजी) को बार बार उनके चरणों की घूल में सिर रखकर दंडवत् प्रणाम किया। विश्वामित्रजी ने महाराज को हृदय से लगा लिया और आशीवाद देकर कुशल प्रश्न पूछा॥ १॥

पुनि दंडवत करत दोउ भाई। देखि नृपित उर सुखु न समाई॥ सुत हिय लाइ दुसह दुखु मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेटे॥२॥

फिर दोनों भाई (राम-लक्ष्मण) को प्रणाम करते देखकर महाराज के हृदय में इतना सुख हुत्रा कि वह समाता न था। पुत्रों को हृदय से लगाकर राजा ने कठिन दु:खों को दूर किया, मानों मुद्दी शरीर में फिर प्राण त्रा गये हों।। २।।

पुनि बिसष्टपद सिर तिन्ह नाये। प्रेममुदित मुनिवर उर लाये॥ विप्रबृंद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती श्रसीसे पाई॥३॥

फिर उन दोनों भाइयों ने विसिष्ठजी के चरणों में सिर मुकाया, श्रीर उन्होंने प्रेम में भरकर उन्हें अपनी छाती से लगाया। फिर उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण-समाज को नमस्कार किया और मनमाने आशीर्वाद पाये॥ ३॥

भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिये उठाइ लाइ उर रामा ॥ हरषे लषन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम-परि-पूरित गाता ॥४॥

जब छोटे भाई शत्रुघ्न समेत भरतजी ने प्रणाम किया तब रामचन्द्रजी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मणजी ने भी दोनों भाइयों के देखा और प्रेम से परिपूर्ण-रारीर हो वे उनसे मिले ॥ ४॥

दो॰-पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत।

मिले जथाबिधि सबिह प्रभु परमक्रपालु बिनीत ॥३४१॥

दयालु श्रौर नम्न रामचन्द्रजी श्रयोध्या-वासी लोग, कुदुम्बी, जाति के लोग, श्राश्रितजन, मंत्री, मित्र श्रादि सभी से यथायोग्य मिले ॥ ३४१ ॥

चौ०-रामिह देखि बरात जुड़ानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥
नृपसमीप सोहिह सुत चारी। जनु धनधरमादिक तनुधारी ॥१॥
रामचन्द्रजो को देखकर सारो बरात बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी प्रीति की रीति का वर्णन

नहीं करते बनता। महाराज दशरथजो के पास चारों पुत्र ऐसे शोभित हो रहे हैं मानों धर्म, श्रार्थ, काम, मोच, चारों मूर्त्ति धारण कर विराजमान हो रहे हों॥ १॥

सुतन्ह समेत दसरथिह देखी। मुदित नगर-नर-नारि विसेखी॥ सुमन वरिष सुर हनिहँ निसाना। नाकनटी नाचिहँ करि गाना॥२॥

जनकपुर 'के ।नर-नारी पुत्रों समेत महाराज दशरथ के। देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवता फूल बरसाने और बाजे बजाने लगे तथा अप्सरायें गाने और नाचने लगीं ॥ २॥ सतानंद श्ररु विप्र सचिवगन। मागध सृत विदुष बंदीजन॥ सहित बरात राउ सनमाना। श्रायसु माँगि फिरे श्रगवाना॥३॥

सतानन्द (जनक राजा के पुरोहित), बाह्मण और मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान्, बन्दोजन आदि श्रगवानी करनेवाले बरात सहित राजा का सम्मान करके, श्राज्ञा पाकर, लौट चले ॥ ३॥

प्रथम बरात लगन तेँ भ्राई । ता तेँ पुर प्रमोद भ्रधिकाई ॥ ब्रह्मानंदु लोग सब लहर्हीँ । बढ़इ दिवस निसि विधि सन कहर्हीँ ॥४॥

बरात लगन से पहले आ गई थी इसलिए नगर भर में आनन्द छा गया (सबों को खूब दंखने का अवकाश मिला) अथवा पहले पहल बरात शुभलप्र में नगर में आई इससे सारे नगर में आनन्द छा गया। सभी लोग अद्यानन्द (मोच होने में जो अद्या-लीन होने के समय आनन्द हो) को पा रहे हैं, (अथवा—रामचन्द्र बद्धा हैं उनके दर्शन के सुख को पा रहे हैं।) और विधाता से मना रहे हैं कि दिन रात बड़े हो जायें (तो हम और भी खूब मजा छट लें)॥ ४॥

दी०-राम सीय सोभाश्रवधि सुकृतश्रवधि दीउ राज।

जहँ तहँ पुरजन कहिहँ श्रस मिलि नर-नारि-समाज॥३४२॥

जहाँ तहाँ नगर-निवासी क्या स्त्री, क्या पुरुष, मिल मिलकर यह कहते थे कि राम-चन्द्र श्रौर सीता तो शोभा की सीमा (हद) हैं (इनसे बढ़कर शोभा नहीं) श्रौर दोनों राजा (दशरथ श्रौर जनक) पुरुष की सीमा हैं (इनसे श्रधिक पुरुषवान् कोई नहीं)॥ ३४२॥

चौ०-जनक-सुकृत-मूर्रात बैदेही । दसरथसुकृत रामु धरे देही ॥ इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाधे॥१॥

जानकीजी तो जनक राजा के पुरायों की मूर्ति हैं और दशरथ महाराज के पुरायों ने रामचन्द्रजी का शरीर धारण किया है। न किसी ने इनके बराबर शिवजी का आराधन किया और न किसी ने ऐसा फल ही पाया॥ १॥

इन्ह सम काेउ न भयउ जग माहीँ। हैं नहिँ कतहूँ है।नेेउ नाहीँ॥ हम सब सकल सुकृत के रासी। भये जग जनिम जनक-पुर-बासी॥२॥

जगत् में इनके बराबर न कोई हुचा, न अमी है, न फिर होने का है! हम सब बड़े पुग्य के पुंज हैं जो संसार में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। (जो यहाँ न बसते तो क्यों यह दर्शन मिलता।)।। २।।

जिन्ह जानकी-राम-छिब देखी। का सुकृती हम सरिस विसेखो॥ पुनि देखव रघु-बीर-विवाहू। लेब भली विधि लेचनबाहू॥३॥ जिन्होंने सीता-राम की माँकी की, उन हमारे समान श्रधिक पुरायवान् श्रीर कीन होगा ! फिर रामचन्द्रजो का विवाह देखेंगे श्रीर श्रपनी श्राँखों का लाम भली भाँति उठावेंगे श्रार्थात् हम रामचन्द्रजो का विवाह देखकर श्रपने नेत्रों को सफल करेंगे ॥ ३॥

कहि परस्पर केािकलबयनी । एहि बिबाह बड लाभु सुनयनी ॥ बड़े भाग बिधि बात बनाई । नयन र्श्चातिथ होइहि दोउ भाई ॥४॥

कायल का-सो मीठो बोलनेवालो स्त्रियाँ आपस में कहने लगीं कि हे सुन्दर नेत्रांवालो सिख्यो ! इस विवाह से हमें बहुत लाभ होगा । हमारे बड़े भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है। अब ये दोनों भाई हमारी आँखों के अतिथि बना करेंगे आर्थात् आँखों के सामने आया करेंगे ॥ ४॥

दो०-बारिइँ बार सनेहबस जनक बोलाउब सीय। लेन श्राइहिइँ बंधु दोउ केटि-काम-कमनीय॥३४३॥

राजा जनक प्रंम से विवश होकर बार बार सोताजी को बुलाया करेंगे और उनके बुला लेने के लिए करोड़ों कामदेवों से भी सुन्दर ये दोनों भाई श्राया करेंगे।। ३४३।।

चौ०-बिबिध भाँति होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि श्रस सासुर माई ॥ तब तब राम लषनहिँ निहारी । होइहिँ सब पुरलोग सुखारी ॥१॥

यहाँ इनकी तरह तरह को पहुनाई (स्वागत-सत्कार) हुआ करेगी। हे सखी! भला ऐसी समुराल किसकी प्यारी न लगेगी? (ये जब जब आवेंगे) तब तब संपूर्ण नगरनिवासी राम-लक्ष्मण को देख देखकर मुखी हुआ करेंगे॥ १॥

सिव जस राम अपन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ स्याम गीर सब श्रंग सुहाये। ते सब कहि देखि जे श्राये॥२॥

हे सखा ! जैसा राम-लक्ष्मएजां की जोड़ी है, बंसे हो दा कुमार (श्रौर) राजा के साथ में हैं। जो लोग उनका देख श्राये हैं वे कहते हैं कि वे भी श्याम श्रौर गौर हैं श्रौर उनके भी सब श्रंग सुन्दर हैं।। २।।

कहा एक में श्राजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सवाँरे॥ भरतु रामही की श्रनुहारी। सहसा लखि न सकिह नरनारी॥३॥

एक ने कहा—मैंने उन्हें त्राज हो देखा है, मानां ब्रह्मा ने उन्हें त्रपने हो हाथां से सँवारा है। भरतजी रामचन्द्रजी की ही सूरत के हैं। कोई की-पुरुष उनको एकाएक देखकर पहचान नहीं सकता ॥ ३॥

लषन सत्रुसूदन एकरूपा। नख सिख तेँ सब ग्रंग श्रनूपा॥ मन भावहिँ मुख बरनि न जाहीँ। उपमा कहँ त्रिभुवन कोउ नाहीँ॥४॥

लक्ष्मण्जी और शत्रुघ्नजो दोनों का एक सा ही रूप है। उनके भी नख से चोटीपर्यन्त सभी श्रंग श्रनुपम हैं। वे सब मन की भाते हैं, पर मुँह से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनको उपमा देने के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है॥ ४॥

छंद-उपमा न केाउ कह दास तुलसी कतहुँ किवकोबिद कहिहैं। बल-बिनय-बिद्या-सील-सोभा-सिंधु इन्ह से एइ श्रहहिँ॥ पुरनारि सकल पसारि श्रंचल बिधिहि बचन सुनावहीँ। ब्याहियहु चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावहीँ॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसी कोई उपमा नहीं है जिसे कोई किव या पिछत इन्हें दें। बल, नम्रता, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके जैसे ये ही हैं। नगर की सब क्षियों अंचल (वस्न का पल्ला) पसार कर ब्रह्मा से प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता! इन चारों सुन्दर भाइयों का विवाह इसी नगर में कराओ और हम मंगल गीत गावें।।

सो०-कहिं परसपर नारि बारिबिलीचन पुलकतन । सखि सबुकरब पुरारि पुन्य-पयो-निधि भूप दोउ ॥३४४॥

त्राँखों में जल भरकर और शरीर में पुलकायमान होकर सब स्नियाँ त्रापस में कहने लगीं कि हे सिखयो ! महादेवजी सब कामना पूरी करेंगे, क्योंकि ये दोनों राजा पुराय के समुद्र हैं ॥ ३४४ ॥

चौ०-एहि बिधि सकल मनोरथ करहीँ। श्रानँद उमिग उमिग उर भरहीँ॥ जे नृप सीयस्वयंबर श्राये। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाये॥१॥

इसी प्रकार सब इच्छा करने लो और उसन उमगकर हृद्य में आनन्द भरने लो। ओ (श्रच्छे) राजा सीताजी के स्वयंवर में आये थे वे चारों भाइयों को देखकर सुखी हुए॥ १॥ कहत रामजसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गये महिपाला॥ गये बीति कछु दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती॥२॥

रामचन्द्रजी के बड़े शुद्ध यश को सराहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गये। इसो तरह आनन्द में सब नगर-निवासियों और बरातियों को कुछ दिन बीत गये॥ २॥ मंगलमूल लगनदिनु श्रावा। हिमरितु श्रगहनु मासु सुहावा॥ प्रदृ तिथि नखतु जोग्र बर बारू। लगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू ॥३॥ मंगलम्ब विवाह का दिन श्रावा। हेमन्त ऋतु में सुहावना श्रगहन महीना श्रौर तिथि, वार, नक्त्र, ग्रह, योग सभी श्रेष्ठ था, ऐसा लग्न शोधनकर ब्रह्मा ने विचार किया ॥ ३ ॥ पठइ दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ सुनी सकल खोगन यह बाता। कहहिँ जोतिषी श्राहिँ विधाता ॥ ४॥

श्रीर वहां लग्नपत्रिका उन्होंने नारदंजी के हाथ से भेज दो। इघर जनकजी के ब्योवि-षियों ने भी गरिएत कर वहीं समय निश्चित किया। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे कि ज्योतिषों लोग तो दूसरे विधाता ही हैं (इसी से तो वहीं लग्न शुद्ध ठहरा)॥ ४॥

दो - चेनु-चूलि-बेला विमल सकल-सुमंगल-मूल।

विप्रनह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन ऋनुकूल ॥३४४॥

ब्राह्मफों ने राकुनों को अनुकूल जानकर जनकजी से कहा कि गोधूलि (सूर्यास्त की दो कड़ी से सूर्यास्त पर्यन्त का समय, जिसमें गीएँ चर चरकर लीटें और उनकी धूल उड़े उस समय का नाम गोधूलि हैं) का समय शुद्ध और संपूर्ण मंगलों से भरा हुआ है ॥ ३४५॥

चौ०-उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । म्रब बिलंब कर कारन काहा ॥

सतानंद तव सचिव बोलाये। मंगल सकल साजि सब ल्याये ॥१॥

महाराज जनक ने पुरोहितजो से कहा कि श्रव देरी करने का कारण क्या है ? तब शतानन्दजी (पुरोहित) वे मन्त्रियों को जुजाया और वे सारी संगत की चीजें सजाकर ले साने॥ १॥

संख निसान पनव बहु बाजे। मंगलकलस सग्रन सुभ साजे॥ सुभग सुत्रासिनि गावहिँ गीता। करहिँ बेदधुनि विप्र पुनीता॥२॥

शंख, निसान (राजाश्रों को सवारी में ध्वजा के साथ साथ नगारे के समान एक बाजा होता है), डफ इत्यादि वाजे बजने लगे श्रोर मंगल-कलश तथा शकुन को चीचें सजाई जाने लगीं। सौभाम्यवती श्रियाँ सुन्दर गीव गाने लगीं श्रोर बाह्यस लोग पवित्र वेद-पाठ करने लगे॥२॥

लेन चले सादर एहि भाँती। गये जहाँ जनवास चराती॥ कोसलपति कर देखि समाजृ। श्र्यति लघु लाग तिन्हिहँ सुरराजू॥३॥

इस तरह वे लोग जहाँ जनवासे में बराती ठहरे थे, वहाँ उन्हें लेने के लिए गये और कोसलगति महाराजा इसस्य के समाज को देख उसके आगे उन्हें देवराज (इन्द्र) का भी वैभव बहुत हलका लगा ॥ ३॥

भयउ समउ श्रब धारिय पाऊ । यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ ग्रहि पूछिकर कुबविधि राजा । चले संग मुनि-साधु-समाजा ॥४॥ उन लोगों ने महाराज से प्रायंना की कि समय का गया, कर भाष पथारिए। वह सुनवें ही निसान पर डंका पड़ा। राजा दशरथ गुरु वसिष्ठजी से पूछ कर और कुल की रीति पूरी करके साथ में ऋषियें और सजनों की मंडली लेकर चले ॥ ४॥

दी०-माग्यविभव श्रवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि।

लगे सराहन सहसमुख जानि जनम निज बादि ॥३४६॥ ब्रह्मादिक देवता श्रवधपित दशस्य के मान्य के वैमन को देखकर, अपना क्य व्यवं जानकर, हजार मुख से उनकी बड़ाई करने लगे॥ ३४६॥

चो०-सुरन्ह सुमंगल श्रवसरु जाना। बरषिह सुमन बजाइ निसाना॥ सिव ब्रह्मादिक बिबुधबरूथा। चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा ॥१॥

देवताओं ने उत्तम मंगल का समय जानकर निसान बजाये और फूल वरसाये। निन्द, ब्रह्मा आदि देवगाए अनेक विमानों की पंक्तियों में चढ़े॥ १ ॥

प्रेम-पुलक-तन हृदय उछाहू। चले विलोकन रामविश्राहू ॥ देखि जनकपुर सुर श्रनुरागे। निज-निज लोक सबिह लघु लागे॥२॥

श्रीर प्रेस से पुलकित-शरीर हो तथा इद्यों में उत्साह भरकर एमचन्द्रजी का विवाहोत्सव देखने चले। जनकपुर देखकर देवता लोग स्तेह में भर गये। उसके सामने उनके अपने देव-लोक भी तुच्छ लगे॥ २॥

चितविह चिकित बिचित्र बिताना । रचना सकल श्रलींकिक नाना ॥ नगर - नारि - नर रूपनिधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥३॥

वे चिकत होकर अनोखे मण्डपाँ और भाँति भाँति की सब अलौकिक बनावटों को देखने लगे। नगर के सब खी-पुरुष स्वरूपवान्, चतुर, धर्मात्मा, सुशील और विवेकी थे ॥ ३ ॥

तिन्हिं देखि सब धुर-सुर-नारी । भये नखत जनु बिधु उँजियारी ॥ विधिहि भयउ श्राचरजु बिसेखी । निज करनी कक्षु कतहुँ न देखी ॥४॥

उन्हें देखकर सब देवता और उनकी कियाँ ऐसे हो गये कि जैसे चन्द्रमा के उजल में नक्षत्रगण। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने वहाँ अपनी कारीगरी कहीं भी न देखी॥ ४॥

दो०-सिव समुभाये देव सब जिन श्राचरज भुलाहु।

हृदय विचारहु धोर धरि सिय-रघु-बीर-बिश्राहु ॥३४७॥ तब शिवजी ने सब देवताओं को समम्प्रया कि अर्चमे में मत पढ़ो। धीरज घरकर मन में विचार करो कि वह सीता और रामक्द्रनी का विवाह है॥ ३४७॥ चौ०-जिन्ह कर नामु लेत जग माहीँ। सकल-श्रमंगल-मृल नसाहीँ॥ करतल होहिँ पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी॥१॥

जगत् में जिनका नाम लेने से हो सभी श्रमंगल का मूल नष्ट हो जाता है श्रौर चारों पदार्थ (धर्म, श्रर्थ, काम, मोच्च) मुट्ठी में श्रा जाते हैं। महादेवजी ने कहा कि यह वहीं सोता-रामजी हैं॥ १॥

एहि बिधि संभु सुरन्ह समुभावा। पुनि श्रागे बरबसह चलावा।। देवन्ह देखे दसरधु जाता। महामोद मन पुलकित गाता॥२॥

शंकरजी ने इस तरह सब देवताओं को समकाया और अपने श्रष्ठ नंदीश्वर का आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथजी मन में बड़े प्रसन्न होते हुए और पुलकितशरीर चले जा रहे हैं॥ २॥

साधु समाजु संग महिदेवा। जनु तनु धरे करिह सुख सेवा॥ सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु श्रपबरग सकल तनुधारी॥३॥

साथ में ब्राह्मण श्रौर सन्त-समाज था। वह ऐसा माळ्म होता था मानों मुख ही शरीर धरकर सेवा करने श्राया है। उनके साथ भाग्यशाली चारों पुत्र हैं, वे मानों चारों मूर्ति -मान् मोच ही देह घरे हुए हैं॥ ३॥

मरकत-कनक-बरन बर जीरी। देखि सुरन्ह भइ प्रीति न थेारी॥
पुनि रामिह बेलेािक हिय हरषे। नृपिह सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥४॥

मरकत मिंग के समान (राम श्रीर भरत) श्रीर सुवर्ण के समान (लक्ष्मण श्रार शत्रुव्न की) सुन्दर जाड़ी देखकर देवताश्रों को बड़ी प्रोति हुई। फिर रामचन्द्रजी को देखकर वे मन में प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने राजा की प्रशंसा कर फूल बरसाये।। ४।।

दो०-रामरूप नख-सिख-सुभग बारहिँ बार निहारि।

पुलक गात लेाचन सजल उमासमेत पुरारि ॥३४८॥

रामचन्द्रजो का नख से चोटी पर्यन्त सुन्दर स्वरूप बारंबार देखकर पार्वतो-सहित शङ्करजो का शरीर पुलकित हो गया श्रौर उनकी श्राँखों में प्रेम-जल मर श्राया ॥ ३४८ ॥

चौ०-केकि-कंठ-दुति स्यामल श्रंगा । तडितिबिनिंदक बसन सुरंगा ॥

ब्याहिबिभृषन बिविध बनाये। मंगलमय सबु भाँति सुहाये॥१॥ रामचन्द्रजो का श्रंग तो मोर के कठ की चमक का-सा श्याम श्रौर (पोले) वस्र विजली

१-मोच् चार प्रकार का है- सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य।

को भी मात करनेवाले थे। ज्याह के लिए जे। तरह तरह के गहने बनाये गये हैं, वे सभी तरह से सुहावने श्रीर मंगलमय हैं॥ १॥

सरद-बिमल-बिधु-बदन सुहावन । नयन नवल - राजीव - लजावन ॥ सकल श्रलोकिक सुंदरताई । किह न जाइ मनहीँ मन भाई ॥२॥

शरत्काल के निर्मल चन्द्र का-सा श्रीमुख, ताजे कमल को भी मात करनेवाले नेत्र इत्यादि सभी मुन्दरता अलौकिक (जा संसार में देखनी दुर्लम) है, वह कही नहीं जाती, मन ही मन भाती है ॥ २ ॥

बंधु मनोहर सेाहहिँ संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ राजकुश्रँर बरबाजि देखावहिँ। बंसप्रसंसक बिरद सुनावहिँ॥३॥

साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घेाड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार तो सुन्दर घोड़े नचा नचाकर दिखाते हैं और भाट लोग विरदावली सुनाते जाते हैं॥ ३॥

जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे॥ किंह न जाइ सब भाँति सुद्दावा। बाजिबेषु जनु काम बनावा॥४॥

जिस घोड़े पर रामचन्द्रजी विराजमान हुए उसकी चाल को देखकर गरुड़ भी लजा गये। कहते नहीं बनता (इतना ही कहना है कि) सभी तरह से वह सुन्दर था मानों कामदेव ही घोड़े का रूप धरकर श्रा गया है।। ४॥

छंद—जनु बाजिबेषु बनाइ मनसिजु रामहित श्रिति सेहई। श्रापने बय बल रूप ग्रन गति सकल भुवन बिमोहई॥ जगमगत जीन जराव जीति सुमाति मनि मानिक लगे। किंकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥

माल्रम होता है कि कामदेव रामचन्द्रजो के लिए घोड़े का वेष घरकर बहुत शोभित हो रहा है। वह श्रपनी श्रवस्था, बल, रूप, गुण श्रौर चाल से सारे लोकों को मोहित कर रहा है। उसका जड़ाऊ जीन जीत से जगमगा रहा है। उसमें बढ़िया मोती, मानिक श्रौर मिण जड़े हुए हैं। किंकिणी (घुँ घुरू) लगी हुई सुन्दर बढ़िया लगाम है कि जिसको देखकर देवता, मनुष्य श्रौर ऋषि भी ठग गये (मोहित हो गये)॥

दो०-प्रभुमनसिं लयलीन मनु चलत बाजि छिब पात्र । भूषित उडगन तिहत घनु जनु बर बरिह नचात्र ॥३४६॥ प्रभु (रामचन्द्रजी) के मन में लवलीन मनवाला अर्थात् रामचन्द्रजो के इच्छानुसार चलता हुआ घीड़ा इस प्रकार शोभा पाता है मानों नचत्रों और बिजली से युक्त मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा है। (जीन में जड़े हुए रत्न नक्त्रों के समान, मानिक-मोती-जड़ी लगाम बिजली के समान, घोड़ा मोर के समान चौर रामचन्द्रजी मेघ के समान लगते हैं)॥ २४९॥

चो०-जेहि बर बाजि रामु श्रसवारा । तेहि सारदउ न बरनइ पारा ॥ संकर राम - रूप - श्रनुरागे । नयन पंचदस श्रतिप्रिय लागे ॥१॥

जिस श्रेष्ठ घोड़े पर रामचन्द्रजी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वतो भी नहीं कर सकर्ती। शंकरजी रामचन्द्रजी के रूप पर मोद्दित हो गये, उस समय उनकी पन्द्रहों श्राँखों को श्रीराम श्रत्यन्त श्रिय लगे। (शिवजी पञ्चमुख हैं। एक एक मुख में तीन तीन नेत्र यों १५ नेत्र हुए)॥ १॥

हरि हितसहित रामु जब जोहे। रमासमेत रमापित मोहे॥ निरित्व रामछिब बिधि हरषाने। श्राठै नयन जानि पिछताने॥२॥

जब लक्ष्मोपित विष्णु भगवान् ने प्रेम से रामचन्द्रजी की देखा तो वे भी लक्ष्मीसमेत माहित हो गये। रामचन्द्रजी की कान्ति की देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न हुए। पर वे अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताये (जो ज्यादा नेत्र होते तो और ज्यादा देखते)॥ २॥

सुर-सेनप-उर बहुत उछाह्न । विधि तेँ डेवड सु-लोचन-लाहू ॥ रामहिँ चितव सुरेस सुजाना । गैातमसापु परमहित माना ॥३॥

देवताओं के सेनापित (स्वामिकार्तिक) के मन में बड़ा उत्साह हुआ। उन्होंने ब्रह्मा से डेवढ़े (छ: मुख के बारह) नेत्रों का लाभ उठाया। चतुर इन्द्र ने जब रामचन्द्रजी के देखा तब उन्होंने गीतम ऋषि के शाप को बड़ा हितकारी माना॥ ३॥

देव सकल सुरपितिहि सिहाहीँ। श्राजु पुरंदरसम काउ नाहीँ॥ मुदित देवगन रामिह देखी। नृपसमाज दुहुँ हरष विसेखी॥४॥

सब देवता इन्द्र की बड़ाई करने लगे कि आज इनके बराबर कोई नहीं है। देवगण रामचन्द्रजी को देखकर बढ़े ख़ुश हुए। दोनों ओर केराज-समाज में बड़ा आनन्द झा गया॥ ४॥ छंद—श्रतिहरष राजसमाजु दुहुँ दिसि दुंदुभी बाजहिँ घनी।

बरषिह सुमन सुर हरिष किह जयजयित जय रघु-कुल-मनी ॥ एहि भाँति जानि बरात श्रावत बाजने बहु बाजही । रानी सुश्रासिनि बोलि परिछन हेतु मंगल साजही ॥

दोनों श्रोर के राज-समाजों में श्रात-प्रसन्नता छा रही है, नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसाते हुए रघु-कुल-मिए रामचन्द्रजी की जय जयकार कर रहे हैं। इस तरह बरात की श्राती हुई

१--कथा प्रसिद्ध है कि गीतम ने इन्द्र को व्यभिचार के कारण एक इज़ार भग होने का शाप दिया था, फिर प्रार्थना करने पर वे भग मिट कर नेत्र हो गये।

जानकर इधर (जनक के घर की श्रोर) भी खूब बाजे बजने लगे श्रौर रानी (जनक की की) सुवासिनी (सौभाग्यवती) क्रियों को बुलाकर परछन करने के लिए मंगल-वस्तु सजाने लगीं॥

दे। ० – सजि श्रारती श्रनेक बिधि मंगल सकल सर्वार । चर्ली मुदित परिछन करन गजगामिनि बरनारि ॥३४०॥

मंगलकारी समो चीचें सजाकर श्रीर श्रनेक प्रकार से श्रारती को सजाकर हाशी की चाल से चलनेवाली सुन्दर कियाँ प्रसन्न-चित्त से परछन १ (श्रारती) करने के लिए चर्ली ॥ ३५०॥

चौ०-विधुवदनी सब सब मृगले।चिन। सब निज-तन-छिब रित-मद-माचिन॥ पहिरे बरन बरन बर चीरा। सकल बिभूषन सजे सरीरा॥१॥

वे सभी खियाँ चन्द्रमुखी, मृगनयनी और अपने शरीर की कान्ति से कामदेव की सी रित के भी अभिमान की भंग कर देनेवाली वीं। वे सुन्दर रेंगे हुए वस पहने हुए थीं और उनके अंगों में सभी गहने शोभित हो रहे थे॥ १॥

सकल सुमंगल श्रंग बनाये। करहिँ गान कलकंठ लजाये॥ कंकन किंकिनि नृपुर बाजिहँ। चाल बिलाेकि कामगज लाजिहँ॥२॥

उनके सभी श्रंग मंगल वेष से सजे हुए थे, वे कीयल-स्वर की लजाती हुई गीत गा रही थीं। उनके कड़े, घूँ घरवाली तागड़ी श्रीर पाजेब बज रहे हैं। उनकी चाल की देखकर मतवाले हाथी (श्रथवा कामदेवरूपी हाथी श्रथवा कामदेव श्रीर हाथी) लिज्जित हो जाते थे॥ २॥

बाजिह<sup>ँ</sup> बाजन बिबिध प्रकारा । नभ श्ररु नगर सुमंगलचारा ॥ सचो सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥

बहुत तरह के बाजे बज रहे हैं और नगर में तथा आकाश में सभी जगह मुन्दर मंगलाचार है। रहे हैं। इन्द्राखी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तथा सहज पवित्र, चतुर और भी देवतों की क्षियाँ ॥ ३ ॥

कपट-नारि-बर-वेष बनाई। मिलीँ सकस रनिवासिहँ जाई॥ करिहँ गान कल मंगलवानी। हरपविवस सब काहु न जानी॥४॥

छल से सुन्दर कियों के रूप घर धरकर रिनवास की कियों में जा मिलीं। मंगलवासी से वे भी मनोहर गीत गाने क्यों। सभी आनन्द में लोट पोट थीं। उन्हें किसी ने नहीं जाना (कि वे कहाँ की कैन हैं)॥ ४॥

१—परकुन शब्द परीच्या का अपभंश है। तात्पर्य यह है कि विवाद के समय वर की परीचा करके यह जान लिया जाता है कि कहीं कुछ भोखा तो नहीं है।

छंद-को जान केहि श्रागंदबस सब ब्रह्म बर परिछन चलीँ। कलगान मधुर निसान बरषिह सुमन सुर सोभा भलीँ॥ श्रानंदकंद बिलोकि दूलह सकल हिय हरिषत भईँ। श्रंभोज-श्रंबक-श्रंबु उमिंग सुश्रंग पुलकाविल छईँ॥

मारे श्रानन्द के वहाँ कौन किसकी पहचानता ? सभी ब्रह्मरूप वर का परछन करने चलीं। मधुर गान हो रहा है, निसान बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, श्रच्छी शोभा हो रही है। वे सभी ख्रियाँ श्रानन्दकन्द दूल्हे (रामचन्द्रजी) की देखकर हृद्य में प्रसन्न हुईं। कमल समान नेत्रों में से जल उमँग चला श्रीर दिव्य शरीरों में पुलकाविल छा गई॥

दो०—जो सुख भा सिय-मातु-मन देखि राम-बर-बेषु। सो न सकिह किलप-सत-सहस सारदा सेषु ॥३५१॥ श्रीरामचन्द्रजी के उत्तम वेष के। देखकर सीताजी की माता के। जो सुख हुआ उसके। सरस्वतो और शेषजी भी सैकड़ों हजारों कर्गों तक भी नहीं कह सकते॥ ३५१॥

चौ०-नयन नीर हिंठ मंगल जानी । परिछन करहिँ मुदित मन रानी ॥ बेदबिहित श्ररु कुलश्राचारू । कीन्ह भली बिधि सब ब्यवहारू ॥१॥

रानियाँ मंगल का समय जानकर, नेत्रों के जल का राककर, प्रसन्न मन से परछन करने लगीं। (पहले) वेदोक्क विधि और कुल-परम्परा की रीति आदि सभी व्यवहार भली भाँति किये गये॥ १॥

पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पावँडे परिह विधि नाना॥ करि श्रारती श्ररघ तिन्ह दीन्हा। राम गवनु गंडप तब कीन्हा॥२॥

पाँच मंगलसूचक बाजे (तंत्रो, ताल, माँम, नगारा श्रीर तुरही ये पंचराब्द कहलाते हैं) बजने लगे श्रीर मंगल गीत गाये गये। फिर पाँवड़े के लिए कपड़े पड़ने (बिछाये जाने) लगे। उन स्त्रियों ने श्रारतो करके श्रम्य (हाथ पैर धोने की जल) दिया, तब रामचन्द्रजी मंडप में गये॥ २॥

दसरथ सिंहत समाज विराजे। विभव विलोकि लेकपित लाजे॥ समय समय सुर वरषिह फूला। सांति पढिह महिसुर श्रनुकूला॥३॥

जिनके ऐश्वयं को देखकर लोक-पाल भो शरमा जायं वे महाराज दशरथ श्रपनं समाज-सहित (मंडप में) विराजे। समय समय पर (थोड़ी थोड़ी देर में) देवता फूल बरसाते हैं श्रीर बाह्मण लोग श्रतुकूल शान्ति-पाठ करते हैं।। ३॥ नभ श्ररु नगर के।लाहल होई। श्राप्ता पर कछु सुनइ न कोई॥ एहि बिधि रामु मंडपिह श्राये। श्ररघु देइ श्रासन बैठाये ॥४॥

नगर श्रौर श्राकाश में केालाहल (शार) मच रहा है जिससे कोई कुछ भी श्रपनी या पराई बात सुनता ही नहीं। इस विधि से रामचन्द्रजी मण्डप में श्राये श्रौर श्रार्थ देकर श्रासन पर बैठाये गये॥ ४॥

छंद-बैठारि श्रासन श्रारती करि निरिष्त बरु सुखु पावहीँ। मिन बसन भूषन भूरि वारिहुँ नारि मंगल गावहीँ॥ ब्रह्मादि सुरबर बिप्रबेष बनाइ कीतुक देखहीँ। श्रवलोकि रघु-कुल-कमल-रबि-छबि सुफल जीवन लेखहीँ॥

वर के। आसन पर बैठाकर और आरतो करके, तथा उन्हें देख देख सब प्रसन्न हो रहे हैं। उन पर मिण, वख, भूषण, सब वार वार कर खियाँ मंगल गाती हैं। ब्रह्मादिक श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेष धरकर उत्सव देख रहे हैं और श्रीरघुकुलकमलिदवाकर (रामचन्द्रजी) की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं॥

दो०-नाऊ बारी भाट नट रामनिकावरि पाइ।

मुदित श्रसीसिह नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ॥३५२॥ नाई, बारी, भाट श्रौर नट रामचन्द्रजी की न्यौद्धावर पाकर प्रसन्न हो सिर मुकाकर श्राशीबीद देने लगे। उनके मन में श्रानन्द नहीं समाता था॥३५२॥

चौ०-मिले जनकु दसरथु श्रिति प्रोती । करि बैदिक लौकिक सब रीती ॥ मिलत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥१॥

वैदिक रीति श्रौर लोकाचार करके महाराजा जनक श्रार दशरथ बड़े प्रम से मिले। उस समय उन दोनों की जो शोभा हुई उसके लिए उपमा हुँद ढूँदकर किव लिजत हो गये॥१॥ लही न कतहुँ हारि हिय मानी। इन्ह सम एइ उपमा उर श्रानी॥ सामध देखि देव श्रनुरागे। सुमन बरिष जसु गावन लागे॥२॥

जब कहीं उपमा न मिली, तब ऋपने जो में उन्होंने हार मानी। फिर यहो उपमा दो कि इनकी समानता हो इन्हीं से हैं। समिधियों का मिलन देखकर देव-गण प्रेम में भर गये श्रीर फूलों की वर्षा कर उनका यश गाने लगे॥ २॥

१—यह अनन्वयालङ्कार है। जहाँ दोनों उपमाएँ एक-सी हों, वहाँ दूसरी उपमा न मिलने से यह अलङ्कार बनता है। जैसे—गगन गगनाकार सागरः सागरोपमः। रामरावर्णयोयुद्धं रामरावर्ण-योरित ॥ अर्थात् आकाश आकाश ही जैसा है, समुद्र समुद्र ही जैसा है और रामचन्द्र रावर्ण को सड़ाई राम-रावर्ण ही जैसी है। यही अलङ्कार इस चौपाई में है।

फा॰ ३६-४०

जगु बिरंचि उपजावा जब तेँ। देखे सुने ब्याह बहु तब तेँ॥ सकल भाँति सम साजु समाजु। सम समधी देखे हम श्राजू॥३॥

(वे बोले) जब से ब्रह्मा ने संसार उत्पन्न किया है तब से बहुत-से विवाह हमने देखे श्रीर सुने, परन्तु समी तरह सभी साज श्रीर समाज बराबर, समधी भी बराबरी के, यह हमने श्राज ही देखा है ॥ ३ ॥

देविगरा सुनि सुंदर साँची। प्रीति श्रलीकिक दुहुँ दिसि माँची॥ देत पावँडे श्ररषु सुहाये। सादर जनकु मंडपहिँ ल्याये॥४॥

ऐसी मुन्दर और सन्नी देव-वाणी मुनकर दोनों आर (यहाँ दिशा शब्द 'श्रोर' का बेाधक है) अलौकिक प्रीति छा गई। जनकजी उन (समधी) को पाँवड़े और अर्घ्य देते हुए बड़े प्रेम के साथ मंडप में लिवा लाये॥ ४॥

छंद-मंडपु विलोकि विचित्ररचना रुचिरता मुनिमन हरे। निज पानि जनक सुजान सब कहँ श्रानि सिंहासन धरे॥ कुल-इष्ट-सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि श्रासिष लही। कौसिकहिँ पूजत परमप्रीति कि रीति तो न परइ कही॥

मंडप की विचित्र (श्रनोस्ती) रचना की सुन्दरता देखने में सुनियों (त्यागियों) के भी मन के। हरनेवाली है। विवेकी जनक महाराज ने अपने हाथ से सबके लिए सिंहासन लाकर रक्खे। फिर कुल-देव इष्ट-देव के समान विसष्टजी का पूजन और प्रार्थना कर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर विश्वामित्रजी का पूजन करते समय जो परम प्रीति हुई उसकी रीति का वर्णन नहीं हो सकता।

दो०-वामदेवश्रादिक रिषय पूजे मुदित महीस।

दिये दिव्य श्रासन सबिह सब सन लही श्रसीस ॥३५३॥

राजा (जनक) ने नामदेव श्रादि सभी ऋषियों की प्रसन्नता से पूजा की श्रीर सबके बैठने के लिए सुन्दर त्रासन दिये तथा सबसे त्राशीर्वाद लिये ॥ ३५३ ॥

चौ०-बहुरि कीन्ह कोसलपित पूजा । जानि ईससम भाव न दूजा ॥ कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाई।कहि निज भाग्य विभव बहुताई॥१॥

फिर जनक ने कोसलेश दशरथजों के। इश्वर के समान जानकर दूसरा कुछ भाव न रखकर पूजा की, हाथ जे। इकर नम्रता से उनकी बड़ाई और प्रार्थना की और (उनके दर्शन तथा पूजन से) श्रपने माग्य के। बहुत ही सराह्य ॥ १॥ पूजे भूपित सकल बराती। समधीसम सादर सब भाँती॥ श्रासन उचित दिये सब काहू। कहुउँ कहा मुख एक उछाहू॥२॥ फिर महाराज ने सभी बरावियों का समधी के समान सभी वरह श्रादरपूर्वक पूजन

फर महाराज न सभा बराविया का समधा के समान सभा तरह आदरपूवक पूजन किया, सभों केा योग्य आसन दिये। (तुलसीदासजी कहते हैं कि) मैं एक मुँह से उस उत्साह का वर्णन क्या कहूँ॥ २॥

सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी॥ बिधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिँ रघु-बोर-प्रभाऊ॥३॥

जनकजी ने सभी बरात का दान, मान, श्रेष्ठ वचन श्रौर प्रार्थना से सत्कार किया। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दिक्पाल, सूर्य श्रादि जो रामचन्द्रजी के प्रभाव की जानते थे॥ ३॥

कपट-विष्य-बर बेषु बनाये। कौतुक देखिह श्रिति सचुपाये॥ पूजे जनक देवसम जाने। दिये सुश्रासन बिनु पहिचाने॥४॥

वे सब कपट से श्रष्ठ ब्राह्मण का वेष बनाये हुए बड़े आनन्द से तमाशा देख रहे थे। जनकजी ने उनको भी देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने उन्हें उत्तम आसन दिये॥ ४॥

छंद-पहिचान के केहि जान सबहि श्रपान सुधि भोरी भई। श्रानंदकंद बिलेकि दूलह उभय दिसि श्रानँदमई॥ सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक श्रासन दये। श्रवलेकि सील सुभाउ प्रभु के बिबुधमन प्रमुदित भये॥

(उस समय) कोई किसी को क्या पहचानता ! बरात में आनन्दकन्द रामचन्द्रजी को दूलहा देखकर दोनों ओर आनन्द छा गया और सभी अपनी सुध बुध भूल गये। (ऐसे में) सुजान रामचन्द्रजी ने देवताओं को पहचान कर और उन्हें मानसिक आसन देकर उनकी मानसिक पूजा की। प्रमु के (इस) शील और स्वभाव को देखकर देवता मन में प्रसन्न हुए ॥

दे। -रामचंद्र-मुख-चंद्र-छिब लोचन चारुचकेर । करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थार ॥३५४॥

जिस तरह चकार पत्ती चन्द्रमा का देखकर प्रसन्न होता और बराबर देखता ही रहता है उसी तरह श्रीरामचन्द्रजी के मुखरूपी चन्द्र की छवि के सभी के नेत्ररूपी चकार श्रादर के साथ निरख रहे हैं श्रीर बड़ा भारी प्रेमानन्द छा गया है।। ३५४॥

चौ०—समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाये। सादर सतानंदु सुनि श्राये॥ बेगि कुश्राँरि श्रव श्रानदु जाई। चले मुदित मुन्धि श्रायसु पाई॥१॥ समयं जानकर विसिष्ठजी ने शतानन्द की बुलवाया। वे सुनते ही श्रादर के साथ श्रा गये। उनसे कहा कि जल्दी जाकर कन्या की लाइए। विसिष्ठजी की श्राज्ञा पाकर वे प्रसन्नता-पूर्वक लाने को चले ॥ १॥

रानी सुनि उपरोहितवानी। प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी॥ विप्रवधू कुलबृद्ध बोलाई। करि कुलरीति सुमंगल गाई॥२॥

(भोतर जाकर उन्होंने रानो से कहा) चतुर रानो ने पुरोहित (शतानन्द) को वाणी सुनकर, सिखयों-समेत प्रसन्न होकर, कुल की बूढ़ी श्रीर ब्राह्मणियों की बुलवाकर मंगल-गान-पूर्वक कुलाचार किया ॥ २ ॥

नारिवेष जे सुर-बर-बामा। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा॥ तिन्हिह देखि सुखु पाविह नारी। बिनु पहिचानि प्रान ते प्यारी॥३॥

जा श्रष्ट देवतात्रां को खियाँ (प्राकृत) स्नो-वेष धरकर आई थीं वे सभी स्वभाव से सुन्दरों और श्यामा (सोलह सोलह बरस की) थीं। सब खियाँ उन्हें देखकर बहुत सुखी हुई। बिना जान-पहचान के भी वे प्राण से भी अधिक प्यारों लगीं।। ३।।

बार बार सनमानिह रानी। उमा-रमा-सारद-सम जानी॥ सिय सर्वारि सब साजु बनाई। मुदित मंडपिह चली लेवाई॥४॥

जनक को को उनके। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वतो के समान समम्कर बारंबार उनका सम्मान करने लगीं। वे सीताजी के। सैंवारकर (वस्त-भूषण आदि पहनाकर) और सब तरह उनका श्रङ्कार करके प्रसन्नता के साथ मरुडप की लिवा चलीं॥ ४॥

छंद-चिल ल्याइ सीतिहैं सखी सादर सिज सुमंगल भामिनी। नवसप्त साजे सुंदरी सब मत्त-कुंजर-गामिनी॥ कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागिहें काम केकिल लाजहीं। मंजीर नूपुर कलित कंकन तालगित बर बाजहीं॥

सखा श्रोर कियाँ (दासियाँ) सजकर सोताजो को मंद्रप को लिवा चलों। सभी कियों ने सेलह शृक्षार कर रक्खे हैं, मतवाले हाथों को-सो उनको चाल है, उनका मधुर गान सुनकर श्रवियों के ध्यान छूट जायँ, कामदेव श्रीर केायल भो शरमा जायँ। करधनी, नृपुर श्रीर दिन्य कंकणों के शब्द ताल के स्वर के श्रनुसार बजते थे॥

दे। ० — सोहित बनिताबुंद महँ सहज सुहावनि सीय। छवि-ललना-गन मध्य जनु सुखमा तिय कमनीय॥३५५॥ स्वामाविक सुन्दर सीताजी उन श्वियों के समृह में ऐसी शोमित हुई कि मानें शोमारूपी श्वियों के बीच परम शोमा खीरूप धरकर आई हो ॥ ३५५॥

ची०-सिय सुँहरता बरिन न जाई। लघुमित बहुत मनोहरताई॥ श्रावत दीखि बरातिन्ह सीता। रूपरासि सब भाँति पुनीता॥१॥

सीताजी की सुन्दरता वर्णन नहीं की जाती, क्योंकि (मेरी) बुद्धि तो छोटी है श्रीर मनोहरता बहुत है। सब बरातियों ने रूप-निधान, सभी भाँति से पवित्र, सीताजी की श्राते देख—॥ १॥

सबिह मनिह मन किये प्रनामा । देखि राम भये पूरनकामा ॥ इरषे दसरथ सुतन्ह समेता । किह न जाइ उर श्रानँद जेता ॥२॥

मन हो मन उन्हें प्रशाम किया और रामचन्द्रजी तो उन्हें देखकर सफल-मनारथ । हो गये। दशरथजी पुत्रों-सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना श्रानन्द था वह कहा नहीं जा सकता॥२॥

सुर प्रनामु करि बरिषिहैं फूला। मुनि-श्रसीस-धुनि मंगलमूला॥ गान-निसान-कोलाहलु भारी। प्रेम-प्रमाद-मगन नरनारी॥३॥ ॰

देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे श्रीर ऋषियों के मंगलात्मक श्राशीवाद की ध्वनि गूँज उठो। कहीं तो गान हो रहे हैं, कहीं निसान बज रहे हैं, भारी हल्ला मच रहा है। सभी स्त्री-पुरुष श्रानन्दोत्सव में मग्न हैं॥ ३॥

यहि बिधि सीय मंडपिहँ म्राई । प्रमुदित सांति पढ़िहँ मुनिराई ॥
तेहि स्रवसर कर विधि ब्यवहारू । दुहुँ कुलगुरु सब कीन्ह स्रचारू ॥॥॥

इस तरह सीताजो मण्डप में आई और ऋषीश्वर लोग शान्ति-पाठ करने लगे। दोनें कुल-गुरुओं (वसिष्ठ-विश्वामित्र) ने उस समय के व्यवहार की विधि और कुलाचार किये॥ ४॥

छंद-श्राचार किर गुरु गौरि गनपति मुदित विप्र पुजावहीँ। सुर प्रगटि पूजा लेहि देहिँ श्रसीस श्रित सुखु पावहीँ॥ मधुपर्क मंगलद्रब्य जो जेहि समय मुनि मन महँ चहहिँ। भरे कनकके।पर कलस सो तब लिये परिचारक रहहिँ॥

ब्राह्मण लोग त्राचार-विधि कर प्रसम्भतापूर्वक गुरु, गणेरा, गोरो त्रादिकों का पूजन कराने लगे। देवता प्रस्यच प्रकट हो होकर पूजा स्वीकार करते और त्राशीर्वाद दे देकर प्रसन्न होते हैं। ऋषि जिस समय मधुपर्क, मंगल-द्रत्य त्रादि जे। चीज चाहते हैं वे सभी चीजें सेवक लोग सोने के कलश और परातों में भरकर लिये उपस्थित मिलते हैं॥ कुलरीति प्रीतिसमेत रिब किह देत सबु सादर किये। एहि भाँति देव पुजाइ सीतिहि सुभग सिहासन दिये॥ सिय-राम-श्रवलोकिन परसपर प्रेमु काहु न लिख परइ। मन-बुद्धि-बर-बानी-श्रगोचर प्रगट किब कैसे करइ॥

सूर्य-नारायण कुल को सब रोति बड़े प्रेम से कहते हैं (क्योंकि वे सूर्यवंश के आदिम पूर्वज हैं)। उसी के अनुसार बड़े आदर से सब कार्य हुआ। इस तरह देव-पूजा हो जाने पर सीताजी को दिज्य सिंहासन दिया गया। सीता और रामचन्द्रजी का आपस में देखना और एक पर दूसरे,को प्रीति किसी के। लखाई नहीं पड़ती; क्योंकि जो मन, बुद्धि और वाणी से परे है उस बात के। कवि कैसे प्रकट कर सकता है ? (अर्थात वर्णनातीत प्रेम था)।।

दे। ० — होम समय तनु धरि स्रनक्त स्रति सुख स्राहुति लेहिँ। विप्रवेष धरि वेद सब कहि विवाहविधि देहिँ॥३५६॥

हवन के समय अग्नि मृतिंमान् प्रकट हो बड़ी प्रसन्नता से आहुति लेते थे। वेद ब्राह्मणों ं का वेष धरकर संपूर्ण विवाह-विधि कह देते थे॥ ३५६॥

चे। -जनक-पाट-महिषी जग जानी। सीयमातु किमि जाइ बखानी॥ सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई॥१॥

जनक महाराज की पटरानी श्रौर जगळसिद्ध सीताजी की माता का वर्णन कैसे किया जाय ? उनके। तो मानें ब्रह्मा ने सुयश, पुरुष, सुख श्रौर सुन्दरता सभी गुणों के इकट्टा करके बनाया है।। १।।

समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई। सुनत सुत्रासिनि सादर ल्याई॥ जनक-बाम-दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥२॥

समय जानकर मुनिवरों ने (महारानी को) बुलवाया। सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें श्रादर के साथ लिवा लाई। सुनयना (महारानी) महाराजा जनक की बाई श्रोर ऐसी शोभित हैं मानों हिमाचल के साथ मैना विराजी हो॥ २॥

कनककलस मनिकापर रूरे। सुचि - सुगंध - मंगल - जल - पूरे।। निज कर मुदित राय श्ररु रानी। धरे राम के श्रागे श्रानी॥३॥

सुन्दर सुवर्ण-कलश श्रौर मिए जड़ी हुई तथा पवित्र श्रौर सुगन्धित जल से भरी हुई परातें, राजा श्रौर रानी ने प्रसन्नतापूर्वक श्रपने हाथों से रामचन्द्रजी के सम्मुख लाकर रक्खीं॥३॥ पढ़िहें बेद मुनि संगलबानी। गगन सुमन भारि श्रवसर जानी॥ बर बिलोकि दंपति श्रनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥४॥

ऋषि मंगलमय वेद पढ़ने लगे और अवसर जानकर आकाश से फूलों की मड़ी लग गई। वर (दूल्हे) की देखकर राजा और रानी प्रेम में भर गये और उनके पवित्र चरणों की धोने लगे॥ ४॥

छंद—लागे पखारन पायपंकज प्रेम तनु पुलकावली । नभ नगर गान-निसान-जय-धुनि उमिग जनु चहुँ दिसि चली ॥ जे पदसरोज मनोज-श्रारि-उर-सर सदैव बिराजहीँ । जे सुकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीँ ॥

जिस समय महाराजा श्रौर महारानो रामचन्द्रजी के चरण-कमलों की धोने लगे उस समय प्रेम से शरीर में पुलकाविल हो गई, नगर में श्रौर श्राकाश में गान, निसान श्रौर जय जयकार की ध्विन चारों दिशाश्रों में उमड़ चली। जो चरण-कमल कामदेव के शत्रु (शिवजी) के हद्यरूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिन पुण्यमय चरणों के एक बार के स्मरण से भी मन में पवित्रता हो जाती श्रौर कलियुग-सम्बन्धी देष नष्ट हो जाते हैं, ॥

जे परिस मुनिबनिता लही गित रही जो पातकमई। मकरंदु जिन्ह को संभुसिर सुचिताश्रविध सुर बरनई॥ करि मधुप मुनि मन जोगिजन जे सेइ श्रिभमत गित लहिंहै। ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहिंहै॥

जिनका स्परां करके मुनि-पन्नो (श्रहत्या)—जो महा पापमयो थी वह भी—गित (उद्घार) पा गई, जिनके मकरन्द (रज) को शिवजी मस्तक पर धरते हैं, देवता लोग जिनको पवित्रता की सीमा वर्णन करते हैं, श्रौर ऋषि-गण तथा योगि-गण अपने मन को अमर बनाकर जिनका सेवन कर इच्छित गित (माच) पाते हैं, उन चरण-कमलों को बड़भागी जनक महाराज थे। रहे हैं श्रौर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं ॥

बर-कुश्राँर-करतल जारि साखाचारु दाउ कुलगुरु करिं। भया पानिगहन विलाकि विधि सुर मनुज मुनि श्रानँद भरिं। सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलस्या हिये। करि लाक-बेद-बिधानु कन्यादानु नृपभूषन किये॥

वर श्रौर कन्या की इथेलियों के मिलाकर दोनों कुल-गुरु शाखे।चार करने लगे। उस पाणिग्रहण (रामचन्द्रजी का श्रपने हाथ से सीताजी का हाथ पकड़ना) की देखकर श्रकादि देवता, श्रुषि श्रौर मनुष्य श्रानन्द में भर गये। मुख के मूल दूस्हे (रामचन्द्रजी) की देखकर दंपती (राजा- रानी) का शरोर पुलकायमान हुन्ना श्रौर इदय समझने लगा। राजमणि (जनक) ने लौकिक श्रौर वेदोक्त विधि करके कन्यादान किया॥

हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई। तिमि जनक रामिह सिय समरपी विस्व कल कीरित नई॥ क्यों करिहें बिनय बिदेहु किया बिदेहु म्रित सावँरी। किर होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागी भावँरी॥

जिस तरह हिमाचल ने पावेती शंकर के। और समुद्र ने लक्ष्मी विष्णु के। दी थी, उसी तरह जनक ने रामचन्द्रजी के। सीता सौंप दी। यह नई कीर्ति सारे संसार में फैल गई। विदेह (जनक) विनती कैसे करें, क्योंकि सौंवली मूर्त्त (रामचन्द्रजी) ने उन्हें विदेह कर दिया अर्थात् उनके। अपने शरीर की भी सुधवुध नहीं रही। विधिपूर्वक हवन करके गाँठ बाँधी गई और भाँवरें होने लगीं॥

दौ०-जयधुनि बंदी-बेद-धुनि मंगलगान निसान।

सुनि हरषि बरषि विबुध सुर-तरु-सुमन सुजान ॥३५७॥

वंदी श्रीर भाट जय शब्द करने लगे, वेद-पाठ होने लगा, मंगल-गीत गाये जाने लगे, निसान बजने लगे । इन सबके। सुनकर चतुर देवता प्रसन्न होकर कल्पष्ट्य के फूल बरसाने लगे ॥३५०॥

चै। - कुत्रँ ह कुत्रँरि कल भावँरि देहीँ। नयनलाभु सब सादर लेहीँ॥ जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कल्लु कहउँ से। थोरी॥१॥

कुमार रामचन्द्र श्चार कुमारो सांता सुन्दर भाँवरं ले रहे हैं श्चीर सब दशंक श्चादरपूर्वक श्चपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। इस मनोहर जाड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। इनके लिए जो कुछ भो उपमा दी जाय वही थोड़ो है।। १॥

राम सीय सुंदर प्रतिछाहीँ। जगमगाति मनि खंभन्ह माहीँ॥ मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा। देखत रामबिबाहु श्रनूपा॥२॥

रामचन्द्र श्रौर साता की सुन्दर परछाँहो मिण्यों के खंभों में जगमगाने लगी। वह ऐसा जान पड़ने लगो मानों काम-देव श्रौर रित (उसको खी) बहुत से रूप धरकर श्रानुपम राम-विवाह देख रहे हैं॥२॥

दरसलालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ भये मगन सब देखनिहारे। जनकसमान श्रपान बिसारे॥३॥

उनके मन में दशन को लालसा है परन्तु संकोच भी बहुत है, इसो लिए बारम्बार प्रकट हो जाते हैं और फिर छिप जाते हैं। (तात्पर्य यह कि जब परछाँही पड़ती है तब प्रकट हो जाते हैं श्रीर जब नहीं पड़ती तब छिप जाते हैं।) सब देखनेवाले प्रेम-मग्न हो गये श्रीर जनक राजा के समान उन्होंने भी सब सुध-बुध मुला दी॥ ३॥

प्रमुदित मुनिन्ह भावँरी फेरी। नेगसहित सब रीति निबेरी॥ रामु सीयसिर सेँदुर देहीँ। सोभा कहिन जाति बिधि केहीँ॥४॥

ऋषियों ने प्रसन्नतापूर्वक भाँवरी फिराईं श्रोर नेग-जाग से सब रीति समाप्त की। सप्तपदी में रामचन्द्रजी जिस समय सीताजी के मस्तक पर सिंदूर देने लगे उस समय की शोभा किसी तरह कही नहीं जाती॥ ४॥

श्ररुनपराग जलजु भरि नीके। सिसिहि भूष श्रहि लोभ श्रमी के ॥ बहुरि बसिष्ठ दीन्हि श्रनुसासन। वर दुलहिनि बैठे एक श्रासन॥४॥

उस समय ऐसा मालूम होता था मानों साँप अमृत के लोम से लाल कमल में लाल पुष्प-रज को मली माँति भरकर उससे चन्द्रमा को भूषित कर रहा है। (यहाँ पर छुप्रोपमा है। रामचन्द्रजी के मुजदंड सर्प हैं, हथेली कमल हैं, सिंदूर लाल रज है, सीताजी का मुख चंद्र है) फिर (सिंदूरहान के अनन्तर) बसिष्ठजी ने आझा दी तब वर और दुलहिन एक आसन पर बैठे।। ५।।

छंद-बेंठे बरासनु रामु जानिक मुदित मन दसरशु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखि श्रपने सुकृत-सुर-तरु-फल नये॥ भिर भुवन रहा उछाहु रामिबबाहु भा सबही कहा। केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यह मंगल महा॥

रामचन्द्र श्रीर जानकी दोनों वरासन (वर के लिए बिछ श्रासन) पर बैठ गये श्रीर महाराजा दशरथ मन में प्रसन्न हुए। श्रपने पुरायरूपों कल्पवृत्त के नये फल को देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित होने लगा। संपूर्ण लोकों में उत्साह भर गया, सभी कहने लगे कि रामचन्द्रजो का विवाह हो गया। उस महा श्रानन्द का वर्णन एक जीभ से कैसे पूरा पूरा हो सकता है ?

तव जनक पाइ बसिष्ठ श्रायसु ब्याहसाजु सर्वारि के । मांडबी स्नुतिकीर्ति उमिला कुश्रारि लई हँकारि के ॥ कुस-केतु-कन्या प्रथम जो गुन-सील-सुख-सोभा-मई। सब रीति प्रोति-समेत करि सो ब्याहि तृप भरतिह दई॥

तब जनक राजा ने वसिष्ठजी की आज्ञा पाकर विवाह की सामगी इकट्टी सजाकर, मांडवी, श्रुतिकीति और वर्मिला वीनों कत्याओं के बुला लिया। फिर पहले कुशकेतु की जो कन्या गुण, शील, सुख श्रीर शोमा-स्वरूपिणो है, उसकी राजा जनक ने सब रीति (व्यवहार) प्रेमपूर्वक करके भरतजी की व्याह दी॥

जानकी-लघु-भिगती सकल सुंदिर सिरोमिन जानि कै। सो तनय दीन्ही व्याहि लषनिह सकल विधि सनमानि के॥ जेहि नामु स्नुतिकीरित सुलोचिन सुमुखि सब गुनन्नागरी। सो दई रिपुसूदनिह भूपति रूप सील उजागरी॥

जनक ने जानको को छोटी बहिन (उर्मिला) के सब सुन्द्रियों में श्रेष्ठ जानकर वह कन्या लक्ष्मणजो को, सब तरह सम्मान कर, ब्याह दी। इसी तरह रूप श्रीर शील में एज्ज्वल, सुन्दर नेत्रोंवालो, सुन्दर मुखवालो श्रीर सब गुणों से भरी हुई श्रुतिकीर्ति नामवाली कन्या शत्रुत्रजो को ब्याह दो॥

श्रनुरूप वर दुलहिनि परसपर लिख सकुचि हिय हरषहीँ। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरषहीँ॥ सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीँ। जनु जीवउर चारिउ श्रवस्था बिभुन सहित बिराजहीँ॥

सब दूल्हे दुलहिन अपनो अपनो बराबर की जोड़ो के देखकर कुछ सकुचाते हुए मन में प्रसन्न होते हैं। सब लोग प्रसन्न हो होकर सुन्दरता की प्रशंसा करने लगे और देवगण पुष्प-वर्षा करने लगे। उस समय सब सुन्दर वरों के साथ चारों दुलहिनें एक ही मंडप में ऐसी शोभित हुई मानां प्राणों के हृदय में चारां अवस्थाएँ (जावत, स्वप्न, सुपुद्रि, तुरीया) अपने अधिष्ठात देवताओं-सहित शोभायमान हैं॥

दो०—मुदित श्रवधपति सकलसुत वधुन्ह समेत निहारि। जनु पाये महि-पाल-मिन क्रियन्ह सहित फल चारि॥३५८॥

श्रवध के स्वामी दशरथजा का चारा पुत्रां की बहुआं-समेत देखकर इतनी ख़ुशी हुई कि मानों नरेश-रत्न की क्रियाओं र सहित चारों फल र्मिल गये॥ ३५८॥

चौ०-जिसरघुबीर ब्याहबिधि बरनी । सकल कुश्रँर ब्याहे तेहि करनी॥ कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनकमनि मंडप पूरी ॥१॥

१—चारों श्रवस्थाओं के पित कम से विश्व, तैजस, विराग श्रीर श्रन्तर्यामी हैं। दृदय मण्डप है, चारों भाई चारों विश्व श्रादि पित हैं, चारों खियाँ चारों श्रवस्थाएँ हैं। २—चार कियायें— भदा, सेवा, तपस्या श्रीर मिक । ३—चार फल—धर्म, श्रयं, काम श्रीर मेाच।

जैसी रामचन्द्रजी के विवाह की विधि कही गई है उसी किया से सब राजकुमारों का विवाह हुआ। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मण्डप सेाने और मिण्यों से भरा हुआ था॥ १॥

कंबल बसन बिचित्र पटारे। भाँति भाँति बहुमाल न थारे॥ गज रथ तुरग दास श्ररु दासी। धेनु श्रबंकृत कामदुहा सी॥२॥

उत्नो कपड़े (शाल-दुशाले श्रादि) श्रीर तरह तरह के रेशमी क्रोमतो कपड़े भी थोड़े नहीं थे। हाथी, रथ, घोड़े, दास श्रीर दासियाँ तथा खूब सजी हुई कामधेनु के समान श्रच्छी। श्रच्छी गायें॥ २॥

बस्तु श्रनेक करिय किमि लेखा । किह न जाइ जानिहें जिन्ह देखा ॥ लेकपाल श्रवलेकि सिहाने । लीन्ह श्रवधपति सबु सुखु माने ॥३॥

श्रीर श्रानेक वस्तुएँ थीं। कहाँ तक उनकी गिनती करें, कहते नहीं बनतीं। जिन्होंने उन्हें देखा था वे ही जानते हैं। लोकपाल (उन वस्तुश्रों को) देखकर रीस करने लगे (कि ऐसी वस्तुएँ हमारे पास नहीं)। श्रयोध्यापित दशरथ ने बहुत सुख मानकर वे सब वस्तुएँ ले लीं।। ३।।

दीन्ह जाचकिन्ह जो जेहि भावा । उबरा सो जनवासि प्रावा ॥ तब कर जेारि जनकु मृदुबानी । बोले सब बरात सनमानी ॥४॥

याचक (माँगनेवाले) लागों में से जिसने जा चाहा उसका वही दिया गया। जो सामान (देते देते) बच गया वह जनवासे में पहुँचाया गया। फिर जनक महाराज सारी बरात का सम्मान करके हाथ जाड़कर नम्रता से बोले ॥ ४॥

छंद-सनमानि सकल बरात श्रादर दान बिनय बड़ाइ के । प्रमुदित महा मुनिबृंद बंदे प्रजि प्रेम लड़ाइ के ॥ सिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किये। सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जलश्रंजलि दिये॥

राजा जनक ने त्रादर, दान, नम्रता त्रीर बड़ाई से सारो बरात का सत्कार करके वड़ो प्रसन्नता श्रीर प्रेम के साथ मुनिगणों की पूजा कर उनका प्रणाम किया। फिर सिर नवा श्रीर देवताश्रों को मनाकर राजा जनक हाथ जाड़कर सबसे कहने लगे—महाराज! देवता श्रीर साधुजन मन का भाव श्रीर प्रीति चाहते हैं। कहीं समुद्र भी एक श्राञ्जलि जल देने से संतुष्ट होता है? श्राथात् श्राप समुद्र हैं मेरा सत्कार एक श्रांजलिभर जन-मात्र है, ते। जिस तरह भरे समुद्र में एक श्रञ्जलि जल किसी गिनती में नहीं हो सकता, इसी तरह मेरा सत्कार भी किसी गिनती में नहीं हा

कर जोरि जनकु बहोरि बंधुसमेत केासलराय सोँ। बोले मनोहर वयन सानि सनेह सील सुभाय सोँ॥ सनबंध राजन रावरे हम बड़े श्रव सब विधि भये। यहि राज साज समेत सेवक जानिबी बिनु गथ लये॥

फिर महाराजा जनक ऋपने भाई समेत हाथ जोड़कर कोसलपति (दशरथजो) से प्रम, शील और सुंदर भाव से युक्त करके मनोहर वचन बोले—हे राजन् ! श्रव श्रापके सम्बन्ध से हम सब तरह से बड़े हो गये। श्रव श्राप सुमे इस राज-पाट के सहित बिना मोल का लिया हुआ दास जानिए॥

ए दारिका परिचारिका करि पालबी करुनामई। श्रपराधु छमिबो बोलि पठये बहुत होँ ढीठ्यो कई॥ पुनि भानु-कुल-भूषन सकल-सनमान-निधि समधी किये। कहि जाति निहँ बिनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये॥

इन कन्यात्रों के अपनी टहलनो जानकर दयापूर्वक इनका पालन कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ बुलवा मेजने को ढिठाई की, इस मेरे अपराध के। आप समा कीजिएगा। फिर सूर्यवंश के भूषण दशस्य महाराज ने भी अपने समधी (जनकजी) का बहुत कुछ आदर किया। दोनों समिथयों की आपस को विनती का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे॥

बृंदारकागन सुमन बरषिं राउ जनवासिं चले। दुंदुभी जयधुनि बेदधुनि नभ नगर कोतूहल भले॥ तब सखी मंगलगान करत मुनीसन्नायसु पाइ कै। दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइ कै॥

जब राजा जनवासे की चल तब देवगण फूल बरसाने लगे, आकाश में और नगर में नगारे बजाने लगे, जय जय शब्द और वेद-पाठ तथा अनेक प्रकार के तमाशे होने लगे। फिर मुनिराज (वसिष्ठ) की आज्ञा पाकर सखियाँ मंगल-गीत गाती हुई दुलहों की दुलहिनों के साथ केहबर में ले चर्ली।

१—विवाह हो जाने के बाद वर के। एक स्थान-विशेष में ले जाने की रस्म का नाम के। इबस है। इसमें वर रूठ जाता श्रीर नेग लेता है।

## दी०-पुनि पुनि रामहिँ चितव सिय सकुचित मन सकुचै न। हरत मनोहर-मीन-छिब प्रेम पियासे नैन॥ ३५६॥

सीताजी रामचन्द्रजी की बार बार देखकर सकुचाती हैं, पर मन नहीं सकुचाता। उनके प्रेमरस के प्यासे नेत्र मछली की मनोहर छबि की हरे लेते हैं। (मतलब यह कि जिस तरह पानो के लिए मछली चञ्चलता से छटपटाया करती है उसी तरह सीताजी की आँखें रामचन्द्रजी के दर्शन के लिए चञ्चल हो रही हैं)॥ ३५९॥

चौ०-स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा केाटि-मनोज-लजावन ॥

जावकजुत पदकमल सुहाये । मुनि-मन-मधुप रहत जिन्ह छाये॥१॥

श्याम-सुन्दर शरोर स्वभाव ही से सुन्दर है, श्रौर शाभा (छिब) करोड़ें कामदेव की भी लजानेवाली है। यावक (महावर) लगे हुए चरण-कमल बहुत ही सुहावने हैं, जिनमें सुनियों के मनरूपी भँवर सदा ही छाये रहते हैं॥ १॥

पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल-रवि-दामिन-जोती।। कल किंकिनि कटिसृत्रु मनोहर। बाहु बिसाल बिभूपन सुंदर॥२॥ उनको पीले रंग की पवित्र धोती बाल-सूर्य और बिजली की चमक-दमक को हरनेवालो

है। सुन्दर तगड़ो, कटिसूत्र, मन के। हरनेवाले हैं। वे श्रपनी विशाल मुजाओं में सुन्दर भूषण धारण किये हुए हैं॥ २॥

पीत जनेउ महाछिब देई। करमुद्रिका चारि चित लेई॥ सोहत ब्याहसाज सब साजे। उर श्रायत भूषन उरु राजे॥३॥

पोला जनेऊ श्रत्यन्त शाभा बढ़ा रहा है, श्रॅगूठो हाथ में (है जे। दर्शकें के) चित्त का चुरा लेती है। विवाह-सम्बन्धी सब साज सजे हुए हैं। बचः स्थल विशाल है श्रौर उसमें श्रच्छे श्रच्छे भूषण दमक रहे हैं॥ ३॥

पियर उपरना काँखा सोती। दुहुँ श्राचरन्हि लगे मनि मोती॥ नयन कमल कल कुंडल काना। बदनु सकल सौंदर्जनिधाना॥४॥

पोला दुपट्टा एक काँख के नोचे से होता हुआ दूसरे की के ऊपर गया हुआ है। उसके दोनों किनारों पर मिंग और मोती लगे हुए हैं। नेत्र कमल के से हैं। कानों में सुन्दर कुएडल (बाले) पड़े हैं। उनका मुख सारी सुन्दरता का बर है।। ४॥

सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाजतिलकु रुचिरता निवासा॥ सोहत मार मनोहर माथे। मंगलमय मुकुतामनि गाथे॥ ४॥

भीहें सुन्दर और नाक मनोहर है। ललाट पर तिलक सुन्दरता का निवास है। मस्तक पर मोतियों और मिस्यों से गुवा हुआ मंगलमय मौर (मुकुट) मनोहर लग रहा है॥ ५॥ छंद-गाथे महामिन मार मंजुल श्रंग सब चित चारहीँ।
पुरनारि सुरसुंदरी बरिह बिलाकि सब तृन तारहीँ॥
मिन बसन भूषन वारि श्रारित करिहेँ मंगल गावहीँ।
सुर सुमन बरिषिहैं सृत माग्ध बंदि सुजस सुनावहीँ॥

मनोहर मौर में क़ोमती मिएयाँ गुथी हैं, सभी अवयव चित्त को चुरा लेनेवाले (अति रमणोय) हैं। नगर की क्षियाँ और देवताओं की क्षियाँ वर को देख देखकर सब तिनुका (घास का दुकड़ा) तोड़ती हैं (जिसमें नजर न लग जाय)। मिए, वस्न, भूषण वार वार कर आरती करती और मंगल गीत गाती हैं। देव-गण फूल बरसाते हैं और सूत, मागध, बंदीगण शुद्ध कीर्ति

. सुना रहे हैं।

कोहबरहिँ श्राने कुश्रँर कुश्रँरि सुश्रासिनिन्ह सुख पाइ के । श्रित श्रीत लें।किक रीति लागीँ करन मंगल गाइ के ॥ लहकोरि गारि सिखाव रामहिँ सीय सन सारद कहिँ। रिनवासु हास-विलास-रस-वस जनम को फल सब लहिँ॥

सुहागिनी स्त्रियाँ बड़ो ख़ुशो के साथ दूलह और दुलहिन को कोहवर में ले गई और बड़ी प्रीति से मंगल-गीत गाकर लोकरीति करने लगीं। पार्वतोजी रामचन्द्रजी को और सरस्वतीजी सीताजी को लहकौरि (घी बतासा का मास सुँह के मोतर देना) सिखाने लगीं। सारा रनिवास हँसी-दिख़गों के रस में मम है और सब अपने जन्म पाने का फल ले रहे हैं॥

निज पानि-मनि महँ देखि प्रतिमृरित सु-रूप-निधान की । चालित न भुजब्छी बिलोकिन-विरह-भय-बस जानकी ॥ कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेम् न जाइ किह जानिहँ श्रली । बर कुश्रॅरि सुंदर सकल सखी लिवाइ जनवासिहँ चली ॥

जानकोजी अपने हाथ के गहनों की मिए में सुन्दर रूप-निधान रामचन्द्रजी की प्रतिमृर्वि (परख्राइ) देखकर अपने हाथों और मुजाओं को इस ढर से हिलाकी नहीं हैं कि रामचन्द्रजी के दर्शन का वियोग हो जायगा। उस जगह का आनन्द-विनोद (हँसी-ठट्टा) और प्रेम कहा नहीं जाता। उसे सिखयाँ हो जानती थीं। फिर सब सिखयाँ वर-वधुओं को जनवासे में लिवा खे चर्ली।

तेहि समय सुनिय श्रसीस जहूँ तहूँ नगर नभ श्रानंद महा। चिरजिश्रहु जोरी चारु चारची मुदित मन सबही कहा॥

# जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी॥ चले हरषि बरषि प्रसृन निज निज लोक जय जय जय भनी॥

नगर श्रीर श्राकाश में उस समय बड़ा श्रानन्द छाया हुआ था। जहाँ वहाँ चारों श्रोर से श्राशीर्वादों की भड़ी लग गई। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि चारों जोड़ी चिरंजीवनी बनी रहें। योगिराजों, सिद्धों श्रीर ऋषिराजों तथा देवताओं ने नगारे बजाये। कून बरसाकर बारंबार जय जयकार करते हुए वे हर्षपूर्वक श्रपने श्रपने लोकों को चले॥

## दी०-सहित बधूटिन्ह कुश्रँर सब तब श्राये पितु पास । सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३६०॥

तब चारों कुञ्जँर बहुत्र्यां-समेत पिता के पास आये और शोभा तथा आनन्द-मङ्गल से मानों जनवासा उमड़ पड़ा ॥ ३६० ॥

## चौ०-पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठये जनक बोलाइ बराती॥ परत पाँवड़े बसन श्रनूपा। सुतन्ह समेत गवन किय भूपा॥१॥

फिर बहुत प्रकार को रसोई बनी। जनक महाराज ने बरावियों को बुलौबा भेजा। महाराजा दशरथ अपने पुत्रों-समेत क्रीमतो वस्तों पर (जो इसी लिए बिक्राये ग्रंगये थे)।।पैर रखते हुए गये।। १।।

सादर सब के पाय पखारे। यथाजोग पीढ़न बैठारे॥ धोये जनक श्रवध-पति-चरना। सीलु सनेहु जाइ नहिँ बरना॥२॥

श्रादर के साथ सबके पाँव धाये गये श्रीर यथायाग्य श्रासनों पर सबको बैठाया गया। फिर जनकजो ने दशारथजी के पाँव धाये। उनका शील श्रीर प्रेम कहा नहीं जा सकता॥२॥

बहुरि राम-पद-पंकज धोये। जे हर हृदयकमत्तु महँ गाये॥ तीनिउ भाइ रामसम जानी। धाये चरन जनक निज पानी॥३॥

फिर उन्होंने रामचन्द्रजो के उन चरण-कमलों को घोषा जै। सदा शिवजी के हृदय-कमल में छिपे रहते हैं। फिर जनकजी ने तीनों भाइयों (लक्ष्मण, भरत, शत्रुव) के भी चरणों की, उन्हें रामचन्द्रजी के समान सममकर, अपने हाथ से घोषा॥ ३॥

श्रासन उचित सबिह नृप दीन्हें। बोलि सूपकारी सब लीन्हें॥ सादर लगे परन पनवारे। कनककील मनिपान सवाँरे॥४॥

राजा जनक ने सबों की जैसे चाहिए वैसे श्रासन दिये, फिर सब रसेाइयों की बुल-बाया। श्रादर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जे। मिणयों के पत्तों में स्रोने की कीलें लगाकर बनाई हुई थीं॥ ४॥ देा०-सृपोदन सुरभी सरिप सुंदर स्वादु पुनीत।

छन महँ सब के परुसि गे चतुर सुत्रार बिनीत ॥३६१॥

चतुर रसोइये नम्रता के साथ सुन्दर, स्वादिष्ठ और पवित्र दाल-भात श्रीर गी का घो इत्ता भर में सबके। परस गये॥ ३६१॥

चै।०-पंचकविल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि श्रति श्रनुरागे ॥

भाँति म्रनेक परे पकवाने । सुधासरिस नहिँ जाहिँ बखाने ॥१॥

सब पंचप्रासी १ करके भोजन करने लगे, श्रौर गालियों का गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रमृत के समान बहुत पकान्न परोसे गये जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १॥

परुसन लगे सुत्रार सुजाना । विंजन विविध नाम के जाना ॥ चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥२॥

चतुर रसेाइये तरह तरह के व्यश्वन परोसने लगे, उनके नाम कौन जानता है? (सूपराास्त्र में) चार प्रकार की (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चेाष्य) भोजन-विधि कही गई है, पर यहाँ तो उनमें से एक एक का भी वर्णन नहीं हो सकता।। २॥

छ रस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस श्रगनित भाँती॥ जैंवत देहिँ मधुर धुनि गारी। लेइ लेइ नाम पुरुष श्ररु नारी॥३॥

सुन्दर इहीं रसों ( मीठा, खट्टा, खारा, कडुआ, तीता और कसैला ) के कई तरह के व्यंजन थे, उनमें एक ही एक रस के अनिगनत प्रकार थे। भोजन करते समय क्रियाँ मीठी वाणी से क्रियों और पुरुषों के नाम ले लेकर गालियाँ देने ( गाने ) लगीं ॥ ३॥

समय सुद्दाविन गारि विराजा। हँसत राउ सुनि सिहत समाजा॥ एहि बिधि सबही भाजनु कीन्हा। श्रादरसिहत श्राचमनु दीन्हा॥४॥

समय<sup>3</sup> के श्रनुसार सुहावनी गालियों की सुनकर राजा दशरथ श्रपने समाज-सिहत हैंसने लगे। इस तरह सबने भोजन किया फिर उन्हें सादर श्राचमन कराया गया श्रर्थात् कुछा करवाया गया॥ ४॥

३—दोहा—फीकी पै नीकी लगे किह्ये समय विचारि । सबके मन इधित करे ज्यों विवाह में गारि ॥ नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात । जैसे वर्णन युद्ध में रस सिगार न सुहात ॥ इस जगह विवाह की गालियाँ था।

१—मोजन के पहले प्राया, ऋषान, समान, उदान, ज्यान इन पञ्च प्रायों को पाँच प्रास देकर फिर भोजन किया जाता है। २—मद्य जो चाने जायँ—पापड़, ख़रमा, खारी सेव ऋादि; भोज्य जो खाये जायँ—पूरी, मिठाई, दाल, भात, मोहनमोग ऋादि; लेहा जो चाटे जायँ—चटनी ऋादि; चोष्य जो चूसे जायँ—ऊख ऋादि।

### दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज।

जनवासे गवने मुदित सकल-भूप-सिरताज ॥३६२॥

राजा जनक ने समाज-सहित राजा दशरथ की पान देकर उनका सत्कार किया। फिर संपूर्ण राजात्र्यों के शिरोमिण महाराजा दशरथ प्रसन्न होकर जनवासे की गये।। ३६२॥

चै। ० – नित नृतन मंगल पुर माहीँ। निमिषसरिस दिन जामिनि जाहीँ॥

बडे भार भूपति-मनि जांगे। जाचक गुनगन गावन लागे॥१॥

जनकपुर में नित्य नये मङ्गल-उत्सव होते थे, दिन-रात च्रण भर के समान बोत जाते थे। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि (दशस्थ) जागे, माँगनेवाले (भिक्षुक) राजा के गुणों का वर्णन करने लगे ॥ १॥

देखि कुर्त्रं वर बधुन्ह समेता। किमि किह जात मोदु मन जेता॥ प्रातिकया करि गे गुरु पाहीँ। महाप्रमोदु प्रेमु मनु माहीँ॥२॥

चारों पुत्रों को बहुन्त्रों-समेत देखकर (राजा दशर्थ का) जा स्मानन्द हुन्ना बह कैसे कहा जा सकता है ? प्रात:काल की किया (स्नान-सन्ध्योपासनादि) कर वे गुरु विसष्ठजी के पास गये। उनके मन में बड़ा हो त्र्यानन्द त्रौर प्रेम भरा हुन्ना था॥ २॥

करि प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा श्रमिय जनु बोरी॥ " तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा। भयउँ श्राजु में पूरनकाजा॥३॥

प्रणाम और पूजा करके तथा दोनां हाथ जोड़कर वे ऐसी वाणी बोले मानां वह अमृत में डुवाई हो—हे मुनिराज ! सुनिए । त्रांज में त्रापकी कृपा से पूर्ण-काम (कृतकृत्य) हो गया हूँ ।३॥

श्रव सब वित्र बोलाइ गोसाई । देहु धेनु सब भाँति बनाई ॥ सुनि ग्ररु करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठये मुनिबृंद बोलाई ॥४॥

हे गुसाइ! श्रब सब ब्राह्मणां के वुलवाकर, सब तरह सजाकर, गोएँ दान दीजिए। गुरु वसिष्ठजी ने सुनकर राजा की बड़ाई की श्रीर फिर श्रवि-गणों की बुलवा भेजा।। ४।।

दो ० - बामदेव श्ररु देवरिषि बालमीक जावालि।

श्राये मुनि-बर-निकर तब कौसिकादि तपसालि ॥३६३॥

तब वामदेव, देर्वाष (नारद), वाल्मोकि, जाबालि श्रौर तपोनिधि विश्वामित्र त्रादि श्रूषियों का समाज श्राया ॥ ३६३ ॥

चौ०-दंड प्रनाम सबिह तृप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ चारि लच्छ बर धेनु मँगाई । काम-सुरभि-समसील सुद्दाई ॥१॥ राजा ने सबको दण्डवत् प्रणाम किया श्रौर प्रेम के साथ पूजन कर उन्हें श्रेष्ठ श्रासन दिये। फिर कामधेनु के समान शोलवाली सुन्दर चार लाख गायें मँगवाई ॥ १॥

सब बिधि सकल श्रलंकृत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन दीन्ही ॥ करत बिनय बहु बिधि नरनाहू । लहेउँ श्राजु जग जीवनलाहू ॥२॥

उन सब गायों के सब तरह के गहने (सोने के सींग, रहा के खुर आदि) पहनाये, फिर प्रसन्नता के साथ राजा ने वे ब्राह्मणों के। दान दीं। नरनाह दशरथ बहुत तरह से विनती करके बेले कि आज मैं जगत् में जीने का लाम पा गया।। २।।

पाइ श्रासीस महीसु श्रानंदा। लिये बोलि पुनि जाचकबृंदा॥ कनक बसन मनि हय गय स्यंदन। दिये बृक्ति रुचि रुबि-कुल-नंदन॥३॥

माद्याणों से आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने याचकों (भिचार्थियों) के। बुलवाया और उनकी इच्छा के अनुसार सोना, वस्न, मिण, घोड़े, गज और रथ उन्हें दिये ॥ ३ ॥

चले पढ़त गावत गुनगाथा । जय जय जय दिन-कर-कुल-नाथा ॥ एहि बिधि राम-बिबाह-उद्घाहु । सकइ न बरनि सहसमुख जाहु ॥४॥

वे सब दान ले लेकर राजा के गुर्धों का वर्धन पढ़ पढ़कर गाते हुए बोले कि है सूर्यवंशी महाराज! आक्की जय हो। इस तरह श्रीरामचन्द्रजी के विवाहोत्सव का (पूरा) वर्धन जिसके हजार मुख हैं वह (शेष) भी नहीं कर सकता ॥ ४॥

देश - बार बार कीसिकचरन सीस नाइ कह राउ। यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा-कटाच्छ-प्रभाउ॥३६४॥

राजा ने विश्वामित्रजी के पाँवों में बार बार सिर नवाकर कहा कि हे मुनिराज ! यह सब सुख श्रापके कृपाकटाच का फल है ॥ ३६४ ॥

चौ०-जनक सनेह सीलु करतूती । नृपु सब भाँति सराह बिभूती ॥ दिन उठि बिदा श्रवधपति माँगा । राखिह जनक सहित श्रनुरागा॥१॥

राजा दशरथ ने राजा जनक के स्तेह, शील और करत्त तथा उनके ऐस्वर्य के। भी सभी तरह सराहा। अवधपति दशरथ रोज उठकर बिदा साँगते हैं किन्तु जनकजी प्रेम के साथ और भी रखते हैं।। १।

नित नृतन श्रादरु श्रिधिकाई। दिनप्रति सहस भाँति पहुँनाई॥ नित नव नगर श्रनंद उछाद्वू। दसरथगवँन सुहाइ न काहू॥२॥

रोज रोज नया श्रादर बढ़ता जाता है, हजारों तरह से खातिरदारी होती है। नगर में भी नित्य नया श्रानन्द उत्साह बढ़ता जाता है, किसी को दशस्य का जाना नहीं सुहाता ॥ २॥ बहुत दिवस बीते एहि भाँती। जनु सनेहरजु बँधे बराती॥ कौसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नृपहि समुभाई॥३॥

इसी तरह बहुत दिन बीत गये मानों बराती लोग स्नेहरूपी रस्सी में बँघ र गये। तब शतानन्द और विश्वामित्रजी ने जाकर राजा जनक के। समकाकर कहा---॥ ३॥

श्रब दसरथ कहँ श्रायसु देहू। जद्यपि छाँडि न सकहु सनेहू॥ भलेहिँ नाथ कहि सचिव बेलाये। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये॥४॥

हे राजन् ! यद्यपि श्राप स्तेह से नहीं छोड़ सकते, तो भी श्रव दशरथजी की जाने की श्राह्मा दीजिए । जनकजी ने कहा—हे नाय! बहुत श्रच्छा । फिर उन्होंने मन्त्रियों की बुलवाया । वे श्राये श्रीर 'जय जीव' कहकर उन्होंने सिर मुकाये ॥ ४॥

दे। ० – श्रवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। भये प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ॥३६४॥

एतसे राजा जनक ने कहा कि भीतर (रिनवास में) जाकर खबर दो कि महा-राजा दशाय जाना चाहते हैं। इतना सुनते ही मन्त्री, ब्राह्मस, सभासद और स्वयम् राजा-जनक भी प्रेम के वश हो गये॥ ३६५॥

चौ०-पुरवासी सुनि चलिहि वराता । पूछत विकल परसपर बाता ॥ सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने । मनहुँ साँभ सरसिज सकुचाने ॥१॥

जब पुरवासियों ने सुना कि बरात जायगी तो वे श्रापस में बेचैनी से बातें पूछने लगे। बरात जाने की बात सची श्रीर पक्की जानकर सब दु:स्वी हुए, माने। सन्ध्या-समय कमल मुरक्का गये॥ १॥

जहँ जहँ स्रावत बसे बराती। तहँ तहँ सिद्ध चला बहु भाँती॥ बिबिध भाँति मेवा पकवाना। भोजनसाजु न जाइ बसाना॥२॥

बराती लोग श्रयोध्या से श्राते समय जहाँ जहाँ टिके थे, वहाँ वहाँ बहुत तरह का सीधा श्रयीत् चावल श्रादि कचा श्रश्न श्राने लगा। कई तरह का मेंबा श्रीर पकाम तथा भाजन का सामान था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता।। २।।

१—बन्धनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेमरज्लुहद्दबन्धनमाहुः । दावमेदनिपुकोऽपि घडेविनिष्किको भवति पङ्कजकोशे ॥ त्रर्थात् —संसार में हज़ारों तरह के कन्धन हैं, परन्तु एक प्रेमकरी स्रसी का वंधन मज़बूत वंधन है । देखिए भैंवर मज़बूत लक़दी को काटकर उसमें पर कनाकर रहता है, पर वही जब शाम को कमल की पखड़ी में बँध जाता है तर प्रेमक्श उसे न काट कर निश्चेष्ट हो जाता है।

भरि भरि बसह श्रपार कहारा। पठये जनक श्रनेक सुश्रारा॥ तुरग बाख रथ सहस पचीसा। सकल सवाँरे नख श्ररु सीसा॥३॥

राजा जनक ने वे श्रश्न बैलों पर लाद लादकर कहारों के साथ रवाना किये श्रीर कितने ही रसोइये भी भेज दिये। एक लाख घोड़े, पचीस हजार रथ ये सब नख से चोटी तक सजाये हुए थे॥ ३॥

मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हिह देखि दिसिकुंजर लाजे॥ कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषीधेनु बस्तु बिधि नाना॥४॥

दस इजार मतवाले हाथो सजाये गये, जिन्हें देखकर दिगाज भी शरमा जायँ। गाड़ी भर भरकर सोना, वस्त्र श्रीर मणि तथा गायें, भैंसे श्रीर तरह तरह की चीर्जे उन्होंने दीं।। ४।।

दे। ० — दाइज श्रमित न सिकय किह दीन्ह बिदेह बहारि। जो श्रवलोकत लाकपित-लाक-संपदा थारि॥३६६॥

राजा जनक ने फिर इतना श्रधिक दहेज दिया कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं श्रौर जिसको देखकर लोकपति इन्द्र कुबेर श्रादिकों की भी सम्पत्ति थोड़ी माछ्म होती थी॥ ३६६॥ चौ०—सब समाजु एहि भाँति बनाई । जनक श्रवधपुर दीन्ह पठाई॥

चिलिहि बरात सुनत सब रानी। बिकल मीनगन जनु बघु पानी ॥१॥

जनक राजा ने इस तरह सभी सामान तैयार कराके अयोध्या को रहामा कर दिया। इधर रानियों ने बरात चलने की खबर सुनी तो थोड़े पानी में जैसे मछलियाँ तड़पती हैं वैसे वे विकल हो गई।। १।।

पुनि पुनि सीय गाद करि लेहीँ। देइ श्रसीस सिखावन देहीँ॥ होयहु संतत पियहि पियारी। चिर श्रहिवात श्रसीस हमारी॥२॥

रानियाँ सोताजां को बार बार गोद में लेती हैं श्रीर श्रसीस देकर शिचा देती हैं। वे कहतो हैं कि हे सोता ! तू सदा श्रपने पित की प्यारी बनी रहिया श्रीर सदा तेरा श्रस्तरह सौभाग्य बना रहे, यही हमारा श्राशीर्वाद है।। २।।

सासु - ससुर - गुरु - सेवा करेहू । पतिरुख लिख श्रायसु श्रनुसरेहू ॥ श्रति-सनेह बस सखी सयानी । नारिधरमु सिखवहिं मृदुबानी ॥३॥

तुम सदा सामु, समुर और गुरु अर्थात् बढ़ें की सेवा करना और पति का रुख (इच्छा) देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। चतुर सिवयाँ अत्यन्त स्नेह के अधीन होकर कोमल वासी से उन्हें सी-धर्म की शिका देने लगीं।। ३।।

सादर सकल कुश्राँरि समुभाई। रानिन्ह बार बार उर लाई॥ बहुरि बहुरि भेटहिँ महतारी। कहहिँ बिरंचि रचीं कत नारी॥४॥

रानियों ने बड़े श्रादर के साथ चारों लड़कियों के बहुत समकाया श्रीर उन्हें बार बार छाती से लगाया। मातायें बार बार श्रपनो पुत्रियों से मिल मिलकर कहने लगीं—हाय! मह्या ने स्त्री क्यों बनाई ? (श्रर्थात् न ब्रह्मा स्त्री बनाता, न इस समय यह विषम वियोग का दु:स उठाना पड़ता)।। ४।।

दो०-तेहि स्रवसर भाइन्ह सहित रामु भानु-कुल-केतु। चले जनकमंदिर मुदित बिदा करावन हेतु॥३६७॥

उसो श्रवसर में सूर्य-वंश के ध्वजा-रूप रामचन्द्रजी भाइयों के साथ बिदा होने के लिए राजा जनक के महल में गये।। ३६७।।

चै।०-चारिउ भाइ सुभाय सुहाये। नगर - नारि - नर देखन धाये॥ कोउ कह चलन चहत हहिँ स्राजू। कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू॥१॥

स्वाभाविक सुन्दर चारों भाइयों के देखने के लिए नगर के स्नो-पुरुष दौड़े। कोई कहते हैं कि ये आज ही चले जायँगे, राजा जनक ने विदा का सब सामान तैयार कर दिया है।। १।।

लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूपसुत चारी॥ का जानइ केहि सुकृत सयानी। नयनत्र्यतिथि कीन्हे विधि त्र्यानी॥२॥

हे प्रियमित्रो ! हे सयानी सिख्यो ! इन चारों मिहमान राज-कुमारों के रूप की आँखें भर भरकर देख ला । कैंनि जानता है कि किस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा ने लाकर इनके। हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है ॥ २॥

मरनसील जिमि पाव पिप्रुखा । सुरतरु लहइ जनम कर भूखा ॥ पाव नारकी हरिपद जैसे । इन्ह कर दरसन हम कहँ तैते ॥३॥

मरनेवाले की जैसे श्रमृत मिल जाय, जन्म के भूखे की जैसे कल्पहुंच मिल जाय श्रीर नरक में बसनेवाल पापी की जैसे हरिपद (माच) मिल जाय वैसे ही इनके दर्शन हमारे लिए हैं।। ३।।

निरिंख रामसोभा उर धरहू। निज-मन-फिन-मुरित-मिन करहू॥ एहि बिधि सबिह नयनफल देता। गये कुश्रँर सब राजनिकेता॥४॥

रामचन्द्रजा को शाभा की दस्तकर अपने हृद्य में धारण करो। जैसे साँप अपनो मिण को धारण करता है, वैसे तुम अपने मन की तो साँप बनाओ और इनकी मूर्तियों के मिण बना लो जिसमें निरन्तर ध्यान बना रहे। इस तरह वे राजकुमार देखनेवालों के नेत्रों की सफल करते हुए राजमहल में पहुँचे।। ४॥

दें।०-रूपसिंधु सब बंधु लिख हरिष उठेउ रनिवासु ।

करिहें निळावरि श्रारती महामुदित मन सासु ॥३६८॥

रूप के सागर चारों भाइयों को देखकर सारा रिनवास प्रसन्न हो गया। सासु ऋति-प्रसन्न-चित्त से कुमारों की न्यौद्धावर कर श्चारती करने लगीं॥ ३६८॥

चै।०-देखि रामछिब श्रिति श्रनुरागीँ। प्रेमिबबस पुनि पुनि पद लागीँ॥

रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥१॥

श्रीरामचन्द्रजी की छिन के। देखकर सब रानियाँ श्रात-स्नेह में भर गई। प्रेम के श्रधीन होकर ने बारंबार उनके चरणों में लगीं। हृदय में प्रीति छा गई इसी लिए लजा नहीं रही। बह स्वाभाविक प्रेम कैसे वर्णन किया जाय १॥१॥

भाइन्ह सहित उबटि श्रन्हवाये। छरस श्रसन श्रतिहेतु जेवाये॥

बोले रामु सुत्रवसर जानी। सील-सनेह-सक्कच-मय बानी॥२॥

रानियों ने भाइयों-समेत रघुनाथजी के उबटन लगाकर स्तान कराया, फिर छहों रस-युक्त भाजन बड़े प्रेम के साथ कराया। श्रीरामचन्द्रंजी अच्छा मैक्ता सममकर शील, स्तेह श्रीर संकोच से भरी वाणी से बेले— ॥ २॥

राउ श्रवधपुर चहत सिधाये। बिदा होन हम इहाँ पठाये॥ मातु मुदित मन श्रायसु देहु। बालक जानि करब नित नेहु॥३॥

महाराज अयोध्या की जाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ हमकी बिदा होने के लिए भेजा है। हे माताओ ! प्रसन्न-चित्त से हमें आज्ञा दीजिए और हमकी अपना बालक जानकर नित्य हम पर स्नेह रखना।। ३।।

सुनत बचन बिलखेउ रनिवासू । बोलि न सकहिँ प्रेमबस सासू ॥ हृदय लगाइ कुत्राँरि सब लीन्ही । पतिन्ह सौाँपि बिनती श्रति कीन्ही ॥४॥

इन वचनों के। सुनते हो रनिवास विलख उठा। सास प्रेम में ऐसी फैँस गई कि कुछ बोल ही नहीं सकतो थीं। उन्होंने अपनी सब पुत्रियों के। हृदय से लगाकर पितयों के। सौंप दिया और श्रांत प्रार्थना की ॥ ४॥

छंद-करि विनय सिय रामिह समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहइ। विल जाउँ तात सुजान तुम कह विदित गति सब की श्रहइ॥ परिवार पुरजन मोहि राजिह प्रानिप्रय सिय जािनवी। तुलसी सुसील सनेह लिख निज किंकरी करि मानवी॥

रानो सोताजो के रामचन्द्रजो के समपंश कर बड़े विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बार बार कहने लगीं—हे पुत्र ! मैं बिल जाती हूँ, तुम स्वयं चतुर हो, तुमको सबकी दशा माछ्यम है। कुटुम्ब के लोगों को, पुर के लोगों को, मुक्ते और राजा (जनक) के सीता प्राशों से भी प्यारी जानिए। तुलसीदासजी कहते हैं—इसकी मुशीलता और स्नेह के देखकर इसके अपनी दासी मानना।।

### सो०-तुम परिपूरन काम ग्यान सिरोमनि भाव प्रिय।

### जन-ग्रन-गाहक राम देाषदलन करुनायतन ॥३६६॥

हे श्रोराम ! तुम पूर्ण-काम हो (तुम्हें किसो बात को इच्छा नहीं) श्रौर ज्ञानियों के मुकुट-मिंग (परम ज्ञानवान् ) हो । तुमको भाव—प्रेम प्यारा है । तुम भक्तों के गुणों के प्रहण करनेवाले हो, श्रपराधों के चमा करनेवाले श्रौर दया के स्थान हो ॥ ३६९ ॥

# चौ०-श्रस किह रही चरन गिह रानी। प्रेमपंक जनु गिरा समानी॥ सुनि सनेहसानी बरबानी। बहु विधि राम सासु सनमानी॥१॥

ऐसा कहकर रानो ने रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये। उनको वाणो मानों प्रेमरूपी कोचड़ में फँस गई (त्रर्थात् फिर उनसे कुछ न बोला गया)। रामचन्द्रजी ने सास की स्नेह-भरी श्रेष्ठ वाणी सुनकर उनका बहुत तरह से सम्मान किया ॥ १॥

राम बिदा माँगा कर जारी। कीन्ह प्रनाम बहारि बहारी॥ पाइ स्रसीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई॥२॥

रघुनाथजो ने हाथ जोड़कर बिदा माँगी श्रीर बारंबार प्रणाम किया। श्राशीबोद पाकर फिर सिर मुकाकर वे भाइयों-समेत बिदा हुए ॥ २ ॥

मंजु-मधुर-मूरित उर श्रानी। भईँ सनेह सिथिल सब रानी॥ पुनि घीरजु धरि कुश्राँरि हँकारी। बार बार भेटहिँ महतारी॥३॥

उस समय सब रानियाँ रामचन्द्रजी की सुन्दर माघुरो मूर्ति के हृदय में बारण कर स्नेह से कातर हो गई। फिर धीरज धरकर कन्यात्रों का बुला कर उनसे मार्तार्वे बारंबार मिलती हैं॥३॥

पहुँचाविह फिरि मिलिह बहोरी। बढ़ो परसपर प्रीति न थेारी॥ पुनि पुनि मिलित सिखन्ह बिलगाई। बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई॥४॥

एक बार पहुँचा त्रातो हैं, फिर लौट कर मिलतो हैं, त्रापस में बहुत प्रीति बद गई। सिखयों के त्रालग कर करके फिर फिर मातायें ऐसी मिलती हैं जैसे लवाई (हाल की ब्याई) गायें छोटे बछड़े से मिलें॥ ४॥ दो ० – प्रेमबिबस नरनारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुना-बिरह-निवासु ॥३७०॥

वह रिनवास स्नो-पुरुष श्रीर सिस्तियों-सिहत प्रेम के विवश हो रहा है। मारुम होता है कि जनकपुर में करुणा श्रीर विरह (वियोग) ने निवास कर लिया है॥ ३७०॥

चै।०-सुक सारिका जानकी ज्याये। कनकपिजरिन्ह राखि पढ़ाये॥ ब्याकुल कहिं कहाँ बैंदेही। सुनि धीरजु परिहरइ न केही॥१॥

जानकोजो ने जिन तेार्ता श्रीर मैनाश्रां के पाला था, श्रीर साने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल हो होकर कहने लगीं कि जानकी कहाँ है! भला इसका मुनकर किसका धैर्य न छूट जायगा ? ॥ १॥

भये विकल खग मृग एहि भाँती । मनुजदसा कैसे कहि जाती ॥ बंधुसमेत जनकु तब श्राये । प्रेम उमगि लोचन जल छाये ॥२॥

जहाँ पशु-पत्तो इस तरह बेचैन हो गये, वहाँ पर मनुष्यों को दशा कैसे बताई जाय ? उसो समय माई (कुशकेतु) के साथ जनकजी आये। प्रेम के मारे उमड़ कर आंखों में आँसू भर आये॥ २॥

सीय बिलाकि धीरता भागी। रहे कहावत परमिबरागी॥ सीन्हि राय उर लाइ जानकी। मिटी महामरजाद ग्यान की॥३॥

सीताजी के देखकर उनका भी, जेा सदा से परम वैराग्यवान् कहे जाते थे, धैर्य छूट गया। राजा (जनक) ने जानकोजी के हृदय से लगा लिया। ज्ञान को महामर्यादा शिमट गई॥ ३॥

समुभावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचारु श्रनवसर जाने॥ बार्राहुं बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकी मँगाई॥४॥

सब सुज्ञ मन्त्रो समभाने लगे। तब श्रापने भा, यह समय ऐसो ममता का नहीं, ऐसा जानकर विचार किया। बागंबार सीताजो की छातो से लगाकर उन्होंने सुन्दर सजी हुई पालकी मँगवाई ॥ ४॥

देा ० — प्रेमिबबस परिवारु सबु जानि सुलगन नरेस । कुत्रार चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्ध गनेस ॥३७१॥

१---गीता में वैराग्य की मर्यादा बतलाई है--- "न प्रहुष्येत् प्रियं प्राप्य नोहिजेत् प्राप्य चाप्रियम्" श्रार्थात् प्रियं वस्तु मिल जाने पर प्रधन्न न हो श्रीर श्राप्य वस्तु मिलने पर घररा न जाय इत्यादि । जनकजी बड़े शानो ये पर यहाँ सीताजी के वियोग में घररा गये ।

सब कुटुम्ब तो प्रेम में पागल हो रहा है। श्राप राजा जनक ने शुभ लग्न जानकर सिद्धि-दाता गरोशाजी का स्मरण करके कन्याओं का पालकी में चढ़ा दिया !! ३७१ !!

चौ ० - बहु बिधि भूप सुता समुभाई । नारिधरम कुलरीति सिखाई ॥ दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ १॥ राजा जनक ने कन्याओं के। बहुत तरह से सममाया, को-धर्म और कुल को रीति सिखाई । बहुत-से दास-दासो और जे। सीताजी के प्यारे (विश्वास-पात्र) और पवित्र सेवक थे वे उनके साथ दिये ॥ १॥

सीय चलत ब्याकुल पुरबासी । होहिँ सग्रन सुभ मंगलरासी ॥ भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥२॥ सीताजी के बिदा होते समय कगर-निवासी सब बेचैन हो गये। राकुन मङ्गलमय और श्रेष्ठ होने लगे। महाराजा जनक ब्राह्मण, मन्त्रिगण और समाज-सहित साथ में पहुँचाने के लिए चले ॥ २॥

समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे॥३॥ मौका देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाये। उधर महाराजा दशरथ ने सन्पूर्ण ब्राह्मणों के। बुलवा लिया और दान-मान से उनके। सन्तुष्ट कर दिया॥३॥

चरन-सरोज-धूरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ श्रसीसा ।। सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना । मंगलमूल सगुन भये नाना ॥४॥ उन महाराज मन में प्रसन्न हुए । उन्होंने आंगजाननजी का स्मरण कर प्रस्थान किया और मङ्गलमूलक श्रनेक शुभ शकुन हुए ॥ ४॥

दें। ० - सुर प्रसृत बरषि इरिष करिह अपछरा गान । चले श्रवधपति श्रवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३७२॥ देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे, अप्सरायं गान करने लगीं। श्रयोध्याधीश दशरथजो निसान बजाकर श्रयोध्या के चले ॥३७२॥

चै। - नृप करि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल माँगने टेरे॥ भूषन बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पेषि ठाढ़े सब कीन्हे॥१॥

राजा दशरथ ने प्राथंना करके महाजनों (प्रतिष्ठित लोगों) के लौटाया श्रीर बड़े श्रादर के साथ माँगनेवालों को बुलवाया। उन्हें भूषण, वस्त्र, घोड़े श्रीर हाथी दिये श्रीर प्रेमपूर्वक सन्तुष्ट करके खड़ा किया॥ १॥

बार बार विरदाविल भाखी। फिरे सकल रामिह उर राखी॥ बहुरि बहुरि कोसलपित कहहीँ। जनकु प्रेमवस फिरन न चहहीँ॥२॥

उन लोगों ने बारंबार प्रशंसा (वंश को बड़ाई) कह सुनाई श्रीर रामचन्द्रजी को हृद्य में रखकर वे सब लौट गये। महाराजा जनक के। दशरथजी बारंबार लौटने के। कहते हैं, परन्तु वे प्रेम के मारे लौटना नहीं चाहते॥ २॥

पुनि कह भूपति बचन सुहाये। फिरिय महीप दूरि बिं श्राये॥ राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े। प्रेमप्रवाह बिलाचन बाढ़े॥३॥

फिर (श्रागे चलकर) दशरथ महाराज ने शुभ वचनों से कहा कि हे राजन् ! श्रव लौट जाइए, श्राप बड़ो दूर निकल श्राये हैं। फिर राजा दशरथ रथ से उतर कर खड़े हो गये श्रौर उनके नेत्रों से प्रेम-जल का प्रवाह बह चला ॥ ३॥

तब बिदेहु बेाले कर जारी। बचन सनेहसुधा जनु बेारी ॥ करउँ कवन बिधि बिनय बनाई। महाराज माहि दीन्हि बड़ाई॥४॥

तब राजा जनक हाथ जोड़कर मानों स्नेहरूपी अमृत में सराकीर वचन बीले—हे महाराज! मैं किस तरह आपकी बड़ाई की बनाकर कहूँ, आपने तो (मुक्तको) सब तरह बड़ाई दी है।। ४॥

दे। ० — के। सलपित समधी सजन सनमाने सब भाँति।

मिलिन परसपर बिनय द्याति प्रीति न हृदय समाति ॥३७३॥

के। सलपित दशस्य ने सज्जन समधा का सब तरह से सत्कार किया। उस ज्ञापस के

मिलिन में ज्ञत्यन्त नम्रना थी। प्रेम हृदय में नहीं समाता था॥३७३॥

चै।०-मुनिमंडलिहि जनक सिरु नावा। श्रासिरबाद सबहि सन पावा॥ सादर पुनि भेटे जामाता। रूप-सील-गुन-निधिसब श्राता॥१॥

राजा जनक ने मुनियों का मंडलों के सिर मुकाया और समो से आशीवाद पाया।
फिर वे, रूप शील और गुणों के भाण्डार चारों भाई जमाइयों से बड़े आदर के साथ मिले ॥१॥
जोरि एंक-रुह-पानि सुद्वाये। बोले बचन प्रेम जनु जाये॥
राम करउँ केहि भाँति प्रसंसा। मुनि-महेस-मन-मानस-हंसा ॥२॥

फिर सुन्दर इस्त-कमलों को जोड़कर वे प्रेम से मरे वचन बोले—हे राम! त्रापकी प्रशंसा में किस तरह करूँ ? श्राप तो ऋषि श्रौर शङ्करजी के मनरूपी मानसरोवर के इंस हैं ॥२॥ करिंह जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी॥ व्यापकु ब्रह्म श्रवखु श्रबिनासी। चिदानंदु निरयन युनरासी॥३॥

योगी लोग क्रोध, मेह, समता और मद का त्यागकर जिनके लिए योग-साधन करते हैं, जो परब्र्झ व्यापक (सभी में बसा हुआ), अलख (जो जानने में न आवे), अविनाशी (कभी न मिटनेवाला), चैतन्य आनन्दरूप, निर्गुण (सत्त्व-रज-तम-गुण-रहित) और संपूर्ण गुणों (द्या दाचिएयादि) की खान हैं॥ ३॥

मनसमेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकि सकि श्रनुमानी॥ महिमा निगम नेति किह कहुई। जे। तिहुँकाल एकरस श्रहई॥४॥

जिनको मन और वाणी जान नहीं सकते, और अनुमानो या वार्किक वकं द्वारा जिन्हें पूर्णेरूप से निरूपित नहीं कर सकते, निगम (वेद) 'नेति, नेति' कहकर जिनकी महिमा को प्रतिपादन करते हैं, जो तीनों काल एक रस (जैसे के तैसे) रहते हैं।। ४।।

देा०—नयनविषय मेा कहँ भयउ सा समस्त-सुख-मृल।

सबिह लाभ जग जीव कहूँ भये ईस श्रनुकूल ॥३७४॥
वे ही संपूर्ण सुक्षें के मूल परमात्मा मेरी श्राँखें के प्रत्यच्च हुए। श्रर्थात् मैंने उनका
दशेन पाया। जो ईश्वर श्रनुकूल होते हैं तो जीवों के जगत् में सभी लाभ मिल जाते

हैं ॥ ३७४ ॥

चै। -सबिह भाँति मीहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह श्रपनाई॥ होहिँ सहस दस सारद सेखा। कहिँ कलपकोटिक भरि लेखा॥१॥

श्रापने सभी तरह से मुफे बड़ाई दी श्रीर मुफे श्रपना जन (सेवक) जानकर श्रपना लिया। जो दस हजार सरस्वती श्रीर शेषजी हों श्रीर वे करोड़ें कल्पें तक गिनती किया करें।। १।।

मेर भाग्य राउर एनगाथा। कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा॥ में कहु कहहुँ एकु बल मारे। तुम्ह रीमहु सनेह सुठि थेरि॥२॥

तो भी हे रामचन्द्र ! सुनो, वे मेरे मान्य और आपके गुर्खों की प्रशंसा के कहकर पूरा नहीं कर सकते । मैं जो कुछ कहता हूँ वह अपने इस बल पर कि तुम बिलकुल थोड़े प्रेम से भी रीम जाते हो ॥ २॥

बार बार माँगउँ कर जोरे। मनु परिहरइ चरन जनि भारे॥
धुनि बरबचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकामु रामु परिताषे॥३॥

मैं हाथ जोड़ कर ब्रापसे बार बार यहां माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी कभी ब्रापके चरणों के। न छोड़े। जिन्हें कोई कामना शेष नहीं ऐसे रामचन्द्रजी स्नेह से परिपुष्ट वचनों के। सुनकर सन्तुष्ट हो गये॥ ३॥

करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेम पुनि श्रासिष दोन्ही ॥४॥

रामचन्द्रजो ने ससुर (राजा जनक) के पिताजो, विश्वामित्र श्रौर वसिष्ठ के समान जानकर उत्तम नम्रता कर उनका सत्कार किया। फिर महाराज ने भरतजी से विनती की श्रौर प्रेम सहित उनसे मिलकर फिर उन्हें श्राशीर्वाद दिया॥ ४॥

देा०-मिले लपन रिपुस्त्वनिह दोन्हि श्रसीस महीस।

भये परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावहिँ सीस ॥३७४॥

फिर महाराज लक्ष्मण श्रौर शत्रुव्नजो से मिले श्रौर उन्होंने दोनों को श्राशीबाद दिये। वे श्रापस में प्रेम के विवश हो गये। दोनों भाई बार बार सिर मुकाकर प्रणाम करने लगे।। ३७५।।

चौ०-बार बार करि बिनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई॥ जनक गहे कौसिकपर जाई। चरनरेनु सिर नयनिह लाई॥१॥

रामचन्द्रजो बारंबार विनती श्रीर बड़ाई करके सब भाइयों के साथ चले। श्रब जनक राजा ने जाकर विश्वामित्रजी के चरण पकड़े श्रीर उनके चरणों की धृल श्रपने सिर श्रीर श्राँखों में लगाई।। १।।

सुनु मुनीसवर दरसन तेारे। श्रगमु न कछु प्रतीति मन मेारे॥ जो सुखु सुजसु स्नोकपति चहहीँ। करत मनेारथ सकुवत श्रहहीँ॥२॥

वे बेाले—हे श्रष्ट मुनाश्वर! सुनिए। मेरा विश्वास है कि ज्ञापके दशन से कुछ भो दुलंभ नहीं, जिस सुख ज्ञौर जिस कीति को इन्द्र ज्ञादि लोकपाल चाहते हैं ज्ञौर मनारथ करते हुए सकुचाते हैं॥२॥

सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन श्रनुगामी ॥ कीन्ह बिनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीस श्रासिषा पाई ॥३॥

हे स्वामी! वही सुख और वही सुयश मेरे लिए सुलभ हो गये, क्योंकि आपके दर्शन के पोछे सब सिद्धि चलनेवाली है। इस तरह प्रार्थना कर, फिर फिर सिर मुकाकर, आशीर्वोद पाकर राजा जनक लोटे॥ ३॥

चली बरात निसान बजाई। मुदित छेाट बड़ सब समुदाई॥ रामिह निरित्व ग्राम-नर-नारी। पाइ नयनफल होहि सुखारी॥४॥ निसान बजाकर बरात आगे चली। ब्रेटि बड़े सब मण्डलो के जन प्रसन्न हैं। गाँव के स्नी-पुरुष रामचन्द्रजी के देख देखकर, नेत्रीं का फल पाकर, सुखी होते हैं॥ ४॥ देश ब्रिटिंग की चार कार करि मगलागन्ह सुखु देत ।

भ्रवध समीप पुनीत दिन पहुँची भ्राइ जनेत ॥३७६॥

बीच बीच में अच्छे मुकाम करती और रास्ते में लोगों की मुख हैती हुई बरात पवित्र (शुभ) दिन अयोध्याजी के पास आ पहुँची ॥ ३७६॥

चौ०—हुने निसान पनव बर बाजे । भेरि-संख-धुनि हुय गय गाजे ॥ भाँभि भेरि डिडिमी सुहाई । सरसराग बाजिह सहनाई ॥१॥

निकट पहुँचते हो डंके पीटे गये श्रौर सुन्दर डफ बजे। नगारे श्रौर शंख बजाये गये, हाथियों ने चिँघारा, घोड़े हिनहिनाये। माँम, नगारियाँ, डुगडुगी बजने लगीं श्रौर सुरीले रसीले राग से सहनाई बजने लगी।। १।।

पुरजन ष्रावत ष्रकिन बराता । मुदित सकल पुलकाविल गाता ॥ निज निज सुंदर सदन सवाँरे । हाट बाट चोहट पुर द्वारे ॥२॥

श्रयोध्यावासी लीग बरात का श्राना सुनकर प्रसन्न हो गये, सबें के शरीर में पुलकावली हो गई। सबों ने श्रपने श्रपने सुन्दर घर, बाजार, रास्ते (सङ्कें), चौहट्टे (चौराहे) और शहरपनाह के दरवाजे सजाये॥ २॥

गली सकल श्ररगजा सिँचाई। जहँ तहँ चैाके चारु पुराई॥ बना बजारु न जाइ बखाना। तेारन केतु पताक बिताना॥३॥

सब गलियों में अर्गजा का छिड़काव हुआ, जगह जगह सुन्दर चौकें पुरवाई गई।
तोरण, ध्वजा पताका और मरहपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥॥।
सफल पूगफल कदिल रसाला। रोपे बकुल कदंव तमाला॥
लगे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आलबाब कलकरनी ॥४॥

सुपारी, केला, आम, मैारसली, कदम्ब और तमाल, जो इघर एवर लगे हुए ये वे सब पेड़—फलों के भार से घरती छूते हुए बहुत सुन्दर लगते थे। उनके बाले मिणयों की बढ़ी कारीगरी से बनाये गये ॥ ४॥

दे। ० – बिबिध भाँति मंगलकलस ग्रह ग्रह रचे सर्वारि।

सुर ब्रह्मादि सिहाहिँ सब रघु-बर-पुरी निहारि ॥३७७॥

घर घर नाना प्रकार के मंगल-कलश सजाकर रक्खे गये। रघुवर की पुरी अयोध्या की देखकर ब्रह्मादिक देवगण भी प्रशंसा करते हैं।। ३७७॥ चै। ० - भूपभवनु तेहि श्रवसर सोहा । रचना देखि मदन मन मेाहा ॥ मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥१॥

उस अवसर पर राजमहल ऐसा सुद्दावना हुआ था कि उसकी सजावट की देख-कर कामदेव का भी मन छुभा गया। मंगलमय शकुन की चीजें, मनोहरता, ऋदि, सिद्धि, सुख और सम्पत्ति सभी शोमायमान थे॥ १॥

जनु उछाह सब सहज सुद्दाये। तनु धरि धरि दशरथग्रह श्राये॥ देखन हेतु रामबेंदेही। कहृहु लालसा होइ न केही॥२॥

मानों उस उत्सव में सभी प्रकार के आनंद आपसे आप रारीर धारणकर दशरथ के घर आये। भला कहिए तो, रामचन्द्रजी और जानकीजी के दर्शन की लालसा किसकी न होगी १॥२॥

जूथ जूथ मिलि चली सुश्रासिनि । निज छिब निदरिह मदनिबनासिनि॥ सकल सुमंगल सजे श्रारती । गाविह जनु बहुबेष भारती ॥३॥

श्रपनी कान्ति से कामदेव की स्त्री (रित) की भी लजानेवाली सुहागिनी खियाँ टेाली की टेाली मिल मिलकर चर्ली। सभी के मङ्गलमय वेष हैं और वे श्रारती सजाये हुए गा रही हैं, मानों बहुत-सी सरस्वती रूप धरकर गा रही हों॥ ३॥

भूपतिभवन केालाहृ होई। जाइ न बरिन समउ सुखु सोई॥ कोसल्यादि राममङ्हतारी। प्रेमविबस तनुदसा बिसारी॥ छा

राजमहल में उत्सव को यूम मच गई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशि-ल्यादि रामचन्द्र की मातात्रों के मारे प्रेम के शरीर की सुध-बुध भी भूल गई थी।। ४।।

दे। ० – दिये दान विप्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि।

प्रमुदित परमदरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥३७८॥

उन्होंने गर्शशाजी श्रौर शिवजी का पूजन कर ब्राह्मशों के। भरपूर दान दिया। मन में ऐसी प्रसन्नता हुई कि मानों महादरिद्री मनुष्य चारों (धर्म, श्रर्थ, काम, मोच्न) पदार्थ पा गया हो॥ २७८॥

चौ०-माद-प्रमाद-विवस सब माता। चलहिँ न चरन सिथिल भये गाता॥ रामदरस हित श्रति श्रनुरागीँ। परिद्यनि साजु सजन सब लागीँ॥१॥

सब मातायें उत्सव के आनन्द में बेबस हो रही हैं। उनका सारा शरीर इतना ढोला हो गया कि चलने के लिए उनके पाँच भी नहीं उठते। वे राम-दर्शन के लिए बड़ी आतुर होकर परछन करने का सब साज सजाने सर्गी।। १॥

१—चारों पदार्थ की जगह चारी स्कूच्ँ हैं, किन्हें पाकर रानियों की प्रश्वता बढ़ी।

विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥ हरद दूव दिध पछत्र फूला। पान पूगफल मंगलमूला॥२॥ ﴿

कई तरह के बाजे बजने लगे, सुमित्राजी ने प्रसमता के साथ मंगलमय चीचें सजाई । इलदी, दूब, दही, (आम के) पत्ते, फूल, पान, सुपारी जो मंगल चीचों में प्रधान हैं ॥ २॥

श्रच्छत श्रंकुर रोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलिस बिराजा॥ ह्यहे पुरटघट सहज सृहाये। मदन सकुच जनु नीड़ बनाये॥३॥

श्रचत (चावल) श्रौर श्रंकुर (जँवारे), गोरोचन, खील (लावा) श्रौर केामल मंजरीयुक्त तुलसी इत्यादि चीजें सजाईं। रॅंगे सोने के कलश, जा श्राप ही सुन्दर थे, ऐसे शोभित हुए कि मानों कामदेव ने सकुचाकर श्रपने रहने के लिए घोंसले बनाये हैं॥ ३॥

सग्रन द्वांध न जाइ बखानी। मंगल सकल संजिह सब रानी॥ रची श्रारती बहुत विधाना। मुदित करिह कल मंगल गाना॥४॥

शकुन की चीजें और सुगन्धित चीजें वर्णन नहीं करते बनतीं। सभी रानियाँ संपूर्ण मंगलकारक साज सजा रही हैं। बहुत विधि-विधानपूर्वक आरवी सजाई गई। सब प्रसन्नता से मीठा और मंगलीक गीत गाने लगीं॥ ४॥

देा०-कनकथार भरि मंगलन्हि कमल करन लिये मात।

चर्ली मुदित परिछन करन पुलकपछिवित गात ॥३७६॥ मङ्गल-द्रव्यों के। सोने के थालों में भरकर कमल समान हाथों में लिये हुए पुलकित-रारीर मातार्थे प्रसन्नता से परिछन करने के लिए चर्ली ॥ ३७९॥

चौ०-भूपवूम नम मेचक भयऊ। सावन घनघमंड जनु ठयऊ॥ सुर-तरु-सुमन-मालसुर बरषिहैं।मनहुँ बलाक श्रविसम्नु करषिहें॥१॥

भूप के शुर्ष से आकार। ऐसा काला है। गया सानों सायन के महीने में बादल धुमड़ कर छा गये हों। देवता कल्पवृत्त के फूलों के। बरसाने लगे, मानों विश्व आकर्षित करनेवाली बगुलों की पंक्तियों हैं।। १।।

मंजुल मनिमय बन्दनवारे । मनहुँ पाक-रिपु-वाप सर्वारे ॥ प्रगटहिं दुरहिं श्रटन पर भामिनि । चारु चपन जनु दमकहिँ दामिनि ॥२॥

दिव्य मिएयों के बंदनवार क्या कैंचे हैं, मानों इन्द्र के धनुष सजा कर रक्से हैं। श्राटारियों पर कियाँ (बरात देखने के लिए) कमी माँकरी हैं, कमी फिर झिप जारी हैं, वे मानों मुन्दर चपल बिजलियाँ आकारा में दमक रही हैं। (जैसे बिजली बार बार चमक कर फिर छिप जाती है वैसे ही खियाँ बार बार माँक माँककर फिर मीतर कती जारी हैं।) ॥२॥

दुंदुभिधुनि घनगरजनि घारा। जाचक चातक दादुर मोरा॥ सुर सुगंध सुचि बरषिं बारी। सुखी सकल सिस पुर-नर-नारी॥३॥

नगारों को श्रावाज मानां घार बादलों की गर्जना है, श्रार माँगनेवालां को चिहाहट मानां पपोहा र, मेंढक श्रीर मार बेल रहे हैं। देवता पवित्र श्रीर सुगंधित जल की वर्षा करने लगे (छिड़कने लगे)। श्रयोध्यापुरों के क्री-पुरुष ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं, मानों सिस (सस्य — खड़ों खेती) लहरा रही है।। ३।।

समय जानि ग्ररु श्रायसु दीन्हा । पुर प्रबेसु रघु-कुल-मनि कीन्हा ॥ सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा । मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥

समय जानकर (मुहूतं देखकर) गुरु विसष्ठजो ने आज्ञा दी और मण्डलो सहित महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापृत्वक गणेशजी और शङ्कर-पार्वती का स्मरण किया। तब रघुवंश-भूषण रामचन्द्र का पुर-प्रवेश कराया गया॥ ४॥

दो०-होहिँ सगुन बरषिह सुमन सुर दुंदुभी बजाइ।

बिबुधबधू नाचिहँ मुदित मंजुल मंगल गाइ ॥३८०॥

(जब पुर में प्रवेश होने लगा तब) शकुन होने लगे, देव-गण नगारे बजा बजा-कर फूल बरसाने लगे और देवतों की कियाँ (अप्सरायें) प्रसन्तता से संग्रह-गीव गाने अ और नाचने लगीं।। ३८०।।

चौ०—माग्ध सत बंदि नट नागर । गाविह जस तिहुँ लोक उजागर ॥ जयधुनि बिमल बेद-बर-बानी । दस दिसि सुनिय सु-मंगल-सानी॥१॥

मागध, सूत, बंदो (भाट) श्रौर चतुर नट तीनां लोकों में प्रकाशित रामचन्द्रजो का यश गाने लगे। शुभ मंगल भरी हुई वेद-ध्विन श्रौर जय जय को वाणी दसों दिशाश्रों में सुनाई पड़तो थो।। १।।

विपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग श्रनुरागे॥ बने बराती बरनि न जाहीँ। महामुदित मन सुख न समाहीँ॥२॥

श्रानेक बाजे बजने लगे, श्राकाश में देवता श्रीर नगर में लोग प्रेम में मस्त हो गये। बरातों लोग ऐसे बने ठने थे कि कुछ कहते नहीं बनता। वे इतने श्रधिक प्रसन्न थे कि सुख उनके मन में नहीं समाता था॥ २॥

१—प्रपीहा इसलिए कहा कि वह सदा मेघों को चाहता है, प्यासा पुकारा करता है, इसी तरह यहाँ याचक भी धनस्थाम रामधनद्रजी के दर्शनामिलाषी उत्सुक हैं। २—मेंदकों की उपमा इसलिए दी कि चौमासे में वे टर्राने की धुनि बाँघ देते हैं, इसी तरह इन याचकों ने भी जय जयकार की धुन मचा दी। ३—ग्रौर मोर इसलिए कहा कि वह बादल के। देखकर नाचने लगता है, याचक भी प्रसक्ष हो होकर नाचने लगे।

पुरवासिन्ह तब राउ जोहारे। देखत रामहिँ भये सुखारे॥ करिह निकावर मनिगन चीरा। बारि बिलोचन पुलक सरीरा॥३॥

पुर-वासी लोगों ने तब राजा (दशरथ) के। प्रणाम किया, श्रौर वे रामचन्द्रजी का दशन कर सुखी हुए श्रौर मिए-गण (रत्न) श्रौर वस्न निछावर करने लगे। उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर श्राया तथा शरीर पुलकित हो गया।। ३।।

श्रारित करहिँ मुदित पुरनारी । हरषि हैं निरित कुश्रँर्वर चारी ॥ सिविका सुभग श्रोहार उघारी । देखि दुलिहिनिन्ह होहि सुखारी ॥४॥

नगर को स्त्रियाँ प्रसन्नतापृत्रेक चारों राजकुमारों के। देख देख आरती करतीं और प्रफुहित होती हैं। वे पालको के बढ़िया परदे के। खेलकर चारों दुलहिनों के। देख देखकर सुख में भर जाती हैं।। ४।।

देा०-एहि बिधि सबही देत सुख श्राये राजदुश्रार।

मुदित मातु परिछन करहिँ वधुन्ह समेत कुमार ॥३८१॥ इसी तरह सभी के। प्रसन्न करते हुए वे राजद्वार पर पहुँचे, तब मातायें बड़े हर्ष से बहुत्रों समेत राजकुमारों की परिछन करने लगीं॥ ३८१॥

चै। - करिं आरती बारिं वारा । प्रेम प्रमोदु कहइ के। पारा ॥ भृषन मनि पट नाना जाती । करिं निछावरि श्रगनित भाँती ॥१॥

वे बार बार श्रारती कर रही हैं, उस समय के प्रेमानुराग का वर्णन कौन कर सकता है ? वे श्रारती करके भूषण, रत्न श्रीर श्रनेक तरह के वस्न कई तरह से न्यौद्धावर करने लगीं ॥ १॥

बधुन्ह समेत देखि सुत चारी। परमानंदमगन महतारी॥ पुनि पुनि सीय राम-छबि-देखी। मुदित सुफल जग जीवन लेखी॥२॥

बहुत्रों समेत चारों पुत्रों के। देखकर मातायें परम श्रानन्द में भर गईं। रामचन्द्रजों श्रीर सीताजी के श्रीमुख के। बारम्बार देख देखकर वे प्रसन्न हुईं श्रीर संसार में श्रपना जीना सफल गिनने लगीं॥ २॥

सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही । गान करहिँ निज सुकृत सराही ॥ बरपहिँ सुमन छनहिँ छन देवा । नाचहिँ गावहिँ लावहिँ सेवा ॥३॥

सिवयाँ सीताजी का मुख बार बार देखकर अपने पुख्यों की प्रशंसा कर गीत गाती हैं। च्या च्या में देवता पुष्प बरसाते हैं और नाच गान आदि कर अपनी सेवा दिसाते हैं।।३॥ भा॰ ४३—

देखि भनोहर चारिउ जोरी। सारद उपमा सकल ढँढोरी॥ देत न बनिह ँनिपट लघु लागी। एकटक रही रूपश्चनुरागी॥४॥

उन मनोहारिणी चारों जोड़ियों के। देखकर सरस्वतीजी ने सब उपमायें खोज डालीं, परन्तु सभी हलकी लगने के कारण देते नहीं बनीं। फिर वे उस रूप के प्रेम में टकटकी लगाकर देखती ही रह गईं।। ४।।

दो०-निगमनीति कुलरीति करि श्ररघ पाँवडे देत।

बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चर्ली लेवाइ निकेत ॥३८२॥

समो सियाँ शास्त्रोक्त रोति श्रीर कुलाचार करके पाँवड़े देती हुई श्रीर श्रर्ध्यप्रदान करती हुई बहुश्रों समेत चारों कुश्रेंरों की परञ्जन कर घर (महल्) में लिया ले गई ॥ ३८२॥

चैा०-चारि सिँहासन सहज सुहाये। जनु मनोज निज हाथ बनाये॥

तिन्ह पर कुश्रँरि कुश्रँर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे ॥१॥

स्वाभाविक सुन्दर चार सिंहासन थे जो ऐसे मालूम होते थे मानों कामदेव ने उन्हें अपने हाथ से बनाया है। उन पर चारों कुअँरों और कुमारियों की बैठाकर उन्होंने आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोये।। १।।

भूप दीप नैवेद्य बेदबिधि। पूजे बरदुलहिनि मंगलनिधि ॥ बारहिँ बार श्रारती करहीँ। ब्यजन चारु चामर सिर दरहीँ॥२॥

वेदोक्त-विधि से धूप, दीप श्रौर नैवेद्य देकर मङ्गल की खान वर-दुलिह्नों की उन्होंने पूजा की। फिर वे बारम्बार श्रारती करने लगीं। उनके मस्तक पर चॅवर श्रौर पंखे हिलाये जा रहे हैं।। २।।

बस्तु श्रनेक निद्धावरि होहीँ। भरी प्रमोद मातु सब सेाहीँ॥ पावा परमतत्त्व जनु जोगी। श्रमृत लहेउ जनु संतत रोगो॥३॥

श्रानेक वस्तुश्रों की न्यौद्धावरं हो रही हैं। सब मातायें श्रानन्द में भरी हुई शोभित हो रही हैं। वह श्रानन्द ऐसा था मानों किसी योगी को परमतत्त्व मिल गया हो, श्राथवा किसी सदा के रोगी को श्रमृत मिल गया हो।। ३।।

जनमरंकु जनु पारस पावा । श्रंधिह लोचनलाभु सुहावा ॥ मृकबदन जस सारद छाई । मानहु समर सूर जय पाई ॥ ४ ॥

जन्म के द्रिद्रों की मानों पारस मिल गया हो, अन्धे की मानों आँखें मिल गई हों, मानों गूँगे के मुँह में सस्वती बस गई हो, मानों किसी शूर्वार की लड़ाई में विजय मिल गई हो ॥ ४॥ दो०-एहि सुख तेँ सत-कोटि-ग्रन पार्वाह मातु श्रनंदु।

भाइन्ह सहित विश्राहि घर श्राये रघु-कुल-चंदु ॥३८३॥

इन सवों को जितना सुख होता है उससे भो सौ करोड़ गुना सुख-त्रानन्द माताओं को हुत्रा, जब कि रघु-वंश के चन्द्र (रामचन्द्रजी) भाइयों समेत विवाह कर घर श्राये॥ ३८३॥

स्रोकरीति जननी करहिं बरदुसहिनि सक्रचाहिं। मोद बिनोद बिलोकि बड़ रामु मनहिं मुसुकाहि॥३८४॥

मातार्थे लेक-रीति करती हैं, उससे वर और दुर्लाहनें सकुचाती हैं। ऋत्यन्त श्रानन्द श्रीर विनोद के देखकर रामचन्द्रजी मन ही मन मुस्कराते हैं॥ ३८४॥

चौ०-देव पितर पूजे विधि नीकी। पूजी सकल बासना जी की॥ सबिह बंदि माँगिहें बरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥१॥

फिर उन्होंने विधिपूर्विक देवता और पितरों की पूजा की, क्योंकि उन्होंने जी की सब बासना (इच्छा) पूर्ण कर दी। सबों के नमस्कार कर मातायें यह वरदान माँगती हैं कि "भाइयों समेत रामकन्द्रजी का कत्याण है।" ॥ १॥

श्रंतरिहत सुर श्रासिष देहीँ। मुदित मातु श्रंचल भरि लेहीँ॥ भूपति बोलि बराती लीन्हे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥२॥

छिपे हुए देव-गण आशीर्वाद देते हैं और मातायें श्रंचल (कपड़े का केना) फैला कर प्रसन्नता से उन आशीर्वादों को लेवी हैं। फिर महाराजा दशस्य ने बरावियों को बुलवा कर उन्हें सवारियों, वस्त, रत्न और भूषण दिवे ॥ २॥

श्रायसु पाइ राखि उर रामिहैं। मुदित गये सब निज निज धामिहें॥ पुर-नर-नारि सकल पिहराये। घर घर बाजन लगे बघाये॥३॥

फिर महाराज की जाजा पाकर और रामजन्त्रजी के हत्व में रसकर सब बराती लोग प्रसन्नता-पूर्वक जपने जपने परों के गवे। फिर नगर के सभी की-युवयें के महाराज ने बसादि पहनाये और घर घर बधाइवाँ बजने सगीं ॥ ३॥

जाचक जन जाचिहें जेाइ जोई। प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई॥ सेवक सकल बजनिया नाना। पूरन किये दान सनमाना॥४॥

याचक लोग जो जो चीजें माँगते वे वे ही चीजें उन्हें महाराज वही प्रसमता से देते वे। सम्पूर्ण सेवकों के। श्रौर वाजेवालों के कई बरह के दान देकर तथा सम्यान करके महाराज ने सन्तुष्ट किया ॥ ४॥

# दो०—देहिँ श्रसीस जाहारि सब गावहिँ गुन-गन-गाथ। तब गुरु-भूसुर-सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ॥३८५॥

सब लाग जाहार (प्रणाम) करके महाराज के गुणां को कथा गाने लगे। तब गुरु और बाह्यणों सहित महाराज महल में गये॥ ३८५॥

चौ०-जो बसिष्ठ श्रनुसासन दीन्हा । लोक बेद विधि सादर कीन्हा ॥ भृ-सुर-भीर देखि सब रानी । सादर उठीँ भाग्य बड़ जानी ॥१॥

फिर विसष्ठजी ने जो आझा दी, उसी के अनुसार महाराज ने लौकिक व्यवहार और वेदोक्त विधि के बड़े आदर से किया। सब रानियाँ बाह्मणों की भीड़ देखकर अपने बड़े भाग्य जानकर प्रेम के साथ उठीं ॥ १॥

पाय पखारि सकल श्रन्हवाये। प्रजि भली बिधि भूप जेवाँये॥ श्रादर दान प्रेम परिपोषे। देत श्रसीस चले मन तोषे॥२॥

फिर महाराज ने सबों के पाँव थे। धोकर उन्हें स्नान कराया श्रीर श्रच्छी तरह उनका पूजन कर उनके। भोजन कराया तथा श्रादर-सत्कार, दान श्रीर प्रेम से सबके। सन्तुष्ट किया। वे मन में सन्तुष्ट होकर श्राशीवोद देते हुए चले गये॥ २॥

बहु बिधि कीन्ह् गाधि-सुत-पूजा। नाथ मेाहि सम धन्य न दूजा॥ कीन्ह्रि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह् सहित लीन्ह् पगधूरी॥३॥

फिर महाराज ने गाधि ऋषि के पुत्र विश्वामित्रजी की पूजा बड़ी विधि से की और कहा—हे नाथ! मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। राजा ने उनको बहुत बड़ाई की और उनके चरणों को रज को रानियों समेत लिया अर्थात् मस्तक पर चढ़ाया॥ ३॥

भीतर भवन दीन्ह वरवासू। मनु जोगवत रह नृपरिनवासू ॥ पूजे गुरु-पद-कमल बहोरी। कीन्ह विनय उर प्रीति न योरी ॥ ४॥ महल के भीतर हो विश्वामित्रजी को श्रेष्ठ निवास-स्थान दिया। रानियाँ और राजा बराबर उनकी इच्छा देखते रहे (कि वे जो इच्छा करें वह पूरो हो)। फिर महाराज ने गुरु विसष्ठजी के चरण-कमलौँ को फिर से पूजा को और अत्यन्त श्रेम से विनय की ॥ ४॥

दो०-वधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरुवरन देत श्रसीस मुनीसु॥३८६॥

फर चारों राजकुमार बहुओं समेत और महाराजा दशरय रानियों समेत बारम्बार गुरुजा के चरणों में प्रणाम करते हैं और मुनिराज वसिष्ठजी आशीर्वाद देते हैं ॥ ३८६॥ चौ०-बिनय कीन्ह उर श्रति श्रनुरागे । सुत संपदा राखि नृप श्रागे ॥ नेग माँगि मुनिनायक लीन्हा । श्रासिरबाद बहुत बिधि दीन्हा ॥१॥

हृदय में अत्यन्त प्रेम-भरे हुए महाराज ने पुत्र और सम्पत्ति वसिष्ठजी के सम्मुख रखकर प्रार्थना की, तब मुनिराज ने अपना नेग (दिचिणा) माँग लिया और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया ॥ १ ॥

उर धरि रामिह सीयसमेता। हर्राष कीन्ह ग्रुरु गवन निकेता॥ विप्रवष्ट्र सब भूप बोलाई। चैल चारुभूषन पहिराई॥२॥

फिर सोता सहित रामचन्द्रजो को हृदय में (ध्यान-द्वारा) रखकर गुरु विसष्ठजी प्रसन्न होकर अपने घर गये। अब महाराज ने सब ब्राह्मणें की स्त्रियों की बुलाया और उन्हें बढ़िया वस्त्र तथा भूषण पहनाये॥ २॥

बहुरि बेालाइ सुत्रासिनि, लीन्ही । रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ नेगी नेग जाग सब लेहीँ। रुचि श्रनुरूप भूपमनि देहीँ॥३॥

इसके बाद उन्होंने सुहागिनो स्त्रियों के बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पहिरा-बनो (वस्त्र भूषण आदि) दी और नेगी लोग सब नेग-जेग लेने लगे। राजाओं के भूषण दशरथजी ने उनके। भी इच्छा के अनुसार चीजें दीं॥ ३॥

प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपित भली भाँति सनमाने॥ देव देखि रघु-बीर-विवाहू। बरिष प्रसृन प्रसंसि उछाहू॥४॥

महाराज ने जिन पाहुनां के। पूज्य और प्यारे सममा, उनका सम्मान बहुत अच्छी तरह से किया। देवता रघुवीर रामचन्द्रजी का विवाहोत्सव देखकर फूल बरसाकर और उत्सव की बड़ाई करके।। ४।।

दे।०-चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ।

कहत परसपर रामजसु प्रेम न हृदय समाइ॥३८७॥

सब देवता सुख पाकर, निसान बजाकर, श्रपने श्रपने लोकों में गये। वे जांबे हुए राम-चन्द्रजो का यश श्रापस में कहते जाते थे श्रीर उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था॥ ३८७॥

चौ०—सब विधि सबिह समिद नरनाहू । रहा हृदय भरि पूरि उछाहू ॥

जहँ रनिवास तहाँ पग्र धारे। सहित बधूटिन्ह कुचँर निहारे॥१॥

नरनाथ दशरथजी ने सबका ऋदर-सम्मान किया। उनके हृदय में आनन्द भर रहा था। किर महाराज जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और उन्होंने बहुआ सिहत पुत्रों का देखा॥ १॥ लिये गोद करि मोदशमेता। को कहि सकइ भयउ सुख जेता॥

बध् सप्रेम गोद बैठारी। बार बार हिय हरिष दुलारी॥२॥

श्रीर उनको बड़े हर्ष के साथ श्रपनो गोद में बैठा लिया। उस समय जितना सुख उन्हें हुश्रा उसको कौन कह सकता है ? पुत्रों के बाद बहुश्रों को प्रेम के साथ गोद में बैठाकर, बारम्बार हृदय से प्रसन्न हो होकर, उनका प्यार किया।। २।।

देखि समाजु मुदित रनिवासृ। सब के उर श्रानँद कियो बासृ॥ कहेउ भूप जिमि भयउ विवाहृ। सुनि सुनि हरषु होइ सब काहृ॥३॥

चस समय का जमा समाज देखकर सब रिनवास प्रसन्न हो गया, सभी के हृद्य में आनन्द ने घर कर लिया। फिर जिस तरह विवाह हुआ वह समाचार महाराज ने कह सुनाया। उसका सुन सुनकर सबका आनन्द हुआ।। ३।।

जनकराजग्रन सीलु बड़ाई। प्रीति रीति संपदा धुहाई॥ बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी। रानी सब प्रमुदित धुनि करनी ॥४॥

महाराजा ने राजा जनक के गुण, शील, बड़ाई तथा उनके प्रोम की रीति, उनकी सुहावनी सम्पत्ति का विस्तार से—जैसे भाट लाग करते हैं—वर्णन किया। उनकी करनी का सुनकर सब रानियाँ अति प्रसन्न हुई ॥ ४॥

देा०—सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि वित्र ग्रुरु जाति । भोजन कीन्ह श्रनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३८८॥

महाराज ने पुत्रों समेत स्नान किया श्रीर ब्राह्मण, गुरु तथा जाति के लागों का बुलाकर श्रानेक प्रकार का भाजन किया। इतने में पाँच घड़ी (२ घंटे) रात बीत गई॥ ३८८॥

चै।०-मंगलगान करिंहें बरभामिनि । भइ सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ श्रँचइ पान सब काहृ पाये । स्रग-सुगंध-भूषित छबि छाये ॥१॥

श्रेष्ठ सुन्दरियाँ त्राकर मंगल गीत गाने लगीं। वह रात सुख की मूल और मनोहर हो गई। सबने (भाजनात्तर) त्राचमन किये, पान खाये और माला, इत्र त्रादि से भूषित होकर सब शोमित हो गये॥ १॥

रामिं देखि रजायसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई॥ प्रेम प्रमोद बिनोद बढ़ाई। समउ समाज मनोहरताई॥२॥

रामचन्द्रजी की देखकर और जाने की आज्ञा पाकर सब लोग सिर मुकाकर अपने अपने घरों की गये। उस समय के प्रेम, आनन्द, विनोद, बढ़ाई, शुभ अवसर और भीड़ की मनोहरता की ॥ २॥ कहि न सकिह सत सारद सेसू,। बेद विरंचि महेस गनेसू॥ सो मैं कहुउँ कवन बिधि बरनी। भूमिनाग्र सिर धरइ कि धरनी॥३॥

सैकड्रों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव और गऐशजो भी नहीं कह सकते। वह मैं किस तरह वर्णन कर सकूँ ? क्या कभी प्रथ्वीतल का पैदा हुआ साँप भी प्रथ्वी की धारए कर सकता है ? (कदापि नहीं, पाताल का ही नाग उसे उठा सकता है।)।। ३।।

नृप सब भाँति सबिह सनमानी। किह मृदुबचन बोलाई रानी॥ बधू लिरिकेनी परघर आईँ। राखेहु नयनपलक की नाईँ॥४॥

राजा दशरथ ने सभी तरह से सबों का सम्मान किया, फिर रानियों की बुलवाकर कीमल वचनों से कहा—ये बहुएँ अभी लड़की हैं, पराये घर आई हैं, इनकी तुम इस तरह रखना जिस तरह पलकें आँखों की सुरचित रखती हैं।। ४।।

दो०-लरिका स्रमित उनीदबस सयन करावहु जाइ। अस कहि गे बिस्नामग्रह रामचरन चित लाइ॥३८६॥

लड़के भी थके हुए श्रीर उनींदे हो रहे हैं, उन्हें जाकर शयन कराश्री। ऐसा कह कर महाराज श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में मन लगाकर श्राप भी विश्राम-भवन में चले गये॥ ३८९॥

चै। -भूपवचन सुनि सहज सुहाये। जटित कनकमनि पलँग डसाये॥ सुभग-सुरभि-पय-फेनु-समाना। कोमल कलित सुपेती नाना॥१॥

राजा के स्वभावतः सुन्दर वचनों के सुनकर रानियों ने मिएयों से जहे हुए सोने के पलँग बिछवाये। उन पर सुन्दर गाय के दूध के फेन के समान केमल और मनोहर सफेद चादरें बिछवाई।। १॥

उपबरहन बर बरिन न जाहीँ। स्नग सुगंघ मनिमंदिर माहीँ॥ रतन दीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न बनइ जान जेइ जाेवा॥२॥

बिद्या तिकये थे, जिनका वर्णन नहीं करते बनता। उस मिए-मिन्द्र में मालाओं और सुगन्धित पदार्थों की महक छा रही थी। बिद्ध्या चैंदोवे लगे थे, रह्नों के दीपक थे। उस भवन की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने देखी वही जाने।। २।।

सेज रुचिर रचि राम उठाये। प्रेमसमेत पलँग पेढाये॥ श्रम्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निजनिजसेज सयन तिन्ह कीन्ही॥२॥ इस तरह सुन्दर सेज (शय्या) सजाकर फिर रामचन्द्रजी की उठाया और पलेंग पर उन्हें पौढ़ाया। रामचन्द्रजी ने भाइयों की बारम्बार सोने की आज्ञा दी तब वे भी अपनी अपनी शय्याओं पर जाकर सो रहे।। ३।।

देखि स्याम मृदु मंजुल गाता। कहिं सप्रेम बचन सब माता॥ मारग जात भयावन भारी। केहि विधि तात ताड़िका मारी॥४॥

फिर रामचन्द्रजो के श्याम-सुन्दर श्रीर केमिल श्रंगों की देख देखकर सब मातार्थे प्रेम-भरे वचर्नों से कहने लगीं कि हे पुत्र ! रास्ते में जाते समय महाभयंकर भारो ताड़का की तुमने किस तरह मार डाला ? ॥ ४॥

देा०-घार निसाचर बिकट भट समर गनहिँ नहिँ काहु। मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३६०॥ घार राचस भारो बोद्धा, जो लड़ाई में किसी को कुछ सममते हो न थे, ऐसे दुष्ट मारोच श्रीर सुबाहु को उनके सहायकां समेत तुमने कैसे मार डाला॥ ३९०॥

चौ० — मुनिप्रसाद बिल तात तुम्हारी । ईस श्रनेक करवरें टारी ॥
मखरखवारी करि दुहुँ भाई । र रुप्रसाद सब बिद्धा पाई ॥१॥
हे पुत्र ! में तुम्हारो बलैया छ । विश्वामित्रजो की कृपा से परमात्मा ने तुम्हारे अनेक
विन्न टाले। तुम दोनों भाइयों ने यज्ञ को रहा करके गुरु के अनुनह से सब विद्या पाई ॥१॥
मुनि-तिय तरी लगत पग-धूरी। कीरित रही भुवन भिर पूरी॥

मुान-ातय तरा लगत पग-चूरा । कारात रहा मुवन मार पूरा ॥ कमठ पीठि पविकूट कठोरा । नृप समाज महँ सिवधनु तोरा ॥२॥

तुम्हारे पाँच को धूल लगते ही मुनि की खो (श्रहल्या) तर गई। इस बात का यश सारे संसार में छा रहा है। कछुए की पीठ श्रीर वज्र से भी कठिन शिव-धनुष की तुमने भर्री राजसभा में तोड़ डाला।। २।।

विस्व-विजय जसु जानकि पाई। श्राये भवन ब्याहि सब भाई।। सकल श्रमानुष करम तुम्हारे। केवल कौसिककृपा सुधारे।।३॥ जिससे संसार में जब और यश तथा सीताजी को पाया और चारों भाई ब्याह करके धर श्रा गबे। तुम्हारे ये सब काम मनुष्य की शक्ति के परे हैं, केवल विश्वामित्रजी की कृपा से हो ये काम बने हैं॥ ३॥

श्राजु सुफल जग जनम इमारा। देखि तात विधुवदन तुम्हारा॥ जे दिन गये तुम्हिं विनु देखे। ते विरंचि जनि पारिह लेखे॥४॥ हे पुत्र ! श्राज तुन्हारा चाँद सा मुखड़ा देखकर जगत में हमारा जन्म सफज हुन्ना। तुमको बिना देखे हमारे जितने दिन गये हैं, उन दिनों के। ब्रह्मा हमारी उमर की गिनती में न लगावें (श्रश्योत उन दिनों हमारा जोना न जीने के बराबर था)॥ ४॥

### देा०-राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बैन।

### सुमिरि संभु-गुरु-विप्र-पद किये नीँदवस नैन ॥३६१॥

रामचन्द्रजी ने नम्न और श्रष्ट वचन कहकर सब माताओं की संतुष्ट किया। फिर महादेवजो, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरणकर नेत्रों के निद्रा के वश में कर लिया (सा गये) ॥ ३९१॥

चै।०-नीँदहु बदनु सोह सुठि लोना। मनहुँ साँभ सरसीरुह सोना॥ घर घर करहिँ जागरन नारी। देहिँ परसपर मंगल गारी॥१॥

नींद में भी श्रीमुख सुन्दर सुहावना लगता था, मानों सन्ध्या के समय का संपुटित कमल हो। घर घर क्षियाँ जागरण करती थीं श्रीर श्रापस में मंगलमय गालियाँ देती थीं।। १।।

पुरी बिराजित राजित रजनी। रानी कहिं बिलोकहु सजनी॥ सुंदरि बधुन्ह सासु लेइ सोई। फिनकिन्ह जनु सिरमिन उरगोई॥२॥

रानियों ने कहा कि हे सिखया ! देखा अयोध्यापुरी की शाभा और आज को रात कैसी सुहावनो लगती है। जैसे नागिनो अपने मस्तक को मिए का हृदय में छिपाती है, वैसे सासुएँ चारों बहुओं का अपने हृदय से लगाकर, साथ में लेकर, सा गई।। २।।

प्रात पुनीतकाल प्रभु जागे। श्ररुनचूड़ बर बोलन लागे॥ बंदि मागधन्ह गुनगन गाये। पुरजन द्वार जोहारन श्राये॥३॥

प्रातःकाल होते ही पवित्र समय में प्रभु रामचन्द्रजी जागे, जब कि सुन्दर मुर्गे बोलने लगे और मागध, बन्दीजन आकर गुणावली गाने लगे तथा नगर के लोग जुहार (प्रणाम) करने के लिए राजद्वार पर आये ॥ ३॥

बंदि बित्र सुर गुरु पितु माता । पाइ श्रासीस मुदित सब श्राता ॥

जननिन्ह सादर बदन निहारे। भूपतिसंग द्वार पग्र धारे ॥४॥

चारों भाई उठकर ब्राह्मण, देवता, गुरु और पिता-माता के। प्रणाम करके और उनसे आशीर्षाद पाकर प्रसन्न हुए। माताओं ने ब्राद्द से सक्के शुँह देखे। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे।। ४।।

दो०—कीन्ह सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ। प्रातक्रिया करि तात पहिँ श्राये चारिउ भाइ॥३६२॥ फिर स्वभावतः शुद्ध चारों भाइयों ने शौच-विधि से निष्टत्त है। कर पवित्र नदो सरयू में स्नान किया और प्रातःकर्म (सन्ध्योपासन, ब्रह्मयझ, तर्पण, वेदपाठ, श्वतिथिपूजा) करके वे पिताजी के पास आये ॥ ३९२ ॥

चै। -भूप बिलोकि लिये उर लाई। बैठे हरिष रजायसु पाई॥ देखि राम सब सभा जुड़ानी। लेजिन-लाभ-श्रविध श्रनुमानी॥१॥

राजा ने उन्हें देखते हो छाती से लगा लिया। पिता की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर वे बैठ गये। रामचन्द्रजो का द्र्शन कर संपूर्ण सभा शीतल (प्रसन्न) हो गई। सबने अनुमान से यह सोचा कि नेत्रों के सर्वोत्तम लाभ की सीमा यही है अर्थात् रामदर्शन से बद्कर कोई लाभ नहीं ॥ १॥

पुनि बिसष्ठ मुनि के। सिक श्राये। सुभग श्रासनिन्ह मुनि बेठाये॥ सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरित्व राम दोउ गुरु श्रनुरागे॥२॥

फिर विसष्ठ और विश्वामित्र ऋषि आये। उन्हें राजा ने श्रेष्ठ आसनों पर बैटाया। पुत्रों समेत राजा ने मुनियों की पूजा करके उनके पाँव छुए। दोनों गुरु रामचन्द्रजी की देखकर स्नेह में भर गये॥ २॥

कहिं बिसष्ठ धरम इतिहासा । सुनिहें महीप सहित रिनवासा ॥ सुनिमन श्रगम गावि-सुत-करनी । सुदित बिसष्ठ बिपुलविधि बरनी ॥३॥

वसिष्ठजो धार्मिक इतिहास कहने लगे और महाराज र्रानवास समेत सुनने लगे। सुनिजनों के मन के लिए भी जो अगम्य है अर्थात् बड़े बड़े सुनियों के भी मन जिनका अनुमान नहीं कर सकते, ऐसी विश्वामित्रजी की करनी (तपस्या) के। वसिष्ठजो ने विधिपूर्वक विस्तार से वर्णन किया।। ३॥

बोले बामदेव सब साँची। कीरति कलित लेाक तिहुँ माँची॥
सुनि श्रानंद भयउ सब काहू। राम-लपन-उर श्रधिक उछाहू॥४॥

वामदेवजो ने साची दी कि हाँ यह सब बात सची है, विश्वामित्रजी को सुन्दर कीर्ति तोनों लेकों में द्वा गई है। यह सुनकर सभी के आनन्द हुआ, राम-लक्ष्मण के हृदय में विशेष उत्साह हुआ।। ४॥

दे। ० — मंगल मेाद उछाहु नित जाहिँ दिवस एहि भाँति। उमगी श्रवध श्रनंद भरि श्रधिक श्रधिक श्रधिकाति॥३६३॥

इसी तरह मंगल, त्रानन्द और उत्साह में नित्य दिन बीतवे जाते हैं। मारे त्रानन्द के त्रायोध्यापुरी उमद पदी। दिन दिन जानन्द अधिक अधिक बढ़ता ही गया॥ ३९३॥

# चै। - सुदिन सोधि कलकंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थे।रे॥ नित नव सुख सुर देखि सिद्दार्हीं। श्रवध जनम जाचिह बिधिपार्हीं॥१॥

श्रच्छा दिन (मुहूर्त्त) शोधकर कंकण खोले गये। उस दिन भी मंगलाचार श्रौर विनोद श्पानन्द थोड़ा नहीं हुश्रा। ऐसे नित्य नये मुखों को देखकर देवता भी ललचाने लगे श्रौर ब्रह्मा से श्रयोध्या में जन्म पाने की प्रार्थना करने लगे॥ १॥

बिस्वामित्र चलन नित चहहीँ। राम-सनेइ-बिनय-बस रहहीँ॥ दिन दिन सयग्रन भूपतिभाऊ। देखि सराह महा-मुनि-राऊ॥२॥

विश्वामित्रजी रोज चलना चाहते थे, पर रामचन्द्रजी के स्नेह श्रीर प्रेम में फैंसे हुए रह जाते थे। दिन पर दिन सौगुना मान राजा का देख देखकर महामुनि विश्वामित्रजी ने राजा दशरथजी की बहुत बड़ाई की।। २।।

माँगत बिदा राउ श्रनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भये श्रागे॥ नाथ सकल संपदा तुम्हारी। में सेवक समेत सुत नारी॥३॥

जब मुनि ने बिदा माँगी तब राजा दशरथ पुत्रों की साथ लेकर प्रेम से भरे उनके आगे खड़े हो गये और बोले—हे नाथ! यह सारी सम्पदा सारा राज-पाट आप ही का है। मैं स्वियों और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ॥ ३॥

करब सदा लरिकन्ह पर छोहू। दरसन देत रहब मुनि मोहू॥ 
छस किह राउ सहित सुत रानी। परेउ चरन मुख छाव न बानी॥४॥

लड़कों पर सदा दया करते रहना श्रीर मुक्ते कभी कभी दर्शन देते रहना। ऐसा कहकर रानियों तथा पुत्रों समेत राजा दशरथ विश्वामित्रजी के चरणों में गिर पड़े। मारे प्रेम के उनके मुँह से कुछ बात न निकली।। ४।।

दीन्हि श्रसीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती॥ राम सप्रेम संग सब भाई। भ्रायसु पाइ फिरे पहुँचाई॥४॥

ब्राह्मण विश्वामित्रजो ने बहुत भाँति के आशीर्वाद दिये और फिर चले। उस समय को प्रीति की रीति कही नहीं जाती। रामचन्द्रजी अपने भाइयों समेत प्रेम के साथ उनके। पहुँचाने गये और आज्ञा पाकर लौट आये ।। ५।।

दो०-रामरूप भूपतिभगति ब्याह उछाह श्रनंद। जात सराहत मनहिँ मन मुदित गाथि-क्रुल-चंद॥३६४॥

१—यदीच्छेत् युनरागन्तुं नैनं दूरमनुवजेत् । बाल्मीकि० । जिससे फिर मिलने की आशा हो उसका बहुत दूर तक न पहुँचावे ।

गाधिऋषि के वंश के चन्द्रमा विश्वामित्रजो बड़ो प्रसन्नता के साथ रामचन्द्रजो के स्वरूप, महाराज की भक्ति और विवाहोत्सव के आनन्द की मन ही मन सराहते जाते हैं॥ ३९४॥ चौ० —बामदेव रघु-कुल-गुरु ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा बखानी॥ सुनि मुनि सुजस मनहिँ मन राऊ। बरनत श्रापन पुन्यप्रभाऊ॥१॥

ज्ञानों वामदेवजो और रघुकुल के गुरु विसष्टजों ने फिर विश्वामित्रजों को कथा कहो। उनको सुन्दर कीर्ति की सुनकर महाराज मन ही मन अपने पुख्य का प्रभाव वर्णन करने लगे (बड़े हो पुख्य की बात है कि ऐसे मुनि को हम पर इतनो कृपा हुई !)॥ १॥

बहुरे लेाग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति ग्रह गयऊ॥ जहुँ तहुँ रामब्याहु सबु गावा। सुजस पुनीत लेाक तिहुँ छावा॥२॥

फिर श्रौर लोग भी श्राज्ञा पाकर श्रपने घर गये श्रौर राजा दशरथ भी पुत्रों समेत महल में श्राये। जहाँ तहाँ रामचन्द्रजी का विवाहोत्सव सब गाते थे। उनका पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया।। २।।

श्राये ब्याहि राम घर जब तेँ। बसे श्रमंद श्रवध सब तब तेँ॥ प्रभुविवाह जस भयउ उछाहू। सकहिँ न बरनि गिरा श्रहिनाहु॥३॥

जब से रामचन्द्रजो विवाह करके घर श्राये तब से सब श्रानन्द श्रयोध्या में श्राकर बस गये। प्रभु रामचन्द्रजी के विवाह में जैसा उत्सव हुश्रा उसे सरस्वती श्रीर शेषजी भी नहीं कह सकते॥ ३॥

किव-कुल-जीवन-पावन जानी। राम - सीय - जस मंगलखानी॥ तेहि ते में कहा कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज-बानी ॥४॥

१—कथा यह थी—विश्वामित्र गांघि राजा के पुत्र च्रित्य थे। एक बार भूमिपर्यटन करते हुए वे विश्व मुनि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने उन्हें ससैन्य भोजन कराया। तब कामधेनु का प्रताप मालूम होने पर राजा ने गौ लेकर उसके बदले में सोना आदि द्रव्य और केटि गौएँ भी देनी चाहीं, किन्तु शिष्ठजी ने अनिच्छा प्रकट की। तब उन्होंने हठ से गौ छीन ली। पर गौ ने छूटकर विष्ठ के पास जा प्रार्थना की। तब उनका अभिप्राय समफकर विष्ठजी ने अपने अंग से म्लेच्छों के। उत्पन्न कर विश्वामित्र की सेना का नाश कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने खिखिया कर हिमालय पर जा १००० वर्ष तक तपस्या की और अन्त में शङ्कर ने प्रसन्न होकर इन्हें साङ्ग धनुवेंद दिया। यहाँ से लौट-कर उन्होंने फिर विषष्ठजी से युद्ध किया। विषठजी ने एक ब्रह्मदण्ड से विश्वामित्र के ४१ अस्त्र और अन्त में ४२ वें ब्रह्मास्त्र के। मी इज़म कर लिया। तब राजा ने कहा "धिग् बलं च्यात्रयवलं ब्रह्मतेजो बल बलम्। अतस्तत्साधियण्येऽहं यह ब्रह्मत्वकारणम्।" अर्थात्—'च्यिय-बल को घिकार है, ब्रह्मतेज का बल ही सच्चा बल है, इसलिए मैं ब्राह्मण्य होने का यह करूँगा'। तदनुसार संकल्प कर फिर कई बार घोर तपस्या कर और समस्त विघों के। नष्ट कर वे ब्रह्मिं हुए।

सीतारामजी के यश के। किवयों के जीवन की पिवत्र करनेवाला श्रीर मंगल की खान समम्कर, श्रपनी वाणी की पिवत्र करने के लिए मैंने उसका कुछ थोड़ा सा वर्णन किया है।। ४।।

छंद-निज-गिरा-पावनि-करन कारन रामजस तुलसी कहाँ। रघु-बीर-चरित श्रपार बारिधि पार किव कोंने लहाँ।। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीँ। बेंदेहि-राम-प्रसाद तेँ जन सर्वदा सुख पावहीँ॥

वुलसोदासजो कहते हैं कि—मैंने अपनी वाणी पिनत्र करने के ही लिए रामचन्द्रजी का यश कुछ वर्णन किया है। रघुनीर का चरित्र समुद्र की तरह अपार है, उसका पार किस किन ने पाया है ? जो लोग यज्ञोपनीत, विनाह आदि उत्सनों के इस वर्णन की सुन कर आदर के साथ गावेंगे वे लोग सीताजी और रामचन्द्रजी की कुपा से सर्वदा मुख पावेंगे।।

सा०-सिय-रघु-बीर बिबाह जे सप्रेम गाविह सुनिह ।

तिन कहँ सदा उछाह मंगलायतन रामजस ॥३६४॥

जा लोग सीतारामजी के विवाह की प्रेम के साथ गावेंगे और सुनेंगे उनके यहाँ सदा आनन्दोत्सव होते रहेंगे, क्योंकि रामचन्द्रजी का यश मंगल का घर है।। ३९५॥

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकछुपविध्वंसने विमलसन्तोप-सम्पादनो नाम प्रथमः सापानः समाप्तः।

यह कलियुग के समस्त पापों के विध्वंस करनेवाले श्रीमद्रामचरितमानस में 'विमल-सन्तोष-सम्पादन' नाम का पहला सोपान समाप्त हुत्र्या ॥ १ ॥

. ( बालकाएड समाप्त )





द्वितीय सोपान

(अयोध्याकाण्ड)

#### श्लोकाः

वामाङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरिस व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्॥१॥

जिनके वाम भाम में पार्वती, मस्तक पर गङ्गा, ललाट पर द्वितीया का चन्द्र, कएठ में हलाहल विष और वज्ञःस्थल में नागराज सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवतों में प्रधान, सबके ईश्वर, सर्वदा सबके अन्तर्यामी, कल्याणस्वरूप और कल्याण के करनेवाले, चन्द्र-सा शुक्ठ वर्ण है जिनका वे श्रीमहादेवजी मेरी रहा करें।। १।।

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्बौ वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा॥२॥

जी श्रीरामचन्द्रजी के मुसकमल की शोभा, राज्याभिषेक से प्रसक्ता को न प्राप्त हुई श्रीर वनवास के खेद से मलिन भी न हुई, वह सदा मेरे लिए सुन्दर मङ्गल की देखेनाजी हो ॥२॥

#### नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गे सीतासमारोपितवामभागम् । पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥३॥

नील कमल के सदश श्याम श्रौर कोमल जिनके श्रंग हैं, श्रीसीताजी जिनके वाम भाग में सुशोभित हैं श्रौर जिनके कर में श्रेष्ठ धनुष श्रौर सुन्दर बाण हैं, उन रघुवंशियों के नाथ श्रीरामचन्द्रजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

#### दो०-श्रीग्ररु-चरन-सरोज-रज निज-मनु-मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुवर-बिमल-जसुःजो दायकु फल चारि ॥१॥

श्रीगुरु महाराज के चरण-कमलों की रज से अपने मनरूपी दर्पण की धारकर (साफ करके) मैं रामचन्द्रजी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जा चारों फलों (धर्म, श्रर्थ, काम, मोच) का देनेवाला है।। १।।

# चौ०-जब तेँ राम ब्याहि घर श्राये । नित नवमंगल माद बधाये ॥ भुवन चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषिह सुखबारी ॥१॥

जब से रामचन्द्रजी विवाह करके घर श्राये तब से नित्य नये मंगल श्रीर श्रानन्द-बधाई रहने लगीं, मानों चौदह लोकरूपी बड़े बड़े पर्वतों पर पुरायरूपी मेघ सुखरूपी जल की वर्षा करने लगे। श्रर्थात् श्रीरामचन्द्रजी श्रीर राजा दशरथ का इतना पुरायप्रताप फेला कि वह चौदहों लोकों में श्रा गया। उन पुराय-कर्मों के प्रभाव से सर्वत्र सुख ही सुख हो गया, दु:ख का नाम ही न रहा॥ १॥

#### रिधिसिधि संपति नदी सुहाई। उमिग श्रवंध श्रंबुधि कहुँ श्राई॥ मनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती। सुचि श्रमोल सुंदर सब भाँती॥२॥

(जैसे चौमासे में बरसे हुए जल के। लेकर निद्याँ समुद्र में जाया करतो हैं वंसे ही) एस सुख-रूपी बरसे हुए जल के। लेकर ऋदि-सिद्धि की सम्पत्ति-रूपी निद्याँ उमड़ उमड़कर श्रयोध्या-रूपी समुद्र में श्राकर मिल गईं। श्रयोत् श्रयोध्यापुरो सकल-सम्पदात्रों की सागर बन गई (समुद्र में माती और रत्न होते हैं—) यहाँ श्रयोध्यारूपी समुद्र में नगर के कुलीन स्त्री-पुरुष ही मिणियों के समूह हैं, जो सब तरह पवित्र, श्रमोल और सुन्दर हैं।। २।।

#### कहि न जाइ कछु नगरविभूती। जनु एतनिश्च विगंचि करतूती॥ सवविधि सव पुरलेग सुखारी। रामचंद-मुख-चंदु निहारी॥३॥

नगर का वैभव (ऐरवर्य) कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा माछ्म होता था कि बस ब्रह्मा की करतूत इतनी ही है (जा अयोध्या में देख पड़ती है) अर्थात् ब्रह्मा ने अपनी सारी कारीगरी हसी में खर्च कर दी। श्रीरामचन्द्रजी के मुख-रूपी चन्द्रमा के। देखकर सब नगर-निवासी लोग सब तरह से सुखी हो गये॥ ३॥

मुदित मातु सब सखी सहेली । फलित बिलोकि मनेारण बेली ॥ राम-रूप-ग्रन - सीलु - सुभाऊ । प्रमुदित होहिँ देखि सुनि राऊ ॥४॥

सब मातायें और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथ-रूपी बेल की फलती देखकर प्रसन्न हुइं। श्रीरामचन्द्रजी के रूप, गुण, शील और स्वभाव की देख और सुनकर राजा दशंरथ बहुत श्रानन्दित होते हैं॥ ४॥

दो०-सबके उर श्रभिलाषु श्रस कहि मनाइ महेसु।

श्रापु श्रव्यत जुबराज-पदु रामहिँ देउ नरेसु ॥२॥

सभी लोगों के अन्तःकरण में यह लालसा थी और वे महादेवजी की मनाकर यही कहते थे कि राजा अपने जीते जी रामचन्द्रजी की युवराज पद दे दें (अपनी देखरेख में भावी राजा बना दें)।। २।।

चौ०-एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रघुराजु बिराजा । सकल-सुकृत-मूरित नरनाहू । रामसुजसु सुनि श्रतिहि उछाहू॥१॥

एक समय रघुकुल में श्रेष्ठ दशरथजी श्रपने समाज (मगडली) सहित राजसभा में विराजमान थे। वहाँ संपूर्ण पुगयों की मूर्त्ति महाराज दशरथ का रामचन्द्रजी की सुकीर्ति सुनकर श्रत्यन्त उत्साह हुश्रा।। १।।

नृप सब रहि हैं कृपा श्रभिलाषे। लेकिप करि प्रीतिस्त्व राषे॥ त्रिभुवन तीनि काल जग माहीँ। भूरिभाग दसरथसम नाहीँ॥२॥

सब राजा लाग दशरथ महाराज की कृपा चाहते रहते थे, क्योंकि जा लाग उनकी कृपा-दृष्टि प्राप्त करते थे उन्हें वे लाकपाल बना देते थे। संसार में तीनों लोकों (पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग) में श्रीर तीनों कालों (भूत, स्विष्य, वर्तमान) में दशरथ के समान बड़मागी कोई नहीं था।। २।।

मंगलमृल राम सुत जासू। जो कबु किहय थार सबु तासु॥ राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलाकि मुकुट सम कीन्हा॥३॥

जिसके पुत्र मंगल के मूल रामचन्द्रजा हैं उसके लिए जो कुछ कहा जाय सभी थाड़ा है। महाराज ने मामूली तौर से हाथ में दर्पण लिया और उसमें मुँह देखकर अपने मुकुट के। ठीक किया॥ ३॥

स्रवनसमीप भये सित केसा। मनहुँ जरठपनु श्रस उपदेसा॥ नृप जुबराज् राम कहुँ देहू। जीवन जनम लाहु किन लेहू ॥४॥ कानों के पास बाल सफ़द हो गये हैं, वे मानों महाराज के। ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि खब आपकी बुढ़ाई आई। हे राजन्! रामचन्द्रजो के। युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं उठाते। (जन्म के। सफल क्यों नहीं कर लेते!)॥ ४॥

दो०-यह बिचारु उर श्रानि तृप सुदिनु सुश्रवसरु पाइ। प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरुहि सुनायेउ जाइ॥३॥

राजा दशरथ ने इस विचार के। मन में लाकर शुभ दिन श्रौर शुभ घड़ो पाकर प्रेम से पुलिकत शरीर श्रौर मन में प्रसन्न होते हुए गुरु (विसष्ट) जी के पास जाकर उन्हें वह विचार सुनाया ।। ३।।

चौ०-कहइ भुश्रालु सुनिय मुनिनायक । भये रामु सब बिधि सब लायक ॥
. सेवक साचिव सकल पुरवासी । जे हमरे श्रारि मित्र उदासी ॥१॥

राजा ने कहा—हे मुनिराज ! सुनिए । अब रामचन्द्र सब तरह से सब लायक हो गये । नौकर-चाकर, मन्त्री, सारे नगर-निवासी और हमारे शत्रु, मित्र, उदासीन (तटस्थ) जितने हैं— ॥ १॥

सबिहेँ रामु प्रिय जेहि बिधि मोही। प्रभु श्रसीस जनु तनु धरि सोही॥ बिप्र सिहत परिवार गोसाईँ। करिहेँ छोडु सब रउरिहें नाईँ॥२॥

सभी के। रामचन्द्र वैसे ही और उतने ही प्यारे हैं जितने सुमे । रामचन्द्र क्या हैं मानों आपके आशीर्वादों की साद्मात् मृति हैं। हे स्वामी ! सभी ब्राह्मण लेग कुटुम्ब समेत आप ही के समान उन पर प्रेम करते हैं।। २।।

जे गुरु-चरन-रेनु सिर धरहीँ। ते जनु सकल विभव बस करहीँ॥ मेाहि सम यहु श्रनुभयउ न दूजे। सबु पायउँ रज पावनि पूजे॥३॥

जो गुरु के चरणों को धूल की मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानों सारे ऐश्वर्यों की अपने वश में कर लेते हैं। यह अनुभव मेरे बराबर और किसी की न हुआ होगा, मैंने पवित्र रज की पूजा करके ही सब कुछ पाया है॥ ३॥

श्रव श्रभिलाषु एकु मन मेारे। प्रजिहि नाथ श्रनुग्रह तोरे॥ मुनि प्रसन्न लिव सहज सनेहू। कहेउ नरेसु रजायसु देहू॥४॥

हे नाथ ! श्रव मेरे मन में एक श्रमिलाषा श्रीर है, वह भो श्रापके श्रनुप्रह से पूरो हो जायगो । राजा का स्वामाविक स्नेह देख मुनि प्रसन्न हुए श्रीर कहा—महाराज ! कहिए क्या श्राज्ञा है ॥ ४ ॥

दो०-राजन राउर नामु जसु सब श्रिभमतदातार। फल श्रनुगामी महिएमनि मन-श्रिभबाषु तुम्हार ॥४॥ हे राजन् ! तुम्हारा नाम और यश सारे मनोरथों को पूरा करनेवाला है। राजाओं के मुकुटमिए ! फल तो तुम्हारी मन की इच्छाओं के पहले ही प्राप्त हो जाता है।। ४॥ चौ० —सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलेउ राउ रहिस मृद्बानी ॥

॥०—सब बिधि ग्रुरु प्रसन्न जिय जाना । बालउ राउ रहास मृदुबाना ॥ नाथ रामु करियहि जुबराजा । कहिय कृपा करि करिय समाजू॥१॥

राजा ने अपने मन में गुरूजो के। सब तरह से प्रसन्न जानकर आनन्द में भर कर केमल वाणी से उनसे कहा—हे नाथ! रामचन्द्र के युवराज कर देना चाहिए। यदि आप कहिए तो समाज जुटाया जाय।। १॥

मोहि श्रद्धत यहु होइ उद्घाहू। लहिं लोग सब लोचनलाहू।। प्रभुप्रसाद सिव सबइ निबाहीं। यह लालसा एक मन माहीं॥२॥

मेरे जीते जी यह उत्सव है। जाय और सब लोग अपने नेत्रों का लाम पा जायेँ। आपकी कृपा से और तो सब इच्छायें शिवजी ने निवाह दीं, बस! अब एक यही लालसा मेरे मन में बाक़ी है।। २॥

पुनि न सोचु तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥ सुनि मुनि दसरथ-बचन सुहाये । मंगल-मोद-मूल मन भाये ॥३॥

इतना हो जाय ते। फिर शरीर रहे, या चला जाय, मुक्ते उसका कुछ साच नहीं होगा, जिससे फिर पीछे पछतावा न हो। दशरथजी के सुहावने श्रीर श्रानन्द-मङ्गल के मूल वचन सुनकर मुनि के। बहुत श्रच्छे लगे॥ ३॥

सुनु नृप जासु विमुख पछिताहीँ । जासु भजनु बिनु जरिन न जाहीँ ॥ भयउ तुम्हार तनय साइ स्वामी । रामु ५नीत प्रेम-श्रनुगामी ॥४॥

गुरुजी ने कहा—है राजन ! भुनो, जिसके विगुख होने से लोग पछताते हैं श्रीर जिसके भजन किये बिना जी की जलन नहीं बुमती, वही पवित्र प्रेम के पीछे चलनेवाले स्वामी राम तुम्हारे पुत्र हुए हैं ॥ ४॥

दा०--बेगि बिलंबु न करिय नृप साजिय सबइ समाजु।

सुदिनु सुमंगलु तबहिँ जब रामु होहिँ जुबराजु ॥४॥

हे राजन् ! जल्दो हो "शुभस्य शीघ्रम्", देर न कीजिए। सब समाज को सजाइए। किसी दिन श्रौर घड़ी का श्रासरा न देखिए। वही दिन शुभ श्रौर मंगलमय है जब रामचन्द्र युवराज हो जायँ॥ ५॥

चौ॰-मुदित महीपति मंदिर श्राये । सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाये ॥ कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये । भूप सुमंगल बचन सुनाये ॥१॥ राजा प्रसन्न होकर महल में श्राये। उन्होंने सेवकों तथा सुमन्त्र नामक मन्त्री की बुलवाया। उन लागों ने 'जय जीव' कहकर सिर मुकाया। फिर राजा ने उत्तम मङ्गलकारक वचन उन्हें सुनाये—॥ १॥

प्रमुदित मोहि कहेउ ग्ररु श्राजू । रामहिँ राय देहु जुबराजू ॥ जो पाँचहि मत लागइ नीका । करहु हरिष हिय रामहिँ टीका ॥२॥

हे मन्त्रो ! श्राज गुरुजो ने प्रसन्न चित्त से श्राज्ञा दो है कि हे राजन् ! तुम रामचन्द्र को युवराज पद दे दो । जो यह मंगल-समाचार पंचों को प्यारा लगे ते। रामचन्द्र के। राज-तिलक करो ॥ २ ॥

मंत्री मुदित सुनत प्रियबानी । श्रिभमत बिरव परेउ जनु पानी ॥ बिनती सचिव करिह कर जोरी । जियहु जगतपति बरिस करोरी ॥३॥

इस प्रिय वाणी को सुनकर मन्त्रो प्रसन्न हुए, मानां मनोरथ-रूपो पौधे में पानी पड़ गया। मन्त्रो लोग हाथ जे।ड़कर विनती करने लगे कि हे जगत्पति! श्राप करोड़ बरस तक जित्रो॥ ३॥

जगमंगल भल काजु बिचारा। बेगिय नाथ न लाइय बारा॥ नृपहिँ मोदु सुनि सचिव सुभाखा। बढत बैाँड जनु बही सुसाखा॥४॥

त्रापने जगत् के मङ्गलकारी अच्छे काम की सीचा है। हे नाथ! ऐसे काम की जल्दों करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। मिन्त्रियों के शुभ भाषण सुनकर राजा की ऐसा हर्ष हुआ कि माना बढ़ती हुई लता की (सहारे के लिए) अच्छी शाखा मिल गई॥ ४॥

दो०-कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ श्रायसु होइ। राम-राज-श्रमिषेक-हित बेगि करहु सोइ सोइ॥६॥

राजा ने कहा कि रामचन्द्र का राज्याभिषेक करने के लिए मुनिराज (वसिष्ठ) की जो जो श्राज्ञा है। वह वह जल्दो करो॥ ६॥

चौ०-हरिष मुनीस कहेउ मृदुबानी। श्रानह् सकल सु-तीरथ-पानी॥ श्रीषध मृल फूल फल पाना। कहे नामे गनि मंगल नाना॥१॥

मुनि ने प्रसन्न होकर केमिल वाणी से कहा—सब श्रष्ठ तीर्थां के जल लाश्रो। फिर उन्होंने नाम मिना गिनाकर मङ्गलमय श्रानेक श्राषिध्याँ, मूल, फूल, फल श्रीर पत्ते लाने के लिए कहा।। १॥

चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट श्रगनित जाती॥ मनिगन मंगलबस्तु श्रनेका। जो जग जोग्र भूप श्रभिषेका॥२॥ चवेंर, मृगचमे, बहुत तरह के वस्न, अनिगनती तरह के ऊनी श्रीर रेशमी वस्न, मिएयाँ श्रीर बहुत-सी मङ्गल की चीजें सारांश यह कि संसार में जो जो चीजें राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, उन सबके इकट्टा करने की उन्होंने श्राझा दी॥ २॥

बेदबिदित कहि सकल विधाना । कहेउ रचहु पुर विविध विताना ॥ सफल रसाल पूँगफल केरा । रोपहु वीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥३॥

वेद में कही हुई सब विधि बताकर कहा—नगर में बहुत-से मगडिप बनवात्रो। श्राम, सुपारी श्रीर केले के पेड़ फलों समेत नगर की गलियों में चारों श्रोर रोपो (लगात्रो)॥३॥

रचहु मंजु मनि चौकइ चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू॥ पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा। सब बिधि करहु भृमि-सुर-सेवा॥४॥

मनोहर मिएयों के सुन्दर चौक पुरवाश्रो श्रौर बाजार की सजाने के लिए लोगों से कह दो। श्रीगऐशजी, गुरु श्रौर कुल-देवता की पूजा करो श्रौर ब्राह्मणों की सब तरह से सेवा करो।। ४॥

दौ०–ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग।

सिर धरि मुनिवर बचन सबु निज निज काजहिँ लाग ॥७॥

ध्वजायं, मंडियाँ, बन्दनवार, कलश श्रौर घाड़े, रथ, हाथी सबके। सजाश्रो। इस तरह की मुनिवर की श्राज्ञा के। सिर धरकर सब लोग श्रपने श्रपने काम में लग गये॥ ७॥

चौ०--जा मृनीस जेहि श्रायसु दीन्हा। सा तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा॥

बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रामहित मंगल काजा ॥१॥

मुनिवर ने जिसको जिस काम के करने को आज्ञा दो, उसने वह काम इतनी जल्दो कर दिया कि मानों वह पहले ही किया रक्खा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवतों का पूजने लगे और रामचन्द्रजी के लिए हितकारी मंगल कार्य करने लगे॥ १॥

सुनत रामश्रभिषेक सुहावा। बाज गहागह श्रवध बधावा॥ राम-सीय-तन सगुन जनाये। फरकहिँ मंगल श्रंग सुहाये॥२॥

रामचन्द्रजो के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही सारी श्रयाध्या में बधाई के बाजे खूब बजने लगे। रामचन्द्रजी श्रीर सीताजी के शरीर में शकुन विदित होने लगे, उनके सुन्दर मङ्गल श्रंग फरकने लगे।। २॥

पुलकि सप्रेम परसपर कहहीँ। भरत-श्रागमनु-सूचक श्रहहीँ॥ भये बहुत दिन श्रति श्रवसेरी। सगुन प्रतीति भेँट प्रिय केरी॥३॥ वे दोनों पुलकायमान होकर श्रापस में कहने लगे—ये सब शकुन भरत के श्राने की सूचना देनेवाले हैं। उनको (मामा के घर) गये बहुत दिन हो गये, मिलने की बड़ी चिंता है; इसलिए इन शकुनों से उन प्रिय के मिलने का निश्चय है।। ३॥

भरतसरिस प्रिय को जग माहीँ। इहइ सग्रनफल दूसर नाहीँ॥ रामहिँ बंधुसोचु दिन राती। श्रंडिन्ह कमठ हृदय जेहि भाँती॥४॥

जगत् में भरत के समान मुक्तकों कौन प्यारा है ? बस शकुनों का यही फल माछ्म होता है, दूसरा नहीं । रामचन्द्रजी को अपने माई भरतजी का रात-दिन ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए के जी में श्रंडों का रा। ४॥

दो०-एहि श्रवसर मंगल्ल परम सुनि रहसेउ रनिवासु । सौभत बखि बिधु बढत जनु बारिधि बौचिबिलासु ॥८॥

इसो अवसर पर इस परम मङ्गल समाचार को मुनकर सारा रिनवास इस तरह आनन्द में उमड़ उठा जैसे समुद्र पूरे चन्द्रमा को देखकर लहरों से लहलहाता हुआ शोभित होता है ॥ ८॥

चौ०-प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाये ॥ प्रेम पुलिक तन मनु श्रनुरागीँ। मंगलकलस सजन सब लागीँ॥१॥

रिनवास में जिसने पहले जाकर यह समाचार सुनाया उसने इनाम में बहुत-से भूषण और क्स पाये। प्रेम से रानियों के शरोर पुलकायमान और मन आनन्द से भर गये और वे सब मङ्गल-कलश सजाने लगीं॥ १॥

चौकइ चारु सुमित्रा पूरी। मनिमय विविध भाँति स्रति रूरी।। स्रानँद-मगन राममहतारी। दिये दान बहु विप्र हँकारी॥२॥

सुमित्रा ने त्र्यनेकों तरह की बहुत ही मनोहर मिणयों की सुन्दर चौके पूरीं। राम-चन्द्रजों की माता कौसल्या ने त्रानन्द में मग्न होकर ब्राह्मणों के बुलवाकर बहुत दान दिये॥२॥ पूजी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहारि देन बलिभागा॥ जेहि बिधि होइ राम-कल्यानू। देहु दया करि सा बरदानू॥३॥ गावहिँ मंगल केािकलबयनी। बिधुबदनी मृग-सावक-नयनी॥॥॥

फिर गाँव के देवो-देवतों और नागों को पूजा को और (फिर कार्य सिद्ध हो जाने पर) बलि-भेंट चढ़ाने की मनौती मानी। उनकी प्रार्थना की कि हे देवो! ऋपा करके

१—कळुत्रा अपने अंडों के। बैठकर नहीं सेता, बरन वह दूर से बैठा हुन्ना उनका मन ही मन सेता है।

वही वर दोजिए जिसमें रामचन्द्रजी का कल्याण हो ॥ ३॥ क्रियाँ, जिनके चन्द्र के समान मुख श्रौर हिरन के बच्चों के नेत्रों के समान नेत्र थे, कायल की-सी बाली में मङ्गल गीत गाने लगीं ॥ ४॥

#### दो०-राम-राज-श्रभिषेकु सुनि हिय हरषे नरनारि । लगे सुमंगल सजन सब विधि श्रनुकूल बिचारि ॥६॥

रामचन्द्रजो का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्नो-पुरुष मन में बहुत प्रसन्न हुए श्रौर विधि की श्रानुकूल विचार कर सुन्दर माङ्गलिक सामान सजाने लगे॥ ९॥

चौ०-तब नरनाह बिसष्ट बोलाये। रामधाम सिख देन पठाये॥ गुरु-श्रागमनु सुनत रघुनाथा। द्वार श्राइ पद नायेउ माथा॥१॥

तब राजा ने वसिष्ठजी को बुलाया श्रौर उचित शिक्षा देने के लिए उन्हें रामचन्द्रजी के महल में भेजा। रामचन्द्रजी ने गुरु का श्रागमन सुनते ही दरवाजे पर श्राकर उन्हें मस्तक नवाया॥ १॥

फिर वे आदरपूर्वक अर्ध्य देकर उन्हें घर में लिवा लाये और सोलह भाँति की पूजा से उन्होंने उनका सम्मान किया। फिर सीता समेत रामचन्द्रजी ने उनके चरण छुए और कमल के समान हाथ जाड़कर वे बोले—॥ २॥

सेवकसदन स्वामिश्रागमन । मंगलमृल श्रमंगलदमनू ॥ तदिप उचित जन बालि सप्रोती । पठइय काज नाथ श्रसि नीती ॥३॥

सेवक के घर स्वामों का आगमन मंगल का मूल और अमंगल का नाश करनेवाला होता है। तो भी हे नाथ! यदि कुछ कार्य हो तो किसी योग्य मनुष्य के। भेजकर प्रेम सहित बुलवा लेना थां ऐसी नीति है।। ३॥

प्रभुता तिज प्रभु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत श्राजु यह गेहू ॥ श्रायसु होइ सो करउँ गाेसाईँ । सेवक्क लहइ स्वामिसेवकाई ॥४॥

श्राप प्रमु (समयं) ने प्रमुता (मालिको का भाव) छोड़कर मुक्त पर स्तेह किया, इसिलए श्राज यह घर पित्रत्र हो गया। हे गुसाई ! जो कुछ श्राज्ञा हो वही मैं करूँ। स्वामी की सेवा यह सेवक पा जाय॥ ४॥

१—वेद में षोडशोपचार पूजा कही है—आवाहन, श्रासन, श्रष्ट्यं, पाद्य, श्राचमन, स्नान, वस्त्र, चन्दन, पुष्प, घूप, दीप, नैवेद्य, श्रारती, दिस्सा, प्रदिस्त्रा और विसर्जन । बिनका नित्य श्रावाहन विसर्जन नहीं होता उनका तस्थानापन स्वागत और धमन होता है ॥

### दें। ० — सुनि सनेहसाने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस ॥ राम कस न तुम्ह कहुउ श्रस हंस-बंस-श्रवतंस ॥१०॥

विसष्टजो ने ऐसे स्नेह भरे हुए वचन सुनकर श्रौर रामचन्द्रजो को प्रशंसा करके उनसे कहा—हे राम! भला तुम ऐसी बात क्यों न कहो ? क्योंकि तुम सूर्य के वंश में भूषण-रूप हो ॥ १०॥

चै।०-बरिन राम ग्रन सील सुभाऊ । बे।ले प्रेम पुलिक मुनिराऊ ॥
भूप सजेउ श्रभिषेकसमाजू । चाहत देन तुम्हहिँ जुबराजू॥१॥

मुनिराज वसिष्ठजो रामचन्द्र के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन कर प्रंम से पुलिकत होकर बेलि—हे रामचन्द्र ! राजा ने राज्याभिषेक के लिए समाज सजाया है, वे तुमको युवराज पद देना चाहते हैं ॥ १॥

राम करहु सब संजम श्राजु । जौँ बिधि कुसल निबाहइ काजू ॥ गुरु सिख देइ राय पहिँ गयऊ । राम हृदय श्रस बिसमय भयऊ ॥२॥

इसलिए हे राम ! त्राज तुम संयम (ब्रह्मचयादि क्षितिन्द्रियता पालन) करे। जिससे विधाता कुशलपूर्वक इस काम के। निवाह दे। गुरुजो शित्ता देकर राजा (दशरथ) के पास गये त्रोर रामचन्द्रजो के हृदय में इस बात का त्राश्चर्य हुत्रा कि ॥ २॥

जनमे एक संग सब भाई। भाजन सयन केलि लरिकाई॥ करनबेध उपबीत बियाहा। संग संग सब भयउ उछाहाँ॥३॥

सब भाई एक साथ हो जन्मे; लकड़पन में भोजन, शयन, खेलना कूदना, करांबेध (कान छिदाना) संस्कार, यज्ञापवात श्रौर विवाह श्रादि सब उत्सव सबके साथ ही साथ हुए ॥ ३ ॥

विमलबंस यह श्रनुचित एकू। बंधु बिहाइ बडेहिँ श्रभिषेकू ॥ प्रभु सप्टेम पछितानि सुहाई। हरउ भगतमन के कुटिलाई॥४॥

पर निमल वंश में एक यहां अनुचित है कि और भाइयां की छोड़कर एक बड़े ही की राज्याभिषेक होता है। तुलसोदासजों कहते हैं कि यह प्रभु (रामचन्द्रजों) का सुन्दर प्रेम-सहित पछतावा मक्तों के मन की कुटिलता को हरनेवाला हो।। ४॥

दा०-तेहि श्रवसर श्राये लपनु मगन प्रेम श्रानंद। सनमाने प्रिय बचन कहि रइ-कुल-कैरव-चंद ॥११॥

उसो समय प्रम और श्रानन्द में भरे हुए लक्ष्मणजो श्राये। सूर्यवंशरूपा कुमुद के खिलानेवाल चन्द्र रामचन्द्रजो ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया॥ ११॥

#### चौ०-वाजिह वाजन विविध विधाना। पुरप्रमोद नहि जाइ बलाना॥ भरत श्रागमनु सकल मनाविह । श्राविह वेगि नयनफलु पाविह ॥१॥

अयोध्यापुरों में नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर में जो हर्ष था उसका वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरतजी का श्राना मना रहे थे और कह रहे थे कि वे भी जल्दों श्रा जायँ तो नेत्रों के सफल कर लें॥ १॥

हाट बाट घर गली श्रयाई। कहि परसपर लोग लोगाई॥ कालि लगन भलि केतिक बारा। पूजिहि बिधि श्रभिलाषु हमारा॥२॥

बाजार में, रास्तां में, घरों में श्रीर गिलयों में तथा श्रथाइयों (बैठकों या चौपालां) में श्रीरतं श्रीर मर्द इकट्ट होकर श्रापस में कहते थे कि कल शुभ लग्न किस समय है जब विधाता हमारी इच्छा पूरी करेंगे॥ २॥

कनकसिंघासन सीयसमेता । बैठिह रामु होइ चित चेता ॥ सकल कहि कब होइहि काली । विधन मनाविह देव कुचाली ॥३॥

जा सोता-सहित रामचन्द्रजो सुवर्ण के सिंहासन पर विराज जायँ, तो हमारी मनचाही बात हो जाय। सब लोग यहां कहते थे कि कल कब होगा। पर कुचाली, खोटी चालवाले, देवता विन्न मनाने लगे॥ ३॥

तिन्हिह सुहाइ न श्रवध बधावा । चेारिह चाँदिनि राति न भावा ॥ सारद बोलि बिनय सुर करही । बारिह बार पाँय ले परही ॥४॥

जैसे चोर की चाँदनो रात नहीं सुहातो वैसे हो उन (कुचाली)।देवतां की श्रवध में बधाई होना नहीं सुहाता। देवतां ने सरस्वतीजी की बुलाया श्रौर बार बार उनके पाँवों में गिर गिरकर वे प्रार्थना करने लगे—॥४॥

दो०-विपति हमारि विलोकि विं मातु करिय सोइ श्राजु।

रामु जाहिँ बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥१२॥

हे माता ! हमारो बड़ो भारो विपत्ति को देखकर श्राप बही कीजिए जिसमें रामचन्द्रजी राज्य छे।ड़कर वन के। चले जायँ श्रीर देवतों के सब कार्य सिद्ध हों ॥ १२ ॥

चौ०-सुनि सुर बिनय ठाढि पछिताती। भइउँ सरोज विपिन हिमराती॥ देखि देव पुनि कहहिँ निहोरी। मातु तोहि नहिँ थोरिउ खोरी॥१॥

देवतों को प्रार्थना सुनकर सरस्वतो खड़े खड़े पछताने लगी कि हाय! मैं कमल के वन के लिए पाले की रात बनती हूँ। फिर देवता उनको श्रोर देख ऋतज्ञता दिखाते हुए बोले कि हे माता! इसमें श्रापको जरा भी बदनामी न होगो॥ १॥

बिसमय-हरष-रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब रामप्रभाऊ॥ जीव करमबस सुख-दुख-भागी। जाइय श्रवध देवहित लागी॥२॥

क्योंकि तुम तो रामचन्द्रजो के प्रभाव की जानती है। कि उन्हें न किसी बात का विस्मय (उदासो) है श्रोर न हर्ष हो। जो जोव कर्म के वश में हैं वे सुख-दु:ख भोगते हैं। (रामचन्द्रजी जीव नहीं) इसलिए देवतों के हित के लिए तुम श्रयोध्या जाश्रो॥ २॥

बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुधमित पोची॥ ऊँच निवासु नीच करतृती। देखि न सकहिँ पराइ बिभृती॥३॥

जब देवतां ने बार बार पाँवों में पड़कर सरस्वतो के। संकोच में डाला, तब वह यह विचार कर चली कि देवतों की बुद्धि हो नीच है। इनका निवास तो ऊँचा पर इनके कम नीच हैं। ये पराई सम्पत्ति को देख नहीं सकते ॥ ३॥

स्रागिल काजु विचारि बहोरी। करिहहिँ चाह कुसल किब मारी॥ हरिष हृदय दसरथपुर स्राई। जनु महदसा दुसह दुखदाई॥४॥

जो चतुर किव होंगे वे श्रगले काम (राज्ञस-वध श्रादि) के। बड़ा भारी विचारकर मेरो चाह करेंगे। सरस्वती ऐसा साचकर प्रसन्न हो दशरथ के पुर श्रयोध्या में श्राई, मानों दु:सह दु:स देनेवाली कोई प्रहदशा श्राई हो॥ ४॥

दो०-नाम् मंथरा मंदमति चेरी केंकइ केरि। श्रजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि॥१३॥

केकया को एक मूखे-बुद्धिवालो दासी थो, जिसका नाम मंथरा था। उसे श्रपयश की पिटारी बनाकर सरस्वतो उसकी बुद्धि को फेर गई॥ १३॥

चौ०-दोख मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा।

पूछेसि लोगन्ह काह उछाहु। रामतिलकु सुनि भा उरदाहु ॥१॥

मंथरा ने देखा कि नगर सजाया गया है, सुन्दर मंगलाचार हो रहे हैं श्रीर बधाइयाँ बज रही हैं। उसने लोगों से पूछा कि कौन सा उत्सव है ? उत्तर में रामचन्द्रजी का राज्य-तिलक सनते ही उसकी छातों में जलन हुई ॥ १॥

करइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती। होइ श्रकाजु कविन बिधि राती॥ देखि लागि मधु क्वटिल किराता। जिमि गवँ तकइ लेउँ केहि भाँतो॥२॥

खाटी बुद्धि श्रीर खाटा (नोच) जातिवालो मंथरा विचार करने लगी कि रात ही रात में यह काम कैसे बिगड़ जाय! जिस तरह कुटिल भीलनी शहद के इस्ते को लगा देखकर श्रपना मौक्रा ताकती है कि इसकी किस तरह ले खूँ॥ २॥ भरतमातु पहिँगइ विलखानी । का श्रनमिन हिस कह हाँसि रांनी ॥ उत्तरु देइ नहिँ लेइ उसासू । नारिचरित करि ढारइ श्राँसू ॥३॥

वह विलखती हुई भरतजी की माता केक्यी के पास गई। उसको देखकर केक्यी ने हँसकर कहा कि आज तू उदास क्यों हो रही है ? मन्थरा कुछ जवाब नहीं देती और लम्बी साँस खींचती है और भ्री-चरित्र करके आँखों से आँसू टपकाती है ॥ ३॥

हँसि कह रानि गालु बड तोरे। दीन्ह लषन सिख श्रस मन मारे॥ तबहुँ न बोल चेरि बडि पापिनि। छाँडइ स्वास कारि जनु साँपिनि॥४॥

रानो केकयी हँसकर कहने लगो कि तेरे बड़े गाल हैं (तू बहुत बढ़कर बोला करती है) मेरे मन में जँचता है कि लक्ष्मण ने तुम्मे कुछ सोख (दंड) दो है ? इतने पर भी मन्थरा कुछ न बोली, क्योंकि वह बड़ी पापिनी दासी है। वह ऐसी लंबी साँसें छोड़ने लगी मानों काली नागिन है।। ४।।

दो०—सभय रानि कह कहिस किन कुसल रामु महिपालु। लपनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुवरी उर सालु ॥१४॥

रानी केकयो ने डरकर कहा कि श्वरो! कहती क्यों नहीं ? राजा दशरथ, रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत श्रौर शत्रुघ्न कुशल से तो हैं ? यह सुनकर कृवरी मन्थरा के मन में बढ़ा ही खेद हुआ।। १४।।

चै। ० – कत सिख देइ हमहिँ कोउ माई। गालु करब केहि कर बलु पाई॥ रामहिँ छाडि कुसल केहि श्राजु। जेहि जनेसु देइ जुबराज्॥१॥

हे माता! हमें कोई क्या सीख देगा? श्रीर किसका बल पाकर हम मुँहजोरी करेंगी? श्राज रामचन्द्र को छोड़कर श्रीर किसका कुशल है कि जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं॥ १॥

भयउ कौसिलहि बिधि श्रिति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ देखहु कस न जाइ सब सोभा । जेा श्रवलेािक मेार मनु छोभा ॥२॥

कौसल्या के विधाता बहुत ही दाहिने (श्रनुकूल) हैं, देखने में उनका धमंड हृदय में नहीं समाता। सब शोभा के जाकर तुम क्यों नहीं देखतीं कि जिसे देखकर मेरा मन दुखी हुआ है ॥ २ ॥

पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे। जानति हृहु बस नाहु हमारे॥ नीँद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुसई॥३॥ े तुम्हारा पुत्र परदेश में है, किन्तु तुम्हें कुछ साच नहीं। तुम जानती हो कि पित हमारे वश में हैं। तुम्हें नींद श्रोर ताशक-तिकये से सजी सेज बहुत प्यारी लगती है। तुम राजा का कपट श्रोर चतुराई नहीं देखतीं॥ ३॥

सुनि प्रिय बचन मलिनमनु जानी । कुकी रानि श्रव रहु श्ररगानी ॥ पुनि श्रस कबहुँ कहिस घरफोरी । तब धिर जीभ कढावउँ तोरी ॥४॥

मन्थरा के प्यारं वचनां को सुनकर श्रीर उसका मन मैला जानकर रानां केकयो उसके अपर फिर पड़ीं (रिसाई) श्रीर बालीं—बस चुप रह। जो फिर कभी ऐसी घर फोड़नेवालो बात कहेंगो तो तेरी जीम पकड़कर उसी समय खिंचवा खूँगी ॥ ४॥

दो ० – काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि॥१४॥

काने, लँगड़े, कुवड़े ये बड़े कुटिल श्रीर कुचालो होते हैं श्रीर उस पर भी स्त्री श्रीर स्त्रों भो दासी ! ऐसा जानकर भरतजी की माता केकयी मुस्कुराकर कहने लगी—॥ १५॥

चौ०-प्रियवादिनि सिख दीन्हिउँ तोही।सपनेहु तो पर कोए न मोही॥

सुदिनु सु-मंगल-दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥१॥ हे प्रिय बेलनेवालो मंथरा ! मैंने यह तुमको सोस्र दी है, मुमे तेरे ऊपर क्रांथ स्वप्न में भी नहीं है। वहां शुभ दिन सुन्दर मङ्गल-प्रद होगा जिस दिन तेरा कहा (रामचन्द्र का राज-तिलक) सच्चा हो जायगा ॥१॥

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिन-कर-कुल-रीति सुहाई॥ रामतिलकु जौँ साचेहु काली। देउँ माँगु मनभावत श्राली॥२॥

सूथवंश को यह सुहावनी रीति है कि इस वंश में बड़ा भाई स्वामी श्रीर होटा सेवक होता है। जो सचमुच ही कल रामचन्द्र की तिलक चढ़ेगा तो है सखी ! श्रपनी मनमानी चीज मुफसे माँग ले, मैं दूंगी ॥ २॥

कौसल्यासम सब महतारी । रामहिँ सहज सुभाय पियारी॥ मा पर करहिँ सनेइ बिसेखी। मेँ करि प्रोति परीछा देखी॥३॥

रामचन्द्र को सहज स्वभाव हो से सब मातार्य कौसल्या के समान प्यारी हैं। फिर मुक्त पर तो वे श्रीर भी ज्यादा प्रीति करते हैं, मैंने परोचा करके देख लिया है।। ३।।

जो विधि जनमु देइ करि छोहू। होहिँ रामसिय पूतपतेाहू ॥ प्रान तेँ श्रिधिक रामु प्रिय मारे। तिन्ह के तिलक छोभु कस तारे॥४॥

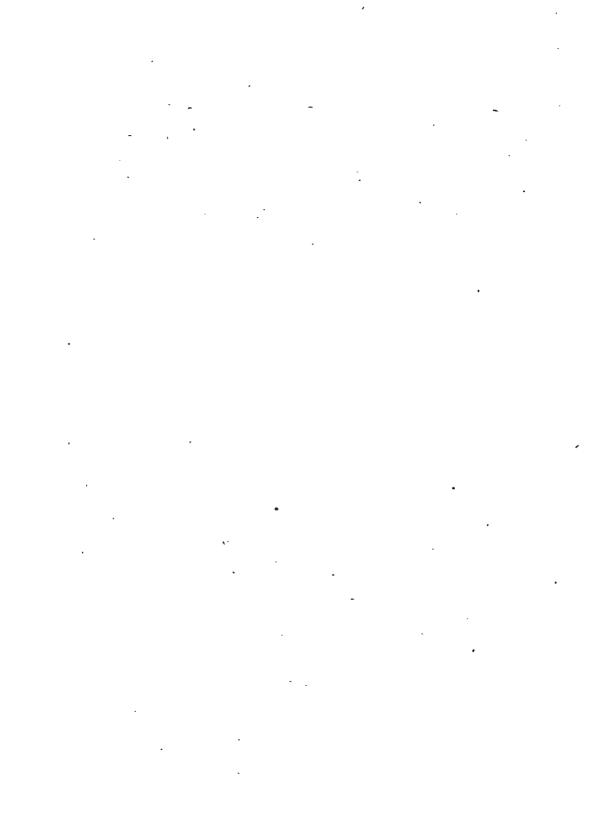

एकहि वार आस सब पृजी। सब कळ् कहब जीम करि दूजो ॥ - प्र०३६९ जे। विधाता कृपाकर मुक्ते फिर जन्म दे तो मेरे रामचन्द्र पुत्र श्रीर सीता बहू हों। रामचन्द्र मुक्ते प्राणों से भी श्रधिक प्रिय हैं, उनका तिलक चढ़ने में तुक्ते दु:ख क्यों हुश्रा १ ॥४॥

दो०-भरतसपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ।

हरष समय विसमय करिस कारन माहि सुनाउ ॥१६॥

तुमको भरत को सौगंद है, तू छल-कपट और छिपाव की छोड़कर सत्य कह। आनन्द के समय में जो तू आश्चर्य कर रही है इसका कारण मुक्ते मुना ॥ १६ ॥

चौ०-एकहि बार श्रास सब पूजी । श्रब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ फोरइ जागु कपारु श्रभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहिँ लागा ॥१॥

मन्थरा ने कहा—बस, एक बार ही कहने से मेरी श्राशा पूरी हो गई। श्रब उसी मुँह से क्या दूसरी जीभ लगाकर फिर कुछ कहूँगी! यह मेरा श्रभागा कपाल फोड़ने ही के लायक है। भलाई को बात कहने पर भी वह श्रापको दुखदायी लगी॥ १॥

कहि इं झुठि फ़िर बात बनाई। ते प्रिय तुम्हि करुइ में माई॥ इमहुँ कहव श्रव ठकुरसोहातो। नाहिँत मौन रहब दिन राती॥२॥

हे सखी! जो भूठी-सच्ची बातें बनाकर कहें वे तुम्हें प्यारे लगते हैं श्रीर मैं तो कड़्वी हूँ। श्रव हम भी ठकुर-साहाती कहा करेंगी, नहीं तो दिन-रात चुप रहा करेंगी॥२॥

करि कुरूप विधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ॥ कोउ नृप होउ हमहिँ का हानी । चेरि छाँडि श्रव होब कि रानी ॥३॥

विधाता ने कुरूप करके मुक्ते परवश कर दिया है। जो बोया है वह काटना है, जो दिया है सो मिलेगा। कोई भी राजा हो, हमारी इसमें कौनसी हानि है ? दासी झेड़कर हम रानी थोड़े ही हो जायँगी ? ॥ ३॥

जारइ जोग्र सुभाउ हमारा। श्रनभल देखि न जाइ तुम्हारा॥ ता तेँ कछुक बात श्रनुसारी। छमिय देवि बडि चूक हमारी॥४॥

हमारा स्वभाव जलाने के लायक है, कि तुम्हारा बुरा नहीं देखा जाता। इसी लिए कुछ उचित बातें कहीं। हे देवि! समा करो, हमारी बड़ी भूल हुई॥ ४॥

दो०-गृढ-कपट-प्रिय-बचन सुनि तीय श्रधर-बुधि रानि।

सुरमाया बस बेरिनिहि सुहृद जानि पतियानि ॥१७॥

िक्षयों की बुद्धि श्रोठों में होती है श्रयात् बातों में श्राकर वे चल-विचल हो जाया करती हैं। तद्नुसार रानी केकयी ने गुप्त कपट भरे हुए, ऊपर से प्यारे, वचनों की सुनकर देवतों

की माया के वशा में होकर बैरिन मन्थरा की अपना हित् जानकर उसका विश्वास कर लिया॥ १७॥

चौ०-सादर पुनि पुनि पूछिति श्रोही। सबरीगान मृगी जनु मोहो॥ तिसमिति फिरीश्रहइ जिस भाबी। रहसी चेरि घात जनु फाबी॥१॥

वह केकयो उस मन्थरा से आदर के साथ बारम्बार पूछतो है, मानों भोलनो के गान के सुनकर हिरनो मेहित हो गई हो। जैसा भविष्य (होनहार) है, वैसी ही बुद्धि पलट गई। दासी मन्थरा अपना दाँव लगा समम्बन्धर प्रसन्न हो गई।। १॥

तुम्ह पूछहु में कहत डराऊँ । धरेउँ मार घरफोरी नाऊँ ॥ सिज प्रतोति बहु बिधि गढि छोली । श्रवध साढसाती तब बोली ॥२॥

तुम तो पूछती हो पर मैं कहने में डरतो हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नाम घर-फोड़ो रख दिया है। बहुत तरह की बातों को छोल-छाल किसी तरह अपने ऊपर भरोसा जमवाकर अयोध्या के 'लिए साढ़साती (साढ़े सात वर्ष की शनि की) दशा के समान (कश्कारी) मन्थरा बेलो—॥ २॥

प्रिय सियरामु कहा तुम्ह रानी। रामहिँ तुम्ह प्रिय सो फ़रि बार्नी॥, रहा प्रथम श्रव ते दिन बीते। समउ फिरे रिपु होहिँ पिरीते॥३॥

हे रानी ! तुमने जो कहा कि शुमें सोता-राम प्यारे हैं और तुम रामचन्द्र की प्यारो हो, सो तो ठोक है। परन्तु यह बात पहले थी, ऋब वे दिन बीत गये। समय पलटता है तो मित्र भी रात्रु हो जाते हैं॥ ३॥

भानु कमल-कुल-पोषनि - हारा । बिनु जर जारि करइ सोइ छारा ॥ जर तुम्हारि चह सवति उखारी । रूँधहु करि उपाउ बरबारी ॥४॥

जैसे सूर्य कमल के समूहों का पालनेवाला है (उसके उदय होने से कमल खिलते हैं), पर बिना जड़ के वही सूर्य उन्हीं कमलों को जलाकर भरम कर देता है, वैसे हो तुम्हारी जड़ के तुम्हारी सौत कौसल्या उखाड़ना चाहती है। अपनी बारी (बाटिका) के उपाय करके हैंघो (काँटे आदि से घेरो)॥ ४॥

देा०—तुम्हहिँ न सोचु सोहाग बल निजबस जानहु राउ । मन मलीन मुद्दु मीठ नृपु राउर सरलसुभाउ ॥१८॥

तुम श्रापने सुहाग के घमरह में चूर हो रही हो इसी से तुम्हें कुछ साच नहीं है। तुम राजा के। श्रापने वश में जानती हो। पर राजा मुँह के मोठे श्रीर मन के मैले हैं श्रीर आपका स्वमाव सीघा है॥ १८॥

## चौ०-चतुर गँभीर राम-महतारी। बीचु पाइ निज बात सवाँरी॥ पठये भरतु भूप निम्नअउरे। राम-मातु मत जानब रउरे॥१॥

राम को माता कौसल्या चतुर और गंभोर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना लो। राजा ने भरत के। जो निन्हाल भेज दिया है, यह सब राम की माता ही की सलाह से हुआ है ऐसा आप समभें॥ १॥

सेवहिँ सकल सवित मेाहि नीके। गरिवत भरतमातु बल पी के॥ सालु तुम्हार कोंसिलहि माई। कपट चतुर नहिँ होइ जनाई॥२॥

कौसल्या जानती है कि और सब सौतें तो मेरी टहल अच्छी तरह करती हैं, पर भरत को माता राजा के बल से घमंड में रहती है। हे सखी! कौसल्या के जो में बस तुम्हारी ही कसक रहती है। चतुर आदमी का कपट समम नहीं पड़ता॥ २॥

राजिह तुम्ह पर प्रेमु बिसेखी। सवित सुभाउ सकइ निहुँ देखी॥ रचि प्रपंचु भूपिहुँ श्रपनाई। राम-तिलक-हित लगन धराई ॥३॥

राजा का तुम पर श्रिधिक स्नेह है, सौत इस बात के स्वभाव ही से देख नहीं सकती। इसलिए कौसल्या ने प्रपंच (जाल) रचकर राजा को श्रापने वश में करके राम के राजतिलक का लग्न निश्चित किया॥ ३॥

यहु कुल उचित राम कहुँ टोका । सबहि सुहाइ मेाहि सुठि नीका ॥ श्रागिल बात समुक्ति डर मोही । देउ देव फिरि सेा फलु श्रोही ॥४॥

इस कुल की रीति से राम को तिलक ज़ढ़ना उचित है और यह बात सभी को सुहाती है, सुमे और भी अच्छी लगती है। पर सुमे आगे होनेवाली बात का विचारकर डर लगता है। पर ईश्वर करे, जैसा बुरा फल वह (कौसल्या) तुम्हारे लिए चाहती है वैसा उसी को मिले॥४॥

दो०-रिच पिच कोटिक क्रिटिलपन कीन्हेसि कपटप्रबोधु । कहेसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ बिरोधु ॥१६॥

इसी तरह करोड़ों तरह की कुटिलपन की बात बनाकर मन्थरा ने केकयो को बहुत-सो छल-कपट की पट्टी पढ़ाई। श्रौर सौतों की ऐसी सैकड़ों कहानियाँ सुनाई जिनसे श्रापस में फूट श्रौर विरोध बढ़े ॥ १९॥

चे। ०-भाबीबस प्रतीति उर म्राई। पूछु रानि पुनि सपथ देवाई॥ का पूछहु तुम्ह म्रबहु न जाना। निज हित म्रनहित पसु पहिचाना॥१॥ होनहार के वश केकयों के मन में विश्वास हो आया। वह रानी फिर सौगन्द दे देकर पूछने लगी। मन्थरा ने कहा—रानी! क्या पूछतों हो ? तुमने अब भी नहीं समभा! अपने हित और अनहित (भले, बुरे) को पशु भी पहचान लेते हैं॥ १॥

भयउ पाख दिनु सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन श्राजू॥ खाइय पहिरिय राज तुम्हारे। सत्य कहे निहं देाष्ट्र हमारे॥२॥

श्ररे ! पन्द्रह दिन हो गये, तैयारियाँ हो रही हैं श्रीर तुमने मुक्तसे श्राज खबर पाई है ! मैं तुम्हारे राज्य में खाती हूँ पहनती हूँ इसलिए सच कहने में मुक्ते कोई दोष नहीं है ॥ २ ॥

जीँ श्रमत्य कछु कहब बनाई। तौँ बिधि देइहि हमहिँ सजाई॥ रामहिँ तिलकु कालि जीँ भयऊ। तुम्ह कहुँ विपति बीजु बिधि बयऊ॥३॥

जो मैं कुछ बात बनाकर भूठ बोहुँगी तो विधाता मुभे दराड देंगे। जो कल राम को राजतिलक हो गया तो तुन्हारे लिए ब्रह्मा ने विपत्ति के बीज बो दिये॥ ३॥

रेख खँचाइ कहउँ बल्ज भाखी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी॥ जैाँ सुतसहित करहु सेवकाई। तेौँ घर रहहु न स्रान उपाई॥४॥

हे रानी ! मैं लकीर स्तींचकर बड़े जोर से कहती हूँ कि तुम तो दूध को मक्स्ती हो गई'। (मक्स्तो दूध में गिर जाती है तो वह निकाल कर फेंक दी जाती है) जो पुत्र-सहित सेवकाई करो तो घर में रहो, दूसरा उपाय नहीं। श्रर्थात् राम-कौसल्या की सेवकाई किये बिना घर में रहान तक कठिन हो जायगा।। ४।।

दो०-कद्रू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहिँ कौंसिला देव।

भरतु बंदिग्रह सेइहिं लपनु राम के नेव ॥२०॥

जिस तरह कद्रृ<sup>१</sup> ने विनता को दुःख दिया था उसो तरह कौसल्या तुम्हें देगी। भरत तो जेलखाने में पड़ेंगे श्रीर लक्ष्मण राम के नायब हांगे॥ २०॥

चौ०-कैकयसुता सुनत कटुबानी। कहि न सकइ कह सहिम सुखानी॥ तन पसेउ कदली जिमि काँपी। कुबरी दसन जीभ तब चाँपी॥१॥

१—कश्यप मुनि के कद्र श्रीर विनता दो खिया थीं। उनमें से कद्र के पुत्र सर्प श्रीर विनता के गरुड हुए। एक समय कद्र ने विनता से पूछा कि सूर्य के घोड़े की पूँछ का रंग कैसा है ? विनता ने सफ़ेद रंग बताया। कद्र ने उस बात का खंडन कर काला रंग कहा। बस, इसी पर श्रापस में भगड़ा बढ़ा श्रीर श्रन्त में निश्चित हुआ कि जिसकी बात भूठी हो वह दासी बनकर रहे। किर दोनों इस बात का देखने के लिए चलीं। कद्र ने श्रपने पुत्रों, सपों, को पहले हो समभाकर मेज रक्खा था। वे सूर्य के घोड़े की पूँछ में जा लिपटे। बस, कद्र ने जाकर दिखाया तो पूँछ काले रंग की निकली इसलए बिनता कद्र की दासी हो गई।

मन्यरा की कड़्वी वाखी की सुनकर केक्यो सहम कर सूख गई, कुछ कह नहीं सकी। उसका शरीर पसीने में भीग गया और वह केले के पत्ते की तरह काँप उठी। उस समय कूबरी मन्यरा ने अपनी जीभ दाँतों के नीचे दवा ली॥ १॥

कि कि कोटिक कपटकहानी । धीरजु धरहु प्रवोधेसि रानी ॥ कीन्हेसि कठिन पढाइ कुपाठु । जिमि न नवइ फिरि उक्ठ कुकाठु ॥२॥

फिर करोड़ें तरह की कपट की कहानियाँ कह कहकर उसने रानी के सममाया कि धीरज धरो, घबराओं मत। मन्थरा ने केकयी की, कपट का खोटा पाठ पढ़ाकर, कठोर (पका) कर दिया। जिस तरह सूखा लक्कड़ नमता नहीं, इसी तरह केकयी भी श्रव श्रपने हठ से हटती नहीं ॥ २॥

फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बिकहि सराहइ मानि मराली॥ सुनु मैंबरा बात फुरि तारी। दहिनि श्राँखि नित फरकइ मेारी॥३॥

कर्म (भाग्य) पलट गया, कुचाल प्यारी लगी। केकयो बगुली के समान मन्थरा की हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकयी बोली—मन्थरा! सुन, तेरी बात सबी है। मेरी दहिनी आँख रोज फरकती है।। ३॥

दिन प्रति देखहुँ राति कुसपने। कहउँ न तोहि मोहबस श्रपने॥ काह करउँ सखि सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊः॥४॥

मैं रोज रात के। खोटे स्वप्न देखती हैं। मैं मोहवश उन्हें तुमसे नहीं कहतो। अरो सखी! क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं कुछ अनुकूल या प्रविकृत सममती ही नहीं हूँ॥ ४॥

ं दो०-श्रपने चलत न श्राजु लिग श्रनभल काहु क कीन्ह ।

केहि अध एकहि बार माहि देन दुसह दुस्त दीन्ह ॥२१॥ मैंने भरसक आज तक कभी किसो का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर दैन ने सुके न जाने किस पाप से एक साथ ही यह दु:सह दु:सह दिया॥ २१॥

चौ०-नेहर जनमु भरव वरु जाई। जियत न करव सवित सेवकाई॥ श्रारिवस देव जियावत जाही। मरनु नीक तेहि जीव न चाहो॥१॥

१-- स्त्री की दाहिनी आँख का फडकना अशुभ माना गया है।

२ — केकयी को आदि फड़कना आदि दुःस्वप्न भविष्य में दशरथ-वियोग और अपयश के सूचक थे, पर इस समय उनका मतलब दूसरी श्रोर जान पड़ा ।

में अपने मायके जाकर वहीं जन्म बिता दूँगो, पर जीते जी सवत की टहल न कहँगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है उसके लिए तो मरना ही अच्छा है, उसे जीनो न चाहिए॥ १॥

दोनबचन कह बहु बिधि रानी । सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ श्रम कस कहहु मानि मन ऊना । सुख सोहाग्र तुम्ह कहँ दिन दूना ॥२॥ रानो ने बहुत तरह से दोन वचन कहे । उनको सुनकर कूबरो ने की-माया (तिरिया-

चरित्र) फलाया । कुनरी बोली—रानी ! तुम जी छोटा करके ऐसा कैसे कह रही हो ? तुम्हारा दिन दिन दूना सुख और सीमान्य बढ़े ॥ २॥

जेइ राउर श्रांति श्रनभल ताका । सोइ पाइहि यह फलु परिपाका ॥ जब ते कुमत सुना में स्वामिनि । भूख न बासर नींद न जामिनि ॥३॥

जिसने तुम्हारा श्रहित विचारा है, वही इसके फल को पावेगा (श्रर्थात् कीसल्या ही की बुरा फल मिलेगा)। हे स्वामिनि! मैंने जब से यह खोटो सलाह सुनी है, तब से मुक्ते दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं श्राती।। ३।।

पूछेउँ ग्रनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत भुष्राल होहिँ यह साँची॥ भामिनि करहु त कहउँ उपाऊ। हैँ तुम्हरी सेवाक्स राख्य गरा।

मैंते शुक्षों (विज्ञ) लोगों से पूछा। उन्होंने रेखा कींच्यर (कोरचेकर) कहा कि मस्त राजा होंगे यह बात सबी है। है रानी! जो तुम करो तो उपाय मैं बता दूँ, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा के वहा में हैं॥ ४॥

दो०-परउँ कूप तव बचन पर सकउँ पूत पति त्यागि।

कहिस मार दुख देखि बड कस न करव हित लागि ॥२२॥

केकयों ने कहा में तेरे कहने पर कुएँ में भी कूद पहूँ, पित श्रीर पुत्र को भी छोड़ दूँ। श्रारी! जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर हित के लिए कुछ कहेगी तो भला मैं क्यों न कहेंगी १॥ २२॥

चौ०-कुबरी करि कबुली कैकेई। कपटछुरी उरपाहन टेई॥ लखइ न रानि निकट दुखु कैसे। चरइ हरित त्रिन बलिपसु जैसे॥१॥

कूबरी ने केक्यों को बिल का पशु बनाकर (श्रयवा उसे बात मानने के लिए पक्स करके) श्रपनो कपटरूपी छुरी के इद्यरूपों पत्थर पर टेवा (शान दी)। जिस तरह बिलदान बिया जानेवाला पशु हरी घास साता और तुरन्त आनेवाले महादु:स्व (मरण) के नहीं जानता, इसी तरह रानी केक्यों अपने मावी दुस (वैधन्य और कलक्क) के नहीं देसती बरन् .सुरा होती है।। १।।

सुनत बात मृदु श्रंत कठारी। देति मनहुँ मधु माइर घेरी॥ कहुइ चेरि सुधि श्रहइ कि नाहीँ। स्वामिनि कहि हु कथा मेरि पाहीँ॥२॥

मन्यरा की बात सुनने में केामल है पर श्रन्त (परिणाम) में कठार है। मानों वह शहर में विष घोलकर पिला रही है। दासी मन्यरा कहती है—हे स्वामिनि! तुमने जो जिक मुससे किया था उसकी याद है या नहीं ?॥ २॥

दुइ बरदान भूप सन थाती। माँगहु श्राजु जुडावहु छाती॥ सुतिहि राजु रामिह बनवासू। देहु लेहु सब सवितिहुलासू॥३॥

तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर रक्खे र हुए हैं, श्राज उन्हें माँगकर झाती ठंढी कर लो। बस! मरत के लिए राज्य श्रीर राम के लिए वनवास माँगकर दे दो श्रीर सवत के श्रानन्द (पुत्र-राज्य) के तुम ले लो॥ ३॥

भूर्पात रामसपथ जब करई। तब माँगेहु जेहि बचनु न टरई॥ होइ स्रकाजु स्राजु निसि बीते। बचनु मार प्रिय मानेहु जो ते॥४॥

राजा जब रामचन्द्र की सौगंद खा लें तब तुम दोनों वर माँगना, जिससे फिर वे अपने वचन टाल न सकें। जो आज को रात बीत गई तो काम बिगड़ जायगा, मेरा वचन जी-जान से प्यारा समको।। ४॥

दो०-वड कुघातु करि पातकिनि कहेसि केापग्रह जाहु। काजु सवाँरहु सजग सब सहसा जनि पतियाहु॥२३॥

१—दिविश्व देश के दरहकार व में वैजयन्त नगर में, तिमिण्य राजा के राज्यकाल में, शम्मरामुद्द के साथ-इन्ह का मुद्ध दुआ। उसमें इन्ह को स्थायता के लिए कई राजाओं समेत द्सरथजी भी
सपत्नीक (केवशी समेत) गरे। वहाँ युद्ध करते करते रात हो जाने पर निसायरों का क्या बढ़ गया।
उन्होंने बहुत बीर मार डाले। दशरथजी भी श्राधिक वायल होकर मूछित हो गने। खाँरकी जार साथा
गया था। उस समय केकशी सारथी का काम कर रथ भगा से गई और उसने दशरथ का मास-द्या की।
दशरथ का मूछाँ मिटकर होश श्रामा तो ने की पर प्रसन्त हुए और उन्होंने उसे दी बरदान दैने केव
कहे। रानी ने वे वरदान धरोहर के तीर-पर महाराज के पास ही रक्कों कि जब ब्रहरत होगी तन लूँगी।

कहीं यह कथा है कि लड़ाई में जब रथ के पहिये गिरने लगे तब कीले की जगह केकयी ने अपने हाथ की अँगुली लगा रक्ली। एक ऋषि सोवे हुए ये और केकयी ने उनके मुख में स्वाही लगा कर काला मुँह कर दिया था। उन्होंने कोघ से शाप दिया था कि उसे ऐसा कलाइ लगेगा कि केई तैरा मुख ने देसेगा। फिर ऋषि ने अपना दएड माँबा तो केकबी ने दे दिया। इस सर कलाइ होकर उन्होंने वर दिया कि तू चाहेगी तक तेरा हाथ खेाइदरह का काम देगा। यह खूबर केकबी से ही मन्यत ने सनी भी हसकिए वह याद दिसा रही है।

पापिनी मन्थरा ने बड़ा बुरा घात लगाकर कहा कि कीप-भवन में जाश्रो। होशियारो से सब काम बना लेना, एक-दम राजा का विश्वास न कर लेना।। २३।।

ची०-कुबरिहि रानि प्रानिप्रय जानी । बार बार बिंड बुद्धि बखानी ॥
तोहि सम हितु न मेर संसारा। बहे जात कर भइसि श्रधारा॥१॥
रानों ने कूबरों की प्राण के समान प्यारा सममा और बार बार उसकी बुद्धि की
बड़ाई को । वह बोलो—संसार में तेरे बराबर मेरा हितकारी दूसरा नहीं है, तू बहते हुए का
सहारा हो गई ॥ १॥

जीँ विधि पुरव मनारशु काली। करउँ तोहि चषपूतिर श्राली।। वहु विधि चेरिहि श्रादरु देई। केापभवन गवनी कैकेई ॥२॥ हे सखो! जो विधाता कल मेरे मनोरथ केा पूर्ण कर दं तो मैं तुम्हे श्रपनी श्राँख की

पुत्तलो बनाऊँगो। इस तरह मन्थरा का बहुत सा श्रादर करके केकयो कोप-भवन में चली गई।। २।।

बिपति बीज बरषारित चेरी। भुइँ भइ कुमित केंकई केरी।। पाइ कपटजल श्रंकुर जामा। वर दोउ दल दुखफल परिनामा॥३॥ केक्या को कुबुद्धि भूमि हुई, उसमें विपत्ति रूपो बोये, बोज के लिए वह दासी मन्यरा

केकया को कुबुद्धि भूमि हुई, उसमें विपत्ति रूपो बोये, बोज के लिए वह दासी मन्थरा वषात्रहतु हो गई। कपटरूपो पानो पाकर श्रङ्कुर फूटा, दोनों वरदान दे। पत्ते हुए श्रीर परिणाम जा दु:ख हुआ वहो फल हुआ।। ३।।

कोपसमाजु साजि सब सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई॥ राउरनगर केालाहलु होई। यह कुचालि कछु जान न कोई॥४॥

कोप का सब साज सजाकर केकया सा गई। राज्य करते हुए उसने श्रपनी दुष्ट बुद्धि से श्रपना नाश किया। राजा के नगर में हहा-गुहा हो रहा था। इस कुचाल की कोई नहीं जानता था।। ४॥

दो०-प्रमुदित पुर नरनारि सव सजिह सुमंगलचार।

एक प्रविसिद्ध एक निर्गमित्त भीर भूपदरवार ॥२४॥

नगर के नर-नारा इवं में फूले, शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। और राजा के

दरवार में श्राने-जानेवालां का ताँता लग रहा है। कोई भोतर जाते हैं, कोई बाहर श्राते हैं ॥२४॥

चौ०-वालसत्वा सुनि हिय हरषाही । मिलि दस पाँच राम पिह जाही ॥१॥

प्रभु श्रादरि प्रेमु पहिचानी। पुछह कुसल पेम मृदुवानी ॥१॥

रामचन्द्रजी के बाल-मित्र राज-तिलक का समाचार सुनकर इदय में प्रसम्भ होते श्रीर दस दस पाँच पाँच मित्र मिलकर रामचन्द्रजी के पास जाते हैं। उनके प्रेम की पहचान कर प्रमु रामचन्द्रजी उनका श्रादर करते हैं श्रीर केमिल वाणी से उनका कुशलचेस पूछते हैं॥ १॥

फिरहिँ भवन विय श्रायसु पाई। करत परसपर राम बडाई॥ को रघुबोरसरिस संसारा । सीलु सनेहु निवाहनिहारा॥२॥

वे रामचन्द्रजी को प्रिय त्राझा पाकर त्रपने घर की लौटते त्रीर त्रापस में रामचन्द्रजो की बड़ाई करते हैं संसार में रघुवोर रामचन्द्रजी के समान शील त्रीर स्नेह की निवाहनेवाला कौन है ? ॥ २॥

जेहि जेहि जेानि करमबस भ्रमहीँ। तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीँ॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह श्रोर निबाह्न॥३॥

हे ईश्वर ! हम कर्म के वश जिस जिस बानि में अमते फिरें, वहाँ वहाँ हमें यह देना कि हम तो सेवक हों और सीतापित रामचन्द्रजी हमारे स्वामी हों, जिससे यह नाता अन्त तक निभ जाय ॥ ३॥

श्रम श्रभिलाषु नगर सब काहू। केकयसुता हृदय श्रति दाक्नू॥ केा न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीचमते चतुराई॥४॥

नगर में सभो लोगों को ऐसी इच्छा थो, पर केकयो के मन में तो बड़ा दाह हो रहा था। दुष्ट सङ्गति पाकर कैं।न नहीं बिगड़ता ? नीच के मत (सलाह) से चतुराई नहीं रहती ॥ ४॥

देा०-साँभ समय सानंद नृपु गयउ कैकई गेह। गवनु निदुरतानिकट किय जनु धरि देह सनेह ॥२५॥

सायक्काल के समय राजा आनन्द के साथ केक्यों के महल में गये, मानां स्नेह शरीर घारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। अर्थात राजा इस समय स्नेहमूकि हैं और केक्यी कठोरता को मूर्ति है।। २५।।

चौ०-कोपभवन सुनि सक्कचेउ राऊ । भयबस श्रगहुँड परइ न पाऊ ॥ सुरपति बसइ बाँहबल जाके । नरपति सकल रहिँ रुख ताके ॥१॥

कोप-भवन का नाम सुनत हा राजा दशरथ सहम गये, मार बर के उनका पाँव आगे की नहीं पड़ता। जिनकी सुजाओं के बल से इन्द्र बसते हैं, सम्पूर्ण राजा लीग जिनके रूख को सदा देखत रहते हैं।। १।।

सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई। देखहु कामप्रताप बडाई॥ सूल कुलिस श्रांस श्रॅंगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमनसर मारे॥२॥ वहो राजा दरारथ स्रों का क्रोध सुनकर सूख गये। कामदेव का प्रताप श्रीर वड़ाई देखिए। जे। त्रिशुल, वश्र श्रीर तलवार के धाव के। सहन करनेवाले हैं उन्हें भी रतिनाथ काम-देव ने पुष्प के बार्लों से मार दिया।। २।।

सभय नरेसु प्रियां पहिँ गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥ भूमिसयन पदु माट पुराना। दिये डारि तन भूषन नाना॥३॥

राजा हरते हरते प्यारो केकयो के पास गये। उसको दशा की देखकर उन्हें घार दुःख हुआ। केकयो जमीन पर साई हुई हैं, मोटा और पुराना कपड़ा पहन रक्खा है, शरीर के धनेक प्रकार के भूषण फेंक दिये हैं ॥ ३॥

कुमतिहि किस कुबेषता फाबी। श्रन-श्रहिवातु-सूच जनु भाबी॥ जाइ निकट नृपु कह मृदुवानी। प्रानिप्रया केहि हेतु रिसानी॥४॥

इस कुबुद्धिवालों केकयों के। यह खेाटा वेष ऐसा लगा मानों उसका अविष्य (हानहार) इसके विधवापन की सूचना दे रहा है। राजा दशरत्र उसके पास जाकर केामल बाखों से कहने लगे—हे प्राण-प्यारों ! तुम किस लिए क्रोधित हुई हो ? ॥ ४॥

छंद-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई । मानहुँ सरोष भुद्रंगभामिनि विषम भाँति निहारई ॥ देाउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई । तुलसी नृपतिभवितब्यता-बस काम-केतुक लेखई ॥

'रानो, किस लिए कोषित हो,' यह कहकर राजा उसका हाथ पकड़ते हैं पर रानी उनके हाथ के हटा देती है और इस तरह से देखतो है मानों कोध में भरी हुई नागिन टेढ़ी दृष्टि से देख रही हो। नागिन के दो जीभें होती हैं, यहाँ केकयो के दोनों वरदान माँगने की इच्छा ही देग जोभें हैं और वे वरदान दाँत हैं और वह काटने की जगह मर्मस्थान की देख रही है। तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा दशस्य होनहार के वश में होकर कामदेव का तमाशा देख रहे हैं।

The fact of the state of the st

सो०—बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचिन पिकवचिन । कारन मेाहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२६॥

राजा बार बार कहने लगे कि हे सुमुखि ! हे सुलेग्बिन ! (अच्छी आँखोंवाली) पिक-वचिन ! (कीयल की सी बोलीवाली) हे गजगप्रमिनि ! (हाबी की सी चालवाली) सुभे अपने कोध का कारण सुना ॥ २६॥

चे। ० - श्रनहित तार त्रिया केइ कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जमु चह सीन्हा॥ कहु केहि रंकहि करउँ नरेसू। कहु केहि नृपहि निकासउँ देसू॥१॥



सभय मरेसु प्रिया पहिँ गयऊ । देखि दसा दुखुंदारून भयऊ ॥ ए० ३७४

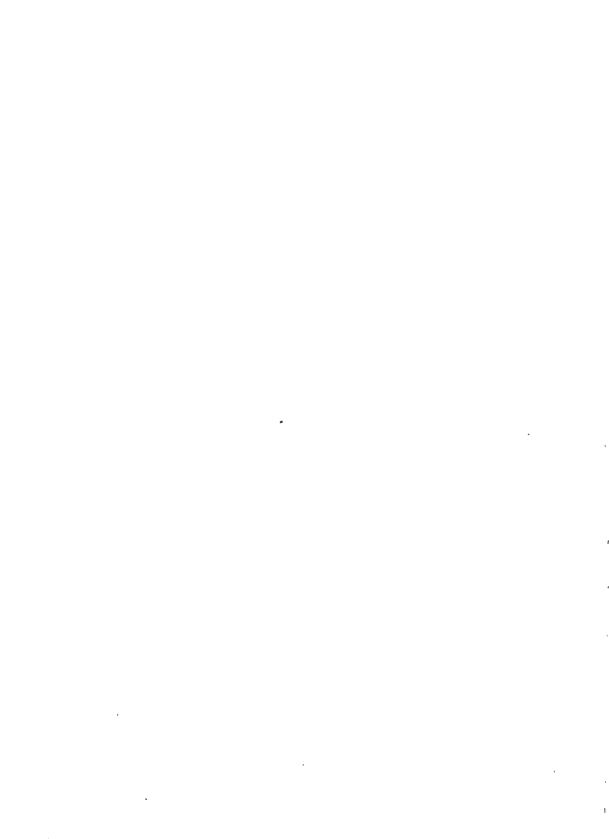

हे व्यारो ! तेरा विगाद किसने किया है ? किसके दे। सिर हुआ चाहते हैं ? यम-राज किसके सेना चाहते हैं ? अर्थात् किसे मौत ने घेर रक्खा है। तू कह कि मैं किस दरिद्र के। राजा कर दूँ या किस राजा के। देश से निकाल दूँ ? ॥ ? ॥

सकउँ तोर श्रारे श्रमरउ मारी। काइ कीट ब्पुरे नरनारी॥ जानसि मार सुभाउ बरोरू। मनु तव श्रानन चंद चकेरू॥२॥

बिद वेरा रातु देवता हो तो उसे भी मैं भार सकता हूँ, बेचारे कोड़े समान को-पुरुष क्या हैं १ हे बरोद! (सुन्दर जॉबॉवाली) तु मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन वेरे मुस्तरूपी चन्द्र का चकेर है।। २॥

प्रिया प्रान सुत सरबसु मेारें। परिजन प्रजा सकल बस तेारें॥ जों कल्लु कहरें कपटु करि तेाही। भामिनि राम-सपथ-सत मेाही॥३॥

हे प्यारी ! मेरे प्राप्त, मेरे पुत्र, और मेरा सर्वस्व तथा मेरे कुटुम्बी श्रीर समस्त प्रवा तेरे श्रधीन है। जो में इसमें कुछ कपट से तुभे कहता होऊँ तो सुभे सौ बार रामचन्द्र की सीगंद है॥ ३॥

बिहँसि माँगु मनभावति बाता। भूषन सजहि मने।हर गाता॥ घरी कुघरी समुभि जिय देखु। बेगि प्रिया परिहरिह कुबेखु॥४॥

जो कुछ तेरे मन के रुचती हो वहो बात हँसकर ख़ुशो से माँग ले, श्रीर श्रपने श्रङ्ग भूषाएं से सजा ले। हे प्यारी! समय कुसमय के जी में समम कर देख श्रीर जल्दी इस बुरे वेष की दूर कर।। ४।।

देा०-यह सुनि मन गुनि सपथ बिंड बिहाँसि उठी मितमंद । भूषन सजित विबोकि मृगु मनहुँ किरातिनिफंद ॥२०॥

कह सन्दर्शक केनवो इन बातों को सुनकर और अपने मन में राजा की सौगंद के। बड़े महत्त्व की समक असकराई और इस प्रकार भूषा पहनने समी, मानों सुम के। देसकर उसकी फँसाने के लिए भीलनी फंदा ठीक कर रही हो॥ २०॥

चौ०-पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी । प्रेम पुनकि मृदु मंजुब बानी ॥ भामिनि भयउ तार मनभावा । घर घर नगर श्रनंदबधावा ॥१॥

राजा दशरथ श्रपने जी में उसे मित्र जानकर प्रम से पुलकायमान होकर कीमल श्रीर मोठो वाणो से फिर कहने लगे हे भामिनि! तेरी मनचाही हो गई, नगर में घर घर श्रानन्द-वधाई हो रहो है ॥ ९ ॥

रामिहें देउँ कासि जुबराजू। सजिह छुबोचिन मंगलसाजू॥ दलिक उठेउ छुनि हृदय कठोरू। जनु हुइ गयउ पाक बरतोरू ॥२॥

हे सुलाचिन ! (श्रच्छे नेत्रोंवालां) मैं कल रामचन्द्र का युवराज पद दूँगा, इसलिए तू भी मंगल-साज सजा ले। यह सुनते ही उसका कठार हृदय दहल उठा, मानों कोई पका हुत्रा बालतांड़ र छू गया है। । २॥

ऐसिउ पीर बिहँसि तेइ गोई। चेारनारि जिमि प्रगटि न रोई॥ लखी न भूप कपट चतुराई। केाटि-कुटिल-मनि गुरू पढाई॥३॥

ऐसो पोड़ा की भी केकयों ने हसकर छिपाया, जिस तरह चार की स्ना (अपने पित के पकड़े जाने पर) प्रकट में सबके सामने नहीं रोती। अथवा—चारनारि व्यभिचारिणी स्नो अपने जार के दु:ख की प्रकट में नहीं रोती राजा ने उसकी कपट भरो हुई चतुराई की नहीं देखा, क्यांकि वह करोड़ों कुटिलां को शिरोमिण (गुरु मन्थरा) को पढ़ाई हुई थो।। ३।।

जद्यपि नीतिनियुन नरनाहू। नारिचरित जलनिधि श्रवगाहू॥ कपटसनेदु बढाइ बहारी। बोली बिहँसि नयन मुँह मारी॥४॥

यद्याप नरनाथ दशरथ राजनोति में दत्त थ, परन्तु स्ना-चरितरूपो समुद्र श्रथाह है। फिर केक्यो कपट से स्नेह बढ़ाकर और आँखें और मुँह मटका कर हँसकर बोली—॥४॥

देा०-माँर माँर पै कहहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु।

देन कहें हु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु ॥२⊏॥

हे प्यारे! आप माँग माँग तो कहा करते हो, पर कभो कुछ देते लेते नहीं। आपने मुक्ते देा वरदान देने के कहे थे, मुक्तको तो उन्हीं के मिलने में सन्देह हो रहा है।। २८।।

चो०-जानेउँ मरम राउ हँसि कहई । तुम्हिह कोहाब परम प्रिय श्रहई॥ थाती राखिन माँगेहुकाऊ । विर्सार गयउ मोहि भोर सुभाऊ॥१॥

राजा ने हंसकर कहा—मैंने तुम्हारा ममं श्रव जाना। तुमको रूठना बहुत प्यारा लगता है। तुमने उन दानां वरां को धरोहर रखकर फिर कभी नहीं माँगा श्रौर भुलने स्वभाव के कारण मैं भो उन्हें भूल गया॥ १॥

भूठेहु हमिहँ दोषु जिन देहू। दुइ के चारि माँगि मकु लेहू॥ रघु-कुल-रीति सदा चिल श्राई। प्रान जाहु बरु बचनु न जाई॥२॥

१—बालतोड़ उस फेाड़े का नाम है, जा शरार मं दनकर बाल ट्रट जाने से उसी जगह हो जाता है। वह बढ़कर बहुत कड़ा हो जाता है, और ज़रासा भी छू जाने पर बहुत दर्द करता है।

२—इस जगह एक दृष्टान्त मी है—एक स्त्री कृतिया बनकर मुसाफ्तर के कपड़े चुराने गई। यसाफ़र जाग पड़ा, उसने कृतिया के स्वा मारा। वह मार खाकर जानी गई, प्रकट में नहीं रोई।

इसिलए मुक्ते व्यथं दोष मत दो, दे। को जगह चार वरदान क्यों नहीं माँग लेती हो ? रघु के कुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले हो चले जायँ, किन्तु वचन नहीं टलता ॥ २॥

नहिँ म्रसत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम होहिँ कि कोटिक गुंजा॥ सत्यमूल सब सुकृत सुद्दाये। बेद पुरान बिदित मुनि गाये॥३॥

मूठ के बराबर और पापों के समूह नहीं हैं। भला करोड़ों घुँघिचयाँ भो एक पहाड़ को बराबर हो सकती हैं क्या ? सब पुराय और अच्छे काम सत्य-मूलक हैं अर्थात सत्य ही उनकी जड़ है। यह बात वेदों और पुराएों में प्रसिद्ध है और ऋषियों ने भो (स्मृतियों में) कहो है।। ३।।

तेहि पर राम सपथ करि श्राई । सुकृत - सनेह - श्रवधि रघुराई ॥ बात दढाइ कुमति हाँसि बोली । कुमत-कुबिहँग-कुलह जनु खोली॥४॥

इतने पर भा उन रामचन्द्र को सौगंद मैंने खाई है, जो पुख्य श्रौर स्नेह को सोमा हैं। इस तरह बात को पक्को करके दुष्ट बुद्धिवाली केकयी हँसकर बोली, मानों कुबुद्धि-रूपी शिकारो पत्तो का कुलह (परदा या ढक्का) खोला गया हो ।। ४॥

देा०-भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सु-बिहंग-समाजु।

भिछिनि जिमि छाडन चहित बचनु भयंकर बाजु॥२६॥

राजा का मनोरथ हो मानों सुन्दर वन है और उनका सुख हा सुन्दर चिड़ियों का मुख़ है। उस पर केंक्यो-रूपो भीलनो अपने भयद्भर वचन-रूपी बाज को छोड़ना चाहती है॥ २९॥

चै।०-सुनहुँ प्रामिष्य भावत जीका। देहु एक बर भरतिह टीका॥ मागउँ दूसर बर कर जारी। पुरवहु नाथ मनार्थ मारी॥१॥

केकया कहती है—हे प्राणप्यारे ! सुना, मेरे मन का माता हुआ एक वर तो वह हो कि भरत का राजतिलक हो । और हे नाथ ! मैं हाथ ओड़कर दूसरा वरदान भी माँगती हूँ । आप मेरे मनोरय का परा करो ॥ १॥

तापसवेष बिसेषि उदासी। चेतिह बरिस रामु बनबासी॥
सुनि मृदुवचन भूपहिय सोकू। सिसकर छुत्रत बिकल जिमि केकू॥२॥

१--शिकारी चिड़ियों के। शिकार पर उड़ाने के समय उनकी टोपी लोल दी बाढी है.

वह मनारथ यह है कि रामचन्द्र तपस्वों का वेष घर, विशेष राज-विलासादि बातों से उदासोन (लापरवा) होकर, चौदह बरस तक के लिए वनवासी हों । केक्यों के ये केमल वचन सुनकर राजा के हृदय में इस तरह शोक बढ़ा जिस तरह चन्द्रमा की किरणों के छूते ही चकवा र पद्मी विकल हो जाता है ॥ २॥

गयउ सहिम निहँ कब्रु किह स्रावा । जनु सचान बन भपटेउ लावा॥ बिबरन भयउ निपट नरपाछु । दामिनि हुनेउ मनहुँ तरु ताछु ॥३॥

राजा सहम गये श्रीर उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानां बटेर के वन में बाज ने म्मपट्टा मारा हो। राजा का चेहरा बिलकुल बिगड़ गया, मानों किसी वाड़ के पेड़ पर बिजली गिर पड़ी हो।। ३।।

माथे द्वाथ मूँदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ मार मनोरश्व सुर-तरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥४॥ श्रवध उजारि कीन्हि कैंकेई । दीन्हेसि श्रचल विपति कें नेई ॥४॥

राजा माथे पर हाथ रखकर दोनों ऑस्त बन्द कर इस तरह सोच करने लगे मानां सोच हो मूर्ति धारण कर सोच कर रहा हो। वे मन में सोचने लगे कि हाय! फुले हुए मेरे मनेतरय-रूपी कल्पवृत्त के फूलते समय मानां हथिनो (केक्यो) ने जड़ मूल से उलाइ फेंका हो।। ४।। केक्यों ने खयोध्या के। उजाड़ दिया और उसके लिए खटल विषक्ति को नींव दे दो।। ४।।

दो ० - कवने श्रवसर का भयउ गयउ नारिवस्वास ।

जाग-सिद्धि-फल-समय जिमि जतिहि श्रिबिद्यानास ॥३०॥

हाय ! किस समय क्या हो गया ! क्या हो रहा था श्रीर क्या हो गया ! स्त्री का विश्वास चला गया । जैसे किसी योगी के योग को सिद्ध (फल) मिलने के समय वह श्रविद्या से नष्ट हो जाय ॥ ३०॥

चै। ० - एहि बिधि राउ मनहिँ मन भाँखा। देखि कुभाँति कुमित मनु माँखा॥ भरत कि राउर पूत न होही। श्रानेहुँ मोल बेसाहि कि मोही॥१॥

२—रात में चकवा-चकई एक जगह नहीं रह सकते, इसी लिए वह चन्द्रमा की किरणों के। रात के। नियोग देनेवाली समक्षकर चिन्सा में पड़ जाता है।

१—वर माँगते समय सरस्वती जिहा पर है। रावण की श्रायु १४ वर्ष की है, इसलिए उसने १४ वर्ष का बनवास केक्यी है मँगवाया। श्रथवा—१४ वर्ष में लीखा कर राच्छ-वध से १४ भुवन सुखी होंगे, इसलिए १४ वर्ष मँगवाये। बा—१४ दिन तक होनेवाला राजसमाज १५वें दिन मन्यरा ने सुना, उन १४ दिन के बदले १४ वर्ष। वा—यज्य-तिलकेत्सव में १४ घड़ी वाड़ी है, उनकी एक एक घड़ी के बदले एक एक वर्ष —ऐसे कई कारण पण्डत लोग कहा करते हैं।

राजा इस तरह मन ही मन मींख रहे थे, इतने में दुष्ट-बुद्ध केकयी ने बुरी तरह से (क्रोध से) देखकर, मन में रिसा कर कहा—क्या भरत आपका पुत्र नहीं है ? क्या आप मुमें मेाल खरीद ले आये हैं ? ॥ १॥

जो सिन सर श्रम लागु तुम्हारे। काहे न बोलहु बच्तु सँभारे॥ देहु उत्तर श्रम्र कहुन्नु कि नाहीँ। सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीँ॥२॥

जा मेरी बात सुनते ही तुम्हें बाण सी लग गई। तुमने पहले ही साच समम कर बचन क्यों नहीं निकाले ? या तो जनाब दो या नहीं कर दे। तुम रघु राजा के बंश में सत्य प्रतिज्ञावाले हो।। २।।

देन कहे हु श्रव जिन बरु देहू । तजहु सत्य जग श्रपजसु लेहू ॥ सत्य सराहि कहे हु बरु देना । जाने हु लेइ हि माँगि चबेना ॥३॥

तुन्हीं ने तो बर देने के कहा, अब मत दो, सत्य के। त्याग कर जगत में अपयश ला। तुमने सत्य की बड़ाई करके दर देने के कहा, से। तुमने सोचा होगा कि यह चबैना माँग लेगी।।३।। सिबि दधीचि बलि जो कहा भाषा। तनु धनु तजेउ बचनपनु राखा।। श्राति-कटु-बचन कहत केकेई। मानहुँ लोन जरे पर देई॥४॥

शिवि<sup>१</sup>, द्धीचि<sup>२</sup> श्रीर राजा बलि<sup>३</sup> ने जो कुछ कह दिया था उस श्रपने वचन (वादे) की श्रपने शरीर श्रीर धन का त्याग कर भी पूरा किया। केकयी श्रत्यन्त कडुवे वचन कह रही है, मानें जले पर नमक छिड़कती है।। ४॥

१—एक बेर राजा शिवि यश कर रहे थे। उस समय इन्द्र बाज़ का और अगिन कब्तर का रूप लेकर गये। कब्तर पर बाज़ अपटा, तो कब्तर राजा शिवि की गोद में जा बैदा। बाज़ ने कहा कि राजन्! मेरा आहार मुके दे दे। मैं मारे भूख के मरा जाता हूँ, मेरे मरने पर मेरे कुटुम्बी सब मर बाबँगे, तो तुम्हें उनकी इत्या लगेगी। राजा ने उत्तर दिया कि मैं इसे, शरखागत होने से, त्याग नहीं सकता। हाँ इसके बदले में और जा कुछ चाहो, तुम से सकते हो। अन्त में उस कब्तर के बगबर राजा का मांस देना निश्चित हुआ। तसन् के एक पलाई में कब्तर के रख कुछर काई में अपना मांस काट कर राजा ने रक्खा तो वह पूरा ही न हो। वह राजा ने अपना मस्तक काटने की तैयारी की तब इन्द्र और अग्नि दोनों ने प्रसन्ध और प्रकट हो सबा का हाथ पकड़ लिखा।

२—इन्द्र श्रीर बृत्रासुर का युद्ध होता था। बृत्रासुर श्रीर किसी शस्त्र से मरनेवाला नहीं था। ब्रह्मा के कहने से इन्द्र ने दर्धीचि मुनि के पास बाकर उनकी हड्डी मॉर्गो। दर्धीच ने बड़ी प्रसन्नता से बी से चटवा कर श्रपनी हड्डियाँ निकालकर दे दीं और श्रपना सरीर त्याम दिया।

३—राजा विज महायश कर रहा था। विश्वु ने वासन रूप होकर राजा से ३ पाँच पृथ्वी बाँखी। राजा ने वह संकल्प कर दी। पृथ्वी नापने में विश्वु वासन से जिविकम हो गये। १ पाँच में नीचे पाताल तक और दूसरे में अपर सत्यलोक तक उन्होंने नाप लिया। तब तीसरे पैर के लिए राजा के अपनी पीठ दी। इस पर ममजान ने प्रश्ना हो उसे पाताल में जाकर राज्य करने की आधा दी।

दो०-धरम-धुरं-धर धीर धरि नयन उघारे राय।

सिर धुनि लीन्हि उसास श्रिस मारेसि मोहि कुठाय ॥३१॥

धर्म-धुरंधर महाराजा ने धोरज धरकर नेत्र खेाले श्रौर सिर धुनकर यह कहते हुए लम्बी साँस ली कि इसने मुक्ते बुरो जगह मारा॥ ३१॥

चै।०-श्रागे दीखि जरति रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥

मृठि कुबुद्धि धार निदुराई। धरी कूबरी सान बनाई ॥१॥

राजा ने श्रापने सन्मुख भारो क्रांघ से जलती हुई केकयो की देखा । मानें क्रांध-रूपी सलवार म्यान से बाहर निकल कर खड़ी है। उस तलवार की कुबुद्धिरूपी मूठ है, निष्टुरता धार है, श्रोर कूबरी मन्थरा ने मानें उस पर सान रक्खी है।। १।।

लखी महीप कराल कठारा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ बालेउ राउ कठिन करि छाती। बानी सबिनय तासु साहाती॥२॥

राजा ने उसे बड़ी हो कराल (डरावनो) श्रीर कठोर देखा, श्रीर साचा कि क्या यह सचमुच हो मेरे जोवन के हर लेगी। राजा कड़ी छाती करके नम्नता के साथ केकयी की सुहाती हुई वाणी बेलि—॥ २॥

प्रिया बचन कस कहिस कुभाँती । भीर प्रतीति प्रोति करि हाँती ॥ मोरे भरतु रामु दुइ श्राँखी । सत्य कहउँ करि शंकर साखी ॥३॥

हे प्यारो ! भय, विश्वास श्रीर प्रीति सब किनारे कर ऐसो बुरी तरह वचन क्यों कहती हो ? मैं शङ्कर के साज्ञों देकर सत्य कहता हूँ कि रामचन्द्र और भरत दोनों मेरी श्रांखें हैं॥३॥ श्रवसि दूत में पठउव प्राता । ऐहिह बेगि सुनत दोउ भ्राता ॥ सुदिन सोधि सबु साजु सजाई । देउँ भरत कहँ राजु बजाई ॥४॥

मैं सबरे अवश्य दूत भेजूँगा श्रोर दोनां भाइ सुनते हो जल्दी चले श्रावंगे । अच्छा दिन देखकर सब सामान तैयार करके बड़ी धूमधाम से मैं भरत का राज्य दे दूँगा ॥ ४॥ दो०—लाभु न रामहिँ राज कर बहुत भरत पर प्रीति ।

में बड ह्याट बिचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति ॥३२॥

रामचन्द्र के। राज्य का लाभ नहीं है और उनको भरत पर बड़ो प्रोति है। मैं तो बड़े-छे।टे का श्रपने जी में विचार करके राजनीति का काम करता था।। ३२।।

चै।०-राम-सपथ-सत कहुउँ सुभाऊ । राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥
मेँ सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछे । तेहि तेँ परेउ मनोरथु छूछे ॥१॥

में रामचन्द्र की सौ बार सौगन्द खाकर स्वाभाविक कहता हूँ कि रामचन्द्र की माता कौराल्या ने कभी मुक्तसे कुछ नहीं कहा। मैंने यह सब काम तुक्तसे बिना पूछे किया इसी लिए मेरे मनारथ निष्फल हो गये।। १।।

रिस परिहरु श्रव मंगल साजू। कब्चु दिन गये भरत जुबराजू॥ एकहि बात माहि दुखु लागा। बर दूसर श्रसमंजस माँगा॥२॥

श्रव क्रोध के दूर कर मङ्गल साज सजाश्रो, कुछ दिनों के बाद युवराज-पद भरत के मिल जायगा। तुम्हारी एक ही बात से मुम्ते दुख हुश्रा है। तुमने दूसरा वर जो माँगा है उसी के देने में मुम्ते बहुत श्रागा-पीछा है।। २।।

श्रजहूँ हृदय जरत तेहि श्राँचा । रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ कहु तजि रोषु रामश्रपराधू । सब काेउ कहह रामु सुठि साधू ॥३॥

उसको श्राँच से श्रभी तक कलेजा जल रहा है। तुमने जो ऐसा वर माँगा है वह क्रोध से माँगा है या हँसी से या सचमुच ? तू क्रोध को त्यागकर रामचन्द्र का श्रपराध बता। सब कोई तो रामचन्द्र के। बिलकुल श्रच्छा हो कहते हैं॥ ३॥

तुहूँ सराहृसि करिस सनेहू । श्रब सुनि मोहि भयउ संदेहू ॥ जासु सुभाउ श्ररिहि श्रनुकूला । सो किमि करिहि मातुप्रतिकूला ॥४॥

तू भो राम को बड़ाई किया करतो है और स्नेह करती है। अब यह सुनकर मुक्ते सन्देह हुआ है। भला जिसका स्वभाव रात्रु के भी अनुकूल हो वह माता के प्रतिकूल काम कैसे कर सकता है ? ॥ ४ ॥

दे। ० – प्रिया हास रिस परिहरहि माँगु बिचारि बिबेकु ।

जेहि देखउँ श्रव नयन भरि भरत-राज-श्रभिषेकु ॥३३॥

हे प्यारी ! हँसी या गुस्से की दूर कर साम विचार कर सममदारी से बर माँग, जिसमें अब मैं भरत का राज्याभिषेक आँखें भर कर देखें ॥ ३३॥

ची ० - जित्रइ मीन बरु बारिबिहीना । मनि बिनु फनिक जित्रइ दुखदीना॥

कहउँ सुभाउ न छल मन माहीँ । जीवनु मोर राम बिनु नाहीँ ॥१॥

चाहे पानी के बिना मछलो जोती रहे, चाहे साँप बिना मिए का है। जाने पर दुःस्ती दीन बना हुआ जीता रहे। मैं अपना सहज स्वमाव कहता हूँ, मन में किसी तरह का छल नहीं है, कि मेरा जोना रामचन्द्र के बिना नहीं हो सकता।। १।।

समुभि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम-दरस-श्राधीना ॥ सुनि मृदुबचन कुमित श्रति जरई । मनहुँ श्रनल श्राहुति घृत परई ॥२॥ हे प्यारी ! तृ स्वयं चतुर है, जी में सोचकर समक्त ले, मेरा जीवन रामचन्द्र के दर्शन के ऋधीन है। अर्थात् रामचन्द्र के बिना मैं पल भर भी न जी सकूँगा। ऐसे कोमल वचनों को सुनकर वह दुष्ट-बुद्धि केकयी इस तरह अत्यन्त जल रही है, मानों जलती श्रिप्त में घी की श्राहुति पड़ रही है।। २।।

कहइ करहु किन केटि उपाया । इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ देहु कि लेहु अजस करि नाहीँ । मोहि न बहुत प्रपंच सुहाहीँ ॥३॥ केक्यी ने कहा—आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया (बनावट) न चलेगी । बहुत प्रपंच बढ़ाना सुमे नहीं सुहाता, या तो मैंने जा माँगा है वह दे दें।, या नाहीं करके जगत में अपयश लो ॥ ३॥

रामु साधु तुम्ह साधु सयाने । राममातु भिंत सब पहिचाने ॥ जस कैोसिला मोर भल ताका । तस फलु उन्हिंह देउँ करि साका ॥४॥

राम अच्छे हैं, तुम अच्छे और चतुर हो, और राम की माता भी अच्छी हैं, मैंने सब के। पहचान लिया है! कौसल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है वैसा ही मैं भी उसके। फल चलाऊँगी जे। बहुत दिन याद रहेगा ॥ ४॥

दो०-होत प्रातु मुनिबे९ धरि जौँन रामु बन जाहिँ।

मोर मरनु राउर श्रजसु नृप समुभिय मन माहिँ ॥३४॥

हे राजन् ! को ब्रात:काल होते हो राम सुनियों का वेष भारणकर वह के। व को जायेंगे तो मेरा मरना और अपना अपयश होना मन में समक लो ॥ ३४॥

चै। ० – श्रस कहि कुटिन भई उठि ठाढी । मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ॥

पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी कोध जल जाइ न जोई ॥१॥

कुटिल केकयो ऐसा कहकर उठ खड़ी हुई, मानां क्रोधरूपी नदी में बाद आई है। वह नदी पापरूपी पहाड़ से पैदा हुई है और क्रोधरूपी जल उसमें भरा है, वह देखी नहीं जाती ॥१॥

दोउ बर कूल कठिनहठ धारा। भवँर कूबरी-बचन-प्रचारा॥
हाहत भूपरूप तरुमूला। चली बिपतिबारिधि श्रनुकूला॥२॥

देश्नों वरदान इस नदी के किनारे हैं और कठिन हठ ही इसकी धारा है और मन्थरा के वचनों का प्रचार ही भेंबर है। वह राजा दशरथ-रूपो वृत्त को जद को उसाइती हुई विपत्ति-रूपो समुद्र को और वह चलो ॥ २ ॥

लखी नरेस बात सब साँची। तियमिसु मीचु सीस पर नाँची॥ गहि पर बिनय कीन्हि बैठारी। जनि दिन-कर-कुल होसि कुठारी॥३॥ राजा ने ठीक ठीक देखा कि को के बहाने मेरी मृत्यु मस्तक पर नाच रही है। केकयी के पाँव पकड़ कर उसकी बिठाकर उन्होंने प्रार्थना की —तू सूर्य-कुल की काटने के लिए कुठार मत बन।। ३।।

माँगु माथ श्रवहीँ देउँ तोही। रामबिरह जिन मारिस माही॥ राखु राम कहँ जेहि तेहि भाँती। नाहिँ त जिरिह जनमु भिर खाती॥४॥

तू मेरा मस्तक माँग ले तो मैं तुमे श्रभी दे हूँ, पर सुमे राम के विरद्द से मत मार। जिस तरह बने उसी तरह राम के रख, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी॥४॥ दें। —देखी ज्याधि श्रसाधि नृषु परेउ धरनि धुनि माथ।

कहत परम श्रारतबचन राम राम रघुनाथ ॥३४॥

राजा ने जब केक्यों के हठ-रूपी रोग के असाध्य देखा, तब वे माथा धुनकर जमीन पर गिर पड़े और अत्यन्त आर्त्त (दीन) वचन से हाय ! राम, राम, रघुनाथ पुकार उठे॥ ३५॥ चै। ० — ज्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता॥

कंठु सूख मुख स्राव न बानी। जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी ॥१॥

राजा व्याकुल हो गये। उनके सब श्रङ्ग शिथिल हो गये, मानों इथिनी ने कल्पवृत्त को उसाड़ कर गिरा दिया। कंठ सूख गया, मुँह से वाणी नहीं निकलती, जैसे बिना पानी के मछली दीन और दुखी हो।। १।।

पुनि कह कटु कठोर कैकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुरु देई॥ जौँ श्रंतहु श्रस करतव रहेऊ। माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ॥२॥

केकयी फिर भी कहुवे और कठोर वचन से इस तरह बोली मानों घाव के भोतर खहर भर रही हो। उसने कहा—जो अन्त में तुम्हें यही करना था तो माँग! माँग! ऐसा तुमने किस बल पर कहा।। २॥

बुइ कि होइ एक समय भुष्टाचा । इसम ठठाइ फुमाउन गाला ॥ दानि कहाउन प्ररु कृपनाई । होइ कि पेम कुसन रौताई ॥३॥

हे राजा! खिलखिलाकर हँसना और गालें का फुलाना दोनों काम एक साथ कैसे हो संकते हैं ? दानी भी कहाना चाहते हा और कंजूसी भी करते हो ? राजा होना क्या ठट्टा है, इसमें क्या सदा कुशलचेम ही रहवा है ? ॥ ३ ॥

छाडहु बचनु कि धीरजु धरहू। जिन श्रवला जिमि करुना करहू ॥ तनु तिय तनय धामु धनु धरनी। सत्यसंध कहुँ तृनसम वरनी॥४॥ या तो बचन (प्रतिज्ञा) छोड़ दो, या घोरज घरो। स्त्रों के समान करुणा मत करो। सत्य प्रतिज्ञावालों को तो अपना शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सभी तिनके के बराबर कहे हैं॥ ४॥

देा०-मरमबचन सुनि राउ कह कहु कहु देाषु न तार । लागेउ ताहि पिसाच जिमि काल कहावत मार ॥३६॥

ऐसे मार्मिक (चुभनेवाले) वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा—तू कुछ भी कह, तेरा कुछ दोष नहीं है। तुम्मे मानों पिशाच लगा हुआ है। मेरा काल तुम्मसे कहलाता है।। ३६।।

चै। -चहत न भरत भूपतिह भोरे । बिधिबस कुमित बसी जिय तारे ॥

सा सबु मार पापपरिनामू। भयउ कुठाहर जेहि बिधि बामू ॥१॥

भरत तो भूलकर भी राजा होना नहीं चाहता, पर होनहार के वश से तेरे जी में कुबुद्धि छा गई है। यह सब मेरे पापों का परिगाम (नतीजा) है, कि जा कुसमय में विधाता उलटा हो गया॥१॥

सुबस बसिहि फिरि श्रवध सुहाई। सब गुनधाम राम प्रभुताई॥ करिहृहिँ भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर रामबडाई॥२॥

सकत गुणें के स्थान रामचन्द्र की प्रमुता है। जावणी और अयोध्या फिर हुम निवासी से सजी सुहावनी है। जायणी। सब भाई रामचन्द्र की सेवा करेंगे और वीनों लेकां में रामचन्द्र की बड़ाई होगी॥ २॥

तार कलंकु मेार पछिताऊ। मुयहु न मिटिहि न जाइहि काऊ॥ श्रव ताहि नीक लाग करु साई। लाचनश्रोट बैठु मुँहु गोई ॥३॥

पर केकयो ! तेरा कलङ्क मरने पर भी नहीं मिटेगा और मेरा पछतावा कभी नहीं जायगा । श्रव जा कुछ तुमे श्रच्छा लगे वही कर, मेरी श्राँखों की श्रोट (श्राड़) में, मुँह छिपाकर, बैठ ॥ ३॥

जब लगि जिश्रउँ कहउँ करजोरी । तब लगि जिन कछु कहोसे बहोरी ॥ फिरि पछतेहिस श्रंत श्रभागी । मारसि गाइ नहारुहि लगी ॥४॥

में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक में जीता रहूँ तब तक तू फिर कुछ न कहना। श्रारी श्रामागिनी! तू श्रांत में फिर पछतावेगी जो तू बाज के लिए गै। के। मारती है, (नहारू नाम सिंह का भी है) श्रथवा सिंह के लिए गै। की मारना चाहती है।। ४।।

दो०-परेउ राउ किह केटिबिधि काहे करिस निवानु ।

कपटसयानि न कहति कहु जागति मनहुँ मसानु ॥३७॥

राजा ने करोड़ों तरह से केकयो की समम्भाकर कहा कि तू क्यों वंश का सत्यानाश करती है। ऐसा कह वे पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकयी ने कुछ भी उत्तर न दिया, मानों बैठे बैठे वह श्मशान जगा रही हो।। ३७॥

चौ०-राम राम रट विकल भुत्राछ । जनु बिनु पंख विहंग बेहाछ ॥ हृदय मनाव भोरु जिन होई । रामिह जाइ कहइ जिन कोई ॥१॥

राजा दशरथ राम राम रटते हुए ऐसे व्याकुल हुए कि जैसे बिना पंख के कोई पर्ची बेहाल हो जाय। वे अपने हृदय में मनाने लगे कि सवेरा न हो श्रीर यह खबर कोई जाकर रामचन्द्र से न कह दे॥१॥

उदय करहु जिन रिव रिष्ठकुलग्धर । श्रवध विलेकि सृल होइहि उर ॥ भूपप्रीति कैंकइ-कठिनाई । उभय श्रविध विधि रची बनाई ॥२॥

हे रघुवंश के गुरु सूर्य ! आप उदय न होत्रो, क्यांकि अये।ध्या की अवस्था दंखकर आपके हृदय में भारी वेदना होगी । राजा दशरथ की प्रीति और केकयी की कठोरता इन देानों को ब्रह्मा ने अपनी सीमा तक बना दिया। अर्थात् संसार में राजा की प्रीति से बढ़कर प्रीति कहीं नहीं और केकयी की कठोरता से बढ़कर कठोरता ॥ २॥

विलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । बीना-बेनु-संख-धुनि द्वारा ॥ पढिहि भाट गुन गार्वाह गायक । सुनत नृपहि जनु लागिहँ सायक ॥३॥

राजा के। इसो तरह विलाप करते करते सबेरा है। गया। राजद्वार में वीएा, बाँसुरी, शांख की ध्विन गूँज उठी। भाट लोग यश वर्णन करने लगे खौर गवेंथे गाने लगे। राजा के। वे सुनते हो बाए जैसे लगने लगे॥ ३॥

मंगल सकल सुहाहिं न कैसे। सहगामिनिहिं विभूषन जैसे॥ तेहि निसि नीँद परी निह काहू। रामदरस लालसा उछाहू॥४॥

जैसे सतो होने के लिए तैयार स्त्रों को गहने नहीं सुहाते वैसे ही वे सभी मंगल-साज राजा को नहीं सुहाते। उधर रामचन्द्रजी के दशन की लालसा के उत्साह के मारे उस रात भर किसी को नींद नहीं आई॥ ४॥

दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहिंहैं उदित रिव देखि । जागे श्रजहुँ न श्रवधपति कारनु कवनु बिसेखि ॥३८॥

राजद्वार पर मन्त्रो और सेवकों को भोड़ लग गई। वे सब सूर्यादय हुआ देसकर कहने लगे कि आज अवध-पति दशरथ अभी नहीं जागे इसका विशेष कारण क्या है ! ॥३८॥ चौ० — पछिले पहर भूप नित जागा। आज हमहिँ वड अचरज लागा॥ जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिय काज रजायसु पाई॥१॥

47-40

राजा नित्य पिछले पहर रात्रि में हो जगा करते थे, आज अभी तक न जागना देख हमें बड़ा आश्चर्य होता है। हे सुमन्त्र ! तुम जाकर जगाओ और उनकी आज्ञा पाकर हम लोग काम काज करें॥ १॥

गये सुमंत्र तब राउर पाहीँ।देखि भयावन जात डेराहीँ॥ धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा।मानहुँ बिपति-बिषाद-बसेरा॥२॥

सुमन्त्र महल में गये, पर डरावनो हालत देखकर वे भो जाने में डरने लगे। वह ' प्रधान देखने में मानों काटने का दौड़ता है, उसकी छोर देखा भी नहीं जाता, मानों विपत्ति छोर दुःख का वहाँ डेरा जम गया हो ॥ २॥

पूछे काेउ न ऊतरु देई। गये जेहि भवन भूप कैकेई॥ कहि जय जीव बेंठ सिरु नाई। देखि भूपगति गयउ सुखाई॥३॥

पूछने पर भो किसी ने कुछ जवाब न दिया, फिर वे उस मकान में जा पहुँचे जहाँ राजा और केकयी थे। वे देानों को जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठ गये और राजा की हालत देखकर सूख गये॥ ३॥

सोच बिकल विबरन महि परेऊ। मानहुँ कमल मृल परिहरेऊ॥ सचिव सभीत सकइ नहि पूद्धी। बोली श्रसुभभरी सुभछूद्धी॥॥॥

राजा सोच के मारे बेहाल और उदास होकर जमीन पर ऐसे पड़े थे, मानों जड़ से उसड़ा हुआ कमल सुरम्मया पड़ा हो। मन्त्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते थे, तब शुभ से खाली और अशुभ से भरी हुई केकयी बोली—।। ४॥

देा०-परी न राजिह नींद निसि हेतु जान जगदीसु।

रामु रामु रिट भारु किय कहइ न मरमु महीसु ॥३६॥

राजा का रात भर नींद नहीं श्राई, इसका कारण तो ईश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटते हुए सबेरा किया। राजा श्रपना मर्म प्रकट नहीं करते॥ ३९॥

चै। ० – श्रानहु रामिहँ वेगि बोलाई । समाचार तब पूछेहु श्राई ॥

चलेउ सुमंत्रु रायरुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥१॥

इसलिए तुम जल्दो राम के बुला लाखो, तब फिर खाकर समाचार पृछना। राजा का रुख पहचानकर सुमंत्र चला खौर उसने समम लिया कि ख्रवश्य रानो ने कुछ कुचाल की है।। १।।

सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामहिँ बोलि कहिहिँ का राऊ ॥ उर धरि धीरज गयउ दुश्रारे । पूछहि सकल देखि मनमारे ॥२॥ रामचन्द्रजो के। बुलाकर राजा क्या कहेंगे, इसी सीच में बेचैन सुमन्त्र का पाँव आगे के। नहीं पड़ता। फिर हृदय में धीरज धरकर वह राजद्वार पर पहुँचा ते। इसके। मन मारे हुए (उदास) देखकर सब पूछने लगे॥ २॥

समाधानु करि सो सबही का। गयउ जहाँ दिन-कर-कुल-टोका॥ राम सुमंत्रहि स्रावत देखा। स्रादर कीन्ह पितासम लेखा॥३॥

उन सब लोगों का समाधान करके सुमन्त्र वहाँ गया जहाँ रघुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्र थे। रामचन्द्रजी ने सुमंत्र को श्राते देखा तो उसकी पिता के समान सममकर उसका श्रादर किया॥ ३॥

निरित्व बदनु किह भूपरजाई। रघु-कुल-दीपिहेँ चलेउ लेवाई॥ राम कुभाँति सचिव सँग जाहीँ। देख लोग जहँ तहँ बिलखाहीँ॥श॥

रामचन्द्रजो का श्रोमुख देखकर उसने राजा दशरथ की आज्ञा सुना दी श्रौर रघुवंश के दीपक रामचन्द्रजो की वह लिवा ले चला। (यहाँ पर रघुकुल के सूर्य न कह के दीप कहने का भाव कुछ लोग यह लगाते हैं कि राजा शोक-भवन में अन्धकार में पड़े हैं, सूर्य का प्रकाश बाहर होते भी ऐसे घरों के भीतर के लिए दीपक की आवश्यकता होती है।) रामचन्द्रजी बुरी तरह से (पैदल, बिना चवँर छत्र आदि) मन्त्री के साथ जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ चिन्ता करने लगे।। ४।।

देा०-जाइ देखि रघु-बंसमनि नरपति निपट कुसाजु।

सहिम परेउ लिख सिंघिनिहि मनहुँ दृद्ध गजराजु ॥४०॥

रघुवंश-भूषण रामचन्द्र ने जाकर राजा के। विलकुल कुत्सित वेष में देखा श्रीर देखते हो वे सहम गये। वे इस तरह जमीन पर पड़े थे कि मानों कोई बूढ़ा (नाताक्रत) हाथी सिंहिनी को देखकर गिर पड़ा हो।। ४०।।

चै।०-स्विहें अधर जरिंहें सब श्रंगू। मनहुँ दीन मनिहीन भुश्रंगू॥ सरुख समीप देखि कैकेई। मानहुँ मीचु घरी गनि लेई॥१॥

राजा के त्रांठ सूख रहे हैं, सब शरोर जल रहा है, मानों विना मीए के साँप दीन श्रौर दु:स्वी हो रहा है। पास ही में क्रोध से भरी हुई केकयी की उन्होंने देखा। वह मानों मूर्त्तिमान मृत्यु है जो मरने की घड़ो गिन रही है।। १।।

करुनामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ॥ तदपि धीर धरि समउ बिचारी। पूछी मधुर बचन महतारी॥२॥

रामचन्द्रजो स्वभाव के द्यालु और कोमल हैं। श्रापने यह पहला ही दुःख देखा है। श्रमो तक तो उन्होंने दुःख कभी सुना भी नहीं था। तो भी श्राप समय के सोचकर और हृद्य में भोरज घरकर मीठे वचनों से माता केकयो से पूछने लगे—॥ २॥ मोहि कहु मातु तात-दुख-कारनु । करिय जतनु जेहि होइ निवारनु ॥ सुनहु राम सब कारन एहू । राजिह तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥३॥

हे माता ! सुभे पिताजो के दुःख का कारण कही जिसमें वही यत्न किया जाय जिससे वह दुःख निवृत्त हो जाय । यह सुनते ही केकयो ने कहा—हे राम ! सुनो, सब कारण यही है कि तुम पर राजा का बहुत ही स्नेह है ॥ ३॥

देन कहेन्हि मोहिं दुइ बरदाना । माँगेउँ जो कहु मोहिं सुहाना ॥ सो सुनि भयउ भूपउर सोचू । छाडिन सकहिँ तुम्हार सँकोचू ॥४॥

मुक्ते इन्होंने देा वरदान देने की कहे थे आर जी मुक्ते अच्छे लगे वहां मैंने माँग लिये। उन्हें सुनकर राजा के जी में सीच पैदा हो गया, क्योंकि ये तुम्हारे सङ्कोच की छे।ड़ नहीं सकते॥ ४॥

दे।०-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु। सकहु त श्रायसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु॥४१॥

इधर तो पुत्र का स्नेह श्रीर उधर वचन (प्रतिज्ञा), इन दोनां के संकट में राजा पड़े हैं। श्रथात् न तो पुत्र-प्रेम हो इनसे छूट सके, न वचन ही फिर सके। जो तुम कर सकते हो तो राजा को श्राज्ञा सिर चढ़ाश्रो श्रीर इस कठिन क्लेश के मिटा दें।। ४१।।

चै।०-निधरक बैठि कहइ कटुबानी । सुनत कठिनता श्रति श्रकुलानीं ॥ जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुँ महिपु मृदु-लच्छ-समाना॥१॥

राना वेखटके बैठा हुई ऐसा क डुवा बात कह रहा है कि जिसका सुनने में कठारता की भा बड़ी घबराहट हो। मानां राना की जीभ तो कमान है श्रौर तरह तरह के वचन तीर हैं श्रौर उन तीरों के केमल निशाने के समान महाराजा दशरथ हैं॥ १॥

जनु कठोरपनु धरे सरीरू। सिखइ धनुषविद्या बरबीरू॥ सब प्रसंर रघुपतिहि सुनाई। बेठि मनहुँ तनु धरि निदुराई ॥२॥

मानों कठोरपन एक अच्छे शूरवार का शरार धारणकर धनुष-विद्या सोख रहा है। वह रामचन्द्रजो का सब प्रसंग (खुलासा) सुनाकर बैठी हुई है मानों निठुराई ही मूर्तिमती होकर बैठो है।। २।।

मन मुसुकाइ भानु-कुल-भानू । रामु सहज-श्रानंद-निधानू ॥ बोले बचन बिगत सब दूपन । मृदु मंजुल जनु बागबिभूपन ॥३॥ स्वभाव हो से त्रानन्द के धाम, सूर्यकुलभूषण, रामचन्द्रजी, मन में मुसकुरा कर, कामल, मधुर त्रीर सब देशों से रहित ऐसे वचन बेले, जो वाणी (सरस्वती) के भूषण के समान थे।। ३।।

सुनु जननी सोइ सुत बडभागी। जेा पितु-मातु-बचन-श्रनुरागी॥ तनय मातु-पितु-तोषनि - हारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा॥श।

त्र्यापने कहा—हे माता ! सुनो । पुत्र वही बड़भागो है जो पिता श्रौर माता के बचनों का प्रेमी हो । हे माता ! माता-पिता के। सन्तुष्ट करनेवाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है ॥ ४॥

दें। - मुनिगन मिलनु विसेषि वन सबिह भाँति हित मार ।

तेहि महँ पितुश्रायसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४२॥

वन में ज्यादा करके ऋषि-मएडली से मिलाप होगा श्रौर सभी तरह मेरा हित होगा। उस पर भी पिताजी की श्राज्ञा! श्रौर उसमें भी माताजी तुम्हारी सम्मति!॥ ४२॥

चै।०-भरतु प्रानिप्रय पार्वाह राजू । बिधि सबबिधि मेरिह सनमुख स्राजृ॥

जौँ न जाउँ वन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिय मेर्गाह मृढ़ समाजा ॥१॥

मेरे प्राण्-प्रिय भरत राज्य पावेंगे, मुक्ते तो आज के दिन सभी तरह से विधाता अनुकूल है। जो ऐसे काम में भी मैं वन को न जाऊँ तो मुक्ते मूर्खों के समाज में प्रथम (महामूर्ख) गिनना चाहिए॥ १॥

सेविह अरँडु कलपतरु त्यागी। परिहरि श्रमृतु लेहि विषु माँगी॥ तेउ न पाइ श्रस समउ चुकाहोँ। देखु बिचारि मातु मन माहीँ॥२॥

हे माता ! श्राप मन में विचार कर देख लें कि जो कल्पवृत्त की छे।ड़कर एरंड के पेड़ को सेवा करते हैं श्रीर श्रमृत की छोड़कर विष माँग लेते हैं, वे भी ऐसा श्रवसर पाकर कभी नहीं चूकते ॥ २ ॥

श्रंब एक दुखु मेाहि बिसेखी। निपट बिकल नरनायकु देखी॥ थोरिहि बात पितहि दुखु भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी॥३॥

हे माता ! मुर्फ एक बात का विशेष दुःख है कि मैं नरेश्वर के। बिलकुल त्याकुल देख रहा हूँ। हे माता ! इतनी थोड़ो सो बात का पिताजी की इतना भारी दुःख होगा, इसका मुफ्ते विश्वास नहीं होता ॥ ३॥

१—मुस्कुराने में एक तो प्रत्यच्न कारण यह है कि रामचन्द्रजी हर्ष-विघाद से उदासीन हैं।
दूसरे उन्होंने मन में समम्म लिया कि यह सब खेल देवताओं की माया का है और मुक्ते करना ही है।
२—सरस्वती का, जो केकयी की जीभ में बसकर बोल रही है आप सत्कार कर रहे हैं।

राउ धीरु ग्रन-उदधि-श्रगाधू। भा माहिँ तेँ कछु बड श्रपराधू॥ ता तेँ माहिँ न कहत कछु राऊ। मारि सपथ ताहि कहु सतिभाऊ॥४॥

राजा तो धैय्येधारो त्राँर गुणां के त्रागाध समुद्र हैं (वे इतनी सो बात के लिए दुखी है। तेवाले नहीं)। त्रात: त्रावश्य मुक्तसे कोई बड़ा त्रापराध हो गया है, इसी से महाराज मुक्ते कुछ नहीं कहते। हे माता ! तुक्ते मेरो सौगन्द है, तू मुक्ते सच्चे भाव से बतला दे ॥ ४॥

दे। ० – सहज सरल रघुवरवचन कुमित कुटिल करि जान । चलइ जॉॅंक जिमि बकगित जद्यपि सलिल समान ॥४३॥

रामचन्द्रजी के वचन स्वाभाविक सरल थे, तो भो कुबुद्धि केकयो ने उन्हें कुटिल ही जाने, जिस तरह पानी समान (सीधा) होता है तो भो जोंक उसमें टेढ़ी ही चाल से चलती है।। ४३।।

चै।०-रहसी रानि रामरुख पाई। बोली कपटसनेहु जनाई॥ सपथ तुम्हार भरत कइ स्राना। हेतु न दूसर में कछु जाना॥१॥

रानो केकयो रामचन्द्रजो का रुख पाकर प्रसन्न हो गई और कपट से स्नेह जनाकर बोली—
हे पुत्र ! तुम्हारी और भरत को सौगन्द है, मैं और दूसरा कुछ भी कारण नहीं जानती ॥ १॥
तुम्ह श्रपराध जाग्र नहिँ ताता । जननी - जनक - बंधु - सुख - दाता ॥
राम सत्य सबु जा कछु कहहू । तुम्ह पितु-मातु-घचन-रत श्रहहू ॥२॥

हे पुत्र ! तुम अपराध के लायक नहीं हो । तुम तो माता, पिता, भाई सभो की सुख देनेवाले हो । हे राम ! तुम जो कुछ कहते हो वह सब सत्य है । तुम पिता और माता के वचनेंं में अनुरक्त (आज्ञाकारी) हो ॥ २॥

पितिहैं बुभाइ कहहु बिल सोई। चैाथेपन जेहि अजसु न होई॥ तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे। उचित न तासु निरादरु कीन्हे॥३॥

हे पुत्र! मैं बिल 'जाऊँ, तुम पिता की सममाकर वही बात कही जिसमें चौथेपन (बुढ़ापे) में इनका अपयश न हो। जिन सुकृतों ने तुम जैसे पुत्र दिये उनका निरादर करना उचित नहीं है। । ३।।

लागहिँ कुमुख बचन सुभ कैसे । मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥ रामहिँ मातुबचन सब भाये । जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाये ॥४॥

केकयी के कुत्सित मुख में ये मुन्दर वचन कैसे लगे जैसे मगध देश में गया आदि तीथे अच्छे लगते हैं। (मगधादि देश अपवित्र हैं किन्तु उनमें के ये तीर्थ पवित्र हैं।) जिस तरह गंगाजो में मिला हुआ खराब पानो भी अच्छा हो जाता है इसी तरह माता (केकयी) के कुटिल वचन भी रामचन्द्रजी के अच्छे लगे।। ४।।

देा०-गइ मुरुद्धा रामिह सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह । सचिव रामश्रागमनु किह बिनय समयसम कीन्ह ॥४४॥

इतने में राजा को मूर्छा गई श्रौर उन्होंने रामचन्द्रजी की फिर याद करके करवट बदली। उस समय मन्त्री ने रामचन्द्रजी के श्राने की खबर देकर समयानुसार विनती की।। ४४॥

चै। ० - श्रवनिप श्रकनि रामु पग्रधारे । धरि धीरजु तब नयन उघारे ॥

सचिव सँभारि रांउ बैठारे। चरन परत नृप रामु निहारे॥१॥

रामचन्द्रजो के श्राने को श्राहट राजा के कान में पड़ते ही उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मन्त्री ने राजा को सँभालकर (श्रच्छी तरह) बैठा दिया। राजा ने रामचन्द्रजी की श्रपने चरणों में गिरते हुए देखा।। १।।

लिये सनेहविकल उर लाई। गई मनि मनहुँ फनिकु फिरि पाई॥ रामिहुँ चितइ रहेउ नरनाहू। चला बिछोचन बारिप्रबाहू॥२॥

स्तेह से विकल राजा ने रामचन्द्रजो की छाती से लगा लिया मानों किसी साँप ने अपनो खोई हुई मिए की फिर से पा लिया। महाराज रामजी की देखते हो रह गये और तेत्रों से जल को धारा वह चली।। २।।

सोकविवस कछु कहइ न पारा । हृदय लगावत वारहिँ बारा ॥ विधिहि मनाव राउ मन माहीँ । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीँ ॥३॥

शोक के मारे राजा कुछ कह नहीं सकते थे। वे बार बार रामचन्द्रजो के। हृदय से लगाते थे श्रौर मन हो मन विधाता से मनाते थे जिसमें रामचन्द्रजी वन के। न जायँ॥ ३॥

सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। बिनती सुनहु सदासित्र मेारी॥ श्रासुतेषु तुम्ह श्रवढर दानी। श्रारति हरहु दीनजनु जानी॥१॥

राजा महादेवजो को स्मरण कर उनको प्रार्थना करने लगे कि हे सदाशिव ! श्राप मेरी प्रार्थना की सुनं, श्राप श्राशुताष (जल्दी से प्रसन्न हो जानेवाले) श्रौर मनमौजी उदार दानी हैं इसलिए सुके दोन जन जानकर मेरा दु:स्व दूर करो ॥ ४॥

दो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो मित रामिह देहु। बचनु मार तजि रहिह घर परिहरि सीलु सनेहु॥४४॥

हे शिवजो ! श्राप सबके हृदय के प्रेरक हैं, इसलिए रामचन्द्र की ऐसी बुद्धि दीजिए कि वे शोल श्रीर स्तेह की छोड़ दें श्रीर मेरे वचन की त्याग कर घर हो रह जायँ॥ ४५॥

चौ०-श्रजस होउ जग सुजस नसाऊँ। नरक परउँ बरु सुरपुरु जाऊँ॥ सब दुख दुसह सहावहु मेाहोँ। खेाचन श्रोट राम जनि होहीँ॥१॥ संसार में मेरो श्रापकोर्ति छा जाय, शुद्ध यश नष्ट हो जाय, मैं नरक में गिरूँ या देवलाक (स्वर्ग) में जाऊँ श्रौर न सहने के लायक सभी दुःख सुके सहन कराश्रो, पर रामचन्द्र मेरी श्राँखों को श्रोट न हों॥ १॥

श्चस मन ग्रनइ राउ निहँ बोला । पीपर-पात-सरिस मनु डोला ॥ रघुपति पितिह प्रेम बस जानी । पुनि कब्चु कहिह मातु श्चनुमानी ॥२॥

राजा इस तरह मन में साच रहे हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्त को तरह काँप रहा है। रामचन्द्रजो ने पिता की प्रेम के वश में जानकर और माता फिर कुछ कहेगी ऐसा अनुमान करके ॥ २॥

देस काल श्रवसर श्रनुसारी । बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ तात कहउँ कछु करउँ ढिठाई । श्रनुचित छमब जानि लरिकाई ॥३॥

देश (जगह), काल के अनुसार सोच विचारकर नम्नता से समयोचित वचन कहे— हे पिताजो ! मैं कुछ ढिठाई कर कहता हूँ, यदि वह कहना अनुचित हो तो लड़कपन सममकर चमा कीजिएगा ॥ ३॥

स्रिति लघु-बात लागि दुखु पावा । काहु न मेाहि कहि प्रथम जनावा ॥ देखि गोसाइहिँ पुछिउँ माता । सुनि प्रसंग्र भये सीतल गाता ॥४॥

श्राप जरा सो बात के लिए इतना भारो दुःख उठा रहे हैं, यह बात सुक्ते किस्सो ने पहले हो कहकर न जता दो। हे स्वामो! श्रापको इस दशा में देख मैंने माताजी से पूछा श्रीर उनसे सब प्रसङ्ग सुनकर मेरे शरोर में टंढक हुई॥ ४॥

दो०-मंगलसमय सनेहबस सोचु परिहरिय तात। श्रायसु देइय हरिप हिय कहि पुलके प्रभुगात ॥४६॥

हे पिताजा ! इस मङ्गलकारो समय में स्तेह के कारण उत्पन्न इस से।च का दूर कीजिए श्रीर हृदय में प्रसन्न होकर मुक्ते त्राज्ञा दीजिए। इतना कहकर रामचन्द्रजो शरीर से पुलिकत हो गये।। ४६॥

चो०-धन्य जनम जगतीतल तासू । पितिह प्रमोदु चिरत सुनि जासू॥ चारि पदारथ करतल ता के। प्रिय पितुमातु प्रानसम जा के ॥१॥

इस प्रध्वातल पर उसां का जन्म धन्य है जिसके चरित का सुनकर पिता का परम श्रानन्द हो। जिसको पिता-माता प्राप्त के समान व्यारे हैं उसके हाथ में चारों पदार्थ (धर्म, श्राथ, काम, मोच) हैं।। १।।

श्रायसु पालि जनमफलु पाई। ऐहउँ बेगिहि होउ रजाई ॥ बिदा मातु सन श्रावउँ माँगी। चलिहउँ बनहिँ बहुरि पग लागी॥२॥ श्रापको श्राज्ञा का पालनकर श्रीर जन्म को सफलता पाकर मैं जल्दो हो श्रा जाऊँगा, मुक्ते श्राज्ञा मिले। मैं माताजो से बिदा माँग श्राऊँ। वहाँ से लौटकर, श्रापके चरणों की छूकर, मैं वन की जाऊँगा॥२॥

श्रम किह रामु गवनु तब कीन्हा । भूप सोकबस उतरु न दीन्हा ॥ नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । छुश्रत चढी जनु सब तन बीछी ॥३॥

ऐसा कहकर रामचन्द्रजो वहाँ से चले गये। राजा ने शोक के अधोन होकर कुछ भो उत्तर न दिया। यह अत्यन्त तोक्ष्ण बात सारे शहर में ऐसी जुल्दी फैल गई जैसे डक्क मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है।। ३।।

सुनि भये विकल सकल नरनारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ जो जहँ सुनइ धुनइ सिरु सोई । बड बिषादु नहिँ धीरजु होई ॥४॥

इस बात के सुनते हो स्नो-पुरुष ऐसे व्याकुल हुए जैसे वन में श्राग लगी देखकर यह श्रीर उन पर को बेलें कुम्हला जायँ। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है, उसे बड़ा दु:ख होता है, धोरज नहीं बँधता ॥ ४॥

दे।०—मुख सुखाहिँ लोचन स्नविहँ सोक न हृदय समाइ । मनहुँ करुन-रस-कटकई उतरी श्रवध बजाइ ॥४७॥

सबके मुंह सूखे जाते हैं, श्राँखों से श्राँसू बहते हैं, साच हृदय में नहीं समाता। उस समय यह माछम होता है मानां करुण रस की सेना डंका बजाकर श्रयोध्या में श्रा उतरी है।। ४७॥

चै।०-मिलेहि माँभ विधि बात बिगारी । जहँ तहँ देहिँ कैकइहि गारी ॥ एहि पापिनिहि बूभि का परेऊ । छाइ भवन पर पावकु धरेऊ ॥१॥

लोग जहाँ तहाँ केकयो की गालो देने लगे श्रीर कहने लगे कि विधाता ने बनो बनाई बात बोच में हो बिगाड़ दो। ईस पापिनी की क्या समक पड़ा, जो इसने छाये हुए छप्पर में श्राग लगा दो।। १।।

निजकर नयन काढि चह दीखा। डारि सुधा बिषु चाहति चीखा॥ कुटिल कठोर कुबुद्धि स्रभागी। भइ रघु-बंस-बेनु-बन स्रागी॥२॥

श्चरे ! वह त्रापने हाथ से त्रापनो आँखों की निकालकर देखना चाहती है और श्रमृत की फंककर विष की चखना चाहती है। यह केकयी टेढ़ी, कठीर, दुष्ट्युद्धि और श्रमागिनी (फूटे भाग को) है। यह रघुवंशरूपी बाँसों के वन के लिए श्राग हो गई।। २।।

पालव बैंठि पेडु एइ काटा । सुख महँ सोक ठाटु धरि ठाटा ॥ सदा राम एहि प्रानसमाना । कारन कवन क्वटिलपनु ठाना ॥३॥ इसने डाल पर बैठकर उसों पेड़ के। काट डाला, श्रौर सुख के समय में इसने शोक का सामान इकट्टा कर दिया। इसे तो रामचन्द्रजो सदा प्राण के समान प्यारे थे, फिर किस कारण इसने कुटिलता को।। ३॥

सत्य कहि कि नारिसुभाऊ । सब विधि श्रगम श्रगाध दुराऊ ॥ निज प्रतिविंबु वरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारिगति भाई ॥४॥

विद्वानों ने खियों का स्वभाव ठोक कहा है। उनका कपट (छिपाव) सभी तरह अगम, (न जानने लायक) और अथाह होता है। कोई अपनी परछाहीं को भले ही पकड़ ले, पर भाई! स्त्री की गति (चाल) नहीं जानो जातो॥ ४॥

दे। ० – काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ।

का न करइ श्रवला प्रवल केहि जग कालु न खाइ।।४८॥

श्राग में क्या नहीं जल सकता ? समुद्र में क्या नहीं समा सकता ? प्रवला स्त्री क्या नहीं कर सकतो श्रीर संसार में काल किसे नहीं खा जाता ? ॥ ४८ ॥

चौ०-का सुनाइ बिधि काह सुनावा । का देखाइ चह काह देखावा ॥ एक कहि भल भूपन कीन्हा। बर बिचारि निह कुमतिहि दीन्हा॥१॥

हाय! विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर श्रव क्या दिखाना चाहता है ? किसो ने कहा—राजा ने श्रच्छा नहीं किया। इस कुबुद्धि केक्यो का वरदान विचारकर नहीं दिया।। १।।

जो हठि भयउ सकल दुखभाजनु । श्रवलाबिवस ग्यानु एन गा जनु ॥ एक धरमपरमिति पहिचाने । नृपहि दे।सु निहँ देहिँ सयाने ॥२॥

जा दिया हुआ वरदान हठपूर्वक (जबरदस्तो) संपूर्ण दुःखों का पात्र हो गया। स्त्रों को अधोनता में मानों राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। दूसरे चतुर लोग, जो धर्म की मयादा को जानते हैं, राजा की दोष नहीं देते॥ २॥

सिवि - दधीचि - हरिचंद - कहानी । एक एक सन कहिं बखानी ॥ एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास भाय सुनि रहहों ॥३॥

वे आपस में एक दूसरे से राजा शिबि, दिशोचि ऋषि अीर हरिश्चन्द्र को कथा कहने लगे। कोई कहता कि इसमें (रामचन्द्रजो के वन भेजने में) भरत की सम्मति है। कोई सुनकर उदासोन रह जाता है।। ३।।

१—२—राजा शिश्व और दर्धाचि की कथा के लिए इसी कारड के ३० वें दोहे की चौथी चैापाई देखो । ३—अयोध्या के राजा इरिश्चन्द्र की कथा भी प्रसिद्ध है। इन्होंने निश्चामित्र का अपना सारा राज्य संकल्प करके दे दिया। जब उन्होंने दिख्णा माँगी तो राजा ने काशी में आकर स्वी

कान मूँदि कर रद गहि जीहा। एक कहिं यह बात श्रलीहा॥ सुकृत जाहिँ श्रस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहँ प्रानिपयारे॥४॥

कोई बात सुनते हो कानों पर हाथ रखकर श्रीर दाँतों के नीचे जीभ दबाकर कहते हैं कि यह बात मूळ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नट हो जायँगे, भरतजी की तो रामचन्द्रजी प्राणों के समान प्रिय हैं॥ ४॥

दो०-चंद चवइ बरु श्रनलकन सुधा होइ बिष तूल। सपनेहुँ कबहुँ न करिहेँ कछु भरतु रामप्रतिकूल ॥४६॥

चाहे कभो चन्द्रमा श्राग के कण बरसाने लगे श्रौर श्रमृत विष के समान है। जाय, परन्तु भरतजो रामचन्द्रजो के प्रतिकूल (विरुद्ध) कुछ कभी स्वप्न में भो नहीं कर सकते ॥४९॥

चौ०-एक विधातिह दूषन देहीँ। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेहीँ॥ खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥१॥

कोई विधाता को दोष देने लगे जिसने अमृत दिखाकर फिर विष दिया अथोत् राजतिलक सुगकर वनवास दिखाया। नगर भर में खलबलो मच गई और सब कोई सोच में पड़ गये। हृदय में उत्साह भरा था वह मिट गया और कठिन दाह पैदा हो गया॥ १॥

बिप्रवधू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैंकई केरी॥ लगीँ देन सिख सीलु सराही। बचन बानसम लागहि ताही॥२॥

नाह्मणां को खियाँ, कुल को पूज्य श्रीर घर को वड़ो खियाँ जो केकयो के। परम प्यारो थीं, वे उसके स्वभाव की प्रशंसा कर उसे सममाने लगीं, पर उसे वे हित वचन बाण जैसे लगने लगे ॥ २॥

भरत न मोहि प्रिय रामसमाना । सदा कहहु यहु सब जग जाना ॥ करहु राम पर सहजसनेहु । केहि अपराध आजु बन देहू ॥३॥

उन खियां ने कहा—सारा संसार जानता है और तुम सदा कहा करतो थीं कि मुक्ते रामचन्द्र के समान भरत भी प्यारे नहीं हैं। रामचन्द्र पर तुम स्वाभाविक स्नेह करती थीं, फिर आज किस अपराध पर उन्हें वनवास देती हो ?॥ ३॥

कबहुँ न कियहु सवित श्रारेसु । प्रोतिप्रतीति जान सबु देसू॥ कौसल्या श्रब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥४॥

के। बेचकर, अपने लिए एक चाग्डाल का दासत्व स्वीकार करके, वह दिल्एा चुकाई श्रीर श्मशान में बैठकर मुदों का कर लेने का काम किया। अन्त में इन्हीं राजा का लड़का मर गया। उसे श्मशान में जलाने के समय अपनी स्त्री से कर लिये बिना उन्होंने उसे नहीं जलाने दिया। इस प्रकार वे सत्य की परीद्धा में उत्तीर्ण होकर फिर श्रयोध्या के सिहासन पर विराजे ख्रोर मृत्यु होने पर वैकुग्ठवासी हुए।

तुमने कभो सौतियाडाह नहीं को, तुम्हारो प्रीति त्रौर विश्वास सारा संसार जानता है। फिर उसी कौसल्या ने त्रब क्या बिगाड़ा है जिसके लिए तुमने शहर भर पर यह क्रापात कर दिया॥ ४॥

दो०-सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लषनु कि रहिहहि धाम।

राजु कि भूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥५०॥

क्या साता रामचन्द्रजो का संग छोड़ देंगो ? क्या रामचन्द्रजो के बिना लक्ष्मणजो घर रह जायँगे ? क्या भरतजो रामचन्द्रजो बिना पुरी का राज्य भोगँगो ? क्या राजा दशरथ रामचन्द्रजी के बिना जीते बचेंगे ? ॥ ५० ॥

चौ०-श्रम बिचारि उर छाडहु केाहू। सोक कलंक केाटि जिन होहू॥ भरतिह श्रविस देहु इबराजू। कानन काह राम कर काज ॥१॥

हृदय में ऐसा विचारकर तुम क्रोध की छोड़ दे श्रौर शोक तथा भारो कलङ्क का समूह मत बना। हाँ, भरत को राजितलक श्रवश्य दे दो, पर भला रामचन्द्रजी की वन जाने का क्या काम है ? ॥ १॥

नाहिन राम राज के भृत्वे। धरमधुरीन विषयरस रूखे॥ गुरग्रह बसहि राम तजि गेहु। नृष सन श्रस बर दूसर लेहू ॥२॥

रामचन्द्रजा राज्य के भूखे नहीं हैं, क्यांकि वे धर्मधुरन्धर (धर्म का भार उठानेवाले) श्रीर भाग-विलासादि के स्वाद से उदासीन हैं। इसलिए तुम राजा से दूसरा वर यह माँग ली कि रामचन्द्र घर छोड़कर गुरु के भवन में जा बसें॥ २॥

जों निह लगिहरू कहे हमारे। निह लागिहि कछु हाथ तुम्हारे॥ जों परिहास कीन्हि कहु होई। तो कहि प्रगट जनावहु सोई॥३॥ जो तुम हमारा कहा न मानागा तो तुम्हारे हाथ कुछ भो न लगेगा। जो तुमने कुछ

हॅसो को हो ता उसे स्पष्ट प्रकट कर दो।। ३।।

रामसरिस सुत कानन जेागू। काह किहिह सुनि तुम कहँ लोगू॥ उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि विधि से कु कलंकु नसाई॥४॥

राम जैसा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है ? इस बात की सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे ? इसलिए केक्यो ! तुम जल्दो उठो और ऐसा उपाय करो जिसमें कलङ्क और शाक मिट जाय ॥ ४॥

छंद-जेहि भाँति सेक्कि कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। हठि फेर रामहि जात बन जिन बात दूसरि चालही॥

#### जिमि भानु बिनु दिन प्रान बिनु तनु चंदु बिनु जिमि जामिनी। तिमि श्रवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुभि धौँ जिय भामिनी॥

जिस तरह शोक और कलंक मिट जाय, वही उपाय करके तुम कुल की रचा करो। रामचन्द्रजी को वन जाने से जोर देकर लौटा लो, दूसरी बात मत चलाओ। तुलसीदासजी कहते हैं—हे रानी! तुम अपने जी में निश्चय जानी कि जिस तरह सूर्य बिना दिन, प्राण बिना शरीर और चन्द्रमा के बिना रात शाभित नहीं होती ठीक इसी तरह रामचन्द्रजी बिना अयोध्या को दशा सममो।

#### सो ० – सिखन्ह सिखावन दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । तेइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूबरी ॥५१॥

केकयों को सिखयां ने ऐसो सीख दो जो सुनने में मीठी श्रौर परिएाम (नतीजे) में हितकारिएों थो, पर उस सीख पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको कुटिल कूबरी ने श्रच्छो तरह सिखा पढ़ा रक्खा था॥ ५१॥

#### चौ०-उतरु न देइ दुसह रिस रूखी। मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी॥ ब्याधि श्रसाधि जानि तिन्ह त्यागी। चलीँ कहत मतिमंद श्रभागी॥१॥

वह रूखों केकया दुस्सह (हद के बाहर) क्रोध में भर रही है, उन सिखयों के वचनों का कुछ भो उत्तर नहीं देतो और उनकी ओर ऐसे देखतो है जैसे भूखो सिंहिनी हरनी की ओर (उसे खाने कें) देखे। तब तो सिखयां ने इस क्रोध को असाध्य रोग सममकर उपाय करना छोड़ दिया। (वैद्यक-शास्त्र में रोगों का रोग असाध्य है। जाने पर औपधादि यन करना निषिद्ध हैं) और वे यह कहती हुई वहाँ से चल दीं कि यह मन्दवुद्धि और अभागिन हैं॥ १॥

राजु करत यह दैव बिगोई। कीन्हेसि श्रस जस करइ न कोई॥ एहि बिधि बिलपिहेँ पुर-नर-नारी। देहिँ कुचालिहिँ कोटिक गारी॥२॥

उन्होंने कहा—दैव को मारो इस केकयी ने राज्य करते हुए जैसा कुछ किया वैसा कोइ भी न करेगा। श्रयोध्या भर में सभी नर-नारी इसी तरह विलयने लगे श्रीर कुचाली केकयों को करोड़ों गालियाँ देने लगे॥ २॥

जरिं विषमजर लेहि उसासा । कविन राम विनु जीवन-श्रासा ॥ विपुल वियोग प्रजा श्रकुलानी । जनु जल-चर-गन सृखत पानी ॥३॥

लोग विषमताप से जलते त्रोर ऊँचो ऊँचो साँसें लेते हैं त्रौर कहते हैं कि रामचन्द्रजी के बिना जोने को क्या त्राशा है। इस गहरे वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हुई जैसे किसी तालाब स्त्रादि का पानो सूखने लगे त्रौर उसके रहनेवाले पानी के जीव घबरा उठें॥ ३॥

श्रातिविषाद वस लोग लुगाई। गये मातु पहिँ राम गोसाईँ॥ मुखप्रसन्नु चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखइ राऊ॥४॥ सभी स्नो-पुरुष महादुःख में इब रहे हैं। उधर समर्थ रामचन्द्रजो माता (कौसल्या) के पास गये। उनका श्रोमुख प्रसन्न श्रौर मन में चौगुना चाव (उड़ास) था श्रौर 'दशरथजी वन जाने से रोक न दें' यह साच मिट गया था।। ४।।

# दो०-नवगयंदु रहुंबीरमनु राजु श्रलानसमान। छूट जानि बनगमनु सुनि उर श्रनंदु श्रिधकान॥५२॥

ं श्रोरामचन्द्रजो का मन नये गजराज के समान है श्रोर राज-तिलक हाथो के बाँधने की जंजीर के समान है। श्रपने लिए वनवास सुनकर वे मानों उस बन्धन से छूट गये, श्रर्थात् जङ्गल से नया हाथी पकड़ कर श्रावे तो जंजीर में बंधना उसे दुखदायी होता है, श्रीर जङ्गल में स्वच्छन्द घूमने की छोड़ देने से उसे प्रसन्नता होती है, उसो तरह यहाँ रामचन्द्रजी की राज्य-बन्धन दुखदायी प्रतोत होता है, श्रीर उसके छूटने से हृदय में श्रिधक श्रानन्द छा रहा है।। ५२।।

## चौ०-रघु-कुल-तिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातुपद नायउ माथा॥ दीन्हि श्रसीस लाइ उर लीन्हे। भूषनवसन निछावरि कीन्हे॥१॥

रघु-कुल-भूषण रामचन्द्रजो ने दोनां हाथ जोड़कर प्रसन्नता के साथ माताजी के चरणों में सिर नवाया। माताजी ने त्राशोर्वाद दिया श्रीर उन्हें छाती से लगा लिया श्रीर बहुत-से वस्र तथा गहने न्यौछावर कर दिये॥ १॥

#### बार बार मुख चुंबति माता। नयन नेह्ज खुलिकत गाता॥ गोद राखि पुनि हृदय लगाये। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाये॥२॥

माताजी बार बार रामचन्द्रजो का मुख चूमतो हैं। नेत्रों में स्नेह से जल भर आया है, शारीर पुलकायमान हो रहा है। फिर उन्होंने उन्हें अपनो गोद में बैठाकर हृदय से लगाया। उसो समय प्रेम के मारे स्तनों में से दूध बहने लगा॥ २॥

प्रेमु प्रमोदु न कछु कहि जाई। रंक धनदपदवी जनु पाई॥ सादर सुंदरबदनु निहारी। बोली मधुरबचन महतारी॥३॥

उस समय का प्रेम और आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानों किसी दरिद्री ने कुबेर की पदवो पा ली। माता कौसल्या बड़े आदर के साथ सुन्दर मुख देखकर मीठे वचनों से बोलीं—।। ३॥

कहहु तात जननी बिलहारी। कबहिँ लगन मुद-मंगल-कारी॥ सुकृत सील सुख सीव सुहाई। जनमलाभ कइ श्रविध श्रघाई॥४॥

हे पुत्र ! माता बलैया लेती है, कहो कब वह श्रानन्द श्रौर मङ्गल करनेवाला लग्न है, जो कि पुराय श्रौर शील तथा सुखाँ को सोमा है श्रौर जन्म के लाम की पूर्ण श्रवधि है।। ४॥

### दो०-जेहि चाहत नरनारि सब श्रति श्रारत एहि भाँति । जिमि चातक चातकि त्रिषित वृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५३॥

जिस लग्न (राजितलक के समय) को सभी को-पुरुष अत्यन्त दोन हुए इस तरह चाहते हैं जिस तरह प्यासे पपोहा और पपिहरी शरत्काल में स्वाति नचत्र की वर्षा की बूद को चाहते हैं।। ५३।।

चै।०—तात जाउँ बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कहु खाहू॥ पितुसमीप तब जायहु भैया। भइ बडि बार जाइ बलि मैया॥१॥

हे पुत्र ! मैं बलैया लेतो हूँ, तुम जल्दो नहात्रो और जो कुछ मन में भावे मिठाई खा लो ! भैया ! फिर पिता के पास जाना । अब बहुत देर हो गई । माता बलैया लेती है ॥ १॥ मातुबचन सुनि श्रति श्रनुकूला । जनु सनेह-सुर-तरु के फूला ॥ सुखमकरंद भरे स्त्रियमूला । निरिष्व राम-मन-भ्वँरु न भूला ॥२॥

रामचन्द्रजो ने माता के अत्यन्त अनुकूल वचन सुने, जो मानों स्नेहरूपी कल्पवृत्त के भूला थे। श्री (राजलक्ष्मी) उस वृत्त की जड़ और सुख हो पुष्प-रस (मकरन्द) है। ऐसे स्नेहरूपी कल्प-वृत्त की देखकर भी रामचन्द्रजी का मनरूपी भँवरा नहीं भूला अर्थात् माता के इतने बड़े स्नेह की देखकर भी वे संकल्प से विचलित न हुए॥ २॥

धरमधुरीन धरमगति जानी। कहेउ मातु सन श्रति-मृदु-बानी॥ पिता दीन्ह मेाहि काननराजू। जहँ सब भाँति मेार वड काजू॥३॥

धर्म-धुरन्धर रामचन्द्रजो ने धर्म की गति की जानकर माताजी से ऋति विनीत बचनें में कहा—हे माता! मुक्ते पिताजी ने वन का राज्य दिया है जहाँ सभी तरह से मेरा बड़ा काम बनेगा॥ ३॥

श्रायसु देहि मुदितमन माता। जेहि मुदमंगल कानन जाता॥ जिन सनेह बस डरपिस भारे। श्रानँदु श्रंब श्रनुग्रह तोरे॥४॥

हे माता ! श्राप प्रसन्न-चित्त से मुमे श्राशीर्वाद दीजिए जिसमें वन जाते हुए श्रानन्द-मङ्गल हो । हे माता ! स्तेह के वश होकर भूल से भी डरना नहीं । तेरी कृपा से (वन में भी) श्रानन्द ही होगा ॥ ४॥

दे।०-बरष चारि दस बिपिन बिस करि पितु-बचन-प्रमान । श्राइ पाय पुनि देखिहउँ मन जनि करिस मलान ॥५४॥

मैं चौदह वर्ष वन में निवासकर पिताजी का वचन पालन कर लोटूँगा, तब फिर चरणों के दर्शन कहँगा। हे माता! तू मन उदास मत कर॥ ५४॥ चौ०-बचन बिनीत मधुर रघुबर के। सरसम लगे मातुउर करके॥ सहिम सृखि सुनि सीतलबानी। जिमि जवास परे पावस पानी॥१॥

रघुवर के वे कोमल त्र्योर मीठे वचन माताजों के। बाग जैसे लगे त्र्योर छाती में कसके। इस शीतल वाणी के। सुनकर कौसल्याजी सहम गईं त्र्योर सूख गईं, मानों जवासे पर वर्षा का पानो गिर गया।। १।।

किह न जाइ किछु हृदय विषादू। मनहुँ मृगो सुनि केहरिनादू॥ नयन सजल तन थरथर काँपी। माँजिह खाइमीन जनु मापी॥२॥

उनके हृदय का दुःख कुछ कहा नहीं जाता, मानां किसी हिरनो ने सिंह को गर्जना सुनी हो। नेत्रों से श्राँसू कहने लगे, वे थर थर काँपने लगीं, मानां मछली माँजा<sup>२</sup> खाकर बेसुध हो गई है।।२॥

धरि धीरजु सुत्वदनु निहारी। गदगदवचन कहति महतारो॥ तात पितहि तुम्ह प्रानिपयारे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥३॥

माता कौसल्याजो ने धोरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गद्गद वाणो से कहा— हे पुत्र ! तुम पिता को प्राण-समान प्यारे हो श्रीर वे नित्य तुम्हारे चरित्रों को देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ ३॥

राज देन कहुँ सुभ दिन साधा । कहेउ जान बन केहि श्रपराधा ॥ तात सुनावहु माहि निदानू । को दिन-कर-कुल भयउ कृसानू ॥४॥

तुमको राज्य देने के लिए शुभ दिन निश्चित किया था। ऐसी अवस्था में वन जाने के लिए किस अपराध से कहा ? हे पुत्र ! मुक्ते इसका निदान (मूल कारण) सुनाओ कि सूर्यवंश के लिए अग्नि कौन बन गया।। ४।।

दो०-निरित्व रामरुख सिचवसुत कारनु कहेउ बुभाइ।

सुनि प्रसंग्र रहि मूक जिमि दसा बरिन नहिँ जाइ ॥४४॥

तब रामचन्द्रजो का रुख देखकर मन्त्री के पुत्र ने सब कारण समकाकर कहा। उस प्रसङ्ग को सुनकर वे मूँगी जैसो चुप रह गई। उस समय की उनकी वह दशा वर्णन नहीं को जा सकती॥ ५५॥

१—जवासा काँटेदार छोटा पेड़ होता है। कहीं कहीं गर्मी के मौसिम में उंदक के लिए इसकी टही भी लगाई जाती है। यह कमी में खूब इस अस होता है जोर करतात के पानी में सूख जाता है।

२—माँजा एक तरह का रोग है जो अक्सर बरसात के प्रारम्भ में मकुलियों को होता है। उससे मर्क्कालयाँ तड़पती श्रौर मर भी जाती हैं।

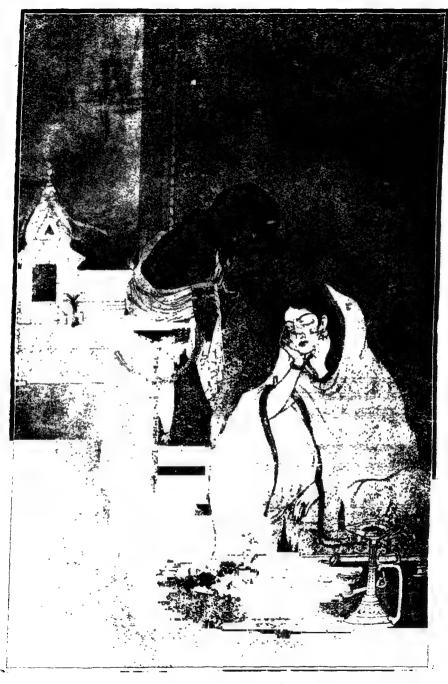

बचन बिनीत मधुर रघुबर के । सरसम लगे मातुउर करके ॥—पृष्ठ ४००

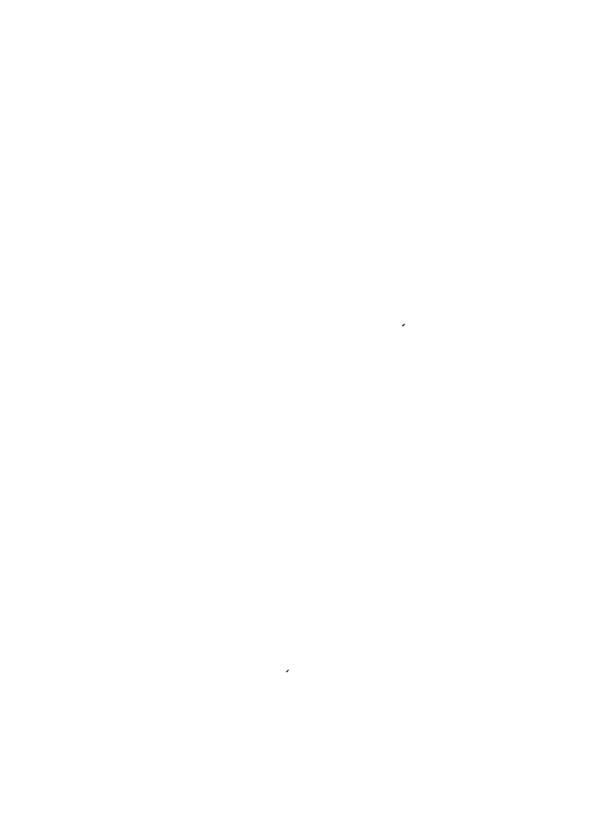

#### चौ०-राखिन सकड् न कहि सक जाहू। दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू॥ लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। बिधिगति बाम सदा सब काहू॥१॥

श्रव कौसल्याजी न उन्हें घर ही रख सकती हैं, न वन ही जाने की कह सकती हैं; क्योंकि दोनों तरह से उनके हृदय में कठोर दाह हो रहा है। विधाता की गति सदा सभी के लिए टेढ़ी है। देखिए, कहाँ लिखता था चन्द्रमा और लिख गया राहु अर्थात् राज्य देनेवाला था पर उसने वनवास दे दिया॥ १॥

#### धरम सनेह उभय मित घेरी। भइ गित साँप छहुंदरि केरी॥ राखउँ सुतहि करउँ अनुरोध्र। धरमु जाइ श्ररु बंधुबिरोध्र॥२॥

कासल्याजी की बुद्धि की धर्म श्रीर स्नेह दोनों ने घेर लिया। उस समय उनकी माँप-छट्टँदर की सो गित हो गई। (जब साँप छट्टँदर को पकड़ता है तब जो उसको छोड़ दे तो श्रन्था हो जाय, जो खा जाय तो कोड़ो हो जाय इसलिए वह पसापेश में पड़ जाता है।) व साचने लगीं कि जो मैं श्रनुरोध करके पुत्र को रख हूँ तो धर्म जाता है श्रीर भाइयों से विरोध होता है।। २॥

#### कहउँ जान बन तौ बिंड हानी । संकट-सोच-बिबस भइ रानी ॥ बहुरि समुभि तियधरमु सयानी । रामु भरतदोउ सुत सम जानी ॥३॥

स्रार जो इनको वन जाने के। कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस तरह धर्म-संकट में पड़कर रानी साच के वश है। गई। फिर चतुर रानो ने स्नो-धर्म (पातित्रत) के। समक्तर स्नार रामचन्द्र तथा भरत दोतों पुत्रां के। समान जानकर।। ३।।

#### सरलसुभाउ राममहतारी। वोली बचन धीर धरि भारी॥ तात जाउँ बलि कीन्हेडु नीका। पितुत्र्यायसुसब धरम कटीका॥४॥

रामचन्द्रजो की माता कौसल्या भारो धारज धरकर सोधे स्वभाव से वचन बोलीं — हे पुत्र! मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुमने श्रव्छा किया। पिता की श्राझा का पालन करना ही सब धर्मों का टोका (सबसे बड़ा धर्म) है।। ४।।

#### दो०-राज देन कहि दीन्ह वन मेाहि न सा दुखलेसु।

#### तुम्ह बिनु भरतिह भूपतिहि प्रजिह प्रचंड कलेसु ॥५६॥

हे पुत्र ! तुमको राज्य देने के लिए कहा था त्रोर दे दिया वन, इस बात का मुफे लेश-मात्र भी दुःख नहीं, पर दुःख इस बात का है। कि तुम्हारे बिना भरत का, महाराज को त्रोर प्रजा का भारी क्लेश हागा॥ ५६॥

चै।०-र्जी केवल पितुत्रायसु ताता । ते। जिन जाहु जानि बिंड माता ॥ जी पितुमातु कहेउ बन जाना । ते। कानन सत-स्रवध-समाना ॥१॥

हे पुत्र ! जो खाली पिता को आज्ञा वन जाने को हो और माता को न हो तो माता को पिता से बड़ा शजानकर वन को मत जाओ। हाँ, जो पिता-माता दोनों ने वन जाने को आज्ञा दी हो तो तुम्हारे लिए वन सौ अयोध्या के समान है।। १।।

पितु बनदेव मातु बनदेबी । खग मृग चरनसरोरुह सेवी ॥ श्रंतहु उचित नृपहि बनबासू । बय बिलोकि हिय होइ हरासू ॥२॥

वन के देवता तो पिता हैं त्रौर वन की देवियाँ ही माता हैं तथा पत्ती, मृग त्रादि चरण-कमल के सेवक हैं। राजात्रों के लिए त्रंत में त्रर्थात् वृद्धा श्रवस्था में वनवास करना उचित ही होता है, पर तुम्हारी श्रवस्था देखकर मेरा जो घवराता है।। २।।

बड़भागी बन श्रवध श्रभागी। जो रघु-बंस-तिलक्क तुम्ह त्यागी॥ जोँ सुत कहउँ संग मोहि लेहू। तुम्हरें हृदय होइ संदेहू॥३॥

हे रघुकुल के तिलक ! जिस वन में तुम जात्रोगे वह बड़भागी होगा और यह अबोध्या अभागिनी हो जायगी, जिसे तुम छोड़ दोगे । हे पुत्र ! जो मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुक्ते भी साथ ले चलो ते। तुम्हारे मन में सन्देह होगा ॥ ३॥

पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के।।
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बैठि पछिताऊँ॥४॥

हे पुत्र ! तुम सभी के बहुत प्यारे हो, प्राणों के प्राया श्रीर जीवों के जिलानेवाले हो। वही तुम कहते हो कि माता ! मैं वन को जाऊँ। इस वचन की सुनकर मैं बैठकर पछताती हूँ॥ ४॥

दें। - यह बिचारि नहिँ करउँ हठ झूठ सनेह बढाइ। मानि मातु कर नात बिल सुरित विसरि जिन जाइ॥५७॥

इसिलए यही सोचकर और भृटा (बनावटो) स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करतो। हे पुत्र! मैं वलैया छूँ, तुम माता के नाते को बलवान मानने हुए मेरी सुध न भूल जाना॥ ५०॥ चौ०—देव पितर सब तुम्हिह गोसाई । राख़िह नयन पलक की नाई ॥ श्रविध श्रंबु प्रियपरिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना॥१॥

हे पुत्र ! जिस तरह पलकें आँखां को रचा करती हैं उसी तरह देव और पितर सव तुम्हारो रचा करें। तुम्हारे वनवास की अवधि (१४ वर्ष) ते। जल है आर तुम्हारे प्यारे और कुटुम्बी लोग मळलो हैं। तुम दया के करनेवाले और धर्म के धुरन्धर हो।। १।।

१—धर्म-शास्त्र में पिता से माता का मान अधिक है। 'पितुर्दशगुणा माता गौरवादितिरिच्यते'। अर्थात् माता अपने वहुप्पन में पिता से दशगुनी है। २—कीसल्या ने अपने से भी। केकयों के वचनों को महत्त्व दिया क्योंकि—''मातुर्दशगुणा मान्या विमाता धर्मभीक्णा'' अर्थात् धर्म से डरनेवाले के अपनी माता से दशगुना अधिक विमाता (सौतेली माता) को मानना चाहिए।

श्रम बिचारि मोइ करहु उपाई। सबहिँ जिश्रत जेहि भेँटहु श्राई॥ जाहु सुक्षेत्र बनहिँ बिल जाऊँ। करि श्रनाथ जन-परिजन-गाऊँ॥२॥

े ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम श्राकर मिली। (श्रायोम् माइली पानी बिना नहीं रह सकती, श्रात: श्रावाधकपो पानी पूरा हो जाने से प्रिय कुटुम्बी श्रादि माइलियाँ भी मर जायँगी।) बेटा! मैं बलैया लती हूँ, तुम प्रजा, कुटुम्बी जन श्रीर गाँव को श्रानाथ कर सुखपूर्वक वन को जाश्री।। २॥

सब कर श्राजु सुकृतफल बीता । भयउ करालकाल बिपरीता ॥ बहुबिधि विर्लाप चरन लपटानी । परमञ्रभागिनि श्रापुहि जानी ॥३॥

श्राज सभी के पुरुषों का फल बीत गया और समय विरुद्ध हो गया। इस प्रकार बहुत तरह से विलाप करके श्रोर श्रपने को श्रभागिनी मानकर कौसल्या रामचन्द्रजी के चरणों में लिपट गईं॥ ३॥

दारुन-दुसह-दाह उर व्यापा । वरिन न जाइ विलापकलापा ॥ राम उठाइ मातु उर लाई । किह मृदुवचन बहुरि समुभाई ॥४॥

उस समय उनके हृद्य में कठिन श्रीर श्रसहा जलन ज्यात्र हो गई। उस समय के विलापों के समूह का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचन्द्रजी ने माता की उठाकर छाती से लगा लिया श्रीर फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समकाया॥ ४॥

दे। ० — समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी श्रकुलाइ । जाइ सासु पद-कमल-जुग बंदि बैठि सिरु नाइ ॥५८॥

- उस समय यह समाचार सुनकर सोताजो व्याकुल हो उठीं श्रौर तुरन्त ही जाकर सासु के दोनां चरणों को वन्दना कर सिर नीचा कर बैठ गई।। ५८।।

चौ०-दीन्हि श्रसीस सासु मृदुबानी । श्रात सुकुमारि देखि श्रकुलानी॥ बैठि निमत मुख सोचित सीता। रूपरासि पति-प्रेम-पुनीता ॥१॥

सासु ने कोमल वचनों में आशीवोद दिया और वे उन्हें अत्यन्त सुकुमारी देखकर बड़ो व्याकुल हुईं। रूप की राशि और पति के प्रेम में पवित्र सीताजी नीचा सुख किये बैठी साचने लगीं ॥ १॥

चलन चहत वन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू॥ की तनु प्रान कि केवल प्राना। विधि करतबु कबु जाइ न जाना॥२॥

प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, किस पुण्य के प्रभाव से मैं इनके साथ जा सकूँगों। देखें, शरीर और प्राण दोनां साथ देने हैं या केवल प्राण ही। (अर्थात् जो शरीर से न जाने पाउँगों तो प्राण तज दूँगों।) विधाता का क्या करना है, यह कुछ जाना नहीं जाता॥ २॥

चरननख लेखित धरनी। नूपुरमुखर मधुर किव बरनी॥ प्रेमबस बिनती करहीं । हमहि सीयपद जिन परिहरहीँ ॥३॥ मनह सीताजी अपने सुन्दर चरणों के नख से धरती की कुरेदने लगीं, उस समय जो नृपुरों का मधुर शब्द हुआ उसके लिए कवि कहता है कि-मानों वे नूपुर प्रम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीताजी के चरण हमें त्याग न दें ॥ ३॥ देखि माचित बारी। बोली मंजुबिलोचन तातु सुनहु सिय श्रति सुकुमारी । सासु-ससुर-परिजनहिं पियारी ॥४॥ सीताजी सुन्दर नेत्रों से आँसू बहा रही हैं। यह दशा देखकर रामचन्द्रजो की माता कोसल्याजी बोलीं—हे पुत्र ! सुनो । सीता बड़ी सुकुमार है श्रीर सासुएँ, ससुर श्रीर कुटुम्बियों को प्यारी है।। ४॥ दो०-पिता जनक भूपालमनि ससुर भानु-कुल-भानु । पित रवि-कुल-केरव-बिपिन-बिधु गुन-रूप-निधानु ॥५६॥ इसके पिता राजाओं के मुकुटमिए राजा जनक हैं और सूर्यकुल में सूर्यहर महाराजा इशरथ ससुर हैं श्रीर गुणों तथा रूप के भाएडार सूर्य-कुल-रूपी कमोदिनी के वन के चन्द्र तुम इसके पति हो ॥ ५९ ॥ चौ०-मेँ पुनि पुत्रबंधू प्रिय पाई। रूपरासि छन सील नयनपुतरि करि प्रोति बढाई । राखउँ प्रान जानकि हैं लाई ॥१॥ फिर मैंने रूप की खान, सुन्दर गुण और अच्छे स्वभाववाली सुन्दर प्यारी पुत्र-वधू (बहु) पाई है। मैं अपनी आँखों की पुतली बनाकर और प्रेम बढ़ा कर जानकी में श्रपना हृद्य लगाये रहती हूँ ॥ १ ॥ कलपबेलि जिमि बहु बिधि लाली । सीँचि सनेहसलिल प्रतिपाली ॥ फूलत फलत भयउ बिधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥२॥ मैंने कल्पवृत्त की बेल के समान इसका बहुत तरह से लालन-पालन किया है श्रौर स्नंहरूपो जल से इस बेल की सींच सींचकर बढ़ाया है। अब इस बेल के फूलने-फलने के समय विधाता प्रतिकृल हो गया। इसका परिणाम क्या होगा सा जाना नहीं जाता॥ २॥ पलँगपीठ तजि गोद हिँडोरा। सिय न दीन्ह पग श्रवनिकठोरा॥ जिवनमृरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीपबाति नहिँ टारन कहऊँ ॥३॥ सीता ने पर्लग, पीढ़ा, गोद श्रौर हिंडोले को छोड़कर कड़ी जमीन पर कभी पैर भी नहीं रक्खा। मैं इसे जोवनमूल (संजीवनो जड़ी) के समान सँभाले रहती हूँ। मैं कभी इसे दीये की बनी बढा देने को भो नहीं कहती॥ ३॥ सोइ सिय चलन चहति बन साथा । श्रायसु काह होइ रघुनाथा ॥ चंद-किरिन-रस-रसिक चकारी । रबिरुख नयन सकइ किमि जोरी ॥४॥

हे रघुनाथ ! वंही यह सीता श्रब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। इसको क्या श्राज्ञा है ? चन्द्रमा की किरणों के रस के। चलनेवाली चकोरी मला कहीं सूर्य की श्रोर श्राँख उठाकर देख सकती है ॥ ४ ॥

दो०-करि केहरि निसिचर चरिहँ दुष्ट जंतु बन भूरि। बिषबाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥६०॥

वन में हाथी, सिंह, राज्ञस ऋादि ऋनेक दुष्ट जीव-जन्तु फिरा करते हैं। हे पुत्र ! क्या विष की बसीचो में सुन्दर संजीवनो जड़ी शोभा देती है ? ॥ ६० ॥

चौ०-चनहित केल किरात किसोरी । रची बिरंचि बिषय-सुख-भोरी ॥ पाइन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हिह कलेसु न कानन काऊ॥१॥

ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए केाल श्रीर भीलों की लड़िकयों केा बनाया है, जा सुन्दर सुखभागां के। जानती ही नहीं। जिनका स्वभाव पत्थर के कोड़े का-सा कड़ा होता है उन्हें वन में किसी तरह का क्लेश नहीं होता।। १।।

के तापसतिय काननजागू। जिन्ह तपहेतु तजा सब भोगू॥ सिय बन वसिहि तात केहि भाँतो। चित्रलिखित कपि देखि डरातो॥२॥

या ता वे तर्पाम्बयों की स्त्रियां वन में रहने के लायक़ हैं जिन्होंने तपम्या के लिए सब भोग-विलास त्याग दिये हैं। हे पुत्र! सोता वन में किस तरह रह सकेगी जा तसवीर में भी बन्दर को देखकर डरती है।। २।।

सुर-सर-सुभग वनज-वन-चारी। डावर जोग कि हंसकुमारी ॥ श्रम विचारि जस श्रायसु होई। मैं सिख देउँ जानकिहि सोई॥३॥

मान-सरोवर के सुन्दर कमलों के वन में विचरनेवाली हंसिनो क्या तलैया के ये। ग्य है १ ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वैसो हो शिक्षा मैं जानकी की दूँ॥ ३॥

जी सिय भवन रहइ कह श्रंबा। माहि कहँ होइ बहुत श्रवलंबा॥ सुनि रघुबीर मातु-व्रिय-बानी। सील सनेह सुधा जनु सानी॥४॥

माताजों कहती हैं कि जो सीता घर रह जाय तो मुक्ते बड़ा भारी सहारा हो जाय। (वे जानती हैं कि रामचन्द्र मेरी इच्छा की श्रवश्य हो पूरा करेंगे इसलिए इशारे से सूचित करती हैं कि सीता की घर हो रहने का निर्दश रामचन्द्र करें।) रामचन्द्रजी ने मानों शील, स्नेह श्रीर श्रमृत से सनी हुई माता की प्रिय वाणी सुनकर।। ४॥

दे। ० – कहि प्रियबचन विवेकमय कीन्ह मातुपरिताषु। लगे प्रचोधन जानिकहि प्रगटि विपिन गुन दे।षु ॥६१॥ विवेक से भरे हुए प्यारे वचन कहकर उन्होंने माता के सन्तुष्ट किया, फिर वन को भलाई बुराई दिखाकर वे सीताजों के समभाने लगे।। ६१।।

चौ०-मातुसमीप कहत सकुचाहीँ । बोले समउ समुिक मन माहीँ ॥ राजकुमारि सिखावन सुनहू । श्रान भाँति जिय जिन कछु गुनहू ॥१॥

माताजों के समोप खड़े हुए रामचन्द्र सोताजों से कुछ कहने में संकीच करते हैं, पर मन में समय (त्रापत्काल) की सममकर वे बोले—हे राजकुमारी ! हमारी शिक्षा सुनो श्रीर श्रपने जो में कुछ श्रीर बात न समभो ॥ १॥

श्रापन मार नीक जैँ, चहुहू । बचनु हमार मानि ग्रह रहहू ॥ श्रायसु मार सासुसेवकाई । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥२॥

जा अपना और मेरा भला चाहतो हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनि ! घर रहने में मेरी आज्ञा का पालन, सासु की सेवा और सभी तरह से भलाई ही है।। २॥

एहि तेँ श्रिधिक धरमु नहिँ दूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पूजा ॥ जब जब मातु करिहि सुधि मारो। होइहि प्रेमबिकल मतिभोरी ॥३॥

श्रादर के साथ सामु श्रोर समुर के चरणों की पूजा करना, इससे श्राधक दूसरा धर्म नहीं है। माता जब जब मेरी सुध करंगी श्रोर भोली बुद्धिवाली ये प्रम के मारे बेचैन हो जायँगी।। ३॥

तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुभायेहु मृदुवानी ॥ कहुउँ सुभाय सपथ संत माही । सुमुखि मातुहित राखउँ ताही ॥४॥

हे सुन्दरी ! तब तब तुम पुरानी कथाओं की कहकर कीमल वाणी से इन्हें सममाना। में सैकड़ों सौगन्दें खाकर सोधे स्वभाव से कहता हूँ कि में तुमकी केवल माता को भलाई ही के लिए घर पर छोड़ता हूँ ॥ ४॥

देा०-एरु-स्रुति-संमत धरमफल पाइत्र विनिह कलेस । इठवस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६२॥

गुरु और वेद के कहे अनुसार चलने से धर्म के फन्न की बिना परिश्रम लोग पा सकते हैं। जो लोग हठ करते हैं वे जैसे राजा गालव श्रुऔर नहुष ने संकट सहे वैसे ही दुःख पाते हैं।। ६२।।

१—गालव मुनि विश्वामित्र के शिष्य थे। विद्याध्ययन समाप्त करके उन्होंने जब गुरु के दिल्णा देने का हठ किया तब गुरु ने ८०० श्यामकर्ण धोड़े माँगे। इनके इकट्ठा करने में गालव मुनि के। बड़े कष्ट उठाने पड़े।

२—राजा नहुष बड़े शानी श्रीर सन्तोषी थे। एक बेर जब इन्द्र ब्रहाहत्या के कारण छिप गये थे तब इन्द्र-पद पर नहुष जा विराजे। वहाँ इन्होंने राजमद में चूर होकर इन्द्राणी के। श्रपने पास

## चै।०-में पुनि करि प्रवान पितुङ्गानी। बेगि फिरब सुनि सुमुखि सयानी ॥ दिवस जात निहुँ लागिहि बारा। सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥१॥

हें सुन्दरी ! हे सयानो ! सुनो, मैं पिता की श्राज्ञा की पूरा कर फिर जल्दी ही लौटूँगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुन्दरी ! हमारा उपदेश सुनो ॥ १॥

जीँ हठ करहु प्रेमबस बामा । तो तुम्ह दुख पाउब परिनामा ॥ काननु कठिन भयंकरु भारी । घेर घाम हिम बारि बयारी ॥२॥

हे वामा! जो प्रेम के वश में पड़कर हठ करोगी ते। तुम परिणाम में दु:स्व पाश्रोगी। वन बड़ा कठिन श्रौर डरावना होता है। वहाँ बड़ी तेज धूप पड़ती है, कड़ी सर्दी पड़ती है, वड़ी वर्षा होती है श्रौर ख़ब तेज हवा चलती है।। २।।

कुस कंटक मग काँकर नाना । चलव पयादेहिँ विनु पदत्राना ॥ चरनकमल मृदु मंजु तुम्हारे । मारग त्र्रगम भृमिधर भारे ॥३॥

रास्ते में कुशा, काँटे श्रीर तरह तरह के कंकड़ पड़े रहते हैं, उनमें पैदल बिना जूते चलना पड़ेगा। तुम्हारे चरणकमल के।मल श्रीर सुन्दर हैं। रास्ते में बड़े बड़े भारी श्रीर बीहड़ पहाड़ हैं।। ३।।

कंदर खोह नदी नद नारे। श्रगम श्रगाध न जाहिँ निहारे॥ भालु बाघ बुक केहरि नागा। कर्राहरँ नाद सुनि धोरजु भागा॥४॥

गुफायं, खोह, नदी, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि जिनकी और देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाब, भेड़िये, सिंह और हाथी ऐसे जोर से चिहाते हैं कि उनकी आवाज की सुनकर धीरज भाग जाता है।। ४।।

दो ० — भूमिसयन बलकलबसन श्रासन कंद-फल-मूल । ते कि सदा सब दिन मिलिह समय समय श्रानुकूल ॥६३॥

घरती पर साना, पेड़ों की छाल के कपड़े पहनना-श्रोदना श्रीर कन्द, मूल, फल का भाजन वहाँ है—वे भी क्या रोज रोज कि लेते हैं? नहीं। कभी श्रनुकूल समय हुश्रा ता मिले।। ६३।।

बुला भेजा। इन्द्राणी ने वृहस्पति की सम्मति से कहला भेजा कि यदि तुम पालकी में वैठकर श्रीर उस पालकी के ब्राह्मणों से उठवाकर श्राश्रो तो में तुम्हें स्वीकार कहँगी। नहुष कुछ श्रागा-पीछा न सोच कर सप्ताषियों से पालकी उठवाकर उसमें स्वार हो चले। सस्ते में मुनियों से जल्दी चलने के लिए उन्होंने संस्कृत में कहा 'सर्प, सर्प' तो सप्ताषें ने कोधित होकर श्राप दे दिया कि तू सर्प हो जा। बस, इन्द्र-पद से गिरकर नहुष के। सौंप हो जाना पड़ा श्रीर श्रानेक दु:ख सहने पड़े।

चौ०-नरम्रहार रजनीचर चरहीँ। कपद्रवेष विधि केाटिक करहीँ॥ लागइ म्रति पहार कर पानी। विधिन विपति नहिँजाइ बखानी॥१॥

मनुष्य खानेवाल राच्चस फिरते रहते हैं। वे कपट से करोड़ों तरह के वेष बदल लेते हैं। पहाड़ी पानी बहुत लगता है। (मतलब यह कि) वन की विपत्ति कहते नहीं बनती।। १।।

ब्याल कराल विहाँग बन घोरा। निसि-चर-निकर नारि-नर-चारा॥ डरपहिँ धोर गहन सुधि छायें। मृगलाचिन तुम्ह भीरु सुभायें॥२॥

वन में बड़े डरावने साँप श्रीर भयंकर पत्ती रहते हैं श्रीर स्त्री-पुरुषां के। चुरानेवाले राज्ञसां के मुख़्ड रहते हैं। वन के। याद करके बड़े बड़े धीर भी डर जाते हैं श्रीर हे मृगलाचिन! तुम तो पहले से ही डरपोक स्वभाव की हो।। २।।

ष्टंसगर्वान तुम्ह नहिँ बनजोगू। सुनि श्रपजसु मेाहिँ देइहि लोगु॥ मानस-सलिल-सुधा प्रतिपाली। जित्रह कि लवनपयोधि.मराली॥३॥

है इंसगमिन ! तुम बन में जाने के योग्य नहीं हो । तुम्हारा वन में जाना सुनकर लोग सुमें अपयश देंगे । जो इंसिनी मान-सरोवर के जलरूपी अमृत से पाली गई है वह क्या खारे समुद्र के किनारे रहकर जी सकती है ? ॥ ३ ॥

नव-रसाल-वन विहरनसीला । सोह कि केकिल विपिन करीला ॥ रहृहु भवन श्रस हृदय विचारी । चंदवदिन दुख कानन भारी ॥४॥

नये रसीले त्रामां के बग़ीचों में स्वच्छन्द विचरनेवाली कीयल क्या करील के जंगल में शोभा दे सकती है ? हे चन्द्रवदिन ! तुम हृद्य में ऐसा विचार कर घर ही रहा । जंगल में भारी दु:ख हैं ॥ ४ ॥

दो०-सहज सुहृद-गुर-स्वामि-सिख जो न करइ सिर मानि।

सो पछिताइ श्रघाइ उर श्रविस होइ हितहानि ॥६४॥ स्वभाव हो से हितचिन्तक अपने गुरु और मालिक को शिचा को माथे चढ़ाकर जा कोइ नहीं मानता, वह फिर पीछे मन में खूब पछताता है और हित को हानि भी श्रवश्य ही हातो है॥ ६४॥

चै। -सुनि मृदुबचन मनोहर पिय के। लोचन लिलत भरे जल सिय के ॥ सीतल सिख दाहक भइ कैसे। चकइहि सरदचंद निसि जैसे ॥१॥

प्यारे पित के मनोहर केमिल वचनों के सुनकर सीताजी के सुन्दर नेत्र जल से भर ष्याये। रामचन्द्रजो की वह शीतल (मन के शान्त करनेवाला) शिचा सीताजी के किस प्रकार जलन उत्पन्न करनेवाली हुई जैसे रात में शरत्काल का चंद्रमा चकई के संतापदायक हाता है।।१॥ उतरु न श्राव विकल वेंदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥ वरवस रोकि विलोचनवारी। धरि धीरज उर श्रवनिकुमारी॥२॥

जानकीजी व्याकुल हो गई । उनसे कुछ जवाब न दिया गया। सोचने लगीं कि मुफे पिनत्र प्रेमी मेरे स्वामी छोड़ जाना चाहते हैं। वह पृथ्वी की कन्या सीताजी (यहाँ पृथ्वी की कन्या इसलिए कहा कि पृथ्वी के समान चमा सीताजी में भी हैं) नेत्रों के आँसुओं को जबरदस्ती ज्यों त्यों रोककर और मन में धीरज घरकर ॥ २॥

लागि सासुपग कह कर जोरी। छमिब देबि बिंड श्रिबनय मारी॥ दीन्हि प्रानपित मोहि सिख सोई। जेहि बिंधि मार परमहित होई॥३॥ में पुनि समुिक दीख मन माहीँ। पिय-बियोग-सम दुख जग नाहीँ॥४॥

सासु के पाँचों पर पड़कर हाथ जेड़कर बोर्ली—हे देवि ! मेरी बड़ी भारी ढिठाई को चमा करना। सुभे प्राणनाथ ने वही शिचां दी है जिससे मेरा परम हित हो।। ३।। परन्तु फिर मैंने मन में समभकर यह देखा कि जगत् में पित के वियोग के सम।न दूसरा दु:ख नहीं है।। ४।।

दो ० — प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान । तुम्ह बिनु रघु-कुल-कुमुद-बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६ ४॥ हे प्राणनाथ ! हे दया के सागर ! हे सुन्दर ! हे सुखप्रद ! हे चतुर ! हे रघुकुलरूपी कुमुद के खिलानेवाले चन्द्र ! तुम्हारे बिना मुक्ते स्वर्ग भी नरक के समान है ॥ ६५॥

चौ०-मातु पिता भगिनो प्रिय भाई । प्रियपरिवार सुहृद समुदाई ॥ सास ससुर गुरु सजन सहाई । सुत् सुंदर सुसील सुखदाई ॥१॥

हे स्वामी ! माता, पिता, बहिन, प्यारे भाई, प्यारे कुटुम्बी, मित्रों के समुदाय, सामु, समुर, गुढ, स्वजन (हितचिन्तक), सहायक और मुन्दर अच्छे सुरील और मुक्तपी पुत्र ॥१॥ जहाँ लगि नाथ नेह श्ररु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुँ ते साते ॥

तनु धनु धामु धरनि पुरराजू। पतिबिहीन सब सोकसमाजू॥२॥

वे सब जहाँ तक स्नेह श्रोर नाते हैं हे नाथ! स्त्रों के लिए पति बिना सूर्य से भी श्रिधिक तपानेवाले हैं। शरीर, धन, मकान, पृथ्वी श्रौर नगर का राज्य पतिहोन स्त्री के लिए सब शोक का समाज (समूह) है।।२॥

भाग रागसम भूषन भारू। जम - जातना - सरिस संसारू॥ प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीँ। मा कहुँ सुखद कतहुँ कहु नाहीँ॥३॥ पित बिना सब प्रकार के भोग रोग के समान श्रीर गहने बेग्भ हैं, संसार यमराज की यातना के समान है। हे प्राणनाथ ! जगत् में मेरे लिए तुम्हारे बिना मुख देनेवाला कहीं कुछ भी नहीं है।। ३।।

जिश्र बिनु देह नदी बिनु बारी। तइसिश्र नाथ पुरुष बिनु नारी॥ नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे।सरद-बिमल-बिधु-बदन निहारे॥४॥

हे नाथ ! जिस तरह विना जीव के शरोर, और विना पानी के नदी न्यथे है, उसी तरह विना पुरुष के स्त्री भी न्यर्थ है। हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका शरद् ऋतु के समान शुद्ध चन्द्रमुख देखने से ही मुक्ते सब सुख हैं॥ ४॥

दो ० - खग मृग परिजन नगक बनु बलकल बिमल दुकूल।

नाथसाथ सुर-सदन-सम परनसाल सुखुमूल ॥६६॥

हे नाथ! श्रापके साथ रहने में पत्तो श्रीर पशु ही मेरे कुटुम्बी होंगे, जङ्गल हो शहर होगा, श्रीर पेड़ों के वल्कल ही सुन्दर वस्त्र होंगे तथा पर्णशाला (पत्तों की मोपड़ी) ही स्वर्ग के समान सुख की मूल होगो॥ ६६॥

चौ० - बनदेवी वनदेव उदारा। करिहृहिँ सासु-संसुर-सम-सारा॥ कुस-किसलय-साथरी सुहाई। प्रभुसँग मंजु मनोज्ञतुराई॥१॥ वनदेवो श्रौर वनदेवता सासु-संसुर की सी मेरी सँगल करेंगे और स्वामी के साथ कुश और नर्भ पत्तों की चटाई कामदेव की तेशक के समान सुन्दर होगो॥१॥

वहाँ के कन्द मूल और फलां का आहार हो अमृत होगा आर वन के पहाड़ अयोध्या के राजमहलों के वरावर होंगे। चए चए में स्वामी के चरए-कमलां के देखकर में ऐसो प्रसन्न रहूँगो जैसी दिन में चकवो प्रसन्न रहती है।। २।।

वनदुख नाथ कहे वहुतेरे। भय विषाद परिताप घंनेरे॥ प्रभु-वियोग-लव-जेस-समाना। सब मिलि होहिँ न क्रुपानिधाना॥३॥

हे नाथ! आपने वन के बहुत-से दुःख, भय, क्लेश श्रीर सन्ताप कहे हैं। हे कृपा-निधान! वे सब मिलकर स्वामी के वियोग-दुःख के एक लवलेशमात्र के बराबर भी नहीं हो सकते। अर्थात् वियोग का दुःख उन सब दुःखों से भयङ्कर है।। ३।।

श्रम जिय जानि सुजान-सिरोमनि । लेइश्र संग मोहि छाडिश्र जिन ॥ बिनती वहुत करउँ का स्वामी । करुनामय उर-श्रंतर-जामी ॥४॥ हे चतुर-शिरोमिंग ! ऐसा जी में सोचकर मुक्ते साथ लीजिए, यहाँ न छे। डिए । हे स्वामी ! मैं अधिक क्या प्रार्थना करूँ । आप द्यामय हैं और सबके हृदय के भोतरी भावों के जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥

दो०-राखित्र श्रवध जो श्रवधि लगि रहत जानिश्रहि प्रान।

दीनबंधु सुंदर सुखद सील - सनेह - निधान ॥६७॥

हे दीनवन्धु ! हे सुन्दर ! हे सुखदायक ! हे शील और प्रेम के स्थान ! जो ध्राप यह समभों कि चौदह वर्ष तक मेरे प्राण बने रहेंगे तो मुक्ते अयोध्या में छोड़ जायँ । अर्थात् आपके बिना प्राण हो न रहेंगे ॥ ६७ ॥

चौ०—मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरनसरोज निहारी॥ सर्वाह भाँति पिय सेवा करिहुउँ। मारगजनित सकल स्नम हरिहुउँ॥१॥

च्यारे ! मैं सभी प्रकार की सेवा कहुँगी, रास्ता चलने की सभा अकावट के दूर कहुँगी ॥ १॥

पाय पखारि बैठि तरुछाहाँ । करिहउँ वाउ मुदिन मन माहीं ॥ स्नम-कन-सहित स्याम तनु देखें । कहँ दुखसम् उ प्रानपित पेखें अशा

पाँव धोकर पेड़ों की छाया में बैठ कर मन में प्रसन्न होती हुई ऋ। पके। हवा किया कि होती। पसीने की बूँदों सहित श्याम-सुन्दर शरीर की देखूँगी। प्राण्यान की देखन रहने पर फिर दु:ख का अवसर कहाँ १॥२॥

सम महि तृन-तरु पछ्छव डासी। पाय पत्नेटिहि सव निसि दासी॥ बार बार मृदुमूरित जोही । लागिहि ताति वयारि न मोही॥३॥

समतल जमीन पर घास और वृत्तों के पत्ते विद्धाकर यह दासो रात भर श्रापके पाँव दावा करेगी और त्रापकी कोमल मूर्ति के। बारंबार देख देखकर मुक्तके। गरम हवा न लगेगो।। ३।।

के। प्रभुसँग मोहि चितवनिहारा । सिंघवधुहि जिमि ससक सिश्रारा ॥ भें सुकुमारि नाथु वनजोग्। तुम्हिह उचित तपु मा कहँ भाग ॥॥॥

प्रभु के साथ रहते हुए मेरी आर देखनेवाला कोन है ? जैसे सिंह की स्नो के खरगाश और सियार नहीं देख सकते। (अथान कोई ऑख उठाकर मेरी ओर नहीं ताक सकता।) (यह आपने अच्छा कहा कि) मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं ? क्या आपको तो तक्या करना उचित है और सुभे भोग (ऐश-आराम)!।। ४।।

देश - ऐसेउ वचन कठोर सुनि जो न हृदय विलगान। तो प्रभु-विषम-वियोग-दुख् सिहहृहिं पाँवर प्रान ॥६८॥ हे प्राणनाथ! जै। ऐसे कठोर वचनां के। सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तब तो ये नीच प्राण स्वामी के काठन वियोगरूपी दुःख के। भी सह लेंगे॥ ६८॥

चौं०-श्रस किह सीय विकल भइ भारी। बचनिबयोग न सकी सँभारी॥ देखि दसा रघुपति जिय जाना। हिठ राखे निहँ राखिहि प्राना॥१॥

सोताजी ऐसा कहकर भारी बेचैन हो गईं, वियोगसम्बन्धी वचनों के दुःख के। न सम्हाल सर्की। उनकी दशा की देखकर रामचन्द्रजो ने श्रपने जो में निश्चय कर लिया कि जो हम जबरदस्ती इसे यहाँ छोड़ जायेंगे तो यह निश्चय प्राणों के। न रक्खेगी॥१॥

कहेउ क्रुपाल भानु-कुल-नाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा॥ नहिँ बिषाद कर श्रवसरु श्राजू। बेगि करहु बन-गवन-समाजू॥२॥

तब दयालु, सूर्यकुल के स्त्रामी, रामचन्द्रजी ने कहा—अन्छा, साच छोड़कर साथ हो वन की चला। श्राज दु:ख करने का अवसर नहीं है, जल्दी वन चलने की तैयारी करी॥ २॥

किह प्रियबचन प्रिया समुभाई। लगे मातुपद स्थासिष पाई॥ वेगि प्रजादुख मेटब स्थाई। जननी निदुर विसरि जनि जाई॥३॥

रामचन्द्रजी ने प्रिय वचन कहकर प्रिया सीताजी के। समका दिया, फिर माता के पाँव पड़े और उन्होंने उनका आशीर्वाद पाया। माता ने कहा—बेटा! जल्दी सौटकर प्रजा के दुःख के। मिटाना और इस निद्धर माता के। भूल मत जाना!॥३॥

फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी ॥ सुदिन सुवरी तात कब होइहि । जननी जिश्रत बदनविधु जोइहि ॥४॥

हं विधाता ! क्या फिर मेरी दशा फिरेगी कि मैं इस मनीहर जोड़ी (राम-साता) का श्राँखां से देखूँगो ? हे पुत्र ! वह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारे मुखचन्द्र को फिर देखेगी ॥ ४॥

ं दो०-बहुरि बच्छु कहि लालु किह रघुपति रघुवर तात । कबहिँ बोलाइ लगाइ हिय हरिप निरिषहउँ गात ॥६६॥

हे पुत्र ! फिर कव वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर तुम्हें चुलाऊँगी त्रौर छाती से लगाकर प्रसन्न होकर त्र्यंग त्रंयूं गी ॥ ६९ ॥

चौ०-लिख सनेह कातिर महतारी । बचनं न स्राव बिकल भइ भारी ॥ राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना । समउ सनेह न जाइ बखाना ॥१॥

जब रामचन्द्रजो ने देखा कि माताजी स्नेह के मारे कातर हो गई हैं ऋौर ऐसी विकल हो गई कि मुँह से कुछ वचन नहीं निकलता, तब उन्होंने ऋनेक प्रकार से उन्हें समभाया। उस समय का स्नेह वर्णन करते नहीं बनता॥ १॥ तव जानकी सासुपग लागो। सुनिय माय में परम श्रभागी॥ सेवा समय देव बन दोन्हा। मेार मनोरशु सुफल न कीन्हा॥२॥

तब जानकोजी ने सासु के पाँवों में पड़कर कहा —माताजी ! सुनिए, मैं बड़ी श्रभा-गिनी हूँ । दैव (विधाता या प्रारब्ध) ने श्रापकी सेवा करने के समय मुक्ते वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ २॥

तजब होभु जिन हाडिश्र होहू। करमु कठिन कहु देश न मेाहू॥ सुनि सियबचन सासु श्रकुलानी। दसा कविन बिधिकहुउँ बखानी॥३॥

श्राप दु:ख को दूर कीजिए, प्रेम को न छोड़ना। कमे को गांत बड़ी कठिन है, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। सीताजी के वचन सुनकर सासु व्याकुल हो गईं। उनकी उस समय की दशा की मैं किस तरह कहूँ १॥३॥

बारहिँ बार लाइ उर लीन्ही। धरि धीरज सिख श्रासिष दीन्ही॥ श्रचल होउ श्रहिवात तुम्हारा। जब लिंग गंग-जमुन-जल-धारा॥४॥

कौसल्याजो ने सोताजी के। बार बार इदय से लगाया श्रोर धोरज धरकर शिचा श्रीर श्राशोवोद दिये। उन्होंने कहा—जब तक गंगा श्रीर यमुना में जल की धारा है तब तक तुम्हारा सौभाग्य श्रचल रहे।। ४।।

र्दो०-सीतिह सासु श्रसीस सिख दीन्हि श्रनेक प्रकार। चली नाइ पदपदुम सिरु श्रिति हित बारिह बार ॥७०॥

इसो तरह सोताजो के सासु ने श्रनेक तरह की शिचा श्रौर श्राशीर्वाद दिये। सीताजी बड़े प्रेम के साथ सासु के चरण-कमलों में सिर मुकाकर चलीं॥ ७०॥

चौ०-समाचार जब लिखमन पाये। ब्याकुल बिलष बदन उठि धाये॥ कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन स्रति स्रेम श्रधीरा॥१॥

जब ये समाचार लक्ष्मणजो को माछम हुए, तब वे व्याकुल हो और उदास गुँह करके एठकर दौड़े हुए आये। उनका शरीर काँप रहा है, पुलकाविल हो रही है, नेत्रों में आँसू भर रहे हैं। उन्होंने आकर और प्रेम से अधीर होकर रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये॥ १॥

किह न सकत कब्चु चितवत ठाढे। मीनु दीनु जनु जल ते काढे॥ सोचु हृदय विधि का होनिहारा। सबु सुखु सुकृत सिरान हमारा॥२॥

जैसे मछलों को पानी के बाहर निकालने से वह दीन दशा में हो जाती है, वेंसे हो लक्ष्मणजी हो गये हैं। वे खड़े खड़े देख रहे हैं, मुँह से कुछ कह नहीं सकते। हृदय में सोचते हैं कि हे विधाता! श्रव क्या होनेवाला है। हमारा सारा सुख और पुरुष तो समाप्त हो चुका ॥ २॥

मो कहँ काह .कहब रघुनाथा। रखिहहिँ भवन कि लेइहिँ साथा॥ राम बिलोकि बंधु करजारे। देह गेह सब सन तृनु तारे॥३॥

मुक्ते रघुनाथजी क्या कहेंगे ? घर पर छोड़ जायँगे या साथ ले जायँगे ? रामचन्द्रजो ने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और घर बार तथा अपने शरीर से भी उन्होंने नाता तोड़ दिया है !! ३ !!

बोले बचन रामु नयनागर। सील-सनेह-सरल-सुख-सागर॥ तात प्रेमबस जिन कदराहू। समुिक हृदय परिनाम उछाहू॥४॥

तब नीति में चत्र तथा शील, स्नेह, सरलता और मुख के समुद्र रामचन्द्रजो वचन बोले—हे तात ! (हे प्यारे भाई) तुम अन्त में होनेवाले आनन्द की हृदय में सममकर अभी प्रेम के वश में पड़कर दु:खो मत हो ॥ ४॥

दो०-मातु-पिता-ग्ररू-स्वामि-सिख सिर धरि करहिँ सुभाय। लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर न तरु जनमु जग जाय॥७१॥

जो माता, पिता, गुरु (बड़े) और स्वामी इनको शिक्षा की सिर पर चढ़ाकर सद्भाव से उसी के अनुसार चलते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है और जा ऐसा नहीं करते उनका जन्म जगत में व्यथे है।। ७१।।

चौ०-ग्रस जिय जानि सुनदु सिख भाई। करदु मातु-पितु-पद-सेवकाई॥ भवन भरतु रिपुसुदनु नाहीँ। राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीँ॥१॥

हे आई! अपने जी में ऐसा जानकर मेरो सीख़ सुना। तुम माता-पिता के चरणां की सेवा करें। देखा, भरत आर शत्रृत्र भी घर में नहीं हैं, पिताजी वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दु:स हो रहा है।। १।।

में बन जाउँ तुम्हिहँ लेइ साथा । होइ सबिह विधि श्रवध श्रनाथा ॥ गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कहँ परइ दुसह-दुख-भारू ॥२॥

जा मैं तुमको साथ लेकर वन को चला जाऊँ ता अयोध्या सभो तरह से श्रनाथ हो जायगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा आर कुटुम्बी सब पर न सहने के लायक भारी दुःख आ पड़ेगा॥ २॥

रहहु करहु सब कर परितेष्य । न तरु तात होइहि बड देश ॥ जासु राज प्रियप्रजा दुखारी । सो नृपु अवसि नरकश्रिधकारी ॥३॥

इसिलए तुम यहीं रहा और सबको सन्तुष्ट रक्खा। नहीं तो हे तात! बड़ा भारो दाप हागा। क्यांकि जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दु:खी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी हाता है।। ३॥ रहं तत श्रिस नीति विचारी । सुनत लपन भये व्याकुल भारी ॥ सिश्ररे वचन सृिख गये कैसे । परसत तुहिन तामरस जैसे ॥४॥

हे भाई ! ऐसो नीति विचारकर तुम घर ही रहो । इन वचनों को सुनते हो लक्ष्मएजा बहुत व्याकुल हो गये । उन ठएडे वचनों से लक्ष्मएजी कैसे सूख गये जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाते हैं ॥ ४॥

दो०—उतर न श्रावत प्रेमबस गहे चरन श्रकुलाइ। नाथ दास में स्वामि तुम्ह तजहु त कहा बसाइ॥७२॥

प्रम के वश हो जाने से लक्ष्मणजा से कुछ जवाब नहीं देते बनता। उन्हांने घबराकर रामचन्द्रजी के चरणों की पकड़ लिया। वे बोले—हे नाथ! मैं तो दास हूँ श्रीर श्राप स्वामी हैं। जो श्राप मुभे छोड़ते हो हैं तो मेरा क्या वश है श्रर्थात् मैं क्या कर सकता हूँ॥ ७२॥

चौ०-दोन्हि मोहि सिख नीकि गोसाईँ। लागि श्रगम ,श्रपनी कदराई॥ नरवर धीर धरम-धुर-धारी। निगम नीति कहँ ते श्रधिकारो॥१॥

स्वामी ने तो मुक्ते बहुत हो श्रच्छो सोख दां है, पर वह मेरा कायरता से मुक्ते श्रगम या कठिन लगी। जा धोर, धर्म के भार के उठानेवाले श्रेष्ट पुरुष होते हैं, वे ही शास्त्र और नीति के पालन के योग्य होते हैं ॥ १॥

में सिसु प्रभु-सनेह-प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि लेहिँ मराला ॥ इस पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिश्राहू ॥२॥

मैं तो स्वामी के स्तेह का पाला हुआ बालक हूँ। भला कभो हंस भो मन्दराचल या सुमेर पवत को उठा सकते हैं ? अर्थात् जैसे हंस पहाड़ नहीं उठा सकते वैसे ही मैं नीतिशास का वचन नहों पाल सकता। हे नाथ! मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, आप विश्वास मान लीजिए, कि मैं गुरु (बड़े), पिता-माता किसी की नहीं जानता।। २।।

जहँ लगि जगत सनेह सगाई। प्रोति प्रतीति निगम निजु गाई॥ मारे सबइ एक तुम्ह स्वामी। दोनबंधु उर-श्रंतर-जामी ॥३॥

जगत में जहाँ तक स्नेह श्रीर नाते हैं तथा शाखा में जा कुछ प्रीति श्रीर विश्वास को बात कहो गई है, हे स्वामी, दीनों के मित्र, सबके श्रन्तयीमी ! मेरे लिए ता एक श्राप ही सब कुछ (माता, पिता, गुरु श्रादि) हैं ॥ ३॥

धरम नीति उपदेसिश्र ताही। कीरति-भूति-सुगति-प्रिय जाही॥ मन-क्रम-बचन चरनरत होई। क्रपासिधु परिष्ट्रिश्च कि सोई॥४॥ हे नाथ ! धर्मनीति का उपदेश उसो के। देना चाहिए जिसे कीर्ति. ऐश्वर्ध्य त्रौर मद्गति प्यारो हो। कृपासागर ! जो मन, वचन त्रौर कर्म से चरणों में त्रानुरक्त हा, उसे क्या कभो हो। चाहिए ? ॥ ४॥

दो०-करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदुबचन बिनीत। समुभाये उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत॥७३॥

द्या के समुद्र रघुनाथजी ने श्रच्छे भाई लक्ष्मणजी के कामल नम्न वचनां की सुनकर श्रीर उन्हें स्तेह से सभय (क्षाड़े जाने से डरे हुए) जानकर हृदय से लगाकर समभाया॥ ७३॥ चौ०—माँगहु बिदा मातुं सन जाई। श्रावहु बेगि चलहु बन भाई॥

मुदित भये सुनि रघुवर बानी । भयउ लाभ बड गई बडि हानी ॥१॥ उन्होंने कहा—अच्छा, जाकर माताजी से बिदा माँग लो और आश्रो जल्दी वन की चलो। रघुवर की इस वाणी के सुनते हो लक्ष्मणजी प्रसन्न हो गये। उनकी बड़ा भारी लाभ

हुआ और बड़ी भारी हानि दूर हो गई।। १।।

हरिषत हृदय मातु पहिँ श्राये। मनहुँ श्रंध फिरि लेाचन पाये॥ जाइ जननि पग नायउ माथा। मनु रघुनंदन-जानिक-साथा॥२॥

लक्ष्मणजी प्रसन्न-हृद्य होकर माता (सुमित्राजी) के पास आये। उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि मानां किसी अन्धे के आँखें मिल गई हों। उन्होंने जाकर माताली के चरणों में मस्तक रख दिया, पर उनका मन तो श्रीजानकी आर रामचन्द्रजी के साथ था॥ २॥

पूछे मातु मिलन मनु देखी। लपन कहा सब कथा विसेग्वी॥ गई सहिम सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि दव जनु चहुँ श्रीरा॥३॥

माताजी ने मिलन-मन (उद्यास) देखकर उसका कारण पृद्धा, तब लक्ष्मणजी ने सब विशेष कथा (पृरा हाल) कह सुनाई। उन कठोर बचनां की सुनकर सुमित्रा सहम गई आर जिस तरह बन में आग लगने पर हरनी धबराकर चारों आर देखने लगे इस तरह वे भी देखने लगीं।। ३।।

लपन लखेउ भा श्रनरथ श्राजुः। एहि सनेह बस करब श्रकाज् ॥ माँगत बिदा सभय सकुचाहीँ। जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीँ॥४॥

लक्ष्मराजी ने देखा कि बस ! त्राज अनर्थ हुआ। इस स्नेह के वश पड़कर माताजा काम बिगाड़ देंगी। वे बिदा माँगने में डरते हुए सकुचाते हैं और मन में कहते है कि हे विधाता ! माताजी साथ जाने की कह देंगी या नहीं। । ४।।

दो०-समुभि सुमित्रा राम-सिय-रूप-सुसीलु-सुभाउ। नृपसनेहु लिख धुनेउ सिर पापिनि दोन्हु कुदाउ॥७४॥ सुमित्राजी ने राम और सीता के रूप, सुन्दर शील और स्वभाव के सममकर और राजा दशरथ के प्रेम की देखकर अपना सिर धुना। वे बोर्ली कि पापिनी केकयी ने बुरा घात किया। ७४॥

चौ०-धीरज धरेउ कुश्रवसर जानी । सहज सुहृद बोली मृदुबानी ॥ तात तुम्हारि मातु बैंदेही । पिता रामु सब भाँति सनेही ॥१॥

स्वभाव ही से सुन्दर हृद्यवाली सुमित्राजी ने कुसमय जानकर धीरज धरा श्रीर वे कोमल वाणी से बोर्ली—हे पुत्र ! तुम्हारी माता जानकी हैं श्रीर पिता तथा सभी तरह के स्नेही राम हैं ॥ १॥

श्रवध तहाँ जहँ रामनिवासू। तहँइ दिवस जहँ भानुप्रकासू॥ जैाँ पे सीय रामु बन जाहीँ। श्रवध तुम्हार काजु कछु नाहीँ॥२॥

जहाँ रामचन्द्र का निवास है वहीं अयोध्या है, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन होता है। जो सीताराम वन की जाते ही हैं तो अयोध्या में रहने का तुम्हारा कुछ काम नहीं ॥ २॥

ग्रुरु पितु मातु बंधु सुर साईँ। सेइश्रहि सकल प्रान की नाईँ॥ रामु प्रानिप्रय जीवन जी के। स्वारथरहित सखा सबही के॥३॥

हे पुत्र ! गुरु, पिता, माता, बन्धु (भाई श्रौर इष्ट मित्र) देवता श्रौर स्वामी इन सबों को सेवा प्राण् के समान करनी चाहिए। रामचन्द्र सभी के प्राण्ण्यारे हैं, प्राण्णें के भी प्राण् हैं श्रौर सभी के, बिना स्वार्थ के, सखार हैं श्रर्थात् मतलबी मित्र सभी हो जाते हैं, पर रामचन्द्र स्वभाव हो से बिना प्रयोजन भी सभी के मित्र हैं॥ ३॥

पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानिश्रहि राम के नाते॥ श्रम जिय जानि संग बन जाहु। लेहु तात जग जीवन लाहू॥४॥

हे पुत्र ! जहाँ तक पूज्य और परम प्यारे हैं उन सबों का रामचन्द्र के नाते से मानों अथात वे ही सब कुछ हैं। अपने जी में ऐसा जानकर उनके साथ वन का जाओ और संसार में जन्म लेने का लाम उठाओं।। ४।।

दो॰—भृरि भागभाजन भयहु मोहि समेत बिल जाउँ। जी तुम्हरे मन ब्राडि ब्रल कीन्ह रामपद ठाउँ॥७४॥

१---यहाँ मित्र शब्द के अर्थ में सखा शब्द इसलिए दिया कि मित्र चार तरह के होते हैं बन्धु, सुहत्, मित्र और सखा। जो जुदाई के। न सह सके वह बन्धु कहाता है। सदा आशा में रहनेवाला सुहत् होता है। दोनों एक ही काम करें ने मित्र होते हैं और जो प्राशा-समान प्यास हो वह सखा होता है। "अत्यागसहना बन्धुः सदैवानुमतः सुहत्। एककियं भवेन्मित्रं समग्राश्चः सखा मतः॥"

हे पुत्र ! मैं तुम्हारी बलैया लेतो हूँ, तुम शुक्त समेत बड़े ही मान्यशाली हुए जी तुम्हारा चित्त छल को होत्कर बोराम के चरणों में लगा॥ ७५॥

चौ०-पुत्रवती जुबती जग सोई। रघु-पति-भगतु जासु सुतु होई॥ नतर बाँभभिल बादि बिम्रानी। रामबिमुख सुत तेँ हित हानी॥१॥

संसार में पुत्रवती वहीं श्ली है जिसका पुत्र रघुनाकजी का मक्त हो। नहीं तो व्यर्थ कुपूतों के जनने से वाँक ही रहना अच्छा है। जिसके पुत्र राम से विसुस हैं उसके हित की हानि है, अर्थात् उसका मना कभी नहीं हो सकता॥ १॥

तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीँ। दूसर हेतु तात कछु नाहीँ॥ सकल सुकृत कर बड फल एहु। राम-सीय-पद सहज सनेहुः॥२॥

हे पुत्र ! रामचन्द्र तुन्हारे ही मान्य से बन की जा रहे हैं और दूसरा कुछ कारण नहीं है। सन्पूर्ण पुरुषों का बड़ा भारी फल यही है कि भीरामसीता के चरसों में स्वामाविक स्नेह्र हो॥ २॥

राग्रं रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि सपनेहुँ इन्ह के वस होहू॥ सकल प्रकार विकार विहाई । मन कम वचन करेहु सेवकाई ॥३॥

हे पुत्र ! प्रेम, कोस, हेर्जा, मद और मेह इनके करा में स्वन्त में सी बत होना। सब क्रमर के विकारों के इटाकर कर, करन और कर्ष से इनकी सेन्काई करना ॥ २ ॥

तुम्ह कहँ वन सब माँति सुपासु । सँग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ जेहि न रामु वन लहिं कलेसू । स्रुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू ॥४॥

हे पुत्र ! जिनके साम पिता-माता राम और सोता हैं, उन तुमके। वन में सब प्रकार का सुभीता है। बस, तुम वहीं करना जिसमें वन में रामचन्द्र क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है॥ ४॥

छं०-उपदेसु यह जेहि जात तुम्हरे रामुस्तिय सुखु पावहीँ।
पितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरित दन विसरावहीँ॥
तुलसी सुतिहाँ सिख देइ आयसु दोन्ह पुनि आसिष दई॥
रित होउ अविरत अमल सिय-रघु-वीर-पद नित नित नई॥

हे पुत्र ! मेरा यही उपदेश है कि तुम्हारे जाने से राम और सीता सुख पानं, और वन में रहते हुए पिता, माता, प्रिय, कुटुम्बी, अनेष्वा पुरी, सुख इत्यादिकों की याद भूल जायँ। तुलसीदासजी कहते हैं कि इस तरह पुत्र को उपदेश देकर, वन जाने की आहा दी और फिर यह आशोर्बाद दिया कि श्रीसीताराम के चरणों में तुम्हारी रक्न, अद और किय कई प्रीति बढ़े।।

सो ० मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय । बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भागवस ॥७६॥

लक्ष्मकुजी, माताजी के चरलों में सिर भुकाकर करते हुए मह इस तरह चल दिये जिस तरह कोई सुग माम्मवश कठिन जाल के तुन्त कर भागा हो ॥ ५६ ॥

चौ०-गये लषन जहँ जानिकनाथा । भे मन मुदित पाइ त्रियसाथा ॥ वंदि राम-सिय-चरन सुहाये । चले संग नृपमंदिर आरो ॥१॥

लक्ष्मराजो वहाँ गये, जहाँ जानकोनाय रामचन्द्रजो थे। वे प्यारे का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्रीराम श्रीर सीवाजी के सुद्दावने चरणों के प्रसाम कर वे साथ चले श्रीर राजा दशस्थ के सन्दिर (महल) में पहुँचे॥ १॥

कहि । परसपर पुर-नर-नारी । भिल बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ तन क्रस मन दुखु बदन मलीने । बिकल मनहुँ मास्त्री मधु छोने ॥२॥

नगर के स्नी-पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने अच्छी बात बनाकर बिगाड़ दी। सभी के शरीर दुवले, मन में दु:ख और मुख मिलन हो गये हैं और वे ऐसे विकल हैं जैसे शहद छिन जाने पर मिक्सियाँ हो जाती हैं॥ २॥

कर मीजिह सिरु धुनि पिछताही । जनु बिनु पंख बिहँग श्रकुलाही ॥ भइ बिड भीर भूपदरबारा । बरनि न जाइ विषादु श्रपारा ॥३॥

वे सभो हाथ मलने श्रीर सिर धुनकर पछताने लगे श्रीर ऐसे व्याङ्ख हुए मानां विना पैस के पत्ती हों । राजा के दरकार में कड़ी भारी भीड़ हो गई श्रीर श्रयार दु:स हुशा जिसका वर्षन करते वहीं बनका ॥ ३॥

सचिव उठाइ राउ बैठारे। कहि प्रियंबचन रामु पगु धारे॥ सियसमेत दाउ तबय निहारी। ब्याकुल भयउ भूमिपति भारी॥४॥

मन्त्रों ने 'रामचन्द्र श्रा गये' इन प्रिय वचनाँ के कहकर राजा दशरथ के उठाकर बैठाया। सीताओं सहित देश्वों कुर्कें के देखकर रामा बहुत व्यक्तन हुए ॥ ४ ॥

दो०-सीयसहित सुत सुभन दोउ देखि देखि अकुबाइ।

बारहिँ बार सनेहबस राउ लेइ उर लाइ ॥७७॥

राजा दशरथ फिर सीता सहित दोनों सुन्दर पुत्रों के देख देखकर घवसते हैं और सारे स्तेह के कहें कारणार आसी से सन्य होते हैं अ का चौ०-सकइ न बोलि बिकल नरनाहू । सोकजनित उर दारन दाहू ॥ नाइ सीसु पद श्रतिश्रनुरागा । उठि रघुँबौर बिदा तब माँगा ॥१॥

मारे बेचैनी के राजा कुछ बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न कठीर दाह हो रहा है। तब रामचन्द्रजी ने बड़े प्रंम के साथ उनके चरणों में सिर नवाकर श्रीर खड़े होकर बिदा माँगी।। १।।

पितु श्रसीस श्रायसु मेाहि दोजें। हरषसमय बिसमउ कत कीजे।। तात किये प्रिय प्रेमप्रमादू। जसु जग जाइ होइ श्रपवादू॥२॥

उन्होंने कहा—हे पिता जो ! मुभे आशोवोद और वन जाने की आज्ञा दीजिए। आप आनन्द के समय दु:ख किस लिए कर रहे हैं ? हे प्यारे पिता जी ! जे। प्रेम के मोह में आप इस समय अपने मन की करेंगे तो संसार में आपका यश नष्ट हो जायगा और निन्दा होगो ॥ २॥

सुनि सनेहबस उठि नरनाहा। बैठारे रघुपति गहि बाँहा॥ सुनहु तात तुम्ह कहँ मुनि कहहीँ। राम चराचरनायकु श्रहहीँ॥३॥

राजा दशरथ ने यह सुनकर स्तेह के वश उठकर रामचन्द्रजी की बाँह पकड़कर बैठा लिया श्रोर वे कहने लगे—हे पुत्र ! सुनो, तुमकी सुनिजन ऐसा कहते हैं कि राम तो चराचर । (स्थावर-जङ्गम) के मालिक हैं ॥ ३॥

सुभ श्रक श्रसुभ करम श्रनुहारी। ईसु देइ फलु हृदय विचारी॥ करइं जो करमु पाव फलु सोई। निगम नीति श्रसि कह सबु कोई॥४॥

जैसे जिसके शुभ या अशुभ कमें होते हैं उन्हीं के अनुसार हृदय में विचारकर इश्वर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही उसका फल भागता है, ऐसी ही शास्त्र की नीति है और ऐसा ही सब कोई कहते हैं॥ ४॥

दो०-श्रउर करइ श्रपराध कोउ श्रउर पाव फल भाेेेेेेेेे । श्रुति बिचित्र भगवंतगति का जग जानइ जोेेेेेेेे ।।७८॥

पर अपराध तो कोई और करे और उसके फल का भाग और हो कोई भागे, यह बड़ी ही विचित्र ईश्वर की गति है। उसका जानने के योग्य जगत् में कौन है ? ॥ ७८ ॥

चौ०-राय रामराखन हित लागी। बहुत उपाय किये छलु त्यागी॥ लखा रामरुख रहृत न जाने। धरम-धुरं-धर धीर सयाने॥१॥ राजा ने रामचन्द्रजी की रख लेने के लिए निश्छल भाव से बहुत से उपाय किये, पर धन्त में उनका रुख देखा तो यह निश्चय हो गया कि ये धर्म के धुरंघर, धीर श्रीर चतुर हैं, इसलिए किसी तरह न रह सकेंगे॥ १॥

तब नृप सीय लाइ उर लीन्हो । श्रातिहित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ - किह बन के दुख दुसह सुनाये । सासु ससुर पितु सुख समुभाये॥२॥

तब तो राजा ने सीताजो के। हृदय से लगा लिया श्रौर बड़े प्रेम से उन्हें बहुत तरह को सोख दी। उन्हें वन के कठिन दु:ख सुनाये श्रौर सासु-ससुर तथा पिता के सुखें की भी सममाया॥ २॥

सियमनु रामचरन श्रनुरागा । घरु न सुगमु बन विषमु न लागा ॥ श्रउरउ सबहि सीय समुभाई । कहि कहि बिपिन बिपति श्रधिकाई ॥३॥

सीताजी के मन में रामचन्द्रजी के चरणों से। प्रेम था इसलिए न उन्हें घर का रहना सुखद या सहज मालूम हुआ और न वन का जाना कठिन। फिर और और लोगों ने भी वन की भारी विपत्तियों के। बताकर समकाया॥ ३॥

सिचवनारि ग्ररनारि सयानी। सहित सनेह कहि मृदुवानी ॥ तुम्ह कहँ तौन दीन्ह बनबासू। करहु जो कहि ससुर-ग्रर-सासू॥४॥

मन्त्रों को खो और गुरू की चतुर खियाँ स्नेह के साथ कीमल वाणी से कहने लगीं— तुमकी तो सामु-समुर ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए सास-समुर और बड़े लोग जा कुछ कहें वही तुम करो।। ४॥

दो॰-सिख सीतिल हित मधुर मृदु सुनि सीतिह न सोहानि । सरद - चंद - चंदिनि लगत जनु चकई श्रक्कलानि ॥७६॥

सोताजो के। वह शोतल, हितकारो, मोठो श्रीर केामल सोख सुनकर नहीं सुहाई। जैसे चकई शरदकाल के चन्द्र की चाँदनी लगते ही न्याकुल हो जाती है वैसे ही सीताजी भी न्याकुल हो गईं॥ ७९॥

चीं - सीय सकुचबस उतर न देई। सो सुनि तमकि उठो कैं केई॥ मुनि-पट-भूषन-भाजन श्रानी। श्रागे धरि बोली मृदुबानी॥१॥

सोताजो ने संकोच के वश होकर कुछ उत्तर न दिया। ये बातें सुनकर केकयी म्हणटे के साथ उठी श्रीर उसने गुनियों के कपड़े, गहने श्रीर वर्तन लाकर आगे रख दिये और फिर कोमल वाणी से बोली—।। १॥

नृषिह प्रानिष्ठिय तुम्ह रध्वीरा । सीन सनेह न छाँडिहि भोरा ॥
सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्हिह जान बन कहिहि न काऊ॥२॥
हे रखुवीर ! तुम राज्य के। प्राप्त के समान व्यारे हो, इसिलए वे भीक तुम्हारा शील
श्रीर स्तेह नहीं छे। हों। चाहे पुण्य, शुद्ध यश श्रीर परलोक ये सभी विगड़ जायँ पर तुमकी
वन जाने के लिए वे कमी न कहेंगे॥२॥

श्रस विचारि सोइ कर हु जो भावा। राम जननिसिब सुनि सुखु पावा॥ भूपहि वचनं वानसम लागे। करहिँन प्रान पयान श्रभागे॥३॥

ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वहो करो। माता केकयो की यह शिक्षा सुनकर रामचन्द्रजी ने बड़ा हो सुख पाया। केकयो के वेहो वचन राजा की बास के समान समे चौर दे कहने समे कि हाय! ये अभागे प्राया अब भी नहीं निकलते!।। २।।

लोग बिकल मुरुछित नरनाहू । काह करिय कहु सूभ न काहू ॥ राम तुरत मुनिबेषु बनाई । चले जनक जननिहिँ सिम्न नाई ॥४॥

राजा तो मूछित (बेहोश) हो गये और सब लेग ज्याकुल हो गये। क्या कर क्या न करें ! किसो के कुछ सुक्त नहीं पड़का। राजक्त्रज्ञी सुरन्त सुनि का वेष बनाकर चौर पिक माता को सिर मुकाकर चल पड़े।। ४।।

ते०-सजि वन-साजु-समाजु सबु वनिता-वंधु-समेत।

वर्षि विप्र-ग्रर-चरन प्रमु चले करि सबहि श्रचेत ॥८०॥

रामचन्द्रजी श्री श्रीर भाई सहित सब वन की सामग्री सजकर ब्राह्मणों श्रीर गुरु (बड़े) जनों के चरणों में वन्दनाकर सबके। श्राचेत छोड़ कर चले॥ ८०॥

चौ०-निकसि वसिष्ठद्वार भये ठाढे। देखे लोग विरहदव दाढे॥ किह प्रियवचन सकल समुभाये। विप्रबृंद रहुबोर वोलाये॥१॥

रामचन्द्रजी राजमहल से निकलकर विसिष्ठजी के दरवाजे पर खड़े हुए। उन्होंने देखा कि सब लोग विरहरूपो श्राग में जल रहे हैं। उन्होंने प्यारे वचन कहकर सबकी सममाया, फिर ब्राह्मणों की मण्डली के बुलाया॥ १॥

गुरु सन कहि बरपासन दोन्हे। श्राहर दान बिनयबस कोन्हे॥ जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे॥२॥

गुरुजी से कहकर कन बाह्यामें के कन्होंने वकों के लिए मोजन दिया और आदर, दान बया विनय से उन्हें प्रसन्न किया। किर मॉननेवालों के दान और मान से तथा मित्रों के बित्र प्रीति से सन्तुष्ट किया॥ २॥



सांज बन-साजु-समाजु सबु बनिता बंधु-समेकू। धीर बिग्र-गुर-चरन प्रभु चा कार सबहि अचैत ॥ —प्रष्ठ ४२२

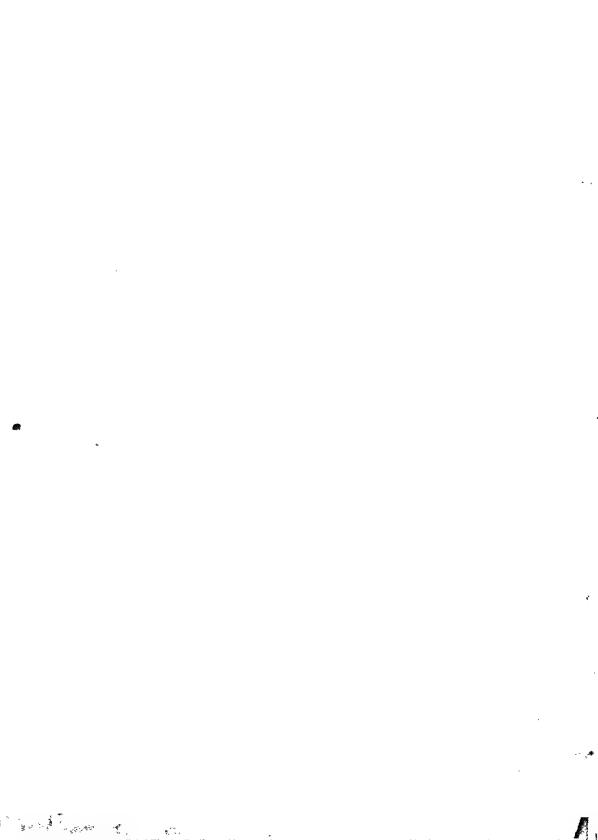

दासी दास बोलाइ बहोरी। ग्रुरुहि सौँपि बोले कर जोरी॥ सब के सार सँभार गोसाईँ। करिब जनक जननी की नाईँ॥३॥

फिर रामचन्द्रजो ने चपने दास-दासियों को जुलाकर उनको गुरुजो के। सौंपकर हाथ जोड़कर वहा—हे गुसाई ! श्राप इन सबकी देख-साल और सँमाल माता-पिता के समाज करना ॥ ३॥

बार्राह बार जारि जुग पानी । कहत रामु सब सन मृदुबानी ॥ सोइ सब भाँति मार हितकारी । जेहिते रहइ भुष्टाल सुखारी ॥४॥

रामचन्द्रजो बारंबार दोनों हाथ जोड़कर सबसे नम्रता के साथ वचन कहने लगे कि मेरा सब तरह से हितकारी मित्र बहो होगा जो महाराज का मसत्र रख सकेगा ॥ ४॥

दो॰-मातु सकल मारे बिरइ जेहि न होहिं दुख दीन ।

सोइ उपाउ तुम्ह करेडु सब पुरजन परम प्रबीन ॥८१॥

के हे पुरनासी सम्बन्ते ! तुम सब बड़े चतुर हो, इसलिए तुम लोग वही उक्षय करमा िनसर्वे बेरी सभी माराजें मेरे विरह में हुओ और उद्धास व हों ॥ ८१ ॥

चौ०-एहि विधिराम सबिह समुम्जवा । ग्रर-पद-पदुम हरिष सिरु नावा ॥ गनपति गौरि गिरीस मनाई । चले असीस पाइ रघुराई ॥१॥

रामचन्द्रजी ने इस करह सबकी समम्प्रया। फिर गुरुवी के चरण-कमलों में प्रणाम किया और गरुवति पार्वती और महादेव की मनाकर तथा आरग्नेवीद पाकर वे चले।। १॥

रामु चलत श्रिति भयउ विषादृ । सुनि न जाइ पुर श्रारतनादू ॥ कुसगुन संक श्रवथ श्रिति सोकू । हरष-विषाद-विवस सुरलेकि ॥२॥

रायचन्द्रजो के वतने हो चन सारो हुआ हुआ। पुरो सर के अवहर सन्द (हाहाकाएं) हा क्या, जो सुना नहीं जाता था। उसी समय तहा में अपराकृत हुए, अवीष्या में धायाना शोक हा क्या और स्वर्मलोक्नासी (देक्या) अवन्द और हुआ देशों के दश में हो गये। अर्थात् वे रामवनवास और पुरो का दुख देखकर तो दुखो और भविष्य में राचसवधरूपी अपनो कार्य-सिद्धि से प्रसन्न हुए॥ २॥

गइ मुरुद्या तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन श्रस लागे॥ रामु चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं॥३॥

जन मृच्यो दूर हुई तन राजा जाने और सुमन्त्र के कुलाकर ऐसा कहने लगे देखे, राम तो वन के चले पर मेरे प्राण नहीं जाते। ये कौन से सुख के लिए मरीर में अहरे हुए हैं ॥ ३ ॥ एहि तेँ कवन ब्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजिहि तनु प्राना ॥ पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू । लेइ रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥४॥

इससे भो श्रिधक बलवान् श्रौर कौनसो पोड़ा होगो जिससे दु:स्व पाकर प्राण् शरीर की छे।ड़ेंगे ? फिर धीरज धरकर राजा ने कहा—हे सखा ! तुम रथ लेकर राम के साथ जात्रो ॥ ४॥

देा०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेहु गये दिन चारि ॥८२॥

श्रत्यन्त सुकुमार दोनों भाई हैं श्रीर जानको भी सुकुमारी हैं, इसलिए उन्हें रथ में चढ़ा इधर-उधर वन दिखाकर दो-चार दिन के बाद लौट श्राना ॥ ८२ ॥

ची० — जैं निह फिरिह धीर दोउ भाई । सत्यसंध हढब्रत रघुराई ॥ तौ तुम्ह विनय करेहु कर जारी । फेरिय प्रभु मिथिलेसिकसारी॥१॥ यदि दोनों धोर भाई न लौटें, क्योंकि वे सत्य प्रतिक्षावाले और दृढ़ नियमवाले हैं, ते। तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे स्वामी ! श्रोजनकसुताजी को तो लौटा दीजिए॥ १॥

जब सिय कानन देखि डेराई। कहें हु मारि सिख श्रवसः पाई॥ सासु ससुर श्रस कहेउ सँदेसु। पुत्रि फिरिय बन बहुत कलेसू॥२॥

जब सीता वन देखकर डरं तब श्रवसर पाकर मेरो दो हुई सीख उनसे कहना कि हे बेटी ! सासु श्रीर ससुर ने यह सँदेशा कहलाया है कि तुम श्रयोध्या की लीट चली, क्योंकि वन में बड़े भारी कष्ट हैं ॥ २ ॥

पितुग्रह कबहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी॥ एहि बिधि करेहु उपायकदंवा। फिरइ त होइ प्रानन्नवलंवा॥३॥

कभी पिता के घर (नैहर में), कभी ससुर के घर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इसो तरह तुम बहुत-से उपाय करना। जो सीता लौट आवेंगी तो मेरे प्राणों की सहारा होगा।। ३।।

नाहिँ त मेार मरनु परिनामा । कछु न बसाइ भये बिधि बामा ॥ श्रस किह मुक्छि परा महिराऊ । राम लपनु सिय श्रानि देखाऊ ॥४॥

नहीं तो अन्त में तो मेरा मरना निश्चित हो है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। इतना कहकर फिर बह कहते कहते राजा मूछित हो गये कि राम, लक्ष्मण और सीता के लाकर मुमे दिखाओ॥ ४॥

## दो०-पाइ रजायस नाइ सिरु रशु श्रतिबेग बनाइ। गयउ जहाँ बाहर नगर सीयसहित देाउ भाइ॥⊂३॥

सुमन्त्र राजा की त्राज्ञा पाकर, उन्हें प्रणाम कर त्रौर बड़ी जल्दी रथ तैयार कर नगर के बाहर वहाँ गया जहाँ सीता समेत दोनों भाई थे।। ८३।।

# चीं ० —तब सुमंत्र नृपबचन सुनाये। करि बिनती रथ रामु चढाये॥ चिंदर सीयसहित देाउ भाई। चले हृदय श्रवधिह सिरु नाई॥१॥

तब राजा के वचन सुमन्त्र ने सुना दिये श्रौर प्राथना करके रामचन्द्रजो की रथ पर चढ़ाया। सीता समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में श्रयोध्या की प्रणाम करके चले।। १।।

## चलत रामु लिख श्रवध श्रनाथा । विकल लोग सब लागे साथा ॥ क्रुपासिंधु बहुविधि समुभावहिँ । फिरहिँ प्रेमबस पुनि फिरि श्राविहुँ॥२॥

रामचन्द्रजी के चलते हो श्रयोध्या के श्रनाथ हुई जानकर सब लेग व्याकुल होकर रामचन्द्रजो के साथ हो गये। कुपासागर रामचन्द्रजी बहुत तरह से उनकी समकाते हैं श्रौर वे लौटने लगते हैं, पर प्रेम के वश कुछ दूर लौटकर फिर उलटे श्राकर साथ हो जाते हैं।। २।।

लागति श्रवध भयावन भारी । मानहुँ कालराति श्रॅंधियारी ॥ घेार जंतुसम पुर-नर-नारी । डरपहिँ एकहिँ एक निहारी ॥३॥

श्रयोध्या बहुत डरावनो लगती है मानों उस पर कालरात्रि को श्रेंधेरो छाई हो। नगर के स्नी-पुरुष डरावने जन्तुओं से लगते हैं। वे एक दूसरे के। देख देख डरते हैं॥ ३॥

# घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीतु मनहुँ जमदूता ॥ बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीँ। सरित सरोबर देखि न जाहीँ॥४॥

सबके घर मानां रमशान हैं, कुटुम्बो लोग मानों भूत हैं और पुत्र मित्र आदिक मानों यमराज के दूत हैं। बग़ीचों में वृत्त और बेलें कुम्हला गईं, नदी और तालाबों की श्रोर तो किसी से देखा भी नहीं जाता था।। ४।।

## दो०-हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुर-पसु चातक मार । पिक रथांग सुक सारिका सारस इंस चकार ॥८४॥

घोड़े, हाथी, क्रीड़ामृग (पाले हुए हिरन), नगर के पशु, पपीहा, मार, केायल, चकवा, तेाता, मैना, सारस, इंस और चकार श्रादि करोड़ों जीव ॥ ८४॥

चौ०-रामिबयोग बिकल सब ठाढे। जहाँ तहाँ मनहुँ चित्र लिखि काढे।।
नगर सकल बनु गहबर भारी। खग मृग बिपुल सकल नरनारी॥१॥
सब रामचन्द्रजी के वियोग में विह्नल जहाँ के तहाँ ऐसे खड़े रह गये मानों चितेरे ने चित्र
में लिखकर उन्हें खड़ा कर दिया हो। सारा नगर हो मानों चड़ा भयद्भर वन हो गया और
उसके निवासो खी-पुरुष ही वन के पशु-पन्नी हो गये॥१॥

विधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ सिंह न सके रघु-बर-बिरहागी । चले छोग सब ब्याकुल भागी ॥२॥ विधाता ने इस वन को जलाने के लिए केक्यों को भोलनो बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुःसह त्राग लगा दो। रामचन्द्रजी को विरह-लग्नि को कोई भी न सह सका, सब लोग

घबरकर भाग खड़े हुए॥२॥

सर्वाह विचान कीन्ह मन माही । राम लपनु सिय बिनु सुख नाही ॥ जहाँ रामु तह सबुइ समाजू। बिनु रघुबोर स्त्रवध नहि काज ॥३॥ सबने मन में सोच लिया कि राम, लक्ष्मण और सीता बिना सुख बहीं, इसलिए जहाँ राम तहाँ हम सब। रामचन्द्र के बिना हमारा स्रवोध्या में इस्त काम नहीं है॥३॥

चले साथ श्रस मंत्रु दढाई। सुरदुर्नभ सुखसदन बिहाई ॥ राम-चरन-पंकज प्रिय जिन्हर्ही । बिषयभाग बस कर्राह कि तिन्हर्ही ॥४॥

बस ऐसो सलाह की पक्का करके देवतात्रों को मो दुर्लभ ऐसे घर के सुखें की छे। कर सब लेग रामक्द्रजी के साम चल पड़े। जिनकी रामक्द्रजी के चरण-कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी संसारी सुख अपने वहा में कर सकते हैं १॥४॥

दो०-बालक बृद्ध बिहाय एह लगे लोग सब साथ।

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रधुनाथ ॥८४॥

बालकों से लगाकर बूढ़े तक सभी लाग—अथवा बालक और बुड्ढों के। घर में रखकर और सभी लाग—अपने घर झेड़कर साथ है। लिये। पहले दिन श्रोरघुनायजी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया।। ८५॥

चौ०-रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय द्वरं दुखु भयउ बिसेखी ॥ करुनामय रघुनाथ गेासाई । बेगि पाइश्रहि पोर पराई ॥१॥

रामचन्द्रजो ने प्रजा की प्रम के वहा में देखा, तब उनके दयाछु अन्तःकरण में बड़ा भारो दुःख हुआ। श्रीरपुत्तकने समर्थ और पर्व द्वाछ हैं इसी से वे वसने हुःसाँ की तुरन्त ही समम लेते हैं ॥ १॥ कहि सप्रेम मृदुबचन सुहाये। बहुबिधि राम लोग समुकाये ॥ किये धरम उपदेस धनेरे । लोग प्रेमनस फिरहिँ न फेरे॥२॥

रामचन्द्रजी ने प्रेम के साथ कोवल और सुद्दावने बचन कहकर बहुत तरह से लोगों के। समस्त्रामा और बहुत-से धर्म-सम्बन्धी उपदेश दिये पर लोग प्रेम के करा लौटाने से नहीं लौटते थे।। २॥

सील सनेहु छाडि नहिँ जाई। श्रसमंजसबस भे रघुराई॥ लोग सोग - स्नम - बस गये सोई। कछुक देवमाया मित मोई॥३॥

रामचन्द्रजो से शील और स्तेह छोड़े नहीं जाते। इसलिए वे बड़ी दुविधा में पड़ राये। क्योंकि लोगें की न साथ ही लेते कतता है, न वे सममाने से फिरते ही हैं। शाक और परिश्रम से थके हुए लोग सा गये और कुछ देक्तों की माना ने भी उनकी बुद्धि की माह लिया।। ३।।

जबहिँ जामजुग जामिनि बीतो । राम सचिव सन कहेउ सप्रोती ॥ खोजु मारि रण हाँकहु ताता । प्रान उपाय वनिहि नहिँ वाता ॥४॥

जब दो पहर रात बोत गई तब (ऋषें रात्रि में) रामचन्द्रजी ने मन्त्री से प्रीति के साथ कहा कि हे तात! यहाँ से रम के इस रीति से हाँक ले चला कि उसका निशान न पड़े। और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी।। ४॥

दो०-राम लघन सिय जान चिंढ संभुचरन सिरु नाइ। सिचव चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८६॥

किर राम, सबम्भ कोर सहेताओं कोशिवजी के चरणों के प्रधाम कर रथ पर सनार हुए। तुरन्त ही मन्त्री ने रथ के चिद्वों की इघर उघर छिपाकर उसे हाँक दिवा ॥ ८६॥

चौ०-जाने सकत लोग भये मोक । ने रधनाय भयउ आति सोक ॥ रश्व कर लोज कतहुँ नहिँ पार्वाहुँ । राम राम कहि पहुँ दिसि पार्वाहुँ ॥१॥

सबेरा होते हो लेगा जागे। 'रायचन्द्रको के चले गरे' इसका बहा मारी शार मच गया। हूँ इने पर रव का चिह्न कहीं वहीं मिस्त ज्योत वह चता न लग सका कि स्य कियर गया है। इसलिए वे सब राम राम कहते हुए चारों जोर दोकने लगे॥ १॥

मनहुँ बारिनिधि बूड जहाजू। मयउ बिकल बड बनिकसमाजू ॥ एक्हिँ एक देहिँ उपदेसु । तजे राम हम जानि कलेसा ॥२॥

उस समय की उन सनकी धनराहट ऐसी हुई जैसे ससुद्र के भीवर किसी वहें भारी जहाज के दुव जाने से उसके मालिक न्यापारियों का समूह पनरावे। वे एक दूसरे से वहने वांगे कि रामचन्द्रजी ने हम लोगों के क्लश का विचार करके छोड़ दिया ॥ २॥

निंदिहें श्रापु सराहि मीना। धिक जीवन रघु-बीर-बिहीना॥ जी प्रियबियोग्र बिधि कीन्हा। तो कस मरनु न् माँगे दोन्हा॥३॥

में सब लोग अपनी निन्दा करते हुए मझलियों की प्रशंसा करने लगे (क्योंकि मझली पानो बिना मर जाती है पर वे लोग राम बिना मर नहीं गये)। वे कहने लगे कि रघुवीर के बिना हमारे जीने के धिकार है। यदि विधाता ने प्यारे (राम) का वियोग ही दिया तो वह अब हमें माँगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे देता ?।। ३।।

एहि बिधि करत प्रलापकलापा। श्राये श्रवध भरे परितापा ॥ विषमवियोग न जाइ बखाना। श्रवधिश्रास सब राखहिँ प्राना॥४॥

इसो तरह विलाप में बकते और सन्ताप में भरे हुए वे लोग अयोध्या में आये। उन लोगों का कठिन वियोग कहते नहीं बनता। सब लोग वनवास से लौट आने की अवधि की आशा से प्राण रक्खे हुए हैं॥ ४॥

हो०—राम-दरस-हित नेम बत लगे करन नरनारि । मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि ॥⊂७॥

सब स्रो-पुरुष रामचन्द्रजो का दर्शन मिलने के उद्देश से नियम और अत करने लगे और ऐसे दीन हो गये जैसे चकवा-चकवी और कमल सूर्य के बिना हो जाते हैं।। ८७।।

चौ०-सीता-सचिव-सहित दोउ भाई। सृंगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरखु विसेखी॥१॥

उधर राम-लक्ष्मण दोनों भाई सोता श्रीर मन्त्रो सहित शृङ्गवेरपुर जा पहुँचे। राम-चन्द्रजो वहाँ गंगाजी को देखकर उतर पड़े श्रीर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से गंगाजी की दण्डवत् प्रणाम किया॥ १॥

लषन सचिव सिय किये प्रनामा । सबहिँ सहित सुख पायउ रामा ॥ गंग सकल-मुद - मंगल - मृला । सब सुखकरनि हरनि सब सूला॥२॥

फिर लक्ष्मण, मन्त्रो और सीताजी ने भी प्रणाम किया। रामचन्द्रजी हुने सबके साथ सुख पाया। गंगाजी सम्पूर्ण आनन्द-मंगल की मूल हैं और सब सुखों की करनेवाली तथा सब सुलों (दु:खों) की मिटानेवाली हैं॥ २॥

कहि कहि केाटिक कथाप्रसंगा। रामु बिलोकहिँ गंगतरंगा॥ सचिवहि श्रनुजहि प्रियहि सुनाई। बिबुध-नदो-महिमा श्रधिकाई॥३॥

श्रीरामचन्द्रजो अनेक प्रकार को कथाओं को कहते हुए श्रीगंगाजो की तरङ्गों के। देखने लगे। उन्होंने देव-नर्दी श्रीगंगाजो की बढ़ी महिमा मन्त्री, लक्ष्मण और सीताजी की सुनाई॥३॥

मज्जनु कीन्ह पंथस्नमु गयऊ । सुचि जलु पियतु मुदित मनु भयऊ ॥ सुमिरत जाहि मिटइ स्नमु भारू । तेहि स्नमु यह लोकिक ब्यवहारू ॥४॥

फिर सबने स्नान किया, उससे रास्ते की थकावट दूर हो गई श्रीर शुद्ध जेल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। तुलसीदासजी कहते हैं कि जिन श्रीराम के स्मरणमात्र करने से सारे सांसारिक श्रम मिट जाते हैं उनके लिए श्रम का होना मिटना श्रादि कहना केवल लौकिक व्यवहार ही के लिए है।। ४।।

दो०—सुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु-कुल-केतु । चरित करत नरश्रनुहरत संस्टति-सागर-सेतु ॥८८॥

क्योंकि श्रीरामचन्द्र तो शुद्ध, सत्, चित, श्रानन्द-कन्द परमात्मा हैं। वे सूर्यवंश के ध्वजारूप इस जगह मनुष्यों के श्रनुसार चरित्र कर श्रादर्श दिखाते हैं। वे वास्तव में संसाररूपी समुद्र के सेतु हैं।। ८८।।

चौ०-यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई । मुदित लिये प्रिय बंधु बोलाई ॥ लिय फल मूल भेट भरि भारा । मिलन चलेउ हिय हरषुश्चपारा ॥१॥

गुह निषाद ने जब यह खबर पाई तब उसने प्रसन्न होकर अपने भाई-बन्धुओं के। युला लिया। और भेट में देने के लिए अनेक फल-मूल से भरे बहुँगे साथ लिये मन में अपार आनन्द से भरकर वह मिलने चला।। १॥

करि दंडवत भेँट धरि श्रागे। प्रभुहि बिलोकत श्रिति श्रनुरागे॥ सहज-सनेह-विबस रघुराई। पूछी कुसल निकट बैठाई॥२॥

दंडवत करके और रामचन्द्रजी के सम्मुख भेट रखकर वह बड़े प्रेम के साथ उनकी श्रोर देखने लगा। रघुनाथजी ने स्वामाविक स्तेह के वश हो गुह को श्रपने पास बैठाकर उससे कुशल पूछी।। २॥

नाथ कुसल पदपंकज देखे। भयउँ भागभाजन जन लेखे॥ देव धरनि-धनु-धाम तुम्हारा। सैँजन नीच सहित परिवारा॥३॥

गुह ने उत्तर में कहा—हे नाथ ! आपके चरगा-कमलों के दर्शन से कुशल है, आज मैं लोगों की समम्म में भाग्यवान् हुआ। हे खामी ! यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच दास हूँ ॥ ३॥

कृपा करिय पुर धारिय पाऊ । थापिय जन सबु लेग्छः सिहाऊ ॥ कहेहु सत्य सब सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु श्रायसु श्राना ॥४॥ हे नाथ! दास पर छपा कोजिए और पुर (श्वांगतेपुर) में चरण रिखए। मुक्ते अपना दास बनाइए जिसमें सब लोग मुक्तसे ईच्यों करें (भाग्य के कारण)। रामचन्द्रजी ने कहा— हे चतुर मित्र! यह तो तुमने सत्य कहा पर मुक्ते पिताजों ने और ही श्राक्ता दी है।। ४॥

देश - बर्रष फारिक्स बासु बन मुनि-ब्रतु-बेषु-श्रहार । यामुबास निहुँ उचित सुनि एइहि भयउ दुस्रभार ॥ ८॥

मेरे लिए चौदह वर्ष तक वन का निवास, मुनियों का व्रत (नियम), उन्हीं का वेष श्रौर उन्हीं का श्राहार करना है। ऐसी दशा में गाँव के भीतर वसना योग्य नहीं है। यह मुनकर गुह की भारी दु:स हुआ।। ८९॥

चौ०-राम-लंपन-सिष-रूपु निहारी। कहिं सप्रेम श्राम-नर-नारी।।
ते पितु मातु कहिं सिख केसे। जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥१॥
राम-लक्ष्मण और सीता के रूप का देखकर गाँव के नर-नारी प्रेम के साथ कहने लगे
कि हे सिख ! वे कैसे माता-पिता हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों का वन में मेज दिया!॥ १॥

एक कहिं भल भूपति कीन्हा । लोयनलाहु हमिहें बिधि दीन्हा ॥ तब निषादपति उर श्रनुमाना । तक सिसुपा मनोहर जाना ॥२॥

केहर कहने लगे—राजा ने अच्छा किया जिससे विधादा ने हमें भी नेजों का लाम है दिया। उस समय निषादों के राजा। गुह ने मन में अनुमान (अन्दाब) किया हो। एक सीसम या अशोक का पेड़ (निवास के ये। य) मनोहर समका।। २॥

लेइ रघुनाथिह ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥ पुरजन करि जोहार घर श्राये। रघुवर संध्याकरन सिधाये॥३॥

उसने रामचन्द्रजी के साथ ले जाकर वह ठिकाना दिखाया। रामचन्द्रजी ने देखकर कहा कि ठीक है, यहाँ सब अनुकूलता है। पुर-वासी लीग जीहार (मुजरा) करके अपने घर गये और रामचन्द्रजी सन्ध्या करने चले गये॥ ३॥

गृह सवाँरि साथरी डसाई। कुस-किसलय-मय मृदुल सुहाई॥ सुचि फल मृल मृधुर मृदु जानी। दोना भरि भरि राखेसि श्रानी॥ थ॥

(रचर) सुद्ध ने कुस भौर केमल पत्तां का नरम और मनोहर विद्योगा तैयार करके विद्या और पवित्र और मीठे फल-मूल चुनकर देवने में भर अस्कर लाकर रख दिये॥ ४॥

दो०-सिय-सुमंत्र-भ्राता-सहित कंद मूच फब खाइ। सयन कीन्द्र रधु-बंस-मनि पाय पक्षाटत भाइ॥६०॥ रामण-द्रजो---सोंता, हुमन्य जोर बाह सहमण सहित--कन्द मूल जोर पाल खाकर सो गर्ने चौर माई समके चरक द्वाने समे ॥ ९०॥

चौ० — उठे लघनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृदुबानी ॥ कछुक दूरि सजि बानसरासन । जागन लगे बैठि बीरासन ॥१॥ सदमण्डी ने प्रमु रामचन्द्र के। सो गये जानकर केमल काली से मन्त्री के। सोने के सिए बदा और वे बहाँ से इछ दूर पर, मनुष बाण ताने हुए, बीरासन से बैठकर जागने लगे वर्षान् बहुरा देने ताने ॥१॥

ग्रह बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठावँ ठावँ राखे श्राति प्रीती ॥ श्रापु लषन पहिँ बैठेउ जाई । कटि भाषा सर चाप चढाई ॥२॥

गुह ने विश्वासपात्र पहरेदारों के बुलाकर बड़ो प्रीन्ति से उनकी जगह जयह खड़ा कर दिया। और आप कमर में तरकस बॉधकर, धतुष पर बाख पढ़ाकर, लक्ष्मणच्चे के निकट वा बैठा ॥ २॥

सोवत प्रभुहि निहारि निषादू। भयउ प्रेमबस हृदय बिषादूं॥ तनु पुलकित जल लेक्नि बहुई। बचन सप्रेम लपन सन कहुई ॥३॥

श्रीप्रमु रामचन्द्रजी के सेति हुए देखकर निषाद के प्रेम के वश बड़ा दु:स हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आँसू बहने लगे। वह लक्ष्मखजी से प्रेमबुक्त वचन कहने लगा—॥ ३॥

भू-पति-भवन सुभाय सुहावा । सुर-पति-सदनु न पटतर पावा ॥ मनि-मय रचित चारु चौबारे । जनु रतिपति निज हाथ सर्वारे ॥४॥

हे लहमसंजी ! राज-महल ते स्वजाव ही से ऐसा सुन्दर है कि उसके सामने इन्द्र का महल यी कुछ पीच नहीं। उसके पीचारे विक्यों के जदे हुए ऐसे वनेहर हैं बानें उन्हें कामदेव ने अपने ही हाथों सजाया हो।। ४।।

दो०-सुचि सुविचित्र सु-मोन-मय सुमन सुगंघ सुवास।

पलँग मंजु मनिदीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥६१॥

वह राज-मवन पवित्र, बड़ा ही विचित्र और सुन्दर माग्य पदार्थों से भरा हुआ है। वहाँ अतर फूलों की सुगन्ध भरी हुई है, सुन्दर पलगों के आस पास मिएयों के दीप जल रहे हैं और वहाँ सब प्रकार की सभी अनुकूलता है।। ९१।।

चौ०-विविध क्सन उपधान तुराई। छीरफेन मृदु विसद सुहाई॥ तहँ सियरामु सयन निसि करहीँ। निज छिष रति-मनोज-मद हरहीँ॥१॥ वहाँ कई तरह के वस्न, गद्दो, तिकये आदि दूध के फेन के समान नरम श्रीर सफेद स्वच्छ सुहावने हैं। वहाँ सीता और रामचन्द्रजी रात का सीते हैं श्रीर श्रपनी कांति से रित श्रीर कामदेव के मद का हरते हैं।। १।।

ते सियरामु साथरी सोये। स्रमित बसन बिनु जाहिँ न जोये॥ मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसील दास श्ररु दासी॥२॥

वहीं सोता राम आज थके हुए इस साथरी पर, जिस पर कपड़ा भी नहीं बिछा है, साथे हैं। वे देखे नहीं जाते। माता, पिता, कुटुम्बी, नगरवासी, मित्र, अच्छे स्वभाववाले दास और दासियाँ॥२॥

जेागविह जिन्हि प्रान की नाई । महि सोवत तेइ रामु गोसाई ॥ पिता जनक जग विदित प्रभाऊ । ससुर सुरेससखा रघुराऊ ॥३॥

जिन रामचन्द्रजी का रच्चण प्राणों के समान करते थे वही समर्थ रामचन्द्रजी आज पृथ्वी पर सा रहे हैं! जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इन्द्र के मित्र दरारथजी हैं॥ ३॥

रामचन्द्रु पति सो वैदेही। सोवत महि विधि बाम न केही॥ सिय रघुबीर कि कानन जागू। करमु प्रधान सत्य कह लोगू॥४॥

और जिनके पित साम्रात् रामचन्द्रजी हैं, वही जानकी आज धरती पर से। रही हैं। विधाता किसके। उलटा नहीं होता ? क्या सीता-राम भी वन भेजने के योग्य हैं ? ले।गों का कहना सच है कि कमें हो प्रधान है ॥ ४॥

दो ० - के कयनंदिनि मंदमति कठिन क्रुटिलपन कीन्ह ।

जेहि रघुनंदन जानिकहिँ सुखन्नवसर दुखु दीन्ह ॥६२॥ मन्द-बुद्धि केकयी ने कठोर कुटिलता की जिसन रामचन्द्र श्रीर जानको की सुख के समय यह दु:ख दिया॥ ९२॥

चौ०—भइ दिन-कर-कुल-बिटप-कुठारी । कुमित कीन्ह सब बिस्व दुखारी ॥ भयउ बिषादु निषादहि भारी । रामुसीय महिसयन निहारी ॥१॥

केकयी सूर्यवंशरूपी वृत्त के काटने के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने सारे संसार के दु:खो कर दिया। इस तरह राम-सीता के धरती पर सोते हुए देखकर गुह निषाद के बड़ा भारी दु:ख हुआ।। १॥

बोले लषनु मधुर - मृदु-बानी । ग्यान-बिराग-भगति - रस सानी ॥ काहु न केाउ सुख दुख कर दाता । निजकृत करम भाग सबु श्राता॥२॥

उस समय लक्ष्मणजी झान, वैराग्य श्रौर भक्ति रस से मिली हुई मीठो श्रौर केामल वाणी बेाले—हे भाई ! कोई किसी को सुखं या दुःख का देनेवाला नहीं है, सब श्रपने ही किये हुए कर्मों का फल भागते हैं ॥ २॥

जोंग बियोग भोग भल मंदा। हित श्रनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ जनमु मरनु जहाँ लिंग जगजाळु। संपति बिपति करमु श्रक काळु॥३॥

संयोग (मिलना), वियोग (बिछुड़ना), श्रच्छा श्रीर बुरा भाग, शत्रु, मित्र श्रीर मध्यस्थ (उदासोन जा शत्रु भी नहीं मित्र भी नहीं) इत्यादि सभी श्रम के फन्दे हैं। जन्म, मरण श्रीर जहाँ तक संसार के जाल हैं, सम्पत्ति, विपत्ति, कर्म श्रीर काल, ॥ ३॥

धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरग्र नरक्क जहँ लगि ब्यवहारू॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माहीँ। मोहमूल परमारष्ट्र नाहीँ॥४॥

धरतो, घर-द्वार, धन, गाँव, कुटुम्ब, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जे। देखे सुने और मन में माने जाते हैं वे सब मोह के कारण हैं, परमार्थ (वास्तव) में वे कुझ नहीं हैं॥ ४॥

दो०-सपने होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंचु जिय जोइ॥६३॥

जैसे स्वप्न में कीई भिखारी राजा हो जाय, या कीई कंगाल इन्द्र हो जाय, पर जागने पर न भिखारी होने की हानि है, न राजा होने का लाभ ठीक इसी तरह जीव के लिए संसार स्वप्न की श्रवस्था है।। ९३।।

चौ०-श्रस बिचारि नहिँ कीजिय रोषू। काहुहि वादि न देइय दोषू॥ मोहनिसा सब सोवनिहारा। देखिय सपन श्रनेक प्रकारा॥१॥

ऐसा विचार करके न ते। क्रोध करना चाहिए श्रौर न किसी के। व्यर्थ देश देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात में सोते हैं श्रौर उसी में श्रनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं।। १।।

एहि जग जामिनि जागहिँ जाेगा । परमारथी प्रपंचिबयाेगा ॥ जािनय तबहिँ जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥२॥

इस जगन्रूपी रात्रि में योगी लाग जागते हैं जो परमार्थ (श्रमली चीज) को श्रार ध्यान देनेवाल श्रीर प्रपंच (संसार के फैलाव) से श्रालग हैं, श्रार्थान् जो इसके फंदे में नहीं फॅमते। इस जगत् में जीव की जागा हुश्रा तभी जानना चाहिए जब वह सभी विषय-सुख (भाग-विलासों) से विरक्त हो जाय।। २।।

होइ विवेकु मोहश्रम भागा । तब रघु-नाथ-चरन श्रनुरागा ॥ सखा परमपरमारथ एहू । मन-क्रम-बचन रामपद नेहू ॥३॥

जब मनुष्य के विचार उत्पन्न होता है और मेह से उत्पन्न हुन्ना श्रम नष्ट हो जाता है, तब उसके औरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम होता है। हे मित्र गुह! बड़ा परमार्थ वहीं है कि मन, बचन और कर्म से रामचन्द्रजी के चरणों में स्नेह हो॥ ३॥

रामु ब्रह्म परमारथरूपा। श्रविगत श्रवस्य श्रनादि श्रनूपा॥ सकल-विकार-रहित गतभेदा। किह नित नेति निरूपिह वेदा॥४॥

रामचन्द्रजी परमार्थरूप ब्रह्म हैं, स्थिर खीर व्यापक हैं, वे जानने में न श्रानेवाले हैं, श्रीर उनका खादि नहीं कि कब से हैं, श्रीर खनुपमेय (जिनके समान खीर जिनसे श्रिधिक कोई नहीं) हैं। वे सभी विकारों से अलग खीर भेद से रहित हैं। वेद इनके। नित्य स्वरूप निरूपण करते हुए खन्त में थक कर नेति (खर्थात् परमात्मा यह नहीं इससे भी परे हैं) कह देते हैं।। ४।।

र्वो०-भगत भूमि भूसुर सुरिम सुर हित लागि कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिट्रहिँ जगजाल॥६४॥

द्याल रामचन्द्रजी भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ श्रौर देवतों के हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धारणकर हर तरह के चरित्र करते हैं, जिनको सुनने से संसार के जाल कट जाते हैं॥ ९४॥

चै। -सला समुभि श्रस परिदृरि मोहू। सिय-रघुबोर-चरन रत होहू॥ कहत रामगुन भा भिनुसारा। जागे जगमंगल दातारा॥१॥

है मित्र ! ऐसा समभकर मेह की त्यागकर सोता-रामजी के चिरित्र में अनुरक्त है। जाओ। इस तरह रामचन्द्रजी के गुए वर्णन करते करते सबेरा हो गया और जगत् के आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी जाग चठे॥ १॥

सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बटछोर मँगावा ॥ श्रमुजसहित सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयनजल छाये ॥२॥

पवित्र श्रीर चतुर रामचन्द्रजी ने सब शौच-विधि करके स्नान किया। फिर बड़ का दूध मँगाया श्रीर छोटे भाई (लक्ष्मण) सिंहत उस दृध से जटाएँ बनाई । यह देखकर सुमन्त्र की श्रींखों में पानी भर श्राया॥ २॥

हृदय दाहु श्रिति बदन मलीना । कह कर जारि बचन श्रिति दीना ॥ नाथ कहेउ श्रस काेसलनाथा । लेइ रधु जाहु राम के साथा ॥३॥

उस समय सुमंत्र के हृद्य में बड़ी भारी जलन थी, उसका मुँह मिलन हो गया था। वह हाथ जोड़कर बड़ी दीनता से कहने लगा—हे नाथ! मुक्ते कोसलनाथ (दशर्थ) ने ऐसी श्राज्ञा दी है कि तू रथ लेकर रामचन्द्र के साथ जा।। ३।।

१-एतावानस्य महिमाउतो ज्यायौश्च पूरवः। यज्ञ० ऋ० ३१।

बनु देखाइ सुरसरि श्रन्हवाई। श्रानेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥ लघनु रामु सिय श्रानेहु फेरी। संसय सकल सँकोच निबेरी॥४॥ श्रोर उन्हें वन दिखाकर तथा गङ्गाजी का स्नान कराकर दोनों भाइयों का जल्दी लौटा लाना। सब संशय श्रोर संकोच को दूर करके सीता, राम, लक्ष्मण का फिरा लाना॥४॥ दी०—नृप श्रस कहेउ गासाइँ जस किह्य करउँ बिल सोइ।

करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥६४॥ हे स्वामी! बिल जाऊँ। महाराज ने ते। ऐसा ही कहा था, फिर जैसा आप कहें वहों कहूँ। इस तरह प्रार्थना कर, बालक की तरह रोकर, सुमंत्र रामचन्द्रजी के चरणों में गिर पड़ा॥ ९५॥

चौ०-तात कृपा करि कीजिय सोई। जा तेँ श्रवध श्रनाथ न हे।ई॥ मंत्रिहि रामु उठाइ प्रबोधा। तात धरममगु तुम्ह सबु सोधा॥१॥

श्रीर बाला कि हे तात! श्राप छपा करके वहां कीजिए जिसमें श्रयोध्या श्रनाथ न हो। रामचन्द्रजी ने मन्त्रों के उठाकर समक्षाया—हे तात! तुमने तो धर्म के मागे सभी छान डाले हैं (तुम धर्म की सभी बात जानते हो)॥ १॥

सिवि दथीच हरिचंद नरेसा । सहे धरमहित कोटि कलेसा ॥ गंतिदेव बिल भूप सुजाना । धरम धरेउ सिह संकट नाना ॥२॥

देखे। राजा शिबि<sup>9</sup>, दधीचि<sup>2</sup> ऋषि और हरिश्चन्द्र<sup>2</sup> राजा ने धर्म के लिए करोड़ें दु:ख सह लिये।इसी तरह रंतिदेव राजा और बलि<sup>4</sup> राजा ने भी अनेक तरह के सङ्कट सह-कर धर्म के। धारण किया॥ २॥

धरम् न दूसर सत्यसमाना । श्रागम निगम पुरान बलाना ॥ मैं सोइ धरम् सुलभ करि पावा । तजे तिहूँपुर श्रपजसु छावा ॥३॥

१-२- अयोध्या काएड के ३० वें दोहे की चौथी चौपाई देखी।

३-- श्रयोध्या कारड के ४८ वें दोई की तीसरी चौपाई देखें।

४—राजा रतिदेव बड़े धर्मात्मा थे। वे ब्राह्मणों श्रीर भिद्धुकों का बराबर सत्कार करते थे। काल पाकर वे राज्य छोड़कर छो पुत्रसहित वन का चले गये श्रीर वहाँ तपस्या करने लगे। एक समय ४८ दिन के बाद उनका थोड़ा था श्रत्र भिला। उसका सिद्ध कर वे भाजन करनेवाले थे कि एक भिद्धुक वहाँ श्रा गया। उसने दीन वाणी से राजा से भाजन माँगा। राजा ने उसे पहले उस श्रत्र में से श्रापना भाग, फिर छी का, फिर पुत्र का भी भाग दे दिया। इस पर विष्णु भगवान् ने प्रसन्त हो दर्शन दिया श्रीर उन्हें परम धाम भेज दिया।

५-- अवाध्या कारड के ३० वें देखे की चौथी चौपाई देखों।

वेद, शास्त्र श्रीर पुराणों में कहा है कि सत्य के समान दूसरा धमें नहीं है। मैंने वहीं सत्य धर्म सुगमता से पाया है। इसके छोड़ने से तीनों लोकों में मेरा श्रपयश छा जायगा॥ ३॥

संभावित कहुँ श्रपजसलाहू। मरन - केाटि - सम दारुन दाहू।। तुम सन तात बहुत का कहुऊँ। दिये उतरु फिरि पातक लहुऊँ॥४॥

प्रतिष्ठित या यशस्वी मनुष्य के लिए श्रापयश मिलना करोड़ों मृत्यु के समान कठिन दाह है। हे तात! मैं तुमसे ज्यादा क्या कहूँ ? क्योंकि फिर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ ॥ ४॥

दौ०-पितुपद गहि कहि केाटि नित बिनय करिव कर जोरि।

चिंता कवनिहुँ बात के तात करिय जनि मारि ॥६६॥ इसलिए तुम जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ नम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करना कि हे पिताजी! श्राप मेरे लिए किसी बात की चिन्ता न करें॥ ९६॥

चौ०-तुम्ह पुनि पितुसम श्रति हित मारे। बिनती करउँ तात कर जोरे॥ सब विधि सोइ करतब्य तुम्हारे। दुखु न पाव पितु सोच हमारे॥१॥

तुम भी मेरे पिता के समान बड़े हितकारी हो, इसलिए हे तात! मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम्हारा भी सब तरह से यही कर्तत्र्य होगा जिसमें पिताजी हम लेगों के सोच में दु:स्व न पावें।। १।।

सुनि रघु-नाथ-सचिव-संबादू । भयउ सपरिजन विकल निषादू ॥ पुनि कछु लपन कही कटुबानी । प्रभु बरजेउ बड श्रनुचित जानी ॥२॥

इस तरह रघुनाथजो श्रौर सुमन्त्र मन्त्री का संवाद सुनकर गुह निषाद श्रपने कुर्टुान्चयां समेत व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मणजी ने कुछ कड़वी वाणी कही तब प्रभु रामचन्द्रजी ने बहुत ही श्रजुचित जानकर उनको रोक दिया॥ २॥

सकुचि राम निज सपथ देवाई । लषनसँदेसु कहिय जनि जाई ॥ कह सुमंत्रु पुनि भूप सँदेसू । सहि न सिकहि सिय विपिनकलेसू ॥३॥

रामचन्द्रजो ने बड़े संकोच में पड़कर, श्रापनो सौगन्द दिलाकर, सुमन्त्र से कहा कि तुम जाकर लक्ष्मण का सँदेसा न कह देना। तब फिर सुमन्त्र ने राजा का सँदेसा सुनाया कि राजा ने कहा है—सोताजी वन के दुःखों को न सह सकेंगी॥ ३॥

जेहि विधि अवध आव फिरि सीया । सोइ रघुबरिंह तुम्हिंह करनीया ॥ नतरु निपट्ट अवलंबिबहीना । में न जियब जिमि जल बिनु मीना ॥४॥ इसंलिए तुमको श्रौर रामचन्द्र की वही उपाय करना चाहिए जिससे सीताजी श्रयोध्या में लीट श्रावें। नहीं तो बिलकुल बिना सहारे मैं उसी तरह न जीऊँगा जिस तरह बिना पानी के मञ्जली।। ४।।

दों ० — मइके ससुरे सकल सुख जबहिँ जहाँ मनु मान । तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लिंग विपत विहान ॥६७॥ सीताजी की मायके (पिता के घर) और ससुराल में सब सुख हैं, जब जहाँ जी चाहे वहाँ वह सुख से रहे, जब तक कि विपत्ति न दूर हो ॥९७॥

चौ०-बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। श्रारित श्रीत न से। किह जाती॥ पितुसँदेसु सुनि क्रुपानिधाना।सियहि दोन्ह सिख कोटि विधाना॥१॥

हे रामचन्द्रजी ! राजा ने जिस दुःख के साथ प्रेम में भरकर बिनतो की है, वह दशा मैं कह नहीं सकता । दयासागर रामचन्द्रजी ने पिता का सँदेसा सुनकर सोताजी की करे।ड़ों तरह से सीख दी ।। १ ।।

सासु ससुर ग्ररु प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटइ खँभारू॥ सुनि पतिबचन कहति बैदेही। सुनहु प्रानपति परमसनेही॥२॥

हे प्रिये! जो तुम घर लौट जात्रो तो सासु, ससुर, बड़े बूढ़े, इष्ट मित्र श्रौर कुटुम्बा सबका दु:ख मिट जाय। पति के वचन सुनकर जानकीजी बोलीं—हे प्राणपति! हे परमस्नेही! सुनिए॥२॥

प्रभु करुनामय परमिबबेकी । तनु तिज रहित छाँह किमि छेँकी ॥ प्रभा जोइ कहँ भानु बिहाई । कहँ चंद्रिका चंदु तिज जाई ॥३॥

त्राप तो परम विचारवान् श्रीर दयामय हैं, जरा सोचिए तो कि शरीर की छाया रोकने से शरीर के। छोड़कर श्रलग कैसे रह सकती हैं ? सूर्य के। छोड़कर धूप कहाँ जा सकती हैं ? चन्द्रमा के। छोड़कर चाँदनी कहाँ श्रलग हो सकती हैं ? ॥ ३॥

पतिहिँ प्रेममय बिनय सुनाई। कहित सचिव सन गिरा सुहाई॥ तुम्ह पितु-ससुर-सरिस हितकारी। उत्तरु देउँ फिरि श्रनुचित भारी॥४॥

सोताजी इस तरह पति से प्रमभरो विनती कर फिर सुमन्त्र मन्त्री से सुहावनी वाणी कहने लगीं—हे मन्त्री ! तुम मेरे पिता और ससुर के समान हित करनेवाले हो, में तुमकी फिर उत्तर देतो हूँ, यह बहुत ही अयोग्य होता है ॥ ४ ॥

दो०-श्रारतिबस सनमुख भइउँ बिलगु न मानव तात । श्रारज-सुत-पद-कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥६८॥ हे तात ! मैं इस विपत्ति ही के कारण तुम्हारे सम्मुख हुई हूँ, इसके लिए त्म बुरा न मानना । जगत् में जहाँ तक नाते हैं वे सब आर्यपुत्र (श्रोरामचन्द्रजो) के चरण-कमलों के बिना च्यर्थ हैं ॥ ९८ ॥

चो० - पितु-बेभव-बिलासु में डीठा। नृप-मनि-मुकुट मिलत पदपोठा।। सुखनिधान श्रस पितुगृह मारे। पिय-बिहीन मन भाव न भारे॥१॥ मैंने पिताजी का वेभव श्रौर सुख देखा है। उनके चरणां में बड़े बड़े राजाश्रों के सुकुट टकराते हैं श्रर्थान् सब उनके पाँव पड़ते हैं। बह सब सुखों का स्थान ऐसा पिता का घर पित के

ससुर चक्कवइ केासलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ श्रागे होइ जेहि सुरपति लेई। श्ररधिसँहासन श्रासनु देई॥२॥

बिना मेरे मन में भूल कर भो नहीं भाता॥ १॥

मेरे ससुर केासलराज चक्रवर्ती हैं, जिनका प्रताप चौदहों लोकों में प्रकट हो रहा है, जिनको इन्द्र भी सम्मुख आकर आदर से लेते हैं और अपना आधा सिंहासन बैठने की देते हैं ॥२॥

ससुर एतादृस श्रवधनिवास् । प्रिय परिवार मातुसम सासू ॥ बिनु रघुपति-पद-पदुम-परागा । मोहि केाउ सपनेहु सुखद न लागा॥३॥

ऐसे तो ससुर, श्रीर श्रयोध्या जो का रहना, ध्यारे कुटुम्बोजन, श्रीर माता के समान सासु, ये सब कुछ श्रीरामचन्द्रजो के चरण-कमल को रज बिना सुमे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लग सकते ॥ ३ ॥

श्चगम पंथ बन .भूमि पहारा । करि केहरि सर सरित श्चपारा ॥ कोल किरात कुरंग बिहंगा । मेाहि सब सुखद प्रान-पति-संगा ॥४॥

श्रौर प्राग-पति के साथ रहने में कठिन रास्ते, जङ्गलो भूमि, पहाड़, हाथो, सिंह, तालाब, श्रथाह निदयाँ, केाल, भोल, हिरन, जङ्गलो पत्ती ये सब सुखदायी हांगे॥ ४॥

दो०-सासु ससुर सन मेारि हुँति बिनय करिब परि पाय।

मारि सोचु जिन करिय कहु में बन सुखी सुभाय ।।६६।। मेरो श्रोर से सासु श्रीर ससुर के पाँव पड़कर हाथ जेाड़कर प्रायंना करना। वे मेरा कुछ सोच न करें, मैं वन में स्वभाव ही से प्रसन्न हूँ ॥ ९९॥

चौ०-प्राननाथ प्रियदेवर साथा । धोर धुरीन धरे धनु भाथा ॥ नहिँमगस्रमु श्रमु दुखुमन मेारे।मोहि लगि सोचु करिय जनि भोरे॥१॥ धीरों में घुरन्थर और धनुष, तरकस लिये हुए मेरे प्राणनाथ तथा प्यारे देवर साथ हैं, इसलिए मेरे मन में न रास्ते चलने को थकावट है, न कुछ अम है और न दु:ख है, इसलिए भूलकर भी मेरे निमित्त सीच न करें ॥ १॥

सुनि सुमंत्रु सिय सीतलवानी । भयउ विकल जनु फिन मनिहानी ॥ नयन सूभ नहिँ सुनइ न काना । कहि न सकइ कछु श्रति श्रकुलाना ॥२॥

साताजो को शांवल वाणो सुनकर सुमन्त्र विह्नल हो गया, मानों किसी साँप की मिण् चलो गई हो। उसे श्राँखों से दिखाई न दिया श्रीर कानों से कुछ सुनाई न दिया। वह बहुत घबरा गया, श्रीर कुछ कह न सका॥ २॥

राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदिप होति निहुँ सीतल छाती॥ जतन श्रनेक साथ हित कीन्हे। उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे॥३॥

रामचन्द्रजी ने सुमन्त्र की बहुत तरह से समकाया, ते। भी उसकी छातो ठंढी न हुई। फिर रामचन्द्रजी के लौट चलने के लिए मन्त्री ने प्रेम के साथ अनेक यह किये, पर रामचन्द्रजी ने उसको सब बातों का योग्य उत्तर दे दिया॥ ३॥

मेटि जाइ निहँ रामरजाई। कठिन करमगति कछु न बसाई॥ राम-लपन-सिय-पद सिरु नाई। फिरेउ बनिकु जिमि मृरु गवाँई॥४॥

रामचन्द्रजो को आजा मेटी नहीं जातो, कमें को गति काठन है, उसके आगे किसी को कुछ नहीं चलतो। अन्त में सुमन्त्र राम-लक्ष्मण और सोताजो के चरणों में प्रणाम करके इस तरह लौटा जैसे कोई व्यापारो अपना मूल-धन (पूँजो) गवाँकर लौटा हो॥ ४॥

दो०-रशु हाँकेउ हय रामतन हेरि हेरि हिहिनाहिँ।

देखि निषाद बिषादबस धुनहि सीस पछिताहि ॥१००॥

सुमन्त्र ने रथ हाँका तो चेाड़े रामचन्द्रजी को श्रोर देख देखकर हिनहिनाने लगे। यह सब देखकर गुह निषाद भी दुखी हो सिर धुन धुनकर पक्कताने लगा॥ १००॥

ची ० – जासु वियोग विकल पसु ऐसे। प्रजा मातु पितु जोहिं कैसे।

बरबस राम सुमंत्रु पठाये। सुरसरितीर श्रापु तब श्राये॥१॥

जिसके वियोग में पशुत्रों को यह दशा है, उसके बिना प्रजा, माता और पिता किस तरह जीवेंगे ? रामचन्द्रजी ने सुमन्त्र की जैसे तैसे रवाना किया और आप गङ्गाजी के किनारे आये ॥ १॥

माँगी नाव न केवट श्राना । कहइ तुम्हार मरमु में जाना ॥ चरन-कमल-रज कहँ सबु कहई । मानुषकर्रान मृरि कबु श्रहई ॥२॥ गङ्गाजी के पार जाने के लिए रामचन्द्रजी ने नाव मँगवाई ते। केवट (महाह) नाव नहीं लाया। वह कहने लगा—मैं तुम्हारे मर्म (भेद) के। जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण-कमलों की घृल मनुष्य बना देनेवाली ओषिध है।। २।।

ह्युम्रत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन तेँ न काठ कठिनाई॥ तरनिउँ मुनिघरनी होइ जाई। बाट परइ मारि नाव उडाई॥३॥

क्योंकि उस घूल के छूते हो एक सिला सुन्दर स्त्रो हो गई, फिर महाराज ! पत्थर सं ज्यादा कड़ाई काठ (नाव को लकड़ों) में थोड़े ही हैं (जो यह मनुष्य न हो जायगी)। मेरी नाव भी किसी ऋषि की स्त्रो हो जायगी (जैसे पहले गौतम की स्त्री ऋहल्या हो चुकी है।) तब तो डाका पढ़ जायगा और मेरी नाव उड़ जायगी।। ३।।

एहि प्रतिपालउँ सबु परिवारू। नहिँ जानउँ कछु श्रउर कबारू॥ जौँ प्रभु पार श्रविस गा चहहू। मोहि पदपदुम पषारन कहहू॥४॥

मैं तो इसो नाव से अपना सब कुटुम्ब पालता हूँ श्रौर कुछ कारबार नहीं जानता। इसिलए हे प्रभु ! जो श्राप इस नाव से अवश्य पार जाना चाहें तो मुक्ते चरण-कमल धो लेने की श्राज्ञा हैं।। ४।।

छंद-पदकमल धेाइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहुउँ।
मोहि राम राउरि स्नान दसरथसपथ सब साँची कहुउँ॥
बरु तीर मारहु लषनु पे जब लगि न पाय पखारिहुउँ।
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतारिहुउँ॥

हे नाथ! मैं चरण-कमल धोकर अपनी नाव पर आप लोगां की चढ़ाऊँगा और नाव को उतराई कुछ नहीं चाहता। हे राम! मुक्ते आपको आन (सै।गंद) है और दशरथ की सौगंद है, मैं सब सन्धो कहता हूँ। मुक्ते चाहे लक्ष्मणजी तोर मारें, पर मैं जब तक पाँव न धो दूँगा तब तक हे नाथ! हे दयाछ! मैं पार नहीं उताकूँगा।

सो ० - सुनि केवट के बैंन प्रेम लपेटे श्रटपटे।

बिहँसे करुनाऐन चितइ जानकी-लपन-तन ॥१०१॥

इस तरह प्रंम के सने हुए श्रटपटे वचन सुनकर दया-निधान रामचन्द्रजी जानकी श्रीर लक्ष्मगाजी की श्रोर देखकर हैं हैं ॥ १०१॥

१—रामचन्द्रजी के देखने पर कई भाव लोग कहा करते हैं—(१) यह कि सीताजी के सचित किया कि तुम्हारे पिता ने कन्या देकर हम दोनों के चरण धोये, यह मुफ्त ही में धोना चाहता है। (२) इन चरणों के तुम दोनों सेवक हो, उन्हीं का यह भी हिस्सेदार होना चाहता है। (३) हम

## चौ०-कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहि तव नाव न जाई॥ बेगि श्रानु जलु पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू॥१॥

कृपासागर रामचन्द्रजी तब सुस्कुराकर बोले—श्रच्छा भाई ! वहीं कर जिससे तेरी नाव न जाय । जल्दी से पानी लाकर पाँच धो ले और इमको पार उतार दे। देरी हो रही है।। १।।

जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिँ नर भवसिंधु श्रपारा ॥ सोइ कृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जगु किय तिहुँ पगहुँ तेँ थोरा ॥२॥

एक हो बार जिनका नाम याद करने से मनुष्य संसाररूपो श्रथाह समुद्र के पार उतर जाते हैं श्रीर जिन्होंने तीनों लोकों को तीन डगों से भी छोटा कर दिया वही दयालु, राम-चन्द्रजी श्राज गङ्गा पार होने के लिए केवट से श्रनुरोध कर रहे हैं ! ॥ २ ॥

पदनख निरित्व देवसिर हरषी । सुनि प्रभुवचन मोह मित करषी ॥ केवट रामुरजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ स्रावा ॥३॥

रामचन्द्रजो के चरणों के नखां की देखकर गङ्गाजी प्रसन्न हुईं, किन्तु उनके "होत विलम्बु उतारिह पारू" इन वचनों की सुनकर मीह की श्रीर उनकी बुद्धि सिँच गई। केवट रामचन्द्रजों को श्राज्ञा पाकर कठौता (लकड़ों का एक वर्तन) भरकर जल ले श्राया।। ३।।

श्चितिश्चानंद उमिंग श्चनुरागा । चरनसरोज पषारन लागा ॥ बरिष सुमन सुर सकल सिहाहीँ । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीँ ॥४॥

वह बड़े श्रानन्द की उमङ्ग में श्राकर प्रेम के साथ चरएकमल धाने लगा। उस समय सब देवता फूल बरसाकर उससे ईर्घ्या करने लगे कि इसके बराबर केाई पुएयवान नहीं है।। ४।।

तो केवल गुह के। ही चतुर समके ये किन्तु उसके सेवक भी चतुर हैं जो मौका नहीं चूकते। (४) हमारे चरणों के ऐसे ऐसे प्रेमी हैं। (५) तुम दोनों तो एक एक चरख के उपासक हो, तुम्हारे लिए जो गांत मोच में होगी इसके दोनों चरखों के सेवकल में उससे ग्राधिक हम क्या देंगे ! इत्यादि।

१—वामन श्रवतार लेकर भगवान् ने बिल राजा से तीन पाँव पृथ्वी माँगी। दान का सङ्कल्प हो जाने पर पृथ्वी नापते समय वे त्रिविकम हो गये। उन्होंने एक ही पाँव में नीचे के सब लाक श्रीर दूसरे में उत्तर के नाप लिये। तीसरे पाँव के लिए कुछ न रहा। श्रुग्वेद श्रीर यजुवेंद में भी इसका वर्णन है "हदं विष्णुविचकमें त्रेधा निदषे पदम्। समूदमस्य पांसुरे॥ १॥"

२—गङ्गाजी के। यह मेाह हुन्ना कि रामचन्द्रजी केवट के वचनों पर क्रोधित हो यों ही मुक्ते लाँघ जाय तो में चरणों के। स्पश्च ही न कर पाऊँ । श्रयवा — जो जल्दी पार उतारने के। कहा इसलिए उन्हें मेाह हुन्ना कि प्रमु हमसे जल्दी श्रलग होना चाहते हैं। श्रयवा — यह समर्थ होकर मी 'वेगि उतारहि पारू' कहकर खुशामद करते हैं! यह मेाह हुन्ना। श्रयवा — पाँव क्षोने पर नाव में वैठकर उतरेंगे जो पाँव हो से उतरते तो मैं मली माँति कृताय होनी। इत्यादि।

## दो०-पद पषारि जलु पान करि श्रापु सहित परिवार । पितर पार करि प्रभुहिँ पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥१०२॥

केवट ने चरणों के। धोकर श्रपने कुटुम्ब सहित उस चरणोदक के। पिया श्रोर इस पुराय के प्रभाव से श्रपने पितरों के। भवसागर के पारकर फिर प्रसन्नता के साथ वह रामचन्द्रजी के। गङ्गाजी के पार ले गया ॥ १०२॥

चौ०-उतिर ठाढ भये सुरसिर रेता। सीय रामु ग्रह लघन समेता॥ केवट उतिर दंडवत कीन्हा। प्रभुहि सकुच एहि नहिँ कछु दीन्हा॥१॥

सीताजो त्रार रामचन्द्रजो, गुह त्र्यौर लक्ष्मण सहित, नाव से उतरकर गङ्गाजी की रेत (बाळ्) में खड़े हो गये। केवट ने भी नाव से उतरकर प्रमु का दंडवत् किया तब उन्हें सङ्कोच हुत्रा कि इसको कुळ उतराई नहीं दी॥ १॥

पियहिय की सिय जानिनहारी। मिनमुँदरी मन मुदित उतारी॥ कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहेउ श्रकुलाई ॥२॥

स्वामी के मन की बात जाननेवालो जानकोजो ने श्रपनो मणि जड़ो हुई श्रॅगूठी प्रसन्न-चित्त होकर खतार दी। तब दयालु रामचन्द्रजी ने कहा कि यह नाव की उतराई लो। इतना सुनते ही केवट ने ज्याकुल होकर चरण पकड़ लिये॥ २ ॥

नाथ श्राजु में काह न पावा । मिटे दोष-दुख-दारिद-दावा ॥ बहुत काल में कीन्हि मजूरो । श्राजु दीन्हि विधि वनि भलि भूरी ॥३॥

केवट ने कहा—हे नाथ! आज मैंने क्या नहीं पाया ? आज मेरे देाप, दुःख और दिरद्रता को आग शान्त हो गई। मैंने बहुत दिन मजदूरी को, पर विधाता ने आज पूरी मजदूरी भली भाँति सुके दे दो।। ३।।

श्रव कञ्ज नाथ न चाहिय मेारे। दीनदयाल श्रनुश्रह तेारे॥ फिरती बार मोहि जोइ देवा। से। प्रसाद में सिर धरि लेवा॥४॥

हे नाय ! हे दोनदयाल ! श्रापको कृपा से श्रव सुमें कुछ नहीं चाहिए। लौटतो बार श्राप सुमें जें। कुछ देंगे वह प्रसाद मैं माथे चढ़ाकर ले हुँगा ! ॥ ४॥

१—इस जगह भी कई कारण कहे जाते हैं—(१) यह कि रामचन्द्रजी भवसागर के केवट श्रीर यह गङ्का का केवट है, इसलिए एक जाति होने से जातिवाले से मजूरी न लेनी चाहिए। (२) श्रव की बार तो उतराई न लेने की सौगन्द खा चुका, अब ले नहीं सकता, लौटती बार लूँगा। (३) श्रभी श्राप वन जाते हैं, लौटती बार अपने राज्य में लौटेंगे तभी मेरे लेने का हक होगा। (४) आपने मेरे पितर भव-पार किये, मैंने आपको गङ्का पार किया, बदला चुक गया। अब फिर जब उतारूँगा तब लूँगा। (५) रामचन्द्रजी से निवेदन है कि कृपया इसी घाट से लौटिएगा। इत्साद।

#### देश - बहुत कीन्ह प्रभु लपनु सिय नहिँ कब्रु केवटु लेइ। बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ॥१०३॥

राम-लक्ष्मण श्रौर सीताजी ने बहुत श्रामह किया, पर केवट ने जब कुछ न लिया तब स्यामय रामचन्द्रजी ने उसे निर्मल भक्ति का बरदान देकर बिदा किया॥ १०३॥

चौ०-तब मज्जनु कृरि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ सिय सुरसरिद्धि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मारी॥१॥

तव रामचन्द्रजी ने स्नान करके पाथिव (मिट्टो को बनाई हुई शिवमूर्त्ति) की पूजा को श्रीर उसे प्रणाम किया। सीताजी ने हाथ जेाड़कर गङ्गाजी से कहा—हे माता! मेरा मनोरथ पूर्ण करना।। १।।

पति-देवर-सँग क्रुसल बहोरी। श्राइ करउँ जेहि पूजा तोरी॥ सुनि सियबिनय प्रेम-रस-सानी। भइ तब बिमल बारि बरबानी॥२॥

ऐसी कृपा करना जिसमें मैं, पित श्रीर देवर के साथ, कुशल-पूर्वक लीट श्राकर तुम्हारो पूजा करूँ। सीताजी की प्रेम-रसभरी हुई प्रार्थना सुनकर गङ्गाजी के शुद्ध जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई कि—॥ २॥

सुनु रघु - बोर - प्रिया बैंदेही । तव प्रभाउ जग बिदित न केही ॥ स्रोक्ष होहिँ बिलोकत तोरे । तोहिसेवहिँ सब सिधि कर जोरे॥३॥

हे रघुवोर को प्यारी जानकी! सुन। जगत् में तेरा प्रभाव किसके। नहीं मालूम है ? तेरे देखते (कृपाकटाच पड़ते) हो लोग लोकपाल (देवता-ऐश्वर्यवान्) हो जाते हैं श्रीर सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े हुए तेरी सेवा करती हैं।। ३।।

तुम्ह जो हमिहँ बिड बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ तदिप देवि मैं देवि श्रसीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥४॥

तुमने जो हमें बड़ी प्राथंना सुनाइ, यह सुम पर कृपा करके सुमे बड़ाई दो है। फिर भो हे देवि! मैं अपनी वाणी की सफल करने के लिए तुमकी आशीर्वाद दूँगी।। ४।।

े देा०-प्राननाथ देवरसहित कुसल कोसला श्राइ। पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिद्दि जग छाइ॥१०४॥

तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुरालपूर्वक अयोध्या लीटोगी, तुम्हारे मन की सब कामनाएँ सिद्ध होंगी और संसार में तुम्हारा शुद्ध यश छा जायगा॥ १०४॥ चै। ० – गंगवचन सुनि मंगलमृला । मुदित सीय सुरसरि श्रनुकूला ॥ तव प्रभु ग्रहृहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥ १॥

ऐसे मङ्गल के मूल श्रीगङ्गाजी के वचन सुनकर सीताजी यह जानकर प्रसन्न हुईं कि गंगाजी सुक्त पर प्रसन्न हैं। फिर रघुनाथजी ने गुह से कहा कि तुम अपने घर जाश्रो। यह सुनते ही गुह का मुँह सूख गया और हृदय में दाह हुआ।। १।।

दीनबचन ग्रह कह कर जोरी। बिनय सुनहु रघु-कुल-मिन मारी॥ नाथ साथ रहि पंथु दिखाई। करि दिन चारि चरनसेवकाई॥२॥

गुह हाथ जेाड़कर दीन वचनां से कहने लगा—हे रघुकुलमिण ! मेरी प्रार्थना सुनो। हे नाथ! में आपके साथ रहकर आपको रास्ता दिखाकर चार दिन (कुछ दिन) चरणों की सेवा करूँगा।। २॥

जेहि बन जाइ रहव रघुराई। परनक्कटो मेँ करवि सुहाई ॥ तब मोहि कहँ जिस देबि रजाई। सोइ करिहउँ रघु-बीर-देाहाई ॥३॥

हे रघुराई! श्राप जिस वन में जाकर रहेंगे, वहाँ श्रापके लिए पत्तों की सुन्दर कुटी (भोपड़ी) बना दूँगा। तब फिर मुफे श्राप जैसी श्राज्ञा देंगे, मैं वैसा ही करूँगा। मैं श्रापकी सौगंद खाकर कहता हूँ ॥ ३ ॥

सहज सनेह राम लखि तासू। संग लीन्ह ग्रह हृदय हुलास ॥ पुनि ग्रह जाति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तब कीन्हे ॥४॥

रामचन्द्रजो ने उसके स्वाभाविक स्नेह की देखकर उसकी साथ ले लिया। इससे गुह मन में वड़ा प्रसन्न हुन्ना। फिर गुह ने ऋपने सब जातिवालों की बुला लिया और उनकी सन्तुष्ट करके बिदा किया।। ४॥

दो०-तव गनपति सिव सुमिर प्रभु नाइ सुरसरिहिं माथ।

सखा-श्रनुज-सिय-सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०५॥

तब प्रमु रघुनाथजो गणपित त्रार शिवजी को स्मरण करके त्रीर गङ्गाजी की प्रणाम करके मित्र (गुह), छोटे भाई (लक्ष्मण) त्रीर सोता सहित वन की चले ॥ १०५॥

चौ०-तेहि दिन भयऊ बिटप तर बासा। लघन सखा सब कीन्ह सुपासू॥ प्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई॥१॥

उस दिन एक पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण और मित्र गुह ने सुख का सब सामान ठीक कर दिया। सबेरे प्रात:कृत्य (शौच-दन्तधावनादि) कर प्रभु ने जाकर तीर्थराज (प्रयाग) के दर्शन किये॥ १॥ सचिव सत्य ख़द्धा प्रियनारी। माधवसरिस मीतु हितकारी।। चारि पदारथ भरा भँडारू। पुन्य प्रदेस देस स्नित चारू॥२॥ उस तीथराज का सत्य तो मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी क्षी है, श्रौर माधवजी जैसे हितकारी मित्र हैं। उसका मांडार चार (धर्म, अर्थ, काम और माच) पदार्थीं से भरा हुआ है। पुरायस्थान ही उसका सुन्दर देश (राज्य) है॥ २॥

होत्रु श्रगमु गढ गाढु सुद्दावा । सपनेहुँ नहिँ प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ सेन सकल तीरथ बरबीरा । कलुप-श्रनीक-दलन रनधीरा ॥३॥ उसका चेत्र (फैलाव) हो ऐसा श्रगम, सुन्दर और मजवूत किला है, जिसके। रात्र स्वप्न में भी नहीं पा सकते । सम्पूर्ण तीर्थ ही उसकी श्रेष्ठ योद्धात्रों की सेना है जो पापरूपी कौज के। नष्ट करने में धीर है॥ ३॥

संगम सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु श्रवयबदु मुनिमन मोहा॥ चँवर जमुन श्ररु गंग तरंगा। देखि होहिँ दुख-दारिद-भंगा ॥४॥

श्रीगङ्गा-यमुना का सङ्गम ही उसका सुन्दर सिंहासन है श्रीर मुनियों के मन की मोहित करनेवाला श्रक्तयवट ही उसका छत्र है। गङ्गा-यमुना की लहरें ही चँवर हैं जिनके दर्शन करते ही दु:ख श्रीर दारिद्रथ का नाश हो जाता है॥ ४॥

दो०-सेवहिँ सुकृती साधु सुचि पावहिँ सब मन काम।

बंदी बेद-पुरान-गन कहि बिमल गुनयाम ॥१०६॥ पुरायवान, महात्मा और पवित्र लोग उसको सेवा करते हैं और मनोवाञ्छित फल पाते हैं। वेद और पुराण ही इसके बन्दीगण हैं, जो इसके शुद्ध गुण-गणों का गान करते हैं॥१०६॥

चौ०-को किह सकइ प्रयागप्रभाऊ । कल्लूष-पुंज-कुंजर - मृग - राऊ ॥

श्रस तीरथपति देखि सुद्दावा । सुखसागर रघुवर सुख पावा ॥१॥

श्रीप्रयागराज के प्रभाव के। कौन कह सकता है ! वह पापों के मुंडरूपी हाथियों के लिए सिंहरूप है। ऐसे सुहावने तीयराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रामचन्द्रजी बढ़े प्रसन्न हुए ॥ १॥

कहि सिय जपनिहाँ सर्खाहाँ सुनाई । श्रीमुख तीरथ - राज - बडाई ॥ करि प्रनामु देखत बन बागा । कहत महातम श्रति श्रनुरामा ॥२॥

रामचन्द्रजी अपने श्रीमुख से श्रीतीर्थराज की बड़ाई सीता, लक्ष्मण श्रीर गुह को सुना-कर कहने लगे श्रीर वहाँ के वन तथा बग्रीचों के देखकर बड़े प्रम के साथ उन सबका माहात्न्य वर्णन करने लगे ॥ २॥ एहि बिधि श्राइ बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥
मुदित नहाइ कीन्हि सिवसेवा। पूजि जथाबिधि तीरथदेवा॥३॥

इस तरह उन्होंने त्राकर त्रिवेणो का दशन किया। त्रिवेणो स्मरण करने से हो सभी त्रुच्छे मङ्गल पदार्थों की देनेवाली है। वहाँ उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्नान कर शिवजी की पूजा की, फिर विधिपूर्वक तीर्थ-देवतां का पूजन किया॥ ३॥

तब प्रभु भरद्वाज पिहँ श्राये। करत दंडवत मुनि उर लाये॥ मुनि-मन-मोद न कब्चु किह् जाई। ब्रह्मानंदरासि जनु पाई ॥४॥

इतना कृत्य करके श्रोरामजो भरद्वाज मुनि के श्राश्रम में श्राये श्रौर ज्यांहो मुनि के। दंडवत् करने लगे त्योंही उन्होंने रामचन्द्रजो के। पकड़कर छाती से लगा लिया। मुनि के चित्त में जितना श्रानन्द हुश्रा वह कहा नहीं जा सकता। वे ऐसे प्रसन्त हुए मानों उन्हें ह्यानन्द की ढेरो मिल गई हो॥ ४॥

देा०-दीन्ह श्रसीस मुनीस उर श्रति श्रनंद श्रस जानि । लोचनगोचर सुकृतफल मनहुँ किये विधि श्रानि ॥१०७॥

मुनोरवर भरद्वाज ने श्राशोवीद दिया। उनके हृदय में यह जानकर विशेष श्रानन्द हुश्रा कि श्राज विधाता ने माना हमारे सारे पुरुषों का फल श्राँखों के सामने लाकर दिखा दिया॥ १०७॥

चौ०-कुसलप्रस्त करि श्रासनु दोन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ कंद मूल फल श्रंकुर नोके । दिये श्रानि मुनि मनहुँ श्रमी के॥१॥

फिर मुनिराज ने उनसे कुशल-प्रश्न पूछकर उनकी आसन दिये और उनका सत्कार करके पूरा प्रेंम प्रकट किया। मुनि ने अच्छे अच्छे अमृत के समान कन्द, मूल, फल और बढ़िया अब्कुर लाकर भेंट किये॥ १॥

सीय-लबन-जन-सहित सुहाये। श्रित रुचि राम मूल फल खाये॥ भये निगतस्त्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदुवचन उचारे॥२॥

रामचन्द्रजी ने सीता, तक्ष्मण और गुह सहित सुन्दर मूल-फल बड़ो हाचि से खाये। जब रामचन्द्रजी की क्कावट दूर हुई और वे सुखी हो गये, तब मरद्राजजी कीमल वचनों से बोले—॥ २॥

श्राजु सुफल तपु तीरश त्यागृ । श्राजु सुफल जपु जोग्र बिरागृ ॥ सुफल सकल-सुभ-साधन-साजू । राम तुम्हहिँ श्रवलोकत श्राजू ॥३॥ हे रामचन्द्रजी ! श्राज श्रापका दशन करते हो मेरा तप, तोश्रेनास श्रीर संसार का त्याग सफल हुआ श्रीर जप, योग, नैराग्य भी श्राज ही सफल हुए, इसी तरह सम पुरुष के साधन की सामग्री सफल हो गई॥ ३॥

लाभ श्रविध सुख श्रविध न दूजी । तुम्हरे दरस श्रास सब पूजी ॥ श्रव करि कृपा देहु बर एहू। निज पद-सरसिज सहजसनेहू ॥४॥

इससे बढ़कर लाभ के लिए दूसरी श्रवधि नहीं है श्रीर न सुख ही के लिए इससे बढ़-कर श्रीर केाई श्रवधि है ! श्रापके दर्शन ही से सब श्राशा परिपूर्ण हो गई। श्रव श्राप कुपाकर यह वरदान दीजिए कि श्रापके चरण-कमलों में मेरा खाभाविक स्नेह हो जाय॥ ४॥

दो ० – करम बचन मन छाँडि छलु जब लगि जन न तुम्हार।

तब लिंग सुखु सपनेहुँ निहुँ किये कोटि उपचार ॥१०८॥ हे रामचन्द्रजो ! कर्म, मन और वचन से छल को छोड़कर जब तक मनुष्य आपका

इ रामचन्द्रजा! कम, मन श्रार बचन स छल का छाड़कर जब तक मनुष्य श्रापक भक्त न है। जाय, तब तक उसे करोड़ उपाय करने पर भी स्वप्न में भी सुख नहीं।। १०८॥

चौ०-सुनि मुनिबचन रामु सकुचाने । भाव भगति आनंद श्रघाने ॥ तब रघुबर मुनि सुजस सुद्दावा । केाटि भाँति किंद्द सर्वाह्ँ सुनावा ॥१॥

मुनि के वचन सुनकर रामचन्द्रजो सकुचा गये, उनके भक्तिभाव से क्या हो गये। फिर रामचन्द्रजी ने भरद्वाज मुनि का सुहावना शृद्ध यश करोड़ों तरह से सबको कहकर सुनाया—॥ १॥

सो बड सो सब-गुन-गन-गेहू । जेहि मुनीस तुम्ह श्रादर देहू ॥ मुनि रघुबीर परसपर नवहीँ । बचन श्रगोचर सुखु श्रनुभवहीँ ॥२॥

हे मुनिराज ! जिसको आप आदर दं, वही बड़ा और वही सब गुणों का स्थान हो जाता है। इस तरह रामचन्द्र और मुनि (भरद्वाजजो) दोनों परस्पर नम्नता दिखा रहे हैं और ऐसे मुख का अनुमव कर रहे हैं जिसका वर्णन मुँह से नहीं हो सकता।। २।।

यह सुधि पाइ प्रयागनिवासी। बदु तापस मुनि सिद्ध उदासी॥ भरद्राजन्त्रास्त्रम सब श्राये। देखन दसरथसुत्रन सुहाये॥३॥

जब उनके जाने को खबर प्रयाग के निवासी ब्रह्मचारियों, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों जीर उदासियों ने पाई तब वे सब लाग दशरय के सुन्दर पुत्रों के दर्शन करने को भरद्वाजजी के आत्रम में आये।। ३।।

राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भये लहि लोयन लाहू।। देहिँ श्रसीस परमसुखु पाई। फिरे सराइत सुंदरताई ॥४॥ रामचन्द्रजी ने सबको प्रणाम किया और वे सब अपने नेत्रां की लफल कर प्रसन्न हुए तथा बड़ा भारी सुख पाकर रामचन्द्रजी को आशीर्वाद देने लगे और उनकी सुन्दरता की बड़ाई करते हुए लोट कर चले गये॥ ४॥

## दो०-राम कीन्ह बिस्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। चले सहित सिय लषन जन मुदित मुनिहिँ सिहनाइ॥१०६॥

रामचन्द्रजो ने रात को वहीं (त्राश्रम में) विश्राम किया श्रौर सबेरे सोता, लक्ष्मण श्रोर गुह सहित प्रयागराज का स्नानकर श्रौर भरद्वाज गुनि की सिर नवाकर प्रसन्नतापूर्वक चले॥ १०९॥

## चौ०-राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीँ। नाथ कहिय हम केहि मण जाहीँ॥ मुनि मन बिहाँसि राम सन कहहीँ। सुगम सकल मग तुम्ह कहँ श्रहहीँ॥१॥

रामचन्द्रजो ने बड़े प्रंम से मुनिजो से कहा कि हे नाथ! कहिए, हम किस मार्ग से जायँ ? मुनिजी मन में हँसकर रामचन्द्रजो से कहने लगे कि आपके लिए ते। सभी मार्ग सुगम हैं॥ १॥

## -साथ लागि मुनि सिष्य बोलाये । सुनि मन मुदित पचासक श्राये ॥ सबन्हि राम पर प्रेम श्रपारा । सकल कहि मगु दीख हमारा ॥२॥

उनके साथ भेजने के लिए मुनि ने शिष्यों की बुलाया। सुनते ही पचासों शिष्य त्रा गये। उन सभो का श्रीरामजी पर त्रपार प्रेम है, इसलिए सभी कहने लगे कि रास्ता तो हमारा देखा हुत्रा है।। २।।

# मुनि बदु चारि संग तब दोन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे॥ करि प्रनामु रिषि श्रायसु पाई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई॥३॥

तब मुनिजों ने ऐसे चार ब्रह्मचारियों की साथ में कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्म तक सब पुराय किये थे। रामचन्द्रजी भरद्वाज ऋषि की प्रशामकर और उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्न-चित्त होकर चले॥ ३॥

# याम निकट निकसिह जब जाई। देखिह दरसु नारि नर धाई॥ होहि सनाथ जनमफलु पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई॥४॥

रामचन्द्रजो जब किसो गाँव के पास होकर निकलते थे, तब उनका दशेन करने के। स्नी-पुरुष दोड़ त्र्याते थे। उनके दर्शन के। जन्म लिये का फल रूप पाकर वे लोग सनाथ (कृतकृत्य) होते थे त्र्योर मन के। उन्हीं के साथ छोड़कर दुखी होकर लौट जाते थे।। ४।।

## हों ० — बिदा किये बदु बिनय करि फिरे पाइ मन काम। उतरि नहाये जमुनजल जो सरीरसम स्याम॥११०॥

फिर रामचन्द्रजी ने विनती करके ब्रह्मचारियों की बिदा किया। वे भी मन इच्छित फल पाकर लौटे। फिर रामचन्द्रजी ने उतरकर यमुनाजी के जल में स्नान किया। वह जल रामचन्द्रजी के शरीर के समान श्याम रङ्ग का था॥ ११०॥

चौ०-सुनत तीरवासी नरनारी। धाये निज निज काज विसारी॥ लपन-राम-सिय-सुंदरताई। देखि करहिँ निज भाग्य बडाई॥१॥

इनका त्राना सुनते ही किनारे पर रहनेवाले स्त्री-पुरुष, त्रापना त्रापना काम छोड़ कर, दौड़े त्रीर लक्ष्मण, राम त्रीर सीता की सुन्दरता देखकर त्रापने भाग्य की बड़ाई करने लगे, त्रायीत् त्रापना त्रहोभाग्य मानने लगे।। १।।

श्रिति लालसा सबिह मन माहीं। नाउँ गाउँ बूमत सकुचाहीँ॥ जे तिन्ह महँ वयबृद्ध सयाने। तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने॥२॥

सभी के मन में बड़ी भारी लालसा थी, तो भी वे रहने का गाँव और नाम पूछने में सङ्कोच करने लगे। उन लोगों में जो वृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से रामचन्द्रजी के। पहचान लिया।। २।।

सकल कथा तिन्ह सबिह ँ सुनाई। बनिह चले पितुत्रायसु पाई ॥ सुनि सबिषाद सकल पछिताहीँ। रानी राय कीन्हि भल नाहीँ॥३॥

उन बूढ़े लोगों ने सब कथा सब लोगों के। कह सुनाई कि ये पिता की आज्ञा पाकर बन को जा रहे हैं। यह सुनकर सब लोग दु:स्व में भरकर पछताने लगे और बोले कि रानी (केकयी) और राजा (दशरथ) ने अच्छा नहीं किया (जा इनके। वन में भेजा)।। ३।।

तेहि श्रवसर एक तापसु श्रावा । तेजपुंज लघुवयसु सुहावा ॥ कवि श्रलियत गति बेषु विरागी । मन-क्रम-वचन रामश्रनुरागी ॥४॥

उसी र श्रवसर पर वहाँ एक तपस्वी श्राया। वह बड़ा तेजस्वी, छोटो श्रवस्थावाला श्रीर देखने में सुदावना था। उसकी गति को पिएडत लोग भी नहीं जान सकते थे। वह वैरागी का वेष धारण किये हुए मन क्रम श्रीर वचन से रामचन्द्रजी का प्रेमी था॥ ४॥

१—यद्यपि इस कथा की, जी यहाँ से १११ वें दोहे की तीसरी चौपाई तक है, चेपक लिखा है, पर यह सब प्राचीन प्रतियों में मिलती है। इस जगह की कथा बड़े सार से भरी है। इस तेजस्वी तपस्वी के। कोई कोई ऋषि बताते हैं। प्रमाण में, ऋषि का साथ रहना, मुप्रीव की मित्रता में साची, दण्डकारस्य में सीताजी के। सौंपना ऋषि बताते हैं। के।ई इस तपस्वी के। भरहाजमुनि का शिष्य बताते हैं। के।ई वहाँ के कामनाथ महादेव का इस वेष में ऋषाना बताते हैं, किन्तुं चौपाई में इतना ही है—"किव ऋलिय गित" इसी लिए वह ऋशात-नामा ऋषि था।
पा० ५७—५८

देा०-सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि। परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥१११॥

श्रपने इष्टदेव रामचन्द्रजी के पहचानकर उसका शरीर पुलकित हो गया श्रीर नेत्रों में जल भर श्राया। वह दंड के समान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी प्रेमभरी दशा कहते नहीं बनती॥ १११॥

चै। -राम सप्रेम पुलिक उर लावा। परमग्क जनु पारस पावा।। मनहुँ प्रेमु परमारच दोऊ। मिलत घरे तन कह सब कोऊ॥१॥

रामचन्द्रजी ने भी पुलिकत होकर उस तपस्वी के। हृदय से लगाया। वह ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई महाद्रिद्रो मनुष्य पारस की बिटिया पा जाय। वे दोनों आपस में ऐसे मिले कि सब लोग कहने लगे कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हैं।। १।।

बहुरि लषन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमिग श्रनुरागा ॥ पुनि सिय-चरन-धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसु दीन्हि श्रसीसा॥२॥

फिर वह तपस्वो लक्ष्मणजी के चरणों में गिरा। उन्होंने भी स्नेह से उमग्कर उसकी पकड़कर उठा लिया। फिर उसने सीताजी के चरणों की धूल अपने सिर में चढ़ाई। सीता माता ने उसकी पुत्र जानकर आशीर्वाद दिया॥२॥

कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लिख रामसनेही ॥ पियत नयनपुट रूपु पियूखा। मुदित सुत्रसनु पाइ जिमि भूखा ॥३॥

फिर गुह निषाद ने उसके द्राडवत् किया। वह गुह के रामचन्द्र का स्तेही जानकर प्रसन्न होता हुआ मिला। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोने से रामचन्द्र जी के रूप-अमृत के पीते पीते ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई भूखा आदमी अच्छा भोजन पाकर प्रसन्न हो।। ३।।

ते पितु मातु कहृहु सिव कैसे। जिन्ह पठये बन बालक ऐसे॥ राम-लपन-सिय-रूप निहारी। होहिँ सनेह विकल नरनारी॥४॥

स्त्रियाँ आपस में कहने लगीं कि हे सखी ! कहा तो वे माता-पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों के वन में भेजा ! राम, लक्ष्मण और सीता के रूप की देखकर सब खो-पुरुष स्तेह से व्याकुल हो जाते हैं ॥ ४॥

दो - तब रघुबीर श्रनेक बिधि सखिह सिखावन दीन्ह । रामरजायसु सीस धरि भवन गवन तेइ कीन्ह ॥११२॥

श्रव रामचन्द्रजी ने अपने मित्र गृह के श्रनेक तरह से समभाया, तब वह रामचन्द्रजी की श्राज्ञा सिर चढ़ाकर श्रपने घर के लौट गवा ॥ ११२॥ चौ०-पुनि सियराम लपन कर जोरी । जमुनिह ँकीन्ह प्रनाम बहोरी ॥ चले ससीय मुदित दोउ भाई । रिवतनुजा के करत बडाई ॥१॥

फिर सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर यमुनाजी के बारंबार प्रणाम किया। सीता समेत दोनों भाई सूर्य को कन्या (यमुना) को बड़ाई करते हुए आगे चले॥ १॥

पथिक श्रनेक मिलिह मग जाता । कहि सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ राजलपन सब श्रंग तुम्हारे । देखि सोचु श्रति हृदय हुमारे ॥२॥

रास्ते में जाते हुए बहुत-से यात्री (मुसाफिर) मिलते थे। वे दोनों भाइयों की देखकर प्रेम के साथ कहते थे कि तुम्हारे सब श्रंगों में राज-चिह्न देखकर हमारे मन में बड़ा साच होता है।। २॥

मारग चलहु पयादेहिँ पाये। ज्योतिषु झूठ हमारेहि भाये॥ श्रगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी॥३॥

तुम लोग पैदल हो रास्ता चल रहे हो इसलिए हमारो समक्त में ज्योतिष-शास्त्र भूठा है। इस भारो जंगल में न समक्त पड़नेवाले रास्ते श्रौर पहाड़ हैं। तिस पर तुम्हारे साथ में सुकुमार स्त्रो है ! ॥ ३ ॥

किर केहिर बन जाइ न जोई। हम सँग चलिह जो आयसु होई॥ जाब जहाँ लिंग तहँ पहुँचाई। फिरव बहोरि तुम्हिह सिर नाई॥४॥

हाथियों और सिंहों का यह जंगल है, जिसको श्रोर देखा तक नहीं जाता। जो श्रापकी आज्ञा हो तो हम साथ चलें। श्राप लोग जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक पहुँचाकर हम प्रशाम-कर लीट श्रावेंगे।। ४।।

दो ० – एहि बिवि पूछि हैं प्रेमबस .पुलकगात जल नैन।

कृपासिंधु फेरिह तिन्हिह किह बिनीत मृदु बैन ॥११३॥

वे यात्रो लोग इस तरह प्रंम के वश हाकर, शरोर पुलकित किये भीर आँखों में जल भरे हुए, पूछने लगते थे। दया-सागर रामचन्द्रजी उन सक्को, कोमल विनय के वचन कहकर, लोटा देते थे।। ११३॥

चौ०-जे पुर गाँव बसिह मगमाहीँ। तिन्हिह नाग-सुर-नगर सिहाहीँ॥

केहि सुकृती केहि घरी बसाये । धन्य पुन्यमय परम सुहाये ॥१॥

राति में जो गाँव श्रीर शहर वसते थे उनकी बड़ाई नागलोक श्रीर देवलोकवासी भी करते थे कि वे गाँव किस पुरुयवान् ने किस शुभ घड़ी में बसाये थे, जो धन्य श्रीर पुरुवरूप तथा सुहावने हैं।। १।। जहँ जहँ रामचरन चिल जाहीँ। तिन्ह समान श्रमरावित नाहीँ॥ पुन्यपुंज मग-निकट-निवासी। तिन्हिह सराहि सुर-पुर-बासी॥२॥

जहाँ जहाँ रामचन्द्रजो के चरण चल जाते हैं, उन स्थानों के समान श्रमरावती (इन्द्र की पुरी) भी नहीं है। रास्ते के पास के रहनेवाले भी पुण्यवान हैं। उनकी बड़ाई स्वर्ग के निवासी (देवता) करते हैं।। २।।

जे भरि नयन बिलोकहिँ रामिहँ। सीता-लवन-सहित घनस्यामिहँ॥ जे सर सरित राम अवगाहिहँ। तिन्हिहँ देव-सर-सरित सराहिहँ॥३॥

वे कहते हैं कि ये लोग धन्य हैं जिन्होंने घनश्याम राम के। लक्ष्मण-सीता समेत आयां भरकर देख लिया। जिन तालाबों और निद्यां में रामचन्द्रजी स्नान कर लेते हैं उनकी बड़ाई देक्तों के तालाब और नदो (मन्दाकिनी) भी करते थे।। ३।।

जेहि तक्तर प्रभु बैठिहिँ जाई। करिहँ कलपतम तासु बड़ाई॥ परिस राम-पदु-पदुम - परागा। मानित भूमि भूरि निज्ञागा॥॥॥

प्रभु रामचन्द्रजो जिस वृत्त के नीचे जाकर बैठ जाते थे उसकी बड़ाई कल्पवृत्त करता था, श्रौर रामचन्द्रजो के चरण-कमलों को घल की छूकर पृथ्वी श्रपने की बड़भागिनी मानती थी।। ४।।

दो ० – छाहँ करहिँ घन बिबुधगन बरषहिँ सुमन सिहाहिँ।

देखत गिरि बन बिहँग मृग रामु चले मग्र जाहिँ ॥११४॥

रास्ते में बादल रामचन्द्रजी के ऊपर छाया करते, देवता फूल बरसाते श्रीर बड़ाई करते हैं। इस तरह पहाड़, जङ्गल श्रीर उनके पिचयों का देखते हुए रास्ते रास्ते रामचन्द्रजी चले जा रहे हैं।। ११४॥

चौ०-सीता-लपन-सहित रघुराई। गावँ निकट जब निकसहिँ जाई॥ सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। चलहिँ तुरत ग्रह काज बिसारी॥१॥

जब साता त्रार लक्ष्मण-संमत रामचन्द्रजो किसा गाँव के पास जा निकलत, तब उनका श्राना सुनते हो बालक श्रौर बूढ़े, स्रो श्रौर पुरुष, सब श्रपने घर के कामकाज के। झे।इकर तुरन्त दशन के लिए चल देते थे।। १।।

राम-लषन-सिय-रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहिँ सुखारी ॥ सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ वीरा ॥२॥

वे राम-लक्ष्मण श्रौर साताजा के रूप की देखकर, श्रपने नेत्रां का फल पाकर, धुखो होत थ। उन दोनां वोरों को देखकर सभो के शरोर पुलकित हो गये, नेत्रां में जल भर गया श्रौर वे प्रम में मग्न हो गये॥ २॥ बरिन न जाइ दसा तिन्ह केरी। लिह जनु रंकिन्ह सुर-मिन-ढेरी॥ एकन्ह एक बोलि सिख देहीँ। लोचनलाहु लेहु छन एही॥३॥

उनकी उस समय की दशा वर्णन करते नहीं बनती, मानों कङ्गालों के चिन्तामिण की ढंरी मिल गई हो। एक की एक बुलाकर वे आपस में सलाह देते थे कि भाई! इस चएा में नेत्रों का लाभ तो ले लो!।। ३।।

रामिह देखि एक श्रनुरागे। चितवत चले जाहि सँग लागे॥ एक नयन मग छिब उर श्रानी। होहि सिथिल तन मन बरबानी॥४॥

कोई कोई रामचन्द्रजी को देखकर प्रम में ऐसे फॅस गये कि वे उन्हें देखते देखते उनके साथ हो चले जा रहे हैं। काई नेत्रों के रास्ते से रामचन्द्रजी की छिब के। हृदय में लाकर शरीर, मन श्रीर वाणो सबसे शिथिल (ढोले) हो जाते हैं श्रर्थात् थेड़ी देर तक न उनका शरीर हिल्ता हो जता है, न कुछ कहते या साचते विचारते बनता है।। ४।।

दो॰-एक देखि बटछाहँ भिल डासि मृदुल तृन पात। कहि गवाँइय छिनुकु स्नम गवनब अविह कि प्रात ॥११४॥

कोई कोइ लोग बड़ के पेड़ की गहरी छाया देखकर वहाँ नरम घास श्रौर पत्त बिछा-कर रामचन्द्रजो से कहते कि यहाँ कुछ देर विश्राम (श्राराम) कीजिए। श्राप श्रभी जाइएगा, या कल सबेरे ? ॥ ११५ ॥

चे। ० – एक कलसभिर श्रानिह ँपानी। श्रँचइय नाथ कहि ँ मृदुवानी ॥
सुनि प्रियबचन प्रोति श्रति देखी। राम कृपालु सुसील विसेखी॥ १॥

कोई पानी का घड़ा भरकर ले आये और मोठो वाणों से कहने लगे कि है नाथ ! पो लीजिए । दयालु और अत्यन्त सुशोल रामचन्द्रजी ने उनके प्यारे वचन सुन और उनकी बड़ी प्रीति देखकर ॥ १॥

जानी स्नमित सीय मन माहीँ। घरिक बिलंब कीन्ह बटछाहीँ॥ मुदित नारिनर देखिहँ सोभा। रूपश्चनूप नयन मनु लोभा॥२॥

श्रौर मन में सोताजी की थकी हुई सोचकर बड़ की छाया में घड़ो भर विश्राम किया। स्नो-पुरुष प्रसन्न होकर उनको शाभा देखने लगे। उनके श्रानुपम रूप का देखकर उनकी श्राखं श्रौर मन छुमा गये। २॥

एकटक सब सोहहिँ चहुँ श्रोरा । राम-चंद्र-मुख - चंद - चकोरा ॥ तरुन-तमाल-बरन तनु सोहा । देखत कोटि-मदन-मनु मोहा ॥३॥ रामचन्द्रजी के चारों त्रोर बैठे हुए लोग उनके मुख-चन्द्र की इस प्रकार टकटकी बाँधे देख रहे थे जैसे चन्द्रमा की चकोर देखा करते हैं। उनके शरोर का रङ्ग नवीन तमालपत्र के समान सुहावना था जिसे देखकर करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाया। ३।।

दामिनिबरन लपनु सुठि नीके। नखिसख सुभग भावते जीके॥ मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा। सोहिह करकमलिन धनुतीरा॥४॥

लक्ष्मणजी का रङ्ग बिजली का सा था। वे नख से चोटी तक सुन्दर सलोने, देखनेवालीं के जी में प्यारे लगनेवाले हैं। दोनों मुनियों के वख घारण किये हुए हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं और कमलरूपो हाथों में धनुष-बाण सुद्दा रहे हैं॥ ४॥

दे। ० – जटा मुक्कट सीसनि सुभग उर भुज नयन विसाल।

सरद परब-विधु-बदन पर लसत स्वेद-कन-जाल ॥११६॥
जनके मस्तकों में सुन्दर जटाश्रों के मुकुट हैं, वचःस्थल (छाती), हाथ और नेत्र विशाल हैं, श्रौर शरदकाल के पूर्ण चन्द्रमा के समान श्रीमुख पर पसीने की बूँदें चमक रही हैं॥११६॥

चै। ० – बर्रान न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मित मारी ॥ राम-लपन-सिय-द्धंदरताई। सब चितवहिँ चित मन मित लाई ॥१॥

तुलसोदासजो कहते हैं कि उस मनोहर जोड़ो को शोभा वर्षन करते। नहीं बनतो, क्योंकि शोभा बहुत ऋधिक और मेरी बुद्धि तुच्छ है। राम, लक्ष्मण और सोताजी की सुन्दरता को सब लोग मन, बुद्धि और चित्त लगाकर देखने लगे॥ १॥

थके नारि नर प्रेम-पियासे। मनहुँ मृगी मृग देखि दियासे॥ सीयसमीप प्रामितय जाहोँ। पूछत श्रित सनेह सकुचाहोँ॥२॥

प्रम के प्यासे स्ना-पुरुष ऐसे थककर खड़े हो गये जैसे हिरनी और हिरन मृगतृष्णा का जल देखकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। गाँवों की स्नियाँ सोताजो के पास जाती हैं, पर स्तेह के मारे पूछने में सकुचातो हैं।। २।।

बार बार सब लागहिँ पाये। कहिँ बचन मृदु सरल सुभाये॥ राजकुमारि बिनय हम करहीँ। तियं सुभाय कब्रु पूछत डरहीँ॥३॥

वे सब बार पाँव पड़तीं श्रीर केामल सरल स्वामाविक वचन से कहने लगती हैं— हे राजकुमारि! इम विनतो करतो हैं श्रीर स्नो-स्वमाव से कुछ पूछना चाहतो हैं, पर डर लगता है। ३।।

स्वामिनि श्रविनय छम्बि हमारी । बिलगु न मानब जानि गवाँरी ॥ राजकुश्रँर दोउ सहज सलाने । इन्ह तेँ लिह दुति मरकतस्मेने ॥४॥ हे स्वामिनि ! हमारी ढिठाई को चमा करना और हमको गँवारी जानकर हमारी वातों का बुरा न मानना । ये दोनों राजकुमार स्वामाविक सलोने (सुहावने) हैं, मानां इन्हीं की कांति को लेकर मरकत मिए और सोना चमकते हैं ॥ ४॥

## र्दो०—स्यामल गाैर किसार बर सुंदर सुखमा ऐन । सरद-सर्वरी-नाथ-मुखु सरदसरोरुह नेन ॥११७॥

एक श्याम, दूसरे गौर हैं, सुन्दर किशोर अवस्था है, और सुन्दरता तथा शोभा के स्थान हैं। शरद ऋतु के चन्द्र के से इनके मुख और शरद के कमल के समान नेत्र हैं॥ ११७॥

चौ०-कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहहु को श्राहिँ तुम्हारे ॥ सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुचि सीय मन महुँ मुसुकानी॥१॥

हे सुमुखि ! करोड़ों कामदेव की भी लिज्जित करनेवाले, कही तो ये तुम्हारे कीन हैं ? ऐसी स्तेह से भरी हुई उन क्षियों की सुन्दर वाणी सुनकर सोताजी मन में सकुचाई श्रौर मुसकुराई ॥ १॥

तिन्हिह बिलोकि बिलोकित धरनी । दुहुँ सकोच सक्कचित बरकरनी ॥ सक्कचि सप्रेम बाल - मृग - नैनी । बोली मधुरबचन पिकबैनी ॥२॥

फिर उन खियां को त्रोर देखकर वे जमीन को त्रोर देखने लगीं (नोचो नजर कर लो) त्रीर सुन्दर वर्णवालो सीताजी दोनों संकोचों से सकुचाने लगी। (त्रर्थात्—एक ते। यह संकोच कि इनसे कुछ न कहूँ तो ये बुरा मानेंगी त्रीर दूसरा यह संकोच कि श्रोरामचन्द्र के सामने कैसे कहूँ कि ये मेरे पित हैं) फिर हिरन के बच्चे के समान नेत्रोंवालां त्रीर केायल की सी मीठी बोलीवालो सीताजी संकोच करती हुई प्रेम के साथ मीठे वचनों में बोलीं—॥ २॥

सहज सुभाय सुभग तन गारे। नामु लष्नु लघु देवर मेारे॥ बहुरि बदनबिधु श्रंचल डाँकी। पियतन चितइ भैाँह करि बाँकी॥३॥

ये जो सोधे स्वभाव के, सुन्दर और गारे हैं इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। इतना कहकर फिर अपने मुख-चन्द्र की अंचल से ढक और प्यारे को आर निहार-कर, भोंह टेढ़ों करके।। ३।।

खंजनमंद्ध तिरीछे नैनिन । निज पति कहेउ तिन्हि सिय सैनिन ॥ भई मुदित सब यामबधूटो । रंकन्ह रायरासि जनु छूटो ॥४॥

खखन पत्ती की सो मनोहर आँखों को विरखी निगाह से सोताजी ने उन्हें (राम-चन्द्रजो के) श्रपना पति सैन (इशारें) से ही बता दिया। यह जानकर गाँव को सब स्त्रियाँ ऐसो प्रसन्न हुई मानों कंगालों के राजा का खजाना छूट में मिल गवा।। ४॥

# देा०-म्रिति सप्रेम सियपाय परि बहु बिंधि देहिँ म्रिसीस । सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि म्रहिसीस ॥११८॥

वे बहुत हो प्रेम के साथ सोताजी के पाँव पड़ीं श्रौर बहुत प्रकार से उन्हें श्रसोसने लगीं—जब तक शेषजी के मस्तक पर पृथ्वी है तब तक तुम सदा सुहागिनी (श्रखण्ड सीभाग्य-वती) बनी रहो ॥ ११८॥

## चौ०-पारबतीसम पतिप्रिय होहू। देवि न हम पर छाडब छेाहू॥ पुनि पुनि बिनय करिय कर जोरी। जैाँ एहि मारग फिरिय बहोरी॥१॥

हे देवि ! तुम पावेतोजो के समान श्रापने पति को प्यारी बनी रहा श्रीर हम पर से ह्या मत हटाना । इमारी बार बार, हाथ जोड़कर, यह प्राथेना है कि जो इसा रास्ते से फिर लौटना ॥ १॥

दरसन देव जानि निज दासी। लखी सीय सव प्रेमिपयासी॥ मधुर वचन कहि कहि परितोषी। जनु क्कमुदिनी कौमुदी पोषी॥२॥

ै तो हमें अपनो दासो जानकर दर्शन देना। इस तरह जब सीताजो ने उन सबके। प्रम की प्यासी देखा, तो मीठे वचन कह कहकर उनके। सन्तुष्ट किया; मानों चाँदनो ने कुमुदिनी के। खिला दिया।। २।।

तबहिँ लघन रघुबरम्ख जानी । पूछेउ मगु लेगिन्ह मृदुबानी ॥ सुनत नारिनर भये दुखारी । पुलकित गात बिले।चन बारी ॥३॥

ज्सी समय लक्ष्मणजो ने रामचन्द्रजो का रुख देखकर लागों से बड़ी नरमी के साथ रास्ता पूछा। उस प्रश्न को सुनते ही स्त्री-पुरुष सब दुखो हो गये। उनके शरीर पुलिकत हो गये, आँखां से आँसू बहने लगे।। ३।।

मिटा मोदु मन भये मलीने। विधि निधि दोन्ह लेत जनु छोने॥ समुभि करमगति धीरजु कीन्हा। सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा॥४॥

उनका दशेन से उत्पन्न हुन्त्रा त्रानन्द मिट गया और उनके मन मिलन हो गये। मानों विधाता दी हुई सम्पत्ति फिर छोने लेता है। फिर कमे की गति समक्कर उन्होंने धैर्य धरा और सीधा रास्ता साचकर उनको बतला दिया॥ ४॥

दे। ० -- लपन-जानकी-सहित तव गवन कीन्ह रघुनाथ।

फेरे सब प्रियवचन कहि लिये लाइ मन साथ ॥११६॥

तव श्रोरघुनाथजी सोता और लक्ष्मणजी समेत चले और सब लोगों के। प्यारे वचन कहकर उन्होंने लौटा दिया, पर व उनके मनों के। अपने साथ ही ले चले ॥ ११९ ॥ चौ०-फिरतः नारिनर श्रति पछिताहीँ । दैवहि दोषु देहिँमन माहीँ ॥ सहित बिषाद परसपर कहृहीँ । बिधिकरतव उलटे सब श्रहहीँ॥१॥

लौटती बार वे स्त्री-पुरुष बहुत पछताने लगे श्रौर मन हो मन श्रपने प्रारव्ध के। दाष देने लगे। श्रापस में बात-चीत में बड़े दु:ख के साथ वे कहने लगे कि विधाता के सभी कर्तव्य उलटे हुश्रा करते हैं।। १।।

निपट निरंकुस निटुर निसंकू। जेहि सिस कीन्ह सम्ज सकलंकू॥ रूखु कलपतरु सागरु खारा। तेहि पठये बन राजकुमारा॥२॥

यह विधाता बिलकुल निरंकुश (स्वतन्त्र), कठार श्रौर निडर है, जिसने चन्द्रमा का रोगो श्रौर कलङ्कित कर दिया, जिसने कल्पवृत्त का पेड़ (जड़) बना दिया श्रौर समुद्र का खारा कर दिया। उसी ने इन राज-कुमारां का वन भेजा है।। २।।

जैाँ पे इन्हिहँ दीन्ह बनबासू। कीन्ह बादि बिधि भोगबिलासू॥ ए बिचरिहँ मग बिनु पदत्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना॥३॥

जो विधाता ने इन राजकुमारों के वनवास दिया है, तो हर तरह के भोग-विलास उसने व्यथे हो बनाये। जो ये बिना जूते पहने नंगे पैरों हो फिरते हैं, तो विधाता ने अनेक प्रकार के वाहन (सवारियाँ) व्यर्थ ही रचे।। ३॥

ए महि परिह ँ डासि कुसपाता । सुभगसेज कत सृजत विधाता ॥ तरु-तर-वास इन्हिह विधि दीन्हा । धवलधाम रचि रचि स्नम कीन्हा ॥४॥

जा ये कुरा बिद्धाकर जमीन पर सा जाते हैं, ता विधाता ने श्रव्हे श्रव्हे पलङ्ग श्रादि किस लिए बनाये ? जा इनका पेड़ों के नीचे निवास दिया ता फिर सकद महल बना बनाकर व्यथे ही उसने परिश्रम किया ॥ ४॥

दो०-जौँ ए मुनि-पट-धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार।

बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किये करतार ॥१२०॥

जो ये सुन्दर ऋत्यन्त सुकुमार राजपुत्र मुनियों के से वस पहनते और जटा बढ़ाते हैं, तो फिर कर्ता (विधाता) ने तरह तरह के वस्न-भूषण श्रादि व्यथ ही बनाये॥ १२०॥

चौ०-जौँ ए कंद मूल फल खाहीँ। बादि सुधादि श्रसन जग माहीँ॥

एक कहिहँ ए सहज सुहाये। श्रापु प्रगट भये विधि न बनाये ॥१॥

जा ये कन्द मूल फल खाते हैं, तो संसार में अमृत आदि भाजन व्यर्थ हो हैं। कोई फहने लगे—ये स्वामाविक ही सुन्दर हैं। ये आप ही प्रकट हुए हैं। इन्हें विधि (ब्रह्मा) ने नहीं बनाया है।। १॥

जहँ लिंग वेद कही बिधिकरनी। स्रवन नयन मन गोचर वरनी ॥ देखहु खोजि भुश्रन दसचारी। कहँ श्रस पुरुष कहाँ श्रसिनारी॥२॥

वेदों में जहाँ तक विधाता की करतूत (सृष्टि) बतलाई है, या कानों से सुन पड़नेवाली, आँखों से देखी जानेवाली और मन में आनेवाली है, सबमें तुम चौदहों लोकों में दूँ दकर देखी, कहाँ ऐसा पुरुप है और कहाँ ऐसी खी ? ॥ २॥

इन्हिं देखि विधि मनु श्रनुरागा। पटतर जोग्र बनाबइ लागा ॥ .कीन्ह बहुत स्नम एक न श्राये। तेहि इरिषा बन श्रानि दुराये॥३॥

इन्हें देखकर ब्रह्मा के मन में प्रेम हुआ, श्रीर वह इनके जोड़ के मनुष्य बनाने लगा। जब बहुत-सा परिश्रम करने पर भी समता न आई तब ईर्घ्या के मारे उसने इन्हें जङ्गल में ला छिपाया।। ३।।

एक कहिं हम बहुत न जानहिं। श्रापुहिं परम धन्य करि मानहिं॥ ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहिँदेखिइहिँ जिन्ह देखे॥४॥

किसी ने कहा—भाई! हम तो बहुत कुछ जानते नहीं, पर श्रपने के। हम श्रवश्य श्रत्यन्त धन्य मानते हैं। हमारे लेखे (गिनतो में) वे पुण्यवान् हैं जिन्होंने इनके। पहले ही देखा है श्रीर श्रभी देख रहे हैं, या भिष्य में देखेंगे॥ ४॥

दो ० – एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय सेहिँ नयन भरि नीर।

किमि चलिइहिँ मारग श्रगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२१॥

इस तरह प्यारे वचन कह कहकर सब लाग आँखां में आँसू भर लेते और कहते कि ये सुन्दर सुकुमार शरीखाले राजकुमार वन के अगम मार्ग मे कैंने चलेंगे ?॥ १२१॥

चो०-नारि सनेह विकलवस होहीँ। चकई साँक समय जनु सोहीँ॥

मृदु-पद-कम् कठिन मगु जानी। गृहवरि हृदय कहि बरबानी॥१॥

जैसे संध्या के समय चकवो व्याकुल होतो है, वैसेहो सब ख्रियाँ उन (श्रीरामादि) के प्रम से बेचैन श्रीर बेबस हो गई श्रीर उनके चरण-कमलां को कोमल तथा मार्ग के कठिन जानकर गद्गद-हृदय होकर श्रेष्ठ बाखी से कहने लगों—॥ १॥

परसत मृदुबचरन श्ररुनारे । सक्कचित महि जिमि हृदय हमारे ॥ जौँ जगदीस इन्हिं बनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारग्र कीन्हा ॥२॥

जिस तरह हमारा हृद्य सकुचता है उसी तरह इनके केमल और लाल चरणों के। छूकर पृथ्वां सकुचती है। जे। जगरोश न इनके। वन दिया, तो फिर रास्ता फूलों का ही क्यों न बना दिया ! ॥ २॥ जैं माँगा पाइय बिधि पाहीँ। ए रित्यक्रिह सिव स्त्राखिन्ह माहीँ॥ जे नरनारि न स्रवसर स्त्राये। तिन्ह सिय रामु न देखन पाये॥३॥

हे सखो ! जो ब्रह्मा से मुँह माँगा वर मिले तो हम यही माँगें कि इन (तीनों) की श्रपनी श्राँखों में रक्खें । जो स्ती-पुरुष उस श्रवसर पर न पहुँच सके, उन्होंने सीता-रामजी के। नहीं देख पाया ॥ ३॥

सुनि सुरूप बूभहिँ श्रक्कलाई। श्रव लिग गये कहाँ लिग भाई॥ समरथ धाइ विलोकहिँ जाई। प्रमुदित फिरहिँ जनमुफलु पाई॥४॥

वे उनको सुन्दरता के। सुनकर व्याकुल हो उठते और पूछते कि क्यों भाइ! श्रभो वे कहाँ तक पहुँचे होंगे ? समर्थ (ताक़तवर) लोगों ने दौड़े जाकर दर्शन किये और जन्म का फज पाकर प्रसन्न होकर वे लौट आये॥ ४॥

दे। ० – श्रवला बालक बृद्ध जन कर मीजिह ँ पछिताहिँ।

होहिँ प्रेमबस लोग इमि राम जहाँ जहँ जाहिँ॥१२२॥

स्त्रो, बच्चे त्र्यौर बूढ़े (दर्शन न पाने से) हाथ मल मलकर पछताने लगे। इस तरह जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी जाते, वहाँ वहाँ के लोग प्रेम के वश में हो जाते।। १२२॥

ची ० —गावँ गावँ ग्रस होइ ग्रनंतृ। देखि भानु-कुल-कैरव-चंदृ ॥ जे यह समाचार सुनि पाविहैं। ते नृपरानिहिँ दोषु लगाविहेँ॥१॥

ं सूर्य-वंश-रूपो कुमुद के लिए चन्द्रस्वरूप श्रोरामचन्द्रजो का दशेन कर गाँव गाँव में ऐसा हो श्रानन्द होता था। जो कोई यह समाचार सुन पाते, वे राजा-रानी (दशरथ-केकयी) के दोष देते ॥ १॥

कहि एक श्रित भल नरनाहू। दोन्ह हमि जेहि लोचनलाहू॥ कहि परसपर लोग लुगाई। बार्ते सरल सनेह सुहाई॥२॥

कोई कहते कि राजा (दशरथ) बहुत हो श्रच्छे हैं, जिन्होंने हमें नेत्रों का लाभ दिया। स्त्रो-पुरुष त्रापस में सोधो स्नेह-भरी सुहावनी बातें करते हैं कि ॥ २॥

ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाये। धन्य से। नगरु जहाँ तेँ म्राये॥ धन्य सो देसु सेेलु बन गाऊँ। जहुँ जहुँ जाहिँ धन्य सोइ ठाऊँ॥३॥

वे माता-पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें पैदा किया श्रीर वह नगर भी धन्य है जहाँ से ये श्राये हैं। फिर वह देश, पर्वत, वन, गाँव श्रीर स्थान धन्य हैं, जहाँ ये जाते हैं।। ३॥

सुखु पायउ विरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति सनेही॥ राम-लषन-पथि-कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई॥४॥

ब्रह्मा ने उन्हीं की रचकर सुख पाया है जिनके ये (राम-साता) सब प्रकार के स्नेही हैं। राम-लक्ष्मण के मार्ग को सुन्दर कथा सब मार्ग श्रीर वन में छा गई॥ ४॥

दो०-एहि बिधि रघु-कुल-कमल-रबि मग ले।गन्ह सुख देत ।

जाहिँ चले देखत बिपिन सिय-सौमित्रि-समेत ॥१२३॥

रघु-कुल-कमल-दिवाकर श्रोरामजी इस तरह रास्ते में लोगों के सुख देते हुए श्रौर सोता लक्ष्मण समेत वन के देखते हुए चले जा रहे हैं ॥ १२३॥

चौ०-श्रागे रामु लषनु बने पाछे। तापसबेषु बिराजत काछे॥ उभय बोच सिय सोर्हात केसी। ब्रह्म-जीव-बिच माया जैसी॥१॥

श्रागे श्रागे रामचन्द्रजो श्रोर पोछे तपस्वियों का वेष बनाये हुए सुहावने लक्ष्मणजो जा रहे हैं। इन दोनों के बोच सीता कैसी शोभित होती हैं जैसी जीव श्रीर ब्रह्म दोनों के बीच में माया॥ १॥

बहुरि कहउँ छिब जिस मन बसई । जनु मधु-मदन-मध्य रित लसई ॥ उपमा बहुरि कहउँ जिय जेाही । जनु बुध-बिधु-बिच रोहिनि सोही ॥२॥

तुलसोदासजो कहते हैं कि मैं फिर उस छिब को कहूँगा जिस तरह वह मेरे मन में बस रही है। उन दोनों के बीच में सोताजी ऐसी माळूम होती थीं मानों वसन्त ऋतु श्रीर कामदेव के बोच में रित (कामदेव की स्त्रो) हो। मैं फिर श्रपने जो में सोचकर उपमा कहता हूँ कि मानां बुध श्रीर चन्द्रमा दोनों के बोच में रोहिग्गी शोभायमान हो।। २।।

प्रभु-पद-रेख बीच बिच सीता। धरित चरन मग चलित सभीता॥ सीय - राम - पद - श्रंक बराये। लपनु चलिह मगु दाहिन बायेँ॥३॥

प्रभु रामचन्द्रजा क चरणां के चिह्नां के बोच में (रामचन्द्रजो के पैरां के जा निशान पड़े हुए थे उनके बोच में) सीताजो अपना पाँव धरती ख्रीर डरती हुई रास्ता चलती हैं। लक्ष्मणजी, सीता और रामचन्द्रजा के चरणां के चिह्नों की बचा बचाकर (उन पर पैर न रखकर) उन चिह्नों से दहिनों या बाँई और से रास्ता चलने लगे।। ३।।

राम-लपन - सिय - प्रीति सुहाई । बचनश्रगोचर किमि कहि जाई ॥ खग मृग मगन देखि छबि होहीँ । लिये चारि चित राम बटाही ॥४॥

राम-लक्ष्मण त्र्यौर सोताजी की त्र्यनेस्त्री प्रीति वाणी के त्र्यगाचर है, इसलिए वह कैसे कहो जा सकती है ? उनकी ख़िव को देखकर पत्ती त्र्यौर सृग भी प्रसन्न हो गये, क्योंकि राम-चन्द्ररूपो बटोही ने उनके चित्त चुरा लिये थे।। ४।।

### देा०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सियसमेत दोउ भाइ।

भव-मग्र श्रगम श्रनंद तेइ बिनु स्नमु रहे सिराइ ॥१२४॥

सीता सिहत दोनों प्यारे भाइयों की जिन जिन ने रास्ते से जाते हुए देखा उन्होंने कठिन संसार के मार्ग की बिना परिश्रम के ही सदा के लिए निवृत्त कर दिया अर्थात् उनके लिए संसार का आवागमन मिट गया।। १२४॥

चौ०-श्रजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ । बसहिँ लघन-सिय-रामु बटाऊ ॥ राम-धाम-पश्च पाइहि सोई । जो पश्च पाव कबहुँ मुनि कोई ॥१॥

तुलसोदासजो कहते हैं कि श्रव भी जिनके हृदय में कभी स्वप्न में भी राम, लक्ष्मण श्रीर सीता तीनों पवित्र बटोहो बसते हैं, वे रामचन्द्रजी के स्थान के उस मार्ग की पा जाते हैं, जिस की कोई कोई मुनि (मननशोल, योगो) कभी कभी पा सकते हैं ॥ १॥

तब रघुबीर स्नमित सिय जानी। देखि निकॅट बढु सीतल-पानी॥ तहँ बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई॥२॥

जब रामचन्द्रजो ने सीताजी की थको हुई जाना, तब पास ही एक बड़ का पेड़ श्रौर ठंढा पानी देखकर श्रीर कन्द, मूल, फल खाकर वहाँ विश्राम किया। प्रातःकाल स्नान करके फिर रामचन्द्रजो चले।। २।।

देखत बन सर सैल सुहाये। बालमीकिश्रास्रम प्रभु श्राये॥ रामु दीख मुनिबास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जलु पावन॥३॥

प्रभु रामज़न्द्रजो सुहावने वनां, तालाबें और पर्वतों की देखते हुए, वाल्मीकिजी के आश्रम में पहुँचे। रामचन्द्रजो ने वाल्मीकिजो के सुन्दर स्थान की देखा। उसमें अच्छे-अच्छे पर्वत और वन तथा शुद्ध जल है।। ३॥

सरिन सरोज विटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ खग मृग विपुल कोलाइल करहीँ। विरहित बेर मुदित मन चरहीँ॥४॥

सरोवरों में कमल श्रौर वनों में वृत्त फूल रहे हैं श्रौर उन फूलों के रस में मस्त हुए भंवर मीठो गुआर कर रहे हैं। तरह तरह के पत्तो श्रौर पशु खूब बोल रहे हैं श्रौर सब प्रसन्न-चित्त से वैर छोड़कर (जैसे सिंह हिरन के साथ) घृम रहे हैं।। ४।।

दो०-सुचि सुंदर श्रास्त्रमु निरित्व हरषे राजिवनैन ।

सुनि रघु-बर-स्रागमनु सुनि स्रागे स्रायउ लैन ॥१२४॥

कमल-नयन रामचन्द्रजो पवित्र श्रौर सुन्दर श्राश्रम की देखकर प्रसन्न हुए। ब्राल्मीिक मुनि भो रामचन्द्रजो का श्राना सुनकर, उनकी लेने के लिए, श्रागे श्राये ॥ १२५॥ चौ०-मुनि कहँ राम ढंडवत कीन्हा । श्रासिरबाद विश्वर दीन्हा ॥ देखि रामछवि नयन जुडाने।करिसनमानु श्रास्त्रमहिँ श्राने ॥१॥

रामचन्द्रजो ने वाल्मीकि मुनि को दंडवत् प्रणाम किया। मुनिवर ने श्राशोवाद दिया। रामचन्द्रजो को छवि देखकर मुनि के नेत्र ठंढे हो गये, फिर वे श्रीरामचन्द्र का सम्मान कर उन्हें श्राश्रम में लिवा लाये॥ १॥

मुनिबर त्र्यतिथि प्रानिष्रिय पाये। तब मुनि त्र्यासन दिये सुहाये॥ कंद मूल फल मधुर मँगाये। सिय सौमित्रि राम फल खाये॥२॥

मुनिवर वास्मोकिजो ने जब प्राणों के समान प्यारे रामचन्द्रजो के। श्रविधि पाया तब उन्होंने उनके लिए सुन्दर श्रासन दिया श्रीर फिर मोठे मोठे कन्द, मूल श्रीर फल मँगवाये। सोताजो, लक्ष्मण श्रीर रामचन्द्रजो ने उन फलों के। खाया।। २।।

बालमीकि मन श्रानँदु भारी। मंगलमूरति नयन निहारी॥ तब करकमल जोरि रघुराई। बोले बचन स्रवन-सुख-दाई॥३॥

मङ्गल की मूर्ति रामचन्द्रजो के। त्राँखों से देखकर वाल्मोकि मुनि के। बड़ा हो त्रानन्द हुत्रा। तब रामचन्द्रजो हस्त-कमलां के। जे।ड़कर कानों के मुख देनेवाले मधुर वचन बोले—॥ ३॥

तुम्ह त्रि-काल-दरसी मुनिनाथा । बिस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥ श्रस किह प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥४॥

हे सुनोश्वर! तुम त्रिकालदर्शी हो, (हुई, होनेवालो और होतो हुइ सब वातां के जानते हो।) सारा संसार बेर (या आँवले) के समान तुम्हारे हाथ पर रक्या हुआ है। प्रसु रामचन्द्रजो ने ऐसा कहकर फिर जिस तरह रानो केकयी ने वनवास दिया वह सब कथा कहकर सुनाई॥ ४॥

दो०-तात वचन पुनि मातु हित भाइ भरत ग्रस राउ।

मा कहें दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्यप्रभाउ ॥१२६॥ हे प्रमु! पिता को आज्ञा, फिर माता का हित और मरत जैसे माई को राज्य और मुक्ते आपके दर्शन, ये सब बातें मेरे बड़े भारी पुरुषों के प्रमाव से हुई हैं॥१२६॥

चै।०-देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। भये सुकृत सब सुफल हमारे॥ श्रव जहँ राउर श्रायसु होई। मुनि उदबेग न पावइ कोई॥१॥

ं हे मुनिराज ! श्रापके चरणें के दर्शन करके हमारे सारे सुकर्म श्राज सफल हुए । श्रव जहाँ श्रापको श्राज्ञा हो, श्रीर जहाँ रहने से केर्ड़ मुनि कष्ट न पावें वहीं मैं रहूँ ॥ १ ॥ मुनि तापस जिन्ह तेँ दुख लहहीँ। ते नरेस बिनु पावक दहहीँ॥ मंगलमृल ्बिप्रपरितोषू । दहइ केटि कुल भू-सुर-रोषू॥२॥

हे मुनिराज ! जिनसे मुनि और तपस्वी लोग दुःख पाते हैं, वे राजा लोग विना श्राग के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का प्रसन्न होना ही सब मङ्गल की जड़ है। ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है।। २।।

श्चस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ। सिय-सौमित्रि-सहित जहँ जाऊँ॥ तहँ रचि रुचिर परन-तृन-साला। बासु कर, उँ कह्यु कालु कृपाला॥३॥ इन सब बातों के। विचार कर ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण-सीता समेत जाऊँ।

हे दयालु ! वहाँ सुन्दर पत्तों की कुटी बनाकर कुछ दिन निवास करूँ।। ३॥

सहज सरल सुनि रघुबरबानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ कस न कहहु ग्रस रघु-कुल-केत् । तुम्ह पालक संतत स्रुतिसेतृ ॥४॥

ज्ञानी मुनि वाल्मीकिजी स्वाभाविक सीधो सादो रामचन्द्रजी की वाणी सुनकर साधु ! (धन्य, धन्य !) कहने लगे और बोले—हे रघुकुल के ध्वजरूप रामचन्द्रजी ! आप ऐसा क्यों न कहोगे ? क्योंकि आप सदा ही वेद को मर्यादा के रचक हो ॥ ४॥

छंद-स्रुति-सेतु-पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। जो स्वजित जग्र पालित हरित रुख पाइ क्रपानिधान की॥ जे। सहस्रसीसु श्रहीसु महिधरु लघन स-चराचर-धनी। सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल-निसिचर-श्रनी॥

हे राम! श्राप तो वेद को मर्यादा के रक्तक जगदोश्वर हैं श्रीर जानकीजी श्रापकी माया हैं, जो श्राप दयासागर का कुछ (प्रेरणा) पाकर जगत को उत्पन्न करती, पालती श्रीर संहार कर देती हैं। जिनके एक हजार मस्तक हैं, जो सपों के नायक हैं श्रीर जिन्होंने पृथ्वों के श्रपने सिर पर उठा रक्ता है, वही स्थावर-जक्तम संसार के मालिक शेषजी, लक्ष्मणजी हैं। देवतों की कार्य-सिद्धि के लिए श्राप सब राजा का देह धारण कर दुष्ट राष्ट्रसों की सेना का मर्दन करने के लिए जा रहे हैं।

सो०-राम सरूप तुम्हार बचन श्रगोचर बुद्धिपर। श्रिबिगत श्रकथ श्रपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२७॥ हे राम! श्रापका स्वरूप वाणी से कहने के योग्य नहीं, क्योंकि वह बुद्धि से भी परे है, इसी लिए वह श्रप्राप्त, श्रकथनीय (जो कहते न बने) श्रीर श्रपार है। वेद उसके सदा 'नेति नेति' पुकारते हैं॥ १२७॥ चौ०-जगुपेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि-हरि-संभु - नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहिँ मरमु तुम्हारा । श्रउर तुम्हहिँ को जाननिहारा॥१॥

हे राम ! यह जगत एक दृश्य (तमाशा) है, श्राप उसके द्रष्टा (देखनेवाले) हैं। श्राप ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शङ्कर की भी नचानेवाले हैं। ब्रह्मा श्रादि देवगण भी जब श्रापके मर्म की नहीं जानते तब श्रीर कीन श्रापको जाननेवाला है ! ॥ १॥

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हिह होइ जाई॥ तुम्हिरिहि कृपा तुम्हिह र्घुनंदन। जानिह भगत भगत-उर चंदन॥२॥

आप जिसको जना देते हैं अर्थात् जिसको आप ज्ञानवान् कर देते हैं, वही आपको जान सकता है और वह आपको जानते ही आपही का सा हो जाता है। हे मक्तों के हृदय के चन्दन! स्थानन्दन! आप ही की कृपा से भक्त लोग आपको जानते हैं॥ २॥

चिदानंदमय देह तुम्हारो । विगतविकार जान श्रिधिकारी ॥ नरतनु धरेउ संत-सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥

श्रापका शरोर चैतन्य श्रानन्दघन है। उसकी निर्विकार (शुद्ध श्रन्त:करणवाले) श्रिधि-कारी जानते हैं। देवता श्रीर सन्तों के कार्य करने के लिए श्रापने मनुष्य की देह धारण की है इसी से प्राकृत (संसारी) राजाश्रों के समान श्राप कहते श्रीर करते हैं॥ ३॥

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड मोहहिँ बुध होहिँ सुखारे॥ तुम्ह जो कहहु करहु सबुसाँचा। जस काछियतस चाहियनाचा॥४॥

हे राम! त्रापके चरित्रां की देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोहित हो जाते हैं (अनेक प्रकार के सन्देह और अम में पड़ जाते हैं) और पिएडत प्रसन्न होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं वह सब सच्चा कर दिखाते हैं, क्यांकि जैसी कछनो काछे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए॥ ४॥

दो ० – पूछे हु मोहि कि रहउँ कहँ मैं पूछत सकुचाउँ।

जहँ न होहु तहँ देहुँ किह तुम्हिहँ देखावउँ ठाउँ ॥१२८॥

श्रापने सुमासे पूछा कि 'मैं कहाँ रहूँ ?' मैं इस पूछने से सकुचाता हूँ। क्योंकि श्राप जहाँ न हों, वहाँ श्रापको रहने को कहूँ और स्थान बता दूँ (श्रर्थात् सवेव्यापी श्राप सभी जगह वर्तमान हैं तब कहाँ बतलाऊँ कि श्राप वहाँ रहो)॥ १२८॥

चौ०-सुनि मुनिबचन प्रेमरस साने । सकुचि राम मन महँ मुसुकाने ॥ बालमीकि हँसि कहिं बहोरी । बानी मधुर श्रमिय रस बोरी ॥१॥

इस तरह प्रेम रस से सने हुए मुनि के वचन सुनकर रामचन्द्रजी अपने मन में सकु-चार्ये श्रीर मुस्कुराय, तब वाल्मीकिजी फिर हॅसकर श्रमृतभरी मीठी वाणो से बोले—।। १।। सुनहु राम श्रब कहउँ निकेता। जहाँ वसहु सिय-लपन-समेता॥ जिन्ह के स्रवन समुद्रसमाना। कथा तुम्हारिसुभग सरि नाना॥२॥

हे राम ! सुनिए, श्रव मैं श्रापके रहने के लिए स्थान कहता हूँ, जहाँ श्राप सीता श्रीर लक्ष्मण समेत बसें। जिनके कान श्रापकी नाना प्रकार की कथारूपी श्रनेक निद्यों को प्रहण करने के लिए समुद्ररूप हो गये हैं॥ २॥

भरिह निरंतर होहिँन पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहँ गृह रूरे ॥ ले। चन चातक जिन्ह करि राषे । रहि दरसजलधर श्रमिलाषे ॥३॥

वे दिन रात भरे जाते हैं किन्तु पूरे नहीं होते, (ऋथीत् जैसे हजारों निद्यों के गिरने पर भी समुद्र भर नहीं जाता, उसी तरह हजारों हिर-कथाओं के सुनने पर भी जिनके कान उकता नहीं जाते) और जिन्होंने आपके दर्शनरूपी बादलों की अभिलाषा से अपने नेत्रों के। पर्पाहा बना रक्खा है उन (भगवद्भक्तों) के हृदय आपके रहने के लिए उत्तम स्थान हैं॥ ३॥

निदरिह सिरत सिंधु सर भारी। रूपिबदु जल होहि सुखारी॥ तिन्ह के हृदयसदन सुखदायक। बसहु बंधु-सिय-सह रघुनायक॥४॥

जो नदी समुद्र और भारो तालाबों का निरादर करते हैं और आपके रूप (दर्शन) के जलिबन्दु से ही सुखी होते हैं (अर्थात् जिस तरह पपीहा चौमासे के इतने पानो और नदी नाले आदि किसी के पानी को न पीकर स्वाती की बूँद पाकर प्रसन्न होता है इसी तरह जा अनक देवताओं के आश्रयरूप जलों की छोड़ एक आपही की शरण होते हैं।) हे रघुनायक ! उन लोगों के हृद्यरूपी सुखदायी स्थानों में आप भाई और सीता सहित रहे। ॥ ४॥

दो - जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु।

मुकताहल ग्रनगन चुनइ राम बसहु मन तासु ॥१२६॥

हे राम ! श्रापके यशरूपी मान सरोवर के लिए जिनकी जीभ हंसिनो हो गई है और श्रापके गुण-गणरूपी मोतियों की चुनती है उनके मन में श्राप क्सा ॥ १२९॥

चौ०-प्रभुप्रसाद सुचि सुभग सुबासा । सादर जासु बहइ नित नासा ॥ तुम्हिह निबेदित भाजनु करही । प्रभुप्रसाद पटु भूषन धरही ॥१॥

जिनकी नाक आपके सुन्दर, पवित्र और सुगन्धित प्रसाद की आदर के साथ नित्य सूँघतों है और जो आपको ही अपण (भाग लगा) कर भाजन करते हैं और आपके प्रसादरूप (अर्थात् आपको चढ़ा कर) वस्त्र और भूषण धारण करते हैं ॥ १॥

सीस नवहिँ सुर-ग्रुरु-द्विज देखी । प्रीतिसहित करि विनय विसेखी ॥ कर नित करहिँ रामपद पूजा । रामभरोस हृदय नहिँ दूजा ॥२॥ जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राझणों को देखकर प्रेम के साथ बड़ी नम्रता से मुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य रामचन्द्रजो के चरण-कमलों की पूजा करते हैं, जिनके हृद्य में रामचन्द्रजी का ही विश्वास है और किसी का नहीं ॥ २॥

चरन रामतीरथ चिल जाहीँ। राम बसहु तिन्ह के मन माहीँ॥ मंत्रराजु नित जपिहँ तुम्हारा । पूजिह ँ तुम्हिह ँ सिह्नत परिवारा॥३॥

जिनके पाँव रामचन्द्रजो के तीथीं में चलकर जाते हैं, हे राम ! श्राप उनके हृदय में बसो । जो श्रापके मन्त्रराज (रामषडच्चर तारक) को नित्य जपते हैं श्रीर जे। कुटुम्बसहित आपकी पूजा करते हैं ॥ ३॥

तरपन होम करहिँ बिधि नाना । विप्र जेवाँय देहिँ बहु दाना ॥ तुम्ह तेँ श्रिधिक ग्रुरुहिँ जिय जानी । सकल भाय सेवहिँ सनमानी ॥४॥

जो लोग नित्य तरह तरह के तर्पण और श्रिप्त-होत्र करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते और बहुत दान देते हैं, जो श्रापसे भी श्रिष्ठिक श्रुपने गुरु को जी में जानकर सब प्रकार से सम्मानपूर्वक उनकी सेवा करते हैं ॥ ४॥

दे।०-सब करि माँगहिँ एकु फलु राम-चरन-रति होउ।

तिन्ह के मनमंदिर बसहु सिय रघुनंदन दाउ ॥१३०॥
को इतने सन कर्मों का एक ही कल माँगते हैं कि रामन्द्रजो के नरणों में इमारी प्रीति
हो, हे राम! वन लोगों के मनरूपी मन्दिरों में भाप सीता और लक्ष्मण सहित नसी॥१३०॥
चौ०—काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा॥

जिन्ह के कपट दंभ नहिँ माया। तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया॥१॥

जिनके मन में न काम है न कोध, न मद है न मान है न मोह, न लोभ है न चोभ (चिढ़ना), न स्तेह है न द्रोह, न कपट है, न दंभ (छल), और न माया है, हे रघुराज! आप उनके हृदय में वास करो॥ १॥

सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ कहि सत्य प्रियवचन विचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥२॥

जो सबको प्यारे श्रीर सबके हित करनेवाले हैं, जिनको दुःस श्रीर मुख एक समान हैं श्रीर जिन्हें बढ़ाई तथा गालियाँ भी एक सी हैं, जो सत्य श्रीर प्यारे बचनों के विचार कर कहते हैं, जो जागते श्रीर सेावे श्रापको शरण में रहते हैं।। २।।

तुम्हिह ँ छाँडि गित दूसिर नाहीँ। राम बसद्दु तिन्ह के मन माहीँ॥ जननीसम जानिह ँ परनारी। धनु पराव बिष ते ँ बिष भारी॥३॥

जिनके। त्रापके सिवा दूसरी केाई गति (शरण, उपाय) नहीं है, हे राम! त्राप उनके मन में निवास करो। जेा पराई स्त्री केा माता के समान मानते हैं और दूसरे के धन का विष से भी भारी (महा) विष समभते हैं॥ ३॥

जे हरषहिँ परसंपति देखी। दुखित होहिँ परिबपित बिसेखी॥ जिन्हिहँ राम तुम्ह प्रान पियारे। तिन्ह के मन सुभसदन तुम्हारे॥४॥

जा दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्त होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर भारी दुखी होते हैं, हे राम! जिनकी आप प्राणसमान प्रिय हैं, उनके चित्त आपके सुन्दर निवास-स्थान हैं॥ ४॥

दे। -स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्ह के सब तुम्ह तात । मनमंदिर तिन्ह के बसहु सीयसहित दोउ श्रात ॥१३१॥ हे ताव ! जिनके आप हो स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु हैं, उनके मनरूपी

मन्दिर में सीतासहित दोनों भाई निवास करो ॥ १३१ ॥

चौ०-श्रवगुन तजि सब के गुन गहहीँ। विप्र-धेनु-हित संकट सहहीँ॥ नीतिनिपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका॥१॥

जा लोग सबके अवगुणों का छोड़कर गुणों का प्रहण करते हैं, जा ब्राह्मणों और गौओं के हित के लिए सङ्कट भी सह लेते हैं, संसार में जा नीतिज्ञ माने जाकर प्रतिष्ठित हैं उनके मन आपके रहने का अच्छा घर है।। १।।

युन तुम्हार समुभाइ निज देशा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा॥ रामभगत प्रिय लागहिँ जेही। तेहि उर बसद्दु सहित बेंदेही॥२॥

जे। लेग तुन्हारे गुणों या उपकारों के। तथा अपने देशों के। सममते हैं अथवा जे। लोग गुण के। तो आपका किया हुआ (किसी के। कुछ फायदा हो तो उसे ईश्वर का किया सममते) और दोषों (नुकसानेंं) के। अपना किया सममते हैं, जिन्हें सब तरह से आपका भरोसा है, जिनके। रामचन्द्रजी के मक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृद्य में सीतासहित आप निवास करो।। २॥

जाति पाँति धनु धरमु बडाई । प्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ सब तजि तुम्हिह रहइ लउ लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥३॥

हे रामचन्द्रजो ! जो जाति, पाँति, धन, धमे, प्रशंसा और प्यारे कुटुम्बी तथा सुख देनेवाले घर के। मी छे।ड़कर आप हो में लव लगाय रहते हैं, उनके हृदय में आप निवास करो ॥ ३॥

सरर नरकु श्रपवरग्र समाना । जहँ तहँ देख धरे धतुवाना ॥ करम-वचन-मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर ढेरा ॥४॥ हे राम ! जिनको स्वर्ग, नरक श्रौर मोच समान है. जो जहाँ तहाँ (सभी जगह) धनुप-बाण-धारी श्राप हो को देखते हैं, जो कर्म से, वचन से श्रौर मन से श्रापके दास है, उनके हृदय में श्राप (सदा) डेरा करो ॥ ४॥

दो०-जाहि न चाहिय कवहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु।

वसचु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१३२॥ जिनको कभी कुछ भी चाहना नहीं है, जिनको आपसे स्वाभाविक प्रोति है, उनके मन में आप निरन्तर निवास करो, वही आपका निज का घर है ॥ १३२॥

चौ०-एहि विधि मुनिवर भवन देखाये। बचन सप्रेम राममन भाये॥ कह मुनि सुनहु भानु-कुल-नायक। श्रास्त्रमु कहउँ समय सुखदायक॥१॥

इस तरह मुनिवर वाल्मीकिजो ने रामचन्द्रजो का निवास-स्थान बनाये। वे प्रम सहित वचन रामचन्द्रजी के चित्त में प्रिय लगे। फिर मुनि ने कहा—हे सूर्यकुल के स्वामी! सुनिए, श्रव मैं इस समय के योग्य सुख देनेवाला श्राश्रम कहता हूँ॥ १॥

चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहँ तुम्हार सब भाँति सुपासू॥ ़ सैल सुहावन कानन चारू। करि-केहरि-मृग-बिहँग बिहारू ॥२॥

श्राप चित्रकृट पवेत पर जाकर निवास करें। वहाँ श्रापको सब प्रकार का सुपास (सुबीता) होगा। वह पवेत भी सुहावना है, श्रीर वन भी सुन्दर है। वहाँ हाथियां, सिंहों, हिरनों श्रीर पिचयां का सुन्दर विहार होता है॥ २॥

नदी पुनीत पुरान बखानी। श्रित्रिप्रिया निज-तप-बल श्रानी॥ सुरसिरिधार नाउँ मंदािकनि। जो सव-पातक-पोतक-डािकनि॥३॥

वहाँ एक पवित्र नदी है, जिसका वर्णन पुराणों में है। श्रित्र ऋषि की स्त्री (श्रनुसूयाजी) श्रपनो तपस्या के वल से उसको लाई हैं। वह गङ्गाजा को धारा है। उसका नाम मन्दाकिनो है। वह नदी सब पापरूपी बालकों को स्त्रा जाने के लिए डाकिनोरूप है॥ ३॥

श्रित्रि-श्रादि मुनि-बर वहु बसहों। करहिँ जोग जप तप तन कसहीँ॥ चलहु सफल स्रम सब कर करहू। राम देहु गौरव गिरिवरहू॥४॥

अति आदि अच्छे अच्छे बहुत-से ऋषि वहाँ निवास करते हैं और वे योगाभ्यास करते तथा जप और तपस्या से शरोर को कसते (साधते या कप्ट देते) हैं। हे राम ! चिलए और मबके परिश्रम को सफल कीजिए और पवंत-श्रेष्ठ चित्रकृट को भी (गौरव) बड़ाई दीजिए॥ ४॥

दो ० - चित्र-कूट-महिमा-श्रमित कही महामुनि गाइ।

ष्ट्राइ नहाये सरितवर सियसमेत दोउ भाइ॥१३३॥

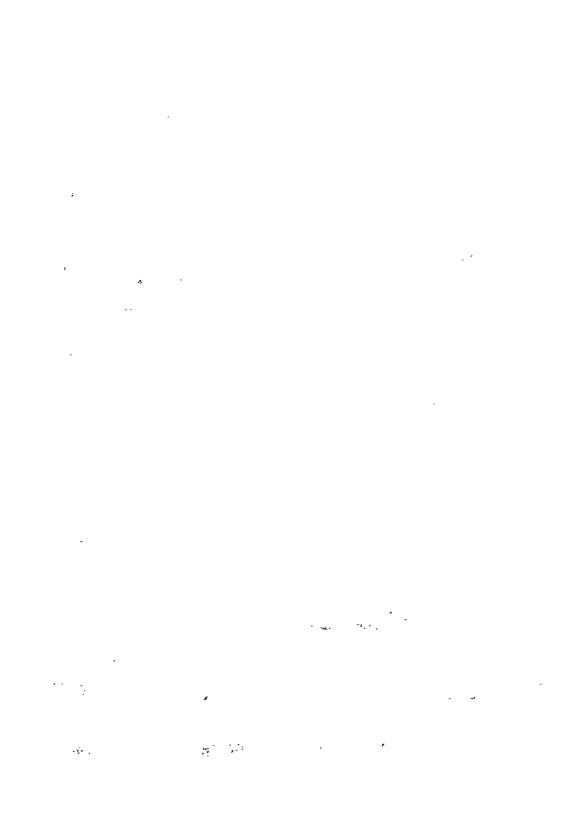

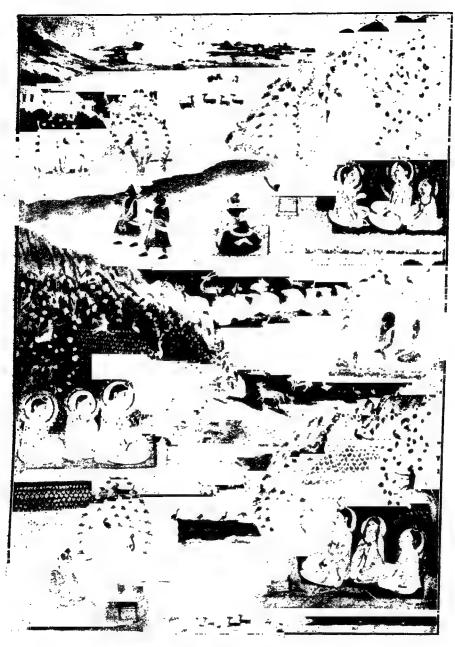

सपन-जानकी-सहित प्रभु रासत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनिवेष जनु रति-रितु-राज-समेत॥—पृष्ठ ४६६

महामुनि (वाल्मीकिजी) ने चित्रकृट पर्वत की अपार महिमा गाकर वर्णन की, तब सीता-सहित दोनों भाई राम-लक्ष्मण उस श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनी पर आये । उसमें उन्होंने म्नान किया ॥ १३३ ॥

चौ०-रघुवर कहेउ लषन भल घाटू । करहु कतहुँ श्रव ठाहर ठाटू॥ लषन दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा॥१॥

रामचन्द्रजो ने कहा —लक्ष्मण ! घाट तो अन्छा है, अब कहीं ठहरने के लिए प्रबन्ध (तजवोज) करो । तब लक्ष्मणजो ने पयस्विनी के उत्तर किनारे के करारे के देखा, जिसके चारों स्रोर धनुष के समान टेढ़ा नाला फिरा हुआ था ॥ १॥

नदी पनच सर सम दम दाना। सकलकलुष कलिसाउज नाना॥ चित्रकूट जनु श्रचलु श्रहेरी। चुकइ न घात मार मुठभेरी॥२॥

उस धनुष की प्रत्यश्वा तो वह नदी है, श्रौर शम, दम, दान, बाए हैं, कलियुग के नाना प्रकार के पाप शिकार के जंगली जन्तु हैं; चित्रकूट पर्वत ही श्रचल श्रहेरी (बिना चूक निशाना लगानेवाला शिकारो) है। उसका घात (निशाना) कभी नहीं चूकता। वह खूब भिड़ कर बराबर पापरूपी पशुश्रों को मारता रहता है।। २।।

श्रस किह लपन ठाँव देखरावा । यलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा ॥ रमेउ राममन देवन्ह जाना । चले सहित सुरपति परधाना ॥३॥

लक्ष्मणजों ने इस प्रकार कहकर (निवास के लिए) जगह दिखाई। उस जगह को देख-कर रामचन्द्रजो भी प्रसन्न हुए। जब देवतों ने जाना कि श्रव रामचन्द्रजी का मन रम गया, तब वे श्रपने प्रधान या श्रधिपति (इन्द्र) को श्रागे करके वहाँ श्राये॥ ३॥

केंाल-किरात-बेष सब श्राये। रचे परन-तृन-सदन सुहाये॥ बरनि न जाहिँ मंजु दुइ साला। एक ललित लघु एक बिसाला॥४॥

वे सब देवता कोल-भीलों के वेष धारण करके आये और उन्होंने सुन्दर पत्तां श्रोर घासां की अन्छो कुटियाँ बनाईं। दो कुटियाँ ऐसी सुन्दर बनाईं जिनका वर्णन करते नहीं बनता। उनमें एक छोटी और सुन्दर थो और दृसरी बड़ी॥ ४॥

दो०-लपन-जानकी-सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । सोह मदनु मुनिबेष जनु रति-रितु-राज-समेत ॥१३४॥

उस मनोहर घर (कुटो) में लक्ष्मण और जानको सहित रामचन्द्रजो ऐसे विराजमान थे, मानें कामदेव वसन्त ऋतु और रित के साथ मुनि का वेष धारण कर आ बसा हो ॥ १३४ ॥

चौ०-श्रमर नाग किन्नर दिसि पाला । चित्रकूट श्राये तेहि काला ॥ रामु प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचनलाहू ॥१॥ उस समय चित्रकृट पर देवता, नाग, किन्नर श्रीर दिक्पाल श्राये । सबने रामचन्द्र को प्रणाम किया । नेत्रों का लाभ (रामदरान) पाकर देवता प्रसन्न हुए ॥ १॥

बरिष सुमन कह देवसमाजू। नाथ सनाथ भये हम श्राजू॥ करि बिनती दुख दुसह सुनाये। हरिषत निज निज सदन सिधाये॥२॥

देवगए फूलों की वर्षा करके कहने लगे कि हे नाथ ! आज हम सनाथ हुए । फिर रामचन्द्रजी को प्रार्थना करके उन्होंने अपने कठिन दुःख सुनाये और प्रसन्न होकर वे अपने अपने स्थानों को गये॥ २॥

चित्रकूट रघुनंदन छाये। समाचार सुनि सुनि मुनि श्राये॥ श्रावत देखि मुदित मुनिबृंदा। कीन्ह दंडवत रघु-कुल-चंदा॥३॥

चित्रकूट में रामचन्द्रजी के बसने का समाचार सुन सुनकर ऋषि लोग अक्रये। रघुकुल के चन्द्र श्रोरामचन्द्रजी ने सुनियों के समृह की त्राते देखकर प्रसन्त होकर उनकी प्रणाम किया॥ ३॥

मुनि रघुबरिह लाइ उर लेही । सुफल होन हित श्रासिष देही ॥ सिय-सामित्र-राम-छवि देखिह । साधन सकल सफल करि लेखिह ॥४॥

मुनिजन रामचन्द्रजो को गले से लगा लेते हैं, उनको सफलता के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वे सीता और लक्ष्मण-सहित रामचन्द्रजी की सुन्दरता के देखकर अपने सब साधनों के सफल हुए सममने लगे॥ ४॥

दो०-जथायोग सनमानि प्रभु बिदा किये मुनिबृंद।

करिं जाग जप जाग तप निज श्रास्त्रमनि सुद्धंद ॥१३४॥

प्रभु रामचन्द्रजी ने सब ऋषि-गणां का यथायोग्य सम्मान करके उनको बिदा किया। वे सब ऋपने ऋपने ऋष्रमों में स्वतन्त्रता से योग, जप, यझ और तपस्या करने लगे॥ १३५॥

चौ०-यह सुधि केाल किरातन्ह पाई। हरषे जनु नवनिधि घर श्राई॥

कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु छूटन सोना ॥१॥

यह समाचार (रामचन्द्रजो का चित्रकूट का निवास) जब कोल-भीलों ने पाया तब वे ऐसे प्रसन्न हुए मानों उनके घरों में नौ निधि था गई हो। वे दोनों में कन्द, मूल, फल भर भरकर ऐसे चले जैसे दिदो लोग सोना छटने के लिए दौड़ें ॥ १॥

तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । श्रपर तिन्हिहँ पूछि मग जाता ॥ कहत सुनत रघुबीर निकाई । श्राइ सबन्हि देखे रघुराई ॥२॥ **उनमें जिन्होंने राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा था, उनसे दूसरे** लोग रास्ते में जाते हुए उनके विषय में पूछते थे। इस तरह श्रापस में रामचन्द्रजी की बड़ाई कहते-सुनते सबने श्राकर रामचन्द्रजी को देखा॥ २॥

करिइँ जोहारु भेँट धरि श्रागे । प्रभुद्धि विलोकिहँ श्रिति श्रनुरागे ॥ चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढे । पुलक सरीर नयन जल बाढे ॥३॥

वे सब सामने भेंट रखकर जोहार (प्रणाम) करके बड़े प्रेम के साथ रामचन्द्रजी को देखने लगे। उनके शरीर पुलकित हो गये, नेत्रों से जल-घारा बह चली और वे चित्र में लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े रह गये॥ ३॥

राम सनेहमगन सब जाने । किह प्रियबचन सकल सनमाने ॥ प्रभुह्वि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहिँ कर जोरी ॥॥

रामचन्द्रजी ने उन सबको स्नेह में मग्न जान लिया श्रौर सबको प्रिय बचन कहकर उनका सम्मान किया। फिर वे सब स्वामी रामचन्द्रजी की बारंबार प्रशाम कर हाथ जोड़कर नम्र बचनों से कहने लगे—॥ ४॥

दो०-ग्रब हम नाथ सनाथ सब भये देखि प्रभुपाय।

भाग हमारे श्रागमनु राउर कोसलराय ॥१३६॥

हे नाथ ! अब स्वामी के चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गये। हे कोसला-धीश ! हमारे हो भाग्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है ॥ १३६ ॥

चौ०-धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहँ जहँ नाथ पाउँ तुम्ह धारा॥ धन्य बिहँग मृग काननचारी। सफल जनम भये तुम्हहिँ निहारी॥१॥

हे नाथ! जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रक्से हैं, वह पृथ्वी धन्य है तथा वह वन, वह मार्ग और वे पहाड़ धन्य हैं। इस जङ्गल में फिएनेवाले पत्ती और मृग भी धन्य हैं जो आपका दशेन पाकर सफल-जन्म हो गये॥ १॥

हम सब धन्य सिंहत परिवारा। दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा॥ कीन्ह बासु भल ठाँउ विचारी। इहाँ सकल रितु रहव सुखारी॥२॥

हम सब अपने कुटुम्ब-सहित घन्य हैं कि जिन्होंने आँखें भरकर आपका दर्शन किया। श्रापने अपना निवास बड़ो अन्छो जगह से।चकर किया है। यहाँ सभो ऋतुओं में आप सुखी रहोगे॥ २॥

हम सब भाँति करिब सेवकाई। करि-केहरि-म्रहि-बाघ बराई॥ बन बेहड गिरि कंदर खोद्दा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा॥३॥ हम सब लोग हाथियों, सिंह, साँप, श्रीर बाघों से बचाकर सब प्रकार से श्रापकी सेवा करेंगे। हे स्वामी ! यहाँ के वन, जंगल, पहाड़, गुफायें श्रीर खोह (गड्डे) सब हमारे पग पग (बिलकुल) देखे हुए हैं॥ ३॥

जहँ तहँ तुम्हिहँ श्रहेर खेलाउब । सर निरभर भल ठाउँ देखाउब ॥ हम सेवक परिवारसमेता । नाथ न सकुचब श्रायसु देता ॥॥॥

हम आपको जहाँ तहाँ अहेर (शिकार) खिलावेंगे और तालाव, भरने आदि अच्छे अच्छे ठिकाने दिखावेंगे। हम कुटुम्ब समेत आपके सेवक हैं, आप स्वामी हैं, इसलिए आज्ञा देने में किसी प्रकार का सङ्कोच न कीजिएगा॥ ४॥

दो०-बेदबचन मुनिमन श्रगम ते प्रभु करुना ऐन। बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालकवेन ॥१३७॥

जा परमात्मा रामचन्द्र वेहों के वचनां का श्रौर ऋषियों के मनां को भी श्रगम हैं (जाने भी नहीं जाते तो प्राप्त होना कहाँ ?) वे दया के स्थान प्रभु 'रामचन्द्र उन भीलों के वचनों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के वचनों को सुने ॥ १३७॥

चौ०-रामहिँ केवल प्रेम पियारा। जानि लेउ जो जाननिहारा॥ राम सकल-वन-चर तब तोषे। किह मृदुबचन प्रेम परिपोषे॥१॥

तुलसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजो की तो केवल प्रेम हो प्यारा है, जा जाननेवाला है। वह जान ले। फिर रामचन्द्रजी ने सब बनवासियों से प्रेम-भरे काेमल बचन कहकर उन्हें सन्तुष्ट किया॥ १॥

बिदा किये सिरुनाइ सिधाये। प्रभुएन कहत सुनत घर श्राये॥ एहि विधि सियसमेत दोउ भाई। बसिहँ बिपिन सुर-मुनि-सुख-दाई॥२॥

फिर उनका बिदा किया। वे सिर मुकाकर वहाँ से चले श्रार प्रभु के गुणों के कहते सुनते हुए श्रवने श्रवने वर पहुँचे। इस तरह से देवतों श्रीर ऋषियों के सुख देनेवाले राम-चन्द्रजो लक्ष्मण श्रीर सोताजो समेत वन में निवास करने लगे॥ २॥

जब तेँ श्राइ रहे रघुनायक। तब तेँ भयउ बनु मंगलदायक॥ फूर्लाहुँ फलहि बिटप विधि नाना। मंजु-र्वालत-बर-बेलि-बिताना॥३॥

जब से रामचन्द्रजो श्राकर बसे तब से।वह वन मंगल-दायक हो गया। श्रानेक तरह के वृत्त फूलते श्रीर फलते थे श्रीर उन पर सुन्दर लिपटी हुई बेलों के मंडप छाये हुए थे॥ ३॥

सुर-तरु-सरिस सुभाय सुहाये। मनहुँ विबुधवन परिहरि श्राये॥ गुंज मंजुतर मधुकर स्रेनी। त्रिविध वयारि वहइ सुखदेनी॥४॥ वे वृत्त कल्पवृत्त के समान स्वाभाविक सुन्दर थे, मानों वे देवतों के वन की छे।ड़-कर श्रा गये हों। बहुत ही सुन्दर भवरों की पंक्तियाँ गुंजार करती थीं श्रीर सुख देनेवाली तीन प्रकार की (शीतल, मन्द श्रीर सुगन्ध) हवा चल रही थी।। ४।।

### दो०—नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर ।

# भाँति भाँति बोलिहें बिहँग स्रवनसुखद चितचोर ॥१३८॥

मार, कायल, ताते, पपोहा, चकवा और चकार इत्यादि पत्ती तरह तरह की बालियाँ बालते थे, जा कानों का सुख देनेवाली और मन का माहित करनेवाली थीं।। १३८॥

# चौ०-करि केहरि किप केल कुरंगा । विगतवैर विचरहिँ सब संगा ॥ फिरत स्रहेर रामछवि देखी । होहिँ मुदित मृगबृंद विसेखी ॥१॥

हाथी त्रौर सिंह, बन्दर, सूत्र्यर त्रौर हिरन ये सब त्रापस के वैरभाव की छोड़कर साथ साथ घूमते थे। त्राहेर करने के लिए फिरते समय रामचन्द्रजी की छवि के। देखकर हिरनों के मुख़ त्रधिक प्रसन्न होते थे।। १।।

बिबुधबिपिन जहँ लगि जग माहीँ । देखि रामबन सकल सिहाहीँ ॥ सुरसरि सरसइ दिनकर-कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥२॥

जहाँ तक संसार में देवतों के वन हैं वे सब रामचन्द्रजी के वन की देखकर उसकी प्रशंसा करते थे। गङ्गा, सरस्वतो, यमुना, नर्मदा, गोदावरी ऋादि बड़ी बड़ी नदियाँ॥ २॥

सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनि कर करिं बखाना॥ उदय श्रस्त गिरि श्ररु। कैलासू। मंदर मेरु सकल-सुर-बासूः॥३॥

सारे सरोवर, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मन्दाकिनी नदी की बड़ाई करते थे। उद्याचल, अस्ताचल, कैलास, मन्दर पर्वत और सुमेर आदि जितने देवतां के रहने के पर्वत थे; ॥ ३ ॥

सेंल हिमाचल श्रादिक जेते। चित्रकूटजसु गावहिँ तेते॥ बिंध मुदितमन सुखु न समाई। स्नम बिनु बिपुल बडाई पाई॥४॥

हिमालय त्रादि के लेकर सभी पहाड़, चित्रकूट को कोर्त्ति गाने लगे। विंध्याचल तो मन में फूला नहीं समाता था, क्योंकि उसकी बिना हो परिश्रम बहुत बड़ाई मिल गई<sup>१</sup>॥ ४॥

१—चित्रक्ट विनध्याचल ही का एक दुकड़ा है। चित्रक्ट की बड़ाई से विनध्य की बड़ाई भी हो गई।

दो०-चित्रकूट के बिहँग मृग बेलि बिटप तृन जाति।

पुन्यपुंज सब धन्य श्रस कहि देव दिनराति ॥१३६॥

देवतागण दिन रात यही कहते थे कि चित्रकूट के पत्ती, पश्च, बेल, कृत्व, घास फूँस
श्रादि सभी धन्य हैं और सब पुण्य के पुंज हैं॥१३९॥

चौ०-नयनवंत रघुबरिहँ विलोकी । पाइ जनमफल होहिँ विसोकी ॥ परिस चरनरज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारो ॥१॥

जिनके आँखें हैं वे रामचन्द्रजों के देखकर जन्म की सफलता पाकर बेंफिक हो। जाते हैं। श्रचर (पत्थर, पहाड़, पेड़ आदि) रामचन्द्रजों के चरणों की धूल की स्परों कर सुखी हो गये और वे सब परमपद (मेन्द्र) के अधिकारी हो गये।। १।।

सो बनु सेंस सुभाय सुहावन । मंगलमय श्रति-पावन-पावन ॥ महिमा कहिय कवन विधि तासू । सुखसागर जहुँ कीन्ह निवासू ॥२॥

सुस्त के सागर रामचन्द्रजी ने जहाँ निवास किया, वह वन श्रीर पर्वत स्वाभाविक सुहावना, मङ्गल-स्वरूप श्रीर श्रित पवित्रों की भी पवित्र करनेवाला हो गया। उसकी महिमा का किस तरह वर्णन किया जाय ? ॥ २॥

पयपयोधि तजि श्रवध बिहाई। जहँ सिय-जफ्तु-रामु रहे श्राई॥ कहिन सकहिँ सुखमा जिस कानन। जौँ सत सहस होहिँ सहसानन॥३॥

मला स्नेरसागर के छोड़कर और ऋयोध्या के छोड़कर जहाँ सीता, लक्ष्मण और रामचन्द्रजा आकर बसे उस वन की जैसी कुछ शोभा हुई उसका जा सौ हजार शेषजी हों ते। मी पूरा वर्णन न कर सकें ॥ ३॥

सो में वरिन कहें। बिध केहीं। डाबरकमठ कि मंदर लेहीं॥ सेविह लेपनु करम-मन-वानी। जाइ न सील सनेहु बखानी॥४॥

फिर भला, मैं उस शोमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? कहां तलैया का कछुत्रा श्रपनी पीठ पर मन्दराचल को उठा सकता है ? लक्ष्मणजो रामचन्द्रजो की मन, वचन श्रीर कम से सेवा करते थे। उनके शोल और प्रेम का वर्णन करते नहीं बनता।। ४॥

दो०-छिनु छिनु लिख सिय-राम-पद जानि श्रापु पर नेहु। करत न सपनेहुँ लपनु चित बंधु-मातु-पितु-गेहु॥१४०॥

लक्ष्मण्जो द्रण द्रण में सीता-रामजी के चरणों की देखकर श्रौर श्रपने ऊपर उनके प्रेम की पहचान कर स्वप्न में भी भाई (मरत-रात्रुज़), माता पिठा श्रौर घर की मुध नहीं करते थे।।१४०।।

# चौ०-रामसंग सिय रहति सुखारो । पुर-परिजन-गृह-सुरित विसारी ॥ छिनु छिनु पिय-विधु-बदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी॥१॥

रामचन्द्रजी के साथ साताजो श्रयोध्यापुरी, कुटुम्बो जन श्रीर घर को सुध मूलकर कड़े सुख से रहने बगीं। जिस वरह चन्द्रमा को देखकर चकेरी प्रसन्न होती है उसी तरह प्रति चए सीताजो श्रपने पवि रामचन्द्रजो के सुख-चन्द्र को देखकर प्रसन्न रहती थीं।। १।।

नाहनेह नित बढत बिलोकी । हरिषत रहित दिवस जिमि कोकी ॥ सियमन रामचरन श्रनुरागा । श्रवध-सद्दस-सम बनु प्रिय लागा ॥२॥

जैसे चकवो दिन में प्रसन्न रहतो है वैसे सोताजो भो अपने उत्पर स्वामी के प्रेम को नित्य बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न रहती थीं। सीताजी का मन रामचन्द्रजी के चरणों के प्रेम में ऐसा लग गया था कि वह वन उन्हें हजारों अयोध्याओं के समान प्रिय लगता था।। २।।

परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ सासु-ससुर-सम मुनितिय मुनिबर। श्रसन श्रमियसम कंद मूल फर॥३॥

अत्यन्त प्यारे रामचन्द्रजो के साथ वह पत्तां को कुटो सोवाजी के। प्यारो लगती और वहाँ के मृग और पत्तो कुटुम्बियों जैसे प्यारे लगते थे। ऋषियों की क्षियाँ सामु के समान और ऋषि लोग समुर के समान और कन्द मूल फलों का आहार उनके। अमृत-भाजन समान लगता था।। ३।।

नाथसाथ साथरी सुहाई। मयन - सयन - सय - सम सुखदाई॥ लेकिप होहिँ विलोकत जासू। तेहि कि मेाह सक विषय विलास ॥४॥

स्वामां के साथ इसों चौर पत्तों को सुन्दर चटाई हो कामदेव को सैकड़ों शर्म्याओं के समान सुख देनेवाली थो। जिनके दर्शन-मात्र से मनुष्य लोकपाल (इन्द्र-श्रादि) हो जाते हैं, भला क्या उन्हें भी संसारी भोग-विलास मेगहित कर सकते हैं १॥४॥

दे। - सुमिरत रामहिँ तजहिँ जन तृनसम विषय विवासु।

रामिप्रया जग-जनिन सिय कहु न श्राचरज तासु ॥१४१॥ जन साधारण मनुष्य रामचन्द्रजो का स्मरण-मात्र करने पर विषयसम्बन्धो सुखों के। विनके के समान त्याग देवे हैं तन रामचन्द्रजो को प्यारी और जगत की माता सीताजी विच्यों के। त्याग दें तो इसमें श्राश्चर्य हो क्या है १॥१४१॥

चौ०-सीयलपन जेहि बिधि सुखु नहहीँ। सोइ रक्षनाशु करहिँ सोइ कहहीँ॥ कहहिँ पुरातन कथा कहानी। सुनहिँ लपनु सिय श्रतिसुखु मानी॥१॥ जिस तरह सीताजी श्रौर लक्ष्मणजो की सुख प्राप्त हो, वहीं काम रामचन्द्रजी करते श्रौर वहीं बात कहते थे। रामचन्द्रजो पुरानी कथाएँ श्रौर कहानियाँ कहते थे श्रौर सीता तथा लक्ष्मणजी बड़े सुख से ध्यान देकर सुनते थे॥ १॥

जब जब राम श्रवध सुधि करहीँ। तब तब बारि बिलोचन भरहीँ॥ सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत-सनेहु-सील-सेवकाई॥२॥

रामचन्द्रजो जब जब अयोध्या की सुध करते थे, तब तब आँखों में आँस भर आते थे। माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों के तथा भरत के स्तेह, शील और सेवकपन की याद करके।। २॥

कृपासिंधु प्रभु होहिँ दुखारी । धोरजु धरहिँ कुसमउ बिचारी ॥ लिख सिय लपनुः विकल होइ जाहीँ । जिमि पुरुषिहँ श्रनुसर परिछाहीँ ॥३॥

दयासागर स्वामो रामचन्द्रजो बड़े दुखो होते थे, पर बुरा समय जानकर घोरज धारण कर लेते थे। जिस तरह मनुष्य की छ।या उसी के ऋनुसार काम करती है उसी तरह रामचन्द्रजी को दुखो देखकर उनके छ।यारूप लक्ष्मण ऋौर सीताजी भी व्याकुल हो जाते थे॥ ३॥

प्रिया-बंधु-गति लिख रघुनंदनु । धीर क्रुपाल भगत - उर - चंदनु ॥ लगे कहन कब्चु कथा पुनीता । सुनि सुखु लहहिँ लघनु श्ररु सीता ॥४॥

भक्तों के हृद्यों की शीतल करनेवाले चन्दनरूप, धीर, द्यालु, रामचन्द्रजो प्यारी (सीताजो) श्रौर भाई लक्ष्मएजो को वह दशा देखकर कुछ पुरानी पवित्र कथा कहने लगते, जिसे सुनकर लक्ष्मए श्रौर सीताजो सुखी हो जाते॥ ४॥

र्वे -रामु लषन-सीता-सिंहत सोहत परनिकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सची-जयंत-समेत॥१४२॥

रामचन्द्रजो, लक्ष्मण श्रीर सोताजी सहित, पर्णकुटो में ऐसे शोभित होतं थे जैसे श्रमरावती पुरी में शचो (इन्द्राणी) श्रीर जयन्त (इन्द्र का पुत्र) समेत इन्द्र शोभित हो ॥१४२॥ चौ०—जीगवहिँ प्रभु सियलपनिहँ कैसे । पलक बिलाचन गालक जैसे ॥ सेवहिँ लपन सीय-रघुबीरिहँ । जिमि श्रबिबेकी पुरुष सरीरिहँ ॥१॥

स्वामी रामचन्द्रजा सोता और लक्ष्मण को कैसे रत्ता करते थे जैसे पलके आँखों की पुतिलयों को करतो हैं। सोता और लक्ष्मणजो रामचन्द्रजो की सेवा ऐसी करते थे जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरोर को करते हैं॥ १॥

एहि विधि प्रभु बन बसिह सुखारी । खग-मृग-सुर-तापस-हित-कारी ॥ कहेउँ राम - वन - गवन सुहावा । सुनहु सुमंत्र श्रवध जिमि श्रावा ॥२॥

पिचयों, मृगों, देवतों श्रौर तपस्वियों के हितकारी प्रभु रामचन्द्रजी इस तरह वन में बसने लगे। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह सुन्दर रामचन्द्रजी का वन जाना मैंने कहा। श्रब श्रागे जिस तरह सुमन्त्र श्रयोध्या में श्राया वह कथा सुनो।। २॥

फिरेउ निषादु प्रभुहिँ पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि श्राई॥ मंत्री विकल विलोकि निषादू। कहि न जाइ जस भयउ विषादू॥३॥

स्वामी रामचन्द्रजो की पहुँचाकर गुह निषाद जब लौटा, तब श्राकर उसने (सुमन्त्र) मन्त्रो-सहित रथ देखा। वहाँ उस मन्त्री की बेचैन देखकर निषाद की जैसा दु:ख हुआ वह कहते नहीं बनता।। ३।।

राम राम सिय लषन पुकारी। परेउ धरनितल ब्याकुल भारो॥ देखि दिखन दिसि हय हिहिनाहीँ। जनु बिनु पंख बिहँग श्रकुलाहीँ॥४॥

वह हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण ! पुकारकर बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा । रथ के घोड़े दिन्तिण दिशा की ऋोर देखकर हिनहिनाने लगे और ऐसे व्याकुल होने लगे जैसे बिना पंख के पन्नो व्याकुल होते हैं ॥ ४ ॥

दो०-निह ँ तृन चरिह ँ न पियिह ँ जल्ल माचिह ँ लाचन बारि । ब्याकुल भयउ निषाद तब रधु-बर-बाजि निहारि ॥१४३॥

वे घोड़े न घास चरते, न पानी पीते हैं, केवल श्राँखों से श्राँसू बहाते हैं। इस दशा में रामचन्द्रजी के घोड़ों को देखकर निषाद (गुह) व्याकुल हो गया॥ १४३॥

चौ०-धरि धोरज्ञ तब कहइ निषादू । श्रब सुमंत्र परिहरहु विषादू ॥ '
तुम्ह पंडित परमारथग्याता । धरहु धरी लिख विमुख विधाता ॥१॥

तब निषाद धोरज धरकर कहने लगा कि हे सुमंत्र ! अब दुख को दूर करो । तुम तो पिएडत (भलाई बुराई को सममने की बुद्धिवाले) और परमार्थ के जाननेवाले हो, इसलिए विधाता को प्रतिकृत जानकर धीरज धरो ॥ १॥

विविध कथा किह किह मृदुबानी। रथ बैठारेउ बरबस म्रानी॥ सोकिसिथिल रथु सकइ न हाँकी। रष्ट्-बर-बिरह-पोर उर बाँकी॥२॥

कोमल वाणों से तरह तरह को कथाएँ कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठा दिया। सुमंत्र शोक के मारे ऐसा शिथिल हो गया कि रथ न हाँक सका। रामचन्द्रजी के विरह की चोट उसके हृदय में बड़ी गहरी लगो थी।। २।।

चरफराहिँ मग चलहिँ न घारे। बनमृग मनहुँ श्रानि रथ जारे॥ श्रद्धकि परहिँ फिरि हेरहिँ पोछे। रामिबयोग विकल दुख तीछे॥३॥ धोड़े तड़फड़ते थे और रास्ता नहीं चलते थे। ऐसा माछम होता था मानों जङ्गली जानवर या हिरन लाकर रश्र में जात दिये गये हैं। वे चलते चलते अटक जाते और पोछे की श्रीर देखने लगते, क्योंकि वे रामचन्द्रजो के वियोग के तोक्ष्ण दुःख में व्याकुल हो रहे थे॥३॥ जो कह रामु लचनु बैदेही। हिँकरि हिँकरि हित हेरिह तेही॥

जो कह रामु लपनु बैदेही। हिँकरि हिँकरि हित हेरिहें तेही॥ बार्जिबरहर्गत कहि किमि जाती। बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाँती॥४॥

जो कोई राम, लक्ष्मख, जानको का नाम खे लेता, तो घोड़े हिहिना हिहिनाकर उसकी श्रोर प्यार से देखने बगते थे। घोड़ें की विरह की दशा कैसे कही जाय ? वे ऐसे व्याकुल थे जैसे बिना मणि के साँप।। ४।।

# देा०-भयउ निषादु विषादबस देखत सचिव तुरंग।

बोलि सुसेवक चारि तब दिये सारथी संग ॥१४४॥

मन्त्री श्रीर घोड़ें की दशा देखकर निषाद दु:ख से पूर्ण हो गवा। फिर उसने श्रपने चार विश्वासो सेवकें को बुलवाकर सुमंत्र सार्श्य के साथ कर दिया।। १४४॥

चौ० – ग्रह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। बिरहिबपादु बरिन नहिँ जाई॥

चले श्रवध लेइ रचिंद्व निषादा। होहिँ छनिहँ छन मगन बिषादा॥१॥

सार्यि के कुछ दूर तक पहुँचाकर गुह घर के लौटा। उसे रामचन्द्रजी के विरह का इतना दुख हुआ जे। कहा नहीं जा सकता। वे चारों विषाद रथ लेकर चयोच्या के चले। वे भो रह रह कर दु:ख में इव जाते थे॥ १॥

ेसोच सुमंत्र विकल दुखदीना । भिग जीवन रघुवोर-विहीना ॥ रहिहि न श्रंतहु श्रथमु सरीरू । जस न लहेउ विद्युरत रघवोरू ॥२॥

सुमन्त्र सोच के मारे व्याकुल और उस दु:स्व से दोन हो सोचता था कि रामचन्द्रजों के बिना जीवन की विकार है। यह नोच शरोर अन्त में रहने का तो है हो नहीं, फिर रामचन्द्रजों के बिछुड़ते हो इसने (छूटकर) यश क्यों नहीं ले लिया!॥२॥

भये श्रजस-श्रघ-भाजन प्राना। कवन हेतु निहुँ करत पयाना॥ श्रहह मंद मनु श्रक्सर चूका। श्रजहुँ न हृदय होत दुइ टूका॥३॥

हाय ! मेरे प्राप्त निन्दा और पाप के सामो हुए। न माळूम में अब भी क्यों नहीं निक-लते ! हाय ! हाय ! ऋरे मूर्ल मन ! अवसर चूक गया, अब भी हृदय के दो दुकदे नहीं हो जाते ! ॥ ३ ॥

मीं जि हाथ सिर धुनि पिछताई। मनहुँ कृपिन धनरासि गवाँई ॥ बिरद बाँधि वरबीर कहाई। चलेड समर जनु सुमट पराई ॥४॥ उस समय सुमन्त्र हाथ मलकर श्रीर सिर पीट पीटकर ऐस्त पहलाने समा जैसे कोई कंजूस धन की ढेरी गवाँकर पछताये, श्रीर जैसे कोई शूरवीर युद्ध का बाना पहनकर श्रीर नामी थाद्धा कहाकर बुद्ध से पीठ दिखाकर मागा श्राता हो ॥ ४॥

## दो०-वित्र विबेकी बेदविद संमत साधु सुजाति।

### जिमि धेखे मदपान कर सचिव सोच तेहि माँति ॥१४४॥

जैसे कोई विचारवान्, वेद का जाननेवाला, प्रतिष्ठित, साधु, उत्तम जाति में उत्पन्न हुत्रा आहारा घोखे से मदिरा पी ले और पछतावे, वैसे ही सुमन्त्र मंत्री उस समय पछता रहा था।। १४५।।

# चौ०-जिमि कुलीनतिय साघु सयानी। पतिदेवता करम - मन - बानी॥ रहइ करमबस परिहरि नाहू। सचिवहृदय तिमि दारुनदाहू॥१॥

जैसे कोई कुलीन, सती, चतुर, मन वचन और कर्म से पति को देवता मानने-बालों की मान्यवश अपने पित की छोड़कर रहे और उसके इत्य में कठिन दाह हो, वैसा ही दाह मंत्री के हदन में था॥ १॥

# लोचन सजल डोठि भइ थोरी। सुनइ न स्वन विकल मित भोरी।। सुलिह श्रिथर लागि मुँह नाटी। जिउ न जाइ उर श्रविकपाटी ॥२॥

उसके नेत्रों में ऑस् मर रहे ने, दृष्टि कमजोर हो रही थी, कानों से सुनाई नहीं पड़ता या और बुद्धि वे-टिकाने हो रहीं थीं। उसके होठ सूख रहे ने, मुँह का शूक सूखा जाता या पर प्राण नहीं निकलते थे, क्योंकि (१४ वर्ष के बाद लौटने की) अवधि के किवाद हृद्य में समे हुए थे॥ २॥

# विवरन मयउ न जाइ निद्वारी। मारेसि मनहुँ पिता महतारी॥ हानि गनानि विपुत मन न्यापी। जम-पुर-पंच सोच जिमि पापी॥३॥

उसके चेहरे का रंग-रूप ऐसा फोका पढ़ गया कि देखा भी नहीं जाता का। ऐसा माञ्चम होता था मानों वह माता-पिता को मारकर आया हो। उसके मन में ऐसी हानि और ग्लानि (उदासी) छा गई यी जैसे पापी मनुष्य कमपुर के रहते में सोच कर रहा हो।। ३।।

बचनु न श्राव हृदय पछिताई। श्रवध काह मेँ देखब जाई॥ रामरहित रथु देखिहि जोई। सकुचिह्नि मोहि बिलोकत सोई॥४॥

उसके मुँह से कुछ वचन नहीं निकलता था, वह अपने हृदय में पछताता या और कहता या कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूँगा ? रायकन्द्रजी के विना रथ की जो कोई देखेगा उसे मुमे देखने में सङ्कोच होगा ॥ ४॥

## दो०-धाइ पूछिहहिँ मोहि जब बिकल नगर नरनारि। उत्तरु देव मेँ सवहिँ तब हृदय बजु बैठारि ॥१४६॥

जब पुरी के स्त्री पुरुष बेचैनों से दौड़े आकर मुमसे पूछेंगे, तब मैं उन्हें छातो पर वजा रखकर उत्तर दूँगा ॥ १४६ ॥

चौ०-पुछिहहिँ दोन दुखित जब माता । कहब काह मेँ तिन्हहिँ बिधाता॥ पूछिहि जबहिँ लपनमहतारी । कहिहउँ कवन सँदेस सुखारी ॥१॥

हे विधाता ! जब दोन श्रौर दुःखो सब मातायें पूछेंगी तब मैं उन्हें क्या कहूँगा ? जब स्मिगाजी की माता मुक्ते पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा मुखदायी सन्देसा कहूँगा ! ॥ १ ॥

रामजनि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई॥ पूछत उतर देव मैं तेही। गे बनु राम लषनु बैदेही॥२॥

जिस तरह लवारी (नई व्याई हुई) गाय बच्चे के। याद करके दौड़ पड़ती है, उसी तरह रामचन्द्रजी की माता जब उन्हें याद करती हुई दौड़कर आवेंगी और पूछेंगी तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा कि राम-लक्ष्मण और सीताजी वन के। चले गये !।। २।।

जोइ पूर्छिहि तेहि ऊतरु देवा । जाइ श्रवध श्रव यह सुख लेवा ॥ पुछिहृहि जविह राउ दुखदोना। जिवन जासु रधुनाथ श्रधीना ॥३॥

श्रव मैं श्रयोध्या जाकर क्या यही सुख खूँगा कि जा काई मुक्तसे पूछेगा उसे एक यही जवाब दूँगा! जब दु:ख से दीन महाराजा दशरथ मुक्ते पूछेंगे, जिनका जीना ही रामचन्द्रजी के श्राधीन है।। ३॥

देइहउँ उतर कवन मुँह लाई। श्रायउँ कुसल कुश्रँर पहुँचाई॥ सुनत लषन-सिय-राम-सँदेसू। तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू॥ ॥ ४॥

उन्हें मैं कौनसा मुँह लेकर उत्तर दूँगा कि मैं राजकुमारों के पहुँचाकर कुशल-पूर्वक लोट श्राया हूँ ! श्रीराम, लक्ष्मण श्रीर सीताजी के सन्देसे की सुनते ही महाराज शरीर की तिनके के समान त्याग दंगे ॥ ४ ॥

दो०—हृदउ न बिदरेउ ५ंक जिमि बिहुरत प्रीतमु नीरु । जानत होँ मोहि दीन्ह बिधि यह जातना सरीरु ॥१४७॥

जिस तरह प्यारे पानी के सूख जाने से कीचड़ फट जाता है, उसी तरह मेरा हृद्य राम-वियोग पाकर फट न गया। इससे मैं सममता हूँ, कि सुभे विधाता ने यह यातना-शरीर भोगने का दिया है।। १४७॥

१—मनुष्य के मरने पर जीव यातना-शारीर में रहकर पाप पुरुष के फलों के। भोगता हुआ। परलोक में जाता है, वहीं यहाँ सचिव ने मान लिया है।

### चौ०-एहि विधि करत पंथ पछितावा । तमसातीर तुरत रथु श्रावा ॥ बिदा किये करि बिनय निषादा । फिरे पाँय परि बिकल विषादा ॥१॥

इस तरह रास्ते में पछतावा करते करते तुरन्त ही रथ तमसा नदी के किनारे श्रा पहुँचा। तब मंत्रों ने उन चारों निषादेंा को नम्रता-पूर्वक बिदा किया। वे बेचारे दुःस से व्याकुल हो, मन्त्री के पाँव पड़कर, लौटे।। १।।

पैठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेसि ग्रह-बाँभन-गाई ॥ बैठि बिटपतर दिवस गवाँवा। साँभ समय तब श्रवसरु पावा ॥२॥

मंत्री नगर में घुसते समय ऐसा सकुचता है मानों उसने गुरु, ब्राह्मण श्रीर गाय मार डाली हो। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन बिता दिया। जब शाम हुई, तब मौक़ा मिला।। २।।

श्रवधप्रबेसु कीन्ह श्रॅंधियारे। पैठ भवन रथु राखि दुश्रारे ॥ जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये। भूपद्वार रथु देखन श्राये ॥३॥

श्रँधेरा होने पर सुमन्त्र ने श्रयोध्या में प्रवेश किया श्रौर दरवाजे पर रथ खड़ा करके श्राप राजमहल में गया। जिन जिन लोगों ने खबर पाई वे रथ देखने के। राजद्वार पर श्राये॥ ३॥

रथ पहिचानि विकल लिख घारे। गरिह गात जिमि श्रातप श्रोरे॥ नगर-नारि-नर ब्याकुल कैसे। निघटत नीर मीनगन जैसे॥४॥

(जिसमें बैठकर रामचन्द्रजो गये थे उस) रथ को पहचान कर और घोड़ों के। व्याकुल देखकर उनके हाथ-पैर ऐसे गल गये जैसे घाम में त्रोले गल जाते हैं। नगर के स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हए जैसे पानी के घटने पर मञ्जलियाँ होती हैं॥ ४॥

दो०—सचिव श्रागमनु सुनत सबु विकल भयउ रनिवासु । भवनु भयंकरु लाग तेहि मानहुँ प्रेतनिवासु ॥१४८॥

मन्त्री का श्राना सुनकर सारा रिनवास विकल हो गया। उस समय उनके। वह राजमहल ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा जैसे वह प्रतेां का निवास-स्थान (श्मशान) हो गया हो।। १४८॥ चौ० — श्रति श्रारित सब पूछिह रानी। उतक न श्राव विकल भइ बानी।।

सुनइनस्रवननयननहि सूभा। कहहु कहाँ नृप जेहि तेहि बूभा॥१॥

सब रानियाँ बहुत दु:स्ती होकर पूछती हैं, पर सुमंत्र से कुछ जवाब देते नहीं बनता। उसकी वाग्गी विकल हो गई। उसकी कानों से सुन नहीं पड़ता, श्रीर श्राँखों के श्रागे सुमाई नहीं पड़ता। जो मिला उसी से उसने पूछा कि कहो, राजा कहाँ हैं।। १।।

का॰ ६१ - ६२

दासिन्ह दोख सिचविबकलाई । कौसल्याग्रह गईँ लेवाई ॥ जाइ सुमंत्र दोख कस राजा । श्रमियरहित जनु चंदु बिराजा ॥२॥

दासियाँ मन्त्री की व्याकुलता देखकर उसकी कौसल्याजी के महल में लिवा ले गई। सुमन्त्र ने वहाँ जाकर राजा दशरथ की कैसा देखा मानों बिना श्रमृत का चन्द्रमा (श्रमावस्या के दिन हो जाता है) हो।। २।।

श्रासन-सयन - विभूषन - होना । परेउ भूमितल निपट मलीना ॥ लेइ उसासु सोच एहि भाँतो । सुरपुर तेँ जनु खँसेउ जजाती ॥३॥

वे श्रासन, शय्या श्रौर भूषणों से रहित बिलकुल मिलन वेष से धरती पर पड़े हुए हैं। वे मारे साच के इस तरह ऊँची साँसें लेते हैं, माना ययाति<sup>१</sup> राजा स्वगं से गिर कर पछताता हो।। ३।।

लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेउ संपाती॥ राम राम कह राम सनेहो। एनि कह रामु लपन बैंदेही॥४॥

राजा दशरथ सोच के मारे चए चए में छातो भर लेते हैं। उनकी दशा ऐसो हो गई है मानें संपाती पद्मी पह्मों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राम, राम, प्यारे राम, कहकर राजा किर राम, लक्ष्मण, जानको कहने लगते॥ ४॥

दो०-देखि सचिव जय जीव किह कीन्हेउ दंड प्रनामु।।

सुनत उठेउ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ रामु ॥१४६॥

मन्त्रों ने देखकर, जय जोव कहकर, दराडवत् प्राणाम किया। मंत्रों की बोलों सुनत हो राजा व्याकुल होकर उठ बैठे श्रीर बोले कि सुमंत्र ! बताश्रों राम कहाँ हैं ॥ १४९॥

चौ०-भूप सुमंत्रु लीन्ह उर लाई। बूडत कछु श्रधार जन् पाई॥ सहित सनेह निकट बैठारी। पूछत राउ नयन भरि बारी॥१॥

राजा ने सुमन्त्र की छाती से लगा लिया, मानों कोई पानो में दूबते दूबते कुछ सहारा पा गया हो। वे बड़े स्नेह के साथ मन्त्रों की पास बिठाकर श्राँखों में श्राँस् भरकर पूछने लगे—।। १॥

१—ययाति राजा ने अपने तपोशल से इन्द्रपद प्राप्त किया। जब वह इन्द्रलोक में पहुँचा तो इन्द्र ने उनका बड़ा ब्रादर-सत्कार किया और पूछा कि ब्रापने कीन कीन से पुष्य किये हैं, जिनसे ब्रापका यह पद मिला। राजा ययाति ज्यों क्यों अपने किये पुष्यों का वण्न करने लगा त्यों त्यों वे पुष्य चीण होते गये। अन्त में सब पुष्य, अपने गुँह बड़ाई करने से, चीण हो चुके तब वह इन्द्र की ब्राहा से स्वर्ग से ढकेल दिया गया।

२-- किष्किन्धा-कार्यं में संपाती की कथा है।

रामकुसल कहु सखा सनेहो। कहँ रघुनाथ लष्नु बैंदेहो॥ श्राने फेर कि बर्नाह सिधाये। सुनत सचिवले।चन जल छाये॥२॥

हे प्यारं मित्र ! कहो रामचन्द्र सकुशल हैं ? राम, लक्ष्मण श्रीर जानकी कहाँ हैं ? तुम उनकी लौटा लाये कि वे वन हो की गये ? ये प्रश्न सुनकर मन्त्री की श्राँखों में जल भर श्राया ॥ २ ॥

सोक विकल पुनि पूछ नरेस् । कहु सिय - राम - लषनु - संदेस् ॥ राम-रूप - ग्रन - सील - सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥३॥

राजा शोक से व्याकुल हो फिर पूछने लगे, कि सोता और राम-लक्ष्मण का संदेशा कहो। रामचन्द्रजो के गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में साचने लगे॥ ३॥ राज सुनाइ दोन्ह बनवास । सुनि मन भयउ न हरष हरासू॥

राज सुनाइ दान्ह बनवास । स्नान नम नपड म हरप हरास ॥ सें। सुत बिद्धरत गये न प्राना । को पापो बड मोहि समाना ॥ ४॥

'कि मैंने राजितलक होना सुनाकर वनवास दिया, पर ये देोनें बातें सुनकर भी जिनके मन में न (राजगद्दों का) हर्ष हुआ, न (वनवास का) दुःख, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी जो मेरे प्राण न चले गये तो मेरे बराबर बड़ा पापों दूसरा कीन होगा॥ ४॥

दो०-सखा रामु-सिय-लष्नु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ।

नाहिँत चाहत चलन श्रव प्रान कहउँ सितभाउ ॥१५०॥ हे सखा सुमन्त्र ! जहाँ राम, लक्ष्मण श्रौर जानको हैं, वहाँ मुक्ते पहुँचा दे। नहीं तो श्रव प्राण्य चलना चाहते हैं। मैं सत्य भाव से कहता हूँ॥१५०॥

चौ०—पुनि पुनि पूछत मंत्रिहि राऊ । प्रियतम-सुश्रन - सँदेस सुनाऊ ॥ कर्राह सखा सोइ बेगि उपाऊ । राम-लपनु-सिय नयन देखाऊ ॥१॥

राजा मन्त्रो से बार बार पूछने लगे कि श्रत्यन्त प्यारे पुत्रों का संदेशा सुनाश्रो। हे मित्र ! तुम कोई उपाय जल्दी करो श्रार राम, लक्ष्मण, सीता को श्रांखों से दिखाश्रो॥१॥ सिचव धीर धिर कह मृदुबानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी॥ बोर सुधीर धुरंधर देवा। साधुसमाज सदा तुम्ह सेवा॥२॥

मन्त्रा धोरज धरकर केमिल वाणी से कहने लगा—महाराज ! आप पिएडत और ज्ञानवान् हैं। आप शूरवोर, बड़े धैर्यधारो, और धुरन्धर राजा हैं। आपने सत्पुरुपों के समाज का सदा सेवन किया है।। २।।

जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभु प्रियमिलन बियोगा॥ काल करम बस होहिँ गोसाईँ। बरबस राति दिवस की नाईँ॥३॥ हे स्वामो ! जन्म, मरण, सब प्रकार के सुख-दुःख, भाग-विलास, हानि-लाभ, प्यारों का मिलना, बिछुड़ना, ये सब बातें काल और कर्म के ऋधीन वैसे ही हुआ करती हैं जैसे दिन स्त्रीर रात सदा एक के पीछे एक हुआ करते हैं ॥ ३॥

सुख हरषिह जड दुख विलखाहा । दोउ सम धीर धरिह मन माही ॥ धीरजु धरहु विवेक विचारी । छाडिय सोचु सकल हितकारी ॥४॥

मूर्ख लाग सुख मिलने पर प्रसन्न होते त्रौर दु:ख मिलने पर बिलखते हैं, पर धोर पुरुष सुख त्रौर दु:ख दोनों में समान रहकर मन में धोरज धरते हैं। हे सबके हितकारी ! श्राप ज्ञान से विचार कर धोरज धारण करो श्रीर सीच करना छोड़ दो ॥ ४॥

दो०-प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर । न्हाइ रहे जलपान करि सियसमेत दोउ बीर ॥१५१॥

रामचन्द्रजो का पहला मुक़ाम तमसा नदी के किनारे और दूसरा गङ्गातट पर हुआ। वहाँ दोनां वोर स्नानकर जल पान (मात्र) करके रहे थे।। १५१॥

चौ०-केवट कीन्ह बहुत सेवकाई । सा जामिनि सिंगरौर गवाँई ॥ होत प्रात बटछोरु मँगावा । जटामुकुट निज सीस बनावा ॥१॥

फिर केवट (गुह) ने उनकी बड़ी सेवा की। वह रात उन्होंने सिंगरौर (शृंगवेरपुर) में बिताई। दूसरे दिन सबेरा होते हो रामचन्द्रजो ने बड़ का दूध मॅगवाया और उससे अपने माथे में जटाओं का मुकुट बनाया॥ १॥

रामसखा तब नाव मँगाई । प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई ॥ लषन बानधनु धरे बनाई । श्रापु चढ़े प्रभुश्रायसु पाई ॥२॥

तब रामचन्द्रजो के मित्र (गुह) ने नाव मँगवाई । उस पर प्रिया (सीताजो) की चढ़ाकर रामचन्द्रजो भी चढ़े । फिर लक्ष्मणजी हाथ में धनुप बाण लिये हुए, स्वामो रामचन्द्रजी की स्त्राज्ञा पाकर, चढ़े ॥ २ ॥

बिकल बिलोकि मोहि रहुबोरा । बोले मधुरबचन धरि धीरा ॥ तात प्रनाम तात सन कहेंहू । बार बार पदपंकज गहेंहू ॥३॥

रामचन्द्रजी मुमें विकल देखकर धोरज धरकर मधुर वचनां में बोले—हे तात! तुम पिताजी से मेरा प्रणाम कहना श्रीर मेरी श्रीर से बार बार उनके पाँव पकड़ना॥ ३॥

करिव पाय परि बिनय बहोरी। तात करिय जिन चिंता मारी॥ बनमग मंगल कुसल हमारे। कृपा श्रनुग्रह पुन्य तुम्हारे॥४॥ फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरो श्रोर से पाँव पड़कर विनती करना कि है पिताजी ! श्राप मेरी चिन्ता न कीजिए । श्रापकी कृपा श्रौर पुरुष से वन के मार्ग में हमारा कुशल-मङ्गल है ॥ ४ ॥

छंद-तुम्हरे श्रनुश्रह तात कानन जात सब सुख पाइहउँ। प्रतिपालि श्रायसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि श्राइहउँ॥ जननी सकल परिताषि परि परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी करेह सोइ जतन जेहि कुसली रहिंह कोसलधनी॥

हे पिताजी ! आपको कृपा से मैं वन में जाते हुए सब सुख पाऊँगा । मैं कुशल-पृवेक आज्ञा (१४ वर्ष वनवास को) पालनकर फिर चरणों का दर्शन करने लौट आऊँगा । सब माताओं के पाँव पड़ पड़कर उनको भी समभा कर उनको भो गहरी प्रार्थना करना । तुलसी-दासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी ने कहा कि हे तात ! तुम वही यत्न करना जिसमें कोसलाधीश (दशरथ) प्रसन्न रहें ॥

सो०-गुरु सन कहुब सँदेसु बार बार पदपदुम गहि।

करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि श्रवधपति ॥१५२॥

फिर कहा कि गुरु (विशष्टजी) के चरण-कमल बार बार पकड़कर सन्देशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपित (दशरथजी) मेरा साच न करें ॥ १५२ ॥

चौ०-पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनायेहु विनती मेारी ॥ सोइ सब भाँति मेार हितकारी । जा तेँ रह नरनाह सुखारी ॥१॥

हे तात ! नगरनिवासी ऋौर कुटुम्बी जन सर्वा से नम्रतापूर्वक मेरी प्रार्थना सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिससे नरनाथ (राजा दशस्य) सुखी रहें॥ १॥

कहव सँदेसु भरत के श्राये। नीति न तजिय राजपद पाये॥ पालेहु प्रजहि करम मन बानी। सेयेहु मातु सकल सम जानी॥२॥

भरत के आजान पर उसको भो भेरा सन्देशा कहना कि भाई ! राज्यपद पाकर नीति की न छोड़ देना । कर्म, मन और वार्णा से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना ॥ २॥

श्चउर निबाहेहु भायप भाई। करि पितु-मातु-सुजन-सेवकाई॥ तात भाँति तेहि राखव राऊ। सोच मेार जेहि करइ न काऊ॥३॥

त्रीर हे भाई ! माता-पिता और श्रात्मीयों को सेवा करके भाईपन निवाहना । हे तात ! राजा का इस तरह से रखना कि वे मेरा साच कभा किसी तरह न करें ॥ ३॥ लषन कहे कह्य बचन कठोरा । बरजि राम पुनि माहि निहोरा ॥ बारबार निज सपथ देवाई । कहृबि न तात लषनलरिकाई ॥४॥

उस समय लक्ष्मणजी ने कुछ कठोर वचन कहे थे, पर रामचन्द्रजी ने उन्हें मना करके मुक्तसे विनती को त्रौर बार बार अपनी सौगन्द दिलाकर कहा कि हे तात! लक्ष्मण का लड़क-पन पिताजो से न कहना॥ ४॥

दो०-किह प्रनाम कबु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह।

थिकत बचन लोचन सजल एलक पल्लवित देह ॥१५३॥

सीताजी प्रणाम कहकर कुछ कहना चाहती थीं कि उनका शरीर स्नेह से शिथिल हो गया, बाणी कक गई, नेत्रों में जल भर गया और रोमावलि खड़ी हो गई।। १५३।।

चौ०-तेहि स्रवसर रघुबररुख पाई । केवट पारहिँ नाव चलाई ॥ रघु-कुल-तिलक चले एहि भाँती । देखेउँ ठाढ कुलिस धरि छाती ॥१॥

उसी समय रामचन्द्रजी का रुख पाकर केवट नाव को पार ले चला। इस तरह रघुवंश के तिलक रामचन्द्रजी चल दिये और मैं छाती पर वज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा॥ १॥

में श्रापन किमि कहुउँ कलेसू। जियत फिरउँ लेइ रामसँदेसू॥ श्रस किह सचिव बचन रिह गयऊ। हानि गलानि सोच बस भयऊ॥२॥

में अपने क्लेश को कैसे सुनाऊँ, क्योंकि में रामचन्द्रजो का सन्देशा लेकर जीता जागता लौट आया हूँ। इतना वचन कहकर मन्त्री चुप रह गया और मारे ग्लानि के शोच में बेबस हो गया॥ २॥

सूत बचन सुनतिह नरनाहू। परेउ धरिन उर दारुनदाहू॥ तलफत विषम मोह मन मापा। माँजी मनहुँ मीन कहँ ब्यापा॥३॥

नरनाथ (दशरथ) सारिथ के उन वचनेंं के मुनते ही धरती पर गिर पड़े। उनके हृदय में बड़ा भारी दाह हुआ और महा-घोर भाह ने उनके मन की घर लिया मानों मछली के माँभा (बरसात का रोग) हो गया हो।। ३।।

करि बिलाप सब रोविह रानी। महाबिपति किमि जाइ बखानी॥
सुनि बिलाप दुखहू दुख लागा। धीरजहू कर धीरजु भागा॥४॥

सब रानियाँ विलाप कर रोने लगीं। उस समय की घोर विर्पात्त कैसे कहो जा सकती है। उस विलाप के सुनकर दुख को भी दुःख लगा और घोरज का भी घोरज दूर हो गया॥ ४॥

#### दो०-भयउ कोलाहलु श्रवध श्रति सुनि नृप राउर सेारु। विपुल विहँगवन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोरु॥१५२॥

राज-महल में बड़ा भारो शोर मचा हुआ सुनकर सारी श्रयोध्या में कुहराम मच गया, मानों पित्तयों के विशाल वन में रात्रि के समय घोर वज्र गिरा हो ॥ १५४॥

#### चौ०-प्रान कंठगत भयउ भुष्राछ् । मनिबिहीन जनु ब्याकुल ब्याछ् ॥ इंद्री सकल बिकल भइँ भारी। जनु सर सरसि ज-बन बिनु बारी॥१॥

जैसे बिना मिए के साँप व्याकुल होता है, वैसी ही व्याकुलता के मारे राजा (दशरथ) के प्राण कंठ में व्या गये। उनकी सब इन्द्रियाँ विह्वल हो गईं मानों तालाब में पानो न रहने से उसमें कमलों का वन मुरभा गया हो।। १।।

#### कौसल्या नृपु दीख मलाना । रिब-कुल-रिब श्रथयेउ जिय जाना ॥ उर धरि धीर राम महतारी । बोलो बचन समय श्रनुसारी ॥२॥

कौसल्याजी ने राजा को मिलन देखकर अपने जी में जान लिया कि सूर्य-कुल का सूर्य श्रव श्रस्त होने के। है। उस समय रामचन्द्रजो की माता कौसल्या हृदय में धोरज धरकर समय के श्रनुसार वचन बोलीं—।। २।।

नाथ समुभि मन करिय विचारू। राम - वियोग - पयोधि श्रपारू॥ करनधार तुम्ह श्रवधजहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय-पथिक-समाजू॥३॥

हे नाथ ! आप मन में सममकर विचार कोजिए। रामचन्द्र का वियोगरूपी अपार समुद्र है और अयोध्यारूपो जहाज के कर्णधार (खिवैया) आप हो। उस जहाज में सब प्यारे यात्रिगण चढ़े हुए हैं ॥ ३॥

#### धीरजु धरिय त पाइय पारू। नाहिँ त बूड़िहि सब परिवारू॥ जौँ जिय धरिय विनय पिय मारी। रामु लष्जु सिय मिलिहिँ वहारी॥४॥

जो धोरज धरिएगा तो पार पहुँच जायँगे, नहीं तो सब परिवार हूब जायगा। हे प्यारे ! जो मेरो प्रार्थना जी में रख लीजिएगा तो राम, लक्ष्मण, सोता फिर मिलंगे !! ४ !!

#### दो०-प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितयउ श्राँखि उघारि। तलफत मीन मलीन जन्।सींचेउ सीतलबारि॥१५५॥

प्यारों कौसल्या के कोमल वचन सुनकर राजा श्राँखें खालकर देखने लगे, मानां किसी ने तड़पती हुई दुखो मछलो पर ठंढा पानो डाल दिया हा ॥ १५५॥ वी०-धरि धीरज उठि बैठि भुश्राख । कहु सुमंत्र कहँ रामु कृपाछ ॥ कहाँ लपनु कहँ रामुसनेही । कहँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही ॥१॥

राजा धीरज धरकर उठ बैठे त्रार बोले कि सुमन्त्र ! कही, दयालु रामचन्द्र कहाँ हैं ? कहाँ लक्ष्मण हैं ? कहाँ स्नेही राम हैं ? त्रीर कहाँ प्यारी बहू जानकी है ॥ १॥

बिलपत राउ बिकल बहु भाँती । भइ जुगसरिस सिराति न राती ॥ तापस-श्रंध-साप सुधि श्राई । कौसल्यहिँ राघ कथा सुनाई ॥२॥

राजा व्याकुल होकर बहुत तरह से विलाप करने लगे। वह रात जुग के बराबर हो गई, काटे नहीं कटतो। राजा की श्रंधे तपस्वों के शाप का याद हो श्राई। उन्होंने सब कथा र कौसऱ्याजों के। कह सुनाई।। २।।

भयउ विकल वरनत इतिहासा। रामरहित धिग ीवनश्रासा॥ सो तनु राखि करव में काहा। जेहि न प्रेमपनु मार निवाहा॥३॥

उस इतिहास की कहते कहते राजा व्याकुल ही गये और कहने लगे कि राम के बिना जीने को आशा की धिक्कार है। मैं उस शरीर की रखकर क्या कहूँगा, जिसने मेरा प्रेम-प्रण नहीं निबाहा।। ३॥

हा रघुनंदन प्रानिपरीते । तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥ हा जानकी लघन हा रघुबर । हा पितु-हित-चित-चातक-जलधर ॥४॥

हाय! प्राणों से भो प्यारे रघुनन्दन! तुम्हारं विना जोते हुए बहुत दिन बोत गये। हाय! जानको, लक्ष्मण! हाय! रघुवर! हाय! पिता के प्रेम से भरे चित्तरूपो पपाहा के लिए मेघरूप! ॥ ४॥

१—एक समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए तमसा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ रात के समय अवग्र अपने अधे माता-पिता के लिए पानी भरने गया। उसके घड़ा भरने का शब्द सुनकर और यह समक्तर काई जङ्गलो हाथी पानी पी रहा है, राजा ने शब्दवेधी बाग्य छोड़ दिया। वह अवग्र के जा लगा और अवग्र ।गर पड़ा। जब राजा उसके पास पहुँच तो मालूम हुआ कि हाथी के धेखे से एक तम्स्वी आहत हुआ है। तपस्त्री ने कहा कि मुक्ते अपना चिता नहीं है, मेरे अन्धे माता-पिता प्यास से व्याकुल हैं, जाकर उन्हें जल पिलाओ और यह बाग्र मेरे शरीर से निकाल लो। राजा ने ज्यों ही बाग्र शरीर से निकाला त्यों ही अवग्र मर गया। राजा ने पानी का घड़ा उठाया और हूँ इते दुंवते उन अधे माता-पिता के पास पहुँच कर उन्हें चुपचाप पानी पिलाना चाहा, पर जिना बोले उन दोनों ने पानी न पिया। अन्त में राजा ने पुत्र के मार डालने की ख़बर सुनाई और उन दोनों को वे पुत्र के पास ले गये। दोनों रो-पीटकर चिता लगाकर पुत्र के साथ जल मरे। उन्होंने मरते मरते शाप दिया कि जिस तरह पुत्रशोक से हम प्राग्य त्याग रहे हैं इसी तरह पुत्रशोक से तुम भी मरोगे।

#### दे। -राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुवरविरह राउ गयउ सुरधाम ॥१५६॥

श्चन्त में राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर भी राम राम राम कहकर राजा, रामचन्द्रजो के विरह में, शरीर की त्यागकर सुरलोक (स्वर्ग) की सिधार गये॥ १५६॥

#### चौ०-जियन मरन फलु दसरथ पावा। श्रंड श्रनेक श्रमल जस छावा॥ जियत राम-बिधु-बदन निहारा। रामविरह करि मरनु सवाँरा॥१॥

जीने और मरने का फल तो दशरथ पा गये, जिनका यश अनेक ब्रह्मांडां में छा गया। जीते जो तो उन्होंने रामचन्द्रजी के मुख-चन्द्र का देखा और मरते समय राम का वियोग करके (राम-स्मरण करते करते) अपना मरण सुधार लिया अर्थात सद्गति पा ली।। १।।

सेाकबिकल सब रोविह रानी । रूप सीलु बलु तेजु बखानी ॥ करिह बिलाप अनेक प्रकारा । परिह भृमितल बारिह बारा ॥२॥

सब रानियाँ राजा के रूप, शील, बल और तेज की बड़ाई कर करके शोक से ज्याकुल होकर रोती हैं। वे अनेक प्रकार से विलापकर बार बार धरती पर गिरती हैं॥ २॥

दास-दासी-गण (नौकर चाकर) भो अधीर हो विलाप करते हैं और नगरिनवासी अपने अपने घर रोते हैं। वे कहने लगे कि आज धर्म को मर्यादा, गुण और रूप के स्थान सूर्य-वंश के सूर्य (प्रकाशक) अस्त हो गये।। ३।।

गारी सकल केकइहि देहीँ । नयनबिहीन कीन्ह जग जेहीँ॥ एहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी । श्राये सकल महामुनि ग्यानी ॥४॥

सब केकयी के। गालियाँ देते हैं, जिसने सारे संसार के। श्रंधा कर दिया (श्रंधकारमय कर दिया)। इसो तरह विलाप करते करते रात बोत गई। सबेरा होने पर सब ज्ञानवान् महर्षि लोग श्राये॥ ४॥

#### दो०-तब बसिष्ठ मुनि समयसम किह श्रनेक इतिहास। सोक नेवारेउ सर्वाह कर निज विग्यान प्रकास ॥१५७॥

उस समय वशिष्ठ मुनि ने समयानुसार श्रनेक इतिहास कहकर, श्रपने विज्ञान का प्रकाश कर, सबका शाक निवारण किया ॥ १५७॥ चौ०-तेल नाव भरि नृपतनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि श्रस भाखा ॥ धावहु बेगि भरत पहिँ जाहू। नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥१॥

एक नाव में तेल भरवाकर उसमें राजा दशरथ के शरीर की रख दिया श्रौर दूतों की वुलवाकर उनसे ऐसा कहा— तुम लीग जल्दो दौड़कर भरत के पास जाश्रो। राजा की मृत्यु का समाचार कहों किसी से न कहना ॥ १॥

एतनेइ कहे हु भरत सन जाई। ग्रुरु बोलाइ पठयउ दोउ भाई॥ सुनि मुनिश्रायसु धावन धाये। चले बेग बर बाजि लजाये॥२॥

तुम जाकर भरत से इतना हो कहना कि देनों भाइयों के गुरुजी ने बुला भेजा है। इस तरह मुनि को आज्ञा सुनकर घावन (दूत) दौड़ चले। वे ऐसे जल्दो चले कि अपनी चाल से अच्छे घोड़े को भो शिमेन्दा करते थे॥ २॥

श्चनरथु श्चवध श्चरंभेउ जब तेँ। कुसगुन होहिँ भरत कहँ तब तेँ॥ देखिह राति भयानक सपना। जागिकरिह कटुकोटिकलपना॥३॥

इघर जब से श्रयोध्या में श्रनथं होना शुरू हुआ, तभी से उधर भरतजो के श्रपशकुन होने लगे। वे रात्रि में भयद्भर स्वप्न देखते थे श्रीर जागने पर, उन पर, करोड़ें। तरह की बुरी कल्पनायें करते थे।। ३।।

बिप्र जेवाँइ देहिँ 'दिन दाना। सिव श्रमिषेक करहिँ बिधि नाना॥ माँगहिँ हृदय महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजन भाई॥४॥

रोज ब्राह्मण-भोजन कराते श्रीर दान देते थे। कई तरह को विधियों से रुद्राभिषेक कराते थे। मन में महादेवजों को मना मनाकर उनसे माता-पिता, भाइयां श्रीर कुटुम्बियों को कुशल माँगते थे।। ४।।

दो०-एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे श्राइ । गुरुश्रनुसासन स्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१४८॥

इस तरह भरतजो सोच विचार में पड़े हो थे कि वे दूत आ पहुँचे। उनके द्वारा अपने कानों से गुरुजो को आज्ञा सुनते हो वे गऐशजो के मनाकर वहाँ से चल पड़े।। १५८।।

चो०-चले समीरबेग हय हाँके। नाँघत सरित सेल बन बाँके॥ हृदय सोचु बड कछु न सोहाई। श्रस जानहिँ जिय जाउँ उडाई॥१॥ हवा की तरह चलनेवाले घोड़ें। की हाँकते हुए वे नदी, पहाड़ तथा विकट जङ्गलों की लाँघते (पार करते) हुए चले। उनके हृदय में बड़ा भारी सीच था। उन्हें कुछ सुहाता नहीं था। वे अपने जी में यह सीचते थे कि हम उड़कर चले जायेँ।। १।।

एक निमेष बरषसम जाई। एहि बिधि भरत नगर नियराई॥ श्रमगुन होहिँ नगर पैठारा। रटिहँ कुभाँति कुखेत करारा ॥२॥

उनको एक निमेष (श्राँख बन्दकर खोलने) का समय एक वर्ष के बराबर जाता था। इसी तरह करते करते भरतजी नगर (श्रयोध्या) के पास पहुँचे। उन्हें नगर में घुसते समय श्रशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरे शब्द करने लगे।। २।।

खर सियार बोलिह प्रतिकूला। सुनि सुनि होइ भरतमन सूला॥ श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगरु बिसेषि भयावन लागा॥३॥

गधे श्रौर सियार प्रतिकूल (बुरी तरह) बेलिन लगे, जिसे सुन सुनकर भरतजी के मन में बेदना होती। तालाब, नदी, बारा-बरीचे सब श्रीहत (क्रीके) हो गये श्रौर नगर ते। श्रौर भी डरावना लगने लगा।। ३।।

खग मृग हय गय जाहिँ न जोये। राम-बियोग-कुरोग बिगोये॥ नगर-नारि-नर निपट दुखारी। मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी॥४॥

रामचन्द्रजो के वियोगरूपो रोग से सताये हुए पत्ती, सृग, घोड़े श्रौर हाथी ऐसे बुरे दिखाई देते थे कि उनकी श्रोर देखा नहीं जाता था। नगर के स्नी-पुरुप सब बिलकुल दुखी हो रहे हैं, मानों सबने श्रपनी सब सम्पत्ति खो दी हो ॥ ४॥

दो०-पुरजन मिलिह न कहिं कहु गविह जोहारिह जािह । भरत कुंसल पूछि न सकिह भय विषादु मन माहि ॥१५६॥

नगर के लोग जो मिलते वे जुहार (दगडवत् प्रणाम चादि) करके चले जाते। कोई कुछ कहता नहीं। भरतजी के मन में भय और दु:स बढ़ता ही जाता है। ऐसी हालत में वे किसी से कुशल-समाचार भी नहीं पूछ सकते॥ १५९॥

चौ०-हाट बाट नहिँ जाहिँ निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी॥ श्रावत सुत सुनि कैंकयनंदिनि। हरषो रबि-कुल-जलरह-चंदिनि॥१॥

बाजार और राम्ते देखे नहीं जाते, मानां उस नगर में दसों दिशाश्रों में श्राग लग गई हो। सूर्य-कुल-रूपी कमल के लिए चाँदनीरूप (मुरम्तानेवाली) केकयी श्रपने पुत्र की श्राते सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई।। १।। सिज श्रारती मुदित उठि धाई। द्वारिह भेँटि भवन लेइ श्राई॥ भरत दुखित परिवारु निहारा। मानहुँ तुहिन बनजबनु मारा॥२॥

वह श्रारतो सजाकर प्रसन्नता से उठ दौड़ी श्रीर द्वार पर ही पुत्र से मिलकर श्रपने साथ घर में लिवा ले श्राई। भरतजी ने श्रपने परिवार की ऐसा दुखी देखा, मानों कमलां के वन की पाला मार गया हो।। २।।

कैंकेई हरिषत एहि भाँती। मनहुँ मुदित दव लाइ किराती॥
सुतहि ससोच देखि मनु मारे। पूछित नेहर कुसल हमारे॥३॥

केकयो इस तरह प्रसन्न है जैसे के।ई भोलनो जङ्गल में आग लगाकर प्रसन्न हुई हो। पुत्र को साच में भरा हुआ और मन मारे देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर (मायके) में कुशल तो है ? ।। ३ ॥

सकल कुसल किह भरत सुनाई । पूछी निज कुल-कुसल भलाई ॥ कहु कहँ तात कहाँ सब माता । कहँ सिय रामु लपन प्रियस्राता॥४॥

भरतजो ने वहाँ को सब कुशल की खबर सुना दो, फिर अपने कुल की कुशल-भलाई पूछो। उन्होंने पूछा—कहो, पिताजो कहाँ हैं ? सब माताएँ कहाँ हैं ? सीता-राम श्रीर प्यारे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं ? ॥ ४॥

देा०—सुनि सुतबचन सनेहमय कपटनीर भरि नैन । भरत-स्रवन-मन-सृल सम पापिनि बोली बैन ॥१६०॥

वह पापिनी केकयो पुत्र के स्नेह-भरे वचनों को सुनकर और आँखां में कपट के आँसू भरकर भरतजो के कानां ओर मन के लिए शुल (काँटे) के समान चुभनवाल वचन बोली—॥१६०॥

चौ०-तात बात मेँ सकल सर्वारी। भइ मंथरा सहाय बिचारी॥ कद्युक काज बिधि बीच बिगारेउ। भूपति सुर-पति-पुर पगु धारेउ॥१॥

हे पुत्र ! मैंने सारी बात बना ली है। बेचारी मन्थरा बहुत सहायक हुई। बोच में विधाता ने कुछ थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा स्वगेवासी हो गये॥ १॥

सुनत भरत भय बिबस बिषादा। जनु सहमेउ करि केहरिनादा॥ तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल ब्याकुल भारी॥२॥

इस बात के। सुनते हो भरतजी दुःख से ऐसे बेबस हो गये, जैसे किसी सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। श्रीर हे पिता ! हाय ! पिता !! पुकारकर बहुत ज्याकुल होकर व जमोन पर गिर पड़े ।। २ ।।

चलत न देखन पायउँ ते।ही। तात न रामहिँ सौंपेहुः मेाही॥ बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पितुमरन हेतु महतारी॥३॥

भरतजी विलाप करते हुए कहने लगे—हे पिता! मैं अन्तकाल में आपकी देख भी न सका। हा! आपने मुक्ते रामचन्द्रजी की सौंप भी न दिया। फिर धीरज धरकर वे सम्हलकर उठे और उन्होंने पूछा कि माता! पिताजी के मरने का कारण बतलाओ।। ३॥

सुनि सुतबचन कहित केंकेई। मरमु पाछि जनु माहुर देई॥ श्रादिहु तेँ सब श्रापनि करनी। क्वटिल कठोर मुदितमन बरनी॥ ४॥

पुत्र का वचन सुनकर केकयो कहने लगी, मानां वह ममे स्थान में घाव कर उसमें विष डालने लगी हो। उस कुटिला और कठोर केकयी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शुरू से अपनी करतूत सुना दी।। ४।।

दो०-भरतिह विसरेउ पितुमरन सुनत राम-बन-गौन। हेतु श्रपनपउ जानि जिय थिकत रहे धरि मैोन ॥१६१॥

भरतजी केा रामचन्द्रजो का वन जाना सुनकर पिताजी का मरना भी भूल गया श्रौर उस वनवास का कारण श्रपने केा ही जी में समक्तकर वे ठक मारे से होकर चुप रह गये।।१६१॥

चौ०-विकल विलोकि सुतिह समुभावति। मनहुँ जरे पर लोनु लगावति ॥ तात राउ नहिँ सोचन जोगू। विढइ सुकृत जसु कीन्हेउ भागू॥१॥

पुत्र की व्याकुल देखकर केकयी समभाने लगी, माने वह जल पर नमक लगा रही हो—हे पुत्र ! राजा सीच करने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुरुष कमा कर खूब भीग भीगे॥ १॥

जीवत सकल जनम फल पाये। श्रंत श्रमर-पति-सदन सिधाये॥ श्रस श्रनुमानि सोच परिहरहू। सहित समाज राज पुर करहू॥२॥

वे जीते जो जन्म पाने के सभी फल पा गये और अन्त में इन्द्र के स्थान (स्वर्ग) में चले गये। ऐसा अनुमान करके सोच को दूर करो। तुम सब समाजसिंहत नगर का राज्य करो॥ २॥

सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु लाग श्रँगारू॥ धीरजु धरि भरि लेहिँ उसासा। पापिनि सर्वाहँ भाँति कुल नासा॥३॥

इन बचनों के सुनकर राजकुमार भरतजी बहुत ही सहम गये, मानें किसी ने पके घाव पर श्राग रख दी हो। वे धोरज धरकर बड़ी लम्बी साँस—जिकर बेाले—हे पापिनि! तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया।। ३।।

जौँ पे कुरुचि रही श्रिति तोहो । जनमत काहे न मारेसि मोही ॥ पेडु काटि तेँ पालउ सीँचा । मीनजियन निति बारि उलीचा ॥४॥

हाय! जो तेरी ऐसी ही अत्यन्त दुष्ट इच्छा थी, तो तूने मुमे जनमते ही क्यों न मार डाला! अरो! तूने ऐड़ के काटकर पत्तों के सींचा और मछली के जोने के नित्यसाधन पानी के। तूने उलोच डाला (अर्थान् में मछली और रामचन्द्रजो मेरे जोने के लिए पानी हैं, उन्हें वन भेज दिया)॥ ४॥

दो०-इंसवंस दसर्यु जनकु राम लषन से भाइ।

जननी तूँ जननी भई विधि सन कहु न बसाइ ॥१६२॥ सूर्यवंश के समान कुल, दशरथजो-से पिता, राम-लक्ष्मण-से भाई, पर हाय! हे माता! मेरी जननी तू हुई। विधाता से कुछ वश नहीं चलता॥१६२॥

चौ०-जब तेँ कुमित कुमत जिय ठयऊ। खंड खंड होइ हृदय न गयऊ॥ बर माँगत मन भइ निहँ पोरा। गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा॥१॥

श्वरी दुर्बु द्विवालो ! जब से तेरे जो में ऐसी दुष्ट्युद्धि होने लगी तभी तेरो छाती फटकर दुकड़े दुकड़े क्यों न हो गई ? तुमें वरदान माँगते समय कुछ दु:ख न हुत्रा, तेरी जीम न गल गई, तेरे मुँह में कीड़े न पड़ गये ! ॥ १॥

भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ बिधिहु न नारि हृदयगति जानी। सकल कपट श्रघ श्रवकृन खानी॥२॥

श्ररी ! राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ? हाय ! मरते समय विधाता ने उनको बुद्धि को हर लिया ! स्त्रों के हृद्य को गति को विधाता भी नहीं जान सकता । स्त्रों का हृद्य सभी तरह के कपट, पाप श्रोर श्रवगुणों (दोषों) को खान होता है ॥ २ ॥

सरल सुसील धरमरत राऊ। सो किमि जानइ तीयसुभाऊ॥ श्रस को जीव जंतु जग माहीँ। जेहि रघुनाथं प्रान प्रिय नाहोँ॥३॥

राजा तो सोधे, सुशोल श्रीर धमें में तत्पर थे। वे मला स्त्रों के स्वभाव को कैसे जान सकते थे! जगत् में ऐसा जीव-जन्तु कौन है जिसे रामचन्द्रजा प्राण-प्रिय नहीं हैं ? ॥ ३ ॥

भे श्रित श्रहित रामु तेउ तोही । को तूँ श्रहिस सत्य कहु मोही ॥ जो हिस सो हिस मुँह मिस लाई । श्रॉिस श्रोट उठि बैठिह जाई ॥श।

ऐसे रामचन्द्रजी भी तुमें श्रहित (शत्रु) हो गये ! श्ररी ! तू है कौन ? मुमे सत्य कह दे । तू जो कुछ होगों से। होगों श्रपना मुँह काला करके उठकर आँखों की श्रोट में जा बैठ (टल जा) ॥ ४॥

## दो०-राम-बिरोधी-हृदय तेँ प्रगट कीन्ह बिधि मोहि॥

मा समान का पातकी बादि कहउँ कब्रु तोहि ॥१६३॥

हाय ! रामचन्द्रजो के विरोधो तेरे हृदय से विधाता ने मेरा जन्म दिया । मेरे बराबर पापी दूसरा कै।न है ? मैं तुभे व्यर्थ ही कुछ कहता हूँ ॥ १६३॥

चौ०-सुनि सत्रुघन मातुक्कटिलाई । जरिह गात रिस कक्छ न बसाई ॥ तेहि श्रवसर कुबरी तहँ श्राई । बसन विभूषन बिविध बनाई ॥१॥

माता को कुटिलता को सुनकर रात्रुझ के सब अंग क्रोध के मारे जलते थे, पर कुछ वश न चलता था। उसी मौक्रे पर तस्ह तरह के (बढ़िया) कपड़े और गहने पहने हुए कुबड़ी मन्थरा वहाँ आ पहुँची।। १॥

लिख रिस भरेउ लषन-लघु-भाई। बरत अनल घृतस्राहुति पाई॥ हुमगि लात तिक कूबर मारा। परि मुँह भरि महि करत पुकारा॥२॥

लक्ष्मणजी के छे।टे भाई रात्रुझजी क्रोध में तो भरे ही थे, कूबरी के देखते ही मानों जलती हुई आग में घो को आहुति पड़ गई। उन्होंने उझलकर कूबरी के कूबर में ताककर एक लात जमाई, जिससे वह चिल्लातो हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी॥ २॥

कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलितदसन मुख रुधिरप्रचारू॥ श्राह दइय मेँ काह नसावा। करत नीक फल श्रनइस पावा॥३॥

उसका कूबर दूट गया, सिर फूट गया, दाँत दूट गये और मुँह से खून बह चला। वह कहने लगी—हाय ! दैव ! मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने श्रम्छा करते हुए बुरा फल पाया।। ३॥

सुनि रिपुहन लिख नख सिख खोटी। लगे घसीटन धरि धरि भोँटी॥ भरत दयानिधि दीन्हि छुड़ाई। कौसल्या पहिँगे दोउ भाई॥४॥

यह बात सुन ऋौर उसे नस्त से चाटी पर्यन्त बुरी जान वे उसे बाल पकड़ पकड़ कर (इधर-उधर) घसोटने लगे। (तब) द्यासागर अरतजी ने उसके छुड़ा दिया। (फिर) देानें भाई कौसल्याजी के पास गये॥ ४॥

द्यो०-मलिनबसन बिबरन विकल क्रस सरीर दुखभारु।

कनक-कलप-वर-बेलि-बन मानहुँ इनी तुषार ॥१६४॥

(कीसल्याजी) मैले वस्त्र पहने थीं, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ा हुन्ना था। मारे दु:ख के बेचैन और शरीर दुबला होने से ऐसी माछ्म होती थीं, मानों सोने की कल्पकृच की बेल के बग़ीचे के। पाला मार गया हो॥ १६४॥ चौ०-भरतिह देखि मातु उठि धाई । मुरुद्धित श्रवनि परी भइँ श्राई ॥ देखत भरतु विकल भये भारी। परे चरन तनदसा विसारी ॥१॥

माता कौसल्याजो भरतजी की देखकर उठकर दै। इं।, पर उन्हें चक्कर आ गया आर वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़ों। उनकी दशा को देखते ही भरतजी बहुत व्याकुल हुए और शरीर की सारी सुध भूल (दै। इकर) चरणों में गिर पड़े॥ १॥

मातु तात कहँ देहि देखाई। कहँ सिय रामु लषनु देाउ भाई॥ केकइ कत जनमी जग माँभा। जैाँ जनमित भइ काहे न बाँभा॥२॥

वे कहने लगे—हे माता ! सुके पिताजी को दिखा दोन सीता तथा दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं ? जगत् के बीच में केकयो माता क्यों पैदा हुई ? यदि पैदा भी हुई तो वह बाँक ही क्यों न रह गई ? ॥ २ ॥

कुलकलंक जेहि जनमेउ मोही। श्रपजस-भाजन प्रिय - जन - द्रोही॥ को त्रिभुवन मोहि सरिस श्रभागी। गति श्रिस तेगरि मानु जेहि लागी॥३॥

जिसने कुल के कलङ्क, अपयश के पात्र और प्यारे कुटुम्बियों के द्रोहो मुक्ते पैदा किया। त्रिलोकी में मेरे समान अभागी कौन है ? हे माता! जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई ॥ ३॥

पितु सुरपुर बन रघु-बर-केत् । मैं केवल सब म्रनरथहेतू ॥ धिग मोहि भयउँ बेनु-बन-म्रागी । दुसह-दाह-दुख दूषन -भागी ॥४॥

पिताजी स्वर्गवासी हो गये, रघुवंश के ध्वजा (रामचन्द्रजो) वन की चले गये; इन सब खनर्थों का कारण मैं हूँ। मुक्ते धिकार है, मैं बाँसों के वन के लिए खाग पैदा हुआ। मैं बड़े कठिन दाह, दु:ख और देाष का भागी हुखा।। ४।।

दो०-मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि। लिये उठाइ लगाइ उर लेाचन मोर्चात बारि ॥१६५॥

भरतजी के कोमल वचन सुनकर माता कौसल्याजी सम्हलकर उठों। उन्होंने भरतजी को उठाकर छाती से लगा लिया और वे आँखों से आँस् बहाने लगीं॥ १६५॥

चौ०-सरल सुभाय माय हिय लाये । स्रति हित मनहुँ राम फिरि स्राये ॥ भेँ टेउ बहुरि लषनु-लघु-भाई । सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥१॥

माताजी ने सरल स्वभाव श्रौर बड़े प्रेम से भरतजी की गले लगा लिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानें रामचन्द्रजी ही वन से लौटकर श्रा गये हों। फिर वे लक्ष्मण्जी के छोटे भाई शत्रुव्रजी से मिलीं। उनका शोक श्रौर प्रेम हृद्य में नहीं समाता था।। १।।

#### देखि सुभाउ कहत सब कोई। राममातु श्रस काहे न होई॥ माता भरतु गैंदि बैठारे। श्राँसु पेँछि मृदुबचन उचारे॥२॥

कौसल्याजी के स्वभाव की देखकर सब लोग कहने लगे कि भाई! रामचन्द्रजो की माता ऐसी क्यों न हों! माताजी ने भरत की (ऋपनी) गोद में बैठा लिया ऋौर उनके ऋाँसू पेछिकर कीमल बचनों में कहा—॥ २॥

# श्रजहुँ बच्छ बलि धीरजु धरहू। कुसमउ समुिक सोक परिहरहू॥ जिन मानहु हिय हानि गलानी। काल-करम-गति श्रघटित जानी॥३॥

हे वत्स ! मैं बिल जाऊँ ! तुम श्रव भी धीरज धारण करो । बुरा समय जानकर साच का दूर करो । काल श्रीर कर्म की गित का श्रीमट जानकर तुम श्रपने हृदय में हानि श्रीर ग्लानि मत माना ॥ ३॥

### काहुहि दोस देहु जिन ताता। भा मेाहि सव बिधि वाम विधाता॥ जो एतेहु दुख मेाहि जियावा। श्रजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥४॥

हे पुत्र ! तुम किसो को देाष मत दे। मुक्ते सब प्रकार से विधाता प्रतिकृत हुआ है। जो इतना दु:ख पड़ जाने पर भी मुक्ते जीती रक्खा है, तो अभी न माळूम उसक मन में क्या है॥ ४॥

#### दो०-पितुत्र्यायसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर।

#### बिसमउ हरष न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥१६६॥

हे पुत्र ! पिताजी की श्राज्ञा पाकर रामचन्द्र ने गहने श्रीर कपड़े उतार दिये श्रीर बक्कल (पेड़ों की छाल) के वस्न पहन लिये। (यह करते समय) उनके हृदय में न कुछ विस्मय था. न हर्ष ॥ १६६ ॥

#### चौ०-मुख प्रसन्न मन राग न रोषू।सब कर सब बिधि करि परितीषू॥ चले विर्ापन सुनि सिय सँग लागी। रहइ न राम-चरन-श्रनुरागीना१॥

उनका श्रांमुख प्रसन्न था। न तो किसी पर त्रानुराग हो था, न क्रोध। वे सब तरह से सबका संताष करके वन की चलने लगे तो सोता भो उनके साथ लग गई। रामचन्द्र के चरणों में प्रेम होने के कारण वह किसी तरह (घर) न रही।। १।।

सुनति लषनु चले उठि साथा। रहि न जतन किये रघुनाथा॥ तब रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय श्ररू लघु भाई॥२॥ लक्ष्मण सुनते ही रामचन्द्र के साथ हो उठ कर चल पड़े। रघुनाथ ने बहुत-से यत्न किये पर वे किसो तरह न रुके। तब रामचन्द्र सबको प्रणाम करके, साथ में सोता श्रीर लक्ष्मण को लेकर, वन को चले गये॥ २॥

रामु लषनुः सिय बनहिँ सिधाये। गइउँ न संग न प्रान पठाये॥ यह सबु भा इन्ह श्राँखिन्ह श्रागे। तउ न तजा तनु प्रान श्रभागे॥३॥

राम, लक्ष्मण श्रौर सोता वन को चले गये पर न मैं साथ गई श्रौर न मैंने श्रपने प्राण हो उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं श्राँखों के सामने हो गया, तो भी इन श्रभागे प्राणों ने यह शरोर न छोड़ा !॥ ३॥

मोहि न लाज निज नेहु निहारी। रामसरिस सुत में महतारी॥ जिन्नइ मरइ भल भूपित जाना। मेार हृदय सत-कुलिस-समाना॥४॥

अपने स्नेह को ओर देखकर मुक्ते लज्जा भो नहीं आतो, राम जैसे पुत्र को मैं माता! जोना और मरना राजा ही अच्छो तरह जानते थे। मेरा हृदय तो सौ वज्रों के समान (कठार) है।। ४।।

दो०-कौसल्या के बचन सुनि भरतसहित रनिवासु।

ब्याकुल बिलपत राजग्रहु मानहुँ सोर्कानवासु ॥१६७॥

कौसल्याजो के वचनों के। सुनकर भरतजी सिंहत सारा रिनवास व्याकुल होकर राज-भवन में ऐसा तड़पने लगा, मानें वहाँ शोक का निवास हो गया है। ।। १६७ ।।

चौ०-बिलपहिँ बिकल भरत दोउ भाई। कौसल्या लिये हृदय लगाई॥ भाँति श्रनेक भरतु समुभाये। किह बिबेकमय बचन सुनाये॥१॥

दोनों भाई (भरत, शत्रुघ्न) विकल होकर विलाप करने लगे, तब कौसल्याजी ने उनका हृदय से लगाया श्रौर विचार से भरी हुई श्रानेक वातें कह-सुनकर माता ने उनका समभाया॥ १॥

भरतहु मातु सकल समुभाई । किह पुरान स्नुति कथा सुहाई ॥ छलबिहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जारि जुगपानी ॥२॥

भरतजो ने भी माता की पुराणां श्रीर वेदां की सुन्दर कथायें कहकर सब तरह सममाया। भरतजो दोनों हाथ जोड़कर छल-रहित, पवित्र श्रीर सोधो सुन्दर वाणो वेलि—।। २॥

जे श्रघ मातु-पिता-सुत मारे । गाइगोठ महि-सुर-पुर जारे ॥ जे श्रघ तिय-बालक-बंध कीन्हे । मीत महीपित माहुर दीन्हे ॥३॥ जो पाप माता-िपता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गोशाला श्रौर बाह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री श्रौर बालक का मार डालने से होते हैं, जे। मित्र श्रौर राजा की विष देने से होते हैं।। ३॥

जे पातक उपपातक श्रहहीँ । करम-बचन-मन-भव कवि कहहीँ॥ ते पातक मोहि होडु बिधाता । जैाँ एडु होइ मोर मत माता ॥४॥

मानसिक, वाचिक, कायिक जो जो कुछ पातक (बड़े बड़े पाप) श्रौर उपपातक (छोटे पाप) विद्वान् लोग कहा करते हैं, हे विधाता! जो इस काम (राम-वनवास) में मेरी सम्मित हो तो हे माता, वे सारे पाप मुक्ते लगें।। ४।।

दो०-जे परिहरि हरि-हर-चरन भजहिँ भूतगन घार।

तिन्ह कइ गति मोहि देउ बिधि जौँ जननी मत मार ॥१६८॥ जो लोग हरिहर (विष्णु और महादेव) के चरणों की छोड़कर घार भूत-प्रेतों की भजते हैं, उनकी गति (नरक) मुभे विधाता दे जो है माता! इसमें मेरी सम्मति हो ॥ १६८॥

चौ०-वेचिह बेद धरम दुहि लेहीँ। पिसुन पराय पाप किह देहीँ॥ कपटी कुटिल कलहिंप्रय क्रोधी। वेदिबदूषक बिस्वबिरोधी ॥१॥

जा वेदों की बेचते हैं ऋर्थात् कुछ लेकर पढ़ाते हैं; जो धर्म के नाम पर स्वार्थ साधते हैं; जो चुगलखोर दूसरां के पाप कह देते हैं; जो कपटी, टेढ़े, भगड़ाछ और कोधी हैं तथा वेद-निन्दक और जगत् के विरोधी हैं ॥ १॥

लोभी लंपट लेालुपचारा । जे ताकहिँ परधनु परदारा॥ पावउँ मैं तिन्ह के गित घोरा। जेाँ जननी एहु संमत मेारा॥२॥

जा लोभी, लंपट, लालची हैं; जो पराये धन श्रीर पराई स्त्री की (खाटी दृष्टि से) ताकते हैं; जो इस काम में मेरा मत हो, तो हे माता, मैं इन सबकी गति पाऊँ। (जे। हाल इनका होता है वहीं मेरा हो)॥२॥

जे निहँ साधुसंग श्रनुरागे। परमारथपथ बिमुख श्रभागे॥ जे न भजिह हिर नरतनु पाई। जिन्हि न हिर-हर-सुजसु सुहाई॥३॥

जिन लोगों ने कभी सन्त-समागम में प्रेम नहीं किया, जो श्रभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य-शरीर पाकर हरि-भजन नहीं करते, जिनका हरिहर का सुन्दर यश नहीं सुहाता ॥ ३॥

तजि स्रुतिपंथ बामपथ चलहीँ। बंचक बिरचि बेषु जयु **छलहीं**॥ तिन्ह कइ गति मेाहि शंकर देऊ । जननी जैाँ एर्ट्डु जा**नउँ भेऊ**॥४॥ जा वेद-मार्ग को छोड़कर वाममार्ग (उलटे राम्ते) में चलते हैं श्रीर जा टग माधु का वेष बनाकर संसार की छलते हैं, उन लोगों की गति मुक्ते शङ्कर दं यदि हे माता, मैं इस भेद का जानता होऊँ ॥ ४॥

दो०-मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभाय।

कहित रामिष्य तात तुम्ह सदा बचन मन काय ॥१६६॥ माता कौसन्याजी भरतजी के सच्चे, सीधे स्वभाव के वचनों की सुनकर कहने लगीं— हे पुत्र! तुम तो सदा मन, वचन, काया से रामचन्द्र के प्यारे हो ॥ १६९॥

चै। ०-राम प्रानहु तेँ प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहिँ प्रान तें प्यारे॥ बिधु बिष चवइ स्रवइ हिमु श्रागी। होइ बारिचर बारिविरागी॥१॥

तुम्हें रामचन्द्र प्राणों के प्राण हैं और तुम भी रामचन्द्र के। प्राणों से भी ऋधिक प्यारे है। हे पुत्र ! चाहे चन्द्रमा से विष टपकने लगे और हिम आग बरसाने लगे, जलचर जांव जल से अलग होकर बिना जल के रहने लगे।। १।।

भये ग्यानु बरुः मिटइ न मेाहू । तुम्ह रामहिँ प्रतिकूल न होहू ॥ मत तुम्हार एह जो जग कहहीँ । सो सपने हु सुख सुगति न लहहीँ ॥२॥

चाहे ज्ञान होने पर भो माह न मिटे (इतने न होनेवाल काम कदाचित् हो जायँ) पर तुम रामचन्द्र के प्रतिकूल नहीं हो सकते। जो कोई जगत् में इस विषय में तुम्हारी सम्मति बतलाने हैं ने स्वप्न में भी सुख और सद्गति नहीं पा सकते॥ २॥

श्चस किह मातु भरतु हिय लाये । थनपय स्त्रविह नयनजल छाये ॥ करत बिलाप बहुत एहि भाँती । बेंठेहि वीति गई सव राती ॥३॥

माता कोसल्याजी ने ऐसा कहकर भरतजी को छाती सं लगा लिया। कीसल्याजी के स्तनों से दूध बहनं लगा और आध्वों में आँसू भर गये। इसी तग्ह बहुत-सा विलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारो गत बीत गई॥ ३॥

बामदेव बसिष्ठ तब श्राये। सचिव महाजन सकल वोलाये॥ मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥४॥

तब (दूसरे दिन प्रात:काल) वामदेव और विसष्टजो आये और उन्होंने मिन्त्रियों की तथा सब महाजनों को बुलवाया। मुनियों ने बहुत तरह के परमार्थ के शुभ वचन कहकर भगतजी को उपदेश दिया॥ ४॥

१---वाममार्ग शाक श्रादि मत है जिनमें मदिरा पीना, परस्त्रीगमन श्रादि मोद्ध के साधन माने जाते हैं।

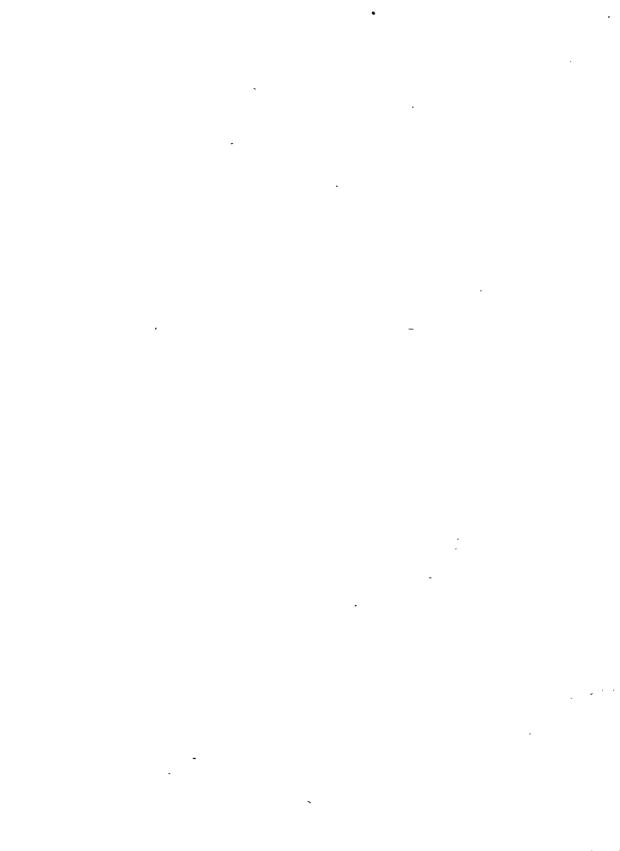



मेघनाद के यज्ञविध्वंस करने के लिए लक्षमण का आना। ए० ५०१

**‡**.

### वो०-तात हृदय धीरज धरहु करहु जो श्रवसर श्राजु। उठे भरतु गुरुवचन सुनि करन कहेउ सब काजु॥१७०॥

फिर विसष्ठजी ने कहा—हे पुत्र ! अब तुम धीरज धारण करके वह (राज-देह का दाह) कार्य करो जिसके करने का अवसर है। इस प्रकार गुरुजी के वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब काम ठोक करने की आज्ञा दो॥ १७०॥

#### चौ०-नृपतनु बेद बिहित श्रन्हवावा । परमबिचित्र बिमान बनावा ॥ गहि पग भरत मातु सब राखीँ । रहीँ राम दरसन श्रभिलाखीँ॥१॥

राजा दशरथ की देह के। वेदोक्त विधि से स्नान कराया गया श्रीर बहुत हो विचित्र विमान बनवाया गया। भरतजी ने सब माताश्रों के पाँव पकड़कर उनको सती होने से रोक लिया। वे भी रामचन्द्र के दशनों की श्राभिलाषा से रह गईं (सती न हुई)।। १।।

#### चंदन-श्रगर-भार बहु श्राये। श्रमित श्रनेक सुगंध सुहाये॥ सरजुतीर रचि चिता बनाई। जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई॥२॥

चन्दन और अगर के बहुत-से गट्ठे आये और तरह तरह के अपार सुगन्धित पदार्थ आये। सरयूजी के किनारे सुन्दर चिता रचकर वनाई गई, वह मानो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनो हो॥२॥

एहि बिधि दाहिकिया सब कीन्ही। बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही । सोधि सुमृति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात विधाना॥३॥

भरतजो ने इस विधि से सब दाह-क्रिया को श्रीर स्नान करके राजा को यथाविधि तिलाश्जिलि दी। फिर वेद, स्मृति श्रीर पुराणों के प्रमाण देखकर भरतजी ने पिताजी का दशगात्र-विधान किया॥ ३॥

जहँ जस मुनिबर श्रायसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ भये विसुद्ध दिये सबु दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥४॥

विसष्ठजों ने जहाँ जैसी श्राज्ञा दो, वहाँ सब बंसा हो हजारां तरह से किया। शुद्र हा जाने पर (ग्यारहवं दिन) गौ, घोड़े, हाथों, श्रनेक प्रकार के वाहन (सर्वारियाँ), ॥ ४॥

### दो०-र्सिंघासन भूषन बसन श्रन्न धरनि धन धाम। दिये भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम॥१७१॥

सिंहासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान सब दान भरतजी ने दिये, श्रीर उन दानों को ले लेकर ब्राह्मण पूर्ण-काम (रुप्त) हो गये॥ १७१॥

निबाहा ॥ ३॥

# चौ०-पितुहित भरत कीन्हि जिस करनी। सो मुख लाख जाइ निहँ बरनी।। सुदिन सोधि मुनिबर तव आये। सचिव महाजन सकल वोलाये॥१॥

भरतजी ने पिता के निमित्त जैसी किया की वह लाख मुँह से भो वर्णन नहीं को जा सकती। तब (मङ्गलश्राद्ध हो जाने पर) अच्छा दिन सोधकर मुनियों में श्रेष्ठ वसिष्ठजी महाराज आये। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया॥ १॥

बैठे राजसभा सब जाई। पठये बोलि भरत दोउ भाई॥ भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति-धरम-मंय बचन उचारे॥२॥

जब वे सब राज-सभा में जाकर बैठे, तब भरत और शत्रुघ दोनों भाइयां को उन्होंने बुलवाया। फिर भरतजी को वसिष्ठजी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धमें के वचन कहे ॥ २ ॥

प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी। केकइ कुटिल कीन्हि जिस करनी।।
भूप धरमब्रुत सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा॥३॥
पहले तो मुनिवर ने वह सारी कथा कह सुनाई, जिस तरह केकयी ने कुटिलता की
करतत की। फिर राजा के धर्म और सत्य-व्रत की प्रशंसा की जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेम को

कहत राम-ग्रन-सील-सुभाऊ । सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ बहुरि लपन-सिय-प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥४॥

रामचन्द्रजो के गुण, शील श्रीर स्वभाव का वर्णन करते करते मुनि की श्राँखों में जल भर गया श्रीर वे पुलकायमान हो गये। फिर लक्ष्मणजो श्रीर सीताजो की प्रीति का वर्णन करके, यद्यपि वसिष्ठ मुनि ज्ञानवान् थे, तो भी वे शोक श्रीर स्नेह में मग्न हो गये। । ४।।

दो०-सुनहु भरत भाबो प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ।

हानि लाभु जीवनु मरनुः जसु श्रपजसु बिधि हाथ ॥१७२॥

अन्त में मुनिराज ने दुखो होकर कहा—हे भरत ! सुनी, भावी (होनहार) प्रवल होती है। हानि, लाभ, जीना, मरना, यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं॥ १७२॥

चौ०-श्रस विचारि केहि देइय दोषू। ब्यरथ काहि पर कीजिय रोषू॥ तात विचाक करहु मन माहीँ। सोच जोग्र दसरथु नृपु नाहीँ॥१॥

ऐसा विचारकर किसको व्यर्थ देश देना और किस पर कोध करना। हे पुत्र ! मन में विचार करो। राजा दशरथ सेाच करने के योग्य नहीं हैं॥ १॥

#### सोचिय बिप्र जो बेदबिहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥ सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रानसमाना ॥२॥

साचे तो वेद न जाननेवाले उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो श्रपने धर्म को ब्राइकर विषय-भोग में लीन हो रहा हो श्रीर उस राजा का साच करना चाहिए जा नीति का नहीं जानता श्रीर जिसको प्रजा प्राण के समान प्यारी नहीं है ॥ २ ॥

#### सोचिय बयसु कृपिन धनवान् । जो न श्रातिथि सिवभगति सुजान् ॥ सोचिय सूद्र विप्र-श्रपमानी । मुखर मानप्रिय ग्यानगुमानी ॥३॥

उस वैश्य का सीच करना चाहिए जो धनवान् होकर क्रपण हो श्रीर जा श्रातिथयों को तथा शिवजो की भक्ति करने में पदु न हो। उस शुद्र का सीच करना चाहिए जा ब्राह्मणों का श्रपमान करता हो, बहुत बेलिनेवाला हो, प्रतिष्ठा चाहता हो श्रीर ज्ञान का श्रभिमानी हो॥ ३॥

#### सोचिय पुनि पतिबंचक नारी । क्कटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ सोचिय बदु निज ब्रतु परिहरई । जो नहिँ गुरुत्रायसु श्रनुसरई ॥४॥

फर उस स्त्रों का सोच करना चाहिए जो पित से छल करतो हो, जो दुटिल हो, लड़ाकू हो, श्रौर स्वेच्छाचारिणों हो ं उस वट्ट (ब्रह्मचारी) का सोच करना चाहिए जो श्रपने ब्रह्मचर्य ब्रत को छोड़ दे श्रौर जो गुरु की श्राज्ञा के श्रनुसार न चले॥ ४॥

#### दो०—सोचिय गृही जो मोहबस करइ करमपथ त्याग । सोचिय जती प्रपंचरत विगत विवेक विराग ॥१७३॥

उस गृहस्थाश्रमो का साच करना चाहिए जो माह के वश होकर श्रपने कर्म-मार्ग का त्याग कर दे। उस संन्यासा का साच करना चाहिए जो प्रपंच (संसार के भगड़े) में लगा रहे श्रीर ज्ञान-वैराग्य-रहित हो।। १७३।।

#### चौ०-बेषानस सोइ सोचन जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥ सोचिय पिसुन श्रकारनकोधी। जननि-जनक-ग्रुरु-बंधु-बिरोधी॥१॥

वही तपस्वी सीचने योग्य है जिसकी तपस्या छाड़कर भाग (श्राराम) श्रच्छा लगता हो। सीच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना कारण कोध करनेवाला हो श्रीर माता, पिता, गुरु, भाई-बन्दों के साथ वैर रखता हो।। १।।

सब बिधि सोचिय परश्रपकारी । निज तनुपोषक निरदय भारी ॥ सोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छाडि छ**छ इरिजन होई** ॥२॥ जो मनुष्य दूसरों का बुरा चाहता हो, श्रापने शरीर की पुष्ट करता हो श्रीर बड़ा निदंशी हो उसका सब तरह से सोच करना चाहिए। जो मनुष्य छल की छोड़कर भगवर्भक्त नहीं हो जाता वहीं सब तरह सोच करने के लायक है।। २॥

सोचनीय नहिँ कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ भयउ न श्रहइ न श्रब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहिँ सब दसरथ-गुन-गाथा ॥४॥

कोसलाधोश (दशस्थजा) साच करने के योग्य नहीं हैं। उनका प्रभाव चादहां लोकां में प्रकट हो रहा है। हे भरत, जैसे तुम्हारे पिता थे बैसा राजा न तो कोई हुत्रा, न त्रभो है. न होगा ॥ ३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र श्रीर लोकपाल सभो दशस्थ के गुणों की प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥

दो०-कहहु तात केहि भाँति काउ करिहि बडाई तासु।

राम लपन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुग्रन सुचि जासु ॥१७४॥

कहो बेटा भरत ! उनको बड़ाई कोई किस तरह करे, जिनके राम, लक्ष्मण, तुम (भरत) श्रौर शत्रुव्न जैसे पांवत्र पुत्र हैं ॥ १७४ ॥

चे। -सब प्रकार भूपति बडभागी । बादि बिषाद करिय तेहि लागी ॥ एहु सुनि समुभि सोचु परिहरहू । सिर धरि राजरजायसु करहू ॥१॥

राजा सब प्रकार से भाग्यवान् थे। उनके लिए साच-सन्ताप करना व्यर्थ है। यह सुन श्रीर सममकर साच का दूर करो श्रीर राजा की श्राज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करो।।१॥

राय राजपदु तुम्ह कहँ दीन्हा । पिताबचन फुर चाहिय कीन्हा ॥ तजे रामु जेहि बचनहिँ लागी । तनु परिहरेउ रामविरहागी ॥२॥

राजा न तुमको राजगद्दो दो है, तुम्हें पिता का वचन सत्य करना चाहिए, जिस वचन के लिए राजा ने रामचन्द्रजी की त्याग दिया और उनके वियोग की ऋग्नि में शरोर छोड़ दिया॥२॥

नृपहिँ बचन प्रिय निहँ प्रिय प्राना। करहु तात पितुबचन प्रवाना॥ करहु सीस धरि भूपरजाई। हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई॥३॥

राजा को वचन प्यारे थे प्राण नहीं। इसलिए हे तात! पिता के वचनों को सत्य करो।
राजा को श्राज्ञा के। माथे पर रखकर उसे पूरा करो, इसी में तुम्हारी सब तरह भलाई है।। ३॥
परसुराम पितुश्चग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ। पितुश्चग्या श्रघ श्चजसु न भयऊ॥॥॥

देखी, परशुरामजी ने पिता की श्राह्मा पालन की। उस (श्राह्मापालन) के लिए उन्होंने माता की भी मार डाला, <sup>१</sup> इस बात के सब लोग गवाह हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता की श्रपनो जवानो दे दी, पिता की श्राह्मा पालन करने से उन्हें पाप भी नहीं लगा श्रीर श्रपयश भो नहीं हुआ।। ४।।

दो॰-श्रनुचित उचित बिचारः तिज जे पालिह पितु बैन।

ते भाजन सुख सुजस के बसहिँ श्रमरपति ऐन ॥१७४॥ जै। लोग उचित श्रौर श्रनुचित का विचार छोड़कर पिता के वचनां का पालन करते हैं, वे सुख श्रौर शुद्ध यश के पात्र होकर स्वर्ग में निवास करते हैं।। १७४॥

चौ०-श्रविस नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोक परिहरहू॥ सुरपुर नृपु पाइहिँ परिताषू। तुम्ह कहँ सुकृतु सुजसु नहिँ देाषू॥१॥

इसलिए हे पुत्र ! तुम अवश्य ही राजा के वचन की सत्य करो। शोक दूर करो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से राजा स्वर्ग में सन्तुष्ट होंगे और तुमकी पुण्य तथा यश मिलेगा, कोई देाष न होगा॥ १॥

बेदिबहित संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ करहु राज परिहरहु गलानी । मानहु मेार बचन हित जानी ॥२॥

वेद में भी कहा है श्रीर सब लोगां के। भो सम्मत (मान्य) है कि जिसके। पिता दे वहा राज-तिलक पाता है, इसालए तुम ग्लानि (उदासी) छोड़कर राज्य करो। मेरे वचन की हित समक्तकर मान लो।। २।।

सुनि सुख लहब रामबैदेही। श्रनुचित कहब न पंडित केही॥ कौसल्यादि सकल महतारी। तेउ प्रजासुख होहिँ सुखारी॥३॥

१—परशुरामजी की माता रेशुका एक बेर जल भरने गई। वहाँ वह गन्धवों की कीड़ा देखने में लग गई श्रीर उसका मन धर्मपथ से विचलित हो गया। श्रन्त में उसे जब सुध झाई तब वह भट पानी लेकर श्राश्रम के लौट पड़ी। जमदिश श्रुपि ने सब कुत्तान्त जान लिया और कुद्ध हेकर अपने पुत्रों के श्राज्ञा दी कि इसे मार डालो। इस श्राज्ञा का पालन केवल परशुरामजो ने किया।

२—राजा ययाति के दो रानियाँ थीं। एक शुक्राचार्यजी की कन्या देवयानी श्रीर दूसरी राजा वृष्यवां की शिमिष्ठा। शुक्राचायजी ने विवाह के समय यह नियम करा लिया था कि राजा ययाति शिमिष्ठा से संभोग न करें। पर शिमिष्ठा के पुन्न होने पर विदित हुश्रा कि राजा ने नियम-भङ्ग किया, इस पर कुद्ध हो शुक्राचार्यजी ने राजा के। शाप दिया कि त् बुद्धा हो जा। फिर बहुत प्रार्थना करने पर श्रवस्था बदल लेने का नियम शुक्राचार्यजी ने निश्चित कर दिया। तब राजा ने अपने सभी पुत्रों से, श्रलग श्रलग, श्रवस्था बदल लेने के। कहा, पर के।ई राज़ी न हुश्रा, तब सबसे छोटे लड़के पुढ़ ने पिता की श्राञ्चा का महत्त्व समक्षकर श्रापनी जवानी देकर उनका बुढ़ापा अनप से लिया।

इस बात के। सुनकर रामचन्द्रजी और जानकी भी सुख पावेंगे और कोई पिएडत भी श्रमुचित नहीं कहेगा। कौसल्याजी श्रादि तुम्हारी सब मातायें भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी।। ३।।

मरम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ सौँपेहु राज राम के आये। सेवा करेहु सनेह सुहाये॥४॥ जो तुम्हारे और रामचन्द्रजी के मर्म की जानता है, वह सभी तरह तुमकी भला कहेगा।

जो तुम्हारे और रामचन्द्रजी के मम की जानता है, वह सभी तरह तुमकी भला कहेगा। रामचन्द्रजी के आ जाने पर उनको राज्य सौंप देना और सुन्दर स्नेह से उनको सेवा करना ॥॥

दो०-कीजिय गुरुश्रायसु श्रविस कहि सिचव कर जोरि। रघुपति श्रायें उचित जस तस तब करब बहोरि॥१७६॥

मन्त्री लोग भो हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज! अवश्य हो गुरु के आज्ञा-नुसार काम कीजिए। रामचन्द्रजी के लौट आने पर उस समय जैसा कुछ उचित होगा वेंसा करना।। १७६।।

ची०-कोसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य ग्रुरुश्चायसु श्रहई ॥ सो श्रादरिय करिय हित मानी। तजिय विषादु कालगति जानी॥१॥

कौसत्याजो भी घोरज घरकर कहने लगीं—हे पुत्र ! गुरुजी को आज्ञा पथ्य अर्थात् हितकर है, उसका आदर करो और अपना भला समभ कर (वैसा हो) करो । काल की गति को जानकर दु:ख को त्याग दो ॥ १॥

बन रघुपति सुरपुर नरनाहू। तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू।॥ परिजन प्रजा सचिव सब श्रंबा। तुम्हही सुत सब कहँ श्रवलंबा॥२॥

हे पुत्र ! रामचन्द्र तो वन में हैं, महाराज स्वर्ग में, घोर तुम इस तरह घवरा रहे हो। हं पुत्र ! (श्रव ते) कुटुम्बो, प्रजा, मन्त्रो और सब मातायां की एक तुम्हारा ही अवलंब (त्रासरा) है।। २॥

लिख विधि वाम कालकिठनाई। धीरजु धरहु मातु बिल जाई॥ सिर धिर ग्रुरुश्चायसु श्रनुसरहू। प्रजा पालि पुर-जन-दुखु हरहू॥३॥

विधाता को प्रतिकूलता और काल की कठिनता के। देखकर तुम धीरज धारण करो, मातायं तुम्हारो बिल जाती हैं। तुम गुरु की आज्ञा के। सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार चले। और प्रजा का पालनकर पुर-वासियों के दु:ख दूर करो।। ३।।

ग्रुरु के बचन सचिव श्रिभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ सुनी वहोरि मातु मृदुबानी । सील - सनेह - सरल-रस-सानी ॥४॥ इस तरह गुरु के वचन और मिन्त्रयों का श्राभिनन्दन (समर्थन) सुनने से भरतजो के हृदय के चन्दन के समान (शीतल) लगा। फिर माताजी की कीमल वाणी सुनी जो शील और स्तेहरस से भरी हुई साधी सची थी॥ ४॥

छंद—सानी सरलरस मातुबानी सुनि भरतु ब्याकुल भये। लोचनसरोरुह स्रवत सीँचत बिरह उर श्रंकुर नये॥ सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहजसनेह की॥

वह सोधी रसभरो माता को वाणी सुनकर भरतजो व्याञ्चल है। उठे। उनके नेत्र-कमलों से जल बहने लगा। वे आँसू मानों उनके हृदय में नये विरह के श्रंकुर सोंचने लगे। उस समय की वह दशा देखकर सबको अपने अपने शरीर की सुध-बुध भूल गई। तुलसीदासजी कहते हैं कि उस स्वाभाविक स्नेह की सोमा के। सब लेगा बड़े आदर से सराहने लगे (धन्य धन्य कहने लगे)।।

सो०-भरतु कमल कर जोरि धीर-धुरं-धर धीर धरि। बचनु श्रमिय जनु बोरि देत उचित उत्तर सवहिँ॥१७७॥ धैर्य के भार की उठानेवाले भरतजो धोरज धारणकर, कमल के समान हाथों की जे।इ-कर, मानों अमृत में डुवाये हुए वचनों से सबकी उचित उत्तर देने लगे॥१७७॥

चौ०-मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सवही का ॥ मातु उचित धरि स्रायसु दीन्हा।स्रविस सीस धरि चाहउँ कीन्हा॥१॥

वे बेलि—गुम्हं गुरुजी ने अच्छा उपदेश दिया। वह प्रजा, मन्त्री और सभी के सम्मत है। माताजी ने भी उचित ही साचकर आज्ञा दी है और उसे सिर पर चढ़ाकर अवश्य ही मैं वैसा करना चाहता हूँ॥ १॥

रुक्त-पितु-मातु-स्वामि-हितवानी । सुनि मन मुदित करिय भिल जानी ॥ उचित कि च्रनुचित किये विचारू । धरमु जाय सिर पातकभारू ॥२॥

क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामो, इनको हित की वाणो की सुनकर श्रीर उसे श्रन्छी सममकर प्रसन्नता से मानना चाहिए। उसमें उचित-श्रनुचित का विचार करने से धर्म नष्ट होता है श्रीर माथे पर पाप का भार चढ़ता है।। २॥

तुम्ह तउ देहु सरल सिख सोई। जो श्राचरत मार भल होई ॥ जदिप यह समुभत हउँ नीके। तदिप होत परिताषु न जी के ॥३॥

तुम लोग तो वहां सोधी सोख मुफे देते हो, जिसके आचरण करने में मेग भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भलो भाँति समक्षता हूँ, तो भी मेरे जी में संतोप नहीं होता॥३॥

म्रब तुम्ह बिनय मे।रि सुनि लेहू । मेाहि श्रनुहरत सिखावन देहू ॥ ऊतरु देउँ छमब श्रपराधू । दुखित-दोप-गुन गनहिँ न साधू॥४॥

श्रव तुम लाग मेरी प्रार्थना के भी सुन ला, फिर मुक्ते मेरे श्रवकूल शिक्ता दे। मैं सामने उत्तर देता हूँ, इस मेरे श्रपराध के जमा करना। सज्जन लोग दुःखी श्रादमी के दाष श्रीर गुर्गों के नहीं गिनते॥ ४॥

दो०-पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहह मोहि राजु । एहि ते जानहु मार हित के श्रापन बड़ काजु ॥१७८॥

पिताजी ते। स्वर्ग चले गये, सोतारामजी वन में हैं श्रोर मुक्ते श्राप राज्य करने के लिए कहते हैं। इसी में मेरा हित श्रथवा अपना बड़ा भारो कार्य श्राप लोगां ने समक्त रक्खा है! ॥ १७८॥

चौ०-हित हमार सिय-पित सेवकाई । से। हिर लीन्ह मातुकुटिलाई ॥
में श्रतुमानि दीखि मन माहीँ। श्रान उपाय मार हित नाहीँ॥१॥

हमारा हित तो सोतारामजी को सेवा में है, वह सेवा माता केकयी की कुटिलता ने हर लो। मैंने अपने मन में अनुमानकर समभ लिया है कि और किसी उपाय से मेरा हित नहीं है।। १।।

सोकसमाजु राजु केहि लेखे। लषन-राम-सिय-पद बिनु देखे॥ बादि बसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरित बिनु ब्रह्मबिचारू॥२॥

लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्र श्रार सोताजों के चरणां का देखे बिना यह शिक का सामान राज्य किस गिनती में है ? कपड़ेंग के बिना गहनेंग का बोक्ता लादना व्यथे है । वैराग्य हुए बिना ब्रह्मज्ञान छाँटना व्यर्थ है ॥ २॥

सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरिभगति जाय जप जोगा॥ जाय जीव बिनु देह सुहाई। बादि मेार सब बिनु रघुराई॥३॥

शरीर रोगी हो तो भाग व्यथं हैं। भगवद्भक्ति के बिना जप श्रार योग व्यथ हैं। जोव के बिना सुन्दर देह व्यथे हैं, इसो तरह रामचन्द्रजी के बिना मेरा सभी कुछ व्यर्थ है॥३॥ जाउँ राम पहिँ श्रायसु देहू। एकहि श्राँक मार हित एहू॥ माहि नृपु करि भल श्रापन चहहू। साउ सनेहु जडताबस कहहू॥४॥ मुक्ते श्राज्ञा दोजिए तो मैं रामचन्द्रजी के पास जाऊँ। बस यही एक बात निश्चय ऐसी है जिसमें मेरा भला है। जो तुम मुक्ते राजा बनाकर श्रपना भला चाहते हो तो यह भी तुम स्तेह की जड़तावश (प्रेम के कारण विचार खोकर) कह रहे हो।। ४॥

दो०-कैकेइसुत्रम क्रुटिल मति रामबिमुख गतलाज।

तुम्ह चाहत सुखु मेाहबस माहि से श्रधमु के राज ॥१७६॥

में केकयी का पुत्र हूँ, मेरी कुटिल बुद्धि है, मैं रामचन्द्रजी से विमुख श्रौर निलंज हूँ। तुम लोग केवल मोहवश मेरे जैसे श्रधम के राज्य में मुख चाहते हो॥ १७९॥

चौ०-कहउँ साँचु सब सुनि पतियाहू। चाहिय धरमसील नरनाहू।॥ माहि राज हठि देइहहु जबहीँ। रसा रसातल जाइहि तबहीँ॥१॥

मैं सच कहता हूँ, सुनकर निश्चय मान ला, राजा धार्म्भिक होना चाहिए। तुम लाग हठ करके जिस समय मुक्ते राज्य दोगे, उसी समय पृथ्वी रसातल का चली जायगी॥ १॥

मेाहि समान के। पापनिवासू । जेहि लिंग सीयराम बनबासू ॥ राय राम कहँ कानन दीन्हा । बिछुरत गमन श्रमरपुर कीन्हा ॥२॥

मेरे बराबर पापों का घर श्रौर कौन होगा जिसके लिए सीता-रामजी वनवास की गये! राजा ने रामचन्द्रजी को वनवास दिया. तो उनके बिछुड़ते ही उन्होंने स्वर्ग-यात्रा की ॥ २ ॥

में सिंदु सब श्रनरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुनउँ सचेतू॥ बिनु रघुबीर बिलोकिय बासू। रहे प्रान सिंह जग उपहासू॥३॥

श्रीर मैं दुष्ट सब श्रनथों की जड़ श्रव बैठा हुश्रा सावधानी के साथ सब बातें सुन रहा हूँ ! बिना रामचन्द्रजी के इस भवन के। देखकर भी ये प्राण जगत् की हँसी सहकर बने रहे ॥३॥

राम पुनीत बिषयरस रूखे। लेालुप भूमिभोग के भूखे॥ कहुँ लगि कहुउँ हृदयकठिनाई। निदिर कुलिसु जेहि लही बड़ाई॥४॥

रामचन्द्रजी प्रवित्र श्रीर विषय के स्वाद से रूखे (उदासीन, बेपरवाह) हैं। लालची लोग पृथ्वी के राज्य के भूखे होते हैं। मैं श्रपने हृदय को कठिनता कहाँ तक कहूँ। इसने वश्र के। भी भातकर बड़ाई पा ली। श्रर्थात् राम-वियोग पाकर भी जो हृदय न फट गया तो वह वश्र से भी श्रिधिक कड़ा है।। ४।।

दो०-कारन तेँ कारजु कठिन होइ दोसु नहिँ मार । कुलिस श्रस्थि तेँ उपल तेँ लोइ कराल कठोर ॥१८०॥ (उत्पन्न करनेवाले) कारण से (उत्पन्न) कार्य कठिन होता है, इसलिए इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। हिट्टियों से विज्ञ और पत्थर से लोहा ज्यादा कराल और किठन होता है। अर्थान् केकियी मेरा कारण, मैं उसका कार्य (पुत्र) हूँ, तो उसको कठिनाई से मेरी कठिनाई अधिक ही होनी चाहिए॥ १८०॥

चौ०-कैकेईभव तनु श्रनुरागे । पाँवर प्रान श्रवाइ श्रभागे ॥ जौँ प्रियविरह प्रान प्रिय लागे । देखब सुनब बहुत श्रब श्रागे ॥१॥

केकयो से उत्पन्न देह के प्रेम करनेवाले ये नीच श्रभागे प्राण खूब सन्तुष्ट हो लं। जा त्यारे (रामचन्द्रजी) के वियोग में भी प्राण प्यारे लगे तो श्रागे बहुत कुछ देखना श्रौर सुनना है। श्रर्थात् राम-वियोग होते हो मर जाना श्रम्छा था। जा ऐसे वज्र-दुःख में भी प्राण न गये, तो भविष्य में बहुत कुछ देखना सुनना बाक़ी है।। १।।

लखन-राम-सिय कहँ बन दीन्हा । पठइ श्रमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ लीन्ह विधवपन श्रपजसु श्रापू । दीन्हेउ प्रजिह सेताकु संतापू ॥२॥

केकयो ने लक्ष्मण, श्रीराम श्रीर सीता की तो वनवास दिया श्रीर पित की स्वर्ग भेजकर उनका हित किया। श्राप विधवापन श्रीर श्रपयश लिया श्रीर प्रजा की शोक श्रीर सन्ताप दिया॥२॥

मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू। कीन्ह कैकई सब कर काजू॥ एहि तेँ मार काह श्रब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥३॥

मुक्ते सुख, सुन्दर यश त्रौर उत्तम राज्य दिया। यो केकयी ने सबके काम बना दिये। इससे श्रच्छा श्रव मेरे लिए श्रौर क्या होगा। उस पर तुम लोग मुक्ते राजतिलक देने को कहते हो।। ३।।

कैंकइजठर जनिम जग माहीँ। यह मेा कहँ कछु श्रनुचित नाहीँ॥ मेारि बात सब बिधिहि बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥४॥

संसार में केकयों के पेट से जन्म लेकर यह (तिलक लेना) मेरे लिए कुछ भी श्रमुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने हो बना दो है, फिर उसमें प्रजा श्रीर पंच क्यों सहायता दे रहे हैं ? ॥ ४ ॥

देा०-म्रहम्रहीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछो मार । तेहि पियाइय बारुनी कहहु कवन उपचार ॥१८१॥

१—दधीचि ऋषि की हिंदुयों का वज्र बना या और उससे हत्रामुर मारा गया या । इसलिए हिंदुयों के। वज्र का कारण कहा।

कोई श्रादमी पहले तो प्रहों से पकड़ा गया हो श्रश्नांत उसके बुरे प्रह हों, फिर उसे बाई भो चढ़ों हो, ऊपर से बीछू भी डंक मार दे, इस पर भी उसको मिदरा पिला देना कहो कौन सा श्रच्छा इलाज है ? श्रश्नांत् भरतजी कहते हैं कि एक तो मैं केकयों से जन्मा, दूसरे पिता स्वर्गवासी हो गये, तीसरे राम-वियोग। इतने रोग लगे हुए हैं, तो भो राज-तिलक-रूपी मिद्रा श्राप लोग पिलाते हैं तो फिर मेरे बचने का क्या उपाय है ? कुछ भी नहीं।। १८१।।

चौ०-कैकइसुश्चन जोग जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई॥ दसरथ-तनय राम-लघु-भाई। दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई॥१॥

केकयों के पुत्र के लिए जगत् में जो योग्य था, वहीं मुक्ते चतुर विधाता ने दिया है। पर (साथ हो साथ) दशरथ का पुत्र और राम-लक्ष्मण का छोटा माई यह बड़ाई विधाता ने मुक्ते व्यथं दी।। १।।

तुम्ह सब कहह कढावन टीका। रायरजायसु सब कहँ नीका॥ उत्तरु देउँ केहि बिधि केहि केही। कहहु सुखेन जथा रुचि जेही॥२॥

तुम सब लोग मुक्ते राज-तिलक लगवाने के लिए कहते हो, राजा की आज्ञा भी है और सबको यह अच्छा भी लगता है। भला मैं किस किसको किस किस तरह उत्तर दूँ ? इसलिए जिनको जैसो रुचि हो, वे वैसा ख़ुशों के साथ कहें॥ २॥

मेाहि कु-मातु-समेत बिहाई। कहहु किहिह के कीन्हि भलाई॥ मेा बिनु को सचराचर माहीँ। जेहि सियरामु प्रानिप्रय नाहीँ॥३॥

ठोक है, कुमाता (केकयो) समेत मुफे छोड़कर श्रौर किसने इतनो भलाई की है ? चरा-चर समेत सारे संसार में मेरे बिना श्रौर कौन होगा जिसे सीता-रामजो प्राणों के समान प्रिय नहीं ? ॥ ३ ॥

परमहानि सबु कहँ बड लाहू। श्रदिनु मार नहिँ दूषन काहू॥ संसय सील प्रेम बस श्रहहू। सबुइ उचित सब जो कबु कहहू॥४॥

परम हानि हो में सबको बड़ा लाम दोखता है! इसमें किसी की देाष नहीं, मेरे दिन ही बुरे हैं। तुम सब लोग सन्देह श्रौर श्रेम के वश में हो, इसलिए सब लोग जो कुछ कहे। वह जीवत ही है। । ।।

वा॰-राममातु सुठि सरलचित मा पर प्रेमु विसेखि । कहइ सुभाय सनेह बस मारि दीनता देखि ॥१⊏२॥

रामचन्द्रजो की माता बिलकुल सोधे स्वभाववालो है श्रौर मुक्त पर इनका स्नेह भी श्रिधिक है। इसलिए वे स्वभावत: स्नेह के वश होकर श्रौर मेरी दीनता देखकर ऐसा कह रही हैं॥ १८२॥

#### चौ०-गुरु विवेकसागर जगु जाना । जिन्हिह विस्व कर-वदर-समाना ॥ मेा कहुँ तिलकसाज सज सोऊ। भये विधिवमुख विमुख सब कोऊ॥१॥

संसार जानता है कि गुरू महाराज विचार के समुद्र हैं। जिनके लिए संसार हाथ में लिये हुए बेर के फल के समान है (त्र्राथान जा उसका रहस्य खूब जानते हैं) वे भी मेरे लिए राजितलक की सजावट कर रहे हैं! ठोक है, विधाता के प्रतिकूल होने पर सभी प्रतिकूल हो जाते हैं॥ १॥

परिहरि रामु सीय जग माहीँ। कोउ न कहिं मार मत नाहोँ॥ सो में सुनब सहब सुखु मानी। श्रंतहु कीच तहाँ जहुँ पानी ॥२॥

श्रीरामचन्द्र श्रीर सीताजी की छोड़कर जगत् में श्रीर कोई नहीं है जो यह कहे कि इसमें (श्रीराम को वन भेजने श्रीर श्राप राजा होने में) मेरी सम्मति नहीं है। इसलिए मैं वह सब सुख मानकर सुनूंगा श्रीर सहूँगा, क्योंकि श्रन्त में कीचड़ तो वहीं होता है जहाँ पानो होता है।। २।।

डर न मोहि जग्र कर्हाह कि पोचा। परलेकहु कर नाहिन सोचा ॥ एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि मे सियराम दुखारी॥३॥

संसार मुक्ते कितना हो बुरा कहे, उसका मुक्ते डर नहीं। मुक्ते परलोक (स्वगं-नरक) का भी कुछ साच नहीं है। मेरे हृदय में एक ही न सहने लायक दन की आग भभक रही है कि श्रोसोतारामजी मेरे लिए दुखो हुए!॥३॥

जीवनलाहु लषनु भल पावा । सब तजि रामचरनु मनु लावा ॥ मार जनम रघुबर बन-लागी । झुठ काह पछिताउँ श्रभागी ॥४॥

हाँ, जन्म लेने का श्रन्छा लाभ तो लक्ष्मणजो ने पाया, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर रामचन्द्रजो के चरणां में चित्र लगाया। मेरा तो जन्म ही रामचन्द्रजो के बनवास के लिए है, तो मैं श्रभागा भृठ मूठ पछताता हूँ ॥ ४॥

देा०-श्रापनि दाक्त दीनता कहउँ सर्वाहँ सिक्तनाइ। देखे बिनु रघु-नाथ-पद जिय के जरनि न जाइ ॥१⊏३॥

में सबको सिर मुकाकर अपनो कठोर दीनता निवेदन करता हूँ। (वह यह कि) श्रारघु-नाथजो के चरणों के दर्शन किये बिना मेरे जी की जलन न जायगी ॥ १८३॥

चौ०-न्रान उपाउ मेाहि नहिँ सूभा । के जिय के रघुवर विनु वृभा॥ एकहि श्राँक इहइ मन माहीँ । प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीँ॥१॥ मुक्ते और कोई उपाय नहीं सूमता, रामचन्द्रजी के बिना मेरे जी की बात श्रीर कौन समक्रता है ? बस, मेरे मन में एक यही निश्चय हो रहा है कि सबेरे ही मैं स्वामी (रामचन्द्रजी) के पास चहुँगा ॥ १॥

जद्यपि में अनभल अपराधी। भइ माहि कारन सकल उपाधी॥ तदपि सरन सनमुख माहि देखी। छमि सब करिहहिँ कृपा विसेखी॥२॥

यद्यपि मैं दुष्ट अपराधी हूँ, मेरे ही कारण सब उपाधि हुई है, तो भी रामचन्द्रजी मुक्ते सम्मुख शरण में आया हुआ देखकर, सब अपराध चमाकर, मुक्त पर विशेष कृपा करेंगे॥२॥

सीलु सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा - सनेह - सदन रघुराऊ॥ श्रारिहु क श्रनभल कीन्ह न रामा। मैं सिसु सेवक जर्याप बामा॥३॥

रामचन्द्रजो का बड़ा ही शील है श्रौर सोधा तथा सकीची स्वभाव है। वे रघुराई, दया श्रौर स्नेह के ते। घर हैं। रामचन्द्रजी ने कभी शत्रु का भी बुरा नहीं किया। मैं ता यद्यपि प्रतिकृल हूँ, तथापि उनका बालक श्रौर सेवक हूँ।। ३।।

तुम्ह पे पाँच मेार भल मानी। श्रायसु श्रासिष देहु सुवानी॥ जेहि सुनि विनय मेाहि जनु जानी। श्राविह वहुरिराम रजधानी॥४॥

इसलिए तुम पंच लोग भी इसमें मेरा कऱ्याण मानकर (जाने की) आक्का दो श्रीर श्रेष्ठ वाणी से (मुफ्ते) श्राशीर्वाद दो, जिसमें रामचन्द्रजी मेरी प्रार्थना सुनकर, मुफ्ते श्रपना संवक जानकर, राजधानी की लौट श्रावें ॥ ४॥

दो - जदि जनम कुमातु ते में सठ सदा सदोस।

श्रापन जानि न त्यागिइहि मेाहि रघु-बीर-भरोस ॥१८४॥

यद्यपि जन्म कुमाता से हुन्ना है न्त्रीर मैं दुष्ट तथा सदा देशों से भरा हुन्ना हूँ, तथापि मुमे रामचन्द्रजी का भरोसा है कि वे मुमे न्नपना जानकर त्याग नहीं देंगे॥ १८४॥

चौ०-भरत बचन सब कहँ प्रिय लागे । राम-सनेह-सुधा जनु पागे ॥ लोग बियोग-बिषम-बिष दागे । मंत्र सबीज सुनत जनु जागे ॥१॥

रामचन्द्रजो के स्नेह-रूपी अमृत में डुबाये हुए भरतजी के वचन सबकाे प्रिय लगे। लाग राम-वियागरूपी विष से दंगे (जले) हुए थे; वे ऐसे जगे मानों काेई साँप का काटा हुआ मनुष्य बीज-सहित (सिद्ध) मन्त्र काे सुनकर जाग उठा हो।। १।।

मातु सचिव गुरु पुर-नर-नारी । सकल सनेह विकल भये भारी ॥ भरतिह कहि सराहि सराही । राम-प्रेम-मूरित - तनु श्राही ॥२॥ मातायं, मन्त्रो, गुरु, नगर के स्नो-पुरुष सभी स्नेह के वश होकर भारी विह्वल हो गये। सब लोग भरतजी को प्रशंसा करके कहने लगे कि ये रामचन्द्रजो के प्रेम को साचात् मूर्त्तिं हैं॥२॥

तात भरत श्रस काहे न कहहू। प्रानसमान रामप्रिय श्रहहू॥ जो पावँरु श्रपनी जडताई। तुम्हिहँ सुगाइ मातुकुटिलाई॥३॥

वे कहने लगे—हे तात, भरत ! तुम ऐसा क्यों न कहो । तुम रामचन्द्रजो की प्राण के समान प्यारे हो । जो नोच अपनी मूर्खता से माता केकयी की कुटिलता की तुम पर लगाता है (संशय करता है) ॥ ३॥

सा सठ काटिक-पुरष-समेता। बसर्हिं कलपसत नरकनिकेता॥ श्रहि-श्रघ-श्रवगुन नहिँ मनि गहई। हरइ गरल दुख दारिद दहई॥४॥

वह दुष्ट करोड़ों पुरुषां के साथ सौ कल्प पर्यन्त नरक स्थान में रहेगा। साँप का श्रवगुण (विष) उसकी मिण में नहीं श्राता। वह (मिण) साँप के विष के हर लेती श्रीर दुख-दिर का नाश कर देती है।। ४।।

दो०-ग्रवित चिलिय बन रामु जहँ भरत मंत्रु भल कीन्ह । सोकसिंधु बूड़त सबिह उम्ह श्रवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥

भरतजो ! तुमने बड़ी श्रच्छी सलाह की है। जहाँ रामचन्द्रजी हैं उस वन में श्रवश्य चलना चाहिए। शाकरूपी समुद्र में डूबते हुए सबको तुमने यह श्रवलम्बन (श्राधार) दिया है।। १८५॥

चौ०-भा सब के मन मोदु न थोरा । जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा॥ चलत प्रात लिख निरुनउ नीके। भरतु प्रानिप्रय भे सबही के॥१॥

सबके मन में बड़ा भारो ज्ञानन्द हुजा जैसा कि मेवों को गर्जना की सुनकर पपीहों श्रीर मारों के। होता है। दूसरे दिन सबेरे ही चलने का निश्चय श्रच्छो तरह जानकर भरतजी सबको प्राए:-प्रिय लगे॥ १॥

मुनिहिँ बंदि भरतिहाँ सिनाईरु। चले सकल घर बिदा कराई॥ धन्य भरत जीवगु जग माहीँ। सीलु सनेहु सराहत जाहीँ॥२॥

मुनि (विसष्ठजो) और भरतजो को प्रशामकर, बिदा माँग माँगकर, सब लोग अफ्ने अपने घर चले। जगत में भरतजो का जीना धन्य है, इस तरह वे उनके शोल और स्नेह की बड़ाई करते जाते थे॥२॥

कहि एरसपर भा बड काजू। सकल चलइ कर साजिह साजू॥ जेहि राखिह रहु घररखवारी। सो जानइ जनु गरदिन मारी॥३॥ कोउ कह रहन कहिय निह काहू। को न चहइ जग जीवन-लाहू॥४॥

सब लोग आपस में कहने लगे कि यह तो बड़ा अच्छा काम बना। सभी चलने के लिए तैयारी करने लगे। जिस किसी के। घर को रखवाली करने के लिए घर रहने के। कहते थे वह मन में समभता कि मेरी गर्दन मार दी गई (मुमें सजा दे दी)॥ ३॥ कोई कोई कहते थे कि भाई! किसो के। भो रहने के लिए मत कहा, क्योंकि संसार में जीवन के लाभ के। कौन नहीं चाहता ?॥ ४॥

दो०—जरउ सेा संपति सदनसुखु सुहृद मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ॥१८६॥

रामचन्द्रजी के चरणों के सम्मुख होने में जा श्रापसे श्राप सहायतान करे, वह सुन्दर सम्पत्ति, सारे घर का सुख, मित्र, माता, पिता, श्रीर भाई सब जल जायँ। (राम-चरणों से बढ़कर वे किसी काम के नहीं)॥ १८६॥

चौ०-घर घर साजिह बाहन नाना। हरषु हृदय परभात पयाना॥ भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगर बाजि गजु भवनु भँडारू॥१॥

सब लोग घर घर अनेकों तरह को सवारियाँ सजाने लगे। सबके हृदय में आनन्द छा गया कि सबेरे चलना है। भरतजो ने घर में जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, घर, खजाना । १॥

संपति सब रघुपति के श्राही। जो बिनु जतन चलउँ तजि ताही॥ तो परिनाम न मेारि भलाई। पापिसरोमनि साइँ देाहाई॥२॥

श्रीर सब सम्पत्ति रामचन्द्रजो को है। जे। उसको रक्षा का प्रबन्ध किये बिना यें हो छोड़कर चल दूँ, तो श्रन्त में मेरे लिए श्रच्छा न होगा। मैं स्वामी की सौगन्द खाकर कहता हैं कि मैं पापियों का सरदार कहलाऊँगा।। २।।

करइ स्वामिहित सेवकु सोई। दृषन कोटि देइ किन कोई॥ श्रम बिचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुँ निज धरमु न डोले॥३॥

कोई करोड़ों देाप क्यां न दे, पर सेवक वही है जे। स्वामो का हित करे। भरतजी ने ऐसा विचारकर ऐसे पवित्र (विश्वासी) सेवकों को बुलाया, जे। स्वप्न में भी अपने धर्म से चलायमान न हां।। ३।।

कहि सबु मरमु धरमुः सब भाखा । जो जेहि लायक सो तहँ राखा ॥ करि सबु जतनु राखि रखवारे । राममातु पहिँ भरत सिधारे ॥४॥

भरतजी ने उनको सब मर्म की बातें कहकर धर्म का उपदेश दिया श्रीर जा जिस लायक था उसको उसी काम में लगा दिया। सब जगह रक्षक (पहरेदार) रखकर श्रीर सब प्रबन्ध ठीक करके भरतजो रामचन्द्रजो की माता के पास श्राये॥ ४॥

द्वी०-श्रारत जननी जानि सब भरत सनेहसुजान।

कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८७॥

स्तेह की भली भाँति जाननेवाले भरतजो ने सब मातात्रों की त्रार्त्त (दुखी) जानकर इनके लिए पालको त्रीर सुखपाल (सवारियाँ) तैयार करने के लिए कह दिया ॥ १८७॥

चै। ० — चक्क चिक्क जिमि पुर-नर-नारी । चहत प्रात उर श्रारत भारी ॥ जागत सब निसि भयउ बिहाना। भरत बोलाये सचिव सुजाना ॥१॥

जैसे चकवा-चकवो सबेरा होने को बाट देखा करते हैं, वैसे ही नगर के सभी स्त्रो-पुरुष दिन निकलने के लिए बहुत घबरा रहे हैं। सारो रात जागते हो जागते सबेरा हो गया श्रौर भरतजो ने चतुर मन्त्रियों को बुलवाया॥ १॥

कहेउ लेहु सब तिलकसमाजु। बनहिँ देव मुनि रामहिँ राजु॥ बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥२॥

भरतजो ने उनसे कहा, कि तिलक का सब सामान ले चला, वहीं वन में विसष्टजो रामचन्द्रजी की राजितलक दंगे। मन्त्रियों ने जस्दो चलने की (आज्ञा) सुनकर प्रणाम किया आर तुरन्त हो घोड़े, रथ और हाथों सजवा दिये॥२॥

श्रमंधती श्रम श्रिगिनिसमाज् । रथ चिं चले प्रथम मुनिराज् ॥ विप्रवृंद चिं वाहन नाना । चले सकल तप-तेज-निधाना ॥३॥

पहले मुनिराज (विसष्टजो) श्रहंघती (श्रपनो स्त्रो) श्रौर श्रिप्रहोत्र के सब सामान सिहत रथ पर चढ़कर चले। फिर तपस्या श्रोर तेज के स्थान सब ब्राह्मणों के समूह तरह तरह की सवारियों पर चढ़कर चले।। ३॥

नगर लेग सब सजि सजि नाना । चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥ सिबिका सुभग न जाहिँ बखानी। चढि चढि चलत भईँ सब रानी॥४॥

नगर के लोग तरह तरह से सज धजकर चित्रकूट की चल पड़े। जिनका वर्णन न हो सके ऐसो सुन्दर पालिकयों में चढ़ चढ़कर सब रानियाँ चलीं॥ ४॥ देा०-सैाँपि नगर सुचि सेवकिन्ह सादर सबिह चलाइ। सुमिरि राम-सिय-चरन तब चले भरतु देाउ भाइ॥१८८॥ यो आदर के साथ सबको खाना कराकर और विश्वासी सेवकों को नगर सोंप कर

यों त्रादर के साथ सबको खाना कराकर और विश्वासी सेवकों को नगर सींप कर फिर श्रीराम-सीताजी के चरणों को स्मरणकर भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई चले॥ १८८॥

चौ०-राम-दरस-बस सब नरनारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ बन सिय रामु समुभि मन माहीँ । सानुज भरत पयादेहि जाहीँ ॥१॥

सब स्नो-पुरुष रामचन्द्रजो के दशन की लालसा में ऐसे चले कि मानों प्यासे हाथी श्रीर हथिनियाँ पानी की देखकर दौड़ती हों। छोटे भाई शत्रुव्न-सहित भरतजी मन में सीता-रामजी को वन में (उनके पास सवारी नहीं है) समक्तर पैदल हो जाने लगे॥ १॥

देखि सनेहु लेाग श्रनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे॥ जाइ समीप राखि निज डोली। राममातु मृदुबानी बोली॥२॥

उनके स्नेह को देखकर लोग प्रम में मग्न हो गये ख्रौर घोड़े, हाथी, रथों से उतर उतरकर (पैदल) चलने लगे। तब रामचन्द्रजी की माता (कौसल्याजी) ख्रपनी पालकी भरतजी के पास ले जाकर कोमल वाणी से बोलीं—॥ २॥

तात चढहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ तुम्हरे चलत चलिहि सबु ले।गू । सकल सोक कृस नहिँ मग जे।गू ॥३॥

हे पुत्र ! माता बलैया लेती है, तुम रथ पर सवार हो लो, क्यांकि हे प्यारे ! तुम्हारे पोछे सब कुटुम्ब दु:ख पावेगा । तुम्हारे पैदल चलने पर सब लोग पैदल चलेंगे, सब शोक के मारे दुबले हैं, रास्ता चलने के लायक नहीं हैं ॥ ३॥

सिर धरि बचन चरन सिरु नाई। रथ र्चाढ चलत भये दोउ भाई॥ तमसा प्रथम दिवस करि वासु। दूसर गोमतितीर निवासु॥४॥

माता की त्राज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर मुकाकर देोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास कर, दूसरे दिन गोमती के किनारे निवास किया॥ ४॥

देा०−पय श्रहार फल श्रसन एक निसि भोजन एक लेाग । करत रामहित नेम व्रत परिहरि भृषन भेाग ॥१८६॥

कोइ तो केवल दूध पीते, कोई फलाहार करते, कोई रात्रि हो में एक बार भाजन कर लेते—इस तरह सब लोग रामचन्द्रजो के लिए भूषण और भाग (आराम) छे।ड़कर नियम श्रीर त्रत करने लगे।। १८९॥ चौ०-सई तीर बसि चले बिहाने। संगबेरपुर सब नियराने ॥ समाचार सब सुने निषादा। हृदय बिचार करइ सबिषादा ॥१॥

वे सब 'सई' नदी के किनारे बसकर दूसरे दिन सबेरे चले श्रौर शृंगवेरपुर के पास पहुँचे। निषाद (गुह्र) ने सब समाचार (प्रजा-सहित भरतजी का श्राना) सुने। वह मन में दु:स्वी है।कर विचार करने लगा कि।। १।।

कारन कवन भरतु बन जाहीँ। हैं कहु कपटभाउ मन माहोँ॥ जैाँ पै जिय न होति कुटिलाई। तो कत लीन्ह संग कटकाई॥२॥

भरत किस कारण वन में जाते हैं, इनके मन में कुछ कपट भाव (दगाबाज़ी) है। जो इनके जी में कुटिलता न होतो तो साथ में फ़ौज लाने को क्या ऋावश्यकता थो ?।।२।।

जानिह सानुज रामिह मारी। करउँ श्रकंटक राजु सुखारी ॥ भरत न राजनीति उर श्रानी। तब कलंकु श्रब जीवनुहानी॥३॥

इन्होंने सोचा है कि मैं लक्ष्मण्-सहित रामचन्द्र की मारकर सुखी है। निष्कंटक राज्य करूँगा। किन्तु भरत ने मन में राजनोति नहीं सोची। तब (रामचन्द्रजी के जाने पर) तो इन्हें कलंक ही लगा, पर श्रव इनके जोवन हो का नाश है।। ३।।

सकल-सुरासुर जुरिह जुभारा। रामिह समर न जीतिनहारा।। का म्राचरजु भरतु स्रस करही । निह बिषबेलि म्रिमियफल फरही ॥४॥

सब देवता श्रौर दैत्य योद्धा जुट जायँ, तो भी रण में रामचन्द्रजो की जीतनेवाला के।ई नहीं है। भरत जा ऐसा करें तो इसमें श्राश्चर्य क्या है ? क्योंकि विष की बेल में श्रमृत का फल नहीं लगता।। ४।।

दो ० — श्रस विचारि ग्रह ग्याति सन कहेउ सजग सब हो हु।
हथवाँ सहु बोरहु तरिन की जिय घाटारो हु॥ १६०॥
गुह ने ऐसा विचारकर जातिवालां से कहा कि तुम सब सावधान हो जाश्रो। डाँड़ों
श्रीर नावां के ड़बा दो श्रीर घाटों के रोक लो॥ १९०॥

चौ० – हो हु सँजोइल रोक हु घाटा । ठाट हु सकल मरइ के ठाटा ॥ सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जियत न सुरसरि उतरन देऊँ ॥१॥

सावधान होकर घाटों की रोक ली, श्रीर मरने के लिए तैयार हो जाश्री। मैं शक्ष लेकर भरत का सामना करूँगा श्रीर जीते जी इन्हें गङ्गा न उतरने दूँगा॥ १॥ समर मरन पुनि सुर-सरि-तीरा । रामकाजु छनभंगु सरीरा॥ भरत भाइ नृपु में जन नीचू । बडे भाग श्रक्ति पाइय मीचृ॥२॥

एक तो युद्ध में मरना, फिर वह भी गंगाजों के किनारे, उसमें भी रामचन्द्रजी के लिए श्रीर यह चएाभंगुर (शीघ नष्ट होनेवाला) शरीर है। भरत तो उनका भाई श्रीर राजा है, मैं नीच सेवक हूँ। ऐसी मृत्यु बड़े भाग्य से मिलती है।। २।।

स्वामिकाज करिहउँ रन रारी। जस धविलहउँ भुवन दस चारी॥ तजउँ प्रान रघु - नाथ - निहोरे। दुहूँ हाथ मुदमोदक मारे॥३॥

में स्वामो के कार्य के लिए रए। में लडूँगा और चौदहां लोकों में उज्ज्वल यश फैला दूँगा। रामचन्द्रजी के लिए प्राए। त्याग करूँगा। यों मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं (जीतने पर यश और मरने पर स्वर्ग)।। ३।।

साधु समाज न जा कर लेखा। राम-भगत महँ जासु न रेखा॥ जाय जियत जग सो महिभारू। जननी-जीबन-बिटप-कुठारू॥४॥

सज्जनों के समाज में जिसको गिनती न हो, श्रौर राम-भक्तों में जिसकी रेखा (साख या मय्यादा) न हो, वह संसार में पृथ्वों का भार-रूप व्यर्थ जीता है। वह श्रादमी माता के जवानो-रूपों पेड़ के काटने के लिए कुल्हाड़ा हो हुश्रा है।। ४।।

दो०-विगतविषाद निषादपति सबहिँ बढाइ उछाहु।

सुमिरि राम माँगेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥१६१॥

निषादों (भीलों) के सरदार गुह ने ऐसा विचारकर दुःख की दूरकर तथा सबका उत्साह बढ़ाकर श्रीरामचन्द्रजो का स्मरण करके तुरन्त तरकस, धनुष श्रीर कवच माँगा।। १९१॥

चौ०-बेगहि भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ भलेहिनाथ सब कहहिँ सहरषा। एकहिँ एक बढावहिँ करषा॥१॥

उसने कहा—भाइयो ! फटपट जल्दो हो सब तैयारी कर लो । मेरी आज्ञा की सुनकर कोई कायरता न करना । सबने बड़े आनन्द से कहा, कि स्वामी ! बहुत अच्छा । अब और वे आपस में एक दृसरे को उमंग बढ़ाने लगे ॥ १ ॥

चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचइ रारी॥ सुमिरि राम - पद-पंकज - पनही। भाषा बाँधि चढाइन्हि धनहो॥२॥

सब निषाद प्रणाम करके चल दिये। ये सब बड़े शूरवोर थे श्रौर लड़ाई इन्हें बहुत पसन्द थो। रामचन्द्रजो के चरण-कमल की पनहीं (जूते) के स्मरण करके उन्होंने तरकस बांध कर धनुष चढ़ाया॥ २॥

श्रँगरी पहिरि कूंडि सिर धरहीँ । फरसा बाँस सेल सम करहीँ ॥ एक कुसल श्रति श्रोडन खाँडे । कूदहिँ गगन मनहुँ छिति छाँडे ॥३॥

सबने कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रख लिया और वे फरसे, भाले तथा बरछी आदि शस्त्र सुधारने लगे। कोई कोई खाँडा चलाने में बड़े ही चतुर थे, वे मानों धरती छे।इकर आकाश में कूद जाते थे॥ ३॥

निज निज साकु समाजु बनाई । ग्रहराउतिहँ जोहारे जाई ॥ देखि सुभट सब लायक जाने । लेइ लेइ नाम सकल सनमाने ॥४॥

अपना अपना साज और समाज (टाली) तैयारकर उन्हांने अपने सरदार गुह के पास जाकर प्रणाम किया। सब बोरों का देख और उनका योग्य जानकर गुह ने सबका नाम ले लेकर उनका सम्मान किया॥ ४॥

देा०-भाइहु लावहु धेाख जनि श्राजु काज वड मेाहि। सुनि सरोष बोले सुभट बीरु श्रधीरु न होहि॥१६२॥

उनसे कहा कि भाइयो ! चूकना मत, आज मेरा बड़ा भारो काम है। यह सुनकर सब लोग कोध में भरकर बोले कि हे वीर ! आप अधीर न हुजिए॥ १९२॥

चौ०-रामप्रताप नाथ वल तोरे। कहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे॥ जीवत पाउ न पाछे धरहीँ। संड-मुंड-मय मेदिनि करहीँ॥१॥

हे नाथ ! रामचन्द्रजी के प्रताप और आपके बल से हम लोग भरतजो को सेना की बिना बोर और बिना बोड़े का कर हैंगे (सबके। मार डालेंगे) । हम लोग जोते जी पोछ पांच न रक्खंगे, सारो पृथ्वी संडमुंडाँ से भर हेंगे ॥ १॥

दीख निषादनाथ भल टोलू । कहेउ बजाउ जुकाऊ होलू ॥ एतना कहत छीँक भइ बायेँ । कहेउ सग्रनिश्चन्ह खेत सुहाये ॥२॥

निषादराज न श्रम्छो टोलो देखकर कहा कि जुमाऊ (लड़ाइ का) ढोल बजाश्रो । इतन। कहते हा बाई श्रोर छींक हुई । शकुन जाननेवालों ने कहा कि खेत श्रम्छे हैं श्रथात हमारी ही जीत होगी ॥ २ ॥

वृढ एक कह सगुन बिचारी। भरतिह मिलिय न होइहि रारी॥ रामिह भरत मनावन जाही। सगुन कहइ श्रस बिग्रह नाही।॥३॥

एक बूढ़ ने शकुन विचारकर कहा—भरतजो से मेल कोजिए, लड़ाई नहीं होगो । शकुन ऐसा कहता है कि भरत रामचन्द्रजी के मनाने जा रहे हैं, लड़ाई के लिए नहीं ॥ ३ ॥ सुनि गुह कहइ नीक कह बूढा । सहसा किर पछिताहिँ बिमृहा ॥ भरत-सुभाउ-सील बिनु बूभे । बिंड हितहानि जानि बिनु जूभे ॥४॥

इसके सुनते हो गुह ने कहा—बुड्ढा ठीक कह रहा है, मूर्ख लोग एकाएक (बिना सोचे-सममे) काम करके पछताते हैं। भरत का शील-स्वभाव सममे बिना श्रीर बिना जाने लड़ने में बहुत ही हानि होगी।। ४।।

दो०-गहहु घाट भट सिमिटि सब लेउँ मरमु मिलि जाइ।

बृिभ मित्र श्रिरि मध्य गति तब तस करिहउँ श्राइ ॥१६३॥

इसलिए तुम सब लाग मिलकर घाटों की जा घेरो। मैं जाकर भरत से मिलकर भेद हूँ। शत्रु, मित्र श्रीर उदासीनों की रीति से सममकर फिर जैसा होगा वैसा श्राकर कहूँगा॥ १९३॥

चै। ० – लखब सनेहु सुभाय सुहाये। बैर प्रीति नहिँ दुरइ दुराये॥ श्रस कहि भेट सैँजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग माँगे॥१॥

उनके सुन्दर स्वभाव से स्नेह के। पहचान खूँगा, क्योंकि वैर श्रौर प्रीति छिपाने से नहीं छिपती। इतना कहकर गुह भंट ले जाने की तैयारी करने लगा। उसने भेंट में देने के लिए कंद, मूल, फल, पत्ती श्रौर मृग मँगवाये॥ १॥

मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह श्राने ॥ मिलन साजु सजि मिलन सिधाये। मंगलमृल सयुन सुभ पाये ॥२॥

कहार लोग श्रच्छो मोटो मोटो 'पहिना' मछिलयों के भार भरकर लाये। मिलने की सामग्रो इकट्टी करके मिलने के लिए चले ता मंगल-सूचक शुभ शकुन होने लगे॥ २॥

देखि दूरि ते कहि निज नामृ। कीन्ह मुनीसिह दंडप्रनामृ॥ जानि रामप्रिय दीन्ह श्रसीसा। भरतिह कहेउ बुकाइ मुनीसा॥३॥

गुह ने जाकर दूर हो से मुनिराज (वसिश्वजी) के। देखकर श्रपना नाम लेते हुए साष्टाङ्ग प्रणाम किया। वसिश्वजी ने उसके। रामजी का प्यारा जानकर श्राशीर्वाद दिया श्रीर भरतजी के। सममाकर कहा ॥ ३॥

रामसखा सुनि स्यंदनु त्यागा । चले उतिर उमगत श्रनुरागा ॥ गाउँ जाति ग्रह नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहारू माथ महि लाई ॥४॥ .

यह रामजा का मित्र है, इतना सुनते हो भरतजो ने रथ की छोड़ दिया। वे नोचे उतर-कर प्रेम से उमँगते हुए चले। तब गुह ने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर जमीन में सिर लगाकर प्रणाम किया।। ४॥

#### वो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ।

मनहुँ लवन सन भेँट भइ प्रेमुः न हृदय समाइ ॥१६४॥

भरतजो ने उसके। द्राडवत् करते देख उठाकर छाती से लगा लिया। उस समय भरतजो को इतनो ख़ुशी हुई मानें। लक्ष्मगाजी से भेंट हो गई हो। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था॥ १९४॥

चौ०-भेँटत भरतु ताहि श्रितिप्रोती। लोग सिहाहिँ प्रेम के रीती॥ धन्य धन्य धुनि मंगलमृला। सुर सराहिँ तेहि बरिसहिँ फूला॥१॥

भरतजी गुह से बड़े प्रेम के साथ मिले। उनके प्रेम की रीति की देख सब लोग स्पर्छी करने लगे। मङ्गल-सूचक धन्य धन्य की आवाज गूँज उठी। देवता भी उसकी प्रशंसाकर फूल बरसाने लगे।। १।।

लेक बेद सब भाँतिहिँ नीचा। जासु छाहँ छुइ लेइय सीँवा। तेहि भरि श्रंक राम-लघु-भ्राता। मिलत पुलकपरिपूरित गाता॥२॥

लाक आर वेद में जा सब तरह से नोच गिना जाता है और जिसकी छाया के छू जाने से भा स्नान करना होता है, उसी निषाद का रामचन्द्रजी के छोटे भाई भरतजी लिपटकर मिल रहे हैं और उनका शरीर पुलकायमान हो रहा है।। २।।

राम राम कहि जे जमुहाहोँ। तिन्हिहेँ न पाप-पुंज समुहाहीँ॥ एहि तो राम लाइ उर लीन्हा। कुलसमेत जग पावन कीन्हा॥३॥

जो कोइ जॅभाई श्राते में भो राम राम कह दं, उनकी पापां के समूह नहीं सता सकते, फिर इस गुह की तो रामचन्द्रजो ने स्वयं छातो से लगा लिया श्रीर उसकी छुत्त (परिवार) सहित जगत में पवित्र या जगत की भी पवित्र करनेवाला कर दिया॥ ३॥

करम-नास-जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीत नहिँ धरई॥ उलटा नामुः जपत जरा जाना। वालमीकि भये ब्रह्मसमाना ॥४॥

कर्मनाशा १ नदा का जल जब गंगाजा में मिल जाता है तब भला कहिए तो, उसे कैं।न सिर पर नहीं चढ़ाता ? संसार जानता है कि रामनाम का उलटा (मरा मरा) जप करने से वाल्मीकिजी र ब्रह्म के समान हो गये॥ ४॥

दो०-स्वपच सबर खस जमन जड पाँवर काेल किरात । राम कहत पावन परम हाेत भुवन बिख्यात ॥१६५॥

१ - कर्मनाशा नदी के पानी की छूने से सक पुराय नष्ट हा जाते हैं, इसलिए उसे कोई छूता नहीं। २---वालकाएड के द्र वें दोहे की दूसरी चौपाई देखिए।

श्वपच (चाएडाल, भंगी), शवर, खस, यवन, मूर्ख, नीच, केाल भील इत्यादि सभी रामनाम के कहने से परम पवित्र हो जाते हैं, यह बात सारे संसार में प्रसिद्ध है।। १९५॥

# ची०-नहिँ श्रचरजु जुग जुग चिल श्राई। केहि न दोन्हि रघुँबीर बड़ाई ॥ राम-नाम-महिमा सुर कहहीँ। सुनि सुनि श्रवध लोग सुखु लहहीँ॥१॥

इसलिए (गुह इतना योग्य हो गया) इसमें आश्चर्य नहीं, यह रीति तो युग-युगान्तर (प्राचीन काल) से चली आई है। रामचन्द्रजी ने किसको बड़ाई नहीं दी? इस तरह देव-गण राम-नाम का माहात्म्य वर्णन करने लगे और अयोध्यावासी लोग सुन सुनकर सुख पाने लगे, तथा अपने की धन्य मानने लगे।। १।।

रामसर्खाह मिलि भरतु सप्रेमा। पूछी कुसल सुमंगल पेमा॥ देखि भरत कर सीलु सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेहू॥२॥

भरतजी ने (इस तरह) प्रोम के साथ रामचन्द्रजी के सखा गुह से मिलकर होमकुशल पूछो। भरतजी का शील श्रीर स्नेह देखकर उस समय निषाद निदेह हो गया श्रर्थात् प्रोम में मम्र होकर देह की सुध भूल गया।। २।।

सकुच सनेहु मोदु मन बाढा । भरतिह वितवत एकटक ठाढा ॥ धरि धीरजु पद बंदि बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥

गुह के मन में संकोच, प्रेम श्रीर श्रानन्द बढ़ गया श्रीर वह खड़े खड़े भरतजी की टकटको लगाये देखता रहा। फिर गुह धोरज धरकर फिर से भरतजी के चरणों की वन्दना कर प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनय करने लगा—।। ३॥

क्कसल मूल पदपंकज पेखी। मैँ तिहुँ काल क्कसल निज लेखी॥ श्रव प्रभु परम श्रनुग्रह तारे। सहित काटि क्कल मंगल मारे॥४॥

महाराज ! कुशल के मूल आपके चरण-कमलों का दशन कर मैंने तीनों काल में अपना कुशल समम लिया । हे प्रभु ! अब आपके परम अनुप्रह से करोड़ों कुलों-समेत मेरे लिए मंगल ही मंगल है ॥ ४॥

दो०-समुिक मारि करतूति कुलु प्रभु महिमा जिय जोइ। जो न भजइ रघु-बीर-पद जग विधिवंचित साइ॥१६६॥

मेरे कुल और करतूत के। सममकर और प्रभु (रामचन्द्रजो) की महिमा के। देखकर जो रघुवीर के चरणों का भजन न करे, उसे संसार में विधाता ने छल रक्खा है अर्थात् वह हत-भाग्य है।। १९६॥

चौ०-कपटी कायरु कुमित कुजाती । लोक बेद बाहेर सब भाँती ॥ राम कीन्ह भ्रापन जबही तेँ । भयउँ भुवन-भूषन तबही तेँ ॥१॥

में कपटो, कायर, कुमित और कुजाित था और लोक-वेद से सब तरह बाहर (पितत) था, पर जब से रामचन्द्रजी ने मुक्ते अपनाया है तभी से मैं संसार का भूषण (बहुमान्य) हो गया हूँ ॥ १॥

देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिलेउ बहोरि भरत-लघु-भाई॥ किह निषाद निज नामु सुवानी। सादर सकल जोहारी रानी॥२॥

फिर भरतजो के छोटे भाई शत्रुव्नजो भी गुह की प्रोति के। देख श्रौर सुन्दर विनय के। सुनकर मिले। फिर गुह ने शुभ वाणी में श्रपना नाम ले लेकर सब रानियों के। सप्रेम प्रणाम किया॥ २॥

जानि लषनसम देहिँ श्रसीसा । जियहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ निरिख निषाद नगर्-नर-नारी । भये सुर्खी जनु लषनुः निहारी ॥३॥

रानियाँ गुह के। लक्ष्मणजी के समान जानकर श्राशीर्वाद देने लगीं कि तुम सौ लाख बरस जिश्रो। नगर के स्नी-पुरुष निषाद (गुह) के। देखकर लक्ष्मणजी के मिलने के समान सुखी हुए ॥ ३॥

कहिं लहेउ एहि जीवन लाहू। भैंटेउ रामभाइ भरि बाहू॥ सुनि निषादु निज भाग - बड़ाई। प्रमुदित मन ले चलेउ लेवाई॥४॥

सब लोग कहने लगे कि जीने का लाभ तो इसी ने पाया है, जो रामचन्द्रजो के भाई से भुजा भरकर मिला है। निपाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर प्रसन्न-चित्त है।कर उनकी अपने साथ लिवा ले चला ॥ ४॥

दो०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइः। घर तर तर सर वाग बन बास बनायन्हि जाइः॥१६७॥

उसने श्रपने सब सेवकों के। इशारा किया। वे लोग म्वामी गुह का रुख पाकर चले। उन्होंने घरों में, वृत्तों के नोचे, तालावों पर, बग़ीचां श्रौर जङ्गलों में सबके ठहरने के लिए वास (फांपड़े) बनाये॥ १९७॥

चै।०-स्रंगबेरपुर भरत दोख जब। भे सनेहबस श्रंग सिथिल तब।। सोहत दिये निषादहि लागू। जनु तनु धरे बिनय श्रनुरागू॥१॥

जब भरतजा ने शृङ्गवेरपुर के। देखा तब स्नेह के वश उनके सब श्रङ्ग ढोले हो गये। वे निषाद के उपर कुछ भार दिये (सहारा लिये) हुए ऐसे लगते थे मानों विनय श्रीर प्रेम मूर्त्ति-मान हाकर जा रहे हैं॥ १॥ एहि बिधि भरत सेनु सब संगा। दोख जाइ जगपाविन गंगा॥ रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू। भा मनु मगनु मिले जनु रामू॥२॥

इस तरह भरतजी ने सब सेना के साथ जाकर जगत् को पवित्र करनेवाली गङ्गाजी का दर्शन किया तथा रामघाट (जहाँ से रामचन्द्रजी पार हुए थे) की प्रणाम किया। वे मन में ऐसे प्रसन्न हुए, मानों रामचन्द्रजी मिल गये हों॥ २॥

करिं प्रनाम नगर-नर-नारी। मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी॥ करि मज्जनु माँगहिँ कर जोरी। राम-चंद्र-पद-प्रीति न थोरी॥३॥

श्रयोध्यानगर के नर-नारी प्रणाम करते श्रीर उस ब्रह्ममय जल का देखकर प्रसन्न होते हैं। वे सब गङ्गाजो में स्नानकर हाथ जोड़कर वर माँगने लगे कि हमारी श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति कभो कम न हो।। ३।।

भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू । सकल-सुखद सेवक-सुर-धेनू ॥ जै।रि पानि बर माँगउँ एहू । सीय-राम-पद सहज सनेहू ॥४॥

भरतजो ने कहा—हे गंगे ! श्रापकी धूल सबको सुख देनेवाली श्रीर सेवा करनेवालों के लिए कामधेनु है । मैं हाथ जे।ड़कर श्रापसे यह वरदान माँगता हूँ कि सीतारामजी के चरणां में मेरा स्वाभाविक प्रोम बना रहे ॥ ४॥

दो०-एहि विधि मज्जनु भरतु करि गुरुश्रनुसासन पाइ। मातु नहानीँ जानि सब डेरा चले लवाइ॥१६८॥

भरतजी इस तरह से स्नानकर श्रीर गुरुजी की श्राज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताश्रों ने स्नान कर लिया है, सबकाे डेरों पर लिवा ले चले ॥ १९८॥

चौ०-जहँ तहँ ले(गन्ह डेरा कीन्हा। भरत सेाधु सबही कर लीन्हा॥ सुरसेवा करि श्रायसु पाई। राममातु पहिँगे देाउ भाई॥१॥

लोगां ने जहाँ तहाँ डेरा कर दिया (टिके)। भरतजी ने सबकी खोज खबर ली (त्राथीत् देख लिया कि कौन कहाँ ठहरे हैं)। फिर देव-पूजा करके गुरुजी की त्राज्ञा पाकर दे।नें। भाई रामचन्द्रजी की माता के पास गये।। १॥

चरन चाँपि किह किह मृदुवानी । जननी सकल भरत सनमानी ॥ भाइहिँ सौँपि मातुसेवकाई । श्रापु निषादिह लीन्ह बोलाई ॥२॥

भरतजो ने पाँव दाबकर श्रीर केामल वाणी बोल वेालकर सब माताश्रों का सम्मान किया। फिर माताश्रां को सेवा भाइ (शत्रुव्न) की सांपकर उन्होंने निषाद की बुला लिया॥ २॥ चले सखा कर सेां कर जारे । सिथिल सरीर सनेहु न थारे ॥ पूछत सखिह सा ठाउँ। देखाऊ । नेकु नयन-मन-जर्रान जुडाऊ ॥३॥

देानों सस्या (भरत श्रौर गुह) हाथ से हाथ मिलाये हुए चले। भारी स्नेह से देानों के श्रंग शिथिल हो गये हैं। भरतजी ने सस्या (गुह) से पूछा कि मुक्ते जरा, नेत्र श्रौर मन की ठंढा कर देनवाला, वह स्थान बतलाश्रो॥ ३॥

जहँ सिय रामु लषनु निसि सोये। कहत भरे जल लोचनकाये॥ भरतबचन सुनि भयउ विषादू। तुरत तहाँ लेइ गयउ निषादू॥४॥

जहाँ श्रोसीता, रामचन्द्र श्रीर लक्ष्मणजो रात के। सीये थे। इतना कहते ही उनकी श्राँखों के डेलों में श्राँसू भर श्राये। भरतजी के वचन सुनकर निषाद के। बड़ा दुःख हुश्रा श्रीर वह तुरन्त उन्हें वहाँ लिवा ले गया॥ ४॥

दो०-जहँ सिंसुपा पुनीत तरु रघुवर किय बिस्नामु ।

श्रित सनेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रनामु ॥१६६॥

जहाँ पवित्र सीसम के वृत्त के नीचे रघुनाथजी ने विश्राम किया था। वहाँ (उस वृत्त श्रौर भूमि केा) भरतजो ने बड़े श्रादर श्रौर स्नेह से दगडवत् प्रणाम किया॥ १९९॥

चौ०-कुस साथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनाम प्रदिच्छन जाई॥ चरन-रेख-रज श्राँखिन्ह बाई। बनइन कहत प्रीति श्रिधकाई॥१॥

फिर कुशों की सुन्दर साथरो (चटाई) की देखकर और उसकी प्रदिश्तिणा करके उन्होंने उसे प्रणाम किया। जहाँ रामचन्द्रजों के चरणों की रेखा के चिह्न बने थे, वहाँ की धूल भरतजी ने आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती॥ १॥

कनकविंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीयसम लेखे ॥ सजज विलेखन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुवानी ॥२॥

भरतजों ने देा-चार सुनहरें सितारें (जो सोताजों के वस्तों से छुटे हुए पड़े थे) देखें श्रीर उनको सीताजी के समान समभकर सिर पर रख लिया। उनको श्राँख डवडबा गई, हृदय में ग्लानि हो गई श्रीर वे सखा से सुन्दर बाणों से बोले—॥ २॥

श्रीहत सीर्याबरह दुतिहीना। जथा श्रवध नरनारि मलीना॥ पिता जनक देउँ पटतर केही। करतल भाग जोग जग जेही॥३॥

हाय ! य सितारे भा सोताजो के विरह से शोभा-रहित, कान्तिहोन श्रीर ऐसे मैले हो गये जैसे राम-वियोग में श्रयोध्या के नर-नारी। जिनको मुट्टो में संसार के सारे भोग श्रोर येग हैं वे जनक राजा जिनके पिता हैं, उन सीताजो को किससे उपमा हूं ? ॥ ३ ॥ ससुर भानु-कुल-भानु भुत्राख्र । जेहि सिहात श्रमरावतिपाळू ॥ गोसाईँ। जो बड होत सो रामवडाई ॥४॥ रघुनाथ प्रानुनाथ

अमरावती का राजा इन्द्र भी जिनकी ईन्या करता था वे सूर्यवंश के सूर्य (प्रकाशक) राजा (दशरथजी) जिनके ससुर थे श्रीर जिनके प्राणनाथ (पित) समर्थ रघुनाथजी हैं, जिनकी बड़ाई से सब बड़े होते हैं, अर्थात् बड़ा वही हो सकता है जिसे राम बड़ाई दें (उन्हीं) ॥ ४ ॥

दो०-पतिदेवता सु - तीय - मिन सीय साथरी देखि।

बिहरत हृदय न हहरि हर पिव तेँ कठिन बिसेखि॥२००॥ पतिवता. अच्छी स्त्रियों में मिएक्पा, सोताजो की साथरो (कुश-शय्या) देखकर भी जा

मेरा हृद्य हहराकर फट नहीं जाता तो है शिव ! यह वज से भी ऋधिक कठोर है ॥ २००॥

चौ०-लालनजागु लखन लघु लाने। मे न भाइ श्रस श्रहहिँ न होने॥

पुरजन त्रिय पितु मातु दुलारे। सिय-रघुबीरहिँ प्रानिपयारे ॥१॥

लक्ष्मणजी छोटे. सलोने, लालन (प्यार) करने के योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न अभी हैं, न हांगे। लक्स्मणजी नगर के लोगों का प्यारे, माता-पिता के दुलारे और सीता-रामचन्द्रजो का प्रागुप्यारे हैं।। १॥

्र सुकुमार सुभाऊ। ताति बाउ तन लाग न काऊ॥ तें बन सहिह बिपति सब भाँती। निदरे केटि कुलिस एहि छाती ॥२॥

जिनको मृति केामल और स्वभाव सुकुमार है, जिनके शरीर में कभी गरम हवा भी नहीं लगी, वे वन में बसकर सब तरह की विपत्तियाँ सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने तो करोड़ों वजां का भी निरादर कर दिया अर्थात् यह उनसे भी ज्यादा कड़ी है जे। यह सब देखकर भी फट नहीं जाती।। २।।

राम जर्नाम जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुनसागर ॥ पुरजन परिजन ग्ररु पितु माता । रामसुभाउ सबहिँ सुखदाता ॥३॥

रामचन्द्रजी ने जन्म लेकर सारे जगत् में प्रकाश कर दिया। वे रूप, शील, सुख श्रीर सब गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुदुम्बी, गुरु, माता-पिता आदि सभी की रामचन्द्रजी का स्वभाव सुख देनेवाला है ॥ ३॥

रामबडाई करहीँ। बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीँ॥ सारद केाटि केाटि सत सेखा । करि न सकहिँ प्रभु-गुन-गन-लेखा ॥४॥

शत्रु भी रामचन्द्रजो की बड़ाई करते हैं। उनका बोलना, मिलना श्रीर विनय करना मन को हर लेता है। करोड़ों सरस्वती और करोड़ों शेषजी भी रामचन्द्रजी के गुणों के समुद्दों का हिसाब नहीं लगा सकते ॥ ४॥

दो० - सुखसरूप रघु-बंस - मिन मंगल-मेाद - निधान।
ते सोवत कुस डासि मिह विधिगति स्रति बलवान ॥२०१॥
जो रघुकुल-भूषण, सुखस्वरूप, मङ्गल और त्रानन्द के भागडार हैं वही रामचन्द्रजी
पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं ! विधाता की गति बड़ी बलवती है ॥ २०१॥

चौ०-राम सुना दुख कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जेागवइ राऊ॥ पलक नयन फिन मिन जेहि भाँती। जोगविह ँजनिन सकल दिनराती॥१॥

रामचन्द्रजी ने कभी कोई दु:स्व कान से भी नहीं सुना था। उनकी रचा तो राजा दशरथ जीवन-मूल की भाँति करते थे। सब मातायें रात दिन उनकी ऐसी रचा करती थीं, जैसे नेत्र पलकों की श्रौर साँप श्रपनी मिए। की करते हैं॥१॥

ते श्रब फिरत विपिन पदचारी । कंद - मूल - फल - फूल - श्रहारी ॥ थिग कैंकेई श्रमंगलमूला । भइसि प्रान-प्रियतम-प्रतिकूला ॥२॥

अब वही रामचन्द्रजी जङ्गल में पैदल घूमते हैं और इंद, मूल, फल, फूलों का भोजन करते हैं। इस अमंगल की मूल केकयी की धिकार है, जो अपने प्राण-प्यारे के भी प्रतिकृत हो गई॥ २॥

में धिगधिग श्रघउदिध श्रभागी । सबु उतपातु भयउ जेहि लागा॥ कुलकलंकु करि स्वजेउ बिधाता । साइँद्रोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥३॥

मैं पापां का समुद्र श्रीर श्रभागी हूँ; मुर्भ धिकार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। हाय! विधाता ने मुर्भे कुल का कलङ्क पैदा किया श्रीर कुमाता ने मुर्भे स्वामी का द्रोही बना दिया॥ ३॥

सुनि सप्रेम समुभाव निषादू । नाथ करिय कत वादि विषादू ॥ राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिँ। एह निरजोसु देासु विधि वामहि ॥४॥

यह सुनकर निषाद (गुह) प्रम से सममाने लगा—हे नाथ ! व्यर्थ दुख किसलिए करते हैं। रामचन्द्रजी तुमको प्यारे हैं और तुम रामचन्द्रजी की प्यारे हो। श्रसल निचाड़ की बात यह है कि सब दैव की प्रतिकूलता का दोष है ॥ ४॥

छंद-बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी।
तेहि राति पुनि पुनि कहि अभु सादर सराहन रावरी॥
तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हैं से से किये।
परिनामु मंगलु जानि श्रपने श्रानिये धीरजु हिये॥

हे नाथ ! उलटे दैव की करनी बड़ी कठिन है, जिसने माता के पागल बना दिया। श्रमी उस रात के (जब वे यहाँ बसे थे) प्रभु रामचन्द्रजी श्रादर के साथ श्रापकी बार बड़ी सराहना करते थे। रामचन्द्रजी की तुम्हारे समान प्यारा श्रीर कोई नहीं है, मैं सौगन्द खाकर कहता हूँ। इस (दुख) का परिणाम मंगलदायी होगा, ऐसा श्रपने हृदय में विचारकर धीरज धरिए।

सो०-श्रंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन।
चिलय करिय बिस्नामु यह बिचार दृढ श्रानि मन ॥२०२॥
रामचन्द्रजी अन्तर्योमी, संकोची, प्रेमी और द्या के स्थान हैं। इन बातों को दृढ़तापूर्वक मन में लाकर चलकर विश्राम कीजिए॥ २०२॥

चौ०-सखा बचन सुनि उर धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा॥ यह सुधि पाइ नगर-नर-नारी। चले बिलोकन श्रारत भारी॥१॥

सखा के ऐसे वचन सुनकर भरतजी मन में धीरज धरकर रामचन्द्रजी का स्मरण करते हुए डेरे की चले। नगर (शृङ्कवेरपुर) के सारे स्त्री-पुरुष यह खबर पा बहुत दुखी होकर भरतजी की देखने चले॥ १॥

परविद्यना करि करिह प्रनामा । देहिँ कैकेइहि खोरि निकामा ॥ भरि भरि वारि विलोचन लेहीँ । वाम विधातिह दूषन देहीँ ॥२॥

वे प्रदित्तिणा कर भरतजी के। प्रणाम करते और केकयी के। व्यथं देख देते हैं। वे श्राँखें में बार बार श्राँस भर लाते और प्रतिकृत विधाता के। दोष देते हैं।। २।।

एक सराइहिँ भरतसनेह्न । काउ कह नृपति निवाहेउ नेहू ॥ निंदिह श्रापु सराहि निषादिह । का किह सकड़ विमोहिबषादिह ॥३॥

कोई तो भरतजी के स्तेह को प्रशंसा करता और कोई कहता कि राजा ने स्तेह को खूब निवाहा। सब श्रपनी निन्दा करके निषाद को सराहते हैं। उस समय के दुख और पबराहट को कौन बता सकता है।। ३।।

एहि बिधिराति लेाग्र सबु जागा। भा भिनुसारु गुदारा लागा।।
गुरुहि सुनाव चढाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चढाई॥४॥
दंड चारि महँ भा सब पारा। उत्तरि भरत तब सबहि सँभारा॥४॥

इस तरह रात भर सब लोग जागते रहे। सबेरा होते हो घाट खुला (लोग उतरने लगे)। पहले सुन्दर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव में सब माताओं के चढ़ाया।। ४॥ चार घड़ी में सब लोग गंगाजी के पार हो गये, तब भरतजी ने उतरकर सबके। सँभाल लिया।। ४॥ फा॰ ६७—६८

दो०-प्रातिकया करि मातुपद बंदि गुरुहि सिर नाइ।

श्रागे किये निषादगन दीन्हेउ कटकु चलाइ॥२०३॥

भरतजी ने प्रातःकाल का नित्यकर्म करके माता के चरणों में श्रीर गुरु के सिर नवाकर, निषादगणों के श्रागे करके, सेना चला दी॥ २०३॥

चौ० - कियेउ निषादनायु श्रगुश्राई। मातु पालकी सकल चलाई॥ साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा। बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा॥१॥ निषादों के स्वामी (गुह) की श्रगुश्रा करके पोल्ले सब माताओं की पालकियाँ चलाई। श्रपने क्षेत्रे भाई शतुन्न की बुलाकर उनके साथ कर दिया, फिर ब्राह्मणां-सहित गुरुजी ने बात्रा की॥१॥

श्रापु सुरसरिहिँ कीन्ह प्रनाम् । सुमिरे नषनसहित सियराम् ॥ गवने भरत पयादेहि पाये । केातल संग जाहिँ डेारिश्राये ॥२॥

श्रापने गंगाजो के। प्रणाम किया श्रीर लक्ष्मण-सहित सीतारामजो के। याद किया। फिर भरतजी पैदल ही पैदल चले। उनके साथ के।तल (सजे सजाये) घोड़े बाराडीर से बँधे हुए चले जाते थे।। २॥

कहि हैं सुसेवक बारिह बारा। होइय नाथ अस्व असवारा॥ रामु पयादेहि पाय सिधाये। हम कहँ रथ गज बाजि बनाये॥३॥

श्रच्छे सेवक लाग बारम्बार कहते थे कि है नाथ! श्राप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरतजी ने कहा—रामचन्द्रजी तो पैदल ही पैदल गये श्रीर हमारे लिए रथ, हाथी श्रीर घोड़े सजाये गये॥३॥

सिरभर जाउँ उचित श्रस मेारा। सब तेँ सेवकधरम् कठोरा॥ देखि भरतगति सुनि मृदुबानी। सब सेवकगन गरहिँ गलानी॥४॥

उचित तो यह है कि मैं सिर के वल चलकर जाऊँ, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठिन है। भरतजी की दशा देखकर श्रीर उनको के।मल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि से गलित हुए श्रर्थात् शिथिल हुए ॥ ४॥

दें। ० — भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह प्रवेसु प्रयाग । कहत राम सिय राम सिय उमिग उमिग श्रनुराग ॥२०४॥ प्रेम की उमंग में भरे हुए भरतजी सीताराम, सोताराम कहते हुए तीसरे पहर प्रयाग में पहुँचे ॥ २०४॥

## चौ०-मलका भलकत पायन्ह कैसे। पंकजकोस श्रोसकन 'जैसे॥ भरत प्यादेहि श्राये श्राजू। भयउ दुखित सुनि सकलसमाजू॥१॥

भरतजी के पाँवों में छाले पड़ गये। वे ऐसे चमकने लगे जैसे कमल की किलयों पर (सकेंद) श्रोस की बूँद हों। श्राज भरतजो पैदल ही चलकर श्राये हैं, यह समाचार सुनकर सब समाज (मएडली के लोग) दुस्वी हुए ॥ १॥

खबरि लीन्ह सब लोग नहाये। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि श्राये॥ सबिधि सितासित नीर नहाने। दिये दान महिसुर सनमाने॥२॥

जब भरतजी ने सब लोगों के स्नान कर लेने की खबर ले ली तब वे भी त्रिवेणीजी पर आये और उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा-यमुना के जल (सङ्गम) में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया।। २॥

देखत स्यामल-धवल-हलारे । पुलिक सरीर भरत कर जोरे॥ सकल-काम-प्रद तीरथराऊ । बेदिबिदित जग प्रगट प्रभाऊ॥३॥

कालो (यमुनाजी की) त्रौर सकेद (गंगाजी की) लहरें देखकर भरतजो का शरीर पुलकायमान हो गया। उन्होंने हाथ जेाड़कर कहा—दे तीर्थराज! त्राप संपूर्ण कामनात्रों के पूर्ण करनेवाले हो, वेद में त्रौर संसार में त्रापका प्रभाव प्रकट है॥ ३॥

मागउँ भीख त्यागि निज धरमू। श्रारत काह न करइ कुकरमृ॥ श्रम जिय जानि सुजान सुदानी। सफल करहिँ जग जाचकवानी॥४॥

मैं अपने धर्म (चित्रिय-धर्म) के त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ। महाराज ! आर्त (दुखी) मनुष्य कैनिसा कुकर्म नहीं करते ? यही बात जी में जानकर चतुर, श्रेष्ठ दानी लोग संसार में मागनेवाले की वाणी को सफल किया करते हैं॥ ४॥

दो०-ग्ररथ न धरम न काम रचि गति न चहुउँ निरवान।

जनम जनम रित रामपद यह बरदानु न स्त्रान ॥२०४॥

महाराज! मेरो रुचि न त्रार्थ (धन) में है, न धर्म (स्वार्थेसिद्धि के लिए किये जाने-वाले) में, न काम (भाग-विलास) में है, त्र्रीर न में निर्वाण पद (मान्त) ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में सोतारामजो के चरणां में मेरी प्रीति बनो रहे। बस, यहो वरदान माँगता हूँ, दूसरा नहीं ॥ २०५॥

चौ०-जानहु रामु कुटिल करि मोही । लेए कहउ एर-साहिब-दोही ॥ सीता-राम-चरन र्रात मोरे । श्रनुदिन बढउ श्रनुयह तोरे ॥१॥ रामचन्द्रजी मुक्ते कुटिल ही क्यों न समर्भे और लोग मुक्ते गुरुद्रोही, स्वामिद्रोही क्यों न कहें; पर, आपको क्रपा से मेरा दिन दिन अनुराग सीतारामजी के चरणों में बढ़े ॥१॥ जलद जनम भिर सुरित बिसारउ। जाचत जलु पबिपाहन डारउ।। चातकु रटिन घटे घटि जाई। बढे प्रेम सब भाँति भलाई॥२॥

चाहे बादल जन्म भर पपीहे की याद भूल जाय, पपीहे के जल माँगने पर उस पर वह चाहे वजा और पत्थर (ओले) हो क्यों न बरसा दे, पर पपीहे को रट न घटे। रट के कम होने से उसकी बड़ो हेठो है और प्रेम के बढ़ने से सभी तरह से भलाई है॥ २॥

कनकि बान चढइ जिमि दाहे। तिमि प्रिय-तम-पद नेम निबाहे॥ भरत्वचन सुनि माँभ त्रिबेनी। भइ मृदुबानि सु-मंगल-देनी॥३॥

श्रीर जिस तरह सोने के बार बार तपाने पर उस पर श्रामा चढ़तो है, इसी प्रकार प्रियतम के चरणों के प्रेम के नियम के निवाहने से प्रेमी का गौरव बढ़ता है। भरतजी के वचन सुनकर बोच त्रिवेणों में से श्रुम मङ्गल देनेवाली कोमल वाणी हुई—॥ ३॥

तात भरत तुम्ह सब विधिसाधू । राम - चरन - श्रनुराग - श्रगाधू ॥ बादि गलानि करहु मन माहीँ । तुम्हसम रामहिँ कोउ प्रिय नाहीँ ॥४॥

हे तात भरत! तुम सब तरह से साधु (श्रष्ठ) हो, रामचन्द्रजी के चरणों में तुन्हारा श्रथाह प्रोम है। तुम न्यथे हो मन में ग्लानि (उदासी) करते हो। रामचन्द्रजी की तुन्हारे समान कोई (दूसरा) प्रिय नहीं है॥ ४॥

दो०-तन् पुलकेउ हिय हरष सुनि बेनिबचन प्रानुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषिह फूल ॥२०६॥

त्रिवेणोजो के ऋनुकूल वचनां की सुनकर भरतजो का शरीर पुलक्तित है। गया, मन प्रसन्न हो गया। धन्य है, धन्य है, ऐसा कड़कर देवता भरतजो पर फूल बरसाने लगे॥ २०६॥

चौ०-प्रमुदित तीरथ-राज-निवासी । वैषानस वटु गृही उदासी ॥ कद्दहिँ परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेह सीलु सुचि साँचा ॥१॥

तोथराज के तीर पर बसनेवाले संन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ श्रौर उदासो सब प्रसन्न हुए श्रौर दस-पाँच श्रापस में मिलकर बात-चीत में कहने लगे कि भरतजो का स्नेह तथा शील पवित्र श्रौर सचा है॥ १॥

सुनत राम-यन-याम सुहाये । भरद्वाज मुनिबर पहिँ श्राये॥ दंडप्रनामु करत मुनि देखे । मूर्रातवंत भाग निज खेखे॥२॥ , फिर भरतजी रामचन्द्रजी के गुगा-गणों की सुनते हुए भरद्वाज मुनि के समीप आये। मुनि ने भरतजी की साष्टांग प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान् भाग्य (आ गया) समका॥ २॥

धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे। दोन्हि श्रसीस कृतारथ कीन्हे॥ श्रासन दोन्ह नाइ सिरु बैठे। चहुत सकुच-ग्रह जनु भजि पैठे॥३॥

भरद्वाज ने दौड़कर भरतजो को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर छन्हें कृतार्थ किया। फिर मुनि ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे सिर नवाकर उस पर इस तरह बैठे मानों भागकर संकोच के घर में घुसना चाहते हों (अर्थात् मुनिजी के बहुत मान करने में बड़े संकोच में पड़े हैं)॥ ३॥

मुनि पूछव किछु यह बड सोच्र । बोले रिषि लिख सीलसँकोच्र ॥ सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधिकरतब पर किछु न बसाई ॥ ४॥

भरतजो के मन में यह बड़ा सोच था कि मुनिजी कुछ पूछेंगे। ऋषि (भरद्वाजजी) भरतजी के शील और संकोच का देखकर बोले—भरत ! सुनी, इमको सब हाल माछ्म हा चुका है। विधाता के कर्तव्य पर किसी को कुछ नहीं चलती॥ ४॥

दो०-तुम्ह गलानि जिय जनि करहु समुिक मातुकरतूति।

तात कैंकइहि दोसु नहिँगई गिरा मित धृति॥२०७॥

तुम माता (केकयी) की करतूत की समभकर अपने जी में कुछ उदासी न लाओ। हे तात ! इसमें केकयी का कुछ दोष नहीं। सरस्वती ने उसकी बुद्धि छल से हर ली थी॥ २०७॥

चौ०-यहुउ कहृत भल किहिह न काऊ। लाकु बेदु बुधसंमत दाऊ॥ तात तुम्हार बिमल जसु गाई। पाइहि लाकउ बेदु बडाई॥१॥

इस बात के। भी कहने में के। इं अच्छा न कहेगा, क्योंकि विद्वानों के। लोक और वेद देानों को बात सम्मत (मान्य) होतो है। हे तात! तुम्हारे निर्मल यश के। गाकर लोक (शास्त्र) और वेद देानों बड़ाई पावंगे॥ १॥

लोक-बेद-संमत सब कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ राउ सत्यब्रत तुम्हिहँ बोलाई । देत राजु सुख् धरमु बडाई ॥२॥

सब लोग कहते हैं कि यह बात वेद और शास्त्र के अनुकूल है कि पिता जिसका राज्य दे उसो की मिले। सत्य नियमवाले राजा (दशरथ) तुमका बुलाकर राज्य देते तो सुख होता और धर्म भी रह जाता, बड़ाई भो होती॥ २॥

रामगवनु बन श्रनरथमूला । जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला ॥ सो भाबीबस रानि श्रयानी । करि कुचालि श्रंतहु पछितानी ॥३॥ पर रामचन्द्रजो का वन की जाना श्रनथं का मूल-कारण हो गया, जिसकी सुनकर सारे संसार में दुख झा गया। श्रनजान रानी (केकयो) होनहार के वश में होकर कुचाल करके श्रन्त में पछताई।। ३॥

तहउँ तुम्हार श्रलप श्रपराष्ट्र। कहइ सो श्रधमु श्रयान श्रसाष्ट्र॥ करतेहु राज्जः त तुम्हिहँ न देाषू । रामिहँ होत सुनत संतेषू ॥४॥

षसमें भो तुम्हारा जरा सा भी अपराध जो कोई कहे तो वह नीच, अजान श्रीर दुष्ट है। जो तुम राज्य करते तो तुम्हें कोई दोष नहीं था। रामचन्द्रजी को तुम्हारा राज्य करना सुनकर संतोष होता॥ ४॥

दो ० – श्रव श्रति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहिँ उचित मत एहु।

सकल - सुमंगल - मूल जग रघु - बर् - चरन - सनेहु ॥२०८॥

हे भरत ! अब तुमने बहुत हो अच्छा किया । तुम्हारे लिए ऐसा हो करना उचित था । रघुनाथजी के चरणों में स्नेह करना संपूर्ण भलाइयों का मूल है ॥ २०८ ॥

चौ०-सो तुम्हार धनु जीवनप्राना। भूरि भाग के तुम्हहिँ समाना॥

यह तुम्हार श्राचरज्। न ताता । दसरथसुश्रन राम-प्रिय-भ्राता ॥१॥

वह रामचन्द्रजा तुन्हारे लिए धन श्रीर जावन-प्राण हैं। तुम्हारे बराबर बढ़भागो दूसरा कौन होगा ! हे तात ! यह तुम्हारा श्राचरण कुछ श्राश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरयजी के पुत्र श्रीर रामचन्द्रजो के प्यारे माई हो ॥ १॥

सुनहु भरत रघु-पित-मन माहीँ। प्रेमपात्रु तुम सम कोउ नाहीँ॥ लपन राम सीतिह ँ श्रिति प्रोती। निसि सब तुम्हि ह सराहत बीती॥२॥

हे भरत ! सुनो, रामचन्द्रजी के मन में तुम्हारे समान प्रोम-पात्र दूसरा केाई नहीं है। लक्ष्मण, राम श्रीर सीता तीनों का तुम पर बड़ा प्रोम है। उस दिन उन्हें सारी रात तुम्हारी बड़ाई करते ही बीती थो॥ २॥

जाना मरम् नहात प्रयागा । मगन होहिँ तुम्हरे श्रनुरागा ॥
तुम्ह पर श्रस सनेहु रघुवर के । सुख जीवन जग जस जड नर के ॥३॥ ॰
प्रयागराज में स्नान करते समय उनका ममें (भोतरो भाव) मैंने जान लिया था। वे "

प्रयागराज म स्नान करते समय उनका मम (भातरा भाव) मन जान लिया था। व तुन्हारे प्रेम में मम हो जाते हैं। रामचन्द्रजो का तुम पर ऐसा स्नेह है, जैसा मूर्ख मनुष्य के। संसार में सुख-पूर्वक जीने से होता है।। ३।।

यह न श्रिधिक रघुबोरबडाई । प्रनत - कुटुंब - पाल रघुराई ॥ तुम्ह तउ भरत मार मत पहू । धरे देह जनु रामसनेहू। ॥४॥ इसमें कुछ रामचन्द्रजी को बहुत बड़ाई नहीं है। वे रघुराई प्रणत (नम्न सेवकों) के कुटुन्व के रक्तक हैं। हे भरत! मेरी सम्मति में तुम तो मानों शरोर धारण किये हुए (मृत्तिमान्) राम-चन्द्रजो के स्नेह ही हो॥ ४॥

दो०-तुम कहँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेसु। राम-भगति-रस-सिद्ध हित भा यह समय गनेसु॥२०६॥

हे भरत ! तुमको यह कलंक लगाना हम सबों के लिए उपदेश हुआ है। राम-भक्ति-रूपी रस की सिद्धि के लिए इस समय श्रीगऐश हुआ। अर्थात् यहाँ से इसका आरम्भ है (रस सिद्ध करने में कलंक या कजली एड़तो है)।। २०९॥

चौ० -- नविधु बिमल तात जसु तेरा। रघु-बर - किंकर - कुमुद-चकोरा॥ उदित सदा श्रथइहि कबहूँ ना। घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना॥१॥

हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल, नया (नया उदय हुआ, द्वितीया का) चन्द्र है और राम-चन्द्रजों के भक्त लोग उसके कुसुर और चकार हैं। इस यश-चन्द्रमा का सदा उदय ही बना रहेगा। यह कभी श्रस्त न होगा। संसाररूपी आकाश में यह घटेगा नहीं वरन दिन दूना बढ़ेगा॥ १॥

कोक तिलोक प्रीति श्रित करही । प्रभुप्रतापु रिब छिबिहि न हरिही ॥ निसि दिन सुखद सदा सब काहु । प्रसिहि न केकइकरतबु राहू ॥२॥

त्रिलीकोरूपी चकवा इस पर बड़ा हो प्रभ करेगा। प्रभु रामचन्द्रजो का प्रतापरूपी सूर्य इसकी कान्ति की हरण न करेगा। यह चन्द्रमा दिन रात सदा सभी की सुख देनेवाला होगा। केक्यो को करतुतरूपो राहु इसकी प्रास नहीं करेगा॥ २॥

पूरन रामु-सु-प्रेम-पियूषा । ग्रुरुश्रवमान देखि नहिँ दूषा ॥ रामभगत श्रव श्रमिय श्रघाहू । कीन्हेहु सुलभ सुधा वसुधाहू ॥३॥

रामचन्द्रजो के सुन्दर प्रमहरो असत से यह चन्द्रमा पूर्ण है। इसमें गुरु का अपमान-रूपो कलङ्क' नहीं लगा है। अब राम-भक्त लोग इस असत की पीकर उन्न हों, क्योंकि तुमने इस असत की पृथ्वी पर भो सुलम<sup>२</sup> कर दिया॥ ३॥

भूप भगीरथ सुरसरि श्रानी । सुमिरत सकल-सु-मंगल-स्वानी ॥ दसरथ-गुन-गन बरनि न जाहीँ । श्रिधिक कहा जेहि सम जग नाहीँ ॥ १॥

द्खा, राजा भगारथ गङ्गाजा का लाये, उनके चरित्र का स्मरण करना सब मङ्गलां की खान है। दशरथ राजा के गुण्-गण वर्णन नहीं करते बनते। ज्यादा क्या, जिनके बराबर ससार में दूसरा कोई नहीं।। ४॥

१—चन्द्रमा के गुरुपत्नी-गमन से बुध नामक पुत्र हुआ और फिर देवतों में युद्ध ढना तो ब्रह्मा ने आपस में उन्हें समम्बा दिया।

२-- त्रमृत स्वगं में होता है, पृथ्वी पर नहीं । ऋब पृथ्वी पर भी वह सुल न हुआ ।

देा०-जासु सनेह-सकोचं-बस रामु प्रगट भये श्राइ। जे हर-हिय-नयननि कवहुँ निरखे नहीँ श्रघाइ॥२१०॥

जिन (राजा दशरथ) के स्नेह श्रीर सङ्कोच के वश में होकर रामचन्द्रजो श्राकर प्रकट हुए, जिन रामचन्द्रजो को महादेवजी के हृदय श्रीर नेत्र देखते देखते कभी छप्त नहीं होते॥ २१०॥

चौ०-कीरति विधु तुम्ह कीन्ह श्रनूपा । जहँ बस राम-प्रेम-मृग-रूपा ॥ तात गलानि करहु जिय जाये । डरहु दरिद्रहि पारस पाये ॥१॥

तुमने कीतिरूपी बड़ा अनोखा चन्द्रमा उत्पन्न किया जिसमें रामचन्द्रजा का प्रम मृग का रूप घारण करके बस रहा है। इसलिए हे तात! तुम अपने जो में व्यर्थ ग्लानि करते हो। पारस पाकर भो तुम द्रिता को डरते हो!॥ १॥

सुनहु भरत हम भूठ न कहहीँ । उदासीन तापस बन रहहीँ ॥ सब साधनु कर सुफल सुहावा । लवन-राम-सिय-दरसनु पावा ॥२॥

हे भरत ! सुनो । हम भूठ नहीं कहते, हम उदासोन हैं (न कोई हमोरा शत्रु है, न मित्र), तपस्त्रो हैं, वन में रहते हैं । सब साधनों का उत्तम फल यही है कि हमको राम, लक्ष्मण श्रीर जानकी का दर्शन मिला ॥ २ ॥

तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। सिहत प्रयाग सुभाग हमारा॥ भरत धन्य तुम्ह जग जस जयऊ। किह श्रस प्रेम मगन मुनि भयऊ॥३॥

श्रीर यह उस फल का हा फल हमें मिल गया जा तुम्हारा दर्शन है। गया। इसमें प्रयागराज-समेत हमारा श्रहोभाग्य र है। हे भरत ! तुम धन्य हो, जो जगन् में तुमने इतना यश छूट लिया। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में डूब गये॥ ३॥

सुनि मुनिबचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरत मगन श्रनुरागा ॥४॥

भरद्वाजजी के वचन सुनकर (वहाँ बैठे हुए) सभासर प्रसन्न हुए श्रौर देवतां ने धन्य धन्य कह कर फूल बरसाय। प्रयागराज धन्य है, प्रयागराज धन्य है—ऐसी श्रावाज श्राकाश में हुई। उसे सुनकर भरतजी प्रभ में मग्न हो गये॥ ४॥

देा ०—पुलकगात हिय राम सिय सजल सरोरुह नैन । करि प्रनामु मुनिमंडलिहिँ बोले गदगद बैन ॥२११॥

<sup>?—</sup>स्वयं हि तीर्यानि पुनन्ति सन्तः। भगवद्भक लोग स्वयं शुद्ध ही हैं, तीर्थों में जाकर वे तीर्थों को पावत्र करते हैं। श्रीमद्भागवत के इस वचनानुसार मरद्वाजजी प्रयाग सहित अपने भाग्य के। सराहते हैं।

भरतजी के शरीर में रामार्वाल खड़ी हो गई। उनके हृदय में सोतारामजो हैं और उनके कमल समान नेत्रों में ऑस भरे हैं। वे ऋषियों को मएडली का प्रणाम करके गद्गद कराठ से वचन बोले—॥ २११॥

चौ०-मुनिसमाजु श्ररु तीरथराजू। साचिहु सपथ श्रघाइ श्रकाजा॥।
एहि थल जौँ कछु कहिय बनाई। एहि सम श्रधिक न श्रघ श्रधमाई॥१॥

ऋषियों की मगड़ली श्रौर तीथराज का समागम है। इस जगह सच्चो सागन्द भो खाने से बड़ो हानि है। इस जगह यदि कुछ बात बनाकर (भूठी) कही जाय ता इसके समान पाप श्रौर नीचता दूसरो नहीं है॥ १॥

तुम्ह सर्वग्य कहउँ सितभाऊ। उर - श्रंतर - जामी रघुराऊ॥ माहिन मातु-करतव कर साचू। नहिँ दुख जिय जग जानहिँ पाचू॥२॥

त्राप लोग सर्वज्ञ हैं। मैं त्रपने सच्चे भाव से कहता हूँ, हृदय में त्रान्तयोमी (साची) रामचन्द्रजी हैं। मुक्ते माता (केकयो) के कर्तव्य पर कुछ सोच नहीं है त्र्यौर संसार मुक्ते बुरा समके—इसका भी दु:ख नहीं॥ ₹॥

नाहिँन डरः बिगरहि परक्षेाकू । पितहु मरन कर मेाहि न सेाकू ॥ सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाये । लिब्बमन-राम-सरिस सुत पाये ॥३॥

मेरा परलोक विगड़ जायगा—इसका भी डर मुफ्ते नहीं, पिताजी के भी मरने का मुफ्ते सोच नहीं, क्योंकि उनके पुण्यें। का शुभ यश सम्पूर्ण लोकें। में छ। रहा है। उनके। राम-लक्ष्मण-से पुत्र मिले॥ ३॥

रामिबरह तजि तनु छनभंगू। भूप-सोच कर कवन प्रसंगू॥ राम-लषन-सिय बिनु पग पनहीँ। करि मुनिबेष फिरहिँ बन बनहीँ॥४॥

च्च्या-भगुर शरोर की रामचन्द्रजी के वियोग में त्याग देने से राजा के लिए साच करने की क्या बात है ? सोच है तो इस बात का कि रामचन्द्र, लक्ष्मण और सीताजी पाँवों में विना जूता पहने (नंगे पाँव), मुनि-वेष धारण किये हुए वन वन में फिरते हैं ॥ ४ ॥

दो०-ग्रजिन बसन फल ग्रसन महि सयन डासि कुस पात। बसि तरतर नित सहत हिम श्रातप बरषा बात॥२१२॥

मृगञ्जाला हो उनके वस्न हैं और फतों हो का भोजन है। वे जमोन पर कुश श्रौर पत्ते विञ्जाकर साते हैं और रोज पेड़ों के नीचे निवासकर ठंढ, गर्मी, वर्षा श्रौर हवा सहते हैं॥ २१२॥

चौ०-एहि दुखदाह दहइ दिन छाती। भृख न बासर नोंद न राती॥ एहि कुरोग कर श्रोषधु नाहीँ।सोधेउँ सकल बिस्वमन माहीँ॥१॥ इस दुःस्व की जलन से सदा मेरो छाती जलतो है। मुक्ते दिन की भूख नहीं लगती, रात भर नींद नहीं त्राती। मैंने मन हो मन सारा संसार हूँ इ मारा, पर इस कुरोग के लिए कोई त्रीषध न मिली ॥ १॥

मातु कुमत बढई श्रघमृला। तेहि हमार हित कीन्ह बसृला॥ किल कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू। गाडि श्रविध पढि कठिन कुमंत्रू॥२॥

माता को दुष्ट बुद्धि, जे। पापों की जड़ है वह तो, हुई बढ़ई। उसने हमारे लिए जे। हित (राज माँगन्ना इत्यादि) किया, वह हुआ बसूला। उससे उसने कलिरूपों कुकाठ (किल = कलिकाल, भिलावाँ) का कुयंत्र बनाया और कठिन कुमन्त्र पढ़कर उसे अयोध्या में गाड़ दिया ॥ २॥

मोहि लगि यहु कुठादु तेहि ठाटा । घालिसि सबु जगु बारह बाटा ॥ मिटइ कुजागु राम फिरि श्राये । बसइ श्रवध नहिँ श्रान उपाये ॥३॥

उसने यह सब बुरा ठाट मेरे लिए रचा श्रौर सारे संसार को तहस-नहस या छिन-भिन्न<sup>२</sup> कर दिया। यह कुयाग रामचन्द्रजी के लौट श्राने से ही मिट सकता है। दूसरे किसी उपाय से श्रयोध्या नहीं बस सकती ॥ ३॥

भरतवचन सुनि मुनि सुखु पाई । सबहिँ कीन्हि बहु भाँति बड़ाई ॥ तात करहु जनि सोचु बिसेखी । सब दुख मिटिहि रामपग देखी ॥४॥

भरतजो के वचनां के। सुनकर सुनियों ने सुख पाया और सबने भरतजो को बहुत तरह से बड़ाई की। सुनि ने कहा—हे पुत्र ! आप ऋधिक साच मत करा, रामचन्द्रजो के चरणों के दर्शन करते हो सब दु:स्व मिट जायँगे॥ ४॥

दे। ० – करि प्रबोध मुनिबर कहेउ स्रतिथि प्रेमिपय हो हु। कंद मृल फल फूल हम देहिँ लेहु करि छो हु॥ २१३॥

फिर ऋषिराज भरद्वाजजो ने समम्भाकर कहा कि श्रब तुम हमारे प्रिय श्रतिथि होश्रो श्रौर कृपाकर कंद, मूल, फल, फूल जेा कुछ हम दें उसे स्वोकार करो ॥ २१३ ॥

१—केक्यी का इढ करना गढ़ना है, दोनों वरदान माँगना कुमत्र पढ़ना है। इस तरह पाप-रूपी काढ के। गढ़कर उसने राम-वनवासरूपी मंत्र के। पढ़कर उसे ऋयोध्या में गाड़ दिया, जैसे जादू-टोनेवाले केई चीज़ मन्त्र पढ़कर गाड़ देते हैं।

२—बारहबाटा शन्द का एक और अर्थ यह होता है बारह—रास्ते। वे ये हैं "मोहा दैन्धं भयं हासो हानिग्लानिः सुधा तथा। मृत्युः सोमो कृषाठकीर्तिर्वाटा हा ते हि द्वादशः॥" मोह (घनराहट), दीनता, डर, अवनित, हानि, ग्लानि, मृ्ल, प्यास, मृत्यु, सोम, व्यर्थ (मूठ) और अपयश वे बारह बाट हैं।

ची० सुनि मुनिबचन भरत हिय सोचू। भयउ कुत्रवसर कठिन सँकोचू॥ जानि गरइ गुरुगिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥१॥ गुनिजी के वचन सुनकर भरतजो के हृदय में सोच हुआ। उनके लिए यह कठिन संकोच का टेद्रा श्रवसर हुआ। फिर गुरु (भरद्राजजी) की वाणी की बदाई (महत्त्व) जानकर उनके चरणों की वन्दना कर हाथ जोड़कर वे बोले—॥१॥

सिर धरि श्रायसु करिय तुम्हारा । परमधरम यह नाथ हमारा ॥ भरतबचन मुनिबर मन भाये । सुचि सेवक सिष निकट बोलाये॥२॥

हे नाथ! हमारा यह परमधर्म है कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर पालन करें। भरतजो के ये वचन ऋषिराज के मन में प्रिय लगे। उन्होंने पवित्र सेवक शिष्यों की पास बुलाया और॥२॥

चाहिय कीन्हि भरतपहुनाई । कंद मूल फल श्रानहु जाई ॥ भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाये । प्रमुदित निज निज काज सिधाये ॥३॥

उनको श्राह्मा दो कि भरतजो की पहुनई करनी चाहिए, इसलिए तुम लोग जाकर कंद, मूल श्रीर फल लाश्रो। उन शिष्यों ने 'द्दे नाथ! बहुत श्रच्छा' ऐसा कहकर सिर मुकाया। फिर प्रसन्न होकर वे श्रपने श्रपने काम से चल दिये॥ ३॥

मुनिह्नि सोचु पाहुन बड नेवता। तिस पूजा चाहिय जस देवता।। सुनि रिधिसिधि स्रनिमादिक स्राईँ। स्रायसु होइ सो करिहँ गोसाईँ॥४॥

मुनिजो सोचने लगे कि हमने बड़े भारी पाहुने की न्योता दिया है। जैसा देनता हो वेंसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर ऋदि सिद्धि और अशिमादिक (त्राठों) सिद्धियाँ आईं। उन्होंने कहा कि हे गुसाईं! जो कुछ आज्ञा हो, हम करें॥ ४॥

दे। ० – रामिबरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज ।

पहुनाई करि हरहु स्रमु कहा मुदित मुनिराज ॥२१४॥

मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई और समाज-सहित भरतजो रामचन्द्रजी के विरह से न्याकुल हैं, इनकी पहुनाई करके बकावट दूर कर दो ॥ २१४ ॥

चौ०-रिधि सिधि सिर धरि मुनि-बर-बानी। बडभागिनि श्रापुहि श्रनुमानी॥ कहिं परसपर सिधिसमुदाई। श्रतुलित श्रतिथि राम-लघु-भाई॥१॥

१—श्रियामिदि श्राठ सिद्धियाँ ये हैं —श्रियमा, महिमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता श्रीर विशिता। ये श्रपने नामों के श्रनुरूप कार्य करती है।

ऋदि, सिद्धि ने मुनिराज की वाणी माथे चढ़ाकर श्रपने के। बड़भागिनी समभा। सब सिद्धियाँ श्रापस में कहने लगीं कि रामचन्द्रजी के छोटे भाई भरत-शत्रुव श्रातुल (जिनके समान दूसरा कोई न हो) श्रातिथि हैं॥ १॥

मुनिपद बंदि करिय सेाइ श्राजृ । होइ सुखी सब राजसमाजृ ॥ श्रम कहि रचे ४चिर ग्रह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिँ बिमाना ॥२॥

इसिलए हम सबको मुनि के चरिए। में प्रणाम करके वहां काम करना चाहिए जिससे सारा राज-समाज सुस्तो हो। ऐसा कहकर उन्होंने ऐसे सुन्दर घर बनाये जिन्हें देखकर (देवतों के) विमान भी लजा जावं॥ २॥

भाग बिभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहिँ श्रमर श्रभिलापे ॥ दासी दास साजु सब लीन्हे । जागवत रहहिँ मनहिँ मनु दोन्हे ॥३॥

उन घरों में भागने के लिए उन्होंने बहुत-सी ऐश्वर्य्य-सामियाँ भर दीं जिन्हें देखकर देवतों का भी जो ललचा जाय। दासियाँ श्रीर दास सब तरह की जरूरी चीजें लिये हुए मन लगाकर उनकी रुचि पूरो करने की तैयार थे॥ ३॥

सबु समाजु सिज सिधि पल माहीँ। जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीँ॥ प्रथमहिँ बास दिये सब केही। सुंदर सुखद जथारुचि जेही॥४॥

सिद्धियों ने वहाँ पल भर में सब सामान सजाकर रख दिये। जो सुख स्वर्ग में भी स्वप्न में देखने को भी न मिलें वे वहाँ मौजूद थे। पहले तो सब प्रजाश्रों की, जिनकी जैसी रुचि थी इसी के अनुसार, सुन्दर सुखदायो निवास दिये॥ ४॥

दे। - बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि श्रम श्रायसु दोन्ह । विधि-विसमय-दायकु विभव मुनिवर तपवल कीन्ह ॥२१५॥

फिर मुनिवर ने कुटुम्ब-सिंहत भरतजो की वहाँ निवास करने को आज्ञा दो। उन्होंने श्रपनो तपस्या के बल से ऐसा वैभव रच दिया जिसको देखकर ब्रह्मा की भी आश्चर्य हो।। २१५।।

चौ०-मुनिप्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥ सुखसमार् निहुँ जाइ बखानी। देखत बिरति बिसारिहुँ ग्यानी॥१॥

भरतजो ने जब वहाँ मुनि के प्रभाव का देखा तब उसके आगे उन्हें इन्द्रादि लोकपालों के लोक भो छोटे मारुम होने लगे। सुख की सामग्री कहते नहीं बनतो थी, जिसे देखते ही ज्ञानवान लोग भो वैराग्य मूल जायँ (श्रनुरक्त हो जायँ)।। १॥

श्रासन सयन सुबसन बिताना । बन बाटिका बिहँग मृग नाना ॥ सुरभि फूल फल श्रमिय समाना । बिमल जलासय बिबिध बिधाना ॥२॥ श्रासन, राज्या, वस्त्र श्रीर चाँदनियाँ श्रादि थीं। जङ्गल श्रीर उनके भीतर बग़ीचे लगे हुए थे जितमें तरह तरह के पत्ती श्रीर मृग थे। सुगन्धित फूल श्रीर श्रमृत समान स्वादिष्ठ फल तथा शुद्ध जल के श्रनेकों तरह के जलाशय (कुएँ, तालाब, बावलियाँ) श्रादि बने हुए थे॥ २॥

श्रसन पान सुचि श्रमिय श्रमी से। देखि लोग सकुचात जमी से॥ सुरसुरभी सुरतरु सबही के। लखि श्रमिलाषु सुरेस सची के॥३॥

खाने-पीने की अपार सामग्री पितत्र और अमृत-सी थी जिसकी देखकर सब लोग ऐसे सकुचाने लगे, जैसे कोई संयमी विषय उत्पन्न करनेवाली चीजों को देखकर सकुचाये। सभी के निवास-स्थानों में अलग अलग कामधेनु और कल्पवृत्त उपस्थित थे, जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणों का भी जी ललचा जाय (क्योंकि स्वगे में एक ही कामधेनु और कल्पवृत्त है, यहाँ अनेक!)॥३॥

रितु बसंत वह त्रिबिध बयारी । सब कहँ सुलभ पदारथ चारी ॥ स्रक चंदन बनितादिक भाेगा । देखि हरष बिसमयबस ले।गा ॥४॥

वहाँ वसन्त ऋतु छ। गई। शीतल, मन्द, सुगन्ध तीन प्रकार को हवा चलने लगो। धर्म, ऋथे, काम और मान्न चारों पदार्थ सबके लिए सुलभ हो गये। माला, चन्दन और क्षियों के संभाग इत्यादि सभी ठाठ देखकर सब लोगों के। (जङ्गन में मङ्गल देखकर) आनन्द और आश्चर्य भो हुआ।। ४॥

दो ० - संपति चकई भरतु चक मुनि श्रायसु खेलवार।

#### तेहि निसि ब्रास्नमपीँजरा राखे भा भिनुसार ॥२१६॥

इस संपत्तिरूपी चकई के लिए भरतजी चकवा थे श्रीर मुनिजी की श्राहा बहेलिया थी। उस रात के। श्राश्रमरूपी पींजरे में इन दोनों की उस बहेलिये ने बन्द कर रक्खा था। बन्द हो रहते सबेरा है। गया। श्रार्थान् जिस तरह चकई चकवा एक पींजरे में रहने पर भो रात के। समागम नहीं करते, इसी तरह भोग-विलास की श्रानेक सामित्रयों के उपस्थित रहते भी भरतजी ने किसो वस्तु के। नहीं छूत्रा, क्योंकि उनका चित्त तो रामचन्द्रजी के चरणें। में लगा था।। २१६।।

चौ०-कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा। नाइ मुनिहिँ सिक्ष सहित समाजा॥ रिषित्रायसु श्रसीस सिर राखी। करि दंडवत बिनय बहु भाखी॥१॥

प्रातःकाल भरतजी ने समाज-सहित मुनिराज की वन्दना कर तीर्थराज में स्नान किया, श्रीर ऋषि की श्राज्ञा तथा श्राशीवाद के। मस्तक पर रखकर उन्हें द्एडवत् कर बहुत विनय की ॥ १॥

पथ-गित-कुसल साथ सब लीन्हे । चले चित्रकूटिह चितु दोन्हे ॥ रामसखा कर दीन्हे लागू । चलत देह धरि जनु श्रनुरागू ॥२॥ रास्ते का हाल जाननेवाले लोगों के साथ में लेकर सब लोग चित्रकूट की श्रोर मन लगाये चले। भरतजो रामसखा (गुह) के हाथ का सहारा लिये हुए ऐसे जा रहे हैं मानों श्रनु-राग ही शरीर धारणकर जा रहा हो।। २।।

निहँ पदत्रान सीस निहँ छाया। प्रेम् नेमु बतु धरमु श्रमाया॥ लपन - राम - सिय - पंथ - कहानी। पूछत सखिह कहत मृदुवानी॥३॥

भरतजो के पाँवां में न ता जूता हैं और न मस्तक पर छाया (छतरी) ही है। निष्कपट प्रेम, नियम, व्रत और धर्म से भरतजो सखा (गुह) से लक्ष्मण, रामचन्द्रजो और सोताजो के रास्ते को कथा पृक्षते हैं और वह कोमल वाणो से कहता जाता है।। ३।।

राम-बास-थल-बिटप ं बिलाके। उर श्रनुराग रहत नहिँ रोके॥ देखि दसा सुर बरिषहिँ फूला। भइ मृदु महि मग मंगलमूला ॥४॥

रामचन्द्रजो के निवास की जगहों के वृत्तों को देखकर हृदय में प्रेम रोका हुआ, नहीं ककता था। इस (प्रेम-मुम्ध) दशा को देखकर देवता उन पर फूल बरसाने लगे। प्रथ्वी कामल हो गई और रास्ता मंगल का मूल हो गया॥ ४॥

दे। ० — किये जाहिँ छाया जलद सुखद बहइ बरबात । तस मग भयउ न राम कहँ जस भा भरतिहँ जात ॥२१७॥

चलते समय ऊपर बादल छाया करते जाते हैं और सुखदायो अच्छो हवा चलतो है। भरतजी के जाने के समय रास्ता जैसा सुखदायक हुआ वैसा सुखदायक रामचन्द्रजी के लिए भी नहीं हुआ था<sup>१</sup>॥ २१७॥

चौ०-जड चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सब भये परम-पद-जोगू। भरतदरस मेटा भवरोगू॥१॥

रास्ते में जड़ और चेतन अनेक जीव थे। उनमें से जिन्होंने रामचन्द्रजी की ओर देखा या जिनकी ओर रामचन्द्रजी ने देखा, वे सब परमपद पाने के योग्य (अधिकारी) हो ही गये थे। अब भरतजी के दर्शन से उनका संसार-रोग भी मिट गया॥ १॥

१—इस जगह शङ्का यह हाती है कि पीछे तो "फलका फलकत पाँवन कैसे" इत्यादि से मरतजी को बड़ा कष्टदायी मार्ग बताया और यहाँ रामचन्द्रजी से भी अधिक सुखदायी कहा—यह कैसे ! समाधान—जन मरतजी विश्वशदिकों से रामचन्द्रजी के लौट आने का आशीर्वाद माँगकर चले ये, तब देवतों ने अपने कार्य में विश्व जानकर भरतजी को दुःख दिया कि ये किसी तरह रामचन्द्रजी को लौटाने न जावें, किन्तु प्रयागराज में इनकी हक भक्ति से प्रयन होकर सब अनुकूल हो गवे और उन्हें यह भी निश्चय हो गया कि रामचन्द्रजी जो करेंगे वही होगा । हमारा यव निष्फल है । अथवा—मरद्वाजजी ने जो आशीर्वाद दिया उसके प्रभाव से आगे का मार्ग सुखदायक हो गया । अथवा—प्रयाग से चित्रकृट पर्यन्त का रास्ता रामचन्द्रजी की विशेष कृषा का पात्र था । उसने भरतजी की दुःख देना न चाहा ।

यह बडि बात भरत कइ नाहीँ। सुमिरत जिनहिँ रामु मन माहीँ॥ बारेक राम कहत जग जेऊ। होत तरन-तारन नर तेऊ॥२॥

भरतजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको रामचन्द्रजी श्रपने मन में स्मर्ग्य करते हैं! संसार में जो मनुष्य एक बार भी राम नाम कहता है वह भी वरण्तारस (श्राप भी तर जाय, दूसरे की भी तार दें) हो जाता है।। २।।

भरतु राम प्रिय पुनि लघुश्राता । कस न होइ मयु मंगलदाता ॥ सिद्ध साधु मुनिबर श्रस कहहीँ। भरतिहँ निरित्व हरषु हिय लहहीँ॥३॥

'भरतजो एक तो रामचन्द्रजो के। प्यारे फिर उनके छोटे भाई हैं, तो फिर उनके लिए रास्ता मुखदायक क्यों न हो'! सिद्ध, साधु और अच्छे अच्छे अधि यही क्हाई करके भरतजी के। देख देख मन में प्रसन्न होते हैं॥ ३॥

देखि प्रभाउ सुरेसिह सोचू। जयु भल भलेहि पोच कहँ पेाचू।॥ युरु सन कहेउ करिय प्रभु सोई। रामिह भरतिह भेंट न होई॥४॥

इस प्रभाव के। देखकर सुरराज इन्द्र की सीच ज्लाश्र हुआ, क्योंकि संसार भले की भला और बुरे की बुरा है। इन्द्र ने बृहस्पतिजी से कहा—गुरु महाराज ! अब वही ज्याब करना चाहिए जिसमें रामचन्द्र और भरतजो को भंट न हो।। ४।।

दो ० – रामु सँकोची प्रेमबस भरतु सुप्रेम पयोधि।

बनी बात बिगरन चहति करिय जतन छल सोधि ॥२१८॥

रामचन्द्र संकेाची और प्रेम के वश हो जानेवाले हैं और भरतजी प्रेम के अगाव समुद्र हैं। इन दोनों का समागम होते ही बनो बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूँढ़-कर यल करना चाहिए। अर्थात्— मरतजी रामचन्द्रजी की लौटा ले जायँगे तो राचस-वध कैसे हो सकेमा १ ॥ २१८ ॥

चौ०-बचन सुनत सुरग्रह मुसुकाने। सहसनयन बितु बोचन जाने॥ कह गुरु। बादि छोभु छलु छाँडू। इहाँ कपट कर होइहि भाँडू॥१॥

इन्द्र के बचन सुनकर देवगुरू (बृहस्पति) मुस्कुराये और उन्होंने हजार नेत्रोंवाले इन्द्र के। बिना नेत्र का (अन्धा) सममा, (क्योंकि उन्हें विचाररूपी नेत्र नहीं है)। गुरू ने उत्तर दिया कि तुम्हारा कोभ (धबराहट) व्यर्थ है, तुम छल (करने का विचार) छोड़ दो, क्यांकि यहाँ रामचन्द्रजी के सामने छल का भंडा फूट जायगा अर्थात् सब भेद खुल जायगा ॥ १॥

माया-पित-सेवक सन माया। करइ त उलिट परइ सुरराया॥ तव किछु कीन्ह रामरुख जानी। श्रव क्रचालि करि होइहि हानी॥२॥ हे देवराज इन्द्र ! माथा के स्वामी (रामचन्द्रजी) के सेवक (भरतजो) से जो माथा रची जायगी तो वह उलटकर अपने हो ऊपर पड़ेगी। उस समय (राजतिलक के अवसर पर) जो कुछ किया था वह रामचन्द्रजो का रूख (अनुमोदन) जानकर किया था; पर अब जो कुचाल चलोगे तो हानि होगी॥ २॥

सुनु सुरेस रघु-नाथ-सुभाऊ। निज श्रपराध रिसाहिँ न काऊ॥ जो श्रपराधु भगत कर करई। राम-रोष-पावक सो जरुई॥३॥

हे सुरेश्वर ! सुनो । रामचन्द्रजी का यह स्वंभाव है कि वे श्रपना (रामचन्द्रजी का) श्रपराध करने पर किसी पर कोध नहीं करते । पर जो कोई उनके भक्त का श्रपराध करता है वह रामचन्द्रजी की कोधामि में जलकर भस्म होता है ॥ ३॥

लेकि इं बेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानहिँ दुरबासा॥ भरतसरिस को रामसनेही। जगु जप राम रामु जप जेही।।।।।

वेद और पुराणों में कई इतिहास हैं और दुर्वासा मुनि इस महिमा के जानते हैं । भरत के समान रामचन्द्र का प्रेमी और कौन हो सकता है ? क्योंकि जिन रामचन्द्र के सारा ससार जपता है वे ही उन भरतजो के जपते हैं ॥ ४॥

दो०-मनहुँ न श्रानिय श्रमरपति रघु-बर-भगत-श्रकाजु ।

श्रजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१६॥

इसिलए हे देवराज ! रामचन्द्रजी के भक्त का काम बिगाड़ना कभी मन में भी न लाना । क्योंकि इससे लोक में अपयश और परलोक में दुःख होगा और दिन दिन दुःख बढ़ेगा । २१९॥

१—राजा अम्बरीय अनन्य भगवद्भक्त थे। उन्होंने एक बार एकादशी का वत कर द्वादशी के दिन पारण की तैयारी की थी, इतने में उनके यहां दुर्वासा ऋांच श्रांतिथ हुए। राजा ने बड़े प्रेम से उनका निमन्त्रण किया। वे नदी पर स्नान सन्ध्या करने गये, पर लौटने में देरी हुई। इधर पारण में द्वादशी न मिलने से एकादशी वत नष्ट होता देखकर राजा ने, ब्राह्मणों की आजा से, भगवान का तीर्थ लेकर नियम निवाहा। इतने ही में दुर्वासा ऋांच आप पहुँचे। उन्होंने राजा की पारण किया समभकर कुद होकर अपनी जटा फटकारी। उसमें से एक कृत्या (राचसी) उत्पन्न हुई और वह अम्बरीय के खाने के दौड़ी। वे तो अटल बैठे रहे, पर भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्मकर दुर्वासाजी पर घावा किया। दुर्वासाजी भागते भागते इंद्रादि देवतों, ब्रह्मा और रुद्र के पास हो अन्त में विष्णु की ही शरण गये। मक्तवसल भगवान ने उनकी रह्मा न कर उन्हें भक्क ही की शरण में जाने की सलाह दी। तब दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीय की शरण आये। किर राजा ने स्तुतिकर सुदर्शन चक्र को शान्त किया और दुर्वासाजी को सादर भोजन कराया। इस घूमने-फिरने में दुर्वामाजी के। १ वर्ष लगा। राजा अम्बरीय भी १ वर्ष मुखे ही रहे। भगवद्भकों का अपराध ऐसा होता है। मक्त का अपराध भगवान से सहा नहीं करते।

### चौ०-सुन्। सुरेस उपदेसु हमारा । रामहिँ सेवकु परमिपयारा ॥ मानत सुखु सेवकसेवकाई । सेवकबेर बैरु श्रिधकाई ॥१॥

हे इन्द्र ! तुम हमारा उपदेश सुनो। रामचन्द्रजो की भक्त श्रात्यन्त प्यारा है। श्रापने भक्त की सेवा होने पर वे श्रापनी सेवा मानते हैं श्रीर भक्त से वेर करने से बड़ा भारी वेर मानते हैं ॥ १॥

जद्यपि सम निहँ राग न रोष्ट्र। गहिंह न पाप पुन्न गुन दोष्ट्र । करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ से। तस फलु चाखा॥२॥

यद्यपि रामचन्द्रजी समदर्शी हैं, न उन्हें किसी से प्रेम है, न क्रोध। वे किसी के पाप-पुराय या गुरा-दोषों के। प्रहरा नहीं करते। उन्होंने सारे संसार के। कर्म-प्रधान कर रक्खा है। जो जैसा काम करे, वह वैसा फल पाता है।। २।।

तदिप करिहँ सम-विषम-बिहारा । भगत श्रभगत हृदय श्रनुसारा ॥ श्रगुन श्रलेख श्रमान एकरस । रामु सग्रन भये भगत-प्रेम-बस ॥३॥

तथापि क्रीड़ारूप में भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार वे सम-विषम बताँव करते हैं। जो परमात्मा अगुण (प्राकृत गुण-रहित), अलेख, अमान (अभिमान-रहित या असीम) और एकरस (सदा एकसा रहनेवाला) है, वहीं भक्तों के प्रेम के वश होकर सगुण रूप रामचन्द्र हुआ। ३।।

राम सदा सेवकरुचि राखी। बेद - पुरान - साधु - सुर - साखी।। श्रम जिय जानि तजहु क्कटिलाई। करहु भरत-पद-प्रीति सुहाई॥४४

रामचन्द्रजी सदा से अपने भक्तों की रुचि रखते आये हैं। इस बात के साज्ञी वेद, पुराण, महात्मा लोग और देवता हैं। हे इन्द्र, अपने जी में ऐसा समभकर तुम कुटिलता के छे। इ दे। और भरतजी के चरणें में सुन्दर प्रीति करो।। ४।।

### दो०-रामभगत परहितनिरत परदुख-दुखी दयाल। भगतिसरोमनि भरत तेँ जिन डरपहु सुरपाल॥२२०॥

हे इन्द्र ! रामचन्द्रजी के भक्त दूसरों के हित में तत्पर रहते हैं, दूसरों का दु:ख देख-कर वे (भक्त) दुखी होते और दयाल होते हैं। (यह साधारण भक्तों का स्वभाव है।) भरतजो तो भक्तों के शिरोमणि हैं इसलिए उनसे तुम मत डरो॥ २२०॥

चौ०-सत्यसंध प्रभु सुर-हित-कारी। भरत राम-श्रायसु-श्रनुसारी ॥ स्वारथविवस विकल तुम्ह होहू। भरतदोसु निह राउर मोहू ॥१॥

फा० ६९-७०

प्रभु रामचन्द्रजो सत्यसंध (प्रतिज्ञापालक) श्रौर देवतों के हितकर्ता हैं श्रौर भरतजी रामचन्द्रजी की श्राज्ञा का श्रनुसरण करनेवाले हैं। तुम श्रपने स्वार्थ के वश होकर घबराते हो; इसमें भरतजी का कुछ दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है।। १।।

सुनि सुरबर सुर-ग्रक्ष-बर-बानी। भा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥ बरिष प्रसून हरिष सुरराऊ। लगे सराहन भरतसुभाऊ॥२॥

इस तरह बृहस्पतिजो को वाणी सुनकर इन्द्र के मन में हथे हुआ और ग्लानि मिट गई। तब सुरराज ने प्रसन्न होकर भरतजो पर फूल बरसाये और वे भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे॥ २।

एहि विधि भरतु चले मग जाहीँ। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीँ॥ जबहि रामु कहि लेहि उसासा। उमगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा॥३॥

भरतजी इस तरह से रास्ते में चले जाते थे। उनकी प्रम-मुग्ध दशा को देखकर मुनि चौर सिद्धलोग ईर्घ्या करते हैं (कि हमें ऐसी प्रेमदशा न प्राप्त हुई)। भरतजी जब राम-नाम बेलते हुए ऊँची साँस लेते थे, तब मानों चारों ज्ञोर से प्रेम उमड़ने लगता था॥ ३॥

द्रविह वचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥ बीच बास करि जमुनिह श्राये । निर्राख नीग् लाचन जल छाये॥४॥

उनके प्रेम-भरे वचनों के सुनकर वज और पत्थर भी पिघल जाते थे और पुरवासियें का प्रेम तो कहते हो नहीं बनता। बीच में डेरा कर भरतजी जब यमुनाजी पर पहुँचे तब बसुनाजी के जल के देखते हो उनको आँखों में पानी भर आया॥ ४॥

दें। -रघु-बर-बरन बिलेकि बर बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह चढे बिबेक जहाज॥२२१॥

यमुनाजो का नोला जल रामचन्द्रजी के रंग के समान दखकर भरतजी मण्डलां-संमत रामचन्द्रजी के विरहरूपी समुद्र में इबने लगे, पर तुरन्त हो वे विचाररूपी जहाज पर चढ़ गये॥ २२१॥

चौ०-जमुन्तीर तेहि दिन करि बासू। भयउ समयसम सबहिँ सुपासू॥ रातिहिँ घाट घाट की तरनी। श्राई श्रगनित जाहिँ न बरनी॥१॥

उस दिन उन्होंने वहीं, यमुना-किनारे, निवास किया और समयानुसार सबके। आराम मिला। रात ही रात में घाट घाट की इतनी नावें वहाँ आ गई जिनकी गिनती नहीं है। सकतो ॥ १॥

प्रात पार भये एकहि खेवा। तेाषे रामसखा की सेवा॥ चले नहाइ नदिहि सिरु नाई। साथ निषादनाथु दाेउ भाई॥२॥ सबेरे सब लाग एक ही खेने में यमुना के पार हो गये। रामचन्द्रजी के मित्र गुह की सेवा से सब सन्तुष्ट हुए। सब लोग निषादनाथ गुह श्रीर दोनों भाई (भरत, शत्रुष्ट्र) के साथ नदी (यमुना) में स्नानकर श्रीर उसे नमस्कार करके चले॥ २॥

श्रागे मुनि-बर-बाहन श्राछे। राजसमाजु जाइ सबु पाछे ॥ तेहि पाछे दोउ बंधु पयादे। भूषन बसन बेष सुठि सादे॥३॥६

त्रागे त्रागे विसष्ठादि मुनियों की सवारियाँ जा रही थीं, उनके पीछे सब राज-परिवार जा रहा था, उनके पीछे दोनों भाई (भरत, शत्रुव्र) सादे भूषण-वस्त्र पहने, मामूली वेष से, पैदल जा रहे थे।। ३।।

सेवक सुहृद सचिवसुत साथा। सुमिरत लष्नु सीय रघुनाथा॥ । जहुँ जहुँ राम-बास-बिस्नामा । तहुँ तहुँ करहिँ सप्रेम प्रनामा ॥ ४॥

सेवक, मित्र श्रौर मन्त्री के पुत्र उनके साथ थे। वे श्रीराम, लक्ष्मण श्रौर सीताजी की याद करते जाते थे। जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी के निवास के स्थान श्राते वहाँ वहाँ वे प्रेम-सहित प्रणाम करते ॥ ४॥

दो०-मगबासी नरनारि सुनि धामकाम तजि धाइ।

देखि सरूप सनेह सब मुदित जनमफलु पाइ ॥२२२॥

रास्ते में रहनेवाले स्त्री-पुरुष इनका आना सुनकर घर के काम-काज छोड़कर दैड़ि पड़ते थे और सब लोग इनके रूप और स्तेह की देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न हो जाते थे।। २२२।।

चै। - कहिं सप्रेम एक एक पाहीं। रामु लषनु सिल होहिं कि नाहीं। बय बपु बरन रूपु से।इ श्राली। सीलु सनेहु सरिस सम चाली॥१॥

सियाँ भरत-रातृत्र की मनेहर जोड़ो की देखकर एक दूसरे से कहने लगीं कि क्यों सखी! ये राम, लक्ष्मण हैं कि नहीं ? हे सखी! इनकी अवस्था, शरीर, रंग और रूप तो वहीं है और शील, रनेह तथा चाल भी समान है।। १।।

बेषु न सा सिव सीय न संगा। श्रागे श्रनी चली चतुरंगा॥ निहँ प्रसन्नमुख मानस खेदा। सिव संदेहु होइ यहि भेदा॥२॥

पर हे सखी! इनका वेष वैसा नहीं है और इनके साथ सीता भी नहीं हैं। इनके आगे चतुरिङ्गिनों सेना चली जा रही है। ये प्रसन्न-मुख नहीं हैं, इनके चित्त में खेद है। हे सखी! इस भेद को देखकर सन्देह होता है।। २।।

तासु तरक तियगन मन मानी। कहहिँ सकल तेाहि सम न सयानी॥ तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मधुरबचन तिय दूजी॥३॥

उस स्त्रों के तके (श्रनुमान) के। स्त्रियों ने मन में मान लिया। सब कहने लगीं कि तेरे बराबर चतुर और कोई नहीं है। यो उसकी बड़ाई करके और उसके वचन की ठींक बताकर दूसरी स्त्रों मीठे वचन से बोली ॥ ३॥

कहि सप्रेम सब कथाप्रसंगू। जेहि बिधि सम-राज-रस-भंगू॥ भरतहि बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी॥॥॥

जिस तरह रामचन्द्र जो के राजितलक में रस-भङ्ग (विज्ञ) हुआ था वह सब कथा का प्रसंग कहकर फिर वह सौभाग्यवती, भरतजो को और उनके शील, स्नेह तथा स्वभाव की प्रशंसा करने लगी ॥ ४॥

दो ० - चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु।

जात मनावन रघुबरिहँ भरतसरिस को श्राजु ॥२२३॥

वह कहने लगो—द्खां, भरतजां का पिता ने राज्य दिया पर उसका इन्होंने छोड़ दिया । ये पैदल ही चलते हैं, फलाहार करते हैं और रामचन्द्रजी का मनाने के लिए जाते हैं। आहा ! आज भरत के समान कौन है ? ॥ २२३॥

चौ०-भायप भगति भरत-त्र्याचरन् । कहत सुनत दुख-दूषन-हरन ॥ जो किब्रु कहवथार सिख सोई । रामवंधु स्रस काहे न होई॥१॥

भरतजों का भाईपन, इनकी भक्ति, श्रौर इनका श्राचरण कहने-सुननेवालों के दुःख श्रौर देश्यों की नाश करनेवाला है। हे सिख! जो कुछ कहा जाय वही इनके लिए थोड़ा है। भला! रामचन्द्रजी के भाई ऐसे क्यों न हों!॥१॥

हम सब सानुज भरतिहँ देखे। भइन्ह धन्य जुवतीजन लेखे॥ सुनि गुन देखि दसा पिछताहोँ। कैंकेइ-जननि-जाेगु सुतु नाहीँ॥२॥

हम लोग त्राज रात्रुघ्न-साहत भरतजी की देखकर स्त्रियों को गिनतो में धन्य हो गईं। वे उनके गुए सुनकर और उनको दशा देखकर पछताने लगीं और कहने लगीं कि यह पुत्र केकयो माता के योग्य नहीं है॥ २॥

कोउ कह दूपनु रानिहि नाहिँन। बिधि सबु कीन्ह हर्माहेँ जो दाहिन॥ कहँ हम लोक-बेद-बिधि-हीनी। लघुतिय कुल-करतूति-मलीनी॥३॥

काइ कहने लगा कि इसमें रानो (केकयो) का कुछ देश नहीं, विधाता ने हो सब कुछ किया, जो हमारे लिए अनुकूल है। कहाँ तो हम शास्त्र और वेद-विधि से रहित छोटी स्त्रियाँ, जिनके कुल के आचरण मिलन हैं॥ ३॥

वसिं कुदेस कुगाव कुबामा । कहँ यह दरसु पुन्यपरिनामा ॥ श्रम श्रनंदु श्रचरजु प्रति प्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥४॥ हम खोटे देश, खोटे गाँव में बसती हैं श्रीर खोटी खियाँ हैं; श्रीर कहाँ यह दर्शन जो पुग्यां का परिणाम (फल) है अर्थात् बड़े पुग्य से मिलता है! हर गाँव में ऐसा श्रानन्द श्रीर श्राश्चर्य छा गया, मानों (निजल) मरुदेश में कल्पवृत्त जमा हो॥ ४॥

दो०–भरतदरसु देखत खुलेउ मग लेागन्ह कर भागु।

जनु सिंधलवासिन्ह भयउ विधिवस सुलभ प्रयायु ॥२२४॥ भरतजी का दर्शन करते हो रास्ते के लोगों का भाग्य खुल गया, मानें सिंहलद्वीप के बसनेवालों के भाग्य-वश प्रयागराज सुलभ हो गया ॥ २२४॥

चौ०-निज-गुन-सहित राम-गुन-गाथा। सुनत जाहिँ सुमिरत रघुनाथा॥ तीरथ मुनिश्रास्त्रम सुरधामा। निरित्व निमर्ज्जिहँ करिहँ प्रनामा॥१॥

भरतजो श्रपन गुणां-सहित रामचन्द्रजो के गुणां को कथा सुनते हुए श्रीर रघुनाथजी के। स्मरण करते हुए चले जा रहे थे। जहाँ कहीं तीर्थ, ऋषियों के श्राश्रम, देवतों के मन्दिर श्राते थे वहाँ वे स्नान, दशन श्रीर प्रणाम करते थे॥ १॥

मनहीं मन माँगहिँ बरु एहू। सीय - राम - पद - पदुम सनेहू ॥ मिलिहँ किरात केलि बनबासी। बैखानस बदु जती उदासी॥२॥

भरतजो मन हो मन सब जगह यह वरदान माँगते थे कि सीतारामजी के चरण-कमलों में स्नेह हो। रास्ते में भील, केाल, वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी श्रीर उदासी मिलते थे॥२॥

करि प्रनाम पूछिह जेहि तेही। केहि बन लपनु रामु बैदेही॥ ते प्रभुसमाचार सब कहहीं। भरतिह देखि जनमफलु लहहीं॥३॥

उन सबको प्रशाम करके वे जिस-तिस से पूछते थे कि राम-लक्ष्मण-जानको किस वन में हैं। वे सब रामचन्द्रजी के समाचार कह देते थे और भरतजी को देखकर जन्म का फल पा जाते थे।। ३॥

जे जन कहिं कुसल हम देखे। ते विय राम-लपन-सम लेखे॥ एहि बिधि बूमत सबिह सुबानी। सुनत राम बन-बास-कहानी॥४॥

जो लोग कहते थे कि हमने रामचन्द्रजी को कुशल-पूर्वक देखा है, उनको भरतजी राम-लक्ष्मण के समान प्यारे गिनते थे। इस तरह सबसे सुन्दर वाणी से पूछते हुए श्रीर रामचन्द्रजी के वनवास की कहानी सुनते हुए वे चले जाते थे॥ ४॥

देा०-तेहि बासर बसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ । रामदरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ भरतजो उस दिन वहीं रहकर दूसरे दिन सबेरे रघुनाथजो की स्मरण करके चले।
भरतजो के समान उनके सब साथियों का भी रामचन्द्रजो के दर्शन की लालसा थी।। २२५।।
ची०—मंगल सगुन होहिँ सब काहू। फरकहिँ सुखद बिलोचन बाहू।।
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहहिँ रामु मिटिहि दुखदाहू॥१॥

सभो के। मङ्गल-सूचक शकुन होने लगे, सुखदायी नेत्र और मुजायें फड़कने लगीं। परिवार-सहित भरतजी के। उत्साह हो रहा है कि रामचन्द्रजी मिलेंगे और दु:ख-दाह मिट जायगा॥ १॥

करत मनेरिष जस जिय जाके। जाहिँ सनेहृसुधा सब छाके॥ सिथिल श्रंग पग मग डिंग डोलिहिँ। बिहुबल बचन प्रेमबस बेलिहिँ॥२॥

जिसके मन में जैसा आता या वह वैसा हो मनारथ करता था। सभी लोग स्नेहरूपी अमृत से झके जाते थे। उनके अंग शिथिल पड़ गये थे, रास्ते में चलते हुए पाँव डगमगाते थे और वे प्रेम के मारे विद्वल वचन (ऊटपटाँग) बोलने लगते थे।। २॥

रामसला तेहि समय देखावा । सैलिसरोमिन सहज सुहावा ॥ जासु समीप सरित - पय - तीरा । सीयसमेत बसिह दोउ बीरा ॥३॥

जस समय राम-सखा गुह ने स्वामाविक सुन्दर पर्वत-शिरोमिश (चित्रकूट) दिखाया, जिसके पास (मन्दाकिनी) नदी के तीर पर सीता-समेत दोनों वीर (राम-लक्ष्मण) निवास करते थे ॥ ३॥

देखि करिहँ सब दंडप्रनामा । किह जय जानकिजीवन रामा ॥ प्रेममगन श्रस राजसमाजू । जनु फिरि श्रवध चले रघुराजू ॥४॥

सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी-जोवन रामचन्द्रजो की जय, ऐसा कहकर देखवत् प्रणाम करने लगे। राज-परिवार ऐसे प्रेम में निमग्न हुआ, मानों रघुराज रामचन्द्रजी अयोध्या को लौट चले हों॥ ४॥

देश - भरत प्रेमु तेहि समय जस तस किह सकड़ न सेषु ।

किहि श्रगम जिमि ब्रह्मसुखु श्रह-मम-मिलन-जनेषु ॥२२६॥

इस समय भरतजी को जैसा प्रेम हुआ वैसा शेषजी मो नहीं कह सकते और किव को

वस समय मरतजा का जला प्रम हुआ वसा श्वजा मा नहा कह सकत आर काव का तो उसका कहना ऐसा अगम (दुर्लभ) है जैसे अहङ्कार-ममता से मलिन लोगों की ब्रह्म-सुख मिलना दुर्लभ हो ॥ २२६॥

चौ०-सकल सनेह सिथिल रघुवर के। गये कोस दुइ दिनकर ढरके।। जल थल देखि बसे निसि बोते। कीन्ह गवनु रघु-नाथ-पिरीते॥१॥ सब लोग श्रीरघुवर के प्रम में विद्वल हो गये थे। सूर्य का श्रस्त होने पर भी वे दे। केस चले गये। फिर जल का ठिकाना देखकर रात भर सबने निवास किया श्रीर सबेरा होते ही वे रामचन्द्रजी के प्रेम में चल पड़े॥ १॥

उन्नाँ रामु रजनी-श्रवसेखा । जागे सीय सपन श्रस देखा ॥ सन्दित समाज भरत जनु श्राये । नाथबियोग ताप तन ताये ॥२॥

उधर जहाँ रामचन्द्रजी थे वहाँ रात रहते ही (उप:काल में) वे जागे तो सीताजी ने यह स्वप्न देखा मानों स्वामी के वियोग की ऋप्नि से शरीर संतप्न किये हुए भरतजी समाज-सहित वहाँ आये हैं॥ २॥

सकल मिलनमन दीन दुखारी। देखी सासु श्रान श्रनुहारी॥ सुनि सियसपन भरे जल लोचन। भये सोचबस सोचबिमोचन॥३॥

सभी लोगों के मन मिलन हैं और वे दुखों हो रहे हैं। सोताजों ने देखा कि सासुओं को और हो सूरत (विधवा) बनी है। सोच के छुड़ा देनेवाले रामचन्द्रजी भी सीताजी का स्वप्न सुनकर सोच में पड़ गये और उनकी आँखों में जल मर आया ॥ ३॥

लघन सपन यह नीक न होई। कठिन क्रचाह सुनाइहि कोई॥ श्रम कहि बंधुसमेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥४॥

उन्हांने लक्ष्मगाजों से कहा, लक्ष्मगा ! यह स्वप्न श्रव्छा नहीं है, कोई बड़ी बुरी स्ववर सुनावेगा । ऐसा कहकर भाई-सहित रामचन्द्रजों ने स्नान किया श्रीर महादेवजी का पूजन करके साधुश्रों (महात्माश्रों) का सम्मान किया ॥ ४॥

छंद-सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु श्रास्नम गये॥ तुलसी उठे श्रवलोकि कारनु काह चित सचिकत रहे। सब समाचार किरात केलिन्हि श्राइ तेहि श्रवसर कहे॥

वे देवतां तथा ऋषियां का सम्मान और उन्हें नमस्कार करके बैठ गये। उन्होंने उत्तर दिशा की श्रोर देखा तो यह पाया कि श्राकाश में धूल छा गई है, बहुत-से पत्ती श्रीर मृग घबराहट से रामचन्द्रजो के श्राश्रम में भागे श्रा रहे हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी यह देखकर उठ खड़े हुए श्रीर चिकत हुए कि इसका कारण क्या है। उसी समय केलि-किरातों ने श्राकर उनको सब समाचार कह सुनाये॥

सो०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरदसरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल ॥२२७॥ मंगल-वचन सुनते ही उनके मन में श्रानंद भर गया। तुलसीदासजी कहते हैं कि उनका शरीर पुलकायमान हो गया, शरत्काल के कमल के समान (जिन पर श्रोस पड़ी रहती है) उनके नेत्र स्तेह के जल से भर गये॥ २२७॥

चै।०-बहुरि सोच-बस भे सिय-रवनू । कारन कवन भरतश्रागमनू ॥
एक श्राइ श्रस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥
फिर सोता-रमण रामचन्द्रजो इस सोच में पड़ गये कि भरत के श्राने का क्या कारण

फिर सोता-रमण रामचन्द्रजो इस सीच में पड़ गये कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ बड़ो भारी चतुरङ्गिनी सेना है।। १।।

सो सुनि रामहिँ भा श्रिति सोचू। उत पितुबच इत बंधुसँकोचा।। भरतसुभाउ लमुभि मन माहाँ। प्रभुचित हितथिति पावत नाहीँ॥२॥

यह युनकर रामचन्द्रजो की बहुत सीच हुआ, क्योंकि उधर तो पिता का बचन श्रीर इधर भाइ का संकीच ! मन में भरतजो के स्वभाव की सममकर रामचन्द्रजी के चित्त में कीई बात स्थिर न हुई ॥ २॥

समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ लपन लखेउ प्रभु-हृदय-खभारु। कहत समयसम नीतिबिचारू॥३॥

फिर यह समभकर रामचन्द्रजो के। समाधान हे। गया कि भरत साधु श्रौर सयाने हैं तथा (मेरे) कहने में हैं उधर लक्ष्मणजो ने स्वामी के मन में चिंता देखकर उस समय के श्रानुसार नोर्ति के विचार कहे—॥ ३॥

विनु पूछे कछु कहउँ गोसाईँ। सेवकु समय न ढोठु ढिठाई॥ तुम्ह सर्वग्य सिरोमनि स्वामी। श्रापनि समुभि कहउँ श्रनुगामी॥४॥

हं नाथ ! में बिना पूछ कुछ कहता हूँ इसके लिए चमा करना, क्यांकि समय श्रा पड़ने पर ढिठाइ करनेवाला संवक ढोठ नहीं समक्षा जाता । श्राप सर्वज्ञ हैं, श्रेष्ठ हैं, स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, श्रपनो समक्ष के श्रनुसार बात कहता हूँ ॥ ४ ॥

दे।०—नाथ सुहृद सुठि सरलचित सील-सनेह-निधान । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय श्रापु समान ॥२२८॥

है नाय ! श्राप तो श्रत्यन्त शुद्ध-हृद्य, सीघे स्वभाववाले श्रोर शोल तथा प्रम की खान हैं। सबके ऊपर श्रापको प्रीति है, जी में सब पर विश्वास है श्रीर सबके। श्रपने ही समान जानते हैं॥ २२८॥

चौ०-विषयो जीव पाइ प्रभुताई। मृढ मेाइबस हे।हिँ जनाई॥ भरतु नीतिरत साधु सुजाना। प्रभु-पद-प्रेमु सकल जगुजाना॥१॥ पर मूढ़ विषयी जोव प्रभुता की पाकर श्रज्ञान के वश में हो श्रपने की प्रकट करने लगते हैं। भरत नीति में तत्पर, सज्जन श्रीर चतुर हैं तथा स्वामी के चरणों में उनके प्रेम की सारा संसार जानता है।। १।।

तेऊ श्राजु राजपदु पाई । चले धरममरजाद मेटाई ॥ क्रुटिल कुबंधु कुश्रवसरु ताकी । जानि रामु बनबास एकाकी ॥२॥

वे भी त्राज राजपद् पाकर धर्म की मर्यादा की भङ्गकर चले। कुटिल, दुष्ट बंधु भरत खोटा समय देखकर त्रीर रामचन्द्रजी की वनवास में ऋकेला जानकर॥ २॥

करि कुमंत्र मन साजि समाजू। श्राये करइ श्रकंटक राज्र॥ काटि प्रकार कलपि कुटिलाई। श्राये दल बटोरि दोउ भाई॥३॥

श्रपने मन में खोटी सलाह ठानकर, समाज जे। इकर, यहाँ निष्कंटक राज्य करने के लिए श्राये हैं। ये दोनों भाई करोड़ों तरह की कुटिलताश्रों की कल्पना करके, दल बटे। र कर, श्राये हैं। ३॥

जौँ जिय होति न कपट कुचाली । केहि से।हाति रथ-बाजि-गजाली ॥ भरतिह देाष देइ को जाये। जग बौराइ राजपद पाये॥४॥

जो इनके जो में कपट और कुचाल न होती तो रथां, घोड़ों, हाथियों की पाँति किसे सुदातों ? इसमें भरत हो को क्यां व्यर्थ देखि दिया जाय ? बात यह है कि राजपद पा जाने पर सारा संसार उन्मत्त हो जाता है ॥ ४॥

दौ०-सिस गुरु-तिय-गामी नहुषु चढेउ भूमि-सुर-जान।

लोकबेद तेँ बिमुख भा श्रधम न बेनसमान ॥२२६॥

चन्द्रमा १ ने गुरु की की से भाग किया, राजा नहुष १ ब्राह्मणां की पालकी पर चढ़ा, ख्रथात् उसने अपनो पालको ब्राह्मणों से उठवाई ख्रीर राजा बेन ३ के समान लोक और वेद- विमुख तथा नीच दूसरा कोई नहीं हुआ।। २२९॥

१--चन्द्रमा के गुरु बृहस्ति ये। उनकी स्त्री का नाम तारा था। चन्द्रमा ने जब तिलोक के। जीतकर राजसूय यह किया तब उसने तारा का भी हरणकर उसके साथ संभाग किया। इस पर देवतों में बीर युद्ध हुआ। उसमें राज्ञमों ने चन्द्रमा का साथ दिया। अन्त में ब्रह्मा ने बीच में पड़-कर बृहस्पति के। तारा दिलवा दी और उससे जे। पुत्र उत्पन्न हुआ था वह चन्द्रमा ने लिया। इसका नाम बुध हुआ।

२-- ऋयोध्याकांड का ६२ वाँ देाहा देखा।

३---राजा बेन जनम ही से बड़ा उपद्रवी, दुष्ट-प्रकृति ख्रौर वाचाल था। पिता के दुखी है। कर दन में चले जाने पर इसे राजगद्दी भिली। बस, राज्य मिलते ही उसने बड़ा उत्पात मचाया। उसने

चौ०-सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू॥
भरत कीन्ह्यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥१॥

सहस्रवाहु, १ इन्द्र<sup>२</sup> श्रीर त्रिशंकु, ३ इनमें से राजमद ने किसका कलंक नहीं दिया ? भरत ने यह उचित ही उपाय साचा है। कभी किसी का शत्रु श्रीर ऋण थाड़ा भी बाक़ी नहीं रखना चाहिए।। १।।

एक कीन्हि नहिँ भरत भलाई। निदरे रामु जानि श्रसहाई॥ समुभि परिहि सोउ श्राजु विसेखी। समर सरोष राममुखु पेखी ॥२॥

किन्तु भरत ने एक बात श्रच्छो नहीं की, जो रामचन्द्रजो की श्रसहाय जानकर उनका श्रनादर किया। इसका फल श्राज युद्ध में कोधपूर्ण रामचन्द्रजो का मुख देखकर उसे श्रच्छी तरह माछम हो जायगा॥ २॥

एतना कहत नीतिरस भूला। रन-रस-विटपु पुलक मिस् फूला॥ प्रभुपद बंदि सीसरज राखी। बोले सत्य सहज बल भाखी॥३॥

सब धर्म, कर्म रेक दिये श्रीर महासों से कहा कि विष्णु की जगह मेरी पूजा किया करे। श्रंत में सब ब्रह्मियों ने इकट्ठे हा उसके पास जाकर उसे बहुत समस्त्राया, पर उसने जब न माना तब उन्होंने कुद होकर उसे हुंकार से मस्म कर दिया।

१—राजा सहस्रशाहु एक वेर शिकार खेलता हुआ जमदिश मुनि के आश्रम में जा निकला।
मुनि ने राजा का वहा श्रादर-सत्कार किया। राजा के बड़ा श्रारचर्य हुआ कि मुनि के पास इतना
सामान कहाँ से आया। मुनि से पूळ्जने पर शात हुआ कि उनके पास कम्मधेतु है, उसी के प्रभाव से
सव कार्य सिद्ध हुआ। राजा के माँगने पर मुनि ने कामधेतु नहीं दी, इस पर विवाद बढ़ा और अंत में
राजा मुनि के। मारकर गो के। ले चला तो वह गो छूटकर इन्द्रलोक में भाग गई। फिर जमदिश के
पुत्र परशुरामजी ने युद्ध में सहस्रवाहु के। मारकर २१ बार पृथ्वी निः च्त्रिय की और यह कर जमदिश
मुनि के। जीवित कर लिया।

२—एक बार इन्द्र अपने ।सहासन पर बैठकर राज्य कर रहे थे कि वहाँ सुरगुरु बृहस्पतिजी आयों ता इन्द्र ने मदान्ध हे। उनका यथोचित आदर नहीं किया । इस पर बृहस्पतिजी अप्रसन्न है।कर स्वर्ग से चल दिये । अब क्या था, गुरुद्रोह के कारण इन्द्र पर धार विपत्ति आईं। दैत्यों ने चढ़ाईं कर सबका स्वर्ग से मार भगाया, फिर अंत में इहा की सलाह से तपस्वी विश्वरूप के अपना पुरेा- हित बनाकर इन्द्र ने अनेक प्रयन्न किये तब उसकी रह्मा हुई।

३— त्रिशङ्कु राजा मदोन्मत्त होकर शरीर-सहित स्वगं जाने का उद्योग करने लगा। विसिष्ठ ऋषि और उनके पुत्रों से इस कार्य के न होने का उत्तर पाकर वह विश्वामित्रजी के पास गया। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशङ्कु के। स्वगं मेज दिया पर स्वर्ग-वासियों ने उसे धका देकर नीचे के। गिराया। अन्त में वह बीच में ही टँगा एह गया। उसे लाग अब भी त्रिशङ्कु का तारा बताते हैं।

रूतना कहते कहते लक्ष्मणजो को नोति-रस तो भूल गया श्रीर युद्ध-रस का वृत्त पुलकाविल के मिस से फूल उठा (श्रर्थात् युद्ध के उत्साह से उनका श्रंग फड़कने लगा श्रीर उन पर वीर-रस चढ़ गया)। उन्होंने प्रभु रामचन्द्रजो के चरणों को नमस्कार कर उनकी धूल श्रापने सिर पर रखकर श्रपना सच्चा, स्वामाविक बल कह युनाया॥ ३॥

श्चनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत हमहिँ उपचरा न थोरा ॥ कहँ लगि सहिय रहिय मनु मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥४॥

वे बोले—हे नाथ! मेरा कहना श्रातुचित न मानिएगा, भरत ने हमारे साथ कम दुर्व्यवहार नहीं किया है। हम कहाँ तक सहें श्रीर मन मारे रहें, जब कि स्वामी हमारे साथ है श्रीर धनुष हमारे हाथ में है॥ ४॥

हो ० – छत्रिजाति रघु-कुल-जनमु रामश्रनुज जग जान । लातहुँ मारे चढित सिर नीच को धूरिसमान ॥२३०॥

हम जाति के चित्रय हैं, रघुकुल में हमारा जन्म है श्रौर रामचन्द्रजो के हम छोटे भाई हैं, यह संसार जानता है। महाराज ! धूल के बराबर तुच्छ श्रौर कौन है। वह भी लात मारने से (पैरों की ठोकर से) सिर पर चढ़ती है, (ता फिर हम ता मनुष्य हैं)॥ २३०॥

चौ०—उठि कर जेारि रजायसु माँगा । मनहुँ बीररस सोवत जागा ॥ बाँधि जटा सिर कसि कटि भाषा । साजि सरासनु सायकु हाथा॥१॥

श्रव लक्ष्मगाजो उठकर हाथ जाड़कर श्राज्ञा माँगने लगे, मानों सेाता हुआ वीर-रस जाग उठा हो। उन्होंने मस्तक में जटाश्रों के कसकर बाँध लिया, कमर में तरकस कस लिया श्रोर हाथ में धनुष-बाग ले लिया।। १।।

ष्ट्राजु रामसेवक जसु लेऊँ । भरतिह समर सिखावन देऊँ॥ रामनिरादर कर फल्ल पाई । सोवहु समरसेज देाउ भाई॥२॥

वे कहने लगे—मैं श्राज राम-सेवक होने का यश हूँगा श्रीर भरत की युद्ध में शिक्षा हूँगा। दोनों भाई (भरत, शत्रुघ्न) रामचन्द्रजी के निरादर का फल पाकर युद्ध की शख्या में सोयें॥२॥

श्राइ बना भल सकल समाज्। । प्रगट करउँ रिस पाछिल श्राज्।॥ जिमि करिनिकर दलइ मृगराज्य। लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥३॥

सव सामान श्रन्छा इकट्ठा हुआ है। श्राज में सारे पिछले कोध के। (जो श्रयोध्या से चलते वक्त हुआ था) प्रकट करूँगा। जिस तरह सिंह हाथियों के मुगड का मर्दन करता है श्रीर जैसे बाज लवा के। एक मार्याटे में लेता है।। ३॥ तेसिहि भरतिह सेनसमेता। सानुज निदरि निपातउँ खेता॥ जैाँ सहाय कर शंकर श्राई। तो मारउँ रन रामदोहाई॥४॥

उसी तरह भरत की सेना और छोटे भाई-सहित तिरस्कार कर रण-चेत्र में गिरा दूंगा। जो शंकर भी युद्ध में त्राकर सहायता करंगे तो भी मैं मार डालूँगा, सुक्ते रामचन्द्रजी की सौगन्द है।। ४॥

दे। ० — त्र्यतिसरोष माषे लषत् लिख सुनि सपथप्रवान । सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥२३१॥

लक्ष्मणजी को श्रत्यन्त कोध में भरे हुए देखकर श्रीर उनकी सौगन्द पर विश्वास करके सब लोग श्रीर लोकपति (इन्द्रादि) डर गये श्रीर घबराकर भागने की तैयारी करने लगे। २३१॥

चौ०-जगु भयमगन गगन भइ बानी। लषन-बाहु-बलु बिपुल बखानी॥ तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को किह सकड़ के। जाननिहारा॥१॥

जब संसार में भय छा गया तब लक्ष्मणजो की मुजाश्रा के विशाल बल का वर्णन करते हुए यह त्राकाश-वाणो हुई—हे तात! तुम्हारे प्रताप श्रीर प्रभाव के। कीन कह सकता है श्रीर कीन जानता है १॥१॥

श्रनुचित उचित काङ् कछु होऊ । समुभि करिय भल कह सब कोऊ ॥ सहसा करि पाछे पछिताहीँ । कहिहैँ वेद बुध ते बुध नाहीँ ॥२॥

कोई भा काम हो, उसके उचित या श्रनुचित का विचारकर, तब उसे करना चाहिए जिसमें सभो कोई श्रच्छा कहें। जो किसो काम के। एकरम (बिना सोचे बिचारे) कर बैठते श्रीर पोछे पछताते हैं, वेद श्रीर विद्वाना का कथन है कि, वे लोग समभदार नहीं।। २।।

सुनि सुरबचन लषन सक्कचाने। राम सीय सादर सनमाने॥ कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तेँ कठिन राजमदु भाई॥३॥

देवतां के वचन (श्राकाश-वाणी) का सुनकर लक्ष्मणजो सकुचा गये, फिर श्रीरामचन्द्र श्रीर सोताजो ने श्रादर के साथ उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा—हे तात! तुमने बड़ी श्रन्छो नोति कही। माई! राजमद सब्से कठिन है। ३॥

जा श्रॅंचवत माँतहिँ नृप तेई। नाहिन साधु सभा जेहि सेई॥ सुनहु लपन भल भरतसरीसा। बिधिप्रपंच महँ सुना न दोसा॥४॥

जिन राजार्थ्या ने साधु-सभा का सेवन नहीं किया वे राजमद का श्राचमन लेते ही (राज्य पाते ही) मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण ! सुनो, ब्रह्मा की सृष्टि भर में भरत के समान श्रीर किसी को न तो सुना न देखा ॥ ४॥

### दो ० - भरतिह होइ न राजमदु बिधि-हरि-हर-पद पाइ।

## कबहुँ कि काँजीसीकरनि छोरसिंधु विनसाइ॥२३२॥

भरत की यदि ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर के पद भी मिल जायँ, तो भी राजमद नहीं हो दिसकता। क्या कभी काँजी की बूंदों से चीरसमुद्र फट सकता है ? अर्थात् दूध में काँजी की बूँद पड़ते ही वह फट जाता है, पर दूध का समुद्र नहीं फटता। इसी तरह भरत की राज्य मिलने से अभिमान नहीं हो सकता॥ २३२॥

# चौ०-तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई। गगन मगन मकु मेर्चाह मिलई॥

### गापद जल बूडिह घटजानी । सहज छमा बरु छाडइ छोनी ॥१॥

चाहे श्रन्धकार तरूण (ज्येष्ठ-मध्याह्न के) सूर्य की निगल जाय श्रीर श्राकाश कदाचित् बादलों में समा जाय, (समुद्र की पी जानेवाले) श्रगस्यजी गी के खुर बराबर जल में हुब जायँ तथा पृथ्वो श्रपनी स्वाभाविक समा की छोड़ दे॥ १।

मसक्रुँक मक्क मेरु उडाई । होइ न नृपमद भरतिह भाई ॥ लवन तुम्हार सपथ पितुत्राना । सुचि सुबंधु निहँ भरतसमाना ॥२॥

चाहे मच्छड़ को फूँक से सुमेर पर्वत उड़ जाय, (इतने न होनेवाले काम हो जायँ) पर है भाई! भरत के राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण! तुम्हारी सीगन्द श्रीर पिताजी को सीगन्द! भरत के समान पवित्र श्रीर श्रच्छा भाई कहीं नहीं ॥ २॥

### सगुनुषीर श्रवगुनजलु ताता । मिलइ रचइ परपंच विधाता ॥ भरतु हंस रवि-बंस-तडागा । जनिम कीन्ह गुन-देाष-बिभागा ॥३॥

सद्गुर्ण-रूपो दूध श्रीर श्रवगुर्ण-रूपो जल की मिलाकर ब्रह्मा सृष्टि को रचना करता है। यहाँ सूर्य-वंशरूपो तालाब में भरतरूपी हंस ने जन्म लेकर गुर्ण श्रीर दोषों का विभाग कर दिया। श्रश्मित् जैसे हंस दूध श्रीर पानो की श्रलग कर देता है वैसे ही भरतजी केवल गुर्णों की प्रहर्ण कर श्रवगुर्णों से श्रलग रहे॥ ३॥

# गहि गुन पय तिज श्रवगुन वारी । निज जस जगत कीन्हि उँजियारी ॥ कहत भरत-गुन-सील - सुभाऊ । प्रेमपयोधि मगन रघुराऊ ॥४॥

भरत ने श्रवगुराह्मपो जल की छोड़कर गुराह्मपो दूध को लेकर श्रपने यश से संसार में प्रकाश कर दिया। भरतजी के गुरा, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते रामचन्द्रजी प्रभसागर में मग्न हो गये॥ ४॥ दो०-सुनि रघु-बर-बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु।

सकल सराहत राम साँ प्रभु कें। क्रपानिकेतु ॥२३३॥

रामचन्द्रजी की श्रेष्ठ वाणो सुनकर श्रीर भरत पर उनका प्रोम देखकर देवता-गए। बड़ाई करने लगे कि रामचन्द्र जी के समान दयामय स्वामी श्रीर कैान होगा ?॥ २३३॥

चौ०-जौँ न होत जग जनम भरत को। सकल-धरम-धुर धरनि धरत को॥

कवि-कुल-श्रगम भरत-गुन-गाथा। को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा॥१॥

जा जगत् में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी के संपूर्ण धर्म के भार के। कैन धारण करता ? हे रघुनाथ ! कविजनों के लिए भी अगन्य (पूर्णहरूप से न वर्णन करने योग्य) भरतजी के गुर्णा की कथा के। तुम्हारे बिना और कैन जाने ? ॥ १॥

लषनु रामु सिय सुनि सुरबानी । श्रितसुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ इहाँ भरतु सबर्साहत सहाये । मंदािकनी पुनीत नहाये ॥२॥

देवतों की ऐसो वाणो के। सुनकर लक्ष्मण, रामचन्द्र श्रौर सोता ऐसे सुखी हुए, कि कहते नहीं बनता। इधर भरतजी ने सब सहायकों सहित पवित्र मन्दाकिनी में स्नान किया॥२॥

सरितसमीप राखि सब लोगा। माँगि मातु-गुरु-सचिव-नियोगा॥ चले भरत जहुँ सियरघुराई। साथ निषादनाषु लघुभाई॥३॥

भरतजी सब लोगों के मन्दाकिनी नदो के पास ठहराकर तथा माता, गुरु और मन्त्री से आज्ञा लेकर निषादराज और शत्रुप्त की साथ लेकर जहाँ सीता रामचन्द्र हैं वहीं चले ॥३॥

समुिक मातुकरतव सकुवाहीँ। करत कुतरक कोटि मन माहीँ॥ रामु-लषनु-सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि श्रनत जाहिँ तिज ठाऊँ॥४॥

भरतजो माता (केकयो) को करतृत की सममकर सकुचाने लगे, मन में करोड़ों तरह के कुतके करने लगे। वे सोचने लगे कि श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजी मेरा नाम सुनकर, स्थान छोड़, उठकर कहीं दूसरी जगह न चले जायँ !॥ ४॥

दो ० — मातु मते महँ मानि मोहि जो किछु कहि सो थे। । श्रम्यश्रवगुन छमि श्रादरिह समुिक श्रापनी श्रोर ॥२३४॥ भुके माता (केक्यो) के मत में मानकर वे जो कुछ कहें वही थोड़ा है। यदि वे मेरे पाप श्रीर श्रवगुणों के। जमाकर मेरा श्रादर करेंगे तो श्रपनी श्रोर देखकर (श्रपनी बड़ाई का ध्यान करके, मुके श्रच्छा समक्ष कर नहीं)॥ २३४॥

चौ०-जैाँ परिहरिह ँमलिन मन जानी। जैाँ सनमानिह ँ सेवक मानी॥ मारे सरन राम की पनहीँ। राम सुस्त्रामि दोष सब जनहीँ॥१॥ यदि वे मेरा त्याग करें तो यह सममना चाहिए कि मुमे कलुषित चित्त का समम कर उन्होंने ऐसा किया है और यदि आदर करें तो यह सममना चाहिए कि उन्होंने केवल अपना दास समम कर ऐसा किया है। प्रत्येक दशा में मुमे तो रामचन्द्रजी के पदत्राण (जूतियाँ) ही की शरण है। रामचन्द्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष सब सेवक का हो है।। १।।

जम जसभाजन चातक मीना। नेम प्रेम निज निपुन नबीना॥ श्रम मन गुनत चले मग जाता।सक्कच सनेह सिथिल सब गाता॥२॥

जगत् में पपीहा और मछलो दोनों यश के पात्र हैं। पपीहा (स्वाति-बिन्दु के सिवा और पानी न पीने के) अपने नियम को और मछली अपने प्रेम को नित नया बना रखने में चतुर हैं। भरतजी मन में ऐसा ही सोचते हुए रास्ते में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल पड़ गये हैं।। २।।

फेरित मनहुँ मातुकृत खोरी। चलत भगतिबल धीरजधेारी ॥ जब समुभत रघुनाथसुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥३॥

माता को की हुई दुष्टता माना भरतजी के। पोछे के। इटाती है, पर श्रपने भक्तिबल से धीर होकर वे श्रागे चलते हैं। जब रघुनाथजी के स्वभाव को भरतजी समम्रते हैं तब उनका पैर जस्ती जस्ती पड़ने लगता है।। ३।।

भरतदसा तेहि श्रवसर कैसी। जलप्रवाह जल-श्रिल-गति जैसी॥ देखि भरत कर सोचु सनेहु। भा निषाद तेहि समय बिदेहु॥४॥

उस अवसर पर भरतजी को दशा कैसो हुई ? जैसी पानी के प्रवाह में एग्नी के काले कीड़े की होती है। उस समय भरतजी का सोच और स्नेह देखकर निपाद गुह विदेह हो गया, अर्थात अपनी देह की सुध-बुध मूल गया।। ४।।

देग०-लगे होन मंगल सग्रन सुनि ग्रनि कहत निषादु । मिटिहि सोच होइहि हरषु पुनि परिनाम विषादु ॥२३४॥

इतने में मङ्गल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर श्रोर समभकर निषाद ने कहा कि श्रापका सोच मिटेगा श्रीर श्रानन्द हो जायगा पर श्रन्त में फिर दु:ख ही होगा॥ २३५॥

चौ०-सेवकवचन सत्य सब जाने। श्रास्त्रमनिकट जाइ नियराने ॥ भरत दीख बन-सेल-समाजू। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू॥१॥

भरतजी ने सेवक (भोल) के सब वचनों की सत्य जाना श्रीर वे श्राश्रम के निकट जा पहुँचे। वहाँ के वन, पर्वत श्रीर समाज को देखकर भरतजी ऐसे प्रसन्न हुए मानों कोई भूखा श्रन्छा श्रन्न पा गया हो।। १।। ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीडित ग्रहभारी॥ जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहिँ भरतगति तेहि श्रनुहारी॥२॥

जैसे कहीं को प्रजा ईति<sup>8</sup>, भय और खाटे प्रह इन तीनां प्रकार के दुःखों से पीड़ित होकर किसी अच्छे देश और अच्छे राज्य में जाकर सुखी हो जाय ठीक उसी के अनुसार इस समय भरतजो को गित हो रही है<sup>8</sup>। अर्थात् केकयी, मन्थरा दोनों की कुर्झुद्ध और दशरथ की मृत्यु से पीड़ित अयोध्या की प्रजा चित्रकूट-रूपी सुदेश में जा प्रसन्न हुई ॥ २ ॥

रामवास बनसंपति श्राजा । सुस्ती प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ सचिव बिराग्र बिबेकु नरेसृ । बिपिन सुहावन पावन देसू ॥३॥

रामचन्द्रजो के निवास से वन को सम्पत्तियाँ ऐसो शोभित हुई मानें। श्रच्छे राजा की पाकर प्रजा सुखो हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है श्रीर विवेक उसका राजा तथा वैराग्य मंत्रो है ॥ ३॥

भट जमनियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ सकल श्रंग संपन्न सुराऊ । रामचरनश्रास्त्रित चित चाऊ ॥३॥

यम-नियमादि वहाँ के योद्धा हैं, पवत राजधानी है श्रौर शान्ति तथा सुबुद्धि सुन्दर् पवित्र रानियाँ हैं। वहाँ का श्रेष्ठ राजा सब श्रङ्गों से सम्पन्न है श्रौर रामचन्द्रजी के चरणें के श्राश्रित रहने से उसका चित्त प्रसन्न रहता है।। ४।।

दो०-जीति मोह-महि-पालु-दल सहित विवेक भुश्रालु।

करत श्रकंटक राज्य पुर सुख संपदा सुकाल ॥२३६॥

विवेकरूपो राजा, मोहरूपो राजा को कीज समेत जीत कर निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके पुर (राजधानी) में सुख, सम्पत्ति श्रीर सुकाल रहता है।। २३६।।

चौ०-बनप्रदेस मुनिबास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँगन खेरे॥ विपुल विचित्र विहँग मृग नाना। प्रजासमाज न जाइ बखाना॥१॥

१— ईति सात हैं—बहुत पानी बरसना, बिलकुल न बरसना, चृहे (जङ्गली चूहे, जी खेत खा जाते हैं), टीडी, तोता, ऋपने ही मित्र शत्रु हो जायँ, दूसरा शत्रु चढ़ ऋावे।

२—- ऋयोध्या की राज्यरूपी खेती में, जो रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक के समय पक चुकी थी, दुर्मात-रूप ईतियों लग गई, जिससे वह खेती नष्ट हो गई। राम-लच्मण-सीता का वियोग तीन तरह का तार हुआ, ऋथवा ईति ऋौर भीति मन्थरा और सरस्वती (जो मन्थरा की बुद्धि भ्रष्ट कर गई थीं) हुई और भारी ग्रह साढ़े माती शनैश्चर का फल दशरथ की मृत्यु हुई। इन दुःखों से भागी हुई प्रजा चित्रकृट-रूपी अच्छा देश पा गई।

वन के छोटे छोटे भाग श्रौर उनमें बहुत-से गुनियों के निवास हैं, वे ही मानें। पुर (शहर), नगर (क़स्बे), गाँव (देहात) श्रौर खेड़े (मैाजे) हैं। वहाँ तरह तरह के विचित्र पन्नी श्रौर मृग जो हैं वे ही मानें। प्रजाश्रों का समाज है, जिनका वर्णन करते नहीं बनता ॥ १॥

खँगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष बृष साजु सराहा॥ बयरु बिहाय चरिह एक संगा। जहाँ तहाँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥२॥

गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूत्रार, (जङ्गली) भैंसे, बैल इनका समाज (टोली) सराहने योग्य है। ये सब पशु त्रापस के वैरभाव की छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ चरते हैं। ये हो मानों चतुरङ्गिनी सेना है।। २।।

भरना भरिह मत्तगज गाजिह । मनहुँ निसान बिविध विधि बाजिह ॥ चक चकार चातक सुक पिक गन। कूजत मंजु मराल मुदितमन ॥३॥

वहाँ पानो के भरने भरते हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ते हैं। वे ही मानों वहाँ अनेकों प्रकार के निशान (ढंके) बज रहे हैं। चकवा, चकेार, पपीहा, तोता, कोयलों के मुंड और हंस प्रसन्नचित्त होकर सुन्दर बोल रहे हैं॥ ३॥

ष्ट्रालिगन गावत नाचत मेारा । जनु सुराज मंगल चहुँ श्रोरा ॥ बेलि विटप तृन सफल सफूला । सब समाजु मुद-मंगल-मृला ॥४॥

भैंरों के मुख्ड गाते श्रौर मार नाचते हैं, मानें श्रच्छे राज्य में चारें श्रोर मङ्गल हो रहा है। ताल, वृत्त, घास सब फल-फूल रहे हैं। सब समाज (ठाठबाट) श्रानन्द श्रौर मङ्गल का मूल हो रहा है।। ४॥

दो०-रामसैल सोभा निरित्व भरतहृदय स्त्रित प्रेमु । तापस तपफलु पाइ जिमि सुखो सिराने नेमु ॥२३७॥

जैसे तपस्वी अपना नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुस्ती होता है, वैसे ही राम-शैल (चित्रकूट, जहाँ रामचन्द्रजी बसते थे) की शोभा के देखकर भरतजी के हृदय में अत्यन्त प्रेम हुआ।। २३७।।

चौ०-तब केवट ऊँचे चढि धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥ नाथदेखियहि बिटप विसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥१॥

तव केवट (गुह) दै।ड़कर ऊँचे पर चढ़ गया श्रीर भुजा उठाकर भरत से कहने लगा — हे नाथ! पाकरों (पिलखन), जामुनों, श्रामां श्रीर तमालों के विशाल वृत्त देखिए॥ १॥

तिन्ह तरुवरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु विसाल देखि मनु माहा ॥ नील सघन पछ्ठव फल लाला । श्रविचल छाँह सुखद सब काला ॥२॥ ्उन श्रेष्ठ वृत्तों के बीच में एक मुन्दर विशाल बड़ का पेड़ शोभित हो रहा है, जिसकी देखकर मन मोहित हो जाता है। उसमें पत्ते घने श्रीर नीले रंग के तथा लाल लाल फल लगे हैं। उसकी श्रावण्ड छाया सब मौसिमों में मुख देनेवाली है।। २।।

मानहुँ तिमिर-श्ररुन-मय रासी । बिरचो बिधि सकेलि सुलमासी ॥ ए तरु सरितसमीप गोसाईँ। रघुबर परनकुटी जहुँ छाईँ ॥३॥

उस वृत्त के। देख ऐसा जान पड़ता है मानें। ब्रह्मा ने अन्धकार श्रीर ललाई दोनें। की राशि (ढेरी) बटोर कर शोभा का ढेर सा लगा दिया हो। हे गुसाई भरत! यह वृत्त नदी के पास है, जहाँ रामचन्द्र जो को पर्णकुटी छाई हुई है।। ३।।

तुलसी तस्वर विविध सुद्दाये। कहुँ कहुँ सिय कहुँ लघन लगाये॥ वटछाया बेदिका बनाई। सिय निज पानि-सरोज सुद्दाई॥४॥

कहीं कहीं लक्ष्मणजों के लगाये हुए श्रीर कहीं कहीं सोताजी के लगाये हुए वुलसों के तरह तरह के पेड़ शोभित हो रहे हैं। इसी बड़ को छाया में सीताजी ने अपने इस्तकमलों से एक मुन्दर वेदी बनाई है। ४॥

दो०-जहाँ बैठि मुनि-गन-सहित नित सिय राम सुजान । सुनहिँ कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३८॥

जिस पर ऋषि-मण्डलो समेत सुझ सोता-रामजी बैठकर नित्य शास्त्र, वेद, पुराण श्रौर इतिहासों की कथात्रों के। सुनते हैं ॥ २३८॥

चौ०-सखाबचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत बिलाचन बारी॥ करत प्रनाम चले दाेउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥१॥

मित्र (गुह) के वचनों के। सुनकर और उन वृद्धां के। देखकर भरतजी के हृद्य में प्रेम उमड़ने लगा और आँखां में जल भर आया। दूर से ही दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनकी प्रीति का वर्णन करने में सरम्वती भी सकुचाती है।। १।।

हरषिह निरिष्व राम-पद-श्रंका । मानहुँ पारसु पायेउ रंका ॥ रज्ञसिरधिर हिय नयनिह नाविह । रघु-बर-मिलन-सिरससुख पाविह ॥२॥

रामचन्द्रजो के चरणों के चिह्न देखकर वे दोनों भाई ऐसे प्रसन्न होते थे, मानों किसो निधन की पारस पत्थर मिल गया हो। उन चरण-चिह्नों की धूल को वे अपने मत्तक पर चढ़ाते, हृद्य से और नेत्रों से लगाते तथा उससे रामचन्द्रजी के मिल जाने के बराबर सुख पाते थे॥ २॥

देखि भरतगति श्रकथ श्रतीवां । प्रेम मगन मृग खग जडजीवा ॥ सस्वहिँ सनेइबिबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषिहँ फूला ॥३॥

इस तरह अत्यन्त अकथनोय (जिसका वर्णन न हो सके) भरतजी की दशा देखकर वन के पशु, पत्ती और जड़ (पत्थर पेड़ आदि) चेतन सभी प्रेम में मम हो गये। मित्र गुह भी ऐसा प्रेम के वश हो गया कि वह रास्ता भूल गया, तब देवतों ने उन्हें रास्ता बतलाकर उन पर फूल बरसाये।। ३।।

निरिष सिद्ध साधक श्रनुरागे। सहज सनेह सराहन लागे॥ होत न भृतल भाउ भरत को। श्रचर सचर चर श्रचर करत को॥४॥

इस प्रम के सिद्ध और साधक लोग भी देखकर उस स्वाभाविक स्नेह की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि जो इस पृथ्वी तल पर भरतजी का भाव (प्रेम या जन्म) न होता तो जड़ की चेतन और चेतन को जड़ कीन कर देता ? (पीछे कहा गया है कि भरत के प्रेम से पत्थर भी पिघल जाते थे। यह पिघलना चेतन का काम है, और ऋषि-मुनि आदि शिथिल (जड़ से) हो जाते थे)।। ४।।

दे। ० – प्रेमु श्रमिय मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गँभीर । मथि प्रगटे सुर-साधु-हित क्रुपासिंधु-रघुबोर ॥२३६॥

उस अवसर पर वियोग-रूपी मन्दराचल की भरत-रूपी गहरे समुद्र में डालकर, देवतों ख्रीर सज्जतों के कल्याण के लिए, उस समुद्र की मथनकर दयासागर रामचन्द्रजी ने प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया। अर्थात् जिस तरह चीरसागर मथने पर अमृत प्रकट हुआ था, उसी तरह खर्रों प्रेमामृत प्रकट हुआ।। २३९॥

चौ०-सखासमेत मनोहर जाटा। लखेउ न लपन सघन बन श्रोटा॥ भरत दीख प्रभु श्रास्त्रमु पावन। सकल-सु-मंगल-सदन सुहावन॥१॥

मित्र सहित इस मनोहर जोड़ी (भरत-रात्रु व्र) की लक्ष्मणजों ने सपन वन की भोट में नहीं देखा। भरतजों ने पवित्र करनेवाले प्रभु रामचन्द्रजी के आश्रम की देखा, जा सम्पूर्ण शुभ-मङ्गलां का म्थान श्रीर सुहावना था।। १।।

करत प्रवेस मिटे दुखदावा। जनु जोगी परमारथ पावा॥ देखे भरत लघन प्रभु श्रागे। पूछे बचन कहत श्रनुरागे॥२॥

उस आश्रम में प्रवेश करते हो भरतजी का दुःख-दाह मिट गया, मानों केाइे येग्गी परमाथे-सिद्धि पा गया हो। भरतजी ने देखा कि रामचन्द्रजी के आगे लक्ष्मणजी खड़े, पूछने पर, प्रेम-युक्त वचनों से उत्तर दे रहे हैं॥२॥ सीस जटा कटि मुनिपट बाँधे। तून कसे कर सर धनु काँधे॥ बेदी पर मुनि-साधु-समाजृ । सीयसहित राजत रघुराजृः॥३॥

उनके सिर पर जटा है श्रांर कमर में मुनियां का वस्त्र बँधा हुश्रा है, तरकम कमा हुश्रा है, हाथ में बाए श्रीर कंघे पर धनुष है। वेदी पर मुनियां तथा महात्म(श्रों की मएडली बैठी है। उन्हीं में सीताजी समेत रामचन्द्रजी भी शाभित हैं।। ३।।

बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनिबेषु कीन्ह रितकामा ॥ करकमलिन धनु सायकु फेरत । जिय की जरिन हरत हँसि हेरत ॥४॥

श्याम शरीर में बकलों के वस्त्र पहने और जटाश्रां के। धारण किये हुए, साताजी के साथ, वे ऐसे मालूम होते थे मानों रित श्रीर कामरेव ने मुनि का वेप धारण किया हा। वे हाथों में धनुष-वाण लिये हुए धुमा रहे हैं, । जिनकी श्रीर हैं सकर देख लेते हैं उनके जी की जलन मिट जाती है।। ४।।

दो०-लसत मंजु मुनि-मंडली-मध्य सीय रघुचंदु। ग्यानसभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु ॥२४०॥

उस मनाहर भुनि-मण्डलों के बीच में सोताजी त्रार रघुकुल-चन्द्र रामचन्द्रजी ऐसे प्रकाशमान हो रहे हैं, मानों ज्ञान-सभा के बीच में भक्ति त्रौर सच्चिदानंद (परक्रम) शरीर धारण कर विराजमान हों ॥ २४०॥

चौ०-सानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरप-सोक-सुख-दुख-गन॥ पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईँ। भृतल परे लकुट की नाईँ॥१॥

भरतजो, हो। दे भाइ शत्रुव्न श्रीर सखा गुह समेत प्रसन्न-चित्त हाकर हप, शाक, सुख श्रीर दु:ख श्रादि को भूल गये। 'हे नाथ! रचा करो। हे गुमाई'! रचा करो।' ऐसा कहते हुए वे पृथ्वो पर दर्गड के समान गिर पड़े (उन्होंने साष्टाङ्ग प्रगाम किया)॥ १॥

बचन सप्रेम लपन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जिय जाने॥ बंधुसनेह सरस एहि त्रोरा। इत साहिबसेवा बरुजोरा॥२॥

वे प्रेम समेत कहे हुए वचन लक्ष्मणजो ने पहिचाने श्रीर जो में यह बात जान लो कि भरतजो प्रणाम कर रहे हैं। श्रब एक श्रोर ते। रसीला भरतजो के प्रति आर्ट-प्रेम श्रीर दूसरी श्रोर स्वामी रामचन्द्रजी की सेवा का महत्त्व ॥ २॥

मिलि न जाइ निहँ गुदरत बनई । सुकिब लषनमन की गति भनई ॥ रहे राखि सेवा पर भारू । चढी चंग जनु हैंच खेलारू ॥३॥

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | · |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



कहत संप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा।।—गुष्ठ ४६४

उस श्रवसर पर लक्ष्मणजी से न मिलते हो बनता है, न छोड़ते ही। श्रन्त में लक्ष्मणजी ने सेवा-धर्म के। ही गुरुत्व दिया (सेवा में ही लगे रहे)। श्रन्छे किव लक्ष्मणजी के चित्त की उस समय की गित का यों वर्णन करते हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी (पतङ्ग उड़ानेवाला) चढ़ी हुई पतङ्ग के। खींचने लगे वैसी ही गित लक्ष्मणजी के मन की है। (पतङ्गवाले के। बढ़ी हुई पतङ्ग के। खींचने में जिस प्रकार जोर पड़ता है उसी प्रकार लक्ष्मणजी के। श्रापने बढ़े हुए श्रातृप्र म के। दबाने में श्रम पड़ा)।। ३।।

कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ उठे राम सुनि प्रेम श्रधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥४॥

फिर लक्ष्मणजो पृथ्वो पर माथा भुकाकर प्रेम सहित निवेदन करने लगे कि है रघुनाथ ! भरतजो प्रणाम कर रहे हैं। इस बात की सुनते ही रामचन्द्रजी प्रेम के मारे श्रधीर (उतावले) होकर उठे। उस समय कहीं तो डुपट्टा गिरा, कहीं तरकस श्रीर कहीं धनुष-बाण।। ४।।

दे। ० — बरबस लिये उठाइ उर लाये कृपानिधानः । भरत राम की मिलनि लिख बिसरे सबहिँ श्रपानः ॥ २ ४ १॥

कृपानिधान रामचन्द्रजों ने भरतजों को जोर से उठाकर छाती से लगा लिया। उस समय भरत और रामचन्द्रजी के मिलाप को देखकर सभी अपने को भूल गये, अर्थान् मुग्ध हाकर मिलाप ही देखते रह गये।। २४१।।

चौ०-मिलिन प्रोति किमि जाइ वखानी। किव-कुल-ग्रगम करम-मन-वानी॥ परम-प्रेम-पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित ग्रहमिति विसराई॥१॥

जिस मिलाप की प्रीति कमे, मन श्रौर वाणों से जानने लायक नहीं है, वह किवगणां से कैसे वर्णन करते बने ! दोनों भाई भरत श्रौर रामचन्द्रजी मन, बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहङ्कार के। भूलकर परम-प्रेम में भर गये ॥ १॥

कहरू सुप्रेमु प्रगट के करई। केहि छाया किब मित श्रनुसरई॥ किबिहें श्ररथ श्राखर बलु साँचा। श्रनुहरि ताल गतिहि नट नाचा॥२॥

कहिए, उस श्रेष्ठ प्रम के कौन प्रकट करें ? किन को बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करें अर्थान किसकी उपमा दें ? किन को तो अन्तरों के अर्थ का ही सचा बल होता है, जैसे नट को ताल की गित के अनुसार ही नाचना पड़ता है। अर्थान जहाँ तक शब्दों को अर्थशिक होती है वहीं तक किन चल सकता है। जो बात शब्दों में आ ही नहीं सकतो उसका वर्णन वह कैसे कर सकता है)।। २॥

ष्ट्रगम सनेहु भरत रघुबर को । जहँ न जाइ मनु विधि-हरि-हर के ॥ सो मैं कुमति कहउँ केहि भाँती । बाजु सुराग कि गाँडरताँती ॥३॥

भरत श्रीर रामचन्द्रजी का स्नेह ऐसा अथाह है कि वहाँ ब्रह्मा. विष्णु श्रीर महादेव का भी मन न जा सके ! उस प्रेम का वर्णन कुबुद्धिवाला मैं किस तरह करूं ? कहीं गाँडर घास (कुश की तरह की एक घास) की ताँत से भी श्राच्छा राग बज सकता है ? (कदापि नहीं, वह चमड़े ही की चाहिए)।। ३।।

मिलिन बिलोकि भरत रघुबर की। सुरगन सभय धकधकी धरकी।। समुभाये सुरगुरु जड जागे। बरिष प्रसून प्रसंसन लागे।।।।।। भरत श्रीर रामचन्द्रजो का मिलाप देखकर डर के मारे देवतों की छातो घड़कने लग गईर। जब देवगुरु बृहस्पतिजी ने उन्हें सममाया तब उन मूर्खींर के। ज्ञान हुआ, फिर वे फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे।। ४।।

### दो०-मिलि सप्रेम रिपुसुवनहिँ केवदु भेँदेउ राम।

भूरि भाय भेँटे भरत लिइमन करत प्रनाम ॥२४२॥

फिर रामचन्द्रजी प्रम के साथ शत्रुव्नजों से मिलकर केवट (गुह) से मिले। इसके बाद बड़े भाव के साथ लक्ष्मण्जी प्रणामकर भरतजों से मिले॥ २४२॥

चौ०-भेँटेउ लषन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन उर लाई ॥ पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे । श्रिभमत श्रासिष पाइ श्रनंदे ॥१॥

फिर लक्ष्मणजो लपककर छे।टे भाई शत्रुघ्नजो से मिले। फिर उन्होंने गुह के। झाती से लगा लिया। फिर दोनें। भाइयें ने ऋषियों को नमस्कार किया। उनसे इच्छित आशीर्वाद पाकर वे प्रसन्न हुए ॥१॥

सानुज भरत उमिंग श्रनुरागा । धरि सिर सिय-पद-पदुम-परागा ॥ पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये । सिर कर कमल परिस बैंठाये ॥२॥

फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरतजो प्रम में उमँगकर सोताजी के चरण-कमलों की घूल माथे पर चढ़ाकर बारवार प्रणाम करने लगे, तब सीताजी ने उन्हें उठा लिया और उनके मस्तक को श्रापने हस्तकमल से स्पर्शकर उन दोनों की विठाया॥ २॥

सीय श्रसीस दोन्हि मन माहोँ। मगन सनेह देहसुधि नाहीँ॥ सब बिधि सानुकूल लिख सीता। भे निसोच उर श्रपडर बोता॥३॥

सीताजो ने मन हो मन त्राशीवोद दिया, क्यांकि वे स्तेह में मम्न हो गई इसलिए उन्हें शरीर की सुध-बुध नहीं रही। इस तरह सीताजी के सब प्रकार सानुकूल (प्रसन्न) देखकर

१—भरतजी और रामचन्द्रजी दोनों का निस्सीम प्रेम देखकर देव-गर्णों के। यह हर हुआ कि कहीं इस प्रेम ही प्रेम में रामचन्द्रजी अयोध्या न लौट जायें और राच्य-वध घरा ही रह जाय । देवगुरु ने उन्हें ठीक समकाया, रूप प्रतिशा आदि का निश्चय कराया, तब सबके। सन्तोष हुआ । २—देवतों के। मूर्च इसलिए कहा कि अब भी उन्होंने रामचन्द्रजी के स्वरूप के। नहीं पहचाना।

भरतजी निश्चिन्त हो गये और उनके हृदय का खोटा डर (कि मुक्त पर दया-दृष्टि न करेंगी) मिट गया॥ ३॥

काउ कबु कहइ न काउ किबु पूछा । प्रेम भरा मनु निज गति छूछा॥ तेहि श्रवसर केवटु धीरजु धरि । जारि पानि बिनवत प्रनामु करि॥४॥

उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। सबका मन प्रोम से भरा हुआ है, इसी लिए वह अपनी गित (चंचलता) से खालो है अर्थात प्रोम-भरे मन की गित रुक गई। उस अवसर पर केवट (गुह) धीरज धर कर और हाथ जोड़ प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा—।। ४॥

दो - नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग।

सेवक सेनप सचिव सब आये विकल वियोग ॥२४३॥

हे नाथ ! मुनिनाथ (वसिष्ठजों) के साथ श्रापको सब मातार्ये, नगर-निवासी सब लोग, सेवक, सेनापति, मन्त्री सभी वियोग से ज्याकुल श्राये हैं ॥ २४३ ॥

चौ०-सीलसिंधु सुनि गुरुश्रागवन् । सियसमीप राखे रिपुदवन् ॥ चले सबेग राम तेहि काला । धीर-धरम-धुर दीनदयाला॥१॥

शोल के समुद्र, धोरज के धुरंधर, दोनदयाल रामचन्द्रजो गुरु का त्रागमन सुनकर सोताजो के पास शत्रुन्न को रखकर उसी समय वेग के साथ चल पड़े ॥ १ ॥

लक्ष्मणजो सहित प्रमु रामचन्द्रजो गुरु के। देखकर प्रेम में भर गये और दंड-प्रणाम करने लगे। मुनिवर वसिष्ठजी ने दौड़कर उन्हें छाती से लगा लिया और वे दोनों भाइयों से प्रेम में भर कर मिले॥ २॥

प्रेम पुलकि केवट कहि नामृ। कीन्ह दृरि तेँ दंडप्रनामृ॥ रामसखा रिषि बरबस भेँटा। जनु महि खुठत सनेह समेटा॥३॥

फिर केवट ने प्र'म से पुलांकत हो, अपना नाम उचारण कर, दूर ही से विसष्टजी की दंडवत् प्रणाम किया। ऋषि विसष्टजो रामसखा गुह की भूमि पर से उठाकर उससे जबरदस्ती मिले, मानों जमोन पर गिरे हुए स्तेह की उन्होंने समेट लिया हो। (प्र'म की असीमता से गुह की यह भान नहीं कि मैं तो विसष्टजों के साथ ही आया हूँ)॥ ३॥

रघुपति - भगति सुमंगल - मृला । नभ सराहिँ सुर बरिषिहिं फूला ॥ एहि सम निपट नीच कोउ नाहीँ । बड बिसष्टसम को जग माहीँ ॥४॥ उस समय त्राकाश में स्थित देवता शुभ मङ्गल की मृल, रामचन्द्रजो की भक्ति को बड़ाई कर फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि इस (केवट) के बराबर बिलकुल नीच कोई नहीं त्रीर संसार में विसष्ठजी से बड़ा कौन हैं ?॥४॥

दो ० - जेहि लिख लपनहुँ तें श्रिधिक मिले मुदित मुनिराउ ।

सो सीता-पति - भजन को प्रगट प्रतापप्रभाउ ॥२ ४ ४॥

जिस केवट को देखकर मुनिराज (विसष्टजो) लक्ष्मणजो से भी श्रिधिक प्रेम से मिल । यह सब सोता-पित रामचन्द्रजो के भजन के प्रताप का साचात् प्रभाव है ॥ २४४॥

चौ०-श्रारत लेाग्र राम सब जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ जो जेहि भाय रहा श्रमिलाखो । तेहि तेहि कै तिस तिस रुख राखी ॥१॥

दया की खान, चतुर भगवान् रामचन्द्र ने सब लोगां को त्रात्ते (दुखा) जान लिया त्रौर फिर जो जिस भाव से चाहता था, उसकी वैसी ही इच्छा उन्होंने पूर्ण की ॥ १॥

सानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्ह दूरि दुखु-दारन-दाहू॥ यह बडि बात राम के नाहीँ। जिमि घट केाटि एक रबि छाहीँ॥२॥

पल भर में लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजों सबसे मिले श्रौर उन्होंने उनको कठोर दु:ख की जलन दूर कर दी। यह (पल भर में हजारों से मिलना) रामचन्द्रजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे एक करोड़ घड़े रक्स्ते जार्य तो उन सबमें एक हो चएा में सूर्य की छाया पड़ जातो है (वैसे ही रामचन्द्रजों पल भर में सबसे मिल लिये)।। २॥

मिलि केवटहि उर्माग श्रनुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा॥ देखों राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि श्रवली हिम मारों॥३॥

श्रयोध्यावासो लोग प्रोम में उमँगकर केवट से मिल श्रोर उसके भाग्य को बड़ाई करने लगे। फिर रामचन्द्रजो ने माताश्रां को ऐसी दु:ख-भरी देखा, मानों किसी श्रच्छी बेलि की श्रेणी को पाला मार गया हो॥ ३॥

प्रथम राम भेँटी कैंकेई। सरल सुभाय भगति मति भेई॥ पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी॥४॥

रामचन्द्रजां पहले सरलस्वभाव तथा भक्तिपूर्ण बुद्धि से केकयो से मिले। उनके पाँवां में गिरकर फिर काल, कर्म श्रौर विधाता के माथे दोष मद कर उन्होंने उन्हें खूब सम-भाया।। ४॥

देा०—भेँटी रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु।। श्रंब ईस श्राधोन जगु काहु न देइय देाषु।॥२४५॥ फिर रामचन्द्रजी सब माताओं से मिले श्रौर उन्होंने उन्हें इस प्रकार समभा कर सन्तुष्ट कर दिया कि हे माता! सम्पूर्ण जगत् ईश्वर के श्रधीन है, वह चाहे सा करे, किसी की कुछ दोष नहीं देना चाहिए॥ २४५॥

चौ० - गुरु-तिय-पद बंदे दुहुँ भाई। सहित विप्रतिय जे सँग श्राईँ॥ गंग-गौरि-सम सब सनमानी। देहिँ श्रसीस मुदित मृदुवानी॥१॥

फिर जो ब्राह्मणों को स्नियाँ संग में आई थीं उन समेत गुरुजी की स्नी (अरुंधती) के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और उन सबका गंगा तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब प्रसन्न होकर कोमल वाणी से आशोर्वाद देने लगीं।। १।।

गहि पद लगे सुमित्राश्रंका । जनु भेँटी संपति श्रित रंका ॥ पुनि जननीचरननि दोउ भ्राता । परे प्रेम ब्याकुल सब गाता ॥२॥

फिर वे दोनों सुमित्राजां के पाँव पकड़कर उनकी गोद में ऐसे लिपटे, मानों किसो श्रित दिख्री को सम्पत्ति मिल गई हो। फिर दोनों भाई माता कौसल्याजी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सब श्रंग शिथिल हो गये॥ २॥

श्राति श्रनुराग श्रंब उर लाये। नयन सनेह सलिल श्रन्हवाये॥ तेहि श्रवसर कर हरष विषादू। किमि कबि कहइ मृक जिमि स्वादू॥३॥

माता कौसल्या ने बड़े प्रोम के साथ उन्हें छातो से लगा लिया और नेत्रों में से बहे हुए प्रम के आँसुआं से उन दोनों को नहला दिया। उस समय के आनन्द और दुःख के। किन किस तरह कह सकता है ? जैसे गूँगा किसी चीज के स्वाद को जानता तो है, पर कह नहीं सकता, यही दशा इस जगह किन की है।। ३।।

मिलि जननिहिं सानुज रघुराऊ । गुरुसन कहेउ कि धारिय पाऊ ॥ पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जल थल तकि तकि उतरे ले। गू ॥ ४ ॥

. लक्ष्मण समेत रामचन्द्रजी ने माताओं से मिलकर गुरुजी से प्राथेना को कि महा-राज! चरण धरिए (चिलए)। फिर सब पुरवासी लोग, मुनिराज वसिष्ठजी की आज्ञा पाकर, जल श्रौर थल देख देखकर उतरे।। ४।।

द्यो०-महिसुर मंत्री मातु ग्ररु गने लोग लिये साथ। पावन श्रास्रमु गवनु किय भरत लपन रघुनाथ॥२४६॥

ब्राह्मण, मन्त्री, मातायं श्रौर गुरु तथा भरत, लक्ष्मण श्रौर रामचन्द्रजो पवित्र गिने हुए (मुखिया) लोगों को साथ लिये हुए श्राश्रम को गये।। २४६।।

चौ०-सीय श्राइ मुनि-वर-पग लागी । उचित श्रसीस लही मनमाँगी ॥ गुरुपतिनिह्हिं मुनितियन्ह समेता। मिली प्रेमु कहि जाइ न जेता॥१॥ सीताजी आकर मुनिवर (विशष्टजी) के पाँवां पड़ीं और उन्होंने मन-माँगी उचित असोसें पाईं। फिर ऋषियों की सियों के साथ साथ गुरु की स्त्री से भी वे मिलीं। उनका प्रेम जितना था, उतना कहा नहीं जाता।। १।।

वंदि वंदि पग सिय सबही के। श्रासिरबचन लहे प्रिय जी के॥ सासु सकल जब सीय निहारी। मूँदे नैन सहिम सुकुमारी॥ २॥

सोताजो ने सभो के चरणों का प्रणाम कर अपने जी के प्यारे आशोबोद पाये। जब सुकुमारी साताजी ने सब सासुओं को देखा, तब सहम कर (उनको दीन होन दशा देखकर) नेत्र बन्द कर लिये।। २॥

परीं बधिकबस मनहुँ मराली। काइ कीन्ह करतार कुचाली॥ तिन्ह सिय निरिष्ठ निपट दुखु पावा। सा सब सहिय जा देव सहावा॥३॥

कौसत्या ऋादि रानियाँ ऐसो दिखाई पड़ीं मानां हींसनो विधक (ज्याध) के वरा में पड़ी हों। सीताजो मन में सोचने लगों कि कर्तार (ईश्वर) ने यह क्या कुचाल (बुराई) कर दी। रानियों ने भो सोताजो को देखकर बहुत ही दुख पाया। क्या करें, जो कुछ दैव सहावे वह सहना ही पड़ता है!।।३।।

जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील-निलन-लायन भरि नीरा॥ मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि श्रवसर करुना महि छाई॥४॥

तब जानकीजो हृदय में घोर घरकर, नोले कमल के समान नेत्रां में श्राँसू भरे हुए, सब सासुश्रां के पास जाकर मिलीं। उस समय पृथ्वो पर करुणा छा गई।। ४।।

दो०-लागि लागि पग सविन सिय भेँटति श्रिति श्रितुराग । हृदय श्रसीसिंह प्रेमवस रहिह्हु भरी सोहाग ॥ २४७॥

सोताजो सबके पाँव पड़ पड़का वड़े प्रेम से मिलते लगो। सव सासुगँ प्रम के वस होकर हृदय से सोताजी को ऋशिर्वाद देने लगीं कि तुम ऋखगड़-सौभाग्यवती रहोगी॥ २४७॥

चौ०-बिकल सनेह सीय सब रानी । बैठन सबिह कहेउ एरु ग्यानी ॥ कहि जगगति मायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा ॥१॥

सीताजो श्रार सब रानियाँ स्नेह से व्याकुल हो रहो थीं। तब झानवान् गुरु (वसिष्ठजी) ने उनको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वसिष्ठजी ने माया से रची हुई संसार-गित का वर्णन कर कुछ परमार्थ को बातं कहीं श्रीर ॥ १॥

नृप कर सुर-पुर-गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ मरनहेतु निज नेहु बिचारी । भे श्रति बिकल धीर-धुर-धारी ॥ २ ॥ राजा दशरथ की स्वर्ग-यात्रा सुनाई। यह सुनकर रामचन्द्रजी ने बड़ा ही दु:ख पाया। धीरों के धुरंधर रामचन्द्रजी राजा के मरने का कारण अपना स्नेह साचकर बहुत ही न्याकुल हो गये॥ २॥

कुिलसकठार सुनत कटुवानी। विलपत लपन सीय सव रानी।। सोक विकल श्रति सकल समाजू। मानहुँ राजु श्रकाजेउ श्राजू॥३॥

वज के समान कठोर कड़वो वाणी (राजा की स्वर्ग-यात्रा) सुनकर लक्ष्मण, सीता श्रीर सब रानियाँ विलाप करने लगीं। सारा समाज श्रात्यंत शोक में व्याकुल हो गया, मानों श्राज हो राजा का देहान्त हुत्रा है।। ३।।

मुनिबर बहुरि राम समुभाये। सहित समाज सुरसरित न्हाये॥ ब्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहे जल काहु न लीन्हा॥४॥

मुनिवर विसष्ठजी ने फिर रामचन्द्रजी की समकाया, तब उन्होंने समाज सिंहत गंगाजी में स्नान किया। उस दिन प्रमु रामचन्द्रजी ने श्रीर सबने भी निर्जल व्रत किया। विसष्ठजी ने कहा तो भी किसी ने जल नहीं पिया।। ४।।

दो०-भार भये रघुनंदनहिं जा मुनि श्रायसु दीन्ह।

स्रद्धा-भगति-समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह ॥ २४८ ॥

दूसरे दिन सबेरा होने पर मुनि विसष्ठजी ने प्रभु रामचन्द्रजी की जो आज्ञा दी, वह उन्होंने श्रद्धा-भक्ति के साथ बड़े आदर से की ॥ २४८ ॥

चौ०-करि पितुकिया बेद जिस बरनी । भे पुनीत पातक-तम-तरनी ॥

जासु नाम पावक श्रघतृला । सुमिरत सकल-सु-मंगल-मूला॥१॥

जैसो वेद में विधि है, तद्तुसार उन्होंने पिता को क्रिया (श्रन्त्येष्टि) को श्रौर पातकरूपी श्रन्थकार के दूर करने के लिए सूर्य-रूप रामचन्द्रजी शुद्ध हुए (सूतक से निवृत्त हुए)। जिनका नाम पापरूपी हुई के लिए श्राग्निरूप है, जिनका स्मरण श्रुभ मंगल का मूल है।। १॥

सुद्ध सो भयउ साधु संमत श्रस । तीरथश्रावाहन सुरसरि जस ॥ सुद्ध भये दुइ बासर बीते । बोले गुरु सन राम पिरीते ॥ २ ॥

वे भगवान् रामचन्द्र शुद्ध हुए। इस (विषय) में साधुत्र्यां (सज्जनां) की सम्मिति ऐसी है कि जिस तरह गंगाजी में तीथों का त्रावाहन किया जाय त्रौर वे शुद्ध हां, वैसे ही जानी। दी दिन बीत जाने पर रामचन्द्रजी शुद्ध हो गये। फिर वे प्रीति के साथ गुरुजी से कहने लगे—॥२॥

नाथ लेाग सब निपट दुखारी। कंद-मृल-फल-श्रंबु-श्रहारी ॥ सानुज भरत सचिव सब माता।देखि मोहि पल जिमि जुग जाता॥३॥ हे नाथ! ये सब लोग यहाँ बहुत ही दुस्ती हैं। ये कन्द, मूल. फल श्रौर जल ही का श्राहार करते हैं। श्रनुज शत्रुव्न सहित भरत, मंत्री श्रौर सब माताश्रों को देख देख मुक्ते एक एक पल युग के बराबर हो जाता है।। ३।।

सब समेत पुर धारिय पाऊ । श्रापु इहाँ श्रमरावित राऊ ॥ बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाईँ । उचित होइ तस करिय गोसाईँ॥॥॥

इसलिए त्राप सबको साथ लेकर श्रयोध्या को पधारिए, क्योंकि श्राप यहाँ हैं श्रीर राजा स्वर्ग में चले गये (त्रयोध्या सूनी है)। मैंने जो कुछ कहा, बहुत कहा; यह श्रापके साथ ढिठाई की है। हे गुसाडे! जैसा कुछ उचित हो सा कोजिए।। ४।।

दें। ० - धर्मसेतु करुनायतन कस न कहहु श्रस राम।

लेाग दुखित दिन दुइ दरसु देखि लहेहु बिस्नाम ॥२४६॥

विसष्टजी ने कहा—हे रामचन्द्र! आप ऐसा क्यां न कहें ? क्योंकि आप धर्म की मर्यादा और दया के स्थान हो। ये सब लोग दुखी थे। दो दिन से आपके दर्शन पाकर विश्राम पा रहे हैं॥ २४९॥

चौ०-रामबचन सुनि सभय समाज् । जनु जलनिधि महँ बिकल जहाजू॥ सुनि गुरुगिरा सु-मंगल-मूला । भयउ मनहुँ मारुत श्रनुकूला॥१॥

रामचन्द्रजों के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानों बीच समुद्र में कोइ जहाज डगमगाने लगा हो। पोछे गुरु विसष्ठजी की कल्याण-मूलक वाणी सुनकर मानों डूबते जहाज की रज्ञा के लिए श्रानुकूल वायु चलने लगी हो।। १।।

पावन पय तिहुँ काल नहाहीँ। जो बिलाकि अधियोघ नसाहीँ॥ मंगलमूरति लोचन भरि भरिं। निरर्खाह हरिष दंडवत करि करि॥२॥

सब लाग पावन पर्यास्वनो में त्रिकाल-स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से पापां के समूह नष्ट हो जाते हैं। मङ्गल-मूर्ति रामचन्द्रजो को दण्डवत् प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक आँखें भर भर देखते हैं॥ २॥

राम-सेल-वन देखन जाहीँ। जहँ सुख सकल सकल दुख नाहीँ॥ भरना भरिहें सुधासम बारी। त्रि-बिध-ताप-हर त्रिबिध बयारी॥३॥

सब लोग रामचन्द्रजो के पर्वत और वन देखने जाते थे, जहाँ सभी सुख तो हैं पर कोई दु:ख नहीं हैं, जहाँ मरनों से अमृत के समान जल भरता है और त्रिविध (आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदैविक) तापों को हरनेवालो शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलतो है।। ३।।

विटप वेलि तृन श्रगनित जाती । फल प्रसून पहन्व बहु भाँती ॥ सुंदर सिला सुखद तरु छाहीँ । जाइ बरिन बन छिब केहि पाहीँ ॥४॥ वहाँ श्रसंख्य जाति के वृत्त, लता श्रीर घास थी, तथा तरह तरह के फल, फूल श्रीर पत्ते थे; सुन्दर शिलायें थीं श्रीर वृत्तों की सुखदायी (घनी) छाया थी। उस वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है।। ४॥

दे। - सरिन सरोरुह जल विहँग कूजत गुंजत भृंग।

बैरबिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहुरंग ॥२५०॥

तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पत्ती अपनी अपनी बोलो बोल रहे हैं, भौरे गूँज रहे हैं और वन में रंग-बिरंगे पत्ती तथा पशु वैररहित होकर विहार कर रहे हैं॥ २५०॥

चौ०-कोल किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी॥

भरि भरि परनपुटी रचि रूरी । कंद मृल फल श्रंकुर जूरी ॥१॥

वन के रहनेवाल कोल, किरात और भील मीठे, पवित्र, सुन्दर, स्वादिष्ठ, अमृत के समान कन्द, मूल, फल, अंकुर और गुच्छे इकट्टे कर सुन्दर सुहावने दोने भर भरकर ॥ १॥

सर्वाह देहि करि बिनय प्रनामा कहि कहि स्वादुभेद ग्रन नामा॥
देहिँ लोग बहु मेाल न लेहीँ। फेरत रामदोहाई देहीँ॥ २॥

सबको विनय श्रौर प्रणामकर—उन चोजों के स्वाद, भेद, गुण श्रौर नाम बता बता-कर—देने लगे। वे लोग चीजों लेकर उनका बहुत-सा दाम देने लगे तो उन्होंने रामदुहाई कहकर दाम लौटा दिया, श्रर्थान् लिया नहीं ॥ २॥

कहिं सनेहमगन मृदुवानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसनु रामप्रसादा ॥ ३ ॥

वे वनवासी स्नेह में मम होकर केामल वाणी बोलते हैं, श्रीर उनके प्रेम केा पहचानकर श्रवधवासो उन्हें श्रच्छा मानते हैं। वनवासी कहते हैं कि श्राप तो पुरायवान् हैं श्रीर हम नीच निषाद हैं; हमने रामचन्द्रजी की कृपा से श्राप लोगों का दर्शन पाया है।। ३॥

हर्माह श्रगम श्रति दरसु तुम्हारा । जस मरुधरनि देव-धुनि-धारा ॥ राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चहिय जस राजा ॥४॥

जैसे मरु देश के लिए गंगाजी की धारा दुर्लभ है वैसे हो हम लोगों की आपका दशन दुलभ है। रामचन्द्रजी दयाछु हैं, उन्होंने निषादों पर अनुग्रह किया है। सेवक और प्रजा की भो वैसा ही होना चाहिए, जैसा राजा हो। अर्थात् आप भी हम पर दया रक्खें॥४॥

दो०-यह जिय जानि सँकोच तजि करिय छोहु लिख नेहु।

हमहि कृतारथ करन लिंग फल तुन श्रंकुर लेहु ॥२५१॥

त्राप लोग श्रपने जो में इस बात की जानकर, संकोच छे।ड़कर, हमारा स्नेह देखकर ह्या कीजिए श्रीर हमकी कृतार्थ करने के लिए फल, तृग तथा श्रंकुर लीजिए ॥ २५१ ॥ चौ०-तुम्ह प्रिय पाहुन बन पग्र धारे । सेवाजाग्र न भाग हमारे ॥ देब काह हम तुम्हहि गे।साईँ । ईँधनु पात किरात-मिताई॥१॥

आप प्यारे पाहुने वन में आये हैं। आपको सेवा करने के योग्य हुमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामों! हम आपको क्या दे सकते हैं? भोलां की मित्रता ईंधन (लकड़ी) और पत्तों की होती है।। १।।

यह हमारि श्रिति बिंड सेवकाई। लेहि न बासन बसन चेाराई॥ हम जड जीव जीव-गन-घाती। क्रिटेलकुचाली क्रमतिकुजाती॥२॥

हमारी यही बड़ी भारां सेवकाई है जो हम कपड़े और बतन न चुरा लं! हम मूखं लोग हजारों जोवों को हत्या करनेवाले हैं और कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि तथा नीच जाति के हैं॥ २॥

पाप करत निसि बासर जाहीँ। निह पट किट निह पेट श्रधाहीँ॥ सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघु-नंदन-दरस - प्रभाऊ॥ ३॥

हमको पाप करते रात-दिन जाता है, पर न तो कमर में धातो श्रीर न पेट भर खाना हो मिलता है। हम लोग स्वप्न में भी कमो नहीं जानते कि धर्मबुद्धि कैसी होती है। जा कुछ हुई है, यह रामचन्द्रजी के दर्शन का प्रभाव है।। ३।।

जब तेँ प्रभु-पद-पदुम निहारे। मिटे दुसह-दुख-देाष हमारे॥ बचन सुनत पुरजन श्रनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥४॥

हमने जब से इन प्रभु के चरण-कमलां का दशन पाया, तब से हमारे कठिन हु:ख-दाष मिट गये। वनवासियों के इन वचनों के सुनते ही श्रयोध्या-वासी लोग प्रोम में भर गये और उनके भाग्य की सराहने लगे॥ ४॥

छंद-लागे सराहन भाग सब श्रनुराग वचन सुनावहीँ। बेालिन मिलिन सिय-राम-चरन-सनेहु लिख सुखु पावहीँ॥ नरनारि निदर्राह नेह निज सुनि कोल मिछिनि की गिरा। तुलसी कृपा रघु-बंस-मिन की लेाह लेइ नौका तिरा॥

सब लोग उनके भाग्य को प्रशंसा करने लगे श्रौर श्रनुराग के वचन सुनाने लगे। उन लोगों का बोलना, मिलना, श्रौर सीतारामजी के चरणों में उनका स्तेह देखकर वे बड़े सुखी होने लगे। उन कोल-भीलों की वाणी के सुनकर सब नर-नारी श्रपने स्तह का निरादर करने लगे श्रयोत् यह कहने लगे कि इनके स्नेह के सामने हमारा स्नेह कुछ भी नहीं। तुलसीदासजी कहते हैं कि रघुवंश-मिए रामचन्द्रजी की कृपा है कि लोहा नाव के। लेकर तिर गया (नाव पर लोहा तो तिरता है, पर लोहे पर नाव का तिरना श्रचंभे की बात है, जो रामकृपा से ही होती है)॥

### सो०-बिहरिं बन चहुँ श्रोर प्रतिदिन प्रमुदित लेग सब । जल ज्याँ दादुर मार भये पीन पावस प्रथम ॥२५२॥

सब लोग प्रसन्न चित्त वन में चारों श्रोर विहार करते (हवा खाते) हैं श्रौर ऐसे प्रफल्ल हो गये जैसे बरसात के श्रारम्भ में मेंढक श्रौर मोर पुष्ट हो जाते हैं॥ २५२॥

## चौ०-पुर-नर-नारि मगन श्रति प्रीतो । बासर जाहिँ पलकसम बीती ॥ सीय सासु प्रति बेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई॥१॥

इस तरह श्रयोध्यावासी नर-नारी प्रोम में खूब मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान (श्रानंद में) बोत जाते हैं। सीताजी प्रतिवेष बनाकर (कई सीता होकर) सब सासुत्रों की एकसी सेवा करने लगीं।। १॥

लखा न मरम राम बिनु काहू। माया सब सियमाया माहूँ॥ सीय सासु सेवा बस कीन्ही। तिन्ह लहि सुख सिख स्रासिष दीन्ही॥२॥

इस ममें के रामचन्द्रजी के सिवा श्रीर किसी ने नहीं जाना, क्योंकि सब मायायें सीताजी की माया में निवास करती हैं। सीताजी ने श्रपनी सेवा से सासुश्रों के वरा में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर उन्हें सीख श्रीर श्राशीवीद दिये॥ २॥

लिख सिय सिहत सरल देाउ भाई। क्कटिल रानि पछितानि श्रघाई॥ श्रवनि जमहि जाँचित केंकेई। महिन बीचु बिधि मीचुन देई॥३॥

इस तरह सीता समेत देानों भाइयों (राम-लक्ष्मण) के सीधे क्ष्ममाव की देखकर कुटिल रानी केकयी बहुत ही पञ्चताने लगी श्रीर पृथ्वी तथा यमराज से माँगने लगी कि मुक्ते , धरती बीच क्यों नहीं देती, श्रर्थान् फट क्यों नहीं जाती कि समा जाऊँ श्रीर विधाता मौत क्यों नहीं देता ।। ३ ।।

लेकिहु बेद-बिदित किब कहहीँ। राम-बिमुख थलु नरक न लहहीँ॥ यह संसउ सब के मन माहीँ। रामगवनु बिधि स्रवध कि नाहीँ॥श॥

यह बात शास्त्र श्रौर वेदों में प्रसिद्ध है श्रौर सब लोग भी कहते हैं कि रामचन्द्रजी से विमुख मनुष्य का नरक में भी जगह नहीं मिलती। सबके मन में यह सन्देह हो रहा था कि है विधाता! रामचन्द्रजी श्रयोध्या का लौटेंगे कि नहीं ॥ ४॥

देा०-निसि न नीँद निह भूख दिन भरत बिकल सुठि सोच।

नीच कीच बिच मगन जस मीनहिँ सलिल सँकाच ॥२५३॥

भरतजो चिन्ता से व्याकुल हैं। उन्हें न तो रात में नींद त्राती है श्रौर न दिन में भूख लगतो है। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे नीचे (गड्ढे) के कीचड़ में डूबी हुई मछली पानी के कम होने से घबराती है (किं पानी कहीं सूख न जाय)॥ २५३॥

चौ०-कीन्हि मातुमिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ केहि विधि होइ रामश्रमिषेकू । मोहिश्रवकलत उपाउन एकू॥१॥

भरत्जी सोचने लगे कि ईति श्रीर भीति से पकते हुए धान की जैसी दशा होती है, वैसों हो माता के मिस से काल ने कुचाल की है। श्रिथीत् रामचन्द्रजी के राज्यतिलक के समय धनको वनवासी कर दिया। श्रव रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक किस तरह हो, मुक्ते एक भी धपाय नहीं सूक्त पड़ता॥ १॥

श्रविस फिरहिं ग्रुरुश्रायसु मानी । मुनि पुनि कहव रामरुचि जानी ॥ मातु कहेउ बहुरहि रघुराऊ । रामजनिन हठ करिब कि काऊ॥२॥

रामचन्द्रजी गुरू की आज्ञा मानकर अवश्य ही अयोध्या के। लौट चलेंगे, पर बसिष्ठ मित तो रामचन्द्रजी की रुचि समक्ष कर ही कहेंगे (लौटने को बाध्य नहीं करेंगे)। माता के कहने से भी रामचन्द्रजी लौट सकते हैं, पर भला रामचन्द्रजी की माता कौसल्याज़ी ने क्या कभी हठ किया है ? (जो आज हठ करेंगी)।। २॥

मोहि श्रनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता॥ जौँ हठ करउँ त निपट कुकरम। हरगिरि तेँ गुरु सेवक-धरमृ॥३॥

मुक्त संवक की तो बात ही कितनी है? उसमें भी खाटा समय है ऋीर विधाता प्रतिकृत है। जो मैं हठ कहाँ तो यह बिलकुल हो कुकर्म (अन्याय) होगा, क्यांकि सेवक का धर्म कैलास पर्वत से भी भारी या कठिन है।। ३।।

एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतिह रैनि बिहानी ॥ प्रात नहाइ प्रभुहि सिरु नाई । बैठत पठये रिषय बोलाई ॥ ४ ॥

भरतजी के। सोचते सोचते रात बीत गई, पर एक भी युक्ति उनके मन में ठोक न जमी। प्रात:काल भरतजी के स्नान कर श्रीर प्रभु रामचन्द्रजी के। सिर नवाकर बैठते ही ऋषि (विसप्टजी) ने उनको वुला भेजा॥ ४॥

दे। ० – एरु-पद-कमल प्रनाम करि बैठे श्रायसु पाइ। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद श्राइ॥ २५४॥ भरत्तजो जाकर, गुरुजी के चरण-कमलों में प्रणामकर, आझा पाकर बैठ गये। उसी समय बाह्मण, महाजन, मंत्री और सब सभासद आकर इकट्टे हुए॥ २५४॥

चौ०-बोले मुनिबरु समयसमाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ धरमधुरीन भानु-कुल-भानू । राजा रामु स्वबस भगवानू ॥१॥

मुनिवर वसिष्ठजी समय के ऋनुसार बोले—हे चतुर सभासदो ! हे भरत ! सुनो। राजा रामचन्द्रजी स्वतन्त्र, भगवान् १ (षड्गुण ऐश्वर्यपूर्ण), धर्म के धुरंधर श्रीर सूर्य कुल में सूर्य-रूप हैं ॥ १ ॥

सत्यसंघ पालक स्रुतिसेतृ। रामजनमु जग मंगलहेतृ॥ ग्रुरु-पितु-मातु-बचन-श्रनुसारी। खल-दल-दलन देव-हित-कारी॥२॥

सत्य-संध (प्रतिज्ञा के सत्य करनेवाले) श्रौर वेदों की मर्यादा के रचक हैं। रामचन्द्रजी का जन्म जगत् के कल्यागा के लिए हैं। ये गुरु, पिता श्रौर माता के वचन के श्रानुसारी (श्राज्ञाधारी) हैं; दुष्ट-गाणों के नाशक श्रौर देवताश्रों के हितकारी हैं।। २।।

नीति प्रीति परमारथ स्वारयु । कोउ न रामसम जान जथारयु ॥ विधि हरि हरु सिस रवि दिसि पाला। माया जीव करम कुलि काला ॥३॥

नीति, प्रेम, परमार्थ श्रौर स्वार्थ के। रामचन्द्रजो के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म श्रौर काल (समय)।। ३।।

स्त्रहिप महिप जहँ लिग प्रभुताई। जागिसिद्धि निगमागम गाई॥ करि बिचार जिय देखहु नीके। रामरजाइ सीस सबही के॥४॥

. शेष, राजा आदि जहाँ तक प्रभुता (मालिकी) और योग को सिद्धि वेद तथा शास्त्रां में गाई गई है, अच्छी तरह जी में विचार कर देखो, उन सबके माथे पर रामचन्द्रजी की आज्ञा विराज रही है ॥ ४ ॥

दें। -राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होई । समुक्ति सयाने करहु श्रव सब मिलि संमत सोइ ॥२४४॥

इसलिए रामचन्द्रजो की आज्ञा और रुख रखने से हम सबका हित होगा। ऐसा सममकर अब सब चतुर मिलकर यही निश्चय करो।। २५५॥

१—जो प्राणियों की उत्पत्ति, मृत्यु, सद्गति दुर्गति, विद्या श्रीर श्रविद्या के। जाने उसके। भगवान् कहते हैं। "उत्पत्ति निधनं चैव भूतानामगितं गितम्। वेचि विद्यामविद्यां च भगवानिति कथ्यते॥"

फा० ७३--७४

चै। ० – सब कहँ सुखद रामग्रमिषेकू। मंगल-मेाद-मूल मग एकृ।। केहि बिधि ग्रवध चलहि रघुराऊ। कहृ हु समुिक सोइ करिय उपाऊ॥१

रामचन्द्रजी का श्रिमिषेक सब की सुखदायी है; मङ्गल श्रीर श्रानन्द का मूल-मार्ग एक ही है। वह यही कि—रामचन्द्रजी अयोध्या किस तरह चलेंगे। सब लोग सोचकर उपाब कही, वहीं किया जाय।। १॥

सव सादर धुनि मुनि-बर-बानी। नय-परमारथ-स्वारथ-सानी॥ उतर न श्राव लोग भये भारे। तब सिरनाइ भरत कर जारे॥२॥

नीति, परमार्थ और स्वार्थ मिली हुई मुनिवर की वाशी सबने आदर-पूर्वक सुनो। किन्सु उत्तर किसी से न बन पढ़ा, सब लोग भोरे (हकवके से) हो गये। तब भरतजी सिर नवाकर और हाथ जोड़कर ॥ २॥

भानुबंस भये भूप घनेरे। श्रिधिक एक तेँ एक बहेरे॥ जनम हेतु सब कहँ पितु माता। करम सुभासुभ देइ विधाता॥३॥

कहने लगे सूर्यवंश में बहुत-से राजा हुए हैं, उनमें एक से एक चढ़ बढ़-कर हुए। सभी के जन्म देने के कारण पिता-माता हैं, पर उनका शुभ अशुभ कमें विधादा ही देते हैं ॥ ३॥

दिल दुख सजइ सकल कल्याना । श्रस श्रसीस राउँरि जग जाना ॥ सोइ बोसाइँ विधि गति जेहि छेकी । सकइ को टारि टेक जा टेकी ॥४॥

अभपका आशोर्वाद ऐसा है कि सब दु:खों का नाशकर सभी कत्याग उत्पन्न कर दे। इसके। जगत् जानता है। अब वही आप मालिक हैं जिन्होंने विधाता की गति के। भी पलट दिया। आपने जो टेक (निश्चय) टेकी (निश्चत कर रक्खा है) उसे कौन टाल सकता है । ॥

दो०-वृक्तिय माहि उपाउ श्रव सा सब मार श्रभागु।

सुनि सनेह-मय-बचन ग्रह उर उमगा श्रनुराग्र ॥२५६॥

ऐसे आप मुकते उपाय पूछते हैं, यह सब मेरे अभाग्य की बात है। ऐसे स्नेह भरे बचनों की सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा॥ २५६॥

१—विश्वामित्रजी तपस्या के ममाब से ब्रह्माजी से ब्रह्माचिंपद या गये, पर विषष्ठजी से मिलने पर उन्होंने उन्हें राजिय करकर ब्रह्माजी की मिल के मात कर दिया। मनु की इला नाम की कन्या के श्रापने मुचुम नाम का पुरुष बना दिया। स्ट्यंवंशी राजाओं के प्रारच्य के खोटे श्रंक मिटाकर उन्हें श्रुम कर दिये, इसलिए श्रापकी टेक 'पासे राम रखान कल इस सबकर हित होन" है, इसे मूठी कीन कर सकता है !

### चौ०-तात बात फुरि राम कृपाहीँ। रामबिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीँ॥ सकुचउँ तात कहत एक बाता। श्ररध तजहिँ बुध सरबसु जाता॥१॥

गुरुजी ने कहा—हे तात! यह बात सच है, पर यह सब राम-कृपा से ही समिमए। रामन्द्रजी से विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं हो सकती। हे पुत्र! मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। वह यह कि बुद्धिमान् लोग जो सर्वस्व जाता देखते हैं तो, उसे बचाने के लिए, श्राधा छोड़ देते हैं (श्रर्थात् बड़ी भारी हानि बचाने के लिए उससे थोड़ी हानि सह लेते हैं)॥ १॥

तुम्ह कानन गवँनहु दोउ भाई। फेरियहि लपन सीय रघुराई॥ सुनि सुवचन हरषे दोउ भ्राता। भे प्रमोद-परि-पूरन गाता॥२॥

इसलिए तुम दोनां भाई (भरत शत्रुष्न) वन में जाश्रो, श्रीर लक्ष्मण, सीता श्रीर रामचन्द्रजी की लौटा दो। ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हो गये। उनके सब श्रंग हर्ष से भर गये॥ २॥

मन प्रसन्न तनु तेजु बिराजा। जनु जिय राउ रामु भये राजा॥ बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी। सम दुखसुख सब रोवहिँरानी॥३॥

उनके मन प्रसन्न श्रौर शरीर तेजस्वी हो गये। जी में ऐसा श्रानन्द हुश्रा, मानां राजा दशरथ जी उठे हों श्रौर रामचन्द्रजी राजा हो गये हों। सब लोगों के लिए लाभ श्रिधक श्रौर हानि थे। श्री । रानियों के। दु:ख श्रौर सुख समान ही थे (क्योंकि राम-लक्ष्मण भी दे। पुत्र श्रौर भरत-शत्रुत्र भी दो पुत्र, उनके बदले इनका वियोग) इसलिए वे रोने लगीं।। ३॥

कहिं भरत मुनि कहा सा कीन्हे। फल जग जीवन्ह श्रिभमत दोन्हे॥ कानन क्रउँ जनम भरि बासू। एहि तेँ श्रिधिक न मार सुपास्॥४॥

भरतजो कहने तमे— मुनिजी ने जो कहा उसके करने से जगत में जीवन मिलने का फल श्रीर श्रभोष्ट-सिद्धि है। मैं जन्म भर वन में निवास करूँगा, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रीर कोई सुझ नहीं है।। ४॥

दे। ० — श्रंतरजामी रामसिय तुम्ह सरवम्य सुजान । जो फुर कहहु त नाथ निज कीजिय बचन प्रवान ॥ २ ४ ७॥

रामचन्द्र श्रीर सीताजो श्रन्तयोमो हैं श्रीर श्राप सर्वंत्र तथा ज्ञानी हैं। जो श्राप यह सच कह रहे हैं तो हे नाथ! श्राप श्रपने वचन की सत्य कीजिए (मैं वनवास के लिए श्रस्तुत हैं)॥ २५७॥

चौ०-भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभासहित मुनि भयउ विदेहू ॥ भरत-महा-महिमा जलरासी । मुनिमति ठाढि तीर श्रवजा सी ॥१॥ भरतजां के वचन सुनकर श्रीर उनका स्नेह देखकर सुनि वसिष्ठजो सभा-सहित विदेह हो गये (किसी को श्रपने देह को सुध नहीं रही)। भरतजी के महामहिमारूपो ससुद्र के सामने सुनिजी की बुद्धि क्षो के समान किनारे खड़ी रह गई। श्रर्थात् सुनिजी की बुद्धि भरतजी के की महिमा का पारावार. न पा सकी।। १॥

गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा॥ श्रउर करहि के भरत बडाई। सर सीपी की सिंधु। समाई॥२॥

बह (बुद्धि) पार जाना चाहतो है, हृदय में छपाय ढूँढ़े, पर न तो नाव मिलती है, न बेड़ा और न जहाज ही। जब विसष्टजी की यह दशा है तब और कीन भरतजी की बड़ाई कर सकता है ? क्या तालाब की सीप में कभी समुद्र समा सकता है ? (कभी नहीं।) अर्थात् और लोगों की बुद्धि तालाब की सोप है और भरतजी की महिमा समुद्र है। और लोगों की बुद्धि भरतजो की महिमा का अनुमान कभी नहीं कर सकती॥ २॥

भरतु मुनिहिँ मनभीतर भाये। सहितसमाज राम पहिँ श्राये॥ प्रभु प्रनाम करि दीन्ह सुश्रासनु। बैठे सब सुनि मुनि श्रनुसासनु॥३॥

भरतजी वसिष्ठजो के। मन में बहुत श्रच्छे लगे श्रौर वे समाज सहित रामचन्द्रजी के पास श्राये। प्रभु रामचन्द्रजी ने उन्हें प्रणाम कर सुन्दर श्रासन दिये। सुनिजो की श्राज्ञा पाकर सब लोग बैठ गये।। ३।।

षोले मुनिबर बचन विचारी। देस काल प्रवसर श्रनुहारी॥ सुनहु राम सरवग्य सुजाना। धरम-नीति-गुन-ग्यान-निधाना॥४॥

फिर मुनिवर देश, काल और मौक्षे के अनुसार विचारपूर्वक वचन बोले—हे सर्वज्ञ, बुद्धिमान् रामचन्द्र ! सुनिए। त्राप धर्म, नीति, गुण श्रीर ज्ञान के भाएडार हैं॥ ४॥

दो०—सब के उरश्रंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। पुरजन-जननी-भरत-हित होइ सो कहिय उपाउ॥२५८॥

त्राप सबके हृद्यों के भोतर बसते हैं श्रौर भले-बुरे भावों का जानते हैं। इसलिए श्रब वह उपाय श्राप बतलाइए, जिससे पुरवासी लोगां, माता श्रौर भरत सबका हित हो।। २५८।।

चै।०-श्रारत कहिं बिचारि न काऊ । सूक्त जुत्रारिहि श्रापुन दाऊ ॥ सुनि मुनिबचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥१॥

दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, क्योंकि जुत्रारी की तो श्रपना ही दाँव दिखता है। मुनिवर के वचन मुनकर रामचन्द्रजी कहने लगे—हे नाथ! इसका उपाय • श्राप ही के हाथ है।। १।। सब कर हित रुख राउरि राखे। श्रायसु किये मुदित फुर भाखे॥ प्रथम जो श्रायसु मेा कहँ होई। माथे मानि करउँ सिख सोई॥२॥

आपका रुख रखने से सबका हित है। सच कहने और आज्ञा करने से सब प्रसन्न होंगे। पहले मुक्ते जो कुछ आज्ञा हो उस सीख (उपदेश) के। मैं माथे पर चढ़ा कर करूँ ॥ २॥

पुनि जेहि कहँ जस कहव गोसाईँ। सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥ कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाखा। भरत-सनेह बिचारु न राखा॥३॥

फिर स्वामी जिसकी जो कहेंगे, वह हर तरह से उसका पालन करेगा। यह सुनकर मुनिजी ने कहा—हे राम ! तुमने सच कहा, पर भरत के स्नेह के कारण मेरा विचार ठिकाने नहीं है।। ३।।

तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी। भरत-भगति-बस भइ मित मेारी॥ मारे जान भरतरुचि राखी। जो कीजिय से सुभ सिव साखी॥४॥

इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समक्त में भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा वह शुभ होगा, मैं शिवजी की सीगन्द खाता हूँ ॥ ४॥

दो ० – भरतिबनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि।

करब साधुमत लेाकमत नृपनय निगम निचारि ॥२५६॥

भरत की प्रार्थना ऋादरपूर्वक सुनिए, फिर ऋच्छी तरह विचार कीजिए और लोगों का तथा सज्जनों का मत देखकर, राजनीति और शास्त्रों का सार सममकर, जो करना है से। कीजिए ॥ २५९॥

चौ०-गुरुश्रनुराग्र भरत पर देखी। रामहृदय श्रानंदु बिसेखी॥ भरतिह धरम-धुरं-धर जानी। निज सेवक तन-मानस-बानी॥१॥

भरत पर गुरुजी का प्रेम देखकर रामचन्द्र जी के हृदय में विशेष श्रानन्द हुआ। वे भरत को धर्म का धुरंधर और शरीर, मन तथा वचन से अपना सेवक जानकर।। १।।

बोले गुरु - श्रायसु - श्रनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगलमृला ॥ नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयउ न भुवन भरतसम भाई ॥२॥

गुरु की श्राज्ञा के श्रानुकूल मनाहर, कोमल श्रीर मंगल-मूलक वचन बोले—हे नाथ! श्रापकी सीगंद श्रीर पिता के चरणें की सीगंद खाकर कहता हूँ कि भरत के समान भाई संसार में नहीं हुआ।। २॥

जे गुरु-पद-श्रंबुज-श्रनुरागी। ते लेकहुँ बेदहुँ बडभागी॥ राउर जा पर श्रस श्रनुरागृ। के कहि सकइ भरत कर भागू॥३॥

जो लोग गुरु के चरण-कमलों के प्रमो हैं, वे लोक श्रौर वेद में बड़भागो होते हैं। जिस पर श्रापका ऐसा श्रनुराग है, उस भरत का भाग्य कीन कह सकता है ? !! ३ !!

लिख लघुवंधु बुद्धि सक्कचाई। करत बदन पर भरतबडाई॥ भरतु कहिहँ सोइ किये भलाई। श्रम किह रामु रहे श्ररगाई॥४॥

भरत मेरा छोटा भाई है, यह सोचकर उसके मुँह पर उसको बड़ाई करने में मेरो बुद्धि संकुचित होतो है। अच्छा ! भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है, ऐसा कहकर रामचन्द्र- जो तटस्थ या चुप हो गये॥ ४॥

दे।०–तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात।

क्रपांसिंधु प्रियवंधु सन कहृतु हृदय कड़ बात ॥२६०॥ तब मिन विसष्टजो भरत से कहृते लगे—हे तात ! तुम सब संकोच छोड़कर द्यासागर, ज्यारे भाई से अपने हृदय की बात कह डालो ॥ २६०॥

चै। ० – सुनि मुनिबचन रामरुद्ध पाई। गुरु साहिब अनुकूल अधाई॥ लिख अपने सिर सबु ब्रुरुभारू। किइन सर्काइँ कबु कर्राइँ विचारुआ १॥

मुनिजो का बचन मुनकर और रामचन्द्रजो का रुख पाकर तथा गुरु और स्वामो को अनुकूलता से प्रसन्न होकर भरतजो सब तरह की भार अपने ही ऊपर जानकर कुछ कह न सके, विचार करने लगे।। १।।

पुलिक सरीर सभा भये ठाढे। नीरजनयन नेहजलु बाढे॥ कहब मार मुनिनाथ निवाहा। एहि तेँ श्रिधिक कहउँ में काहा॥२॥

उनका शरोर पुलिकत हो गया। वे सभा में उठकर खड़े हुए। नेत्रों में स्तेह के श्राँसू भर श्राये। भरतजी ने कहा—मुनिनाथ वसिष्ठजो ने मेरा कहना निवाहा, इससे श्रिधक मैं क्या कहूँ ॥ २॥

में जानउँ निज नाथ सुभाऊ । श्रपराधिद्व पर कोह न काऊ ॥ मा पर कृपा सनेद्व विसेखो । खेबत खुनिस न दाबहूँ देखी ॥३॥

में अपने स्वामी के स्वभाव की जानता हूँ। वे कभी किसी अपराधी पर भी कीप नहीं करते। मुक्त पर तो उनको विशेष छपा और स्तेह है। मैंने कभी खेल में भी उनका कीच नहीं देखा॥ ३॥

सिसुपन तेँ परिहरेउ न संग्।। कबहुँ न कीन्ह मार मन भंगू।॥
मेँ प्रभु कृपारीति जिय जोही। हारेहु खेल जितावहिँ मोही॥४॥

उन्होंने लड़कपन से कभो मेरा संग नहीं छोड़ा और कभो मेरे जो की नहीं तोड़ा (जिसमें मैं प्रसन्न रहा वही करते रहे)। मैंने प्रमु की कुपा की जी से पहचाना है। मैं खेल में हार जाता तो भी वे मुक्ते जिता देते थे।। ४।।

दो ० - महूँ सने ह-सको च-बस सन मुख कहे न बैन।

दरसन तृपित न श्राजु लिंग प्रेम पियासे नैन ॥२६१॥

मैंने भी स्नेह और संकोच के वश कभो सम्मुख वचन नहीं कहे (बराबरी नहीं की)। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक स्वामी के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए॥ २६१॥

चौं०-विधि न सकेउ सिह मार दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा॥ यहउ कहत माहि त्राजु न साभा। श्रपनी समुभि साधु सुचि का भा॥१॥

पर हाय ! विधाता मेरे इस दुलार (प्यार) के। न सह सका। उस नीच ने माता के बहाने से बोच (भेद) डाल दिया। त्राज मुक्ते यह सब कहना भी शोभा नहीं देता, क्योंकि त्रपनी समम से पवित्र त्रीर श्रेष्ठ कीन हुत्रा है ? (कोई भी नहीं, दूसरे जब सममें तभी ठीक है)॥ १॥

मातु मंद में साधु सुचाली। उर श्रम श्रानत कोटि कुचाली॥ फरइ कि कोदव बालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संबुक ताली॥२॥

माता दुष्ट है, मैं भला और अच्छे चलन का हूँ, ऐसा भाव मन में लाना करोड़ों बुरे कर्मों के बराबर है। भला कोदीँ को बाल में उत्तम चावल लग सकते हैं ? क्या तालाब के घोंचे में कभो मोती पैदा हो सकते हैं ? ॥ २॥

सपने हु दोसु कलेसु न काहू। मार श्रभाग उदिध श्रवगाहू॥ बिनु समुभे निज श्रघ-परिपाकू। जारिउँ जाय जननि कहि काकू॥३॥

इसलिए स्वप्न में भी किसो का दोष और क्लेश नहीं। मेरा दुर्भाग्यरूपी समुद्र तो श्रयाह है। मैंने श्रपने पापें का परिएाम सममे बिना ही माला के कुटिल व्यंग्य की उक्तियाँ कहकर व्यर्थ उसका जी जलाया।। ३।।

हृदय होरे हारेउँ सब त्रोरा । एकहि भाँति भलेहि भल मेारा ॥ गुरु गोसाइँ साहिब सियरामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥४॥

में अपने हृदय में चारों ओर ढूँ दकर थक गया। (केाई उपाय नहीं सुम्हा।) मुक्ते तो केवल एक ही तरह से अपना मला जान पड़ता है कि मेरे गुरु भी समर्थ हैं और स्वामी सीताराम हैं, इसलिए परिएएम अच्छा मालूम देता है।। ४।।

देा०-साधु-सभा ग्रुरु-प्रभु-निकट कहउँ सुचल सतिभाउ । प्रेम प्रपंचु कि भूठ फुर जानहिँ मुनि रघुराउ ॥२६२॥

इस सज्जनों की सभा में गुरु श्रौर स्वामी के समोप, श्रौर इस पवित्र स्थान में में सच्चे भाव से कहता हूँ। यह कहना प्रेम है या प्रपंच, मूठ है या सच, यह मुनि वसिष्ठजी श्रौर रामचन्द्रजो जानते हैं॥ २६२॥

चै। न्भूपतिमरनु प्रेमपनु राखी। जननी क्रुमति जगतु सब साखी।। देखिन जाहिँ विकल महतारी। जरहिँ दुसह जर पुर-नर-नारी॥१॥

प्रम श्रोर प्रतिज्ञा को रखने के लिए राजा को मृत्यु हुई। माता की कुर्बुद्धि का तो संसार साची है। श्रब व्याकुल माताश्रों को श्रोर देखा नहीं जाता। श्रयोध्या के नर-नारी कठिन व्यर (वियोग के ताप) से जले जाते हैं।। १।।

महीँ सकल श्रनरथ कर मूला । सो सुनि समुभि सहेउँ सब सूला ॥ सुनि बनगवर् कीन्ह रघुनाथा । करि मुनिबेष लषनु-सिय-साथा ॥२॥

इन सब अनथों का मूल मैं हो हूँ, यह सुन और सममकर सब दु:स्व मैंने सह लिये। फिर सुना कि रामचन्द्रजी, लच्मण और सीता के साथ, मुनि-वेष धारणकर वन की गये॥ २॥

बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये। शंकः सार्षि रहेउँ एहि घाये॥ बहुरि निहारि निषादसनेहू। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू॥३॥

वे नंगे पैर (बिना जूते) श्रीर पैदल हो गये। साचा है शङ्करजा कि मैं इस चाट का सह गया। फिर निषाद का स्तेह देखकर भी वज्र से कठिन इस हृदय में छेद न हो गया॥ ३॥

श्रव सबु श्रांखिन्ह देखेउँ श्राई। जिश्रत जीव जड सबइ सहाई॥ जिन्हहिँ निरिख मग साँपिनि बीछी। तजिहैँ बिषमविषु तामसतीछी॥४॥

श्रव यहाँ श्राकर मैंने सब श्राँखां स देख लिया। इस मूखे के। जोते जो सभा सहना पड़ा। जिन के। रास्ते में टेखकर तमोगुणो साँपिनी श्रौर बिच्छू भी श्रपने तीच्ए विष के। छे।इ देते हैं॥ ४॥

दो०-तेइ रघुनंदन लषन सिय श्रनहित लागे जाहि।

तासु तनय तजि ६ सह दुख देव सहावहि काहि ॥२६३॥

वहो रामचन्द्र, लक्ष्मण श्रौर सोता जिसको शत्रु माऌम हुए, उस केक्यों के पुत्र की छे।इकर देव कठिन दु:ख श्रौर किसको सहन करावेगा ? ॥ २६३ ॥

चौ०-सुनि श्रतिबिकल भरत-बर-बानी। श्रारित-प्रोति-बिनय-नय-सानी॥ सोकमगन सब सभा खभारू। मनहुँ कमलबन परेउ तुषारू॥१॥

श्रति-विकल भरतजी की इस तरह की दु:ख, प्रीति, विनय श्रीर नीति-भरी हुई १ श्रेष्ठ वाणी सुनकर सारी सभा शोक में डूब गई श्रीर बड़ी घबराहट हुई, मानें कमल के वन में पाला पड़ गया हो ॥ १ ॥

कहि श्रनेक बिधि कथा पुरानी। भरतप्रबोध कीन्ह मुनि ग्यानी॥ बोले उचित बचन रघुनंदू । दिन-कर-कुल-कैरव-बन-चंदू॥२॥

ज्ञानवान् मुनि षसिष्ठजी ने अनेक प्रकार की पुरानो कथाओं के। कहकर भरतजी के। समकाया, फिर सूर्य-वंशरूपी कुमुद के वन के लिए चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजी योग्य वचन बे।ले— ॥ २॥

तात जाय जिन करहु गलानी। ईसग्रधीन जीवगति जानी ॥ तीनि काल तिभुवन मत मारे। पुन्यसिलोक तात तर तारे॥३॥

हे तात! हे लाल! जीवों की गति को ईश्वर के अधीन जॉनकर तुम अपने जी में व्यर्थ ग्लानि मत करो। मेरी सम्मति में तीनों काल और तीनों लोकों में जे। पुर्यश्लोक (यशस्त्री) हैं, वे सब तुमसे नीचे हैं।। ३।।

उर म्रानत तुम्ह पर इटिलाई। जाइ लोकु - परलोकु नसाई॥ देास देहिँ जननिहि जड तेई। जिन्ह ग्ररु-साधु-सभा नहिँ सेई॥४॥

तुम्हारे ऊपर किसो तरह की कुटिलता हृदय में लाते हो लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने गुरु और महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया है, वे ही मूर्ख माता के। दोष देते हैं॥ ४॥

दे। - मिटिहहिँ पाप प्रपंच सब श्रविल श्रमगल भार।

लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥२६४॥

हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करने से सब पाप, प्रपंच और संपूर्ण अमङ्गल के भार मिट जायँगे तथा इस लोक में यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा ॥ २६४ ॥

चौ०-कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥ तात कुतरक करहु जिन जाये। बैर प्रेम निहुँ दुरइ दुराये॥१॥

१ - दु:ख-भरी वाणी "सा सुनि समुभि सहे उँ सब मूला," प्रीति की "महूँ सनेह सँकोच बव" विनय की, "गुरु गुसाइँ साहब सिय रामू" नीति तो सम्पूर्ण भाषण में भरी है।

हे भरत! मैं शिवजी को साची रखकर सच्चे भाव से सत्य सत्य कहता हूँ कि पृथ्वी तुम्हारे ही रखने से ठहरी है। हे तात! तुम मन में व्यर्थ किसी तरह के कुतक न उत्पन्न करो, वैर और प्रेम ब्रिपाने से नहीं ब्रिपते॥ १॥

मुनिगन निकट विहँग मृग जाहीँ। बालक बिधक बिलाकि पराहीँ॥ हित श्रनहित पसु पच्छिउ जाना।मानुष तनु गुन-ग्यान-निधाना॥२॥

देखेा, पत्तो और सृग मुनियों के पास ते। चले जाते हैं पर बालकें और बिधकों के दुखदायों सममकर देखते हो दूर माग जाते हैं। जब पशु और पत्तो भी हित और अनहित (भली बुरो बात) जानते हैं, तब मनुष्य-शरोर ते। गुगा और ज्ञान का मारखार है।। २।।

तात तुम्हिं में जानउँ नीके। करउँ काह श्रसमंजसु जी के॥ राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ प्रेमपन लागो॥३॥

हे तात! मैं तुम्हें अच्छो तरह से जानता हूँ, पर क्या करूँ ? मेरे जो में बड़ा अस-मंजस (श्रागा पोछा) हो रहा है। राजा ने मुक्ते त्यागकर अपना सत्य रक्खा और प्रेम के निर्वाह के लिए अपना शरीर त्याग दिया॥ ३॥

तासु बचन मेटत मनं सोन्ह । तेहि तेँ श्रधिक तुम्हार सँकोचू ॥ ता पर गुर मोहि श्रायसु दोन्हा । श्रविस जो कहृहु चहुउँ सोइ कीन्हा ॥ ४॥

इधर उनके बचन के। मिटाने में अभीत चौदह वर्ष बनवास को आक्रा-भक्क करने में बड़ा सोच हो रहा है उधर उससे भी ज्यादा तुम्हारा संकोच हो रहा है। उस पर भी मुसे गुरुजो ने आज्ञा दे दी है; इसलिए तुम जा कुछ कहा, वही मैं जरूर करना चाहता हूँ॥ ४॥ दो०—मन प्रसन्न करि सकुच ताज कह हु कर उँ से। इ आजुः।

सत्य-संध रघुबर-बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६५॥

तुम मन प्रसन्न कर श्रौर संकाेच का त्यागकर कहा । जा कहाेगे, वहाे मैं श्राज कह्ँगा । सत्य प्रतिज्ञावाले रामचन्द्रजी का यह वचन सुनकर सब समाज प्रसन्न हो गया ॥ २६५॥

चौ०-सुर-गन-सहित सभय सुरराजू। सोचहिँ चाहत होन श्रकाजः॥ बनत उपाउ करत कछु नाहीँ। रामसरन सब गे मन माहीँ॥१॥

उधर दव-गणां सहित दंवराज (इन्द्र) भयभोत हो गये। वे सोचने लगे कि श्रव काम बिगड़ना चाहता है। क्या करें ? कुछ उपाय तो करते नहीं बनता। इसलिए वे मन ही मन रामचन्द्रजी को शरण गये।। १॥

बहुरि विचारि परसपर कहहीँ । रघुपति भगत-भगति-बस श्रहहीँ ॥ सुधि करि श्रंबरीष दुरबासा । भे सुर सुरर्पात निपट निरासा ॥२॥ वे श्रापस में विचार करने लगे कि रामचन्द्रजी तो भक्तों की भक्ति के वश में हैं। फिर राजा श्रम्बरीष श्रीर दुवांसा ऋषि के चरित्र की स्मरण कर र देवता श्रीर देवराज बिलकुल निराश हो गये॥ २॥

सहे सुरन्ह बहुकाल विषादा । नरहिर किये प्रगट प्रहलादा ॥ लिंग लिंग कान कहि धुनि माथा । श्रव सुरकाज भरत के हाथा ॥३॥

पहले देवतों ने बहुत काल पर्यन्त दु:ख सहे, तब प्रह्लादजी ने नृसिंहजो की प्रकट किया था। सब देव एक दूसरे के कानों लगकर और सिर घुन घुनकर कहने लगे कि श्रब देवतों की कार्य-सिद्धि भरत के हाथ है।। ३।।

ष्ट्रान उपाउ न देखिय देवा । मानत राम सु-सेवक-सेवा ॥ हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतिहुँ । निजयुन-सील रामवस करतिहुँ ॥४॥

वे श्रापस में कहते हैं—हे देवतो ! श्रीर कोई उपाय तो दोखता नहीं। हाँ, रामचन्द्रजो श्रच्छे सेवक की सेवा की मानते हैं। इसलिए सब प्रेम-सहित भरत ही का स्मरण करो जिन्होंने श्रपने गुग्य-शोल से रामचन्द्रजी की वश में कर रक्खा है ॥ ४॥

देः। – सुनि सुरमत सुरग्रह कहेउ भल तुम्हार बडभाग्र।

सकल सु-मंगल-मूल जग भरत-चरन-श्रनुराग्र ॥२६६॥

देवतां को इस सलाह के सुनकर देवगुरु (बृहस्पित) ने कहा—भाई! यह बहुत श्रच्छा है, तुम्हारा भाग्य बड़ा है, क्योंकि जगत् में भरत के चरणों में श्रनुराग करना ही सब शुभ मंगल का मूल है।। २६६।।

चौं -सीता-पति सेवक-सेवकाई। काम-धेनु-सय-सरिस सुहाई॥ भरतभगति तुम्हरेमन श्राई। तजहु सोचु बिधि बात बनाई॥१॥

सोतापित रामचन्द्रजो के दास की सेवा सी कामबेनुत्रों के सामन श्रेष्ठ है। यदि तुम्हारे मन में भरत की भक्ति उत्पन्न हुई है तो अब तुम सब सोच होड़ दो, विधाता ने बात बना दी॥ १॥

देखु देवपति भरतप्रभाऊ । सहज-सुभाय-विवस रघुराङ ॥ मन थिर करहु देव' डरु नाहीँ। भरतिहैँ जानि रामपरिछाहीँ॥२॥

हे देवराज ! देखे। भरत का प्रभाव, जिनके सच्चे सरल भाव के बस रघुनाथजी हो। रहे हैं। हे देवतो ! भरतजी के। रामचन्द्रजी को छाया सममकर अपने मन स्थिर करो, अब कुछ दर नहीं है।। २।।

१-देखिए अयोध्याकायड के २१९ वें दोहे की चौथी चौपाई।

सुनि सुरग्रुरु-सुर-संमत सोचू । श्रंतरजामी प्रभुहि सँकोचू ॥ निज सिर भारु भरत जिय जाना । करत केाटि विधि उर श्रनुमाना ॥३॥

देवतात्रों त्रौर बृहस्पित की सलाह तथा विचार सुनकर ऋन्तर्यामी रामचन्द्रजी की संकोच हुत्रा। भरतजी ऋपने जी में सब बामा ऋपने ही सिर समक्षकर हृदय में करोड़ां तरह के ऋनुमान बाँधने लगे।। ३।।

करि बिचारु मन दीन्ही टीका। रामरजायसु श्रापन नीका ॥ निजपन तजि राखेउ पन मारा। छोद्दु सनेद्दु कीन्द्द निहँ थारा ॥४॥

अन्त में विचारकर उन्होंने मन में यही ठीक (निश्चित) कर लिया कि अपने लिए रामचन्द्रजी को ही आज्ञा में रहना अच्छा है। रामचन्द्रजी ने जे। अपना पण छोड़कर मेरा पण रक्सा (पीछे २६५ देाहे में—"कहहु करडें सोइ आजु") यह छपा तथा स्तेह मुक्त पर थोड़ा नहीं किया (अर्थात् बहुत किया) ॥ ४॥

दे। ० –कीन्ह अनुयह श्रमित श्रति सब बिधि सीतानाथ।

करि प्रनामु बोले भरतु जारि जलज-जुग-हाथ ॥२६७॥

मुक्त पर सीतानाथ ने सब तरह अपार (बहुत) अनुमह किया। (यह निश्चय कर) भरतजो प्रणामकर, कमल समान दोनों हाथ जाड़कर, बोले—।।२६७।।

चौ०-कहउँ कहावउँ का श्रव स्वामी। कृपा-श्रंबु-निधि श्रंतरजामी ॥ युरु प्रसन्न साहिब श्रनुकूला। मिटी मलिन मनकलपित सूला॥१॥

हे स्वामो ! ऋब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊँ ? ऋाप ऋपा के समुद्र और ऋन्तयामी हैं। गुरु महाराज प्रसन्न और स्वामी ऋनुकूल हैं, यह जानकर जा मेरे मैले मन की किल्पत पीड़ा थी वह मिट गई।। १।।

श्रपडर डरेउँ न सोच समृले । रिबहि न दोष देव दिसि भूले ॥ मार श्रभाग्र मातक्कटिलाई । विधिगति विषम कालकठिनाई ॥२॥

मैं योंहो न्यथं थोड़े से डर से डर गया था, मेरे डर या सोच को कोई जड़ नहीं थो। हे देव! कोई जाते हुए दिशा भूल जाय ते। सूर्य के। देाष नहीं, "क्योंकि ग़लती ते। उस भूलनेवाले को है"। मेरा दुर्भाग्य, माता को कुटिलता, विधाता को उलटो गित और काल की कठिनता।। २।।

पाउँ रोपि सब मिलि मेाहि घाला । प्रनतपाल पन श्रापन पाला ॥ यह नइ रीति न राउरि होई । लेाकहु बेद बिदित नहिँ गोई ॥३॥ँ सबने मिलकर, पाँव रोपकर (मजबूती के साथ) मेरा सर्वनाश किया; परन्तु सेवकों के रक्तक श्रापने श्रपना पन (स्वत्वाभिमान) पाला श्रयीत श्रापने श्रपना पए। (प्रतिज्ञा) पालकर मुसे बचा लिया। यह कुछ श्रापकी नई रीति नहीं है, यह लोक में श्रीर वेदें। में प्रकट है, छिपी नहीं है।। ३।।

जगु म्रनभल भल एकु गोसाईँ। कहिय होइ भल कासु भलाई॥ देव देव-तरु-सरिस सुभाऊ । सनमुख विमुख न काहुहि काऊ॥४॥

सब संसार तो बुरा है, एक आप हो अच्छे हैं। कहिए, फिर आपके सिवा किसको भलाई से भला हो सकता है ? हे देव ! आपका स्वभाव देवतरू (कल्पवृत्त) के समान है। न उसके लिए कोई प्रतिकृत है न अनुकृत (अर्थात् वह सबकी इच्छा पूर्ण करता है)।। ४।।

दें। ० – जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच। माँगत श्रिभिमत पाव जगु राउ गंकु भल पोच ॥२६८॥

उस कल्पष्टच को पहचानकर उसके पास जाकर उसकी छाया में अपना साच सभी मिटा लेते हैं। राजा हो या रंक, भले हो या बुरे, सभी संसार में उससे मनइच्छित फल पा जाते हैं।। २६८।।

चौ० — लिख सब बिधि ग्रह-स्वामि-सनेहू। मिटेउ छोभु निहँ मन संदेहू॥ श्रव कहनाकर कीजिय सोई। जनहित प्रभुचित छोभ न होई॥१॥

सब प्रकार से गुरु और न्वामी का स्तेह देखकर मन का चीभ (घबराहट) मिट गया। अब कुछ सन्देह नहीं रहा। हे दया की खान! आप वही कीजिए जिसमें दास का हित हो और स्वामी के चित्त में दु:ख न हो।। १।।

जो सेवकु साहिबाहि सँकोची। निज हित चहइ तासु मित पोची॥ सेवकहित साहिबसेवकाई। करइ सकल सुख लोभ बिहाई॥२॥

जो सेवक स्वामी की संकोच में डालकर अपना हित चाहता है, उसकी बुद्धि नीच सम-भनी चाहिए। सेवक का हित इसी में है कि वह सम्पूर्ण सुखें का लोग छोड़कर स्वामी की सेवा करे।। २।।

स्वारयु नाथ फिरे सबही का । किये रजाइ केाटि बिधि नीका ॥ यह स्वारथ-परमारथ-सारू । सकल सुकृत फल सुगति सिँमारू ॥३॥

हे नाथ ! त्रापके लैं। दने में सभी का स्वार्थ है, पर त्रापकी आज्ञा पालन करना उससे करोड़ें। तरह से त्रच्छा है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल है और सद्गित का भूपण है।। ३।।

देव एक बिनती सुनि मेारी। उचित होइ तस करब बहोरी॥ तिलकसमाजु साजि सबु श्राना। करिय सुफल प्रभु। जों मनु माना॥४॥

हे देव ! श्राप मेरो एक प्रार्थना सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। (वह प्रार्थना यह है कि) मैं राजितलक का सब सामान तैयार करके लाया हूँ; जो स्वामी का मन माने तो उसे सफल कर दीजिए श्रर्थात् राजितलक करा लोजिए ॥ ४॥

दे। ० – सानुज पठइय माहि बन कीजिय सबहि सनाथ।

न तरु फेरियहि बंधु दोउ नाथ चलउँ में साथ ॥२६६॥

हे स्वामा ! मुक्ते छोटे भाई (शत्रुष्त) समेत वन में भेजकर श्राप सबको सनाथ कोजिए। श्रथवा दोनों भाई (लक्ष्मण श्रौर शत्रुष्त) के। श्रयोध्या लीटा दीजिए श्रौर वन में मैं श्रापके साथ रहूँ ॥ २६९॥

चौ०-न तरु जाहिँ बन तीनिउँ भाई। बहुरिय सीयसहित रघुराई॥ जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुनासागर कीजिय सोई॥१॥

अथवा, इम तीनों भाई वनवास के लिए जावें श्रीर श्राप सीता-सहित श्रयोध्या के। लौट जाइए । हे द्यासागर प्रमु ! श्राप वही कीजिए जिस तरह श्रापका मन प्रसन्न हो ॥ १ ॥

देव दीन्ह सबु माहि श्रमारू। मारे नीति न घरम विचारू॥ कहुउँ बचन सब स्वारथहेतु। रहत न श्रारत के चित चेतू॥२॥

यद्यपि स्वामो ने सब भार मेरे सिर रक्ता है, तथापि मुक्ते नीति और धमे का विचार नहीं है। मैं सब वचन अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कहता हूँ, क्योंकि आर्च (दुखी) के मन में ज्ञान नहीं रहता॥ २॥

उतर देइ सुनि स्वामिरजाई। सो सेवक लिख लाज लजाई॥ श्रम मेँ श्रवगुन-उदिध-श्रगाधू। स्वामि सनेह सराहत साधू॥३॥

जो कोई स्वामी को श्राह्मा सुनकर उस पर उत्तर दे, ऐसे (उत्तरदाता) सेवक को देखकर शरम भी शर्मा जाती है। मैं श्रवगुओं का श्रथाह सागर ऐसा ही हूँ। फिर भी श्रव्छा कह कर जो स्वामी सराहते हैं वह स्नेह के कारण।। ३।।

श्रव क्रपाल मोहि सो मत भावा। सक्कच स्वामि मन जाइ न पावा॥ प्रभु-पद-सपथ कहुउँ सतिभाउ। जग्-मंगल-हित एक उपाऊ॥४॥

हे दयाल ! श्रव मुक्ते वहां बात श्रव्छी लगती है जिससे स्वामो का मन संकाच न पावे। मैं स्वामो के चरऐंग की शपथ खाकर सत्व भाव से कहता हूँ कि जगत् के मङ्गल के लिए वस एक ही उपाय है।। ४।।

### दो०-प्रमु प्रसन्नमन सकुच तजि जो जेहि श्रायसु देव। सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि श्रनट श्रवरेव॥२७०॥

हे प्रभु ! श्राप प्रसन्न-चित्त होकर, संकोच छोड़कर जिसके। जो श्राह्म देंगे वह उस श्राह्म के। सिर पर रख रखकर वैसा ही करेगा श्रीर यह न दूर होनेवाली (कठिन) श्रहचन निकल जायगी (उलक्षन सुलक्ष जायगी) ।। २७०॥

### चौ०-भरतवचन सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥ श्रसमंजसबस श्रवधनिवासी। प्रमुदित मन तापस-बन-बासी॥१॥

भरतजो के पवित्र वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न हुए, और उन्होंने अच्छो तरह धन्य-बाद देकर उन पर पुष्प-वर्षा की। उस समय सब अयोध्या-निवासी असमंजस के वश है। गये (रामचन्द्रजी लैटिंगे कि नहीं ?) और तपस्वो तथा वनवासी लोग प्रसन्न-चित्त है। गये॥ १॥

चुपिह रहे रघुनाथ सँकोची। प्रभुगित देखि सभा सब सोची॥ जनकदूत तेहि श्रवसर श्राये। मुनि बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाये॥२॥

इस अवसर पर श्रीरघुनाथजी संकोच में पड़कर चुप हो रहे। प्रमु की इस गति (चुप्पी) को देख सब सभा सोच में भर गई (कि क्या होगा ?)। इसी समय राजा जनक के दूत आये। मुनि वसिष्ठजी ने उनका श्राना सुनकर उन्हें जल्दी बुलाया॥ २॥

करि प्रनामु तिन्ह राम निहारे। बेषु देखि भये निपट दुखारे॥ दूतन्ह मुनिबर बूभी बाता। कहहु बिदेह भूप कुसलाता॥३॥

उन दूतों ने श्वाकर रामचन्द्रजो की श्वोर देखा, तो उनका वेष देखकर वे श्वत्यन्त दु:सी हुए । मुनिवर वसिष्ठजी ने दूतों से पूछा कि राजा जनक का कुशत-समाचार कहा ॥ ३ ॥

सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चरवर जोरे हाथा॥ वूभव राउर सादर साईँ। कुसलहेतु सो भयउ बोसाईँ॥४॥

मुनिजी का प्रश्न सुनकर संकोचपूर्वक सिर मुकाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले— हे स्वामो ! श्रापका श्रादर के साथ कुशल का पूछना ही कुशल का कारण हुआ !! ४ !!

दो ० — नाहिँ त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ नाथ। मिथिला श्रवध बिसेष तेँ जगु सब भयउ श्रनाथ॥२७१॥

नहीं तो है नाय ! सब कुरालता काराल-नाथ (दशरथजी) के साथ ही चली गई। वैसे तो सारा जगत् पर मिथिला और अयोध्या विशेषकर उनके बिना अनाथ हो गई॥ २७१॥

## चौ०-कोसलपति-गति सुनि जनकौरा । भे सब लेक सोकबस बौरा ॥ जेहि देखे तेहि समय बिदेहू । नामु सत्य श्रस लाग न केहू ॥१॥

जनकपुर में केशिल-पति (दशरथजी) की गति (निर्याण) सुनकर सब लोग शोक के मारे पागल हो गये। उस समय जिसने विदेह (जनकजी) के। देखा, किसी के। भी उनका विदेह (बिना शरीर का) नाम सचा नहीं माछ्म हुआ अर्थाद्व सभी ने प्रत्यच देखा कि वे दु:ख और शोक के वशीभूत हुए॥ १॥

रानि-कु-चालि सुनत नरपालि । सृभ न ककु जस मनि बिनु ब्यालि । भरतराजु रघु-बर-बन-बासू । भा मिथिलेसिंह हृदय हरासू ॥२॥

रानो (केकयी) की कुचाल सुनकर राजा के। इस तरह कुछ न सूम पड़ा, जिस तरह मिण चली जाने पर साँप के। नहीं सूमता। फिर भरत के। राज्य और रामचन्द्रजो के। वनवास सुनकर मिथिलेश्वर महाराज के। बड़ा ही खेद हुआ। १२।।

नृप बूभे बुध-सचिव-समाजृ। कहहु बिचारि उचित का श्राजू॥ समुभि श्रवध श्रसमंजस दोऊ । चिलय कि रहिय न कह कबु कोऊ ॥३॥

महाराज जनक ने विद्वानों और मिन्त्रियों से पूछा कि आज, इस अवस्था में क्या करना उचित है, बतलाइए। अयोध्या की ये दोनों कठिन बातें (भरत का राजा होना और रामचन्द्रजी का वन जाना) सोच कर कोई कुछ न कहता था कि रहना चाहिए या चलना चाहिए ॥ ३॥

नृपिह धीर धिर हृदय बिचारी। पठये श्रवध चतुर चर चारी॥ बूमि भरत सतिभाउ कुभाऊ। श्रायह बेगि न होइ लखाऊ॥४॥

फिर राजा ही ने धोर घर हृदय में विचारकर अयोध्या में चार चतुर दूत भेजे। उनके। श्राङ्गा दी कि तुम अयोध्या जाश्रो और भरत के सद्भाव या दुर्भाव (साफ-दिल या मैले-मन) का पता लेकर जल्दी लौट श्राना और श्रपना जाना किसी को प्रकट न होने देना॥ ४॥

दो०-गये श्रवध चर भरतगति वृक्ति देखि करतूति।

चले चित्रकूटिह भरतु चार चले तिरहूति ॥२७२॥

वे चारें। दूत त्र्यं।ध्या में जाकर भरतजो को गति पूछ त्र्यौर उनको करतूत के। देखकर तिरहुत (मिथिला) के। चले त्र्यौर भरतजो चित्रकूट के। ॥ २७२ ॥

चै। -दूतन्ह श्राइ भरत कइ करनी । जनकसमाज जथामित बरनी ॥ सुनि गुरु पुरजन सचिव महीपति। भे सब सोच सनेह बिकल श्रित ॥१॥

दूतों ने जनकपुर में श्राकर भरत की करनी जनक राजा की सभा में श्रपनी बुद्धि के श्रानुसार वर्णन की। उसे सुनकर गुरु, पुर के लोग, मन्त्री श्रीर राजा सब स्तेह श्रीर साच से बहुत व्याकुल हो गये॥ १॥

धरि धोरज करि भरत बड़ाई। लिये सुभट साहनी बोलाई॥ घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे॥२॥

फिर जनक महाराज ने धोरज धरकर भरत की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं श्रीर सिपाहियों की बुलाया। मकान, राहर और देश की रक्षा के लिए रक्षकों का प्रबंध करके घाड़े, हाथी, रथ आदि बहुत-सो सवारियाँ तैयार कराई।। २।।

दुघरी साधि चले ततकाला। किय विस्नाम न मग महिपाला॥ भोरहिँ स्राजु नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन सबु लागा॥३॥

वे दुघड़ी (शिवा-लिखित—मुहूर्त-वेला) साधकर उसो समय (इधर के लिए) चल दिये। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। श्राज सबेरे ही सब लोग प्रयागराज स्नान करके यनुनाजी की पार करने के लिए चले हैं॥ ३॥

खबरि लेन हम पठये नाथा। तिन्ह किह श्रस मिह नायउ माथा।। साथ किरात छसातक दीन्हे। मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे॥४॥

हे नाथ ! हमको खबर लेने के लिए भेजा है। उन दूतों ने ऐसा कहकर जमीन पर सिर रखकर प्रणाम किया। मुनिराज वसिष्ठजी ने यह सुनकर छः सात किरातों के साथ देकर उन दूतों को तुरन्त बिदा कर दिया॥ ४॥

दो०—सुनत जनकश्चागवनु सबु हरषेउ श्चवधसमाजु। रधुनंदनहिँ सकोच बड सोचबिबस सुरराजु॥२७३॥

महाराज जनक का त्रागमन सुनकर त्रयोध्या का सब समाज प्रसन्न हो गया। किन्तु रामचन्द्रजो बड़े त्रसमंजस में पड़ गये त्रीर देवराज (इन्द्र) तो सोच में हूब गये॥ २७३॥

चौ०-गरइ गलानि कुटिल कैकेई। काहि कहइ केहि दूषनु देई॥ श्रस मन श्रानि मुदित नरनारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारी॥१॥

कुटिल केकयी मारे साच के गलो जातो थी। वह किससे कोई बात कहे श्रीर किसको दाष दे ? इधर सब स्नी-पुरुष मन में ऐसा साचकर प्रसन्न हुए कि चलो, फिर चार दिन ठहरना होगा ॥ १ ॥

एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥ करि मज्जनु पूजिहें नरनारी। गनपित गौरि पुरारि तमारी॥२॥

इसी तरह वह दिन भो बोत गया। दूसरे दिन सबेरे सब स्नान करने लगे। सब नर-नारो स्नान करके गण्यति, पार्वती, शङ्कर श्रीर सूर्य को पूजा करने लगे॥ २॥

फा० ७५-- ७६

रमा-रमन-पद बंदि बहोरी। बिनवहिँ श्रंजलि श्रंचल जोरी॥ राजा रामु जानकी रानी। श्रानंदश्रविध श्रवधरजधानी॥३॥

फिर वे लक्ष्मोर्पात भगवान् के चरणों को वन्दना कर श्रंजित जोड़ श्रीर श्रंचल पसार कर प्रार्थना करने लगे कि राजा रामचन्द्र श्रीर रानी सीवाजी हैं। तथा श्रानन्द की सोमा श्रयोध्या राजधानी है। श्रीर ॥ ३॥

सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतिहैं रामु करहु अबराजा ॥ एहि सुखसुधा सोंचि सब काहू । देव देहु जग-जीवन-लाहू ॥४॥

सब समाज सहित श्रच्छी तरह बस जाय श्रीर रामचन्द्रजो भरतजो को युवराज बनावें। हे देव! ऋपाकर श्राप सबके। इसी मुख-रूपी श्रमृत से सींचकर उन्हें जगत् में जन्म लेने का लाभ दीजिए।। ४।।

देा०-गुरुसमाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर हो। । श्रव्यक्त रामराजा श्रवध मरिय माँग सब के।उ॥२७४॥

सब लोग यही माँगते थे कि अयोध्या नगरी में गुरु, समाज और भाइयों के बीच रामचन्द्रजी का राज्य है। और हम लोग इन्हीं के राम-राज्य में मरें।। २७४॥

चै। ० - सुनि सनेहमय पुर-जन-बानी । निंदहिँ जोग बिरति मुनि ग्यानी ॥ पहि बिधि नित्य करम करि पुरजन। रामिहँ करिहँ प्रनाम पुलकि तन ॥१॥

नगर-निवासियों की प्रेमयुक्त बार्ते सुनकर झानी मुनीश्वर अपने अपने योग-वैराग्य की निन्दा करने लगे (यह कि हमने इतना परिश्रम कर क्या किया, जो मगवान् रामचन्द्र का जैसा साचात्कार इन्हें हुआ; हमें नहीं हुआ)। वे पुर के लोग इस तरह नित्यकमें कर पुलकित शरीर से रामचन्द्रजो की प्रणाम करने लगे॥ १॥

ऊँच नीच मध्यम नर नारी। लहहिँ दरसु निज निज श्रनुहारी॥ सावधान सबही सनमार्नाहँ। सकल सराहत कृपानिधानिहँ॥२॥

ऊँचे, मध्यम श्रीर नोचे दर्ज के स्नो-पुरुष श्रपने श्रपने भावानुसार रामचन्द्रजो का दर्शन पाते थे। दया के माएडार रामचन्द्रजो सबका ध्यान से सम्मान करते थे श्रीर सब लोग धनको बड़ाई करते थे॥ २॥

लरिकाइहि तेँ रघु-बर-बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥ सील-सँकोच-सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ॥३॥

रामचन्द्रजो की लड़कपन से ही वह आदत थी कि वे नीति और प्रीति के पहचानकर पालते थे (निवाहते थे)। रामचन्द्रजो शील और सङ्कोच के समुद्र हैं। उनका सुन्दर श्रीमुख, सुहावने नेत्र और सरल स्वभाव था॥ ३॥

कहत राम-ग्रन-गन श्रनुरागे । सब निज भाग सराइन बागे ॥ इम सम पुन्यपुंज जग थोरे । जिन्हिं राम जानत करि मारे ॥४॥

सब लोग प्रेम में भरकर रामचन्द्रजी के गुए।-गएं। का वर्णन करने लगे श्रीर श्रपने श्रापने भाग्य की बड़ाई करने लगे। वे कहने लगे कि जगत में हमारे समान पुएयवान् थोड़े हैं जिनको रामचन्द्रजी श्रपना करके जानते हों॥ ४॥

दो०-प्रेममगन तेहि समय सब सुनि श्रावत मिथिलेसु।

सहित सभा संभ्रम उठेउ रवि-कुल-कमल-दिनेसु ॥२७४॥

उसी समय मिथिला-नरेश (जनक) की श्राते हुए सुनकर सब लीग प्रेम में भर गये। सूर्य-कुल-कमल-दिवाकर रामचन्द्रजी सभा-सिहत (उनका स्वागत करने के लिए) सम्मान के साथ उठ खड़े हुए॥ २७९॥

चौ०-भाइ-सचिव-गुरु-पुरजन-साथा। श्रागे गवनु कीन्ह रघुनाथा॥ गिरिवरु दीख जनकपति जबहीँ। करि प्रनाम रथ त्यागेउ तबहीँ॥१॥

भाइयों, मन्त्री, गुरु श्रीर नगर-निवासियों (प्रजा) के। साथ में लिये हुए रघुनाथजी श्रामे गये। डघर जनकजी ने ब्यों हीं गिरिराज चित्रकूट देखा त्यों हीं उन्होंने उसे प्रणाम कर रथ छोड़ दिया (वे पैदल चलने लगे)॥ १॥

राम-दरसु-लालसा-उछाहू । पथस्नम लेसु कलेसु न काहू॥ मन तहुँ जहुँ रघु-बर-बैदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥२॥

रामचन्द्रजो के दरान करने को लालसा श्रीर उत्साह से रास्ते में किसी की परिश्रम श्रीर क्लेश नहीं मालूम हुशा। इसका यह कारण था कि उनका मन तो वहाँ था जहाँ रामचन्द्र श्रीर जानकी थे, फिर बिना मन के शरीर के सुख-दु:स्व की सुध किसकी है। सकतो है १॥२॥

श्रावत जनक चले यहि भाँती । सहित समाज प्रेम मित माँती ॥ श्राये निकट देखि श्रनुरागे । सादर मिलन परसपर लागे ॥३॥

इस तरह जनकजो समाज-सहित प्रेम में बावले चले आते थे। रामचन्द्रजी उनको पास में आये देखकर प्रफुल्लित हो गये और सब लोग बड़े आदर के साथ आपस में मिलने लगे।। ३।।

लगे जनक मुनि-जन-पद इंदन । रिपिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनन्दन ॥ भाइन्ह सहित रामु मिलि राजिहाँ । चले लेवाइ समेत समाजिहाँ ॥४॥

जनकत्री ऋषियों के चरणां की वन्दना करने लगे और रामचन्द्रजो ने भी ऋषियों की प्रमाम किया। भाइयों समेत रामचन्द्रजा जनकराज से मिलकर उन्हें समाज सहित लिया ले चले ॥ ४॥

#### दे। ० – त्रास्त्रम सागर साँतरस पूरन पावन पाथु । सेन मनहुँ करनासरित लिये जाहिँ रघुनाथु ॥२७६॥

(उस अवसर का शोभा ऐसो हुइ) मानां रामचन्द्रजो का त्राश्रम समुद्र है, उसमें शान्ति-रस-रूपो जल भरा हुत्रा है, राजा जनक को सेना मानों करुए। की नदी है, जिसे रामचन्द्रजी त्रपने आश्रमरूपो समुद्र से मिलाने का लिये जाते हैं॥ २७६॥

#### चै।०-बोरित ग्यान बिराग करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ सोच उसास समीरतरंगा । धीरज तट-तरु-बर कर भंगा ॥१॥

यह करुणा-नदो झान-वंराग्यरूपी किनारों के बुबातो हुई, शोक-भरे वचनरूपो नद श्रीर नालों से मिलकर बढ़तो हुई, सोच को ऊँची ऊँची श्वासरूपो लहरें उठातो हुई, धीरजरूपी किनारे के बड़े बुचों की तोड़ती हुई जाती है।। १।।

### बिषम विषाद तोरावति धारा । भय भ्रम भवँर श्रवर्त श्रपारा ॥ केवट बुध बिद्या बिंड नावा । सकहिँन खेइ एक निहँ श्रावा ॥२॥

(रामचन्द्रजा का वनवास, राजा दशरथ का मरण, भरतजो का राज्य न लना इत्यादि का) विषम दु:ख इस नदा की तेष धारा है, (श्रव श्रागे ईश्वर क्या करेगा, यह) हर और संदेह उस नदों का भँवर श्रीर चक्र हैं। विसष्ठ मुनि श्रादि विद्वान् नाव के मल्लाह हैं। उन विद्वानें की विद्या हो बड़ों नाव है, परन्तु उस नाव को कोई भी नहीं से सकता था। किसो को एक उपाय भो-न सुमता था॥ २॥

### बनचर केाल किरात बेचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे॥ ष्टास्त्रम उदिध मिली जब जाई। मनहुँ उठेउ छंबुधि श्रक्कलाई॥३॥

वन मं फिरनवाल बचार काल जोर भाल हा माना बटाहो है। वे उस नदा की देखकर गये, उनका धीरज जाता रहा श्रीर वे श्रपने मन में हार मान गये हे जब वह करुएएरूपों नदी थक श्राश्रमरूपा समुद्र में जाकर मिलों, तो मानों समुद्र भी व्याकुल हो उठा। सारांश यह कि जो समुद्र शान्त रस से परिपूर्ण था वह इस करुएनद के मिलने से खलबला उठा श्रीर चारों श्रीर करुएए रस हो छा गया।। ३॥

### सोक-बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा॥ भूप-रूप-ग्रन-सील सराहो। रोवहिँ सोकसिंधु श्रवगाही॥४॥

दोनों राज-समाज शाक से घबरा गये। उनमें ज्ञान, घारज और लजा कुछ भा नहीं रह गई। राजा दशरथ के रूप, गुण और शील को सराहना करते हुए वे शाकरूपी समुद्र में हूव कर रोने लगे॥ ४॥ छंद—श्रवगाहि सोकसमुद्र सोचिहेँ नारि नर ब्याकुल महा। देइ दोष सकल सरोष बोलिहेँ बाम बिधि कीन्हो कहा॥ सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। तुलसी न समरथु काेउ जो तरि सकइ सरित सनेह की॥

शाक-समुद्र में ग्रांते लगाते हुए स्नां-पुरुष महाव्याकुल होकर साच करने लगे। वे सब विधाता की दोष देते हुए कोध में भरकर कहने लगे कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया! तुलसीदासजी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी लोग श्रीर मुनि किसी को सामध्ये नहीं थी कि वे उस समय राजा जनक की दशा की देख उस स्तेह की नदी की तैरकर पार कर सकें।।

सो ० — किये श्रमित उपदेस ज़हँ तहँ लोगन्ह मुनिबरन्ह । धीरजु धरियं नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७७॥ जहाँ तहाँ मुनिवरों ने लोगों के अपार उपदेश दिये और वसिष्ठजी ने राजा जनक से कहा कि श्राप धीरज धरिए॥२७७॥

चौं०-जासु ग्यानरिव भवनिसि नासा। बचनिकरन मुनि-कमल-बिकासा॥ तेहि कि मोह ममता नियराई। यह सिय-राम-सनेह बडाई॥१॥

जिस जनक के ज्ञानरूपी सूर्य से संसाररूपो रात का नाश हो जाता है और जिसके वचनरूपी किरऐंग से मुनिरूपी कमल खिल जाते हैं, उसके पास क्या मोह और ममता आ सकते हैं ? पर नहीं, यह सोता-रामजो के स्नेह को महिमा है (कि ऐसा हो गया) ॥ १॥

विषयी साधक सिद्ध स्याने। त्रिविध जीव जग बेद बखाने॥ राम-सनेह-सरस मन जासू। साधुसभा बड श्रादर तासू॥२॥

वेदां में कहा है कि संसार में तीन प्रकार के जाव है—विषयो, चतुर साधक (मुमुक्षु, जिन्हें मोच मिलने को इच्छा हो) श्रीर सिद्ध (मुक्त)। इन तीनों में जिसका चित्त रामचन्द्रजी के स्नेह का रिसक है, सज्जनों को सभा में उसो का बड़ा श्रादर है।। २।।

सोह न रामप्रेम बिनु ग्यानु । करनधार बिनु जिमि जलजाना ॥ मुनि बहुबिधि बिदेहु समुभाये । रामघाट सब लोग नहाये ॥३॥

जैसे बिना कर्णधार (मल्लाह) के नाव किसो काम को नहीं, वैसे हो रामचन्द्रजो के प्रेम बिना ज्ञान किसी काम का नहीं। विसष्ठजी ने राजा जनक की बहुत तरह से समकाया। फिर सब लोगों ने रामधाट पर स्नान किया॥ ३॥

ì

सकल सोक-संकुल नरनारी । सो बासर बीतेउ बिनु बारी ॥ पसु खग मृगन्ह न कीन्ह श्रहारू । त्रिय परिजन कर कवन बिचारू ॥४॥

वह दिन सभो को-पुरुषां के सीच और व्याकुलता में बिना अन्न जल के हो बोत गया। पशुर्ओ, पित्तिओं और मृगें ने भो कुछ नहीं खाया, तब प्यारे कुटुम्बियों का तो कहना ही क्या है ? ॥ ४ ॥

दो॰—दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात । बैठे सब बट-बिटप-तर मन मलीन ऋसगात ॥२७⊏॥

निमिराज (जनक) और रघुराज (रामचन्द्र) इन दोनों ओर के समाज दूसर दिन प्रात:-काल स्तान कर बड़ के वृत्त के नीचे आकर बैठे। सबके मन उदास और श्रंग दुवले हैं॥ २७८॥

ची०-जे महिसुर दसरथ-पुर-बासी। जे मिथिला-पति-नगर-निवासी॥ इंस-बंस-ग्रह जनकपुरोधा। जिन्ह जग मग्र परमारथ सोधा॥१॥

जो श्रयोध्या नगरों के श्रोर जे। मिथिलापित (जनक) के नगर के निवासी श्राह्मण थे, श्रौर सूर्यवंश के गुरु (विसष्ट) तथा जनक के पुरोहित (शतानन्द), जिन्होंने संसार में परमार्थ का मार्ग ढूँ ढू रक्खा है ॥ १॥

लगे कहन उपदेस श्रनेका। सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ कौसिक कहि कहि कथा पुरानी। समुकाई सब सभा सुवानी ॥२॥

वे सब धमं, नोति, वंराग्य श्रीर ज्ञान के भरे हुए श्रनेक उपदेश कहने लगे। विश्वा-मित्रजो ने श्रनेक पुरानो कथायं सुना सुनाकर सब सभा के। श्रन्छो वास्मी से समकाया॥२॥

तब रघुनाथ कौसिकहिँ कहेऊ।। नाथ कालि जल बिनु सब रहेऊ।॥
मुनि कह उचित कहत रधुराई। गयउ बौति दिन पहर श्रदाई ॥३॥

तब रघुनाथजों ने विश्वामित्रजों से कहा कि महाराज! कल समाज ने पानी भो नहीं पिया है। यह सुनकर विश्वामित्रजी ने कहा कि रामचन्द्रजी ठीक कहते हैं, ढाई पहर दिन श्राज भी बीत गया॥ ३॥

रिषि-रुख लिख कह तिरहुतिराज्।। इहाँ उचित निहँ श्रसन श्रनाज्।॥ कहा भूप भल सर्वाहँ सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना ॥४॥

विश्वामित्रजा का क्ख देखकर मिथिला-नरेश (जनक) कहने लगे कि यहाँ श्रन्न का भोजन करना उचित नहीं है (कन्द, मूलादि से हो निवाह करना चाहिए)। राजा का यह कहना सबको बहुत श्रन्छ। लगा। वे सब श्राङ्का पाकर स्नान करने चले॥ ४॥

दें। ०—तेहि श्रवसर फल फूल दल मूल श्रनेक प्रकार ।
लेइ श्राये बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२७६॥
इतने हो में बनचर (केल-भोल) लोग श्रनेक प्रकार के फल, फूल, पत्ते, मूल श्रादि—
बड़ी बड़ी काँवरों में भर भरकर—ले श्राये॥ २७९॥

चौ०-कामद भे गिरि रामप्रसादा । श्रवलोकत श्रपहरत विषादा ॥ सर सरिता बन भूमि विभागा । जनु उमगत श्रानँद श्रनुरागा ॥१॥

चित्रकूट पर्वत रामचन्द्रजों को कृपा स सबकी इच्छा पूर्ण करनेवाला हो गया। वह दर्शन-मात्र ही से सब दु:खों को दूर कर देता था। वहाँ के तालाब, निदयाँ, जङ्गल और प्रमीन के हिस्से सब मानों आनन्द में उमेंग रहे थे॥ १॥

बेलि बिटप सब सफल सफूला। बोलत खग मृग श्रलि श्रनुकूला॥ तेहि श्रवसर बन श्रधिक उछाहू। त्रिबिध समीर सुखद सब काहू॥२॥

सभी बेल और वृत्त सदा फूल फले रहते थे; पत्तो, मृग और भौरे सुहावने बोलते थे। उस अवसर पर वन में अधिक उत्साह था। सबको सुख देनेवाली तीन प्रकार की (शीतल, मन्द और सुगन्ध) वायु चलती थो॥ २॥

जाइ न बरिन मने।हरताई। जनु मिह करित जनक-पहुनाई॥ तब सब लेाग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि श्रायसु पाई॥३॥

वहाँ को मनोहरता वरान नहीं की जा सकती, मानां प्रथ्वो जनकराज को पहुनाई करने लगी। फिर सब लोग स्नान करके श्रीरामचन्द्र श्रीर जनक की श्राज्ञा पाकर॥ ३॥

देखि देखि तरुबर श्रनुरागे। जहँ तहँ पुरजन उतरन लागे॥ दल फल मूल कंद विधि नाना। पावन सुंदर सुधासमाना ॥४॥

श्रच्छे (श्रायादार) वृत्त देख देखकर पुरवासो उनके नोचे प्रेम से उतरने लगे। फिर पवित्र, सुन्दर श्रौर श्रमृत समान स्वादिष्ठ श्रनेक प्रकार के पत्ते, फल, फूल श्रौर कन्द्र॥ ४॥

दो ० — सादर सब कहँ रामगुरु पठये भरि भरि भार।

पूजि पितर सुर श्रितिथि गुरु लगे करन फलहार ॥२८०॥ राम-गुरु विसष्ठजो ने सबके पास डालो मर मरकर आदर के साथ भेज दिये। सब लोग पितर, देवता, अतिथि और गुरु का पृजन कर फलाहार करने लगे॥ २८०॥

चौ०-एहि विधि बासर बोते चारी । रामु निरिष्व नरनारि सुखारी ॥ दुहुँ समाज श्रसि रुचि मन माहीँ। बिनु सियराम फिरब भल नाहीँ ॥१॥ इसो तरह चार दिन बोत गये। रामचन्द्रजो का दशन पाकर सब नर-नारो प्रसन्न थे। इयोध्या और जनकपुरो दोनों श्रोर को मराडलो के मन में यही इच्छा थो कि सीताराम के बिना घर लौटना श्रच्छा नहीं॥ १॥

सीताराम संग बनबासृ । कोटि श्रमर-पुर-सरिस सुपासृ ॥ परिहरि लघन - रामु - बैदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेहि ॥२॥

सातारामजो के साथ बनवास में रहना करोड़े। स्वर्ग के समान सुखदायक है। जिसको रामचन्द्र, लच्मण श्रौर जानकी की छोड़कर घर प्यारा लगे उसकी विधाता प्रतिकृत जानना चाहिए॥२॥

दाहिन देव होइ जब सबहीँ। रामसमीप बसिय बन तबहीँ॥ मंदाकिनिमज्जन तिहुँ काला। रामदरसु मुद - मंगल - माला॥३॥

जब सब प्रकार स दैव श्रनुकूल हो तभा वन में रामचन्द्रजा क पास निवास मिल। मन्दाकिनो का त्रिकाल-स्नान श्रीर रामचन्द्रजो का दशेन श्रानन्द-मङ्गल का समूह है।। ३।।

श्रटनु राम-गिरि बन तापस घल । श्रसनु श्रमियसम कंद मृल फल॥ सुखसमेत संबत दुइ साता। पलसम होहिँ न जनियहिँ जाता॥४॥

रामांगरि (चित्रकूट) के बनो श्रौर तपास्वयां के स्थानों में पयटन होगा तथा श्रमृत समान कन्द-मूल, फल का भाजन मिलगा। येां श्रानन्द के साथ चौदह वषे पल के समान हो जायँगे, जाते हुए माछम हो न होंगे॥ ४॥

देा०—एहि सुख जोग न लोग सब कहिंँ कहाँ श्रस भाग्र । सहज सुभाय समाज ६हँ राम-चरन - श्रनुराग्र ॥२८१॥

दाना समाज सहज स्वभाव स रामचन्द्रजा क चरणा मं प्रोति करते हुए त्रापस में कहने लगे कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं जो हमको ऐसा सुख मिल ॥ २८१ ॥

चै।०–एहि बिधि सकल मनारथ करहीँ। बचन सप्रेम सुनत मन हरहीँ॥ सीयमातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसरु आई॥१॥

सब लाग इसा तरह मनोरथ करते थे श्रोर प्रम-समंत ऐस वचन कहत थे, जो सुनने-वाले के मन की हर लें। उसी समय सोताजो की माता ने एक दासो भेजी, जो श्रन्छा माका देखकर श्राई ॥ १॥

सावकास सुनि सब सिय सास। । श्रायउ जनक-राज रनिवास् ॥ कौसल्या सादर सनमानी । श्रासन दिये समयसम श्रानी ॥२॥ सीताजो की सब सासं सावकाश (मिलने के लिए कुरसत में) हैं, ऐसा समाचार मुन-कर जनक राजा का रिनवास उनसे मिलने के आया। कै।सल्याजी ने आदर के साथ उनका सम्मान कर समयानुसार (जैसे उस समय वहाँ प्राप्त थे) उन्हें आसन दिये॥ २॥

सीलु सनेहु सकल दुहुँ श्रोरा। व्रविह देखि सुनि कुलिस कठोरा॥ पुलक सिथिल तनु वारि विलोचन। महिनख लिखन लगींसब सोचन॥३॥

दें।नों त्रोर सबके शोल त्रौर प्रभ इतने सरस थे कि जिनको देख-सुनकर कठोर वन्त्र भी पिघल जाय। सभी के शरोर पुलकित हो गये, गात्र ढोले पड़ गये त्रौर नेत्रों-से त्राँसू बहने लगे। वे सभो पैरां के नखें। से जमीन पर लिखने त्रौर साचने लगीं (ख्रियों का स्वभाव होता है कि वे चिन्ता में नख से जमीन खादती हैं)॥ ३॥

सव सिय-राम-प्रोति किसि मूरति । जनु करुना बहुबेष बिसूरति ॥ सीयमातु कह बिधिबुधि बाँकी । जो पयफेनु फोर पबिटाँकी ॥४॥

सभी स्त्रियाँ सोतारामजो के प्रम को मूर्त्तियाँ-सो थीं, मानें करुणा बहुत-से वेष धारण किये स्वयं बिलखतो हो। सीताजो की माता (सुनयना) ने कहा—विधाता को बुद्धि बाँकी (टेढ़ो, निर्दय) है, जो दूध के फेन के वज्र को टाँकी से फोड़ रहा है, श्रर्थात् दूध-फेन से सुकुमार युगल किशोरों के ऐसा हु:स्व दे रहा है।। ४।।

दों -- सुनिय सुधा देखिय गरल सब करतृति कराल।

जहँ तहँ काक उऌक बक मानस सकृत मराल ॥२**८२॥** 

विधाता का सभा करतृत भयङ्कर है। जहाँ सुना जाय श्रमृत, वहाँ देखने में श्रावे विष ! (राजितलक सुनकर वनवास देख रहो हैं) कै।ए (धूत) उल्द्र (बुद्धिईान) श्रीर बगले (पाखंडी) तो जहाँ तहाँ (सर्वत्र हो) होते हैं, पर इंस (विवेकी) केवल एक मानसरोवर पर मिलते हैं॥ २८२॥

चौ०-सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा। बिधिगति बिड विपरीत विचित्रा॥ जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बाल-केलि-सम विधिमति भारी॥१॥

यह सुनकर सुमित्राजो (लक्ष्मण को माता) सोच में भरकर कहने लगीं—विधाता की गति बहुत हो विपरीत और विचित्र है, जो संसार की पैदा करता, पालता और फिर संहार कर देता है। विधाता को बुद्धि बालक के खेल को-सो भालो है। (बालक खेल हो खेल में घर आदि कई चोज बनाकर बिगाड़ डालता है। उसे हर्ष-शोक कुछ नहीं होता)॥ १॥

कौसल्या कह दोसु न काहू। करमांबबस दख़ सुख छति लाहू॥ कठिन करमगति जान विधाता। जो सुभ श्रसुभ सकल फलदाता॥२॥

कै।सल्याजो ने कहा—इसमं किसो का दाष नहीं। दुःख, सुख, हानि, लाभ कमें के वश हैं। जो विधाता अच्छं आर बुरे फलां का देनेवाला है, वहों कठिन कमें की गति के। जानता है।। २॥ ईस रजाइ सीस सबही के। उतपति थिति लय बिषहु श्रमी के॥ देबि मोहबस सोचिय बादो। बिधिप्रपंचु श्रस श्रचल श्रनादी॥३॥

उस ईश्वर की इच्छा सभी के सिर पर है (सबको उसी के अनुसार चलना पड़ता है), जा विष और अमृत दोनों के देता और जगत की पैदा करता, पालता और हरता है। हे देवि! मेहि के वश व्यर्थ हो सोच करना है। विधाता का प्रपंच ते। ऐसा ही अनादि काल से अटल चला आता है।। ३।।

भूपित जियब मरब उर श्रानी । सोचिय सिख लिख निज हित-हानी ॥ सीयमातु कह सत्य सुबानो । सुकृती श्रविध श्रवध-पित-रानी ॥४॥

है सखा, महाराज (दशरथ) का जोना और मरना, जो में यादकर जो सोच होता है, वह अपने हो लाभ और हानि के विचार से (स्वार्थ के लिए)। सोताजो को माता ने कहा—यह सत्य और अच्छो वाणो है, तुम पुण्यवानों के सोमा-रूप अयोध्यानाथ (दशरथ) की रानो हो। (इसो से ऐसा कहतो हो)॥ ४॥

दो०-लपनु रामु सिय जाहु बन भल परिनाम न पोंचु।

गहर्बार हिय कह कै।सिला मोहि भरत कर सेाचु ॥२८३॥

सुनयना क वचन सुनकर कैसल्याजी ने गद्गद्-दृद्य दोकर कहा—राम, लक्ष्मण श्रीर साता वन में जार्य. इसका परिणाम श्रच्छा ही होगा, बुरा नहीं; पर सुमे तो भरतः का माच है।। २८३॥

चौ०-ईसप्रसाद श्रसीस तुम्हारी । सुत-सुतबधू देव - सरि-बारी ॥ रामसपथ में कीन्ह न काऊ । सो करि कहउँ सखी सतिभाऊ॥१॥

इश्वर को कृपा श्रीर तुम्हारे श्राशावाद से मेरे चारों पुत्र श्रीर उनका क्षियाँ (पताहुएँ) गङ्गाजा का जल (विशुद्ध) है। हे सखी ! मैंने कभी रामचन्द्र की सौगंद नहीं खाई, किन्तु वह खाकर सच्चे भाव से कहती हूँ कि ॥ १॥

भरत सील गुन बिनय बडाई। भायप भगति भरोस भलाई॥ कहत सारदहु कर मित हीचे। सागर सीप कि जाहिँ उलीचे॥२॥

भरतका शोल, गुण, नम्नता,बड़ाइ, भाइपन, भक्ति, विश्वास और सज्जनता कहते सरस्वतो की भा बुद्धि हिचक जाय! क्या सीपों से समुद्र उलोचे जा सकते हैं १ (अर्थात जैसे सीप से समुद्र नहीं खालो हो सकता, वैसे ही भरत के गुण वर्णन करने से समाप्त नहीं हो सकते)॥२॥ नानर सदा अर्थन करने से समाप्त नहीं हो सकते।॥२॥

जानउँ सदा भरत कुलदीपा। बार बार मेाहि कहेउ महीपा॥ कसे कनकु मनि पारिखि पाये। पुरुष परिखियहि समय सुभाये॥३॥ मैं भरत के सदा हो से कुल का दोषक जानती हूँ और यहो मुक्ते बार बार राजा ने भी कहा था। जैसे, सोने की कसे जाने पर (कसीटी में) और मिण की, पारखों के हाथ में जाने पर, परख होती है—उनका दाम माछूम होता है वैसे ही पुरुष का स्वभाव अवसर पड़ने पर परखा जाता है।। ३।।

श्रनुचित श्राजु कहब श्रस मेारा । सोक सनेह सयानप थोरा ॥ सुनि सुर-सरि-सम पावनि बानी । भई सनेह विकलसब रानी ॥१॥

श्राज मेरा ऐसा कहना श्रनुचित है, क्योंकि शोक श्रौर स्तेह में सयानापन बहुत कम रह जाता है। कै।सल्याजी की, गङ्गाजी के समान, निर्मल वाणो के। सुनकर सब रानियाँ स्तेह से विह्नल हो गईं॥ ४॥

दो ० - कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि।

को विवेक-निधि-बल्लभिह तुम्हहिँ सकइ उपदेसि॥२८४॥

कैं।सल्याजो ने फिर धोर धरकर कहा—हे देवि मिथिलेश्वरो ! सुनो, तुम ज्ञान के समुद्र राजा जनक की पत्नी हो । तुमको कैं।न उपदेश दे सकता है ? ॥ २८४ ॥

चौ०-रानि राय सन श्रवसरु पाई। श्रपनी भाँति कहब समुभाई॥ रिवयहिँ लपन भरत गवनिह्ँ बन। जैाँ यह मत मानइ महीपमन॥१॥

रानी ! मौक़ा पाकर राजा (जनक) से श्रपनी श्रोर से समकाकर कहना कि वे लक्ष्मण के। तो रख लें (घर के लिए) श्रौर भरत वन के। जायँ (रामचन्द्र के साथ)। यदि राजा का मन यह बात माने।। १।।

तौ भल जतनु करव सुविचारी । मारे सोचु भरत कर भारी ॥ गूढसनेह भरत मन माहीँ । रहे नीक मोहि लागत नाहीँ ॥२॥

तो श्रच्छो तरह विचारकर ऐसा यल करना। मुक्ते भरत का भारो सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रोम है। इनके रहने से (वन में साथ न जाने से) मुक्ते भलाई नहीं जान पड़ती (श्रयांन् परिणाम बुरा माछम होता है)॥ २॥

लिख सुभाउ सुनि सरल सुबानो । सब भईँ मगन करुनरस रानी ॥ नभ प्रसून भरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि ॥३॥

कौसल्या का स्वभाव देखकर और उनकी साधा तथा अच्छो वाणी को सुनकर सब रानियाँ करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से फूर्ला की मुंडी लग गई और धन्य ! धन्य ! ध्विन छा गई। सिद्ध, योगी और मुनि भी स्नेह से ढीले हो गये।। ३।।

सबु रनिवासु बिथकि लिख रहेऊ । तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ देवि दंडजुग जामिनि बीती । राममातु सुनि उठी सप्रीती ॥४॥ सब र्रानवास थिकत होकर देखता ही रह गया, तब सुमित्रा ने धीरज धरकर कहा कि हे देवि ! दो घड़ी रात बोत गई। यह सुनकर कौसल्याजो बड़ी प्रीति के साथ उठीं ॥ ४॥ हो बोत पाय धारिय थलहिँ कह सनेह सितभाय ।

हमरे ती श्रब ईसर्गात के मिथिलेसु सहाय ॥२८४॥

कौसल्याजी न रानियों से कहा—मैं स्नेह और सत्य भाव से कहतो हूँ कि आप लोग श्रव जल्दो अपने डेरे को पदार्पण करें। अब तो हमारो शरण ईश्वर है, या मिथिलाधीश (जनकजो) हमारे सहायक हैं।। २८५॥

चौ०-लिख सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गहि पाय पुनीता ॥ देबि उचित श्रस बिनय तुम्हारी। दसरथ-घरनि राम-महतारी॥१॥

कौसल्याजा का स्तेह देखकर श्रौर उनके विनात वचन सुनकर राजा जनक को स्त्रों ने उनके पित्र पाँवों को पकड़कर (पाँव पड़ते हुए) कहा—हे देवि ! तुम्हारों ऐसी नम्नता उचित ही है, क्योंकि तुम महाराज दशरथ की रानो श्रौर रामचन्द्रजी की माता हो ! ॥ १ ॥

प्रभु श्रपने नीचहु श्रादरहीँ। श्रिगिनि धूम गिरि सिर तृन धरहीँ॥ सेवकु राउ करम-मन-बानी। सदा सहाय महेस भवानी॥२॥

जो मालिक होते हैं वे अपने नाच जन का भी आदर करते हैं। देखे। आग धुएँ की और पहाड़ घासों के अपने सिर पर रखते हैं! राजा (जनक) कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सहायक तो सदा शङ्कर पार्वतीजो हैं॥ २॥

रउरे श्रंग जोग्र जग को हैं। दीप सहाय कि दिनकर सोहैं॥ रामु जाइ बन करि सुरकाजू। श्रचल श्रवधपुर करिहाहें राजू॥३॥

हे राना! जगत् मं आपका सहायक होने के योग्य कौन है ? कहां सूर्य का सहायक दोपक बनाया जाय तो सुहाता है ? रामचन्द्रजी बन में जाकर देवताओं का कार्य करेंगे, फिर लौटकर अयोध्यापुरों में अचल राज्य करेंगे॥ ३॥

श्रमर नाग नर राम-बाहु-बल। सुख बिसहिह श्रपने श्रपने थल॥ यह सब जागविलक किह राखा। देबि न होइ मुधा मुनि भाखा॥४॥

देवता, नाग श्रीर मनुष्य सब रामचन्द्रजो को भुजाश्रों के बल से सुखपूवक श्रपने श्रपने ठिकानों पर निवास करेंगे। यह सब याझवल्क्य मुनि ने कह रक्खा है। हे देवि ! मुनि का वचन भूठा नहीं होता॥ ४॥

दो०-श्रस किह पग परि प्रेम श्राति सिर्याहत बिनय सुनाइ । सियसमेत सियमातु तब चली सुश्रायसु पाइ ॥२८६॥ सोताजो की माता ऐसा कहकर, बड़े प्रेम से पाँव पड़कर, सीतांजी के लिए नम्रता सुनाकर (त्राथोत् उनको साथ ले जाने की श्रानुमित माँगकर) और श्राज्ञा पाकर, सीता-समेत (डेरे के) चलीं।। २८६।।

चौ०-प्रिय परिजनहिँ मिली बैदेही। जो जेहि जोर भाँति तेहि तेही॥ तापसबेष जानकी देखी।भा सबु विकल विषाद बिसेखी॥१॥

जानकोजो (डेरे में जाकर) प्यारे कुटुम्बियों से, जो जिस लायक थे उनसे उसो तरह, मिलीं। जानकीजी के तपस्वी के वेष में देखकर सब परिवार विशेष दुःख से व्याकुल हुआ।।।।।

जनक रामग्रुरु श्रायसु पाई। चले थलहिँ सिय देखी श्राई॥ लीन्हि लाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पावन प्रेम प्रान की॥२॥

उधर राजा जनक रामचन्द्रजो के गुरु विसष्ठजी को आज्ञा पाकर डेरे के। चले। वहाँ आकर उन्होंने सीताजी की देखा। जनकजी ने प्रेम की प्राग्ण, पवित्र पाहुनी जानकी की हृदय से लगा लिया।। २।।

उर उमगेउ श्रंबुधि श्रनुरागृ। भयउ भूपमनु मनहु प्रयागृ॥ सियसनेह बटु बाढत जोहा। तापर राम-प्रेम-सिसु सोहा॥३॥

जनकजी के हृद्य में प्रोमरूपी समुद्र उमड़ पड़ा, मानों उस समय राजा जनक का चित्त प्रयागराज हो गया। उसमें सीता के प्रति स्नेहरूपी वट-वृत्त बढ़ता हुआ दिखाई पड़ने लगा। उस वट-वृत्त पर रामचन्द्रजो का प्रोमरूपो बालक शोभायमान हुआ।। ३॥

विरजीवी मुनि ग्यानु बिकल जनु । बृडत लहेउ वालश्चवलंबनु ॥ मोह-मगन मति नहिँ बिदेह की । महिमा सिय-रघु-बर-सनेह की ॥४॥

मानां राजा जनक के झानरूपी चिरजोवी (मार्कएडेय) मुनि व्याकुल होकर उस समुद्र में इबने लगे। इतने में वह बालक श्रवलम्बन (सहारा) मिल गया। राजा जनक की बुद्धि कभी मोह में फॅसनेवाली नहीं, पर यहाँ जा माह हुआ वह सीता-रामचन्द्रजी के स्नेह की मिहमा है ।। ४॥

१—इन तीसरी श्रीर चौथा चौपाइयों में प्रयागराज की उपमा इसिलए दी है कि प्रयागराज की विषय में यह प्रांसद्धि है कि प्रलयकाल में भी यह तीर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्यों प्रलय का पानी बढ़ता है, त्यों त्यों श्रज्ञ्यवट भी बढ़ता जाता है। वह रहता पानों के जगर ही है। मार्कएडेय मुनि की कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर नारायण ने उन्हें दर्शन द्या। उनसे मुनि ने माया देखने की प्रार्थना की। तब 'तथास्तु' कहकर भगवान् के चले जाने पर वे देखते क्या है कि चारों श्रोर से समुद्र उमड़ा चला श्राता है। देखते ही देखते मुनि का श्राश्रम श्रादि सभी भूम समुद्र में डूब गई। श्रकेले मार्कएडेय के। छोड़ श्रीर केई नहीं बचा। वे उस जल में तूँभी जैस वर्षों घूमते फिरे। फिरे हरा मरा एक विशाल वट-वृज्ञ देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उस वृज्ञ

दें १०-सिय पितु-मातु-सने ह-बस बिकल न सकी सँभारि । धरिन सुता धीरजु धरें उसाउ सुधरमु बिचारि ॥२८७॥ सोताजो पिता-माता के स्तेह में ऐसो विवश हुई कि वे अपने को सँभाल नहीं सकीं । पर, फिर पृथ्वो (पृथ्वी जैसा इमा गुण और किसी में नहीं हैं) की कन्या जानकी ने समय और सदम का विचारकर धैये धारण किया ॥ २८७॥

चौ०-तापसबेष जनक सिय देखी । भयउ प्रेमु परितेषु विसेषो ॥ पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ । सुजस धवल जग्र कह सब कोऊ॥१॥

सोताजो के। तपस्विनो के वेष में देखकर राजा जनक के। श्रिधिक प्रेम श्रीर सन्तोष हुआ। उन्होंने कहा—हे पुत्रि ! तुमने दोनों वंश (पितृ-कुल, पित-कुल) पित्र किये। तुम्हारा शुद्ध यश संसार में सब कोई गावेंगे॥ १॥

जिति सुरसरि कीरतिसरि तोरी। गवनु कीन्ह बिधि श्रंड करोरी॥ गंग श्रवनिथल तीनि बडेरे। एहि किय साधुसमाज घनेरे॥२॥

तुम्हारी कोर्तिरूपी नदो ने देव-नदो (गंगाजी) के। भी जीव लिया, क्यांकि गंगाजो तो एक ही ब्रह्माएड में हैं, तुम्हारो कीर्ति करोड़ें। ब्रह्माएडों में छा जायगी। प्रथ्वी पर गंगाजी के बड़े स्थल तीन ही हैं (हरिद्वार, प्रयागराज, काशो) पर इस कीर्ति ने तो कितने ही साधुत्रों के समूह उत्पन्न किये हैं।। २॥

पितु कह सत्य सनेह सुबानी । सीय सकुचि महि मनहुँ समानी ॥ पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख श्रासिष हित दीन्हि सुहाई ॥३॥

पिताजी तो स्नेह से सची शुभ वाणों कहते थे, पर सीताजी संकीच के मारे मानों जमीन में धैंस गईं (श्रर्थात् उन्होंने नोचा सिर कर दोनमुद्रा कर लो)। फिर पिता-माता ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके हित के लिए शिचा और आशोर्वाद दिये।। ३।।

कहित न सीय सकुचि मन माहीँ। इहाँ बसब रजनी भलु नाहीँ॥ लिख रुख रानि जनायेउ राऊ। हृदय सराहत सीलु सुभाऊ॥४॥

के जपर देखा तो एक सुन्दर शालक पत्तों के सम्पुट में सा रहा है। ज्यों ही उसे उठाने की इच्छा कर मिन उस शालक की श्रोर बढ़े त्यों ही उसके हवास के साथ पेट के मीतर जा पैठे। वहाँ सारी पृथ्वी, समुद्र, श्रपना श्राशम श्रादि देख उन्होंने कुछ दिन यहीं विश्राम किया, फिर उसी शालक के उच्छवास दारा बाहर निकलकर उसी जल में जा गिरे। श्रान्त में देखा तो यह सब खेल दो घड़ी का था। माया नष्ट हो गई श्रीर मार्क पडेय ज्यों के त्यों बने रहे। वह शालक शिशुवेय धारी भगवान थे।

सीताजी मन में संकोच करती हुई यह नहीं कह सकीं कि यहाँ रात की रहना श्रच्छा नहीं। पर रानी ने कन्या का रुख पहचानकर राजा जनक की सूचित किया श्रीर दोनों ने सीताजो के शील श्रीर स्वभाव की हृदय में प्रशंसा की।। ४।।

### हों ०-बारबार मिलि भेँटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि । कही समय सिर भरतगति रानि सुवानि सयानि ॥२८८॥

फिर सोताजी से बार बार मिलकर उनका सम्मान कर उन्हें बिदा किया। चतुर रानो (सुनयना) ने श्रवसर पाकर भरतजी की गति (कौसल्याजो ने जैसी पहले कही थी) भली भाँति कह सुनाई।। २८८।।

### चौ०-सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू । सोन सुगंध सुधा सिस्तारू ॥ मूँदे सजल नयन पुलके तन । सुजस सराहन लगे मुदित मन ॥१॥

भरतजो का व्यवहार (बर्ताव) सुनकर राजा जनक के। ऐसा लगा जैसे सोने में सुगन्ध हो श्रीर श्रमृत में चन्द्रमा का सार (शीतलता का गुग्ग)। नेत्रों में जल भर श्राया। उन्होंने श्राँखें बंद कर लीं। शरीर रोमाश्वित हो गया श्रीर मन में प्रसन्न होकर वे शुद्ध यश की प्रशंसा करने लगे॥ १॥

### सावधान सुनु सुमुखि सुलोचिन । भरतकथा - भव-वंध-विमोचिन ॥ धरम राजनय ब्रह्मविचारू । इहाँ जथामित मार प्रचारू ॥२॥

उन्होंने रानी से कहा—हे सुमुखि ! हे सुनयने ! सावधान होकर सुनो । भरत की कथा संसार-बंधन से छुड़ानेवाली है । धर्म, राजनीति श्रीर ब्रह्म-विचार इन विषयों में श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार मेरा प्रवेश है ॥ २ ॥

सो मित मारि भरत महिमाहीँ। कहइ काइ छलि छुत्रति न छाहीँ॥ विधि गनपति श्रहिपति सिव सारद। कवि कोबिद बुध बुद्धिविसारद॥३॥

वह मेरी बुद्धि भरत को महिमा का बर्णन तो क्या करे, किसी वहाने से उसकी छात्रा के। भी नहीं छूती ! (तात्पर्य यह कि इतनी ऋधिक महिमा है कि वह वर्णनातीत है) ब्रह्मा, गरापित, शेष, महादेव, सरस्वती, किव, चतुर, पिंडत और बुद्धिमान ।। ३।।

भरत चरित कीरित करतूती। धरम सील गुन बिमल बिभूती॥ समुभत सुनत सुखद सव काहू। सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू॥४॥

सभी की भरत के चरित्र, कीर्ति, करतूर्ते, धमे, शील, शुद्ध गुण और ऐश्वये समभले में श्रीर सुनने में सुख देनेवाले हैं श्रीर गंगाजो के समान शुद्ध श्रीर स्वाद में तो अमृत का भो तिरस्कार करनेवाले हैं ॥ ४॥

# दो०-निरबधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरतसम जानि । कह्यि सुमेरु कि सेरसम कवि-कुल-मति सकुचानि ॥२८६॥

भरत के गुरों। को अविध (सीमा) नहीं। वे निरुपम (जिनको उपमा न दो जा सके) पुरुष हैं। भरत भरत हो के समान हैं ऐसा जानना चाहिए। किनगों। को बुद्धि इसलिए सङ्कु-चित हुई कि क्या सुमेर पर्वत के। सेर (तोलने का बाट) के बराबर बतला दें! अर्थात् भरत के लिए दूसरी उपमा देना ऐसा हो होगा।। २८९॥

चौ०-श्रगम सबहिँ बरनत बरबरनी। जिमि जलहीन मीन गमु धरनी॥ भरत श्रमित महिमा सुनु रानी। जानहिँ रामु न सकहिँ बखानी॥१॥

हे प्रिये ! जिस तरह पानो-रहित (सूखी) जमीन मछली के चलने के लायक नहीं होती, घसी तरह भरत की महिमा किनगणों के वर्णन करने में अगम है (उनकी श्रवल नहीं चलती) । रानी ! सुनो, भरत की महिमा अपार है। उसे रामचन्द्रजी जानते हैं, किन्तु वे भी कह नहीं सकते ! (सर्वज्ञ होने से जानते तो हैं, पर अपार होने से कह नहीं सकते) ॥ १॥

बर्रान सप्रेम भरत श्रनुभाऊ। तियजिय की रुचि लिख कह राऊ(॥ बहुरहिँ लपनु भरत बन जाहीँ। सब कर भल सब के मन माहीँ॥२॥

इस तरह प्रेम के साथ भरत का प्रभाव वर्णन कर, फिर को के मन की कवि देखकर, राजा जनक कहने लगे कि लक्ष्मण घर लौट आयँ श्रौर भरत बन की जायँ, यही सबके मन में है श्रौर इसो में सबका भला है।। २।।

देंबि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिँ तरकी॥ भरतु श्रवधि सनेह ममता की। जद्यपि रामु सीँव समता की॥३॥

परंतु हे देवि ! भरत श्रीर रामचन्द्रजों को प्रोति श्रीर प्रतीति (विश्वास) तके (श्रनुमान) में नहीं श्रा सकतो । रामचन्द्रजों समता को सीमा हैं श्रीर भरतजी स्नेह तथा ममता की सोमा हैं श्रथान भरतजों को ममता के वश हो जाना श्रसंभव नहीं है ॥ ३॥

परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥ साधन-सिद्धि रामपग नेहू। मेाहि लिख परत भरतमत एहू॥४॥

परमार्थ, स्वार्थ श्रीर संपूर्ण सुख भरत ने स्वप्न में भी मन में नहीं साचे हैं। सुभे तो भरत का यही सिद्धान्त मालुम होता है कि सभी साधनों की सिद्धि रामचन्द्रजो के चरणें। का प्रेम है।। ४॥

दो०-भोरेहुँ भरत न पेलिइहिँ मनसहुँ रामरजाइ। करिय न सोचु सनेहबस कहेउ भूप बिलखाइ॥२६०॥ श्चन्त में राजा ने बिलख कर कहा—भरत रामचन्द्रजी की श्वाहा के। टालने का विचार तक भूल कर भी मन में न लावेंगे, इसलिए स्तेह के वश होकर हमें भी साच नहीं करना चाहिए॥ २९०॥

चौ०-राम-भरत-ग्रन गनत सप्रोती । निसि दंपतिहिँ पलकसम बोती ॥ राजसमाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥१॥

इस तरह रामचन्द्र श्रीर भरत के गुणों की प्रेम के साथ वर्णन करते करते उन दोनों (राजा-रानी) की सारी रात पल के समान बीत गई। सबेरे दोनों राज-समाज जागे श्रीर नहा नहाकर देवतों की पूजा करने लगे।। १।।

गे नहाइ गुरु पहिँ रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई॥ नाथ भरतु पुरजन महतारी। सोकबिकल बनबास दुखारी॥२॥

रामचन्द्रजी स्तान कर गुरु के पास गये और चरेंगां में प्रणामकर, उनका रुख पाकर, बोले—हे नाथ ! भरत, नगर-निवासी जन और मातायें सभी साच से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं ॥ २॥

सिंहतसमाज राउ मिथिलेसू। बहुत दिवस भये सहत कलेसू॥ उचित होइ सोइ कीजिय नाथा। हित सबही कर रउरे हाथा॥३॥

राजा जनक के। समाज-सहित क्लेश सहन करते बहुत दिन हे। गये। इसलिए हे नाथ ! जो कुछ उचित हे। से। कीजिए। सबका हित ऋापके हाथ है।। ३॥

श्रम किह श्रित सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लिख सील सुभाऊ ॥ तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरकसरिस दुहुँ राजसमाजा ॥४॥

ऐसा कहकर रामचन्द्रजी बहुत सकुचा गये। इस शील-स्वभाव की देखकर सुनि विसष्ठजी पुलिकत हुए। उन्होंने कहा—हे राम! तुम्हारे बिना सम्पूर्ण सुख के साज दोनों समाजों के लिए नरक के समान हैं॥ ४॥

दो॰-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। तुम्ह तजि तात सुहात गृह जिन्हिहिँ तिन्हिहिँ विधि वाम॥२६१॥

हे राम ! तुम प्राणों के प्राण, जीवों के जीव स्पीर सुखों के सुख हो । तुम्हें छोड़कर जिनको घर सुहाता हो उनको विधाता विपरोत है (वे हतभाग्य हैं) ॥ २९१ ॥

चौ०-सो सुखु धरमु करमु जरि जाऊ । जहँ न राम-पद-पंकज भाऊ ॥ जोग कुजोग ग्यांन श्रग्यानू । जहँ नहिँ रामप्रेम परधाना॥१॥

जिसमें रामचन्द्र के चरण-कमलों में भाव न हो, वह सुख, धर्म श्रीर कर्म जल जाय; जिसमें रामचन्द्र का प्रेम प्रधान न हो वह योग कुयोग श्रीर वह ज्ञान श्री। १॥ भा० ७७—७८ तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिय जा जेहि केही ॥ राउर श्रायसु सिर सबहो के।बिदित कृपालहिँगति सबनीके॥२॥

लोग तुम्हारे बिना दुखों और तुम्हीं से असी हैं। जिसके मन में जो है उसे तो तुम जानते ही हो। (क्योंकि अन्तर्यामी हो)। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, आप द्याल हैं, इसलिए सभी की गित आपको अच्छी तरह मालूम है।। २।।

श्रापु श्रास्नमहिँ धारिय पाऊ । भयउ सनेहसिथिल मुनिराऊ ॥ करि प्रनामु तब रामु सिधाये । रिषिधरिधीर जनक पहिँ श्राये ॥३॥

श्रव श्राप श्राश्रम में पदार्पण कीजिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गये। तब रामचन्द्रजी प्रणाम कर वहाँ से चल दिये श्रीर ऋषि विसष्टजी धैर्य धरकर जनक राजा के पास श्राये॥ ३॥

रामबचन ग्रुरु नृपहिँ सुनाये। सील सनेह सुभाय सुहाये॥ महाराज श्रव कीजिय सोई। सब कर धरमसहित हित होई॥४॥

गुरुजी ने रामचन्द्रजी के शील, स्नेह श्रीर सद्भाव के मुन्दर बचन राजा का मुनाये श्रीर कहा—महाराज ! श्रव वहीं कीजिए जिसमें सबका हित हो श्रीर धर्म भी बना रहे ॥ ४॥

दो०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल।

तुम्ह बिनु श्रसमंजस समन का समरथ एहि काल ॥२६२॥

हे राजन ! तुम ज्ञान के स्थान, चतुर, पवित्र श्रौर धर्म में धीर हो । इस समय तुम्हारे बिना श्रसमश्वस (कठिनता) के। शमन करने में श्रौर कौन समर्थ है ? ॥ २९२ ॥

चौ०-सुनि मुनिबचन जनक श्रनुरागे । लिख गति ग्यानु बिरागु बिरागे ॥ सिथिल सुनेह गुनत मन माहीँ। श्राये इहाँ कीन्ह भल नाहीँ॥१॥

सुनिजी के वचन सुनकर जनक राजा प्रेम में भर गये। उनको उस गति की देखकर ज्ञान श्रौर वैराग्य भी श्रालग हो गये। वे स्नेह के मारे शिथिल हो गये श्रौर मन में साचने लगे कि इस यहाँ श्राये, यह श्रच्छा नहीं किया॥ १॥

रामहिँ राय कहेउ बन जाना । कीन्ह श्रापु प्रिय प्रेमप्रवाना ॥ हम श्रव बन तेँ बनहिँ पठाई । प्रमुदित फिरब विबेक बढाई ॥२॥

राजा दशरथ ने रामचन्द्रजी के। वन जाने के। कहा और अपने प्यारे प्रेम के। सचा कर दिखाया (प्राण त्यागकर)। पर अब हम विचार की बातें बढ़ाकर (ज्ञान की लम्बी चौड़ी बातें हाँक कर) रामचन्द्रजी के। एक वन से दूसरे वन के। मेजकर प्रसन्न हे। लौटेंगे (दशरथ के समान प्राण न त्याग ढेंगे)॥ २॥

तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भये प्रेमबस बिकल बिसेखी॥ समउ समुभि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहिँ सहित समाजा॥३॥

्तपस्वी, मुनि श्रौर ब्राह्मण् यह सब देख सुनकर प्रेमवश हो विशेष व्याकुल हुए। फिर राजा जनक समय विचारकर श्रौर धीरज धर समाजसहित भरतजी के पास चले॥ ३॥

भरत श्राइ श्रागे भइ लीन्हे। श्रवसरसरिस सुश्रासन दीन्हे॥ तात भरत कह तिरहुतिराऊ। तुम्हहिँ बिदित रघुबीरसुभाऊ॥४॥

भरतजो ने त्राकर त्रागे से लिया त्रौर उन्हें समयानुकूल त्राच्छे त्रासन दिये। फिर तिरहुत देश के राजा जनक भरतजी से कहने लगे—हे तात! तुमका रामचन्द्रजी का स्वभाव माछम है।। ४॥

दो ० – राम सत्यब्रत धरमरत सब कर सीलु सनेहु।

संकट सहत सँकोचबस किहय जो श्रायसु देहु ॥२६३॥

रामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञावाले, धर्मनिष्ठ हैं, पर उधर सबका शील और स्तेह भी उनके मन में है। इससे वे संकोच में पड़कर संकट सह रहे हैं। इसलिए अब जो आज्ञा हो, वह उनसे कहा जाय ॥ २९३॥

चौ०-सुनि तन पुलिक नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥

प्रभु प्रिय पूज्य पितासम श्रापू । कुल-गुरु-सम हित माय न बापू ॥१॥

यह सुनकर भरतजी शरीर से पुलिकत हो गये, उनके नेत्रों में जल भर आया। वे बहुत धैर्म्य घारणकर बोले— मुफे स्वामी रामचन्द्रजी प्रिय हैं और आप पिता के समान पूज्य हैं, कुलगुरु विसष्ठजी के समान हितकारी तो मा-बाप भी नहीं हैं; अर्थात् वे माता-पिता से भी अधिक हैं।। १।।

कौसिकादि मुनि सचिवसमाजू। ग्यान-श्रंबु-निधि श्रापुनु श्राजू॥ सिसु सेवक श्रायसु श्रनुगामी। जानि मोहि सिख देइय स्वामी॥२॥

विश्वामित्र त्रादि मुनि त्रौर मन्त्रि-मण्डल है तथा झान के सागर आप विराजमान हैं। हे स्वामी! (त्राप लाग) मुक्ते (अपना) बालक, सेवक और आझाकारी समक्तर शिचा दीजिए॥२॥

एहि समाज थल वृभव राउर । मौन मिलन में बोलब बाउर ॥ छोटे बदन कहुउँ बिंड वाता । छमब तात लिख बाम विधाता ॥३॥

ऐसा समाज, ऐसा जगह, फिर आपका पूछना ! भला मैं गूँगा, मैला, बावला क्या बेाळ्ँगा ? (पर क्या करूँ, बिना बोले काम ही न चलेगा इसलिए) मैं छेाटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। आप विधाता का प्रतिकृल सममकर चमा कोजिएगा ॥ ३॥

श्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरम कठिन जगु जाना॥ स्वामि-धरम स्वारथिह बरोधू। बैरश्रंध प्रेमहि न प्रबोधू॥४॥

यह बात वेद, शास्त्र आर पुराणां में प्रसिद्ध है और संसार जानता है कि सेवा-धर्म कठिन है। जिस तरह वेर से अन्धे हुए मनुष्यां का प्रेम का ज्ञान नहीं रहता (कैसे ही प्रेमी हां, वैर होने पर एक दूसरे का नाश हो साचते हैं) इसा तरह स्वामि-धर्म और स्वार्थ का विरोध है, स्वार्थ सधे ता स्वामि-धर्म नहीं और जा स्वामि-धर्म सधे ता स्वाथ नहीं ॥ ४॥

दो०-राखि राम रुख धरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि।

सब के संमत सर्वहित करिय प्रेम पहिचानि ॥२६४॥

त्राप रामचन्द्रजों के रुख, धम श्रीर नियम की रखकर, मुक्ते पराधीन जानकर श्रीर प्रेम की पहिचानकर जी सबकी सम्मत श्रीर सबके लिए हितकारी हो वही कीजिए ॥ २९४॥

चौ०-भरतबचन सुनि देखि सुभाउ । सहित समाज सराहत राऊ ॥ सुगम श्रगम मृदु मंजु कठोरे । श्ररशु श्रमित श्रति श्राखर थोरे॥१॥

भरतजा के वचनों के। सुनकर श्रोर उनके स्वभाव के। दखकर समाज-सहित राजा जनक सराहने लगे। वे वचन सुगम, (सरल) किन्तु श्रगम, (गहरे मतलब के); कोमल, (सुनने में सुन्दर) पर (कर्तव्य में) कठार, थे। श्रज्ञर ते। थोड़े थे परन्तु उनमें श्रथं श्रपार भरा था ।। १॥

ज्यों मुख मुकुर मुकुरु निज पानी । गिह न जाइ श्रस श्रदभुत बानी ॥ भूप भरतु मृनि सार् समाजू । गे जहाँ बिबुध-कुमुद-द्विज-राजू ॥२॥

जिस तरह अपने हाथ में द्र्पेण रहने पर भी द्र्पेण में दीखता हुआ मुख पकड़ा नहीं जाता, इसो तरह भरतजा का वाणो अद्भुत है जिसका अथे पकड़ा नहीं जाता। फिर राजा जनक, भरत, मुनि और सज्जनों का समाज—ये वहाँ गये, जहाँ देवतारूपी कुमुदां के खिलात-वाल चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजो थे।। २।।

सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनहु मीनगन नवजल जागा ॥ देव प्रथम कुल-गुरु-गति देखी । निरुखि बिदेह सनेह बिसेखी ॥३॥

इस बात के। सुनकर सब लोग सीच में ऐसे व्याकुल हुए, जैसे नये जल का योग पाकर मझलियां का समूह होता है। देवतां ने पहले कुलगुरु विसष्टजो की गति देखी फिर जनक राजा के विशेष स्नेह की देखा ॥ ३॥

१—श्रीरामचन्द्र का रख रखना, श्रपने के पराधीन कहना सुगम है, रामचन्द्रजी के धर्म श्रीर वत के रखने के लिए कहना, श्रीर उनकी धामिक प्रतिज्ञा, पितृ-श्राज्ञा-पालन श्रगम हे, श्रये।ध्या की प्रजा, माता, मंत्री, भरत श्रादि जो जो शरण श्राये हैं उनके मने।रथ सिद्ध करना, कठोर, सर्व-सम्मत मृदु श्रीर सर्वहितकारी मंजु है।

#### राम-भगति-मय भरत निहारे। सुर स्वारघी हहरि हिय हारे॥ सब कोउ राम प्रेममय पेखा। भये श्रलेख सोचबस लेखा॥४॥

श्रीर रामचन्द्रजो को भक्ति से पूर्ण भरतजो को देखा, यह सब देखकर स्वार्धी देवता लोग जी में हड़बड़ाकर हार गये। (क्योंकि यहाँ उनकी माया का प्रवेश नहीं) सभी ने राम-चन्द्रजी की प्रेममय देखा। सब देवता लोग सोच के वश चित्र-लिखे से है। गये। श्रथवा—लेखा श्रथोत सब देवता सोचवश श्रलेख (कर्तव्यविमृद्ध) हो गये॥ ४॥

### दे। ०-राम सनेह-सकोच-बस कह ससोच सुरराज। रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिँत भयउ श्रकाज॥२६५॥

देवराज इन्द्र साच के मारे कहने लगे कि रामचन्द्रजी तो स्नेह श्रीर संकाच के वश हैं। इस समय सब पंच मिलकर कुछ प्रपंच (माया) रचा, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ा जाता है।। २९५।।

#### चौ०-सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही । देबि देव सरनागत पाही ॥ फेरिभरतमति करिनिजमाया। पालु बिबुधकुल करि छलछाया॥१॥

उस समय देवतां ने सरस्वतीजी का स्मरणकर उनकी स्तुर्ति कां, श्रौर कहा—हे देवि ! हम शरणागत हैं, रचा करो । तुम श्रपनी माया कर भरतजी की बुद्धि का फेर दे। श्रौर झल की झाया कर देव-समूह की रचा करो ॥ १॥

### बिबुधबिनय सुनि देबि सयानी। बोली सुर स्वारय जड जानी॥ मेा सन कहुडु भरत-मति फेरू। लोचन सहस न सृभ सुमेरू॥२॥

चतुर सरस्वतो देवतों को प्राथना सुनकर, देवतों को स्वार्थी श्रीर मूखं जानकर, बोलो—श्राप मुमले भरत की मित पलटा देने के कह रहे हैं! किन्तु हजार नेत्र होने पर भी श्रापको सुमेरु पर्वत नहीं दोखता! ॥ २॥

## बिधि-हरि-हर माया बर्डि भारी। सोउ न भरतमित सकइ निहारी॥ सो मित मोहि कहत करु भारी। चाँदिनि कर कि चंद कर चारी॥३॥

ब्रह्मा-विष्णु-महेश को माया बड़ी भारो है, वह भी भरत को बुद्धि की श्रोर दख नहीं सकती। उस बुद्धि की पलटा देने के लिए श्राप मुक्ते कह रहे हैं। भला कभी चाँदनी चन्द्रमा का चुरा सकती है ? ॥ ३॥

१--लेखा अदितिनन्दना: । श्रमरकेश में लेखा नाम देवतों का है।

भरतहृदय सिय-राम-निवास् । तहँ कि तिमिर जहँ तरनिप्रकास् ॥ श्रस किह सारद गइ बिधिलोका । बिबुध बिकल निसि मानहुँ केका ॥४॥

भरतजो के हृद्य मं सातारामजो का निवास है। भला जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कभी ऋँधेरा रह सकता है ? ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक का चलो गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात में चकवा हो।। ४।।

दो०—सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह क्रमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंचु माया प्रबल भय भ्रम श्ररति उचाटु॥२६६॥

स्वार्थी श्रीर मैले मनवाले देवतों ने स्वाटी सलाह कर कुठाठ (बुरा षड्यन्त्र) रचा। श्रपनी प्रबल माया से उन्होंने ऐसा प्रपंच फैलाया जिससे भय, अम, विरक्ति श्रीर उच्चाटन हो।। २९६।।

चौ०-करि कुचालि सोचत सुरराजः। भरतहाथ सबु काजः श्रकाजः॥ गये जनक रघुनाथसमीपा। सनमाने सब र्राब-कुल-दोपा॥१॥

यह कुचाल कर इन्द्र सोचने लगे कि सब काम सुधारना या विगाइना भरत के हाथ है। उधर राजा जनक रघुनाथजी के पास पहुँचे। सूर्य-कुल के प्रकाशक रामक्ट्रजी ने सबका सम्मान किया॥ १॥

समय समाज धरम श्रबिरोधा। बोले तब रघु-वंस-पुरोधा॥ जनक भरत संवादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई॥२॥

तब रघुकुल के पुरोहित विसष्टजो समय, समाज श्रौर धर्म के श्रनुकूल बोले। जनक श्रौर भरत का संवाद (जा पीछे हो चुका है) सुनाकर उन्होंने फिर भरतजो को सुहावनी उक्ति कही।। २।।

तात राम जस श्रायसु देहू। सो सब करइ मेार मत एहू॥ सुनि रघुनाथु जोरि जुगपानी। बोले सत्य सरल मृदु बानी॥३॥

फिर वे बोले कि हे तात, राम! मेरी भी यही सम्मात है कि आप जैसी आज्ञा दं, वैसा ही सब करें। यह सुनकर रामचन्द्रजी दोनों हाथ जाड़कर सच्ची, सीधी और केामल वाणी बोले—॥ ३॥

विद्यमान श्रापुनु मिथिलेसू। मार कहब सब भाँति भदेसू॥ राउर राय रजायसु होई। राउरिसपथ सहो सिर सोई॥४॥ श्राप श्रीर मिथिलेश्वर (जनक) के विद्यमान होते हुए मेरा कहना सब तरह से भदा (श्रयोग्य) होगा। श्रापकी श्रीर राजा जनक की जेा कुछ श्राज्ञा होगी, वही मैं श्रापकी शपथ खाकर कहता हूँ, हमारे लिए शिरोधार्य होगी।। ४।।

#### दो॰-रामसपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभासमेत । सकल विलोकतं भरतमुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२६७॥

इस तरह रामचन्द्रजो को शपथ की सुनकर सभा-समेत जनक राजा सकुचा गये। सब लोग भरतजी के मुँह की त्रोर ताकने लगे, किसी से जवाब देते नहीं बनता॥ २९७॥

### चौ०-सभा सकुचबस भरत निहारी । रामबंधु धरि धीरज भारी ॥ सुसमउ देखि सनेहु सँभारा । बढत बिंधि जिमि घटज निवारा ॥१॥

सारी सभा को संकोच के वश में देखकर, रामचन्द्रजो के बन्धु (इससे भरतजी को अत्यन्त जमा-शक्ति सूचित होतो है) भरतजी ने भारी धीरज धरा। जिस तरह बढ़ते हुए विन्ध्याचल पहाड़ को अगस्यजी ने रोक था उसी तरह भरतजी ने कुसमय देखकर अपने बढ़ते स्नेह को रोक लिया।। १।।

#### सोक कनकेलोचन मित छोनी। हरी विमल-गुन-गन जग जोनी॥ भरतिबबेक वराह विसाला। श्रनायास उधरी तेहि काला॥२॥

उस समय शोकरूपी हिरएयाच ने शुद्ध गुएए-गएगंवाली बुद्धि-रूपी पृथ्वी के। हर लिया। तब भरतजी के विचार-रूपी विशाल वराहर ने बिना ही परिश्रम उसका तत्काल उद्धार कर दिया। श्रर्थात भरतजी के। इतना सोच था कि बुद्धि काम न देती थी, पर थे। ड़ी ही देर में विचार करने पर सोच हट गया श्रीर बुद्धि काम देने लगी।। २।।

१—एक बार विन्ध्याचल पहाड़ सूर्य के तेज को रोकने का निश्चय कर ऊँचा बढ़ने लगा। उसके गर्व का मिटानेवाला कोई उपाय न स्फ़ने पर देवतों ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की। तब अगस्त्यजी विन्ध्याचल के सम्मुख गये। उसने साष्टाङ्ग दण्डवत् करते हुए कहा कि मुक्ते कुछ आज्ञा हो। अगस्त्यजी ने कहा जब तक हम न लौटें तब तक इसी तरह पड़े रहो। ऐसा कहकर वे दिल्ला दिशा के। चले गये। वहाँ से आज तक लौटे ही नहीं।

२—यह वराह अवतार की कथा का रूपक है। कथा श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराण में है। एक समय सृष्टि के आरम्भ काल में स्वायंभुव मनु और शतरूपा रानी के प्रकट होते ही हिरएयाद दैत्य ने अपने बल के धमपड में लड़नेवाले को ढूँढ़ते ढूँढ़ते पृथ्वी को ले जाकर रसातल में रख दिया। इधर ब्रह्मा के। आधार बिना अपनी सृष्टि बढ़ाने में दिक्कत होने लगी, तब उन्होंने विष्णु भगवान् की प्रार्थना की। विष्णु ने वराह अवतार लेकर रसातल में जाकर हिरएयाद्ध से लड़कर उसको मार डाला और पृथ्वी को लाकर जहाँ का तहाँ रख दिया।

करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे। रामु राउ ग्रुरु साधु निहोरे॥ छमब श्राजु श्रिति श्रनुचित मेारा। कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा॥३॥

भरतजी श्रो रामचन्द्र, राजा जनक, गुरु श्रौर महात्मा सबको प्रणाम कर उनके श्रनुप्रह की विनतो करते हुए हाथ जोड़ कर बोले कि श्राज मेरे श्रत्यन्त श्रनौचित्य के लिए समा कीजिए। मैं केमल मुँह से कड़ी बात कहता हूँ ॥ ३॥

हिय सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तेँ मुखपंकज श्राई॥ विमल विवेक धरम नय साली। भरत भारती मंज् मराली॥४॥

अन्तः करण में स्मरण करते हो सुन्दर सरस्वती (वाणी) मानस-कमल से मुख-कमल में आइ। भरतजी की वाणी विशुद्ध तथा विचार; धर्म और नीति से भरी हुई सुन्दर हंसिनी-रूप थी।। ४॥

दो - निरिष विवेक विलोचनिन्ह सिथिल सनेह समाजु।

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२६८॥

भरतजा ज्ञानरूपो नंत्रां सं्सारे समाज को स्नेह से शिथिल देखकर उन्हें प्रणाम कर सीता-रामचन्द्रजो को स्मरणकर बोले—॥ २९८॥

चौ०-प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी । पूज्य परमहित श्रंतरजामी ॥ सरल सुप्ताहिबु सीलनिधानु । प्रनतपाल सर्वेग्य सुजान ॥१॥

हं प्रभु ! श्राप पिता, माता, ।मत्र, गुरु श्रीर स्वामो हैं, पूज्य हैं, परम हितकारां हैं, श्रन्तयामो हैं, सरल स्वभाव के हैं, श्रच्छे मालिक श्रीर शोल के स्थान हैं, प्रएत (शरएगगत) जनों के पालक, सर्वज्ञ श्रीर चतुर हैं ॥ १ ॥

समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु श्रव-गुन-श्रघ-हारी ॥ स्वामि गोसाइँहिँ सरिस गोसाईँ । मोहि समान में साइँ दोहाई ॥२॥

समर्थ है, शरणागत क हितकता है, गुणा के ब्रहण करनवाल श्रीर श्रवगुण (देाष) तथा पापां के नाश करनेवाले हैं। हे स्वामां! श्राप तो श्राप हो से हैं, श्रीर मैं मेरे ही जैसा हूँ। (श्रथान श्राप जैसा चमाशाल स्वामी नहीं, मेरे जैसा नोच दृसरा सेवक नहीं) मैं स्वामी की सीगंद खाकर कहता हूँ। २॥

प्रभु पितु-बचन मेाहबस पेली। श्रायेउँ इहाँ समाज सकेली॥ जग भल पोच ऊँच श्ररु नीर । श्रमिय श्रमरपद माहुरु मीरु॥३॥

१—इस प्रार्थना के जाधार पर भरतजी ने कहा था—"मत्समो नास्ति पापात्मा त्वत्समो नास्ति पापात्मा त्वत्समो नास्ति पापाद्मा । इति सचिन्त्य भनसा यथायोग्यं तथा कुरु ॥"

है प्रभु ! मैं मोह के वश हो पिता के वचन का तिरस्कार कर सारे समाज की इकट्टा कर यहाँ आया हूँ । जगत् में भला, बुरा, ऊँचा, नीचा, अमृत, अमरपद, विष, मृत्यु सभी हैं ॥ ३ ॥

रामरजाइ मेट मन माहीँ । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीँ ॥ सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥४॥

परंतु ऐसा कोई कहीं न देखा न सुना कि जिसने रामचन्द्रजो की श्राह्मा मन से भी भेट दी हो, किन्तु मैंने वहो ढिठाई (श्राह्मा-भङ्ग-रूपी) सब तरह से की, पर स्वामी ने उसके। स्नेह की सेवा मान लिया ! ॥ ४ ॥

हो०-कृपा भलाई स्त्रापनी नाथ कीन्ह भल मार।

दूषन भे भूषनसरिस सुजसु चारु चहुँ श्रोर ॥२६६॥

हे नाथ! आपने अपना कृपा और भलाई से मेरा भला किया। मेरे देश भूषण के समान हो गये और मेरा यश चारों ओर फैल गया॥ २९९॥

चौ०-राउरिरीति सुबानि बडाई। जगत बिदित निगमागम गाई॥

कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निर्साल निरीस निसंकी ॥१॥

हे नाथ ! त्रापकी रोति, सुन्दर स्वभाव त्रीर बड़ाई जगत् में विख्यात है त्रीर वेद-शास्त्रों ने गाई है। जे। क्रूर (निर्देयो), कुटिल, दुष्ट, खाटो बुद्धिवाले, जिन्हें कलङ्क लगा है, नीच, बिना शील के, त्रपने ऊपर किसी (मालिक) के न माननेवाले त्रीर निःशंक (निडर) हैं॥ १॥

तेउ सुनि सरन सामुहे श्राये। सुकृत प्रनाम किये श्रपनाये॥ देखि दोष कबहुँ न उर श्राने। सुनि गुन साधु समाज बखाने॥२॥

उनको भो सामने शरण में आया हुआ सुनकर और एक बार प्रणाम करते ही तुरन्त आप अपना लेते हैं। उन लोगों के किये हुए देशों के। आप कभी हृदय में नहीं लाते पर उनके गुणों को सुनकर साधुआं की मंडलों में उनका वर्णन करते हैं।। रं।।

के। साहिब सेवकिह नेवाजी। श्रापु समान साज सब साजी॥ निज करतृति न समुभिय सपने। सेवक सकुच सोच उर श्रपने॥३॥

ऐसा कौन स्वामी है जो संवक पर कृपाकर उसके सब साज अपने जैसे साज दे (अपना-सा कर दे) श्रीर अपनो करतृत (हजारों अपराधां को समा करना) को स्वप्न में भी कुछ न सममकर सेवक के सकोच का अपने हृदय में सोच करे !॥ ३॥

सो गोसाइँ नहिँ दूसर कोपो । भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी ॥ पसु नाचत सुक पाठ प्रबोना । गुनगति नट पाठक श्राधीना ॥४॥ में भुजा उठाकर और पण रोप (प्रतिज्ञा) कर कहता हूँ कि ऐसा (जैसा पहले कहे के अनुसार करता हो) मालिक आपके सिवा दूसरा कोई भो नहीं है। पशु, (बन्दर, रीझ आदि) नाचते और तोते पढ़ने में निपुण हो जाते हैं। उनके गुणें की गति नट (नचानेवाले) और पढ़ानेवाले के अधोन है।। ४।।

#### दो०-याँ सुधारि सनमानि जन किये साधु सिरमार । का कृपाल बिनु पालिहइ बिरदाविल बरजार ॥३००॥

इसो तरह आपने दासों को सुघार कर, उनका सम्मान कर, उन्हें साधुआं का मुकुटमिए बना दिया। ऐसे दयालु के बिना इस महा कठिन विरदावली (बिगड़े की सुधारने की कीर्ति) की कोन पालेगा १॥ ३००॥

चौ०-सोक सनेह कि बाल सुभाये। श्रायउँ लाइ रजायसु बायेँ॥ तबहुँ कृपा ह होरी निज श्रोरा। सबहि भाँति भल मानेउ मारा॥१॥

में शोक से, या स्तेह से, या बालक-स्वभाव से आपको आज्ञा की टालकर आया। तो भी कुपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सब तरह से भला ही माना॥ १॥

देखेउँ पाय सु-मंगल-मूला । जानेउ स्वामि सहज श्रनुकूला ॥ बडे समाज बिलेकेउँ भागू । बडी चूक साहिब श्रनुरागू ॥२॥

मैने शुभ मङ्गल के मूल चरऐंग का दशन पाया, और स्वामी भी स्वभावतः अनुकूल हैं, यह जान लिया। इस बड़े समाज में अपने भाग्य की देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वाभी मुक्त पर प्रेम करते हैं ! ।। २ ।।

कृपा श्रनुत्रह श्रंगु श्रघाई । कीन्हि कृपानिधि सव श्रधिकाई ॥ राखा मार दुलार गाेसाईँ । श्रपने सील सुभाय भलाई ॥३॥

हे गुसाई ! त्रापने भरपूर जहाँ तक र्जाधक हो। सकता था कृपा त्र्योर त्रमुपह किया। त्रापने त्रपने शील, स्वभाव त्र्यौर भलाई से मेरा दुलार रक्स्वा ॥ ३॥

नाथ निपट में कोन्हि ढिठाई। स्वामि समाज संकोचु बिहाई॥ ष्ट्राबनय बिनय जथारुचि बानी। छमहिँदेव स्रति स्रारति जानी॥४॥

ह नाथ ! मैंने स्वामां और समाज के बोच संकोच छोड़कर बहुत हो ढिठाई की । मेरी नरम, कड़ी, जैसी मन में आई वैसी वाणी को देव (स्वामी), मुक्ते अत्यन्त आर्च (दुखी) जानकर, चमा करंगे ॥ ४॥

दो०-सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहृब बिंड खोरि । श्रायसु देइय देव श्रब सबङ् सुधारिय मारि ॥३०१॥ सुहृद्, चतुर श्रौर श्रच्छे मालिक से श्रधिक कहना बड़ा श्रपराध है। इसलिए हे देव, श्रव श्राज्ञा दीजिए (कि क्या किया जाय) श्रौर मेरो सभी बात सुधारिए॥ ३०१॥

चौ०-प्रभु-पद-पदुम-प्राग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई॥ सो करि कहुउँ हिये श्रपने की। रुचि जागत सेवित सपने की॥१॥

जा सत्य, पुराय और सुख को सुन्दर सोमा है, उन्हों स्वामी के चरण-कमलों के रज-करण को दुहाई देकर मैं अपने जी की वह बात कहता हूँ जिसकी चाह सुभे जागते, साते और स्वप्त में भी बनो रहती है।। १।।

सहज सनेह स्वामिसेवकाई। स्वारथ छल फल चारि विहाई॥ श्राग्यासम न सुसाहिबसेवा। सो प्रसादु जनु पावइ देवा॥२॥

स्वामी की सेवा स्वाभाविक स्तेह से होती है। उस सेवा करनेवाले की स्वाथं, छल श्रीर चारों फल (धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मेाच) छोड़ देने चाहिएँ। स्वामी की श्राहा के पालन के समान दूसरी सेवा नहीं है। हे देव! वहीं महाप्रसाद (श्रापकी श्राहा) यह श्रापका दास पा जाय॥२॥

श्रस किह प्रेमविवस भये भारी। पुलक सरीर विलोचन बारी॥ प्रभु-पद-कमल गहे श्रकुलाई। समउ सनेह न से। किह जाई॥३॥

ऐसा कहकर भरतजी बिलकुल प्रम के वश हो गये, शरोर में रोमाश्व हो गया आर श्वाँखों से आँसू बहने लगे। उन्होंने घवड़ाकर स्वामी रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकड़ लिये। उस समय का स्नेह कहा नहीं जाता॥ ३॥

क्रपासिंधु सनमानि सुबानी। बैंठाये समीप गहि पानी॥ भरतबिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥४॥

कृपासिंधु रामचन्द्रजो ने श्रच्छो वाणो से उनका सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्हें पास बैठा लिया। भरतजो की विनती सुनकर श्रीर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा श्रीर रघुनाथजो स्नेह से शिथिल हो गये॥ ४॥

छं०-रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाजु मुनि मिथिलाधनी।
मनमहँ सराहत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी॥
भरतिह प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस-मिलन से।
जुलसी बिकल सब लेाग सुनि सकुचे निसागम निलन से॥

ŧ

रष्टुराई रामचन्द्रजो, सत्युरुषां का समाज, ऋषि श्रौर मिथिलापुरी के स्वामी जनक स्तेह से शिथिल हो गये। वे अपने श्रपन मन में भरत के भाइपन श्रौर उनकी दृढ़ भक्ति की मिहिमा के। सराहने लगे। देवता भी भरतजो की प्रशंसा करते हुए उन पर मिलन-चित्त से (क्योंकि उनका श्रपने स्वाथे पर लक्ष्य है) फूल बरसाने लगे। तुलसोदासजी कहते हैं कि सब लोग यह प्रसंग सुनकर व्याकुल हो गये श्रौर जैसे रात श्राने पर कमल सकुचा जाता है वैसे सकुचा गये (यह समभ कर कि भरत श्रब रामचन्द्रजो के। लौटाने का हठ न करेंगे)।।

#### सो०-देखि दुखारी दोन दुहुँ समाज नरनारि सब । मघवा महामलीन मुये मारि मंगल चहत ॥३०२॥

दोनों समाज के सब स्ना-पुरुषों के। दोन श्रौर दुस्ती देखकर महा मैले मनवाला इन्द्र मरे के। मार कर श्रपना भला चाहता है ! ॥ ३०२ ॥

# चौ०-कपट-कु-चालि-सीवँ सुरराजः। पर-श्रकाज-प्रिय श्रापन काजू॥ काकसमान पाक-रिपु-रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥१॥

सुरराज (इन्द्र) कपटा श्रोर कुचालियों का सोमा है, दूसरे का काम विगाड़ कर श्रपना काम सुधारना उसका प्रिय है। पाक नामक दैत्य के शत्रु इन्द्र की रीति कौए के समान है। वह छली है, मैला है, उसका किसी पर विश्वास नहीं है।। १।।

प्रथम कुम्त करि कपटु सँकेला । सेा उचाट सब के सिर मेला ॥ सुरम्याया सब लोग विमाहे । रामप्रेम श्रितसय न विद्योहे ॥२॥

इन्द्र ने पहले तो कुबुद्धि कर कपट इकट्टा किया, उस कपट ने सबके सिर पर (मन में) उचाट डाल दिया। फिर देवमाया से सब लाग मेहित हो गये, पर वे रामचन्द्रजों के प्रम से बहुत नहीं बिछुड़े, श्रथात उचाट लगने पर भो उन्होंने रामचन्द्रजों के। छोड़ देना एकाएक नहीं चाहा।। २।।

भये उचाटबस मन थिर नाहोँ। छन बन रुचि छन सदन सुहाहीँ॥ दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिधु संगम् जन् बारी॥३॥

सबके मन उचाट के वश हो गये, स्थिरता न रहा, इग्रा भर में तो वन में रहन को उनकी किच होती और इग्रा भर में घर जाना उन्हें सुहाने लगता। इस तरह मन की गित की दुविधा से प्रता ऐसा दुखी हुई जैसे नदो और समुद्र के संगम में पानी दुखी हो (कभी नदी का पानी समुद्र में जाता है और कभी लहर के साथ फिर पलटता है)॥ ३॥

वृचित कतहुँ परितोषु न लहहाँ। एक एक सन भरमु न कहहाँ॥ लिख हिय हँसि कह क्रुपानिधान्॥ सिरिस स्वान मधवान जुबानू॥४॥ लोगों के चित्त दुविधा में पड़ जाने से उन्हें सन्तोष नहीं मिलता। वे एक दूसरे से यह मर्म को बात कहते भी नहीं। क्रपानिधान रामचन्द्रजो यह देखकर मन ही मन हँसकर कहने लगे कि इन्द्र, जवान श्रौर श्वान (कुत्ता) बराबर हैं॥ ४॥

हो०-भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ।
लागि देवमाया सबहिँ जथाजाग जन पाइ॥३०३॥
भरतजो, जनक राजा, मुनिजन, मन्त्रो और सावधान महात्माओं के। छे।इकर और
सबको देवमाया लगी-जो जैसा मनुष्य था उसे वैसी ही लगी॥३०३॥

चौ०-कृपासिंधु लिख लोग दुखारे। निज सनेह सुर-पित-छल भारे॥ सभा राउ ग्रह महिसुर मंत्रो। भरतभगित सब कै मित जंत्री॥१॥

कृपासागर रामचन्द्रजो ने देखा कि लोग हमारे स्तेह श्रौर इन्द्र के छल के भार से दुखो हैं। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण श्रौर मन्त्री श्रादि सबकी बुद्धि में भरतजी की भिक्त ने ताला-सा जड़ दिया श्रथात स्तब्ध कर दी॥ १॥

रामिह चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से॥ भरत प्रीति - नित-विनय-बडाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई॥२॥

सब रामचन्द्रजी की श्रोर ऐसे देखते हैं मानों चित्र लिखे (तसवीरें) हों, बेलिन में सकुचाते हैं, यदि कुछ बेलित हैं तो ऐसे मानों कहीं से सीख श्राये हों ! भरतजी की प्रीति, नम्नता, विनय श्रीर बड़ाई सुनने में तो सुख देनेवाली हैं, पर वर्णन करने में कठिन हैं, श्र्यात् वर्णन नहीं की जा सकती !! २ !!

जासु बिलोकि भगति बवलेसू । प्रेममगन मुनिगन मिथिलेसू ॥ महिमा तासु कहइ किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी ॥३॥

जिनको भक्ति का लवलेश देखकर ऋषि-गण श्रौर जनक राजा प्रेम में मग्न हो गये उन भरतजी की महिमा के। तुलसीदास कैसे कहे ? भक्ति की सुन्दर भावना से (वर्णन करने के लिए) बुद्धि में उमंग श्रवश्य हुई, पर ॥ ३॥

श्रापु छोटि महिमा बिंड जानी । किवकुल कानि मानि सकुचानी ॥ किह्न न सकति गुन रुचि श्रिधिकाई । मितगित बालबचन की नाईँ ॥४॥

मेरी बुद्धि अपने की छोटी और भरतजो की महिमा की बड़ी जानकर श्रीर किव-वंश की मर्यादा का विचार करके (यह समक्त कर कि मेरे तुच्छ वर्णन से कविता का नाम बदनाम

१ — श्रष्टाध्यायी में सूत्र है 'श्वयुवमधीनामति दिते'। इस सूत्र में श्वन् , युवन् , मधवन् तीनी शब्दों के रूप एक-से बतलाये हैं। श्वन् — कुत्ता, युवन् — जवान, मधवन् — इन्द्र ।

हागा) सकुचा गई। गुणों में रुचि तो श्रिषक है, (वे मन में अच्छे तो बहुत लगते हैं) पर उन्हें कह नहीं सकतो। इस जगह बुद्धि को गित बालक के बचनों जैसी हो गई है। श्रिथीत जब द्वेरि बच्चे बेलना सोखने लगते हैं, तो कोई बात बेलने की उनकी इच्छा होने पर भी वे बेल नहीं सकते। इसी तरह मेरी चुद्धि, उत्कर्ण्या होते भी, भरतजी के गुण वर्णन नहीं कर सकतो।। ४॥

दो०-भरत-बिमल-जसु बिमल बिधु सुमित चकार कुमारि। उदित बिमल जनहृदय नभ एकटक रही निर्हारि॥३०४॥

भरतजी का शुद्ध यश निमंल चन्द्रमा है, वह शुद्ध जनों के द्वदय-रूपी आकाश में उदय हुआ है, मेरी सुबुद्धिरूपी चकार की कन्या उसकी श्रोर टकटकी लगाकर देख रही है।। ३०४।।

चौ०-भरतसुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघुमित चापलता कि छमहूँ॥ कहत सुनत सितभाउ भरत को। सीय-राम-पद होइ न रत के ॥१॥

भरतजो का स्वभाव वेद शास्त्र के लिए भी सुगम नहीं है, फिर मेरी तो छोटी सी बुद्धि है। हे किव लोगो! आप इसको चंचलता को चमा कीजिए। भरतजी का सच्चा भाव कहनेवाला और सुननेवाला कौन मनुष्य सीतारामजी के चरणों में अनुरक्त न हो जायगा॥ १॥

सुमिरत भरतिह प्रेमु राम को । जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को ॥ देखि दयाल दसा सबहो की । राम सुजान जानि जन जी की ॥२॥

• भरतजा का स्मरण करते ही रामचन्द्रजा का प्रेम जिसकी सुलभ न ही जाय, उसके बराबर बुरा श्रौर केेन होगा ? दयालु श्रौर सुजान रामचन्द्रजी सभी की दशा देखकर श्रौर श्रपने जन भरत के जी की बात की जानकर, ॥ २॥

धरमधुरीन धीर नयनागर। सत्य सनेह सील सुख सागर॥ देसु कालु लिख समउसमाजू। नीति-प्रीति-पालक रघुराजू॥३॥

धमं के धुरन्धर, धार, नोति में चतुर; सत्य, स्नेह, शील श्रौर सुख के समुद्र; नीति श्रौर प्रीति के संरच्चक रघुनाथजी देश, काल, समाज का श्रवसर देखकर ॥ ३॥

बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाग सुनत सिसरस से॥ तात भरत तुम्ह धरमधुरीना। लोक-बेद-बिद प्रेमप्रबीना ॥४॥

वाणी के सर्वस्व ऐसे वचन बोले, जिनका परिणाम हितकारी था और जे। सुनने में अफ़्त जैसे लगें। उन्होंने कहा—हे तात, भरत ! तुम धर्म के धुरीण (अप्रनेता) हो तथा शास्त्र और वेद के जाननेवाले और प्रेम में प्रवीण हो॥ ४॥

### दो०-करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात।

ग्ररुसमाज लघु-बंधु-ग्रन कुसमय किमि किह जात ॥३०५॥

हे तात ! कर्म से, वचन से श्रीर मन से निमंल तुम तुम्हों जैसे हो। (श्रश्रांत् तुम्हारे समान दूसरा नहीं।) एक तो यह गुरुजनों (बड़ें) का समाज फिर तुम छोटे भाई हो, तिस पर खोटा समय है, ऐसे में किस तरह तुम्हारी बड़ाई की जा सकती है १ ॥ ३०५॥

### चौ०-जानहु तात तरिन-कुल-रीती । सत्यसंध पितु कीरित प्रीती ॥ समउसमाजु लाज गुरुजन की। उदासीन हित श्रनहित मन की।।१॥

हे तात ! तुम सूर्यवंश को रीति "प्राण जाहि पर वचन न जाहीँ" के। जानते हे। श्रौर तुम सत्य प्रतिज्ञावाले पिता की कीर्ति श्रौर प्रीति के। भी जानते हे। । श्रौर इस समय, समाज, बड़े लोगों की लजा तथा उदासीन, मित्र श्रौर रात्रु के मन की भी जानते हो।। १।।

तुम्हिह बिदित सबही कर करमू। श्रापन मेार परमहित धरम ॥ मेाहि सब भाँति भरोस तुम्हारा। तदिप कहउँ श्रवसर श्रनुसारा॥२॥

तुमको सबके कर्म भी माळ्म हैं और अपना तथा मेरा परमहित धर्म भी माळ्म है। यद्यपि मुक्ते सब तरह तुम्हारा भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ॥२॥

तात तात विनु वात हमारी। केवल ग्ररु-कुल कृपा सँभारी॥ नतरु प्रजा पुरजन परिवारू। हमहिँ सहित सबु होत खुश्रारू॥३॥

हे तात ! पिताजी के बिना हमारो बात का केवल गुरु-कुल की कृपा ने सम्हाल रक्खा है, नहीं तो प्रजा, नगर-वासी, कुटुम्बी सभी हम-समेत दुर्गति में पड़ जाते॥ ३॥

जौँ बिनु श्रवसर श्रथव दिनेसू। जग केहि कहहु न होइ कलेसू। तस उतपात तात बिधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा॥४॥

जो अस्त होने का समय हुए बिना ही सूर्य्य अस्त हो जाय तो भला संसार में किसको क्लेश न होगा ? वैसा ही उत्पात (बिना समय मृत्यु) पिता के विषय में विधाता ने कर दिया, पर जनक महाराज और विसष्ठ मुनि ने सब रख लिया, अथात् कोई उपद्रव नहीं होने दिया॥ ४॥

दे।०-राजकाज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम।

ग्रुरुप्रभाउ पालिहि सबहिँ भल होइहि परिनाम ॥३०६॥

राज-काज, सब तरह की लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, स्थान सबकी रत्ता गुढ महाराज का प्रताप करेगा और परिएमम बहुत अन्छा होगा ॥ ३०६॥

### चौ०-सिंहत समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरुप्रसाद रग्वतारा ॥ मातु-पिता-गुरु-स्वामि-निदेसू । सकलधरम धरनीधरु सेसू ॥१॥

समाज-सहित तुम्हारा श्रौर हमारा, एर में तथा वन में, रक्तक गुरु महाराज को कृपा है। माता, पिता, गुरु श्रौर स्वामी को श्राझा का पालन करना धर्मरूपी पृथ्वी की धारण करनेवाला शेष है। १।।

### सो तुम्ह करहु करावहु मेाहू। तात तरिन-कुल-पालक होहू॥ साथक एक सकलिसिध देनी। कीर्रात सुगति भूतिमय बेनी॥२॥

हे तात ! वही सत्य धमं (श्राज्ञा-पालन) तुम करो श्रौर मुमसं कराश्रो तथा सूयवंश के रक्तक बनो । साधकों (श्राज्ञापालकों) के लिए यही एक साधना सब सिद्धियों की देनेवाली है । यह कीर्ति, सद्गति श्रौर ऐश्वर्यरूपी त्रिवेशी है ॥ २॥

### सो बिचारि सिंह संकटु भारी। करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ बाँटो बिपति सर्बाह मोहि भाई। तुम्हिह अविध भरि बर्डि कठिनाई॥३॥

यह विचारकर, भारी संकट की सहकर, तुम प्रजा और परिवार की सुखी करो। भाई! (मेरो) विपत्ति तो सभी ने बाँट लो है पर तुम्हें अवधि के १४ वर्ष पूरे होने तक बड़ी कठिनाई है॥ ३॥

### जानि तुम्हिं मृदु कहहुँ कठोरा । कुसमय तात न श्रनुचित मारा॥ होहिँ कुठाँय सुबंधु सहाये । श्रोडियहि हाथ श्रसनि के घाये ॥४॥

हे तात ! मैं तुमके। केामल जानकर भी कठोर बचन कहता हूँ । यह कुसमय का प्रताप है, इसमें मेरा अनौचित्य (अपराध) नहीं है। अच्छे भाई खोटे समय में हो सहायक होते हैं, जैसे बरछे के घाव का रोकने के लिए हाथ ही आगे बढ़ते हैं। अर्थात् जैसे शरीर पर कहीं भी बार हो तो हाथ वहाँ बढ़ कर बचाते हैं, बेंसे इस समय तुम सहायक हो ॥ ४॥

### दो०-सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होइ। तुलसी प्रोति कि रीति सुनि सुकबि सराहिहँ सोइ॥३०७॥

सेवक तो हाथ, पैर श्रीर श्राँखों जैसा हो, श्रांर स्वामो मुख जैसा (श्राँखों ने कोई फल देगा, पैरां ने सारा शरीर फल के पास पहुँचाया, हाथों ने फल तोड़ दिया, तब मुख ने खाया, फिर उसने उस फल का रस उन सभी सेवकों को बाँट दिया। रसी तरह सब मिलकर मेरी रचा करें, मैं सभी की रचा का सदायक होऊँगा)। तुलसीदासजी कहते हैं कि इसी तरह की प्रीति की रीति सुनकर विद्वान् लोग उसकी बड़ाई करते हैं।। ३०७॥

#### ची० -सभा सकल सुनि रबघुर-बानी । प्रेम-पयोधि श्रमिय जनु सानी॥ सिथिलसमाजु सने हं समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥१॥ सारी सभा ने रघुनाथजो की वाणी सुनी, मानों वह प्रेम-समुद्र के अमृत में सराबोर हा। उस समय सारा समाज शिथिल हो गया; मानों स्नेहरूपी समाधि लग गई हो। ऐसी दशा देखकर मानों सरस्वतों ने चुप साध ली, अर्थात सब चुप रह गये॥१॥

भरतिह भयउ परम संतोषू । सनमुख स्वामि बिमुख दुखु दोषू ॥ मुखु प्रसन्न मन मिटा विषादू । भा जनु गूँगेहि गिराप्रसादू ॥२॥

भरतजो को यह दख बड़ा सन्तोष हुत्रा कि स्वामी त्रातुकूल हैं त्रीर सारे दु:ख तथा दोष जाते रहे। उनका मुख प्रसन्न हो गया, मन का दु:ख ऐसे मिट गया, मानों किसी गूँग पर सरस्वती का प्रसाद हो गया हो, त्र्रथात गूँगा स्पष्ट बोलने लगा हो।। र ।।

कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानिपंकस्ह जोरी॥ नाथ भयउ सुख साथ गये को। लहेउँ लाहु जग जनमु भये को॥३॥

भरतजी ने फिर प्रेमपृबंक प्रणाम किया और वे कमल समान हाथ जोड़कर बोले—हे नाथ ! मुक्ते साथ जाने का सुख मिल चुका और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भर पाया ॥३॥

श्रव कृपाल जस श्रायसु होई। करउँ सीस धरि सादर सोई॥ सो श्रवलंब देव मोहिँ देई। श्रवधि पारु पावउँ जेहि सेई॥४॥

हे द्याल ! श्रव श्रापको जैसी श्राज्ञा हो, वही सिर पर चढ़ा कर श्राटर के साथ मैं करूँ ! हे देव ! श्राप मुक्ते वह श्रवलम्ब (श्राधार) दीजिए जिसकी सेवा कर मैं श्रवधि (१४ वर्ष) का पार पा जाऊँ ॥ ४॥

द्या वेत्र होत्र हित ग्रह्म नुसासन पाइ। श्रानेउँ सब तीरथसलिख तेहि कहँ काह रजाइ॥३०८॥

हे देव ! गुरुजो को श्राज्ञा पाकर स्वामा (श्राप) के श्रमिषेक के लिए मैं सब तीथों का जल लाया हूँ । इसके लिए श्रापको क्या श्राज्ञा होती है ? ॥ ३०८ ॥

चै।०-एक मनोरथ बड मन माहीँ। सभय सकोच जात कहि नाहीँ॥ कहहु तात प्रभु श्रायसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई ॥१॥

हे स्वामी एक बड़ा भारा मनोरथ मेरे मन में उठ रहा है, पर भय और सङ्कोच के कारण वह मुक्तसे कहा नहीं जाता। तब रामचन्द्रजो ने कहा—हे भाई! कहा। इस तरह प्रभु को आज्ञा पाकर भरतजो स्नेह-भरी सुन्दर वाणी बोले—।। १॥ फा॰ ७९—५०

चित्रकूट मुनि-थल तीरथ बन । खग मृग सिर सर निर्भर गिरिगन ॥ प्रभु-पद-ग्रंकित श्रवनि बिसेखी । श्रायसु होइ त श्रावउँ देखी ॥२॥

जो स्वामो की आज्ञा है। तो चित्रकूट पवंत, ऋषियों के आश्रम, तीथे, वन, पत्तो, मृग, नदी, तालाब, मृरने, पहाड़ों के समृह और विशेष कर स्वामी के चरिएं के चिद्ध जिस पर पड़े हैं वह भूमि देख आऊँ ॥ २॥

श्रविस श्रिविश्रायसु सिर धरहू। तात विगत-भय कानन चरहू॥ मुनिप्रसादु बन मंगलदाता। पावन परम सुद्दावन भ्राता॥३॥

रामचन्द्रजो ने कहा—हे तात! अवश्य हो तुम अत्रि ऋषि को आज्ञा सिर धरकर (उसके अनुसार चलकर) निर्भय वन में अमण करो। हे आता! ऋषि के प्रसाद (प्रसन्नता) से वन मंगल का देनेवाला, पवित्र और अत्यन्त सुहावना हो गया है।। ३।।

रिषिनायक जहँ श्रायसु देही। राखेहु तीरथजल थल तेही॥ सुनि प्रभुवचन भरत सुख पावा। मुनि-पद-कमल मुदित सिर नावा॥ ४॥

जहाँ ऋषिराज आज्ञा दं, उसी जगह तीथीं का जल रख देना। प्रमु रामचन्द्रजो के वचन सुनकर भरतजी ने सुख पाया और मुनि (अत्रि) के चरण-कमलों में प्रसन्नतापूर्वक सिर नवाया॥ ४॥

दो०-भरत-राम-संबादु सुनि सकब-सु-मंगब-मृल।

सुर स्वारची सराहि कुल बरषत सुर-तर-फूल ॥३०६॥

इस तरह भरत श्रीर रामचन्द्रजी का समस्त मंगलों का मूल संवाद सुनकर स्वार्थी देवगण दोनों को बड़ाई कर कल्पवृत्त के फूल बरसाने लगे।। ३०९॥

चौ०-धन्य भरत जय राम गेासाईँ। कहत देव हरषत बरिश्चाईँ॥ मुनि मिथिलेस सभा सब काहू। भरत-बचन सुनि भयउ उछाहू॥१॥

भरत के। धन्य है, समर्थ रामचन्द्रजो की जय हो, ऐसा कह कहकर देवगण, हठान् (अपने स्वभाव के प्रतिकूल) प्रसन्न होने लगे। भरतजो के वचनों के। सुनकर विसष्ट ऋषि, राजा

जनक और सभा में उपस्थित सभी के। बड़ा उत्साह हुआ।। १।।

भरत-राम - ग्रन-थ्राम - सनेहू । पुलकि प्रसंसत राउ विदेहू ॥ सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेमु प्रेमु श्रति पावन पावन ॥२॥

राजा जनक पुलिकत शरोर होकर भरत श्रीर रामचन्द्रजी के गुण-गण तथा स्नेह की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा—सेवक श्रीर स्वामी दोनों का स्वभाव सुहावना है। इनका नियम श्रीर प्रेम श्रत्यन्त पवित्र की भो पवित्र करनेवाला है।। २।।

## मतिश्रनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब श्रन्रागे॥ सुनि सुनि राम-भरत-संवादू। दुहुँ समाज हिय हरषु। विषादू॥३॥

फिर मन्त्रो श्रौर सब सभासद् प्रेम में भरकर श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार बड़ाई करने लगे। दोनों (श्रयोध्या श्रौर जनकपुर के) समाजों में श्रोरामचन्द्र श्रौर भरत का संवाद सुन सुनकर हृदयों में श्रानन्द श्रौर दु:ख दोनों हुए। (उनके भाषण पर श्रानन्द श्रौर रामचन्द्रजी के न लौटने का दु:ख)।। ३।।

## राममातु दृखु-सुखु-सम जानी । किह ग्रन राम प्रबोधी रानी ॥ एक कहि रघुवीरवडाई । एक सराहत भरतभलाई ॥४॥

रामचन्द्रजो की माता कौसल्याजो ने दुःख श्रौर सुख के। समान जानकर रामचन्द्रजी के गुण वर्णनकर रानियों के। समम्प्राये। समम्प्रकर कोई तो रघुनाथजी की बड़ाई करने लगीं श्रौर कोई भरत को भलाई को प्रशंसा करने लगीं।। ४॥

#### दो०-श्रित्र कहेउ तब भरत सन सैलसमीप सुकूप। राखिय तीरथताय तहुँ पावन श्रिमय श्रम्प ॥३१०॥

तब फिर भरतजो से ऋति मुनि ने कहा कि पवंत के पास ही एक अच्छा कुआँ है। यह पवित्र करनेवाला, अमृत जैसा अनुपम तोथाँ का जल वहीं रख दीजिए॥ ३१०॥

# चौ०-भरत श्रत्रिश्चनुसासन पाई। जलभाजन सब दिये चलाई॥ सानुजश्रापु श्रत्रि मुनि साधू। सहित गये जहँ कूप श्रगाषू ॥१॥

भरतजो ने श्रित्र मुनि को श्राज्ञा पाकर सब जल के पात्र उठवाये श्रीर शत्रुव्न-सिंहत श्रीप, श्रित्र मुनि, तथा महात्मा लोगों-सिंहत वहाँ गये, जहाँ वह श्रिगाध (श्रिथाह) कुश्राँथा।। १।।

## पावन पायु पुन्य थल राखा। प्रमुदित प्रेम भ्रत्रि श्रस भाखा॥ तात श्रनादि सिद्ध थल एहूं। लोपेउ काल बिदित नहिँ केहू॥२॥

उस पावन जल की पवित्र स्थान में रख दिया। ऋति ऋषि प्रमपृश्वेक प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगे कि हे पुत्र ! यह स्थान ऋनादि काल से सिद्ध है, समय पाकर लाप हो गया; किसी की इसका उत्पत्ति-समय माल्म नहीं है ॥ २॥

तव सेवकन्ह सरस यलु देखा। कीन्ह सुजल हित कूप विसेखा॥ विधिवस भयउ विस्व उपकारू। सुगम श्रगम श्रति घरम विचारू॥३॥ तब सेवकों ने सुन्दर जलमय स्थान देखकर उस श्रेष्ठ तीर्थ-जल के लिए कुत्राँ ठीक कर दिया। इस प्रकार दैवयोग से सारे संसार का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो श्रात्यन्त श्रागम (कठिन) था, वह यहाँ सुगम (सहज) हो गया॥ ३॥

भरतकूप श्रव किहहिं लोगा। श्रित पावन तीरथ जलजोगा॥ प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी। होइहिं बिमल करम मन बानी॥४॥

श्रव लोग इसको भरत-क्रूप कहेंगे। तीर्थां के जल-योग से यह श्रत्यन्त पावन (शुद्ध करनेवाला) हो गया। जो प्राणो इसमें प्रम श्रीर नियम से स्नान करेंगे वे कमे, मन, वाणी से पवित्र हो जायँगे॥४॥

दे। - कहत कूपमहिमा सकल गये जहाँ रघुराउ। प्रित्र सुनायउ रघुबरिहँ तीरथ-पुन्य-प्रभाउ॥३११॥

फिर सब उस कूप को महिमा कहते कहते जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ गये। रघुवर (राम-चन्द्रजी) के। अत्रि ऋषि ने उस तोथे का पवित्र प्रभाव सुनाया।। ३११।।

चौ०-कहत धरम इतिहास सप्रोती। भयउ भोर निसि सो सुख बीती ॥ नित्य निवाहि भरतु दोउ भाई। राम-श्रन्त्र-गुर-श्रायसु पाई ॥१॥

प्रेम के साथ धामिक इतिहासी की कहत कहत वह रात मुखं से बोत गई, सबेरा है। गया। भरत, शत्रुन्न दोनों भाई नित्य-नियम निवाह (समाप्त) कर रामचन्द्र, खित्र खीर गुरु की खाजा पाकर ॥ १॥

सहित समाज साज सब सादे। चले राम-बन-श्रटन पयादे॥ कोमल चरन चलत बिनु पनहीँ। भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहोँ॥२॥

समाज तथा सब मामूलो सामग्री-सहित राम-वन में पयटन (भ्रमण) करने के लिए पैटल हा चले। कामल चरणों से बिना जृते भरतजों के चलत हो पृथ्वों मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई॥२॥

कुस कंटक काँकरी कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥ महि मंजुल मृदु भारग कीन्हे। बहुत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे॥३॥

त्र्यौर कुश, काँट, कंकड़ी, छोट गड्ढे त्र्याद दुख देनवाला कठोर त्र्यौर बुरो चोर्जा की छिपाकर प्रथ्वो ने सुन्दर कीमल सुखरायो मार्ग कर दिये। त्रिविध (शोतल, मन्द, सुगन्ध) पत्रन सुख देतो हुई चलने लगा।। ३।।

सुमन बरिष सुर घन करि छाहीँ। बिटप फूलि फल तृन मृदताहीँ॥ मृग बिजोकि खग बोलि सुबानी। सेविहेँ सकल रामिप्रय जानी॥४॥ देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृत्त फूल-फल देकर, तृशा नरम होकर, मृग देखकर श्रौर पत्तो सुन्दर वाणी बोल बोलकर भरतजी को रामचन्द्रजी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे॥ ४॥

## हो०—सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम् कहत जमुहात। राम-प्रान-प्रिय भरत कहुँ यह न होइ बिंड बात॥३१२॥

जोा कोई यों हो स्वभावत: जमुहाई लेते हुए भा राम कह द तो उसके लिए सब सिद्धियाँ सुलभ हो जातो हैं, फिर रामचन्द्रजो के प्राण-प्यारे भरतजो के लिए ये बात हो जाना कौन सी बड़ी बात है ! ।। ३१२ ।।

# चौ०-एहि विधि भरत फिरत बन माहीँ। नेमु प्रेमु लिख मुनि सकुचाहीँ॥ पुन्य जलास्रय भूमि विभागा। खग मृग तर तृन गिरि बन बागा ॥१॥

इस तरह भरतजा वन में फिरने लगे। उनके नियम और प्रेम को देखकर ऋषि लोग सकुचा जाते थे (कि हममें भो ऐसा नियम और प्रेम नहीं)। पवित्र जलाशय (तालाब, बावलो, कुएँ त्रादि), भूखंड, पत्तो, मृग, वृत्त, घास, पहाड़, जङ्गल, बरीचे।। १।।

चारु विचित्र पवित्र विसेखी । बृभत भरतु दिब्य सबु देखी ॥ सुनि मनमुदित कहत रिषिराऊ । हेतु 'नाम ग्रन पुन्य प्रभाऊ ॥२॥

सब विशेष सुन्दर, रंग विरंग के, पवित्र श्रीर दिव्य देखकर भरतजो पूछते हैं श्रीर उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज श्रित सन में श्रानिन्दित होकर उन सबके कारण, नाम, गुण, पुण्य श्रीर प्रभाव का वर्णन कर देते हैं॥ २॥

कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा । कतहुँ विलोकत मन श्रमिरामा ॥ कतहुँ बैठि मुनि श्रायसु पाई । सुमिरत सीयसहित दोउ भाई ॥३॥

भरतजो कहां ता स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहों मनोहर तीथों का दशन करते हैं, कहीं ऋति ऋषि की श्राज्ञा पाकर बैठ जाते हैं और सोता-सहित .राम-लक्ष्मण को स्मरण करते हैं।। ३।।

देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा । देहिँ श्रसीस मुदित बनदेवा ॥ फिरहिँगये दिन पहर श्रढाई । प्रभु-पद-कमल बिलोकहिँ श्राई ॥४॥

भरतजो का स्वभाव, स्तेह श्रौर श्रच्छी सवा दखकर वन-दंवता प्रसन्न होकर उन्हें श्राशोवाद देते हैं। वे ढाई पहर दिन चढ़ने तक इसो प्रकार फिरते, फिर लौट कर प्रभु रामचन्द्रजी के चरणकमल के दर्शन करते॥ ४॥ दे। ० - देखे चलतीरच सकल भरत पाँच दिन माँभ ।

कहत सुनत हरिहर सुजसु गयउ दिवस भइ साँक ॥३१३॥ इस प्रकार भरतजो ने पाँच दिन में सब तोथे-स्थल देख लिये। पाँचवाँ दिन हरि-हर (विष्णु-महादेव) का सुन्दर यश कहते सुनते बोत गया, साँक हो गई॥३१३॥

चौ०-भार न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तिरहुतिराजू॥ भलदिन श्राजु जानि मन माहीँ।रामु कृपालु कहृत सकुचाहीँ॥१॥

दूसरे दिन सबेरे स्तान कर समाज जुड़ा, जिसमें भरतजो, श्राह्मण लोग और जनक राजा थे। दयालु रामचन्द्रजो (आज इनके बिदा करने के लिए) श्रच्छा दिन है, यह मन में जान कर भी कहते हुए सकुचाते हैं।। १।।

ग्रुरु नृप भरत सभा श्रवलोकी । सकुचि राम फिर श्रवनि बिलोकी ॥ सीलु सराहि सभा सब सोची । कहुँ न रामसम स्वामि सँकोची ॥२॥

गुरुजो, भरत, जनक श्रौर सभा की श्रोर देखकर रामचन्द्रजो संकोच कर फिर जमोन की श्रोर (नीचे) देखने लगे । सभा ने रामचन्द्रजो के शील की बढ़ाई कर साचा कि रामचन्द्रजी के समान संकाचो स्वामो कहीं न होगा ॥ २॥

भरत सुजान रामरुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर विसेखी॥ करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मारी॥३॥

अत्यन्त चतुर भरतजो रामचन्द्रजो का रुख देखकर प्रेम-सहित उठकर विशेष धोर धारण कर द्राडवत्-पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे—हे नाथ! आपने मेरो सब इच्छायं रक्खीं, (जैसा मैंने चाहा वैसा हो किया) ॥ ३॥

मेाहि र्लाग सविह सहेउ संतापू । बहुत भाँति दुख पावा श्रापू ॥ श्रव गोसाँइँ मोहि देउ रजाई । सेवउँ श्रवध श्रविध भरि जाई ॥४॥

मेरे लिए सबने सन्ताप सहा और आपने बहुत तरह दु:स्व पाया। हे गुसाई ! अब मुक्ते आज्ञा दोजिए तो मैं अवधि (१४ वर्ष) पूर्ण होने तक अयोध्या की सेवा (पालन, रचा) कहूँ ॥ ४॥

दो ० — जेहि उपाय पुनि पाय जन देखइ दीनदयाल । सो सिख देइय श्रविध लिंग कोसलपाल कृपाल ॥३१४॥ हे दोनदयाल, कोसलदेश के पालक, कृपाल ! श्रविध समाप्त होने तक के लिए वहीं शिज्ञा मुक्ते दोजिए कि जिस उपाय से यह दास फिर चरणों के दशेन करें ॥ ३१४॥ चौ०-पुरजन परिजन प्रजा गोसाईँ। सब सुचि सरस सनेह सगाई॥ राउर बदि भल भव-दुख-दाहू।प्रभु बिनु बादि परम-पद-लाहू॥१॥

हे स्वामी! श्रापका स्नेहसम्बन्ध रहने से पुरवासा, कुटुम्ब श्रीर प्रजा सब रुचिकर श्रीर पवित्र हैं। श्रापके लिए, श्रापको खातिर, संसार के दु:ख श्रीर संताप भी श्रच्छे हैं; परन्तु स्वामो के बिना परमपद (मोच) का लाभ भो व्यथे हैं॥ १॥

स्वामि सुजान जानि सब ही की। रुचि लालसा रहिन जन जी की।। प्रनतपालु पालहिँ सब काहू। देव दुहूँ दिसि श्रोर निवाहू॥२॥

हे स्वामां ! आप ता चतुर है, हे भक्तरचक ! सभा लागां के श्रीर भक्तां के जी को हिच, लालसा, और रहनि (स्थिति) जानकर आप सबको रहा करते हैं। इसलिए हे देव ! देनों दिशाओं (वन और घर) की रहा आप हो से होगी ॥ २ ॥

श्रस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किये बिचार न सोच खरो सो ॥ श्रारति मोर नाथ कर छोहू । दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहू ॥३॥

मुक्ते सब तरह से ऐसा पूरा भरोसा है। विचार करने पर थोड़ों सो भी चिन्ता नहीं रह जातो। मेरा दुःख और स्वामी को छपा दोनों ने मिलकर मुक्ते हठपूर्वक ढीठ बना दिया॥३॥ यह बड दोष दूरि करि स्वामी। तिज सकोचु सिखइय श्रनुगामी॥ भरतिबनय सुनि सबिह प्रसंसी। खोर-नीर-बिवरन-गति हंसी॥४॥

हे स्वामी ! इस बड़े दोष (ढिठाई) की दूर करके, संकीच छोड़कर मुक्त ऋनुचर की शिक्षा दोजिए। भरतजो की प्रार्थना सुनकर सबने उनको प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह दूध और पानी की अलग अलग करने की गति इस में होती है बैसी ही गति इस विनती में है।। ४॥

दो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन।

देस-काल-श्रवसर-सरिस बोले रामु प्रबीन ॥३१४॥

दोनबन्धु, दत्त रामचन्द्रजो अपने भाई के दोन और निष्कपट वचनों की सुनकर देश, काल और समय (प्रसङ्ग) के अनुसार वचन बोले—।। ३१५॥

चौ०-तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिता गुरुहिँ नृपहिँ घर बन की॥ माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसू। हमहिँ तुम्हिहँ सपनेहुँ न कलेसू॥१॥

हे तात ! तुम्हारो, मेरो, कुटुम्बियों को, घर को और वन को सब चिन्ता गुरुजी और जनक महाराज को है। जब माथे पर गुरुजो और मिथिला-नरेश हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है।। १।।

मेार तुम्हार परमपुरुषारश्व । स्वारश्व सुजसु धरमु परमारश्व ॥ पितुश्रायसु पालिय दुहुँ भाई । लोक बेद भल भूपभलाई ॥२॥

मेरा त्रीर तुम्हारा यही परम पुरुषार्थ है; यहां स्वार्थ, परमाथे, सुयश और धर्म है कि देानों भाइ पिता की त्राज्ञा का पालन करें, जिससे वेद श्रीर शास्त्रों की मर्यादा रहे श्रीर राजा (दशरथ) की भलाई हो ॥ २॥

ग्रुरु-पितु-मातु-स्वामि-सिख पाले । चलेहु कु-मग पग परिह न खाले ॥ श्रम बिचारि सब सोच बिहाई । पालहु श्रवध श्रवधि भरि जाई ॥३॥

हे भरत ! गुरू, पिता, माता श्रीर स्वामा का शिक्षा या श्राहा का पालन करने के लिए जेा कुमार्ग भो चलना पड़े, तो भी पाँव नाचे (गड्ढे में) नहीं पड़ता । तुम एसा विचार कर श्रीर सब साच त्याग कर श्रवधि भर जाकर श्रयोध्या का पालन करो ॥ ३॥

देसु कोसु पुरजन परिवारू । ग्रुरुपद-रजिह लाग छरु भारू ॥ तुम्ह मुनि-मातु-सचिव-सिखमानी । पालेहु ५हुमि प्रजा रजधानी ॥४॥

दश, खजाना, पुर-वासो, कुटुम्बो त्र्याद सबका भार ते। गुरुजो के चरणां को धूल पर है। तुम गुरुजा, मातात्र्यों त्र्योर मन्त्रियों को शिल्ला मान कर पृथ्वो, प्रजा त्र्यौर राजधानो की रज्ञा करना।। ४।।

दो०-मुखिया मुख सो चाहिये खान पान कहँ एक । पालइ पाषइ सकल श्रँग तुलसी सहित बिबेक ॥३१६॥

तुलसोदासजा कहतं है कि फिर रामचन्द्रजो न कहा—जैसे खान-पोने के लिए एक मुख हा है, वसे हा मुखिया (प्रधान पुरुष) मुख जैसा होना चाहिए। (जैसे मुँह श्रकेला खाकर सब श्रंगां का पुष्ट करता है वस) मुखिया या राजा का भा चाहिए कि (प्रजा से कर-रूपों भाजन लेकर) विचारपूर्वक सब श्रङ्गां का पालन-पाषण करे।। ३१६॥

चौ०-राज-धरम-सरबसु एतनोई। जिमि मन माँह मनोरथ गाई॥ बंधुप्रबाधु कीन्ह बहु भाँती। बिनु श्रधार मन तोष न साँती॥१॥

राज-धर्म का सबस्व (निचाड़) इतना हा है, जैसे मन म इच्छा गुप्त रहतो है, वेस हो इसे छिपाकर रक्खा । भाई रामचन्द्रजा ने बहुत तरह भरतजा की समकाया, पर भरतजी की विना श्राधार न मन में सन्तोष हो हुश्रा न शान्ति हो मिला ॥ १॥

१—राज्य के सात अङ्ग होते हैं—"स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्र च तुग केाशो बलं सुहत्। परस्परापकारीद सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते"॥ कामन्दक में कहा है, राजा, मन्त्री, राष्ट्र (राजा मृमि आदि), किला, ख़ज़ाना, फ़ीज, मित्र इन सातों का धम समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना है।

## भरत सीलु गुरु सिचव समाजा। सकुच सनेह विवस रघुराजु॥ प्रभु करि कृपा पावँरी दीन्ही। सादर भरत सीस धरिलीन्हो॥२॥

भरतजो के शील और गुरु, मन्त्रो तथा समाज के सङ्कोच और स्तेह से विवश होकर प्रभु रघुराज (रामचन्द्रजो) ने कृपाकर पावड़ो (खड़ाऊँ) दीं। उनके। भरतजी ने श्रादर के साथ मस्तक पर रख लिया।।२॥

चरनपीठ करनानिधान के। जनु जुग जामिन प्रजाप्रान के॥ संपुट भरतसनेह रतन के। श्राखर जुग जनु जीवजतन के॥३॥

करुणा-'नधान रामचन्द्रजा के दोनों चरण-सिंहासन (खड़ाऊँ) मानों प्रजा के प्राणां के दे। रचक (जामिन, जमानतदार) हैं। भरतजो के स्नेहरूपो रत्न के लिए मानों वे दोनों सम्पुट या डिब्बे हैं। श्रथवा जीवों के उद्धार-साधक दोनों श्रचर (राम) हैं।। ३।।

कुलकपाट कर कुसल करम के। बिमलनयन सेवा-सु-धरम के।। भरत मुदित श्रवलंब लहे तेँ। श्रस सुख जस सिय राम रहे तेँ॥४॥

त्रथवा दोनों वंश की रक्षा के लिए मानों किवाड़ है, शुभ कर्मा के लिए मानों वे दे। हाथ हैं; सेवा त्रौर सद्धर्म के निर्मल नेत्र हैं। त्राधार (पादुका) मिल जाने से भरतजी प्रसन्न हो गये। उन्हें जैसा सुख सोतारामजो के रहने से होता, वैसा ही पादुकात्रों से हुत्रा ॥॥॥

देा०-माँगेउ विदा प्रनामु करि राम लिये उर लाइ।

लोग उचाटे स्रमरपति कुटिल कुस्रवसरु पाइ ॥३१७॥

भरतजो ने रामचन्द्रजा का प्रिणाम कर बिदा गाँगो तो उन्होंने भरतजों का छाती से लगा लिया। उधर कुटिल इन्द्र ने मीका पाकर लोगां के चित्त उचाट कर दिये॥ ३१७॥

चौ०-सो क्रुचालि सब कहँ भइ नीकी। श्रवधि श्रास सम जीविन जी की ॥ नतरु लपन-सिय-राम-वियोगा। हहरि मरत सबु लेग क्रुरोगा॥१॥

वह कुचाल (लागा का चित्त उचाट कर दना) भा सबके लिए अच्छा है। गई। वह कुचाल अवधि की आशा के समान ही जोवन को रहा करनेवालो है। गई (अर्थात यदि उनका मन न उचटता, वियोग के दुःख में हो इबा रहता तो वे मर जाते)। यदि ऐसा न होना ता लक्ष्मण, स्रोता और रामचन्द्रजो के वियोग-रूपो दुष्ट रोग से सब लाग तड़प तड़प कर मर जात।। १।।

रामकृपा श्रवरेव सुधारी। विबुधधारि भइ ग्रनद गोहारी॥ भेँटत भुज भरि भाइ भरत सो। राम-प्रेम-रसु किह न परत सो॥२॥ रामचन्द्रजी को कृपा ने टेढ़ों बात सुधार दो (किठनाई दूर कर दी)। देवतों का लाया हुन्ना संकट (मन का उचाट) भो रचा को पुकार के समान उपकारी हो गया। जिस समय (विदा करने के लिए) भुजान्त्रां में भर कर भाई भरत से रामचन्द्रजी भेंट करने लगे, उस समय का रामचन्द्रजों का वह प्रेम-रस कहते नहीं बनता।। २।।

तन मन बचन उमग श्रनुरागा । धीर-धुरं-धर धीरजु त्यागा ॥ बारि-ज-लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुरसभा दुखारी ॥३॥

श्रीरामजो के शरोर, मन श्रीर वचन में श्रनुराग उमग पड़ा। धैये-धारियों में धुरंघर रामचन्द्रजो ने उस समय धैर्य के त्याग दिया। वे कमल-समान नेत्रों से जल बहाने लगे। रामचन्द्रजो को दशा के देखकर देवतों को सभा दुखी हुई। (देवता घबराने लगे कि कहीं पासा फिर उलटा न पड़ जाय)॥ ३॥

मुनिगन गुरु धुर धीर जनक से। ग्यानश्रनल मन कसे कनक से॥ जे विरंचि निरलेप उपाये। पदुमपत्र जिमि जग जलजाये॥४॥

ऋषिगण, गुरु श्रीर जनक राजा जैसे धोर-धुरन्धर जिनके मन झानरूपो श्रिप्त में सोने के समान कसे हुए हैं, जिन्हें ब्रह्माजो ने (संसार को माया से) निर्लिप्त उत्पन्न किया है, जिन्होंने संसाररूपो जल के बोच कमल के पत्ते के समान होकर जन्म लिया है (कमल का पत्ता सदा पानो के ऊपर रहता है, उसके ऊपर कभो पानो की बूँद नहीं ठहरतो) ॥ ४ ॥

दो०-तेउ बिलेकि रघुबर-भरत-प्रीति श्रन्प श्रपार। भये मगन मन तन बचन सहित बिराग विचार ॥३१८॥

वे लोग भी श्री रामचन्द्र श्रीर भरतजा को श्रनुपम श्रपार प्रांति के। देखकर शरीर, मन श्रीर वचन तथा ज्ञान वैराग्य सहित मग्न हो गर्ये ॥ ३१८॥

चौ०-जहाँ जनक गुर गति मति भारी। प्राकृत प्रोति कहत विड खोरी ॥ बरनत रघुबर-भरत-बियोगु । सुनि कठोर किब जानिहि लोगु॥१॥

जहाँ राजा जनक और गुरु वसिष्ठ को भो गति बुद्धि कुंठित हो गई है, वहाँ की प्रोति की प्राकृत (लौकिक) प्रोति कहने में बड़ा दोष है। तुलसोदासजो कहते हैं—श्री रामचन्द्र और भरतजो के वियोग का वर्णन करने में लोग उसे सुनकर मुक्ते कठोर (निदंय) कवि कहेंगे, श्रथवा—जो कोई कवि इसको वर्णन करेगा, लोग उसको कठोर कवि कहेंगे॥ १॥

सो सकोचु रसु श्रकथ सुबानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ भेँटि भरत रघुबर समुकाये । पुनि रिपुरवनु हर्राष हिय लाये ॥२॥ बह संकोच-रस वाणो से श्रकथ है श्रथात वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए वाणो समय श्रीर स्तेह के विचार कर (वियोग वर्णन करने में) सकुचा गई! रामचन्द्रजी ने भरतजो से मिलकर उन्हें सममाया। फिर प्रसन्न होकर शत्रुझजों के। हृदय से लगाया।। २।।

सेवक सचिव भरत-रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥ सुनि दारुनदुखु दुहूँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥३॥

सेवक और मन्त्रो भरतजो का रुख पाकर, सब जाकर, अपने अपने काम में लग गये। वे चलने की तैयारो करने लगे जिसे सुनकर दोनों समाजों में घोर दु:ख हुआ।। ३।।

प्रभु-पद-पदुम बंदि दोउ भाई । चले सीस धरि रामरजाई॥
मुनि तापस बन देव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी॥४॥

दोनों भाई (भरत, शतुष्ठ) प्रभु रामचन्द्रजो के चरण-कमल को वन्दना करके तथा रामचन्द्रजी को आज्ञा शिरोधार्थ कर और मुनि, तपस्वी तथा वन-देवतों की विनतों कर और बार बार सबका सम्मान कर चले।। ४॥

दो०-लपर्नाह भेँटि प्रनामु करि सिर धरि सिय-पद-धूरि।

चले सप्रेम श्रसीस सुनि सकल-सुमंगल-मृरि ॥३१६॥

वे लक्ष्मणजो से मिलकर श्रीर उन्हें प्रणाम करके, सोताजी के चरणें की धूल माथे चढ़ाकर, समस्त मङ्गलों के मूल उन दोनों के श्राशीवोद सुनकर चले।। ३१९।।

चौ०—सानुज राम नृपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत बिधि बिनय बडाई॥ देव दयाबस बड दुखु पायेउ। सहित समाज काननिह आयेउ॥१॥

लक्ष्मगाजी-समेत रामचन्द्रजो ने राजा जनक की सिर नवाकर उनको बहुत तरह से विनय तथा बड़ाई को। उन्होंने कहा—हे देव! आपने दया के वरा बहुत ही दु:स्र उठाया, जो समाज सहित आप वन में आये॥ १॥

पुर पग्र धारिय देइ श्रसीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महोसा॥ मुनि महिदेव साधु सनमाने। विदा किये हरि-हर-सम जाने॥२॥

श्चब श्चाशांबाद देकर श्चाप श्चपने नगर की पधारिए। यह सुनकर राजा जनक धीर धरकर चल पड़े। फिर रामचन्द्रजो ने ऋषियों, ब्राह्मणों श्चौर साधुश्चों का सम्मान कर उनकी हरिहर के समान समम कर बिदा किया॥ २॥

सासु समीप गये दोउ भाई। फिरे बंदि पग श्रासिष पाई॥ कौसिक बामदेव जावाली। परिजन पुरजन सचिव सुचाली॥३॥ फिर दोनों भाई राम-लक्ष्मण सास के पास गये श्रौर उनके पाँवों की वन्द्रना कर श्राशोवाद पा लौट श्राये। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि, कुटुम्बी लोग, नगर-निवासी, मन्त्रो, सज्जन लोग॥ ३॥

जथाजेा जु करि बिनय प्रनामा । बिदा किये सब सानुज रामा ॥ नारि पुरुष लघु मध्य बडेरे । सब सनमानि क्रुपानिधि फेरे ॥४॥

सबकी यथायाग्य विनय प्रणाम करके लक्ष्मण श्रौर रामचन्द्रजो न बिदा किया। कृपानिधान रामचन्द्रजो ने सब छोटे, मध्यम श्रौर बड़े खो श्रौर पुरुषों को उनका सम्मान करके लौटाया॥ ४॥

दो०-भरत-मातु-पद-बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भेँटि। बिदा कीन्हि सजि पालकी सक्कच सोच सब मेँटि॥३२०॥

प्रभु रासचन्द्रजो ने भरतजो को माता (केकयो) के चरणों की वन्द्रना कर श्रीर पांवत्र स्तेह के साथ उनसे मिलकर तथा सब तरह से उनका संकोच श्रीर सोच मिटा कर पालकी सजा-कर उन्हें बिदा किया।। ३२०॥

चौ०-परिजन भातु पितिहाँ मिलि सीता। फिरी प्रान-प्रिय-प्रेम-पुनीता॥ करि प्रनामु भेँटी सब सासू। प्रीति कहत कवि हिय न हुलासू॥१॥

प्राग्-प्रिय रामचन्द्रजो के प्रम में पवित्र सीताजी परिवार के लोगों और माता-पिता से मिलकर लौट आई। फिर सब सासुआं को प्रणाम कर उनसे मिलों। उस समय की प्रीति वर्णन करते कि के हृदय में उत्साह नहीं होता (अर्थात वह प्रोति वर्णनातीत थो)।। १।।

सुनि सिख श्रभिमत श्रासिष पाई। रही सीय दुहुँ प्रीति समाई॥ रघुपति पदु पालकी मँगाई। करि प्रबोधु सब शातु चढाई॥२॥

सीताजी नं शिक्ता सुनकर मन-इच्छित आशावाद पाये, और दोनां (नैहर, ससुराल) श्रोर का प्रोति में समाई (फँसो) रहीं रामचन्द्रजो ने सुन्दर पालिकयाँ मैंगवाई श्रौर सब मातात्रां को समका बुकाकर उन पर चढ़ा दिया॥ २॥

बार बार हिलि मिलि इहुँ भाई। सम सनेह जननी पहुँचाई॥ साजि बाजि गज बाहन नाना। भूप भरतदल कीन्ह पयाना॥३॥

दोनों भाइयों (राम, लक्ष्मण) ने बार बार हिल-मिलकर बराबर स्नेह के साथ माताओं को कुछ दूर पहुँचा दिया। राजा जनक और भरतजो के दल ने हाथो-घोड़े आदि तरह तरह के बाहन साजवाज कर प्रयाण किया॥ ३॥

## हृदय रामु सिय लखन समेता। चले जाहिँ सब ले।ग श्रचेता॥ बसह बाजि गज पसु हिय हारे। चले जाहिँ परबस मन मारे॥४॥

सब लोग हृद्य में रामचन्द्रजो के। सोता और लक्ष्मण-सहित धारण किये हुए (उनका ध्यान करते हुए) चले तो जाते थे, पर अचेत थे (उन्हें अपनी कुछ सुध न थी)। इसी तरह बैल, हाथी चोड़े, आदि पशु हृद्य में हारे हुए मन मारे हुए पराधीन चले जाते थे, अर्थात् किसी का जाने की जी नहीं चाहता था।। ४।।

#### दो०-गुरु-गुरु-तिय-पद बंदि प्रभु सीता लपन समेत।

फिरे हरष-बिसमय-सहित श्राये परननिकेत ॥३२१॥

फिर प्रभु रामचन्द्रजो सोता और लक्ष्मएजी-समेत गुरु श्रार गुरु को स्त्री के चरऐां को वन्दना कर त्रानन्द और विषाद-सहित पर्एकुटी पर लौट श्राये॥ ३२१॥

चै।०-विदा कीन्ह सनमानि निषादू। चलेउ हृदय बड बिरह बिषादू॥ केाल किरात भिछ बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥१॥

फिर निषाद (गुह) का सम्मान कर उसके बिदा किया। वह चला पर उसके हृदय में विरह का बड़ा भारो दु:ख था। फिर केाल, किरात, भोल ब्रादि वन के फिरनेवाले (जङ्गली) लोगों की रामचन्द्रजो ने लौटाया। वे सब प्रणाम करके बहुत लौटाने से लौटे।। १।।

प्रभु सिय लपन बैंठि वट छाहीँ। प्रिय-परिजन-वियोग विलखाहीँ॥ भरत सनेहु सुभावु सुवानो। प्रिया श्रनुज सन कहत वखानी॥२॥

फिर प्रभु रामचन्द्रजो, सीता श्रीर लच्मण-सहित, बड़ को छ।या में बैठ कर प्रिय परिवार के लोगों के वियोग से बिलखने लगे श्रीर भरतजो के स्नेह, स्वभाव तथा मीठी बोली को—प्यारो सोताजो श्रीर श्रनुज लक्ष्मणजो से—बड़ाई करने लगे॥ २॥

प्रीति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेमबस बरनी ॥ तेहि श्रवसर खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर श्रवर मलीना ॥३॥

रामचन्द्रजो ने प्रेम के वश होकर श्रोमुख से भरतजो के वचन, मन, करतूत, प्रीति तथा विश्वास का वर्णन किया। उस समय चित्रकूट के पत्ती, मृग, जल श्रीर मछलियाँ सब चर (चेतन जोव) श्रीर श्रचर (पत्थर, वृत्त श्रादि) मिलन या उदास हो गये।। ३।।

विबुध विलोकि दसा रघुवर की। बर्राष सुमन किह गति घर घर की॥ प्रभु प्रनामु किर दीन्ह भरोसा। चले मुदित मन डर न खरो सा॥॥॥

देवतां ने रामचन्द्रजो को (प्रेमसुग्ध) दशा की देखकर उन पर फूल बरसा कर श्रपने घर घर की गति निवेदन को (श्रर्थान् राज्ञसों का कष्ट श्रीर श्रपना सारे सारे फिरना सुनाया)। प्रभु रामचन्द्रजी ने उन्हें प्रणाम कर भरोसा दिया, तब सब प्रसन्न-चित्त चले। उन्हें कुछ भी डर न रह गया॥ ४॥

दे। - सानुज सीयसमेत प्रभु राजत परनकुटीर । भगति ग्यानु बैराग्य जनु सोहत धरे सरीर ॥३२२॥

प्रभु रामचन्द्रजो छोटे भाइ लक्ष्मण श्रीर सीताजा-समेत उस पर्णकुटोर में ऐसे शोभा-यमान थे मानों भक्ति, ज्ञान श्रीर वैराग्य शरीर धारण कर शोभित हो रहे हों॥ ३२२॥

चौ०-मुनि महिसुर गुरु भरत भुष्राछ् । रामबिरह सबु साजु बिहालू ॥ प्रभु-गुन-प्राम गुनत मन माहोँ । सब चुपचाप चले मग जाहोँ॥१॥

मुनि, ब्राह्मण, गुरु, भरतजो श्रीर राजा जनक सारा समाज रामचन्द्रजो के विरह में बेहाल था। सब मन में प्रभु रामचन्द्रजी के गुण-गणां के। याद करते हुए रास्ते में चुपचाप चले जाते थे॥ १॥

जमुना उतरि पार सब भयऊ। सा बासर बिनु भोजन गयऊ॥ उतरि देवसरि दूसर बासू। रामसखा सब कीन्ह सुपासू॥२॥

पहले दिन सब यमुनाजी उतर कर पार हुए, वह दिन उन्हें बिना भाजन बोता। दूसरे दिन गंगाजी उतर कर डेरा हुआ। वहाँ रामसस्ता (गुह) ने सब बातें का सुबीता कर दिया।।२॥

सई उतरि गोमती नहाये। चौथे दिवस श्रवधपुर श्राये॥ जनकु रहे पुर वासर चारी। राज काज सब साज सँभारी॥३॥

वे तोसरे दिन सह नदां उतरकर गामता नदों का स्नान कर चौथे दिन श्रयोध्या पहुँचे। जनक महाराज चार दिन श्रयोध्या में रहे श्रीर सब राज-काज, चोज वस्तु सम्हाल कर॥ ३॥

सौँपि सचिव ग्ररु भरतिह राज । तिरहुति चले साजि सब साज् ॥ नगर-नारि-नर ग्ररु-सिख मानी । बसे सुखेन राम-रज-धानी ॥४॥

श्रयोध्या का राज्य मन्त्रों, गुरु (वसिष्ठजों) श्रौर भरतजों के। सॉपकर सब साज सजा कर (तैयारों कर) वे तिरहुत देश के। चले। नगर के सब स्नो-पुरुष गुरुजों की शिचा मानकर रामचन्द्रजों को राजधानी श्रयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे॥ ४॥

दो०-रामदरस लिंग लोग सब करत नेम उपवास। तिज तिज भूषन भोग सुख जियत श्रविध की श्रास ॥३२३॥

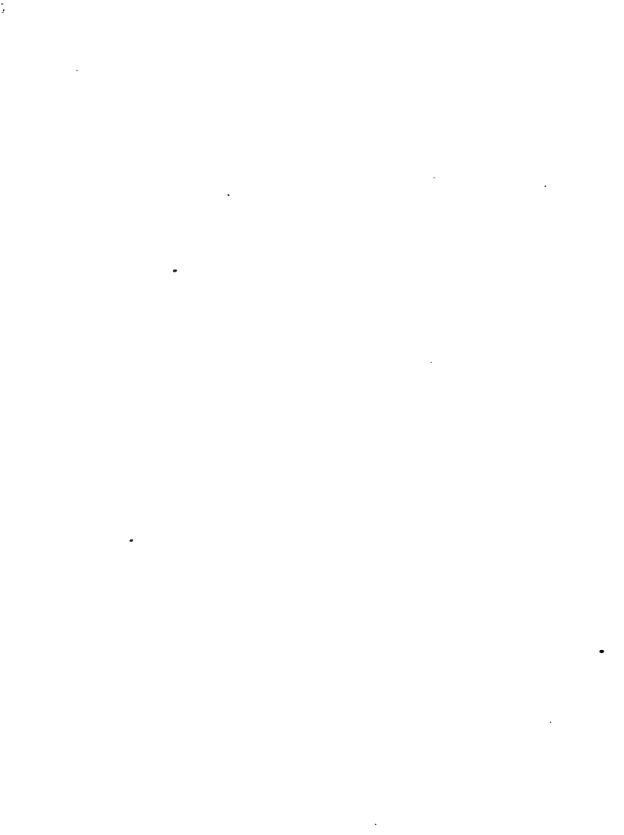

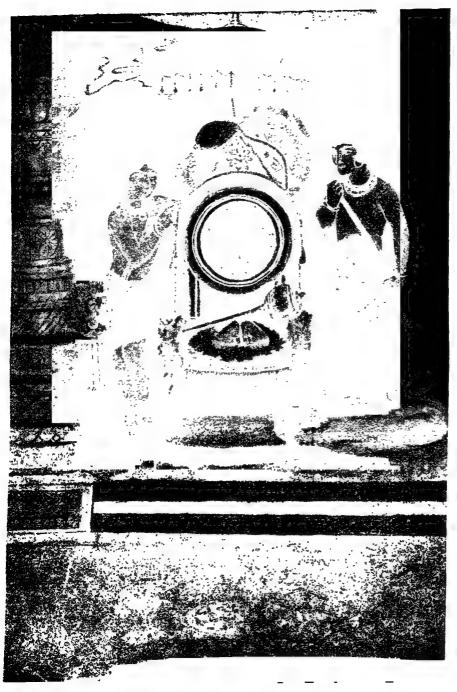

सुनि सिल पाइ असीस बड़ि गणक बोछि दिनु साथि। सि'दासन प्रमुपादुका बेंडारै निस्पाधि॥ ४० ६६९

सब लोग रामचन्द्रजी का दर्शन होने के लिए नियम और व्रत करने लगे। वे भूषण और भाग-विलासों के। छोड़कर अवधि (१४ वर्ष) की आशा से जीते हैं कि जब अवधि समाप्त हो जायगी, हमें राम-दर्शन होगा॥ ३२३॥

चौ०-सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख श्रोधे ॥ पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई । सौंपी सकल मातुसेवकाई ॥१॥

भरतजी ने मन्त्रो और विश्वासो सेवकों के समका दिया। वे सोख पाकर अपने अपने काम में लग गये। फिर भरतजो ने छोटे भाई शत्रुष्ठजी के बुलाया और उनको समकाकर सब माताओं को सेवा सौंपी।। १।।

भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बरबिनय निहोरे॥ ऊँच नीच कारजु भल पोचू। श्रायसु देव न करब सँकोचू॥२॥

फिर भरतजो ने बाह्यएों की बुलाकर उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया और बड़ी नम्नता से अनुप्रह की प्रार्थना कर कहा—आप लोग ऊँचा, नीचा, अच्छा, बुरा जे। कुछ कार्य हो, उसके लिए मुक्ते आज्ञा दीजिएगा। संकोच न कीजिएगा।। २॥

परिजन पुरजन प्रजा बोलाये। समाधानु करि सुबस बसाये॥ सानुज गे गुरुगेह बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥३॥

फिर परिवार के लोगों, नगर के प्रतिष्ठित लोगों श्रौर प्रजाश्रों को बुलाकर उनका समा-धान कर उनके श्रन्छों तरह रहने का बन्दोबस्त कर दिया। फिर छोटे भाई रात्रुघ्न के साथ भरतजी गुरुजों के घर गये श्रौर उन्हें द्राउवत् कर हाथ जाड़ कहने लगे कि ॥ ३॥

ष्ट्रायसु होइ त रहउँ सनेमा। बोले मुनि तन पुलिक सप्रेमा॥ समुभव कहव करव तुम्ह जोई। धरमसारु जग होइहि सोई॥४॥

हे गुरु महाराज! आपकी आज्ञा है। तो मैं नियमपूर्वेक रहूँ। यह सुनकर मुनि बसिष्ठजी पुलकित है। कर प्रेमपूर्वेक बोले—हे भरत! तुम जा कुछ सममोगे, कहोगे और करोगे, वहो जगत् में धर्म का सार होगा॥४॥

दे। ० – सुनि सिख पाइ श्रसीस बिंड गनक बोलि दिनु साधि।

सिंहासन प्रभुपादुका बेंठारे निरुपाधि ॥३२४॥

भरतजो ने यह सुनकर शिचा श्रौर बड़े श्राशीर्वाद पाकर, ज्योतिषियों के। बुलवा, श्रौर दिन साथ (श्रुभ-सुहूर्त देख) कर रामचन्द्रजो को पादुकाएँ सिंहासन में निर्विष्न बैठा दीं (प्रतिष्ठित कर दीं) ॥ ३२४॥

चौ०-राममातु गुरुपद सिरु नाई । प्रभु-पद-पीठ-रजायसु पाई ॥ नंदिगावँ करि परनकुटीरा । कीन्द्द निवास धरम-ध़ुर-धीरा ॥१॥ फिर धमें का भार उठाने में धीर भरतंजो रामचन्द्रजी की माता कौसल्याजी के और गुरुजो के चरणों में मस्तक नवाकर और प्रभु रामचन्द्रजा की पादुकाओं से आज्ञा लेकर निन्दिगाँव में पत्तों की कुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे।। १।।

जटाजूट सिर मुनिपट धारो। महि खनि कुससाथरो सवाँरी॥ श्रसन बसन बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा॥२॥

वन्होंने सिर में जटाजूट बढ़ा लिये, मुनियों के वस्त्र (बल्कल श्रादि) धारण किये, पृथ्वों खोदकर गुफा में कुश को श्रासनी बिछाई। फिर वे भोजन, वस्त्र, पात्र, त्रत, नियम श्रादि में ऋषियों के कठिन धर्म की प्रेम-सिहत करने लगे।। २।।

भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तृन तूरी॥ श्रवधराजु सुरराजु सिहाई। दसरथधनु सुनि धनद जजाई॥३॥

भरतजो ने भूषण, वस्त्र श्रीर समस्त सुख-भोगों के। मन, वचन श्रीर काया से तिनके के समान त्याग दिया। जिस श्रयोध्या के राज्य की प्रशंसा देवराज (इंद्र) भी करते हैं, श्रीर जहाँ के राजा दशाय की सम्पत्ति सुनकर कुवेर भी शर्मा जाते हैं॥ ३॥

तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ रमाबिलास रामश्रनुरागी । तजत बमन जिमि जन बडभागी ॥४॥

उस श्रयोध्यापुरी में भरतजो बिना राग श्रथात् बिना किसो सुखभोग को प्रवृत्ति के इस तरह निवास करने लगे जिस तरह भवरा चंपे के बाग्र में रहे। (भँवरा कमल में तो चपक बैठता है पर चंपे को सुगन्ध को प्रह्मा नहीं करता।) जो रामचन्द्रजो के प्रेमी होते हैं वे बड़-भागो लक्ष्मीसम्बन्धो भागों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे कोई मनुष्य वमन (क़ै, रह) को त्याग दे।। ४।।

दो०-राम-प्रेम-भाजन भरत बडे न यहि करतृति। चातक इंस सराहियत टेक बिबेक बिर्मृात ॥३२५॥

जब पपोहे और हंस की प्रशंसा टेक (स्वाति-बूँद और नोरचोर-विवेचन) के कारण होतो है तब विचारवान और ऐश्वर्यवान भरतजो के लिए, जा श्रीरामचन्द्रजो के प्रेम के पात्र हैं, यह करतृत (इतिनष्ट रहना, वैराम्यवान रहना) कोई बड़ी बात नहीं है।। ३२५॥

चौ०-देह दिनहुँ दिन दुर्बार होई। घट न तेज् बल मुखछिब सोई॥ नित नव राम-प्रेम-पनु पीना। बढत धरमदल्ल मनु न मलीना॥१॥

व्रत त्रादि परिश्रम से भरतजा का शरोर दिन दिन दुवला होता जाता था, पर उनका तेज नहीं घटता था। उनका बल और उनके मुख की कान्ति वैसी हो रही। रामचन्द्रजों के प्रेम

का नित न्या पण (प्रतिज्ञा) बढ़ता ही जाता था, धर्म का दल बढ़ता जाता था, उनका मन मलिन (उदास) नहीं होता था ॥ १ ॥

जिमि जल निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे॥ सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल श्रकासा॥२॥

जैसे शरद्-ऋतु के प्रकाशित होते हो जल तो घटता है, पर बेत वृत्त सुशोभित होते हैं श्रीर कमल खिलते हैं। भरतजी के शुद्ध हृदय-श्राकाश में शम, दम, संयम, नियम श्रीर क्रत श्रादि नत्तत्र दमकने लगे।। २।।

ध्रुव बिस्वासु श्रविध राका सी। स्वामिसुरित सुरबीथि बिकासी॥ राम-प्रेम-बिधु श्रचल श्रदोखा। सहित समाज सोह नित चोखा॥३॥

उस आकाश में विश्वास हो ध्रुव का तारा है, वनवास को अविध (१४ वर्ष) पूर्णिमा तिथि-सो है और स्वामी श्रीसीनारामजी की स्पृति सुरवीिथि' या आकाशगंगा प्रकाशित हो रही है। श्रीरामचन्द्रजो का प्रेम ही निश्चल (पूर्ण, कभी न घटनेवाला) और निष्कलंक चन्द्रमा है, वह समाजरूपी नच्नत्रों-सहित नित्य निर्मल प्रकाशित होता है।। ३॥

भरत रहनि समुभनि करतूती। भगति बिरित गुन बिमल बिभूती॥ बरनत सकल सुकबि सकुचाहीँ। सेस-गनेस-गिरा-गमु नाहीँ॥४॥

भरतेजो को रहनि (स्थिति), समम श्रीर करतूत तथा उनकी भक्ति, वैरान्य श्रादि शुणों की श्रिधकता का वर्णन करने में सभी सत्किव सकुचाते हैं; क्योंकि वहाँ ता शेषजी, गणेशजी श्रीर सरस्वतीजी की भी गम नहीं, श्रशीत् वे भी पूरा वर्णन नहीं कर सकते॥ ४॥

दो ० — नित पूजत प्रभुपावँरी प्रीति न हृदय समाति । माँगि माँगि श्रायसु करत राजकाज बहु भाँति ॥३२६॥

भरतजी प्रतिदिन रामचन्द्रजी को पादुकार्था को पूजा करते हैं, उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। वे उन पादुकार्श्रों से श्राझा माँग माँग कर सब तरह के राज्य-सम्बन्धी कार्य करते हैं॥ ३२६॥

चौ ० - पुलक गांत हिय सिय रघुबीरू। जीह नाम जपु लोचन नीरू॥ लप्तु राम सिय कानन बसहीँ। भरतु भवन बसि तप तनु कसहीँ॥१॥

१—त्राकाश में तारों का एक पुंज बहुत लम्बा रास्ता जैसा शरद्-ऋतु में दीखने लगता है। इसका आधी रात में देखना चाहिए। उस रास्ते का नाम सुरवीथी है। लाग कहते हैं कि यह देवताओं के आने जाने का रास्ता है।

भरतजो के हृदय में सोतारामजो हैं, रारोर पुलिकत हो रहा है, जोम से राम-नाम का जप चल रहा है और नेत्रों में आँसू भरे हैं। लक्ष्मण, रामचन्द्र और सीता तो वन में वास कर रहे हैं पर भरतजो घर में निवास कर तपस्था से शरीर की कस रहे हैं॥ १॥

दोउ दिसि समुभि कहत सब लोगू। सब बिधि भरत सराहन जेागृ॥
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीँ। देखि दसा मुनिराज बजाहीँ॥२॥

सब लोग दोनां को श्रोर देखकर (दानां पत्तां का विचार करके) कहते हैं कि भरतजी सब तरह बड़ाई के लायक़ हैं। भरतजो के अत श्रीर नियमों को सुनकर सामुगण भी सकुचा जाते हैं और उनको दशा का देखकर बड़े बड़े मुनिराज लजा जाते हैं॥ २॥

परमपुनीत भरतश्चाचरनू । मधुर-मंजु-मृद- मंगल - करनू ॥ इरन कठिन कलि-कलुष-कलेसू । महा-मोह-निसि दलन दिनेसू ॥३॥

भरतजो का आचरण परम पवित्र, मधुर, सुन्दर और आनन्द-मञ्जल का करनेवाला है। वह कठिन किलयुग-सम्बन्धो पाप और क्रशों का हरनेवाला है और महा मोहरूपो रात के। नष्ट करने के लिए वह सूर्य है।। ३।।

पाप - पुंज - कुंजर - मृग - राजृ। समन सकत - संताप - समाजू ॥ जनरंजन भंजन भवभारू। रामसनेह सुधा - कर - सारू ॥४॥

वह पापों के पुंजरूपो हाथियों की मदन करनेवाला सिंहरूप है, सभी सन्तापों के मुंड की शान्त करनेवाला है; लोगों के चित्त की रंजन (प्रसन्न) करनेवाला, संसार के मार (कष्ट) की भंजन (नाश) करनेवाला और रामचन्द्रजी के स्तेहरूपी चन्द्रमा का सार (श्रर्थान् श्रमुत) है ॥४॥

छंद-सिय-राम-प्रेम-पियूष-पूरन होत जनमु न भरत को।
मुनि-मन-त्र्यगम जम नियम सम दम बिषम व्रत श्राचरत को॥
दुखदाह दारिद दंभ दूपन सुजस मिस श्रपहरत के।।
किलकाल तुलसी से सठिन्ह हिठ रामसनमुख करत के।।

जा सोतारामजो के प्रेमरूपी अमृत से भरे हुए मरतजो का जन्म न होता, तो बड़े बड़े मुनियां के मन का भी दुर्लभ यम, नियम, शम, दम आदि निषम (कठिन) अतों के कौन करता ? और शुद्ध यश (गाने) के द्वारा दु:ख, दरिव्रता, दंम, पापों को कौन हरए करता ? (बुक्सीदासजी कहते हैं कि) कलियुग में तुलसीदास जैसे शठों (दुष्टों) के हठपूर्वक औरामजों के सम्मुख कौन कर देता ? ॥

#### सो०-भरतचरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहिँ। सीय-राम-पद-प्रेम श्रविस होइ भव-रस-बिरति ॥३२७॥

तुलसोदासजो कहते हैं कि जे। मनुष्य, नियम करके भरतजो के चरित्र के। आदर-पूर्वक सुर्नेगे, उनको सोतारामजी के चरणों में प्रेम अवश्य होगा और संसारो विषयों से विरक्ति भो हो जायगी।। ३२७।।

> इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकळुपविध्वंसने विमलविज्ञानवैराग्यसम्पादना नाम द्वितोयः सापानः समाप्तः ॥

यह समस्त कलियुग के पातकों का विनाशक श्रोरामचरितमानस में शुद्ध विज्ञान, श्रौर वैराग्य का सम्पादन (करानेवाला) नामवाला दूसरा सोपान समाप्त हुआ।



٠,



वृतीय सोपान

(अरग्यकाण्ड)

रलोक

मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं द्यघघनध्वान्तापद्वं तापहम् । माहाम्भोधरपूर्गपाटनविधौ श्वासं भवं शङ्करं वन्दे इह्यकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् ॥१॥

धम्मेरूपो वृत्त के मूल, विवेकरूपी समुद्र के आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी किमल के लिए सूर्य, पापरूपो धोर अन्धकार के दूर करनेवाले, तापों के नाश करनेवाले, मोहरूपी धनपटल के विच्छित्र करने के लिए (दिन्निणीय) पवनस्वरूप, कल्याणकारी, ब्रह्मसम्भूत, कलङ्क के दूर करनेवाले, और श्रीराजा रामचन्द्र के प्यारे भव अर्थात् श्रीमहादेवजी का मैं प्रणाम करता हूँ।। १।।

सान्द्रानन्दपयोदसीभगतनुं पोताम्बरं सुन्दरं पाणो बाणशरासनं कटिलसक्तृणीरभारं वरम् । राजीवायतले।चनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पिथगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥

सघन और मुन्दर मेघ के समान शरोरवाले, पाताम्बर की धारण किये हुए, हाथ में धनुष-बाण लिये, कमर में मुन्दर तरकस बाँधे, कमल के समान विशाल नेत्रोंवाले, धारण किये हुए जटा-जूट से भलो भाँति शोभायमान, सोता और लक्ष्मण-सहित मार्ग में विचरते हुए, अभिराम अर्थात हृदयाह्नादकारा श्रोरामचन्द्रजी की मैं भजता हूँ॥ २॥

## सो०-उमा रामग्रन गृढ पंडित मुनि पावहिँ विरति। पावहिँ मोह विमृढ जे हरिविमुख न धरमरित ॥१॥

श्रोशङ्करजो कहते हैं—हे पावंतो ! रामचन्द्रजो के गुण गृढ़ (गुप्त, गहरे) हैं, उनके। जानकर या सुनकर पिएडत और मुनजन विश्राम (या वैराग्य) पा जाते हैं। जा निरे मूखे हैं, भगवान से विमुख हैं, जिनके। धर्म में प्रोति नहीं है, वे उस राम-गुण के। पाकर माह पा जाते हैं अर्थात् मोहत हो जाते हैं—जो लाभ होना चाहिए उसे वे नहीं पा सकते।। १।।

चै।०-पुर-नर-भरत-प्रोति में गाई। मित्र अनुरूप श्रनूप सुहाई॥ श्रब प्रभुचरित सुनहु श्रति पावन। करत जे बन सुर-नर-सुनि-भावन॥१॥

तुलसादासजो कहत है—मैने श्रयोध्या-नगर-निवासियां की श्रीर भरतजो की श्रतु-पम, सुन्दर प्रोति श्रपनो बुद्धि के श्रतुसार (श्रयोध्या-काएड में) वर्णन को। श्रव रामचन्द्रजी ने वन में जो श्रत्यन्त पावन (पवित्र करनेवाले) चित्र किये उन्हें सुनो। वे चिरत्र देवतां, मनुष्यों श्रीर सुनियों के लिए कल्याणकारों हैं॥ १॥

एक बार चुनि कुसुम सुहाये। निज कर भूषन राम बनाये॥ सीतहि पहिराये प्रभु सादर। बैठे फटिकसिला पर सुंदर॥२॥ं

एक बार रामचन्द्रजो ने सुन्दर फूल चुनकर अपने हाथ से उनके गहने बनाये और सुन्दर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रमु ने वे गहने आवर के साथ सीसाओं की पहना दिये।। २।।

सुर-पित-सुत धरि बायस बेसा। सठ चाहत रघु-पित-बल देखा॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा-मंद-मित पावन चाहा॥३॥

इतने में इन्द्र के पुत्र शठ (दुष्ट) जयन्त ने कौए का वेष धारण कर रामचन्द्रजों का बल देखना चाहा। जैसे चोटो समुद्र की थाह लेना चाहतों हैं, वसे ही महामन्द-बुद्धिवाले जयन्त ने रामचन्द्रजों को थाह लेनो चाहो।। ३।।

सीताचरन चाँच हति भागा। मृढ मंदमति कारन कागा॥ चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक-धनुष-सायक संधाना॥ ।।।।। वह मूखं, मन्दुर्बद जयन्त-कौत्रा बना होने के कारण-सोताजो के चरण में। चाँच

१—यहाँ पर लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि सीताजी के। चरचा और चींच इत भागा। अर्थात् कीआक्ष्म जयन्त पाँव और चींच दोनों मारकर भागा। इसमें कहाँ पर मार गया, वह सन्देह रहता है। इसलिए सीता—अचरन अर्थात् सीताजी के स्तनों में ऐसा अर्थ करते हैं। वाल्मीकीय में स्तनों में चींच मारना कहा है "केन ते नागनासोह विच् तं वे स्तनान्तरम्। कः अडिति सरोपेख पश्चवक्त्रेया मेगियना॥" सुन्दर० स० ३८। अर्थात् रामचन्द्रश्री ने बायकर पूछा कि हे सीते। स्तनों के

मार कर मागा। उसमें से रुघिर<sup>१</sup> बह चला तब रघुनाथजी ने जाना श्रौर धनुष में सींक का बाग श्रनुसंघान किया॥ ४॥

#### देा०-श्रतिकृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह । ता सनु श्राइ कीन्ह छल मृरस्र श्रवग्रनगेह ॥२॥

रघुनायक रामचन्द्रजी श्रात्यन्त दयालु हैं, वे दोन-जर्ना पर सदा स्नेह करते हैं। इस मूर्ख श्रवगुरा के घर जयन्त ने श्राकर उनसे छल किया !॥ २॥

#### चौ०-प्रेरितमंत्र ब्रह्मसर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ धरि निजरूप गयउ पितु पार्हीँ । रामबिमुख राखा तेहि नाहीँ॥१॥

ब्रह्मास्त्र के मन्त्र से अभिमन्त्रित वह सींक का बागा उस कौए के पीछे दौड़ा तब वह कौआ डर कर भाग चला। वह कौआ अपना असली रूप धरकर (जयन्त बनकर) अपने पिता इन्द्र के यहाँ गया, किन्तु रामचन्द्रजी से विमुख पुत्र को इन्द्र ने नहीं रक्खा अर्थात् वह उसकी रक्षा न कर सका॥ १॥

#### भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्रभय रिषि दुर्वासा॥ ब्रह्मधाम सिवपुर सब लेका। फिरा स्त्रमित ब्याकुल भय सेका॥२॥

जब पिता ने रचा न को तो वह निराश हो गया और उसके मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। जिस तरह सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भागे फिरे थे उसो तरह भय और साच से व्याकुल जयन्त ब्रह्मलोक, शिवपुर (कैलास) आदि सभी लोकें में भागता फिरा और भय तथा शोक से व्याकुल होकर भागते भागते थक गया।। २।।

#### काहू बैठन कहा न श्रोही। राखि का सकइ राम कर दोही॥ मातु मृत्यु पितु समनसमाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना॥३॥

किसो ने उसके बैठने के लिए भो नहीं कहा। रामचन्द्रजी से द्रोह करनेवाले की कौन रख सकता है ? कागभुशुएडजो कहते हैं हे हरियान ! (विष्णु के वाहन गरुड़) ऐसे राम-द्रोहियों की माता तो मृत्यु-स्वरूप हो जातो है, पिता यमराज के समान और अमृत विष हो जाता है॥ ३॥

मध्य भाग में तेरा हृदय किसने फाड़ दिया ? कौन क्रोध-भरे पाँच मुँहवाले साँप के साथ खेल करने लगा ? ब्राध्यात्म-रामायण में सीताजी के चरणों में चोंच मारना लिखा है। इसलिए यही अर्थ उचित है कि वह इतमाग्य (फूटी तक्रदीरवाला ) की आ सीताजी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया।

१—रामचन्द्रजी जानकीजी की गोद में मस्तक रखकर सो गये थे। कौए के चौंच मारने पर पित की निद्रा भङ्ग होने के भय से पितवता सीता ने न कुछ कहा न सुना, न उसे भगाने श्रादि की चेष्टा की। घाव से लोह बहकर शरीर में लगने पर निद्रा खुलने से रामचन्द्रजी के। वह हाल मालूम हुआ।

२-- ग्रयोध्या-काएड दोहा २१९ की ४ चौपाई देखिए।

मित्र करइ सतिरपु के करनी। ता कहँ विबुधनदी वैतर्गा । सब जगु तेहि श्रनलहु ते ताता। जो रघु-बीर-बिमुख सुनु श्राता ॥४॥

चस राम-द्रोही से मित्र सैकड़ों शत्रुआं के समान करनो करता है, उसके लिए गंगा नदो नैतरणी नदी (कष्टप्रद) हो जातो है। हे भाई! सुनो, जा रघुवीर से विसुख है उसके लिए सारा जगत अग्नि से भी अधिक गरम है!॥ ४॥

नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया केामल चित संता॥ पठवा तुरत राम पहिँ ताही। कहेसि पुकारि प्रनतहित पाही॥५॥

नारद्जों ने जयन्त के। ज्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया लगा, क्योंकि सन्तों का चित्त के।मल होता है। उन्होंने उसे तुरन्त हो रामचन्द्रजी के पास भेजा। वह रामणन्द्रजी के पास जा पुकार कर कहने लगा कि हे प्रशातहित! (भक्तवत्सल) आप मेरी रचा कीजिए।। पा

ष्रातुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ श्र-तुलित-बल श्र-तुलित-प्रभुताई। मैं मितमंद जानि नहिँ पाई॥६॥

उस दुखो भयभात जयन्त ने रामचन्द्रजो के चरण पकड़ लिये श्रीर वह पुकारन लगा—हे दयाल, रघुराई ! मेरी रत्ता करो, रत्ता करो। हे स्वामी ! श्रापके श्रतुल बल और श्रापको श्रतुल प्रभुता के। मन्द-बुद्धिवाला मैं नहीं जान पाया॥ ६॥

निज कृत करम जनित फल पायउँ । श्रव प्रभु पाहि सरन तिक श्रायउँ ॥ सुनि कृपाल श्रति-श्रारत-बानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥७॥

हे नाथ ! अपने किये कर्म से उत्पन्न हुए फल को मैंने पा लिया, श्रव श्रापकी शरण श्राया हूँ; इसलिए रच्चा कीजिए । महादेवजो कहते हैं कि हे पार्वतो ! कुपालु रामचन्द्रजो ने जयन्त को श्रत्यन्त श्रात्ते (दु:ख-भरी) वाणी सुनकर, उसे एकनेत्र करके छोड़ दिया श्रथात् राम-बाण श्रमीय होता है, एक नेत्र फोड़ने से उसका प्रभाव बना रहा ॥ ७ ॥

सो०-कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाडेउ करि छोह को कृपाल रघु-बीर-सम॥३॥

जिसने मोह (श्रज्ञान) के वश द्रोह किया, यद्यपि उसका वध करना ही उचित है तो भी प्रमु रामचन्द्रजो ने कृपा कर उसकी छोड़ दिया। रामचन्द्रजी के समान दयालु कौन है ? ॥३॥ चौ०—रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किये स्नृति सुधासमाना ॥ बहुरि राम श्रस मन श्रनुमाना। होइहि भीर सबहिँ मोहि जाना॥१॥

रामचन्द्रजी ने चित्रकूट में निवास कर कानों का सुनने में अमृत के समान सुखदायों अनेक चरित्र किये। फिर उन्होंने ऐसा अनुमान किया कि मुक्ते सभो जान गये हैं, इससे यहाँ पर भोड़भाड़ होगी॥ १॥ सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई। सीतासहित चले देाउ भाई॥ श्रित्रि के श्रास्त्रम जब प्रभु गयऊ।सुनत महामुनि हर्राषत भयऊ॥२॥

इसिलए सोता-समेत देनों भाई राम-लक्ष्मण सब मुनियों से बिदा लेकर चित्रकूट से चले। श्रागे जब प्रभु रामचन्द्रजो श्रात्र मुनि के श्राश्रम में गये तब महामुनि श्रात्र (उनका श्राना) सुनते ही प्रसन्न हुए ॥ २॥

पुलकितगात श्रित्रि उठि धाये। देखि रामु श्रातुर चिल श्राये॥ करत दंडवत मुनि उर लाये। प्रेमबारि दोउ जन श्रन्हवाये॥३॥

श्चित्र सुनि पुलिकत-शरीर है। उठकर दौड़ पड़े। उन्हें श्चाते देख रामचन्द्रजी भी जल्दी श्चागे बढ़ श्चाये श्चौर द्राडवत् करने लगे। श्चित्र ऋषि ने द्राडवत् करते हुए रामचन्द्रजी की हृद्य से लगा लिया श्चौर दोनों भाइयों की प्रेम के श्चांसुश्चों से म्नान करा दिया॥ ३॥

देखि रामछबि नयन जुडाने। सादर निज श्रास्त्रम तब श्राने॥ करि पूजा कहि बचन सुहाये। दिये मृल फल प्रभु मन भाये॥४॥

रामचन्द्रजों की छित का देखकर मुनि के नेत्रों में ठंढक पड़ गई, श्रथोत् नेत्र हम हो गये। तब मुनिजी उन्हें श्रादर के साथ अपने श्राश्रम में ले श्राये। उनका पूजन कर श्रीर मुन्दर बचन कह कर उन्होंने उन्हें मूल फल दिये, जा प्रभु रामचन्द्रजों के मन की प्रिय लगे॥ ४॥

सो०-प्रभु श्रासन श्रासीन भरि लोचन सोभा निरित । मुनिबर परम प्रबीन जारि पानि श्रस्तुति करत ॥४॥

श्रासन पर विराजमान प्रभु रामचन्द्रजी को शोभा के। नेत्र भर देखकर परम चतुर ऋषि-श्रष्ठ श्रत्रिजी हाथ जे।ङ्कर स्तुति करने लगे --।। ४॥

छंद-नमामि भक्तवत्सलं कृपालु-शील-कोमलम् । भजामि ते पदाम्बुजं श्रकामिनां स्वधामदम् ॥ निकाम-श्याम-सुन्दरं भवाम्बु-नाथ-मन्दरम् । प्रपुष्ठ-कञ्ज-लोचनं मदादि-देाष-मोचनम् ॥

हे भक्तवत्सल ! हे छपाछ ! हे कोमल शीलवाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । मैं आपके उन चरणारिवन्दों की सेवा करता हूँ जो निष्काम (किसी बात की इच्छा न रखनेवाल) पुरुषों का स्वधाम (बंकुएठ) के देनेवाले हैं । आपका शरोर अत्यन्त श्याम सुन्दर है, आप संसार-रूपो अनुद्र के लिए मन्दराचल हैं । आपके नेत्र खिले हुए कमल के सदृश हैं । आप मद (धमंड) आदि शर्मा के छुड़ानेवाले हैं ॥

प्रलम्ब - बाहु - विकमं प्रभोऽप्रमेयवैभवम् । निषंग - चाप - सायकं धरं त्रि-लेकि-नायकम् ॥ दिनेश - वंश - मगडनं महेश - चाप - खगडनम् ॥ मुनीन्द्र -सन्त - रञ्जनं सुरारि - वृन्द - भञ्जनम् ॥

हे प्रसु! श्रापको लम्बो सुजात्रां का बल-विक्रम श्रापर है, श्रौर श्रापका ऐरवर्य श्रप्रमेय (जिसका प्रमाण न हो सके) है। धनुष-बाण श्रौर तरकस धारण किये हुए श्राप त्रिलोकों के स्वामो हैं। श्राप सूर्य-कुल के भूषण श्रौर महादेवजों के धनुष के खण्डन करनेवाले हैं। श्राप सुनिवरों श्रौर सन्तों के। प्रसन्न करनेवाले तथा दैत्यों के समूहां का नाश करनेवाले हैं।।

> मनोज - वैरि - वन्दितं श्रजादि - देव - सेवितम् । विशुद्ध - बोध - विश्वहं समस्तदूषणापहृम् ॥ नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम् । भजे सशक्ति सानुजं शची-पति-प्रियानुजम् ॥

कामदेव के वैरी श्रोमहादेवजो आपको वन्दना करते हैं और श्रमादिक देवता आपको सेवा करते हैं। आप विशुद्ध झानस्वरूप हैं और समस्त देशों के नाश करनेवाले हैं। आप लक्ष्मों के पति, सुख को स्नान और सत्पुत्तपों को गति हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं शिक्त सोताजो एवं अनुज लक्ष्मण-समेत आपका भजन करवा हूँ। आप इन्द्राणी के पति इन्द्र के प्यारे क्षेट माई हैं।।

त्वदङ्घिमूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सराः । पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क-वीचि-सङ्कुले ॥ विविक्तवासिनस्तदा भजन्ति मुक्तये मुदा । निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गितं स्वकाम् ॥

जा लाग मत्सर देाष (दूसरे का भला होते देखकर जलना) से रहित होकर श्रापके चरण-कमलों को भजते हैं, वे कुतकरूपी लहरां से बढ़नेवाले संसार-सागर में नहीं गिरते। एकान्त-

१—राजा बिल के यज्ञ करते समय उनसे पृथ्वी लेकर इन्द्र की देने के लिए, श्रादिति के वत से सन्तुष्ट हो, उसी की कुंच् से भगवान ने वामन श्रावतार लिया। श्रादिति ही का पुत्र इन्द्र भी है, इसिलए उसके छोटे भाई हुए। उपेन्द्र नाम से वामनजी का नामकरण भी हुश्रा था। वहीं वामन भगवान रामावतार में रामचन्द्रजी हैं इसिलए उनके। इन्द्र का छोटा भाई कहा।

वासी महात्मा लोग मुक्ति पाने के लिए सदा श्रानन्द से श्रापका भजन करते हैं। वे इन्द्रियों के सुखों के। दूर रखकर श्रपनो गति (नित्य मुक्तता) के। प्राप्त होते हैं।।

त्वमेकमद्भुतं प्रभु निरीह्मीश्वरं विभुम् । जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् ॥ भजामि भाववल्लभं क्रुये।गिनां सुदुर्लभम्। स्व भक्तः -करूप-पादपं समं सुसेव्यमन्वहृम् ॥

हे स्वामिन! आप एक हैं (आपकं समान भो दूसरा कोई नहीं), आप अद्भुत (सबसे विलक्षण), प्रभु (मालिक), निरोह (किसो बात को इच्छा नहीं करनैवाले), ईश (ऐरवर्ध्यवान्), विमु (समथे), जगद्गुरु, नित्य, तुरोय (त्रिगुणात्मक विषयों से पर—चौबे) और केवल (पूर्ण) हैं। भाववहभ (प्रम के प्यारे), कुयोगियों के लिए अत्यन्त दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कस्पष्ट्स समान, रोज रोज अत्यन्त सेवा के योग्य आपका मैं भजन करता हूँ।।

श्रनूप - रूप - भूपतिं नतोऽह्मुर्विजापतिम् । प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे ॥ पर्ठान्त ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम् । वर्जान्त नात्र संशयः स्वदीयभक्ति संयुताः ॥

श्राप श्रनूप (श्रनोखे) होते हुए भो इस समय राजा का रूप धारण किये हुए हैं। मैं सोतापित राजा रामचन्द्रजो को नमस्कार करता हूँ। श्राप मुक्त पर प्रसन्न हूजिए। मैं श्रापको नमस्कार करता हूँ। मुक्ते अपने चरण-कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तोत्र का श्रादरपूर्वक पाठ करते हैं, वे श्रापको भक्ति से युक्त होकर श्रापके पद (स्थान, वैकुएठ) की चले जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं।।

दो ० — बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जेरि बहोरि । चरुनसरोरुद्द नाथ जनि कबहुँ तजइ मित मेरि ॥५॥ भित्र मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके, सिर नवा और हाथ जेड़कर बेले कि हे नाथ! मेरो बुद्धि कभो आपके चरण-कमलों के न छोड़े ॥ ५॥

चौ०-श्रनसूया के पद गहि सीता। मिली बहारि सुसील बिनीता॥ रिष-पतिनी-मन सुख श्रधिकाई। श्रासिष देइ निकट बैठाई॥१॥

फिर सुशोला, नम्रा सीताजी ऋषि-पत्नो अनस्याजो के पाँव पड़कर उनसे मिलीं। अनस्याजो ने मन में अधिक प्रसन्न होकर सीताजी का आशीर्वाद दे उन्हें पास बैठा लिया॥ १॥ दिब्य बसन भूषन पहिराये। जे नित नृतन श्रमल सुहाये॥ कह रिषिबधू सरस मृदु बानी। नारिधरम कछु ब्याज बखानी॥२॥

फिर उन्होंने सोताजी के। ऐसे दिन्य वस्त्र और भूषण पहनाये, जो नित नये, निर्मल और सुन्दर बने रहें, कभो खराब न हों। फिर किसो बहाने से स्त्री-धर्म-निरूपण करने के लिए ऋषि-पत्नी अनसृयाजो रसोली कोमल वाणी से बोलीं—॥ २॥

मातु-पिता-भ्राता - हित - कारी । मितप्रद सबु सुनु राजकुमारी ॥ श्रमितदानि भर्ता बेंद्रेही । श्रधम सी नारि जो सेव न तेही ॥३॥

हे राजिक्शोरों, साता ! सुनो । माता, पिता, भाई, हितैषों, सब मितदाता (श्रन्दाज से बीजों के देनेवाले) हैं। किन्तु हे वैदेही ! पित श्रमित (वे प्रमाण, खूब) देनेवाला है। वह स्री श्रम है जो पित की सेवा न करें ॥ ३॥

धोरजु धरम मित्र श्ररु नारी। श्रापदकाल परिवयहि चारी॥ वृद्ध रोगवस जड धनहीना। श्रंध विधर क्रोधो श्रति दीना॥४॥

हे सीते ! धैर्य, धर्म, मित्र और स्नो इन चारों की परीचा आपत्काल में लेनी चाहिए। बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, धनहोन (कक्नाल), अंधा, बहिरा, कोधी, अत्यन्त दीन (रारोब) ॥ ४॥

ऐसेहु पति कर किये श्रपमाना। नारि पाव जमपुर हुस्व नाना॥ एकइ धरम एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद-प्रेमा॥४॥

ऐसे पित का भो अपमान करने से को यमपुरी में अनेक प्रकार के दु:ख पाती है। को के लिए एक ही धर्म और एक ही व्रत नियम है कि शरीर से, मन से वचन से और पित के चरणों में प्रेम करें।। ५।।

जग पतिब्रता चारि बिधि श्रहहीँ। बेद पुरान संत सब कहहीँ॥ उत्तम के श्रस बस मन माहीँ। सपनेहुँ श्रान पुरुष जग नाहीँ॥६॥

वेद, पुराण श्रौर सब सत्पुरुष कहते हैं कि जगत् में पितन्नता चार प्रकार को हैं। उत्तम को के मन में ऐसा निश्चय हो जाता है कि उसके लिए जगत् में श्रपने पित के सिवा स्वप्न में भी श्रौर कोई पुरुष ही नहीं है।। ६।।

मध्यम परपति देखइ कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे॥ धरम बिचारि सर्मुांभ कुल रहुई। सा निकिष्ट तिय स्त्रुति श्रस कहुई॥७॥

मध्यम क्यां दूसरा क्यां के पति की कैसे देखतो है जैसे अपना भाई, पिता या पुत्र हो। जो स्नाधम की विचार कर और कुल की रीति की समम्कर रह जाय (अर्थात् चित्त वी पर-पुरुष की देखकर चलायमान हो जाय, पर यह साचकर चित्त की रोक ले कि) मेरा धर्म विगड़ जायगा, मेरे कुल में कलड़ लग जायगा वह स्त्री निकृष्ट (नीच) है। ऐसा वेद में कहा है।। ७।।

विनु श्रवसर भय तेँ रह जोई। जानहु श्रधम नारि जग सोई॥ पतिबंचक पर-पति-रति करई। रौरव नरक कलपसत परई॥८॥

जो स्रो अवसर न मिलने के कारण, या डर से बच जाय (व्यभिचारिणों न हो सके) वह स्रो संसार में अधम है। जो स्रो अपने पित से छल कर दूसरे के पित से प्रेम करती है वह सो कल्प पर्यन्त रौरव नरक में गिरती है।। ८।।

छन सुख लागि जनम सत काटो। दुख न समुभ तेहि सम को खोटी॥ बिनु स्रम नारि परम गति लहुई। पति-ब्रत-धरम छाडि छल गहुई॥६॥

चए। भर के सुख के लिए सैकड़ें। करोड़ें। जन्म के होनवाल दु:खों के। जे। न समभे, भला उसके बरावर खाटी श्रीर कीन हो सकती है ?। जे। स्त्री छल की छे।ड़कर पाति अत-धर्म का पालन करती है, वह बिना हो परिश्रम परमगित (स्वर्ग) पा जाती है।। ९।।

पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई । विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥१०॥ जो को पात से प्रतिकूल रहती है वह कहीं भी जन्म ले पर तरुण अवस्था आते हो विधवा हो जातो है ॥ १०॥

सो०-सहज श्रपाविन नारि पित सेवत सुभ गित बहइ। जसु गावत स्रुति चारि श्रजहुँ तुबिसका हरिहि प्रिय ॥६॥

स्रो स्वभाव हो से अपवित्र है। पति को सेवा करते हो उसकी शुभगति प्राप्त हो जाती है। देखो, त्राज तक इस बात के यरा की चारों वेद गाते हैं कि तुलसी विष्णुजी की प्यारी हैं। ।। ६।।

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहिँ। तोहि प्रानिप्रय राम कहेउँ कथा संसारहित ॥७॥

हे सोता ! सुनो, खियाँ तुम्हारा स्मरण कर पातिश्रत-धर्म का आचरण करेंगो । तुम्हें तो रामचन्द्र प्राण-समान प्रिय हैं, अर्थात् तुम तो पतिश्रताओं की शिरोमणि हो; मैंने यह कथा संसार के हित के लिए कहो है ॥ ७॥

१—वृन्दा ने अपने पित के मरने और पितिवत नष्ट होने पर विष्णु भगवान के। शाप दिया कि तुम शिला हो जाओ। पितवता के शाप से विष्णु शिला (शालियाम) हो गये और उन्होंने वृन्दा से कहा, तू तुलसी (वृद्ध) होगी और मैं तुमे धारण करूँगा। इससे वह तुलसी हो गई। वह आज तक विष्णु के। प्रिय है। सारांश यह कि पितवता ने विष्णु के। भो शाप दे दिया और दूसरा जनम से लिया पर पातिवत के। रख लिया।

, चौ०-सुनि आनकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ तब मुनिसन कह कृपानिधाना । श्रायसु होइ जाउँ वन श्राना ॥१॥

जानकोजो ने उपदेश सुनकर श्रत्यन्त सुख पाया श्रौर बड़े श्रादर के साथ श्रनसूयाजो के चरणों में सिर नवाया। तब कृपानिधान रामचन्द्रजो श्रित्र मुनि से कहने लगे—सुभे श्राज्ञा हो तो श्रव मैं दूसरे वन का जाऊँ॥ १॥

संतत मेापर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ धरम-धुरं-धर प्रभु के बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी ॥२॥

आप मुंक पर सदा कृपा रक्लंगे। मुक्ते सेवक जानकर स्तेह न झाइना। धर्म के धुरन्धर प्रमु रामचन्द्रजो की ऐसी वाणो मुनकर ज्ञानी मुनि ऋत्रि प्रेम-सहित बोले—॥ २॥

जासु कृपा श्रज सिव सनकादी । चहत ं सकल परमारथबादी ॥ ते तुम्ह राम श्र-काम-पियारे । दीनबंधु मृद् बचन उचारे ॥३॥

जिसको छपा ब्रह्मा, शिव, सनकादिक ऋषि श्रीर परमार्थवादी लोग चाहते हैं, उन्हीं तुम निष्कामजनों के प्यारे दीनबन्धु राम ने ये कोमल वचन उच्चारण किये ! ॥ ३॥

श्रव जानी में श्रीचतुराई। भजिय तुम्हिं सब देव बिहाई॥ जेहि समान श्रतिसय निहँ कोई। ता कर सील कस न श्रस होई॥४॥

मैंने श्रोजो (त्राप) को चतुराई की श्रव समभा। सब देवतों की छोड़कर तुम्हारा हो भजन करना चाहिए। न जिनके बराबर दूसरा कोई है श्रोर न जिनसे कोई श्राधिक है, भला उन सर्वश्वर का शोल ऐसा क्यों न हो ?॥ ४॥

केहि विधि कहउँ जाहु श्रव स्वामी । कहहु नाथ तुम श्रंतरजामी ॥ श्रम किह प्रभु विलोकि मुनि धोरा । लोचन जल वह पुलक सरीरा॥४॥

हे स्वामां ! मैं कैंस कहूँ कि अब आप जाइए ? हे नाथ ! आप हो कहिए, आप तो अन्तयामों हैं। धोर मुनि अत्रि ने ऐसा कहकर रामचन्द्रजी की देखा। मुनि के नेत्रों से जल बह निकला, उनका शरोर पुर्लाकत हो गया॥ ५॥

छंद-तन पुलकिनर्भर प्रेमपूरन नयन मुख-पंकज दिये। मन-ग्यान-गुन-गोतीत प्रभु मेँ दोख जप तप का किये॥ जप जोग धरम समृह ते नर भगति श्रमुपम पावई। रघु-वोर-चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई॥ उस समय श्रित मुनि का शारीर पुलकित हो गया, वे प्रेम में भर गये। उन्होंने श्रपने नेत्र श्रीमुख-कमल के देखने में दे दिये (वे एकटक देखते ही रह गये)। वे साचने लगे कि जो परमात्मा मन, ज्ञान श्रीर इन्द्रियों को शक्ति से बाहर है, उसका दर्शन मैंने किया, तो मैंने कौन सा जप वा तपस्या की कि जिसके फल से यह लाम हुश्रा! तुलसीदासजी कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने जप, योग श्रीर धमे-समूह किये हैं, वे जिनकी श्रनुपम भक्ति के। पाते हैं, उन्हीं रघुवीर रामचन्द्रजी के पवित्र चरित्र की हम लोग गाते हैं।।

#### दो०-कलि-मल-समन दमन दुख रामसुजस सुखमूल। सादर सुनहिँ जे तिन्हिं पर रामु रहि । प्रतुकूल ॥ प्र

रामचन्द्रजो का सुयश किल्युग-सम्बन्धो पापों को शमन करनेवाला, दु:स्र की रोकने-वाला और सुखों का मूल है। जो आदर के साथ उस सुयश को सुनते हैं उन्हीं पर रामचन्द्रजी अनुकूल रहते हैं।। ८।।

# सो - कठिन काल मलकोस धरम न ग्यान न जाग जप। परिहरि सकल भरोस रामहिँ भजहिँ ते चतुर नर ॥६॥

यह कितकाल बड़ा हो किठन है, पापों की खान है; इसमें न तो कहीं घमे, न ज्ञान, न यज्ञ और न जप है। इसमें तो जो लोग सबके भरोसे की छोड़कर रामचन्द्रजी का भजन करेंगे वे हो मनुष्य चतुर हैं।। ९।।

# चे।०-मुनि-पद-कमल नाइ करि सीसा। चले बनहिँ सुर-नर-मुनि-ईसा। श्रागे राम श्रनुज पुनि पाछे। मुनि-वर-बेष बने श्रति श्राछे॥१॥

सुरों, नरें श्रौर मुनियां के स्वामी रामचन्द्रजो मुनिजो के चरण-कमलों में सिर नवाकर वन की चले। श्रागे रामचन्द्रजी श्रौर पीछे लक्ष्मणजी चलते थे। दोनों ही श्रेष्ट श्रृषियों के बहुत श्रुच्छे वेश बनाये हुए थे॥ १॥

# उभय बोच सिय सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥ सरिता बन गिरि श्रवघट घाटा। पति पहिचानि देहिँ बर बाटा ॥२॥

रामचन्द्र और लक्ष्मण दोनों के बोच में सीताजी चलती थीं। वे कैसी शोभायमान होतो थीं जैसे ब्रह्म और जोव के बीच में माया हो। निद्याँ, वन, पर्वत और किंठन घाट अपने स्वामी रामचन्द्रजी की पहचान कर रास्ता देते थे (अर्थात् वे जहाँ चाहें चले जायँ, कहीं कोई रुकावट नहीं होतो थी)॥ २॥

जहँ जहँ जाहिँ देव रघुराया। करहिँ मेघ तहँ तहँ नभछाया॥ मिला श्रसुर बिराध मग जाता। श्रावतही रघुबीर निपाता॥३॥ रघुराई रामचन्द्र जहाँ जहाँ जाते थे, वहाँ वहाँ आकाश में मेघ उन पर छाया करते थे। रास्ते से जाते जाते विराध नाम का दैत्य मिला। उसे आते ही रामचन्द्रजी ने पछाड़ दिया।। ३।।

तुरतिह स्विर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ पुनि स्राये जहँ मुनि सरभंगा । सुंदर स्रनुज जानकी संगा ॥४॥

उसने तुरन्त हो सुन्दर रूप पाया। उसे दुखो देखकर रामचन्द्रजी ने निज धाम (वेंकुराठ) के। भेज दिया। फिर जहाँ शरभङ्ग ऋषि थे, वहाँ वे सुन्दर लक्ष्मरा श्रीर जानकीजो के साथ पहुँचे॥ ४॥

दो०-देखि राम-मुख-पंकज मुनि-बर-लोचन भृंग।

सादर पान करत ऋति धन्य जनम सरभंग ॥१०॥

शरभंग मुनि के जन्म की धन्य है, जिनके नेत्ररूपो भँवर श्रीरामचन्द्रजो के मुख-कमल की देखकर बड़े आदर के साथ रस-पान करने लगे॥ १०॥

चौ०-कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला । शंकर-मानस-राज-मराला

जात रहेउँ बिरंचि के धामा । सुनेउ स्रवन बन श्रइहहिँ रामा ॥१॥

11

मुनि ने कहा है कुपाछु, रामचन्द्रजी शङ्करजी के मन-रूपो मान-सरोवर के राजहंस!
मैं ब्रह्माजी के स्थान की जा रहा था, इतने में सुना कि रामजी वन में आवेंगे।। १।।

चितवत पंच रहेउँ दिन राती। श्रव प्रभु देखि जुडानी छाती॥ नाच सकल साधन मेँ हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥२॥

इसी दिन से मैं रात-दिन रास्ता देखता था। अब प्रभु का दशन पाकर छाती ठंढी हुई। है नाथ! मैं सम्पूर्ण साधनों से रहित हूँ, आपने मुक्ते दीन-जन जानकर छपा की।। २।। सो कछु देव न मोहि निर्होरा। निजपन राखेहु जन-मन-चोरा

तब लगि रहहु दोनहित लागी। जब लगि मिलउँ तुम्हहिँ तनु त्यागी॥३॥

हे देव ! उस कृपा का मुक्त पर कुछ एहसान नहीं है । हे भक्तों के मन की चुरानेवाल ! आपने अपना पन 'श्रहं स्मरामि मद्गक्तम्" रक्खा । हे स्वामी ! इस दीन जन के हित के लिए आप तब तक ठहर जाइए जब तक मैं शरीर की त्यागकर आपमें न मिल जाऊँ (मुक्त न हो जाऊँ) ॥ ३ ॥

१—यह विराध पूर्व जन्म में गधर्व था। कुबेर की सेवा में यथासमय उपस्थित न होने से उन्होंने कोधित होकर उसे दैत्य होने का शाप दिया। फिर बहुत प्राथना करने पर उन्होंने वर दिया कि रामचन्द्रजी के साथ युद्ध होने पर अपने स्थान के। प्राप्त होगा। तभी से वह दैत्य बनकर दुखी हो रहा था। अब रामचन्द्रजी ने उसके। सद्गति दे दी।

जोग जग्य जप तप बत कीन्हा। प्रभु कहँ देइ भगतिवर लीन्हा॥ एहि बिधि सर रिच मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाडि सब संगा॥४॥

इतना कहकर शरभंग मुनि ने योग, यज्ञ, जप, तप और व्रत जो कुछ किये थे, वे सब प्रभु रामजी के व्यर्पण कर भगवद्गक्ति का वर माँग लिया। इस तरह शरभंग मुनि सर (चिता) रचकर मन से सब संग त्यागकर उस चिता में बैठ गये॥ ४॥

दो०-सीता-श्रनुज-समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम । मम हिय बसहु निगंतर सगुनरूप श्रीराम॥११॥

श्रीर बोले—साता श्रीर लक्ष्मण-सहित, नोल मेघ के समान श्याम-सुन्दर, सगुण रूप श्रीरामचन्द्रजो मेरे हृदय में निरन्तर निवास करो ॥ ११ ॥

चौ०-ग्रस किह जोगग्रगिनि तनु जारा। रामकृपा बैंकुंठ सिधारा॥ ता ते मुनि हरिलीन न भयऊ। प्रथमिह भेद भगतिबर लयऊ॥१॥

ऐसा कहकर मुनि ने योग-श्रमि में श्रपना शरीर जला दिया श्रीर रामचन्द्रजी की कृपा से वे वैकुएठ चले गये। यह मुनि रामचन्द्रजी में लीन इसलिए न हुए कि इन्होंने पहले ही भेद-जनक भक्ति का वरदान माँग लिया था॥ १॥

रिर्षिनिकाय मुनि-बर-गति देखो। सुखो भये निज हृदय विसेखो॥ श्रम्तुति करिहँ सकल मुनिबृंदा। जयित प्रनतिहत करुनाकंदा॥२॥

ऋषि-मण्डलो मुनिवर शरभंगजी की गति देखकर अपने हृदयां में विशेष प्रसन्त हुई। सम्पूर्ण मुनिगण रामचन्द्रजो की स्तुति करने लगे। हे भक्तों के हितकारो, करुणाकन्द! आपकी जय हो।। २॥

पुनि रघुनाथ चले बन श्रागे। मुनि-बर-बृंद विपुल सँग लागे॥ श्रस्थिसमृह देखि रघुराया। पूछा मुनिन्ह लागि श्रति दाया॥३॥

फिर रघुनाथजो आगे के वन में चले, तो बहुत-से मुनिगण उनके साथ है। लिये। रामचन्द्रजो ने हिंदुयों को ढरी देखकर मुनियों से उसका भेद पूछा, क्योंकि उन्हें बड़ो दया लगो।। ३।।

जानतहू पूछिय कस स्वामी। सबदरसी तुम्ह श्रंतरजामी॥ निसि-चर-निकर सकल मुनि खाये। सुनि रघुनाथ नयन जल छाये॥४॥

हे स्वामा ! त्राप जानते हुए भी क्या पूछते हैं ? त्राप सर्वदर्शी (सबके देखनेवाले) श्रीर त्रन्तर्यामी हैं। रात्तसों के समूह ऋषियों को खा गये, उन्हीं को ये हड्डियाँ हैं। यह सुनकर रघुनाथजों के नेत्रों में त्राँसू भर त्राये॥ ४॥

फा॰ दर् -- ८४

देश - निसि-चर-हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह । सकल मुनिन्ह के श्रास्त्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥१२॥ इसी समय रामचन्द्रजी ने भुजा इठाकर प्रतिक्षा की कि मैं पृथ्वी को राचस-होन करूँगा। फिर श्रापने सब मुनियों के श्राश्रमीं। में जा जाकर उन्हें सुख दिया॥ १२॥

चौ०-मुनि स्रगस्त्य कर सिष्य सुजाना।नाम सुतीच्छन रति भगवाना॥ मन-क्रम-बचन राम-पद-सेवक।सपनेहु स्रान भरोस न देव क॥१॥

श्चानत्य मुनि के एक चतुर शिष्य थे । उनका नाम मुतोक्ष्ण था। भगवान् में उनको प्रीति थी। वे मन, वचन श्रीर काया से रामचन्द्रजो के चरण-सेवक थे। उन्हें श्रीर किसो देवता का स्वपन में भो भरोसा न था॥ १॥

प्रभुश्रागवनु स्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ श्रातुर धावा ॥ हे बिधि दीनबंधु रघुराया । मेा से सठ पर करिहहिँ दाया ॥२॥

उन्होंने कानों से प्रमु रामचन्द्रजो का आगमन सुन पाया तो, उसी समय दर्शन का मनोरथ करते हुए आतुर होकर वे दैं। वे कहने लगे कि हे विधाला ! क्या दीनबन्धु राम-चन्द्रजो सुमन्से दुष्ट पर द्या करंगे ? ॥ २ ॥

सहित अनुज मोहि राम गोसाईँ। मिलिहहिँ निज सेक्क की नाईँ॥ मारे जिय भरोस टढ नाहोँ। भगति बिर्रात न ग्यान मन माहीँ॥३॥

जैसे मालिक अपने सेवकां को मिलते हैं वंसे मुक्ते स्वामी रामचन्द्र लक्ष्मण-सहित मिलेंगे या नहीं ? मेरे जो में पक्का भरोसा नहीं है; क्योंकि मेरे मन में न भक्ति है, न वैराग्य और न ज्ञान ॥ ३ ॥

निहँ सतसंग जोग जप जागा । निहँ दृढ चरनकमल श्रनुरागा ॥ एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जा के गति न श्रान की ॥४॥

न मैंने सत्संग हो किया, न योग, न जब, न यज्ञ, श्रोर न उनके चरण-कमलों में दृढ़ प्रोम हो है। करुणानिधान रामचन्द्रजों को एक श्रादत है कि उन्हें वह प्यारा होता है, जिसे श्रोर किसों की गीत (सहारा) न हो। श्रयात जिसका कोई रचक न हो, उसके राम रचक हैं॥ ४॥

हे।इहिँ सुफल श्राजु मम लोचन । देखि बदनपंकज भवमे।चन ॥ निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । किह न जाइ सा दसा भवानी ॥५॥

भव-बन्धन से मुक्त करनेवाले रामचन्द्रजो के मुख-कमल के। देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। श्रीमहादेवजो कहते हैं कि हे पार्वतो ! झानवान् मुनि मुखोक्स निर्मर होकर (अपना समस्त भार राष्ट्रनाथजी की सौंप कर) प्रेम में सम्न है। गये, उनकी वह दशा कही नहीं जातो ॥ ५ ॥

दिसि श्रस बिदिसि पंथ निह सुभा। को मैं चलेउँ कहाँ निह बूभा॥ कबहुँक फिर पाछे पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥६॥ उन्हें दिशा (पूर्व पश्चिम श्रादि), विदिशा (श्रिनिकोण श्रादि) का ज्ञान न रहा, रास्ता न देख पड़ा; यह भी ज्ञान न रहा कि मैं कीन हूँ श्रोर कहाँ को चला हूँ। कभो तो आवे जाते वे

न देख पड़ा; यह भी झान न रहा कि मैं कौन हूँ त्र्योर कहाँ की चला हूँ। कभो तो आते जाते वे पोछे को लाट जाने लगते और कभो रामगुण गाकर नाचने लगत ॥ ६॥

र्ष्ट्राबरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखिह तरुष्ट्रोट लुकाई॥ स्रतिसय प्रोति देखि रघुबोरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥७॥

मुनि ने र्श्वावरल प्रेम श्रीर भक्ति पाई। रामचन्द्रजी वृत्त की श्रीट में छिप कर तमाशा देखने लगे। मुनि को अत्यन्त प्रीति देखकर रघुवीर संसार को व्यथा मिटाने के लिए उनके हृदय में प्रकट हुए॥ ७॥

मुनि मग माँभ श्रचल होइ बैसा । पुलकसरीर पनसफल जैसा ॥ तब रघुनाथ निकट चिल श्राये । देखि दसा निज जन मन भाये ॥८॥

श्रव मुनि बोच रास्ते में निश्चल होकर बैठ गये, शरोर से ऐसे पुलकित हो गये जैसा कटहर का फल ! तब रघुनाथजी चल कर उनके पास आये और अपने भक्त को यह दशा देख कर मन में प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥

मुनिहिँ राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ भूपरूप तब राम दुरावा । हृदय चतुर्भुजरूप दिखावा ॥६॥ रामचन्द्रजो ने मुनि के बहुत तरह से जगाया, पर ने ध्यान से उत्पन्न (समाधि) सुख

को पा गवे थे इसितर नहीं जागे। तन रामचन्द्रजो ने अपना राजा का रूप तो गुप्त कर लिया । श्रौर हृदय (समाधि) में चतुभुंज रूप दिखाया॥ ९॥

मुनि श्रकुलाइ उठा पुनि कैसे। विकल हीनमनि फनिवर जैसे॥ श्रागे देखि रामतनु स्यामा। सीता-श्रनुज-सहित मुख्धामा॥१०॥

यह देखते हो सुतोक्ष्ण मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे जैसे किसो साँप की मणि गुम हो जाने पर वह व्याकुल हो। आगे धनश्वाम-शरीर, सुख के स्थान रामचन्द्र की सोता और लक्ष्मण्जो समेत देखकर ॥ १०॥

परें बकुट इव चरनिन्ह लागो । प्रेममगन मुनिवर वडमामी ॥ भुजविसाल गहि लिये उठाई। परमप्रोति राखे उर बाई ॥११॥ बड़भागी मुनिवर प्रेम में निमग्न होकर उनके चरणों में लग कर दंडे जैसे पृथ्वी पर गिर पड़े। रामचन्द्रजी ने विशाल भुजा से मुनि के। पकड़ कर उठा लिया श्रीर बड़ी प्रीति से उन्हें छाती से लगा रक्खा।। ११।।

मुनिहिँ मिलत श्रस सेाह कृपाला । कनकतर हि जनु भेँट तमाला ॥ रामवदनु विलोकि मुनि ठाढा । मानहुँ चित्र माँभ लिखि काढा ॥१२॥

मुनि सुतीक्ष्ण से मिलते हुए क्रपाल रामचन्द्र ऐसे शोभित हुए, मानों धतूरे के वृत्त के साथ तमाल का वृत्त मिल रहा हो! रामचन्द्रजी का मुख देखकर मुनि ऐसे खड़े हुए, मानों किसी ने उनका चित्र (तसवीर) में खींच कर खड़ा कर दिया हो!॥ १२॥

दो०-तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहिँ बार।

निज म्राह्म प्रभु म्रानि करि पूजा विविधि प्रकार ॥१३॥

तब मुनि सुतोक्ष्ण ने हृदय में धीरज धारण कर बार बार प्रभु रामचन्द्रजी के चरण पकड़ कर उनके। श्रपने श्राश्रम में ला नाना प्रकार से उनकी पूजा की ॥ १३॥

चौ०-कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी। श्रस्तुति करउँ कवनि बिधि तोरी॥ महिमा श्रमित मोरि मति थोरी। रविसनमुख खयात श्रँजोरी॥१॥

फर मुनि ने कहा—है प्रभु ! मेरी प्रार्थना सुनिए । मैं आपको स्तुति किस तरह करूं ? क्योंकि आपको महिमा ते। अपार है और मेरो बुद्धि थे।ड़ी है । सूर्य के सामने खद्योत (जुगनू) का क्या प्रकाश पड़ सकता है ! ।। १ ।।

स्याम - तामग्स - दाम - सरीरं । जटा - मुक्कट - परिधन-मुनि-चीरं ॥ पानि - चाप - सर - कटि - तूनोरं । नौमि निरंतर श्री-रघुवोरं ॥२॥

श्याम-कमल के समान दमकते हुए शरोरवाल, जटा-मुकुट-धारी, मुनियां के समान वश्च परिधान किये हुए, हाथों में धनुष-बाण लिये और कमर में तरकत बाँचे हुए श्रोरघुवंश में शुरवोर रामचन्द्रजो की मैं निरन्तर नमन्कार करता हूँ॥ २॥

मोह-विपिन-घन-दहन - क्रुसानुः । संत - सरोरुह - कानन - भानुः । निसि-चर-करि-बरूथ - मृगराजः । त्रातु सदा नो भव-खग-वाजः ॥३॥

माहरूपी सवन वन के जलाने के लिए र्याग्नरूप, सन्तरूपी कमलां के वन की प्रफुड़ित करने के लिए सूर्यरूप, राज्ञसरूपी हाथियों के मुण्ड के नाश करने के लिए सिंहरूप, संसाररूपी पन्नी के नाश करने के लिए बाज्ररूप भगवान् रामचन्द्र हमारो सदा रन्ना करो॥ ३॥

श्ररुन-नयन - राजोव - सुबेसं । सीता - नयन - चक्रेार - निसेसं ॥ हर-हृदि-मानस-राज - मरालं । नौमि राम - उर - बाहु बिसालं ॥४॥ लाल कमल के समान नेत्रोंवाले, सुन्दर वेषधारी, सीताजी के नेत्ररूपी चकेर के लिए चन्द्रमास्वरूप, शङ्करजी के हृदयरूपी मानसरोवर के राजहंस, बिशाल वज्ञ:स्थल श्रीर विशाल भुजाश्रोंवाले रामचन्द्रजी की मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥

संसय - सर्प्प - यसन - उरगादः । समन - सु - कर्कस - तर्क - विषादः ॥ भव-भंजन रंजन - सुर - जूथः । त्रातु सदा नो कृपाबरूथः ॥४॥

संशयरूपो साँपों के प्रसने के लिए गरुड़रूप, श्रत्यन्त कठोर तर्कों के दु:ख के। शमन करनेवाले, संसार के श्रयात् संसार-सम्बन्धो दु:खें के नाश करनेवाले, देव-समूहें के प्रसन्न करनेवाले, कुपासागर रामचन्द्रजी हमारो सदा रचा करो।। ५।।

निर्गुन-सग्रन-विषम-सम - रूपं । ज्ञान - गिरा - गो - तीतमरूपं ॥ श्रमलमिखलमनवद्यमपारं । नौमि राम भँजन - महि-भारं ॥६॥

निर्मुण श्रीर सगुण रूपवाले, विषम (मच्छकंच्छादि) श्रीर सम रूपवाले, एवं ज्ञान, वाणो श्रीर इन्द्रियां की पहुँच से परे, रूप-रहित, निर्मल, सम्पूर्ण, श्रीनन्द्य, श्रपार तथा पृथ्वो के भार की नष्ट करनेवाले श्रीरामचन्द्रजो की मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥

भक्त - कल्प - पादप - स्रारामः । तर्जन - क्रोध - लोभ - मद - कामः ॥ स्रिति-नागर-भव-सागर - सेतुः । त्रातु सदा दिन-कर-क्कल - केतुः ॥७॥

भक्तरूपी कल्पवृत्तों के लिए बग़ीचा-रूप (जैसे बग़ीचे मं वृत्त बड़े सुख से रहते हैं, वैसे हो श्रापमें श्रापके भक्त प्रसन्न रहते हैं), कोध, लोभ, मद श्रीर काम की तर्जना करनेवाले, (जिनके डर के मारे ये फटक न सक), श्रात्यन्त चतुर, संसार-समुद्र के सेतुरूप, सूर्यवंश के ध्वजा-रूप रामचन्द्रजो सदा हमारी रत्ता करो॥ ७॥

श्रतुलित-भुज-प्रताप-बल - धामा । कलि-मल-बिपुल-बिभंजन-नामा ॥ धर्मवर्म नर्मद ग्रनथामः । संतत संतनोतु मम रामः ॥८॥

जिनको मुजात्रां का प्रताप श्रातुल है, जे। बल के स्थान हैं, जिनका नाम किलयुग के पापों के। ध्वंस करनेवाला है, धमे की रचार के लिए जे। कवचरूप हैं, जिनके गुण-गण विनोद के दाता हैं, ऐसे रामचन्द्रजी मेरा सदा कल्याण करो।। ८।।

जदिष बिरज व्यापक श्रविनासी। सब के हृदय निगंतर बासी॥ तर्दाप श्रनुज-श्रो-सहित खरारी। बसतु मनिस मम काननचारी॥६॥

यद्यपि आप विशुद्ध हैं, ज्यापक हैं, श्राविनाशो (तोनों काल में बने रहनेवाल) हैं श्रीर निरन्तर सबके हृद्य में बसते हैं, तथापि हे स्वरारि (दुष्टां के शत्रु) रामचन्द्रजी! आप छाटे भाई लक्ष्मणजी श्रीर श्री सीताजी-समेत, इसी वनचारी रूप से मेरे मन में सदा निवास कीजिए॥ ९॥

\_\_

जे जानहिँ ते जानहु स्वामी । सग्रन श्रग्रन उर-श्रंतर-जामी ॥ जो कोसलपति राजिबनैना । करउ सो राम हृदय मम ऐना ॥१०॥

हे स्वामो ! सगुण, निगुण, हृदय के श्रन्तयोंमो रूप की जा जानते हैं वे जानं; मेरे हृदय में तो कीसलाधोश कमल-नयन रामचन्द्रजो स्थान करो॥ १०॥

ंश्रस श्रभिमान जाय जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मेारे॥ सुनि मुनिबचन राममन भाये। बहुरि हरिष मुनिबर उर लाये॥११॥

में सेवक हूँ और रघुनाथजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा आभमान भूल कर भो दूर न हो। मुनिजो के वचन रामचन्द्रजी के मन का अच्छे लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मुनिवर का फिर हृदय से लगा लिया।। ११।।

परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर माँगहु देउँ सा ताही॥ मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाँचा। समुक्तिन परइ झूठ का साँचा॥१२॥

रामचन्द्रजी ने कहा—हे सुनि! तुम सुके श्रात्यन्त प्रसन्न हुआ जानी, जो वरदान माँगना हो माँगो, मैं तुम्हें वही दृंगा। सुनि ने कहा—महाराज! मैंने तो कभी वरदान माँगा नहां। सुके यह नहीं समक पड़ता कि क्या कूठ श्रीर क्या सत्य है। तो फिर बर देसे माँगू॥ १२॥

तुम्हिह नीक लागइ रघुराई। सो मेाहि देहु दास-सुख-दाई॥ र्ष्टाबरल भगति बिरति बिग्याना। होहु सकल-ग्रन-ग्यान-निधाना॥१३॥

हे रघुराइं ! हे भक्तों की सुख देनेवाले ! जो कुछ आपको अच्छा लगे, वह सुभे दोर्गजए । रामचन्द्रजो ने कहा—तुम्हें अटल भक्ति, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हों और तुम संपूर्ण गुणां और ज्ञान के भागडार हो ॥ १३॥

प्रभु जो दीन्ह सो बर मैँ पावा । श्रब सो देहु मोहिँ जो भावा ॥१४॥

सुनि ने कहा—प्रभु ने जो वर दिया वह मैंने पाया। अब वह दीजिए जो सुमे अच्छा लगे।। १४।।

दो०-श्रनुज-जानको-सहित प्रभु चाप-बान-धर राम।

मम हियगगन इंदु इव बसहु सदा निःकाम ॥१४॥

जैसे श्राकाश में चन्द्रमा निवास करता है, वैसे हो तहमणजो श्रोर जानकोजी-समेत धनुषवाण-धारो प्रभु रामचन्द्रजो मेरे निष्काम हृद्यरूपो श्राकाश में सदा निवास करो॥ १४॥ चौ०-एवमस्तु किह रमानिवासा । हरिष चले कुंभज रिषि पासा ॥ बहुत दिवस गुरुदरसनु पांये । भये मेाहिँ एहि आस्रम आये ॥१॥

लक्ष्मोनिवास रामचन्द्रजो मुनि को एवमस्तु ऋर्थात् ऐसा हो हो इस तरह कहकर, हिषत हो, श्रगस्त्य मुनि के पास चले। तब मुनि ने कहा—महाराज! मुक्ते गुरुजो के दर्शन किये श्रोर इस श्राश्रम में श्राये बहुत दिन हो गये॥ १॥

श्रव प्रभु संग जाउँ ग्ररु पाहीँ। तुम्ह कहँँ नाथ निहोरा नाहीँ॥ देखि कृपानिधि मुनिचतुराई। लिये संग विहँसे दोउ भाई॥२॥

श्रव मैं प्रभु के साथ गुरु के पास जाऊँगा। हे नाथ! इसमें कुछ श्राप पर एहसान नहीं है। क्रुपासागर रामचन्द्रजो ने मुनि को चतुराई देखकर उन्हें साथ ले लिया श्रीर दोनों भाई औं हस पड़े॥ २॥

पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनिश्रास्त्रम पहुँचे सुरभूपा ॥ तुरत सुतीच्छन गुरु पहिँगयऊ । करि दंडवत कहत श्रस भयऊ ॥३॥

देवतां के राजा रामचन्द्रजो रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए मुनि अगस्यजो के आश्रम में पहुँचे। सुतोक्ष्ण तुरन्त हो गुरु अगस्यजो के पास गये और दंडवत् अर्थ कर ऐसा कहने लगे—॥ ३॥

नाथ केासलाधोसकुमारा । श्राये मिलन जगतश्राधारा ॥ राम श्रनुज समेत बैंदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥४॥

हे नाथ ! के।सलेश्वर महाराजा दशरथ के पुत्र, जगत् के आधार, रामचन्द्रजी आपसे मिलने के लिए आये हैं। हे देव ! आप रात दिन जिनको जपते हैं, वे ही रामचन्द्रजो, लक्ष्मण्जी और जानको जो समेत, आवे हैं।। ४।।

सुनत श्रगस्त तुरत उठि धाये। हिर विलोके लोचन जल छाये॥ मुनि-पद-कमन परे होउ भाई॥ रिषि श्रति प्रीति लिये उर लाई॥४॥

यह सुनते ही अगस्त्यजो उठकर दीड़े। रामचन्द्रजो का दर्शन कर उनके नेत्रों में जल छा गया। दाना भाई मुनि अगस्त्यजी के चरण-कमलों में गिरे। मुनि ने बड़ो प्रोति के साथ उन्हें उठाकर छातो से लगा लिया।। ५।।

सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी । श्रासन पर बैठारे श्रानी ॥ पुनि करि बहु प्रकार प्रभुपूजा । मोहि सम भागवंत नहिँ दूजा ॥६॥ क्षानो मुनि ने बड़े आदर से कुशल-अर्न पूछ कर उन्हें ब्लाकर आसनों पर बैठाया । फिर

बहुत प्रकार से प्रभु को पूजा करके वे बोले-मेरे समान दूसरा कोई भाग्यवान नहीं है।। ६॥

#### जहँ लगि रहे श्रपर मुनिवृंदा। हरषे सब बिलाकि सुखकंदा ॥७॥

वहाँ पर जो श्रीर भी दूसरे ऋषियों के समूह थे, वे सब सुखकन्द रामचन्द्रजा का देखकर प्रसन्न हुए ॥ ७॥

# देा०-मुनिसमृह महँ बैठे सनमुख सब की श्रोर। सरदइंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकेार ॥१५॥

रामचन्द्रजो सुनियों के समूह में सबको श्रोर मुँह करके बैठे। वे लोग रामचन्द्रजी के सुख-कमल को ऐसे देखने लगे जैसे चकारों का मुंड शरद्-पूरियमा के चन्द्रमा की देख रहा हो।। १५।।

# चौ०-तब रघुबीर कहा मुनि पाहीँ। तुम्ह सन प्रभु दुराउ कछुनाहीँ॥ तुम्ह जानहु जेहि कारन श्रायऊँ। तातेँ तात न कहि समुभायऊँ॥१॥

तब रामचन्द्रजो ने श्रगस्य मुनि से कहा—हे स्वामो ! श्रापसे कोई बात छिपो नहीं है। मैं जिस कारण से वन में श्राया हूँ उसके। श्राप जानते हैं इसिलए हे तात ! मैंने उसे कहकर नहीं समकाया।। १।।

# श्रव सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारउँ मुनिद्राही ॥ मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु-वानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥२॥

हे प्रभु ! श्रब श्राप मुक्ते वह सलाह दोजिए जिससे मैं मुनियां के द्रोहो राज्ञसा की मार डार्छ । प्रभु रामचन्द्रजो को ऐसा वाणी सुनकर मुनि श्रगस्यजा मुसकुराये श्रौर वोले—हे नाथ ! श्रापने मुक्तसे क्या समक्त कर सलाह पूछो ? (मैं श्रापके सम्मुख क्या चीज हूँ) ॥ २॥

# तुम्हरेइ भजनप्रभाव श्रघारी। जानउँ महिमा कछुक तुम्हारो॥ ऊर्मारतरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड श्रनेक निकाया॥३॥

हे पापध्टंसक । मैं श्राप हा के भजन क प्रभाव से कुछ श्रापको महिमा जानता हूँ। महाराज ! श्रापका माया हा विशाल गूलर का वृत्त है श्रार श्रनक ब्रह्मांडां के समूह उसके फल हैं॥ ३॥

# जीव चराचर जंतुसमाना। भीतर बसहिँ न जानहिँ म्राना॥ ते फलभच्चक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोउ काला॥४॥

स्थावर, जङ्गम जीव-मात्र उन गूलरों के भातर बसनवाले कोड़े हैं, जो गूलरां के सिवाय श्रीर किसों को नहीं जानते। उनु फला का खानेवाला कठिन कराल काल है। वह काल भी श्रापकंडर स सदा डरता है।। ४।। ते तुम्ह सकल लेाकपित साईँ। पूछेहु मेाहि मनुज की नाईँ॥ यह बर माँगउँ कृपानिकेता। बसहु हृदय श्री-श्रनुज-समेता॥४॥

हे स्वामी ! वे त्राप सब लोकों के मालिक, मनुष्य (त्राजान) की नाई सुमसे पूछते हैं। हे कुपा के स्थान ! मैं यह वर माँगता हूँ कि त्राप श्रीसीताजी त्रीर लक्ष्मणजी-समेत मेरे हृदय में निवास कोजिए ॥ ५॥

श्रविरत भगति विरति सतसंगा । चरनसरोरुह प्रीति श्रभंगा ॥ जद्यपि ब्रह्म श्रखंड श्रनंता । श्रनुभवगम्य भजहिँ जेहि संता ॥६॥

श्रीर श्रविरल (नित्य, गहरो) भक्ति, वैराग्य, सत्सङ्ग तथा श्रापके चरण-कमलों में श्रयंड प्रोति दीजिए। यद्यपि ब्रह्म श्रयंड है, श्रनन्त है, जिसको सन्त भजते हैं, जा श्रनुभव से जानने या प्राप्त होने के योग्य है।। ६।।

श्रम तव रूप बखानउँ जानउँ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्मरित मानउँ॥ संतत दासन्ह देहु बडाई। ता तेँ मोहि पूछेहु रघुराई॥७॥

इस तरह का आपका (निगुंग) रूप में वर्णन करता हूँ और जानता हूँ, तथापि घूम फिर कर में सगुण बहा में प्रीति मानता हूँ। हे रघुनाथ ! आप सदा दासों के बड़ाई दिया करते हैं, इसी से आपने मुक्ससे पूछा है कि—"अब सा मंत्र देहु प्रभु माही। जेहि प्रकार मारड मुनिद्रोही"। ७।।

हैं प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥ दंडकं बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप मुनिवर के हरहू॥८॥

हे प्रभु ! एक अत्यन्त मनोहर पवित्र करनेवाला स्थान है। उसका नाम पंचवटो है। हे स्वामिन ! आप दंडक वन का पवित्र कीजिए और मुनिवर के उम्र (तेज) शाप को दूर कोजिए ॥ ८॥

१—इच्लाकु के छोटे पुत्र राजा दंडक ने अपनी गुरुकन्या (शुक्राचाय की बड़ी कन्या अरजा) से बलात्कार क्या। उसने अपने पिता से कहू दिया। पिता ने कुद्ध होकर शाप दे राजा का सारा देश नष्ट कर दिया। धूल बरसने लगी, तब आपि लोग वहाँ से चलकर जहाँ जा बसे उसका नाम जनस्थान हुआं। वह देश नह होकर जंगल हो गया। इस वन की दशा रामचन्द्रजी के पहुँचने पर सुधर गई, सब वृद्ध आदि फलने फूलने लग गये। दंडक राजा का राज्य मिटकर वन हुआ इसलिए वह वन दंडकारण्य कहाया। इस शाप से छुड़ाने के लिए अगस्त्यजी ने कहा। अथवा—एक बार पञ्चवटी में दु।भद्ध पड़ा, तब सब मुनि इकट्टे होकर गौतम मुनि के पास आहार माँगने के लिए गये। उन्होंने तपोवल से सबका अन्न देकर बहुत कालपर्यन्त उनका पालन किया। किर मुनियों का विचार जनस्थान चले जाने का हुआ किन्तु गौतम के भय से वे न जा सके। तब सबने सलाह कर एक माया की गौ बनाकर गौतमजी के धान्यागार में छोड़ी। उसका गौतमजी वहाँ के हटाने गये तो हाथ से खूते ही वह माया की गौ मर गई। बस, मुनि-जन गोहत्या का दोष लगाकर वहाँ से जनस्थान के। चल दिये।

बास करहु तहँ रघु-कुल-राया। कीजिय सकल मुनिन्ह पर दाया॥ चले राम मुनिश्रायसु पाई। तुरतिह ँ पंचवटी नियराई॥६॥

हे रघुकुल में श्रेष्ठ ! वहाँ (पंचवटी में) निवास कीजिए श्रौर सम्पूर्ण मुनिया पर दया कीजिए । इस तरह मुनि श्रगस्त्यजों की श्राह्मा पाकर रामचन्द्रजों चले श्रौर तुरन्त हो पंचवटों के पास पहुँच गये ॥ ९॥

वो०-गीधराज साँ भेंट भइ बहु विधि श्रीति हढाइ। गोदावरी निकट प्रभु रहे परनग्रह छाइ॥१६॥

वहाँ पर गोधों के राजा (जटायु) से रामचन्द्रजी की भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रीति (मित्रता) हद कर प्रमु रामचन्द्रजी गौदावरी नदो के पास पत्तों को कुटो झाकर रहने लगे॥ १६॥

ची०-जब तेँ राम कीन्ह तहँ बासा । सुखी भये मुनि बोती त्रासा ॥ गिरि बन नदी ताल छबि छाये। दिन दिन प्रति स्रति होहिँ सुहाये॥१॥

जब से रामचन्द्रजो ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि-अधुखो हुए। उनका डर जाता रहा। वहाँ के पवंत, वन, निद्याँ, तालाब सबमें ख्रीव (रोनक) छा गई। वे दिन दिन बहुत हो सहावने होने लगे।। १।।

स्वग-मृग-इंद श्रनंदित रहहीँ। मधुप मधुर ग्रुंजत छवि लहहीँ॥ सो बन बर्राने न सक श्रहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा॥२॥

पत्तो श्रीर मृगां के मुंड श्रानन्द से रहने लगे तथा भारे मोठा श्रावाज से गुंजार करते हुए शोभित होते थे। जहाँ प्रत्यत्त रघुराज रामचन्द्रजो विराजमान हैं उस वन का वर्णन शेषजो भी नहीं कर सकते॥ २॥

एक बार प्रभु सुख श्रासीना । बिह्मन बचन कहे छलहीना ॥ सुर नर मुनि सचराचर साईँ । मैं पूँछउँ निज प्रभु की नाईँ ॥३॥

एक बार प्रभु रामचन्द्रजी सुखपूर्वक विराजमान थे, उनसे लक्ष्मणजो ने छल-रहित बचन कहे—हे देवों, चराचर-समेत मनुष्यां और मुनियां के स्वामी ! मै अपने मालिक के समान आपसे पृछता हूँ अर्थात् जैसे सेवक स्वामों से कुछ पूछता है वैसे हो मैं आपसे पूछता हूँ ॥३॥

गौतमजी के। जब यह कपट निश्चित हुन्ना तब उन्होंने शाप दिया कि जहाँ यह छल हुन्ना है वह देश न् नष्ट होकर उसमें राच्चस निवास करें। इस शाप से मुक्त करने के लिए न्नगरूयजी ने रामचन्द्रजी के। सचित किया।

मेहि समुभाइ कहहु सोइ देवा। सब तिज करउँ चरन-रज-सेवा॥ कहहु ग्यान बिराग श्ररु माया। कहहु से। भगति करहु जेहि दाया॥ १॥

दे देव ! मुक्ते वही समक्राकर कहिए जिससे मैं सब छोड़कर आपके चरणों को घूल को सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का निरूपण कोजिए और वह भक्ति बतलाइए जिससे आप दया करते हैं।। ४।।

दो ० - ईस्वर जीवहि भेद प्रभु कहृहु सकल समुभाइ।

जा तें होइ चरन-रित सोक मोह भ्रम जाइ ॥१७॥

हे प्रभु ! इश्वर श्रौर जोव इन दोनों का भेद सब सममा कर मुमसे काहए जिससे श्रापके चरणां में प्रोति बढ़े श्रौर शोक, मोह श्रौर अम नष्ट हो जार्य ॥ १७ ॥

चौ०-थोरेहि महँ सब कहउँ बुभाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥

मेँ श्ररु मेार तेार तेँ माया। जेहि बस कीन्हे जीवनिकाया ॥१॥

रामचन्द्रजो ने कहा—हे तात! मैं थोड़े हो में सब समभा कर कहता हूँ, तुम सावधानों से बुद्धि और जन लगाकर सुना। मैं और मेरा, तू और तेरा (यह अहङ्कार, ममता) माया है, जिसने जाव-समृह की अपने वश में कर रक्खा है।। १।।

गो गोचर जहँ र्लाग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ तेहि कर भेद सुनहु जुम्ह सोऊ। विद्या स्त्रपर स्त्रविद्या दोऊ॥२॥

हे भाई ! जो कुछ गोचर है अथात जिसका ज्ञान इंद्रियों से होता है और जहाँ तक मन पहुँचता है, वह सब माया है, ऐसा समको । अब उस माया का जो कुछ भेद है, वह भी तुम सुनो । उसके दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरो अविद्या ॥ २॥

एक दुष्ट श्रातिसय दुखरूपा। जा बस जोव परा भवकूपा। एक रचइ जग गुनबस जाके। प्रभु धेरित नहिँ निजबल ताके॥३॥

इन होनां में एक (श्रांवदा) दुष्ट और दु:स्व-रूपिगां है, जिसके वश में हे।कर जोव संसार-रूपो कुए में गिरता है। दूसरि (विद्या) वह है जो परमात्मा के गुणों (सन्व, रज, तम) के श्रघोन रह कर जगत् को रचना करतो है। उस माया के निज का बल कुछ नहीं है, वह ईश्वर को प्रेरणा से सब कुछ करता है।। ३।।

ग्यान मान जहँ एकउ नाहीँ। देख ब्रह्म समान सब माहीँ॥ कहिय तात से। परम बिरागी। तृनसम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥४॥

जहाँ एक भी (कुछ भी) मान (श्राभमान) न रह जाय, जो सबके। ब्रह्म के समान देखे वह ज्ञान है। हे तात! जो सब सिद्धियों (श्राणिमादिकों) की श्रुत्योर तोनों (सत्त्व, रज, तम) गुणों की तिनके के समान छोड़ दे उसकी परम वराग्यवान कहना चाहिए॥ ४॥

#### दो०—माया ईस न श्रापु कहँ जान किहय सो जीव। बंध मोच्छप्रद सर्ब पर माया प्रेरक सीव॥१८॥

जो माया, इंश्वर और अपने की (स्व-स्वरूप, पर-स्वरूप, माया-स्वरूप की) नहीं जानता वह जोव कहा जाता है। जो जोवां की बन्ध और मोच का देनेवाला, सबसे पर और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है, अर्थात् जीव वह है जो अज्ञानो हो जाता है, ईश्वर वह है जो सदा ज्ञानी बना रहता है॥ १८॥

# चै। ० — धर्म तेँ बिरित जोग तेँ ग्याना। ग्यान मोच्छ-प्रद बेद बखाना॥ जा तेँ बेगि इवउँ मेँ भाई। सो मम भगति भगत-सुख-दाई॥१॥ धर्म मे बंगाय होता है थेगा मे बात होता है और बात सोच का हेन्साल है

धर्म से वंराग्य होता है, योग से ज्ञान होता है श्रौर ज्ञान मोच का देनेवाला है ऐसा वेदों ने कहा है। हे भाई! जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होऊँ वह मेरी भक्ति भक्तों की सुख देनेवाली है।। १।।

सो सुतंत्र श्रवलंब न श्राना । तेहि श्राधोन ग्यान विग्याना ॥ भगति तात श्रनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत्रकेहिँ श्रनुकूला॥२॥

वह भक्ति स्वतन्त्र है, उसकी दूसरे का अवलम्बन नहीं है। ज्ञान और विज्ञान उस भक्ति के अधीन है। हे तात! भक्ति अनुपम सुख की मूल है। सन्तों के अनुकूल होने से (उनकी कुपा होने से) वह भक्ति मिलती है।। २।।

भगति के साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ माहि पावहिँ प्रानी ॥ प्रथमहिँ विप्रचरन र्श्वात प्रीतो । निज निज धरम निरत सुतिरीता॥३॥

श्रव मैं भक्ति के साधन वर्णन करता हूँ। यह सुगम मागे हैं, इससे प्राणी मुक्ते पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणां में श्रत्यन्त प्रीति हो श्रीर वेदे।क्त विधि से अपने श्रपने धर्म में तत्परता हो।। ३॥

एहि कर फल पुनि बिषयबिरागा । तब असम धरम उपज अनुरागा ॥ स्रवनादिक नव भगति दृढाहोँ। सम लीला रित अति सन साहीँ॥४॥

िकर इसका यह फल होगा कि विषयों से वेंराग्य हो, जब वेंराग्य उत्पन्न होता है, तब मेरे धर्म (भगवद्धर्म) में श्रनुराग उत्पन्न होता है, श्रवणादिक विषय प्रकार की भक्ति हढ़ हो जाती है और चित्त में मेरो लोलाओं पर श्रविशय प्रीवि हो जातो है ॥ ४॥

१—श्रवणादि नवधा मिक यह है—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण-सेवा, पूजा (सर्वाङ्ग-सेवा), वन्दन, दास्य, मित्रता श्रौर श्राह्म-समर्पण। "श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। श्रचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ मा० स्क० ७ श्र० ६ ॥

### संत-चरन-पंकज श्रिति प्रेमा। मन कम बचन भजन हढ नेमा॥ गुरु पितु मातु बंधु पित देवा। सब माहिँ कहँ जानइ हढ सेवा॥४॥

सन्तों के चरण-कमलों में श्रत्यन्त प्रेम हो; मन, कम श्रीर वचन से भजन करने का हृद नियम हो। सुक्ते गुरु, पिता, माता, बन्धु, पित श्रीर दिवता श्रादि सब कुछ जाने श्रीर हृदता से मेरी सेवा करे॥ ५॥

### मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ काम श्रादि मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस में ता के॥६॥

मेरे गुण गाते हुए शरोर पुलिकत हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय, नेत्रों से जल बहने लगे। हे तात ! जिसके काम आदि (काम, कोध, लोभ, मेाह, मद, मत्सर) मद नहीं हैं और जिसके दम्भ (दिखावटी भक्ति) नहीं हैं, मैं उस मनुष्य के वश में निरन्तर हूँ ॥ ६॥

#### दो०-बचन करम मन मेारि गति भजन करहिँ निःकाम।

#### तिन्ह के हृदय कमल महँ करउँ सदा बिस्राम ॥१६॥

जिनको मन, श्रीन श्रीर कर्म से मेरी ही गति (शरणागित) है, जो निष्काम मेरा भजन करते हैं, मैं उन लोगों के हृदय-कमल में सदा विश्राम करता हूँ ॥ १९॥

#### चै।०-भगतिजोग सुनि स्रति सुख पावा। लिछमन प्रभुचरनिह सिरु नावा॥ एहि बिधि गये कहुक दिन बोती। कहत बिराग ग्यान गुन नीती॥१॥

लक्ष्मणजो ने भक्तियोग सुनकर बड़ा सुख पाया और प्रभुजो के चरणों में मस्तक नवाया। इस तरह वैराग्यं, ज्ञान, गुण और नीति का वर्णन करते कुछ दिन बीत गये॥ १॥

#### सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्टहृदय दारुन जिस श्रहिनी॥ पंचवटी सा गइ एक बाराः। देखि बिकल भइ जुगल कुमारा॥२॥

रावण को एक बहिन थी, जिसको नाम था शूपेणसा (सूप के-से जिसके नस्त हों) । वह दुष्ट अन्त:करणवालो और नागिन जैसी कठोर थी। वह एक बार पश्चवटी में गई और दोनों राज-पुत्रों को देखकर व्याकुल हो गई।। २।।

भ्राता पिता पुत्र उरगारी। ५रुष मनोहर निरखत नारी॥ होइ बिकल सक मनहिँ न रोकी। जिमि रबिमनि द्रव रबिहिँ बिलोकी॥३॥

कागभुशुंडजो कहते हैं कि हे गरुड़ ! स्त्रो मनोहर पुरुष को देखते हो, चाहे वह भाई हो, पिता हो, या पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो। जातो है और अपने सन को नहीं रोक सकतो १। जैसे सूर्य के। देखकर सूर्यकान्तमांग पिघल जातो है वैसे हो सुन्दर पुरुष को देखकर स्नो पिघल जाती है।। ३।।

रुचिर रूप धरि प्रभु पहिँ जाई। बोली बचन मधुर मुसुकाई ॥ तुम्ह सम पुरुष न मेा सम नारी। यह सँजोग बिधि रचा बिचारी॥४॥

शूर्पण्स्या सुन्दर स्वरूप धारण कर प्रभु रामचन्द्रजो के पास श्राई श्रीर मुस्कुराहट के साथ मीठे वचन बोलो—तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं श्रीर मेरे समान कोई स्नो नहीं। विधाता ने यह हमारा-तुम्हारा संयोग सोचकर रचा है।। ४।।

मम श्रनुरूप पुरुष जग माहीँ। देखिउँ खोजि लोक तिहुँ नाहीँ॥ ता तेँ श्रव लिग रहिउँ कुमारी। मन माना कबु तुम्हहिँ निहारी॥५॥

मैंने अपने थाग्य पुरुष सारे जगत् में, तोनों लोकों में, ढूँढ़ डाला; पर कहीं न पाया। इसी लिए मैं अभी तक कुँआरी हो बनो रही। हाँ, तुमको देखकर कुछ मेरा मन मान गया है।। ५।।

सीतिह चितइ कही प्रभु बाता। श्रहइ कुमार मार बघु श्राता॥ गइ बिक्रमन रिपुभगिनो जानी। प्रभु विलोकि केले मृदुवानी ॥६॥

प्रमु रामचन्द्रजो ने सोताजो की देखकर वससे यह बात कही कि (मेरे तो यह की है, पर) मेरे छोटे भाई कुँत्रारे हैं (यहाँ को की अप्रत्यचता हो कुँवारा कहने का

१—झास पिता, भाई श्रोर पुत्र के लिए मी आश्वर्ष नहीं। इसी लिए मनुस्मृति में मा, बहिन श्रोर कन्या से खुदा रहना कहा है। "मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविकासनो भवेत्।" के ई के ई पिता के तुल्य (श्रिधक श्रवस्थावाला), श्राता के तुल्य (बरावरी का), पुत्र (छोटी श्रवस्थावाला) ऐसा श्रर्थ भी करते हैं।

२—सीताजी की श्रोर देखते रहे, शूर्पण्खा की श्रोर नहीं। सारांश यह कि रामचन्द्रजी ने स्चित किया कि तेरा मन कुछ माना है, पर हमारा तिल-मात्र भी नहीं। श्रथवा—शूर्पण्खा ने जो कहा कि मेरे जैसी स्त्री तिलोकी में नहीं तो वे सीताजी के। दिखाते हैं कि देख, इनकी सुन्दरता। श्रथवा—पत्यच्च सीता के। दिखा कर कहते हैं कि हमारे तो स्त्री है, पर, छीटे भाई के नहीं। श्रथवा—रामचन्द्रजी ने जान लिया कि यह राज्यसी है, जैसे से तैसा वचन कहने के उद्देश से खदमण्डा की कुमार कहा। कुमार नाम बालक का होने से कुमार का श्रयं कुँवारे न कर 'बाल-ब्रह्मचारी' है ऐसा श्रथं होता है, (एक-नारी ब्रह्मचारी) श्रथवा—राज्यसी ने जो श्रमा श्रेलोक्य-सुन्दरी होना कहा, इस पर लच्मण की कहा कि यह कु श्रयांत् पुरुषी पर मार श्रयांत् कामदेव है, इसलिए तेरे थाग्य होगा। श्रथवा—वाहर से कुमार कहते हुए मीतर से रामचन्द्रजी कहते हैं कि लच्मण कु श्रयांत दृष्ट पुरुषों के। मार डालनेवाला है, त् भी दृष्टा है इसलिए जा, मर! सीताजी की श्रोर देखने का यह भी श्राभपाय है कि वे रावण के। इष्ट है श्रीर रावण के। तो मारना है १ श्रयवा—हँसी से देखा कि देखा स्त्रियों का कैसा स्वभाव होता है।



सीतिह चिनइकेही प्रभु बाता। अहइ कुमार मोर छबु भ्राताः॥—पृ० ६७०

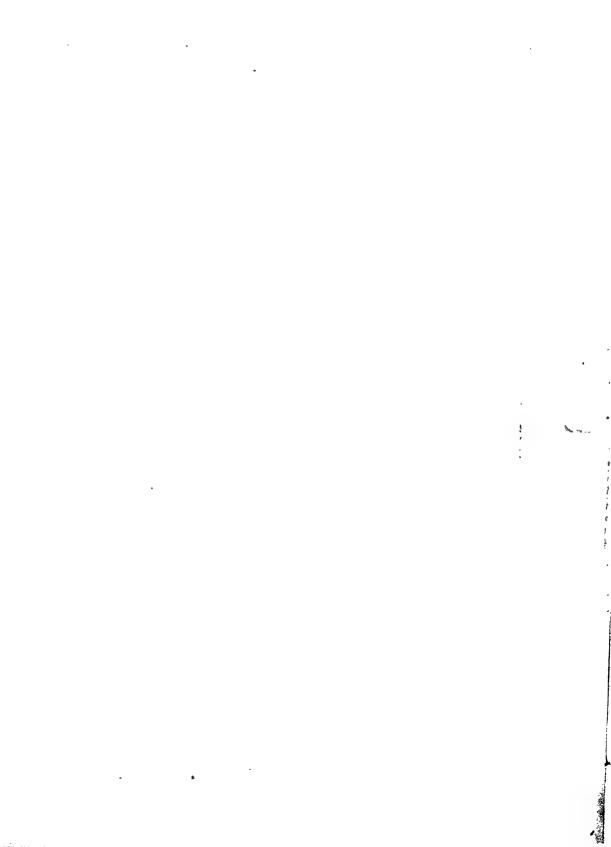

ष्टरा है)। यह सुनकर वह रामचन्द्रजी को छोड़ लक्ष्मणजी के पास गई। लक्ष्मणजो ने जान लिया कि वह रावण की र्याहन है। वे प्रमु रामचन्द्रजो को श्रोर देखकर कामल वाणो से बोले—(रामचन्द्रजी का इसने का श्राभिष्राय जानकर केमल वचन कहे)॥ ६॥

सुंदरि सुनु में उन्ह कर दासा । पराधीन नहिँ तीर सुपासा ॥ प्रभु समर्थ कोसल-पुर-राजा । जो कब्रु करहिँ उन्हहिँ सब छाजा ॥७॥

हे सुन्दरि ! सुन, मैं नो उनका दास हूँ, पराधान हूँ। मेरे पास तेरे लिए सुमोता नहीं हो सकता। स्वामी समर्थ १ हैं, कोशलपुर के राजा हैं। वे जो कुछ कर वह सब उन्हें छज जायगा श्रयोत श्रच्छा हो लगेगा॥ ७॥

सेवक सुख चह मान भिखारी। ब्यसनी धन सुभगति बिभिचारी॥ लोभी जसु चह चार ग्रमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी॥८॥

जो सेवक होकर मुख पाने की आशा रक्खे, मिखारी होकर मानं रखना चाहे, व्यमनो (जुआरो, नशेबाज, आदि) होकर घन चाहता हो और व्यभिचारो शुभगति (स्वगे आदि) चाहता हो, लोभो मनुष्य यश की चाहता हो और चार (दृत) होकर आभिमानो हो तो ये प्राणी आकाश के। दुह कर दूध लेना चाहते हैं। अर्थात् जैसे आकाश का दुहना नहीं हो सकता वसे हो य बातं नहीं हो सकतीं। सारांश यह कि मैं सेवक हूँ, मेरी स्नो होने से तुमे भो दु:खो होना पड़ेगा।। ८॥

पुनि फिरि राम निकट से। त्राई। प्रभु लिखमन पिह बहुरि पठाई॥ लिखमन कहा ते।हि से। बरई। जो तृन ते।रि लाज परिहरई॥६॥

लक्ष्मण्डो का उत्तर सुनकर श्रूपंण्डा फिर लोटकर रामचन्द्रजो के पास आइ। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण् हो के पास भेजा तो उन्होंने कहा कि तुमे वह वरेगा, जो तिनका चोड़कर शरम झोड़ देगा अर्थात् बिलकुल निर्लब्ब होगा॥ ९॥

तव खिसित्रानि राम पहिँगई। रूप भरंकर प्रगटत भई॥ सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सैन बुकाई॥१०॥

१—समयं होने से यह तात्पर्य है कि वे सभी कुल, जाति श्रादि की स्वीकार कर सकेंगे।
दूसरा केाई ऐसा करे तो दरडनीय होगा।

२—केशिल के राजा दशरथ के ३६० रानियाँ मीं। उन्हीं की गद्दों पर ये हैं। वे दो विवेद कर लें तो क्या श्राह्वर्य!

तब वह राच्सो खिसियाकर फिर रामचन्द्रजो के पास गई। श्रव उसने श्रपना भयङ्कर रूप प्रकट किया। रघुराज रामचन्द्रजो ने सोताजो को डरी हुई देखकर छोटे भाई लक्ष्मणजो से सैन १ (सूचना, इशारे) से समक्षा कर कहा।। १०॥

## 

लक्ष्मणजो ने (रामचन्द्रजो को सैन को सममकर) बड़ी कुशलता से शूपेण्या की नाक श्रौर कान के बिना कर दिया श्रथात उसके नाक-कान काट लिये, मानो उस शूपेण्या के हाथ रावण को चुनौतो दो (कि यही दशा शोध तुम्हारी भी होगो)॥ २०॥

## ची०-नाक कान बिनु भइ बिकरारा । जनु स्नव सेल गेरु के धारा ॥ खर दूषन पहिँ गइ बिलपाता । धिग धिग तव बल पौरुष स्नाता ॥१॥

शूपेगाखा एक तो पहले ही बड़ी सुन्दरी थो, फिर अब तो नाक-कान भी न रहे, इस-लिए ऐसी विकराल हो गई मानों किसी पर्वत से गेरु की धारा बहती हो। वह विलयती हुई खर और दूषण के पास गई और कहने लगो कि हे भैया! तरे बल और पुरुषार्थ के धिकार है, धिकार है॥ १॥

# तेहि पूछा सब कहेसि बुभाई। जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ धाए निसिचर बरन बरूथा। जनु सपच्च कज्जल-गिरि-जूथा॥२॥

उन दोनों ने पूछा तो उसने सब समाचार समका कर कहा। उन्होंने सुनकर राचसों की फ़ौज तैयार की। राचसों के मुंड के मुंड दोड़े, मानां पंखवाले काजल के पहाड़ जा रहे हों।। २॥

नानाबाहन नानाकारा । नानायुधधर घेार श्रपारा ॥ सूपनखा श्रागे करि लीन्ही । श्रसुभरूप स्नुति-नासा-हीनो ॥३॥

उन भयावने त्रार त्रपार रात्तसों के वाहन त्र्यनेक प्रकार के हैं त्रार व त्र्यनेक शस्त्रां की लिये हुए हैं। उन रात्तसों ने त्राह्यभरूपवालां नकटो त्रीर बूची शूपेएखा की त्रागे कर लिया।। ३।।

१—यहाँ सैन से लद्दमण्जी के समम्प्राना कहा है—वह सैन बरवा रामायण में बतलाई है, जैसे—"वेद नाम गान श्रॅंगुरिन खरड प्रकाश। शूर्पण्खा प्रभु पढ़ई लद्दमण् पास" श्रयांत् वेदों के नाम से—वेद नाम चार का है, खरड-प्रकाश से—चार दुकड़े करना स्चित हुआ। श्रुति नाम वेदों का श्रीर कान का भी है श्रयांत् चारों श्रॅंगुलियों से वेद का नाम ले कान काटना श्रीर श्राकाश की श्रोर देख नाक ("स्वरव्ययं स्वर्गनाक" स्वर्ग का नाम नाक है) काट लेना, यो स्चित किया।



लिछ्रमन श्रतिलाघव सोँ नाक कान बिनु कीन्हि। ता के कर रावन कहँ मनहुँ चुनौती दीन्हि॥—पृ० ६७२

• and the state of t vc.

श्रसगुन श्रमित होहिँ भयकारी । गर्नाहँ न मृत्युविवस सब भारो ॥ गर्जहिँ तर्जहिँ गगन उडाहीँ । देखि विकट भट श्रति हरषाहीँ ॥४॥

उस समय उनको भय दिखानेवाले सैकड़ें। श्रशकुन होने लगे, पर वे सभो काल के वश हो रहे थे इसिलए उन्होंने उनको नहीं गिना। वे राचस गर्जना करते, तर्जना करते श्राकाश में उड़ जाते थे, श्रौर विकट योद्धाश्रों को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे॥ ४॥

काेउ कह जियत धरहु दाेउ भाई। धरि मारहु तिय लेहु छुडाई॥ धूरि पूरि नभमंडल रहा। राम बोलाइ श्रनुज सन कहा॥४॥

कोइ राज्ञस कहता था, दोनां भाइ राम-लक्ष्मण को जोते पकड़ लो। कोई कहता, पकड़ कर मार डालो और उनको स्नो को छोन लो। इस राज्ञस-दल को चढ़ाई से आकाशमण्डल धूल से भर गया, तब रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजो को बुलाकर उनसे कहा—॥ ५॥

लेइ जानकिहि जाह गिरिकंदर। श्रावा निसि-चर-कटकु भयंकर॥ रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी। चले सहित श्री सर-धनु-पानी ॥६॥ देखि राम रिपुदल चिल श्रावा। बिहाँसि कठिन कोदंड चढावा॥७॥

हे लक्ष्मण ! भयंकर राज्ञसों का दल आया है, इसलिए तुम जानको को लेकर पवेत को गुफा में चले जाओ। सावधान रहना। ऐसो प्रभु रामचन्द्रजी की वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, हाथ में धनुष-बाण लिये, श्रीसोताजी समेत चले ॥ ६॥ शत्रुआं का दल चढ़ आया देखकर रामचन्द्रजो ने हंस कर अपने भयानक धनुष के। चढ़ाया॥ ७॥

छंद-कोदंड कठिन चढाइ सिर जटजूट बाँधत सोह क्योँ। मरकत सैल पर लरत दामिनि केटि सेाँ जुग भुजग ज्येाँ॥ किट किस निषंग बिसाल भुज गिह चाप बिसिख सुधारि कै। चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गज-राज-घटा निहारि कै॥

कठोर धनुष चढ़ाये हुए, मस्तक में जटाजूट बाँधते हुए रामचन्द्रजो कैसे शोभित हुए, जैसे मरकत (नील) मिए के पहाड़ पर करोड़ें। बिजलियों से दो साँप लड़ रहे हों ! रामचन्द्रजी तरकस बाँध कर विशाल भुजाओं में धनुष-बाएें। को सुधार कर ऐसे देखन लगे, जैसे गजराजों की श्रेणों को देखकर उनकी और मृगराज (सिंह) ताक रहा है।।

सो०—त्र्राइ गये बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट । जथा विलोकि श्रकेल बालरबिहिँ घेरत दनुज ॥२१॥ श्राच्छे योद्धा राचस चारों श्रोर से, पकड़ो पकड़ो कहते हुए, दौड़ते श्रा पहुँचे। जैसे बाल-सूर्य (प्रात:काल उदय होते हुए सूर्य) के। श्राकेला देखकर राचस १ धर लेते हैं, वैसे ही श्राकेले रामचन्द्रजो के। इन्होंने घर लिया।। २१।।

चौ०-प्रभु बिलोकि सर सर्काह न डारी। चिकत भई रजनी-चर-धारी॥ सचिव बोलि बोले खरदूषन। यह काेउ नृपबालक नरभूषन॥१॥

रामचन्द्रजो को देखते हो उन निशाचरों को सेना थाकित हुई। कोई बाण चला हो न सकता था। तब तो खर श्रीर दूषण ने श्रपने मन्त्रों को बुलाकर कहा—यह कोई राजपुत्र मनुष्यों में भूषण रूप है।। १॥

नाग श्रम्भर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ हम भरि जनम सुनहु सब भाई। देखो नहिँ श्रम्स सुंदरताई॥२॥

जितने नाग, दैत्य, देवता, मनुष्य और सुनि हैं, उनमें से कितनों ही को हमने देखा है, जीता है और मार भो डाला है, पर भाई ! सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुन्दरता नहीं देखी ॥ २॥

जचिप भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध लायक नहिँ पुरुष श्रनूपा॥ देहु तुरत निज नारि दुराई। जीवत भवन जाहु दोउ भाई॥३॥

यद्यपि इन्होंने हमारो बहिन की कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष मारने के छायक नहीं हैं। (इसलिए जाकर इनसे कहो कि) तुमने जो अपनी भी छिपा रक्सी है, वह हमें तुरन्त दे दो और दोनों भाई जीते-जागते (कुशलपूर्वक) अपने घर चले जाओ।। ३।।

मार कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि त्रातुर त्रावहु॥
दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई॥४॥

तुम मेरा कहा समाचार उस (राम) की सुनाश्री श्रीर उसका उत्तर सुनकर जल्दी लौट श्राश्रो। दूता ने जाकर रामचन्द्रजो से वह सॅदेसा कहा। सुनत हो रामचन्द्रजो सुस्कुरा कर बोले—। ४॥

हम क्रत्री मृगया बन करहोँ। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीँ॥ रिपु बनवंत देखि नहिँ डरहोँ। एक बार कालहु सन लरहीँ॥४॥

१—हेमादि श्रादि कई प्रन्यों में लिखा है—सबेरे सूर्य उदय होने पर बीस हज़ार राच्चस सूर्य के साथ युद्ध करते हैं। सन्ध्या करनेवालों के श्राप्य के जल के बूँद बाग्यरूप होकर सहायक होते हैं श्रीर उन राच्चसें का नाश हो जाता है। इसी लिए नियमित समय पर सन्ध्या करना श्रावश्यक है।

हम चत्रिय हैं, जङ्गलां में शिकार खेलते हैं, तुम जैसे दुष्ट मुगें के। दूँदते फिरते हैं। हम शत्रु के। बलवान देखकर डरते नहीं। एक बेर काल से भो लड़ जाते हैं।॥ ५॥

जद्यपि मनुज दनुज-कुल-घालक । मुनिपालक खलसालक बालक ॥ जीँ न होइ बल घर फिरि जाहू । समरिबमुख मेँ हतउँ न काहू ॥६॥

में यद्यपि मनुष्य हूँ, तथापि राचस-कुल का नाश करनेवाला, मुनियों का रचक श्रीर दुष्टों का संहार करनेवाला बालक हूँ। जो तुम लोगों में लड़ने को शांक न हो तो घर लौट जाश्रो। मैं युद्ध से मुँह फेरनेवालां में से किसो को भो न मार्रुगा।। ६।।

रन र्चाढ करिय कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई॥ दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेउ। सुनि खर दूषन उर श्रति दहेउ॥७॥

रण के लिए चढ़ कर कपट और चतुराई करना चाहिए, शत्रु पर दया दिखलाना बड़ा कायरपन है। दूतों ने जाकर तुरन्त सब उत्तर कहा। वह सुनते हो खर-दूषण के हृदय में बड़ा दाह हुआ।। ७।।

छंद-उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाये बिकट भट रजनीचरा। सर-चाप-तेामर-सक्ति-सृल-कृपान-परिध-परसु-धरा ॥ प्रभु कीन्ह धनुषटँकार प्रथम कठोर घोर भयावहा। भये बिधर ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि श्रवसर रहा॥

उनको छाती में दाह हुआ। उन्होंने कहा कि पकड़ो। सुनते ही विकट याद्धा राच्चस धनुष, बाग्य, तोमर, शक्ति (बरछा), त्रिशल, तलवार, परिच और फरसे हाथों में लिये हुए दौड़े। प्रभु रामचन्द्रजी ने पहले धनुष का कठोर, घोर और भयक्कर टक्कार किया, जिसके सुनते हो वे सब राच्चस बहिरे और व्याकुल हो गये। उन्हें उस समय कुछ ज्ञान (होश) नहीं रहा।।

दे। - सावधान होइ धाये जानि सबल आराति। लागे बरपन राम पर श्रस्त्र सस्त्र बहु भाँति॥२२॥

कुछ देर में सावधान (हेाशियार) हो तथा शत्रु की बलवान जानकर राचस दौदे और रामचन्द्रजो पर बहुत तरह के श्रष्ठ-शक्त बरसाने लगे ॥ २२ ॥

तिन्ह के त्रायुध तिल सम करि काटे रघुबोर । तानि सरासन स्रवन लिंग पुनि छाडे निज तीर ॥२३॥

रघु-कुल के बोर रामचन्द्रजो ने उनके हथियारों की छोटे छोटे हुकड़े कर काट डाला। फिर कान तक अपने धनुष की तान कर बाण छोड़े।। २३॥

तोमर छंद-तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु व्याल ॥ कोपेउ समर श्रोराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥

उस समय श्रोरामचन्द्रजो के ऐसे तीक्ष्ण बाण चले, मानें। साँप फुंकार रहे हों। युद्ध में श्रीरामचन्द्रजो कोपित हुए श्रीर उन्हांने बहुत-से तेज बाण छोड़े?।।

श्रवलाकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर ॥ भये बुद्ध तीनिउ भाइ । जो भागि रन तेँ जाइ ॥

रामचन्द्रजा के बहुत हो तज तोरों को देखकर वार राज्ञस सुँह फेर कर भाग चले। यह दशा देखकर तोनों भाई खर, दूषन और त्रिशिरा क्रोध में भर गये। उन्होंने कहा कि खबर-हार! जो कोई रण क्षेद कर भागेगा।।

तेहि बधव हम निज पानि । फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥

श्रायुध श्रनेक प्रकार । सनमुख ते करिह प्रहार ॥ उसके। हम श्रपने हाथां से मार डालंगे । तब राचस युद्ध में हो श्रपना मरना निश्चित कर फिर लौट श्राये और सम्मुख खड़े होकर विविध प्रकार के शक्ष-प्रहार करने लगे ॥

रिपु परम केापे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि ॥ छाडे बिपुल नाराच । लगे कटन विकट पिसाच ॥

रामचन्द्रजी ने शतुत्र्यों की बड़े कोध में भरे समभ कर धतुष में चढ़ा चढ़ा कर हजारां बाग छोड़े जिनसे विकट पिशाच कटने लगे॥

उर सीस भुज कर चरन। जहँ तहँ लगे महि परन॥ चिक्करत लागत बान। धर परत क्र-धर-समान॥

राच्यों के छातो, मस्तक, भुजा, हाथ त्यार पैर कट कट कर जहाँ-तहाँ जमीन में गिरने लगे। रामवाण लगते हो राचस-गण चिकार मार मार कर पहाड़ों के से धड़ाधड़ गिरने लगे।

भट कटत तन सतखंड। पुनि उठत करि पाखंड॥ नभ उडत बहु भुज मुंड। बिनु मोलि धावत रंड॥ खग कंक काक स्टगाल। कटकटहिँ कठिन कराल॥

१—कुछ लोग यह श्रर्थ भी करते हैं कि रामचन्द्रजी के कोध करते ही राज्यों के तेज़ बाण निकम्मे हो गये। पर यह ठीक नहीं जान पड़ता। कोध करने का परिणाम अपना पराक्रम दिखाना होना चाहिए। निकाम का अर्थ है—कामना-रहित — लच्य-राज्य अर्थात् किसी पर लच्य करके बाण नहीं छोड़े बरन बहुत-से एक साथ ही चला दिये।.

योद्वार्त्यां के शरीरों के कट कट कर सौ सौ टुकड़े हो जाने पर भी वे फिर उठकर पाखंड (माया) रचने लगते। बहुत-से भुजदराड श्रीर मुग्ड श्राकाश में उड़ने लगते, बिना मस्तक के रंड दौड़ते-फिरते। युद्ध में कंक पत्ती, कौए श्रीर सियार कटकटा कर बुरी तरह बोलते थे॥

छंद-कटकटिहँ जंबुक भृत प्रेत पिसाच खप्पर संवहीँ। बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीँ॥ रघु-बीर-बान प्रचंड खंडिहँ भटन्ह के उर भुज सिरा। जहाँ तहँ परिह उठि लरिह धरु धरु धरु करिह भयकर गिरा॥

गोदड़ कटकटाते थे; भूत, प्रेत, पिशाच अपने खप्पर संचते (खन भर कर पोने के लिए पोंछ पाँछ कर दुरुस्त करते) थे। वेताल, वीर और योगिनियाँ कपाल और तालियाँ बजा बजा कर नाचती थीं। रामचन्द्रजी के प्रचएड बागा योद्धाओं की छातो, भुजाएँ और मन्तक काटते थे। कोई कहीं गिरता था, कोई उठ कर फिर लड़ता था और कोई पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, इस तरह भयंकर वागी बोलता था॥

श्रंतावरी गहि उडत गोध पिसाच कर गहि धावहों । संग्राम-पुर-बासी मनहुँ बहुबाल गुडो उडावहों ॥ मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहरत परे । श्रवलोकि निज दल बिकट भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥

मरे हुए राज्ञसों को आँतां के। पकड़ कर गोध उड़ते थे और पिशाच उन्हीं आँतां के सिरे के। हाथ से पकड़कर दौड़ते थे। ऐसा माळ्म होता था, मानों संशाम-पुर-वासी बहुत स बालक पतंग उड़ा रहे हों। कोई मार डाले गये, कोई पछाड़ दिये गये, किसी को छ।तो फाड़ डालो गई, इस तरह बहुत से योद्धा (धायल) पड़े हुए कराहते थे (हाय हाय करते थे)। अपने दल को यह दशा देखकर त्रिशिरा आदिक विकट वोर राज्ञस और खर दृषण।रामचन्द्रजी के सम्मुख हुए।।

सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहिँ बारहीँ। करि कोप श्री-रघु-बीर पर श्रगनित निसाचर डारहीँ॥ प्रभु निमिष महुँ रिपुसर निवारि प्रचारि डारे सायका। दस दस बिसिख उर माँभ मारे सकल निसि-चर-नायका॥

अनिगनत राच्चस कोध कर बाण, शक्ति, तोमर, फरसे, त्रिशूल और तलवार एक ही बार श्रीरघुवोर के शरीर पर डाल रहे हैं। प्रभु रामचन्द्रजी ने निमेष काल (पलक भर) में शत्रु के बाणों का निवारण कर (हटाकर) अपने बाण चला दिये और संपूर्ण प्रधान राजीं की छातियों में दस दस बाण मार दिये॥

महि परत पुनि उठि भिरत मरत न करत माया श्रित घनी।
सुर डरत चौदहसहस प्रेत बिलोकि एक श्रवधधनी॥
सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ श्रित कौतुक कर्यो।
देखिंह परसपर राम किर संग्राम रिपुदल लिर मर्यो॥

कोई राज्ञस पृथ्वो पर गिरता है, कोई गिरकर फिर उठता आर लड़ता है, मरता नहां है, कोई बहुत गहरो माया रचता है। उघर देवता अकेते अयाध्यानाथ रामचन्द्रजो के साथ चादह हजार प्रता की देखकर डरने लगे कि अब क्या होगा। माया के स्वामी प्रभु रामचन्द्रजों ने देवता और मुनियों को भयभीत देखकर एक बड़ा भारी खेल किया जिससे उन राज्ञसें की खुद्धि मोहित हो गई। वे राज्ञस आपस में राम-रूप दोखने लगे। इससे आपस हो में लड़ कर सब समाप्त हो गये!।।

दो०-राम राम कहि तनु तजिह पाविह पद निर्वान।

करि उपाय रिपु मारे छन महुँ क्रुपानिधान ॥२४॥

वे राचस राम राम कह कर शरोर छोड़ते थे, इसलिए निर्वाण पद (मोच) पात थे। कृपा-सागर रामचन्द्रजो ने येा उपाय रचकर चण भर में शत्रु मार डाले॥ २४॥

हर्राषत बरषिहँ सुमन सुर बाजिहँ गगन निसान। श्रस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान॥२४॥

देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने श्रीर श्राकाश में नगारे बजने लगे। सब रेवता रामचन्द्रजो को स्तुति कर, तरह तरह के विमानों में शोभायमान होकर श्रार्थात् बैठकर चले गये॥ २५॥

चौ०-जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सब के भय बोते ॥ तब लिंडमनु सीतिहिँ लेइ श्राये। प्रभु पद परत हरिष उर लाये॥१॥

जब रघुनाथजो ने युद्ध में रात्रुश्चों की जीत लिया तब देवता, मनुष्य श्चौर मुनि सभी का हर मिट गया। फिर लक्ष्मणजो सोताजी की लिवा लाये। वे प्रभु के पाँवां पड़े ती रामचन्द्रजो ने प्रसन्न हो उनको हृदय से लगा लिया।। १।।

सीता चितव स्थाम मृदु गाता । परम प्रेम लोचन न श्रघाता ॥ पंचबटो बसि श्री-रघु-नायक । करत चरित सुर-मुनि-सुख-दायक ॥२॥

रामचन्द्रजो के श्यामल और केामल श्रक्तां की सीताजी बड़े प्रेम के साथ देखने लगीं। देखने से उनका जी नहीं भरता था। इसी तरह भोर्युकुलनायक पश्चनटी में निवास कर देवाँ और मुनियों के मुख देनेवाले चरित्र करने लगे॥ २॥ धुर्श्रा देखि खरदूषन केरा। जाइ सुपनखा रावनु प्रेरा ॥ बोली बचन क्रोध करि भारी। देस केास के सुरति बिसारी॥३॥

इधर खर-दूषण का धुत्राँ देखकर शूर्पणस्वा रावण के पास जा पहुँची श्रौर उसने रावण का युद्ध के लिए उभाड़ा। श्रत्यन्त कोध में भर कर शूर्पणस्वा रावण से बोलो—तूने तो देश श्रौर खजाने की सुध ही भुला दी!॥३॥

करिस पान सोविस दिनु राती । सुधि निहँ तव सिर पर श्राराती ॥ राजु नीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ॥४॥

तू मिदरा पीता और रात-दिन पड़ा साता है; तेरे सिर पर शत्रु नाच रहा है, पर तुमे सुध नहीं ! बिना नीति के राज्य करना, बिना धर्म के धन मिलना, और विष्णु के समर्पण किये बिना सत्कर्म, ॥ ४॥

बिद्या बिनु बिबेक उपजाये। स्रम फल पढे किये श्ररु पाये॥ संग तेँ जती कुमंत्र तेँ राजा। मान तेँ ग्यान पान तेँ लाजा॥४॥ प्रोति प्रनय बिनु मद तेँ गुनी। नासिहँ बेगि नीति श्रसि सुनी॥६॥

विना विवेक उत्पन्न किये विद्या पढ़ना, इतने का फल केवल परिश्रम ही है, श्रिथोत् इनसे श्रौर कुछ मतलब नहीं सिद्ध होता। संग से संन्यासी, बुरी सलाह से राजा, श्रिभमान करने से ज्ञान, नशा करने से लज्जा।। ५।। नम्रता बिना प्रेम तथा मद से गुणी तुरन्त ही नष्ट हो जाते हैं—हमने ऐसी नीति सुनी है।। ६।।

सो०-रिपु रुज पावक पाप प्रभु श्रहि गनिय न छोट करि ॥

श्रस किह विविध विलाप किर लागी रोदन करन ॥२६॥

शतु, रोग, श्राप्त, पाप, मालिक श्रौर सर्प इनके। छोटा न गिनना चाहिए। रावण से ऐसा कहकर शूर्पणसा विविध प्रकार का विलाप कर रोने लगी।। २६।।

दो०-सभा माँभ परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ।

तोहि जिन्नत दसकंघर मोरि कि न्निस गति होइ ॥२७॥

वह बीच सभा में व्याकुल हो गिर पड़ी, श्रौर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे दसकंघर (रावरा)! क्या तेरे जीते ही जी मेरी ऐसी (नकटी, बुश्ची होना) गति होनी चाहिए ?॥ २७॥

चै।०-सुनत सभासद उठे श्रकुलाई । समुकाई गहि बाहँ उठाई ॥ कह लंकेस कहिस किन बाता । केइ तव नासा कान निपाता ॥१॥ उसके क्रन्दन के। सुनते ही सभासद् घबराकर उठे और उन्होंने हाथ पकड़कर इर्पण्या के। उठा लिया और उसके। समकाया। लङ्काधीश रावण कहने लगा—अर्ग ! असल बात क्यों नहीं कहती ? किसने तेरे नाक और कान काट लिये ? ॥ १॥

श्चवधनृपति दसरथ के जाये। पुरुषसिंह बन खेलन श्राये॥ समुभि परी मोहि उन्ह के करनी। रहित निसाचर करिहर्हिं धरनी॥२॥

शूर्पण्या ने कहा—अवध के राजा दशरथ के पुत्र, पुरुषां में सिंह के समान, वन में शिकार खेलने आये हैं। मुक्ते उनको करतूत समक पड़ी। वे सारी पृथ्वी विना राचसों की कर हैंगे !।। २।।

जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन । श्रभय भये विचरत मुनि कानन ॥ देखत बालक कालसमाना । परमधीर धन्वी ग्रन नाना ॥३॥

हे दशानन! उनकी भुजात्रों का बल पाकर मुनि निभय होकर वनों में फिरने लगे। वे देखने में तो बालक हैं; परन्तु काल के समान हैं; बड़े धीर, धनुर्धारी स्त्रौर स्त्रनेक गुणों से भरे पूरे हैं॥ ३॥

श्रतुलित-बल-प्रताप देाउ भ्राता । खल-बध-रत सुर-मुनि-सुख-दाता ॥ सोभाधाम राम श्रस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥४॥

दोनां भाइयां का श्रातुल बल-प्रताप है। वे दुष्टां का वध करने में लगे हैं श्रीर देवतां तथा श्रापियों के सुख देनेवाले हैं। उनमें से एक का नाम, जो शोभा के स्थान हैं, राम है। उनके साथ एक स्थामा (सोलह बरस की) स्त्री है।। ४।।

रूपरासि बिधि नारि सँवारी। रति सतकोटि तासु बलिहारी॥ तासु श्रनुज काटे स्रुतिनासा। सुनि तव भगिनि करहिँ परिहासा॥४॥

रूप की राशि उस को की विधाता ने अपने हाँथों सँवारा है। सो करोड़ रात (काम-देव की स्त्रो) उस पर बार देनी चाहिए अर्थान् वह उनसे भी अधिक सुन्दरी है। उस राम के छाटे भाई ने मेरे नाक-कान काट लिये। मैं तेरो बहिन हूँ, यह सुनते ही वे हँसी करने लगे।। ५॥

खरदृषन सुनि लगे पुकारा। छन महँ सकल कटक उन्ह मारा॥ खर-दूषन-तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥६॥

मेरो पुकार सुनकर खर, दूषण लड़नं लगे तो उन दोनां राजकुमारां ने चाण भर में सारे कटक का संहार कर दिया। खर, दूषण और त्रिशिरा की मृत्यु सुनकर रावण के सब श्रङ्ग जल उठे ॥ ६॥

दे।०-सृपनखिह समुभाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति । गयेउ भवन श्रति-से।च-बस नीँद परइ निह राति ॥२८॥

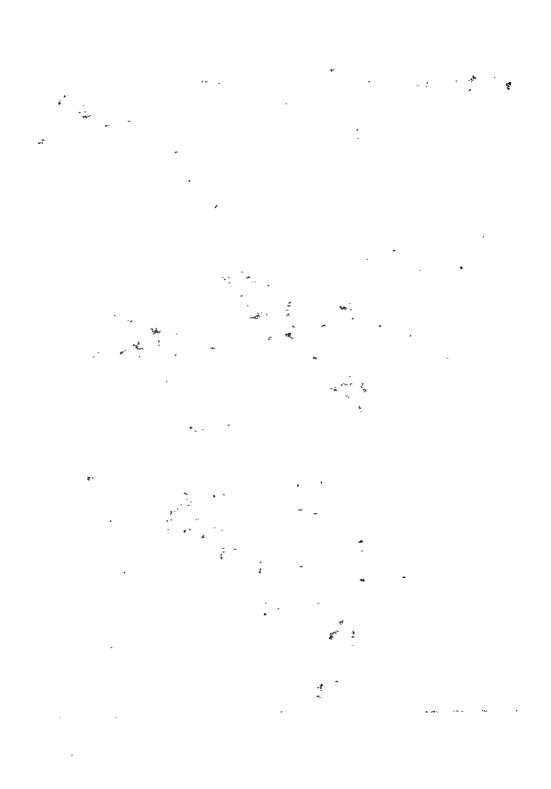

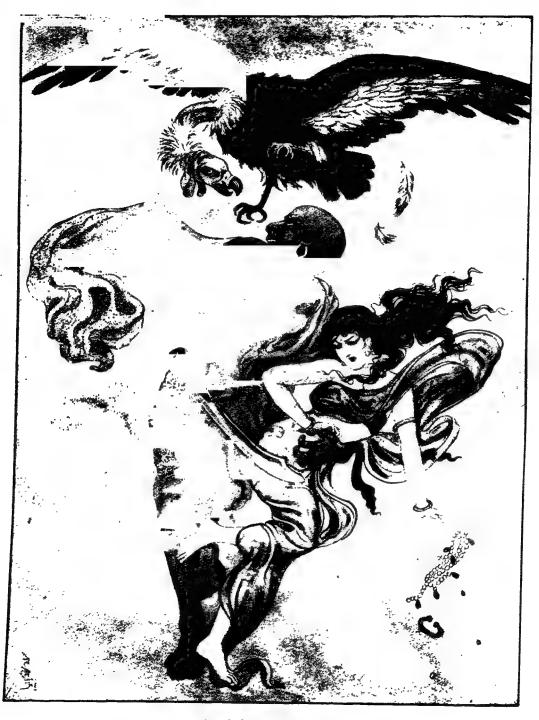

तव सकोध निसिचर खिसियाना । काद्रे सि परस कराल क्रुपाना ॥—५० ६८१

राक्या हर्ष्णस्या के। समकाकर, बहुत तरह से अपने बल का वर्णन कर, अपने घर गया। उसे बड़े सेव्च के मारे रात भर नींद नहीं आई॥ २८॥

चै।०-सुर नर श्रसुर नाग खग माहीँ। मेारे श्रनुचर कहँ कोउ नाहीँ॥ खरदूषन मेाहि सम बलवंता।तिन्हिहँको मारइ विनु भगवंता॥१॥

वह साचने लगा कि देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग और आकाश-चारियों में मेरे नौकरां की बरावरी का भी कोई नहीं है। खर और दूषण तो मेरे समान बलवान् थे, उन्हें भगवान् के सिवा और कौन मार सकता है ? ॥ १ ॥

सुररंजन भंजन महिभारा। जो भगवंत लीन्ह श्रवतारा॥ तो में जाइ वयरु इठि करऊँ। प्रभुसर प्रान तजे भव तरऊँ॥ २॥

जो देवतों के। प्रसन्न करनेवाले भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए श्रवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर कहँगा, श्रीर उनके बाण से प्राण त्याग कर संसार से तर जाऊँगा।। २।।

होइहि भजनु न तामस देहा। मन कम बचन मंत्र दृढ एहा॥ जों नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥३॥

इस तमोगुणी शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन श्रीर काया से यहो सलाइ पक्की है कि मैं वैर ठानूँगा। जो वे दोनों कोई मनुष्य-रूप राजपुत्र होंगे, तो देनों को रण में जीतकर उनकी स्त्रों के हर हुँगा।। ३।।

चला त्रकेल जान चिंढ तहवाँ । बस मारीच सिंधुतट जहवाँ ॥ इहाँ राम जिस जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥४॥

रावण इस तरह सोचकर विमान में बैठकर अकेला चला, और जहाँ समुद्र के किनारे मारोच रहता था वहाँ पहुँचा। महादेवजी कहते हैं कि हे पार्वती! यहाँ रामचन्द्रजो ने जैसी युक्ति बनाई वह सुन्दर कथा सुनो॥४॥

दे। - लिख्नमनु गये बनिहँ जब लेन मृल फल कंद । जनकसुता सन बोले बिहँसि कृपा-सुख-बृंद ॥२६॥

जब लक्ष्मण जो मूल, फल, कन्द लेने के लिए वन में गये तब दया श्रौर श्रानन्द के समूह रामचन्द्रजो जानकोजी से बेलि—॥ २९॥

चै। ०-सुनहु प्रिया बत रुचिर सुसीला। में कछु करवि ललित नरलीला॥ तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जो लिंग करउँ निसा-चर-नासा॥१॥

हे सुशीले, प्रिये ! मेरा एक सुन्दर क्रत (नियम) सुनो । मैं कुछ मनोहर मनुष्यलीला करूँगा. इसलिए मैं जब तक राज्ञसों का नाश करूँ तब तक तुम ऋग्नि में निवास करा ॥ १॥ जबिह राम सबु कहा बखानी । प्रभुपद धरि हिय श्रनल समानी ॥ निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तैसइ सील रूप सुविनीता ॥२॥

क्यों हो रामचन्द्रजी ने सब बखान कर कहा त्यों ही स्वामी के चरणों का हृदय में ध्यान कर सीताजी श्रिप्त में समा गई। वे श्रपने प्रतिबिम्ब (छायारूपिणी सीताजो) के वहाँ रख गई, जिनका शील श्रीर रूप वैसा हो था श्रीर जो वैसी हो विनीत भी थीं ॥ २॥

लिं हमनहूँ यह मरमु न जाना। जो कह्य चरित रचेउ भगवाना॥ दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथरत नीचा॥३॥

भगवान् रामचन्द्रजो ने जो कुछ चरित्र रचा, इसका मर्म लक्ष्मण्जी ने भी नहीं जाना। उधर रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था। वह नीच स्वार्थ में रत था, इसलिए उसने मारीच के सिर नवाया ॥ ३॥

नवनि नीच के श्रिति दुखदाई। जिमि श्रंकुस धनु उरग बिलाई॥ भयदायक खल के प्रिय बानी। जिमि श्रकाल के कुसुम भवानी॥४॥

नीच की नम्नता या नमन श्रत्यन्त दुःखदायी है, जैसे श्रष्ट्कुश, धनुष, साँप श्रीर बिल्ली (ज्यां ही ये नमते हैं त्यों ही दूसरों का कुछ न कुछ नुकसान ही करते हैं)। हे पार्वती ! दुष्ट की प्रियवाणी भी भय देनेवाली होती है, जैसे बिना मौसिम के फूल (बिना मौसिम फूल फूलने से कुछ उत्पात होता है)॥ ४॥

दे। - कि पूजा मारीच तब सादर पूछो बात । कवन हेतु मन ब्या श्रति श्रकसर श्रायह तात ॥३०॥

तव मारोच ने बड़े आदर से रावण की पूजा की, फिर उससे बात पूछी कि हे तात ! तुम्हारा मन किस कारण बहुत व्यम (घबराया) है और अकेल क्यों आये हो ?॥ ३०॥

चौ०-दसमुख सकल कथा तेहि श्रागे। कही सहित श्रिममान श्रभागे॥ होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हरि श्रानउँ नृपनारी॥१॥

श्रभागे दशमुख रावण ने उस मारीच के सामने सब कथा श्रभिमान के साथ कह सुनाई श्रौर कहा कि तुम ऐसे छल करनेवाले कपट-मृग बन जाश्रो जिसमें मैं राजपन्नी के। हर लाऊँ॥ १॥

तेहि पुनि कहा सुनद्व दससीसा। ते नररूप चराचर-ईसा॥ ता सौँ तात वयरु नहिं कीजै। मारे मरिय जिल्लाये जीजै॥२॥

फिर उस मारीच ने कहा— रावण सुनो ! तुम जिनकी बात कह रहे हो वे मनुष्य क्ष लिये वराचर के स्वामी हैं। हे तात ! उनसे वैर नहीं करना चाहिए। उनके मारने से मरना और जिलाने से जीना होता है ॥ २॥

मुनिमख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ सत जोजन श्रायउँ छन माहीँ। तिन्ह सन बयरु किये भल नाहीँ॥३॥

ये कुमार विश्वामित्र मुनि के यहाँ यज्ञ-रक्तण करने के लिए गये थे। वहाँ रघुपित ने मुभे बिना फर का बाण मारा था। बस, उस बाण से मैं क्तण भर में सौ योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है।। ३।।

भइ मम कीट भृंग की नाईँ। जहँ तहँ मेँ देखउँ दोउ भाई॥ जौं नर तात तदिप श्रति सूरा। तिन्हिह बिरोधि न श्राइहि पूरा॥४॥

जैसे भँवरा किसी कोड़े की पकड़ लाकर अपने छेद में क्रैद कर गुनगुनातो है, तो वह कोड़ा भँवरो बन जाता है। उसे भँवरोमय जगत् दीखता है, बैसे ही मैं भो जिधर देखूँ उधर मुक्ते दोनों भाई राम, लक्ष्मण दोखते हैं। हे तात! जा वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूर वीर हैं, उनसे विरोध कर पूरा नहीं पड़ेगा॥ ४॥

दो०—जेहि ताडका सुवाहु हित खंडेउ हरकेादंड। खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि श्रस बरिवंड ॥३१॥

जिन्होंने ताड़का श्रीर सुबाहु की मार डाला, शिवजो के धनुष की तोड़ दिया श्रीर खर, दृषण, त्रिशिरा का वध कर डाला, क्या मनुष्य भी ऐसे वीर वलो होते हैं ? ॥ ३१ ॥

चै। - जाहु भवन कुलकुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हेसि वहु गारी ॥ गुरु जिमि मृढ करिस मम बोधा । कहु जग मे। हि समान के। जोधा ॥१॥

तुम अपने वंश की भलाई सोचकर घर लौट जान्त्रो। यह सुनते हो रावण जल उठा। उसने मारीच के। बहुत गालियाँ दीं। वह कहने लगा—अरे मूर्ख ! तू मुक्ते गुरु को तरह झान दे रहा है ! बतला, जगत् में मेरे समान योद्धा कौन है ॥ १॥

तब मारीच हृदय श्रनुमाना। नवहि बिरोधे नहिं कल्याना॥ सस्रो मर्मो प्रभु सठ धनी। वैद्य बंदि किब भानस-गुनी॥२॥

तब रावण की बात सुन कर मारीच ने 'हृद्य में चनुमान किया कि राखधारी, मर्भ की बात जाननेवाला, स्वामो, दुष्ट, धनवान, वैद्य, धन्दीजन, किव और रसोइया, इन नौ के साथ विरोध करने में कल्याण नहीं होता ॥ २ ॥

उभय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघु-नायक-सरना ॥ उत्तरु देत मोहि बधव अभागे । कस न मरउँ रघु-पति-सर लागे ॥३॥

जब मारोच ने दोनों तरह (रावण का कहा मानने चौर न मानने में भी) खपना मरना देखा, तब उसने रघुनाथजी की शरण में जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि उत्तर देने पर यह खभागा रावण मुक्ते मार डालेगा, तो फिर मैं रामचन्द्रजो के बाण से क्यों न महाँ॥ ३॥ श्रम जिय जानि दसानन संगा। चला राम-पद-प्रेम श्रभंगा॥ मन श्रति हरष जनाव न तेही। श्राजु देखिहउँ परमसनेही॥४॥

मारोच अपने जो में ऐसा जानकर, रामचन्द्रजी के चरणां में अखण्ड प्रेम कर, रावण के साथ चल दिया। मारोच के मन में अत्यन्त हर्ष हुआ, वह हर्ष उसने रावण का नहीं मालूम होने दिया। वह मन में इस बात पर प्रसन्न होता था कि आज मैं अपने परम स्नेही रामचन्द्रजी के दर्शन करूँगा॥४॥

छंद-निज परम प्रीतम देखि लेकिन सुफल करि सुख पाइहउँ। श्रीसहित श्रनुजसमेत कृपा-निकेत-पद मनु लाइहउँ॥ निर्वानदायक क्रोध जा कर भगति श्रबसिंह बस करी। निज पानि सर संधानि सो मोहि बिधिह सुखसागर हरी॥

में श्रपने परम प्यारे रामचन्द्रजी के। देखकर नेत्रों के। सफल करूँगा श्रीर सुख पाऊँगा । सीताजो श्रीर लक्ष्मण्जी-सहित कृपा के स्थान रामचन्द्रजी के चरणों में मन लगाऊँगा । जिनका क्रोध भी मोच्च देनेवाला है, जे। किसी के वश में नहीं, उन्हें भक्ति वश में कर लेती है। वही सुख के समुद्र श्रोहरि श्रपने हाथ से बाण चढ़ाकर मेरा वध करेंगे॥

देा०-मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरि फिरि प्रभुद्धि बिलोकिइउँ धन्य न मा सम श्रान॥३२॥

जिस समय स्वामो रामचन्द्रजी हाथ में धनुष-बाए लिये हुए मेरे पोछे दोड़ंग, उस समय में बार बार लौट लौट कर प्रभु को देखूँगा ! मेरे बराबर कोई धन्य नहीं है ॥ ३२ ॥

चै।०-तेहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपटमृग भयऊ॥ श्रुतिबिचित्र कछु बरनि न जाई। कनकदेह मनिरचित बनाई॥१॥

जब रावण उस पञ्चवटो के वन के पास गया तब मारीच माया का हरिए। बन गया। उसने श्रपनी देह मिएयों से जड़ी हुई, सोने की, श्रत्यन्त विचित्र बना ली, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥१॥

सीता परमरुचिर मृग देखा। श्रंग श्रंग सुमनेहर बेखा॥ सुनहु देव रघुबीर कृपाला। एहि मृग कर श्रतिसुंदर छाला॥२॥

सीताजी ने परम सुन्दर मृग की देखा। उसका एक एक श्रंग श्रत्यन्त मनोहर वेष का था। उन्होंने रामचन्द्रजी से कहा—हे देव! दयाल रघुवीर! सुनिए। इस मृग की मृगञ्जाला बहुत ही सुन्दर होगी॥२॥



सीता परम रूचिर मृग देखा। अँग अँग समनीहर बंखा॥ - १० ६८४

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

सत्यसंध प्रभु बध करि एही। श्रानहु चर्म कहति बैदेही॥ तब रघुपति जानत सब कारन। उठे हरिष सुरकाज सँवारन॥३॥

हे सत्यसंध ! प्रभो ! त्राप इस मृग का वध कर इसका मृगचर्म लाइए। जब जानकीजी ऐसा कहने लगीं तब रामचन्द्रजी, जो सब कारणों की जानते थे, देवतों के कार्य सुधारने के लिए प्रसन्न होकर उठे।। ३॥

मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर साधा ॥ प्रभु लिल्लमनिहँ कहा समुकाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई॥४॥

उन्हांने स्ग के। देखकर कमर कसी और हाथ में धतुप लेकर उस पर अच्छा बाण साधा। प्रभु रामजो ने लक्ष्मणजी के। समका कर कहा—भाई! वन में बहुत-से राचस फिरते हैं॥ ४॥ सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि बिबेक बल समय बिचारी॥ प्रभुहि बिलेाकि चला मृग भाजी। धाये राम सरासन साजी॥ ४॥

तुम बुद्धि, विचार, वल ऋौर समय की सीचकर साता की रचा करना। उधर मृग प्रभु की देखकर भाग चला। उसके पोड़े रामचन्द्रजो धनुष सजा कर दौड़े ॥ ५॥

निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछे सोइ धावा ॥ कवहुँ निकट पुनि दूरि पराई । कवहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई ॥६॥

जिस परमात्मा का महिमा वर्णन करते हुए वंद पार न पाकर नेति कहकर थक गये, जिनको शिवजो ने ध्यान में न पकड़ पाया, श्राज वहो परमात्मा माया के (बनावटी) मृग के पोछे दौड़ रहे हैं! वह मृग कभो तो पास श्रा जाता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है श्रीर कभो छिप जाता है ॥ ६॥

प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि बिधि प्रभुहि गयउ लेइ दूरी॥ तब तिक राम कठिन सर मारा। धरनि परेउ करि घेार पुकारा॥७॥

इस तरह बार बार प्रकट होता, गुप्त होता, और महा छल करता हुआ वह प्रमु के बड़ी दूर ले गया। तब रामचन्द्रजो ने उसको ताक कर कठिन बास मारा। इस पर वह तुरन्त ही जोर से चिहाकर जमोन पर गिर पड़ा॥ ७॥

लिंद्रमन के प्रथमिंह ले नामा । पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥ प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥८॥ श्रंतरप्रेमु तासु पहिचाना । मुनि-दुर्लभ-गति दीन्हि सुजाना ॥६॥

उसनं (चिल्लाते समय) पहले लक्ष्मणुजी का नाम लेकर फिर मन में रामचन्द्रजो का स्मरण किया। प्राण त्यागत समय उसने श्रपना (राज्ञस का) शरार प्रकट किया श्रीर स्नेह के

The state of the s

साथ राम-क्षारण किया ॥ ८॥ चतुर रामचन्द्रजी ने उसके भीतरी प्रेम के। पहचाना और जा गति मुनियां को दुलंभ है, वह गति (मोच्च) उसे दी ॥ ९॥

दो ० – बिपुल सुमन सुर बरषिह गाविह प्रभु-गुन-गाथ।

निज पद दीन्ह श्रसुर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥३३॥

जब दोनबन्धु रघुनाथजों ने उस ऋसुर के। निज पद दे दिया, तब देवता खूब पुष्प-त्रषी करने लगे और स्वामो रामचन्द्रजों के गुणां को गाथा गाने लगे॥ ३३॥

ंचे। - खल बिध तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर किट तूनीरा ॥ श्रारतिगरा सुनी जब सीता । कह लिख्रमन सन परम सभीता॥१॥

रधुवोर उस दुष्ट का वध कर तुरन्त लौटे। उनके हाथ में धनुष श्रोर कमर में तरकस शोमायमान था। इधर जब सोताजी ने श्रात्तें (दुस्वभरां) वाणी (मारोच को पुकार) सुनी तब वे बहुत भयभोत होकर लक्ष्मणजी से कहने लगीं कि॥१॥

जाहु वेगि संकट द्यति भ्राता । लिछमन विहँसि कहा सुनु माता ॥ भृकुटिबिलास स्टष्टिलय होई । सपनेहु संकट परइ कि सोई ॥२॥

हे लक्ष्मण ! तुम जल्दी जाम्रो, तुम्हारे भाई की बड़ा सङ्कट पड़ा है ! यह सुक्कर लक्ष्मणजी ने हॅसकर कहा कि हे माताजा ! सुनो, जिनके भ्रकुटि के नचाने से संसार को सृष्टि श्रोर प्रलय हो जाते हैं, क्या वे स्वप्न में भी किसा सङ्कट में पढ़ सकते हैं ? ॥ २ ॥

मरम<del>वचन जब सीता बोला। इरिप्रेरित लक्किमनमन</del> डोला॥ बन-दिसि-देव सौँपि सब काहू। चले जहाँ रावन-सिस-राहू॥३॥

फर जब साताजा ने मर्म के (कठोर) बचन कहे तब, भगवान को प्ररेगा से, लक्ष्मणजो का भी चित्त चलायमान हो गया। वे सोताजो के। वन तथा दिशाश्रों के देवतों के। सौंप कर वहाँ चल जहाँ रावण-रूपो चन्द्रमा के लिए राहु-स्वरूप श्रोरामजी थे॥ ३॥

सृन वीच दसकंधर देखा। श्रावा निकट जती के बेखा॥ जा के डर सुर श्रसुर डेराहोँ। निसि न नीँद दिन श्रन्न न खाहीँ॥४॥

इधर दशकंधर रावण इस वोच में सूना देखकर, संन्यासी का वेष धरकर, सोताजो के पास श्राया। जिसके डर से देव श्रौर दैत्य डरते हैं, न उन्हें रात में नींद श्रातो है श्रौर न वे दिन में श्रन्न ही साते हैं॥ ४॥

से। दससीस स्वान की नाईँ। इस उत चितइ चला भडिहाईँ॥ इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधिलवलेसा॥४॥



सून बीच दसकंघर देखा। आवा निकट जती के बेखा॥ ए० ६८६

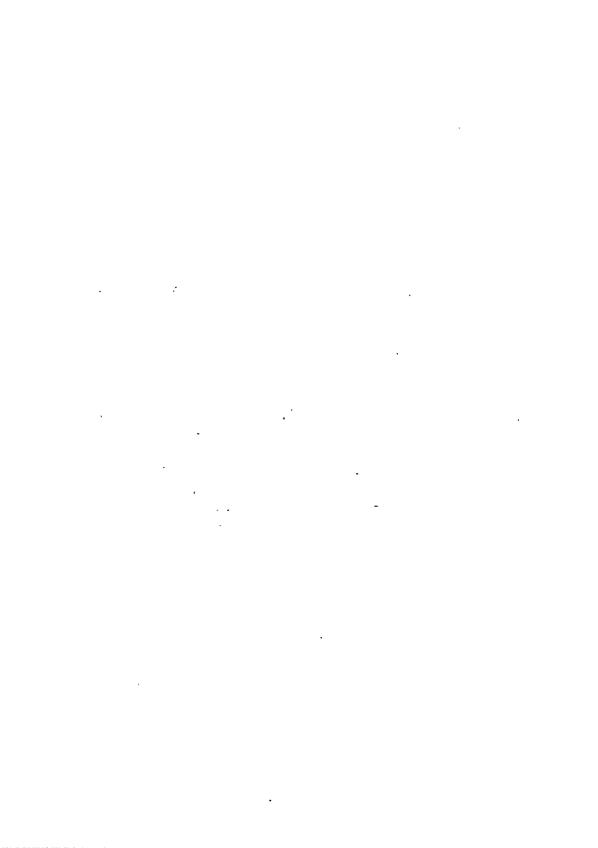

वही रावण कुत्ते की नाई इधर-उधर देखकर भरभराता हुआ (चोरी करने के) चला ! कागमुशुएडजी कहते हैं कि हे गरुड़ ! इस तरह कुमार्ग में पैर रखते ही न तो शरीर में तेज रहता है, न नाम-मात्र को बुद्धि ही रहती है ! ॥ ५ ॥

नाना बिधि किह कथा सुहाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥ कह सीता सुनु जती गोसाईँ। बोलेहु बचन दुष्ट की नाईँ॥६॥

रात्रण ने सीताजो के पास त्राकर तरह तरह की सुहावनो कथायें कहीं। उनमें उसने राजनीति, डर श्रीर प्रेम दिखाया। तब सोताजी कहने लगीं कि हे यति! गुसाई! सुनो, तुमने दुष्ट के समान वचन वोले हैं!॥ ६॥

तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा॥ कह सीता धरि धीरजु गाढा। श्राइ गयउ प्रभु खल रहु ठाढा॥७॥

श्रव रावण ने श्रपना (श्रसलो) रूप दिसाया, श्रौर जब नाम सुनाया तब ता सोताजो हर गई। सोताजी ने स्व ढाढ़स बाँधकर कहा—श्ररे दुष्ट ! सहा रह, स्वामो श्रा गये ! ॥ ७ ॥

जिमि हरिबधुहि बुद्ध सस चाहा । भयसि कालबस निसिचरनाहा ॥ सुनत बचन दससीस लजाना । मन महुँ चरनबंदि सुख माना ॥二॥

जैसे सिंह को को को तुच्छ खरगोश चाहता है वैसे तू मुक्ते चाहता है ! श्ररे राज्ञस-राज ! तू काल के वश हो रहा है ! सोताजो के वचन सुनते हो रावण शरमा गया, श्रीर मन हो मन उनके चरणों को नमस्कार कर उसने सुख माना ॥ ८ ॥

देा०-क्रोधवंत तब रावन लीन्हेसि रथ बैठाइ। चला गमनपण ज्ञातुर भय रण हाँकि न जाइ ॥३४॥

तब रावण ने क्रोध में नरकर सोताजो के रच में कैठा लिया ! वह आग्रुर होकर आकाश-मार्ग से चला। मारे डर के उससे रच नहीं हाँका आता वा ॥ रु४ ॥

ची०-हा जगदेवबीर रघुसया। केहि प्रपराय विसारेहु साथा । प्रारतिहरन सरन-सुख-दायक। हा रघु-कुल-सरोज-दिन-नायक ॥१॥

उस समय सोताजो विलाप करने लगों—हाय ! जगत् के एक हो नौर, रघुराई ! हाय ! दु:स के मिटानेवाले ! शरण आनेवाले के सुख देनेवाले ! रघुकुलरूपो कमल के सूर्य ! आपने मेरे किस अपराध के लिए दया मुला दो ! (ह्रोड़ दो) ॥ १ ॥

हा लिखमन तुम्हार निहं दोसा। सो फल पायेउँ कीन्हेउँ रोसा॥ बिविध विलाप करति बैदेही। भूरिकृपा प्रभु दूरि सनेही॥२॥ हाय लक्ष्मण ! तुम्हारा कुछ दोष नहीं । जैसा मैंने कोध किया, वैसा ही फल पाया । जनकदुलारोजो विविध प्रकार से विलाप कर रही हैं । वे कहती हैं कि मुक्त पर स्वामी को कृपा तो बहुत है, पर वे स्नेही इस समय दूर चले गये हैं ! ॥ २ ॥

विपति मारि का प्रभुहि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ सीता के विलाप सुनि भारी। भये चराचर जीव दुखारी॥३॥

हाय! मेरो विपत्ति स्वामी के। कौन सुनावेगा ? यज्ञ के भाग के। गदहा खाना चाहता है! इस तरह सीताजी का भारी विलाप सुनकर चराचर (स्थावर-जङ्गम) जीव सब दुखी हुए ॥ ३॥

गीधराज सुनि स्नारत बानी। रघु-कुल-तिलक-नारि पहिचानी॥ स्रथम निसाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेखवस कपिला गाई॥४॥

गीधों के राजा जटायु ने सोताजो को दुखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजी की स्नी हैं। इन्हें नीच राचस इस तरह लिये जा रहा है जैसे कपिला गाय म्लेच्छ (कसाई) के वश में पड़ जाय!॥४॥

सीते पुत्रि करिस जिन त्रासा । करिहउँ जातुधान के नासा ॥ धावा क्रोधवंत खग कैसे । छूटइ पिन पर्वत कहुँ जैसे ॥४॥

जटायु ने कहा—हे सीते! हे पुत्र ! तू डर मत । मैं इस राज्ञस का नाश कर हूँगा। इतना कहकर वह पन्नी कोधित हो ऐसा दौड़ा, जैसे पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र गिरे॥ ५॥ रे रे दुष्ट ठाढ किन होही। निभय चलेसि न जानेसि मोही॥ श्रावत देखि कृतांतसमाना। फिरि दसकंधर कर श्रनुमाना॥६॥

उसने रावण के। ललकारा—अरे दुष्ट ! अरे दुष्ट ! तू खड़ा क्यों नहीं होना ? निडर होकर चला जा रहा है। तू मुक्ते नहीं जानता ? जटायु के। यमराज के समान आते देखकर रावण लौटा और अनुमान करने लगा ॥ ६॥

की मैनाक कि खगपित होई। मम बल जान सहित पित सोई॥ जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छाडिहि देहा॥७॥

कि या तो यह मैनाक पर्वत है या गरुड़ है ? मेरे बल की तो वह भी अपने स्वामी (सहद्र, विष्णु) समेत जानता है ! ठीक है, जान लिया; यह तो वृद्धा जटायु है । यह मेरे हाथ-रूपो तीर्थ में अपना शरीर होड़ेगा अर्थात् मैं इसे अपने हाथों से मार डाउँगा ॥ ७॥

सुनत गीध कोधातुर धावा। कह सुनु रावन मेार सिखावा॥ तजि जानकिहि कुसल यह जाहू। नाहि तश्रस होइहि बहुबाहू॥८॥ यह सुनते ही गीध जटायु क्रोध से व्याकुल होकर देौड़ा। वह कहने लगा—रावगा !. तुम मेरो सीख सुनो। तुम जानकी के। छोड़कर कुशलपूर्वक घर चले जात्रो, नहीं तो हे बहुत (बीस) भुजावाले ! ऐसा होगा कि ॥ ८॥

राम-रोष-पावक श्रिति घोरा । होइहि सलभ सकल कुल तोरा ॥ उतरु न देत दसानन जोधा । तबहि गीध धावा करि कोधा ॥६॥

रामचन्द्र जो को ऋत्यन्त घोर कोधामि में तेरा सारा कुल पतंग हो जायगा ऋर्थात् जलकर भस्म हो जायगा। पर वीर रावण ने इस बात का कुछ उत्तर न दिया, तब जटायु ने क्रोध में भरकर उस पर धावा किया॥ ९॥

धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा। सीतिह राखि गीध पुनि फिरा॥ चोचन मारि विदारेसि देही। इंड एक भइ मुरुद्धा तेही॥१०॥

उसने बाल पकड़कर रावण को जो खींचा, तो वह रथ से जमान पर गिर पड़ा। फिर गोध सीताजी को एक त्रोर रखकर लौटा। उसने चेांच मार मारकर रावण का शरीर फाड़ डाला, जिससे उसे एक घड़ी भर मूछों हो गई।। १०॥

तब सकीध निसिचर खिसियाना । काढेसि परमकराल कृपाना ॥ काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि श्रदभुत करनी ॥१६॥

तब तो राज्ञस रावण खिसिया गया श्रौर कोध में भरकर उसने बहुत तेज तलवार निकाली। उससे उसने जटायु के पंख काट डाले। तब वह जटायु श्रद्भुत करनी करके रामचन्द्रजो का स्मरण कर, धरतो पर गिर पड़ा !॥ ११॥

सीतिह जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥ करति बिसाप जाति नभ सीता। ज्याधिबदस जनु मृगी सभीता॥१२॥

फिर रावण साताजा के रथ में चढ़ाकर बड़ो जल्दों से चला। उसके जी में राम-चन्द्रजों के लौटकर त्रा जाने का बढ़ा डर था। सोवाजी विलाप करतो हुई व्याकास में क्या तरह चली जातो थीं, मानों के ई डरी हुई हरनी व्याधे के वश में पढ़ गई हो।। १२॥

गिरि पर बैंठे कपिन्ह निहारी। कहि हरिनामु होन्ह पट डारी॥ एहि बिधि सीतिह सा लेइ गयऊ।। बन श्रसाक महुँ राखत भयऊ।॥ १३॥ सोताजा ने जाते जाते एक पनेत पर बन्दरों की बैठे देखकर, परमाला का हरिर

१—हरिनाम पर लोग कई बातें कहा करते हैं—(१) हरि नाम बन्दरों का है, उन्हें पुकार कर वस्त डाल दिया। (२) हरि नाम परमात्मा रामचन्द्रजी का है, रामनाम पित का नाम न लेकर सीताजी ने हरिनाम से कहा कि मैं उनकी स्त्री हूँ; तुम खुड़ा नहीं सकते, इसलिए ख़बर दे देना। (३) हिर का अर्थ है हरनेवाला, पृथ्वी के भार हरनेवाले मेरी पीड़ा का भी हरेंसे। पर बालि का मारकर फा॰ ८७—८८

नाम कहकर, ज्ञपना वस डास दिया। इस धरह शयख सोताजो के ले गया और उनके। ज्ञाहीक बन' में जाकर उसने रस दिया।। १३॥

दो०-हारि परा खल बहु विधि भय श्ररु प्रीति देखाइ। नव श्रसोक पादप तर राखेसि जतनु कराइ॥३५॥

वह दुष्ट रावण सोताजों को बहुत तरह से भय श्रीर प्रेम दिखाते दिखाते थक गया। फिर इसने नये श्रामक के पेड़ के नोचे उन्हें जतन (रहने को सुविधा) कराकर रख दिया॥ ३५॥

जेहि विधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम। सो छवि सीता राखि उर रटित रहित हरिनाम ॥३६॥

श्रोरामचन्द्रजी जिस तरह उस कपट-मृग के पोझे दौड़े गये थे, उसो छवि की श्रपने हृद्य में रसकर सोताजो हरि-नाम रटतो हुई श्रशोक वन में रहने लगीं॥ ३६॥

चौ०-रघुपति श्रनुजिह श्रावत देखी । बाहिज चिंता कीन्हि बिसेखी ॥

जनकसुता परिहरेहु श्रकेलो । श्रायहु तात वचन मम वेली ॥१॥

लक्षण को आवे देलकर रामचन्द्रजो नाहर से बढ़ी भारो चिन्ता करने करे। क्षिणियाँ कहा—हे तात ! तुम मेरे वचन का टाल कर जानको का अकेलो हो। इक् का गड़े १॥१॥

निसि-चर-निकर फिरहिँ वन माहीँ। मम मन सीता आस्रम नाहीँ॥

गिह पदकमल श्रनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी॥२॥

वन में राचसों के मुंड फिरते हैं। मेरे मन में निश्चय होता है कि साता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मणजों ने रामचन्द्रजी के चरण-कमलों को पकड़, हाथ जोड़कर, कहा कि है नाथ! इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है॥ २॥

श्चनुजसमेत गये प्रभु तहवाँ। गोदावरितट श्चास्त्रम जहवाँ॥ श्चास्त्रम देखि जानकीहीना। भये विकल जस प्राकृत दोना ॥३॥

तुम्हारा भी दुख हरेंगे। (४) बन्दरों ने सीता-सवस्य के। आकाश से बाते देख कर इरि-नाम उचारस्य किया, सीताबी ने उन्हें भक्त बानकर वस्त्र हास दिया। इत्यादि।

१—इस अशोक वृत्त के निवास पर भी कई बातें कही जाती हैं—अशोक के वृद्ध का प्रभाव है कि वह शोक मिटाने, इसलिए सीतानी की अशोक के नीचे रख दिया। बा—सीतानी की तपश्चर्या में केाई निग्न न हो, यह सेचकर एक पेड़ के नीचे उन्हें रख दिया। बा—अशोक के नीचे रखकर स्चित किया कि आप सेच न करें, जस्दी ही रामचन्द्र आ आयेंगे। या—महलों में रहने से अपना सब मेद खुल नायगा इसलिए एकान्त में रख दिया। इत्वादि। फिर लक्षा समेव प्रमु रामचन्द्रजो वहाँ गये, जहाँ गोदावरी नदी के तोर पर आश्रम था। वहाँ जाकर त्राश्रम की जानकीजी के बिना शून्य देखकर वे उसी तरह विकल हो गये जिस तरह प्राकृत मनुष्य दीन हो जाय।। ३॥

हा गुनखानि जानकी सीता। रूप-सील-ब्रत-नेम-पुनीता ॥ लिंद्रमन समुभाये वहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाती ॥४॥

रामचन्द्रजो विलाप कर कहने लगे कि हा ! जानको, सोता ! तू गुर्खां को खान श्रीर रूप, शोल, ब्रत श्रीर नियमों से पवित्र हैं ! लक्ष्मणजो ने प्रभु को तरह तरह से समकाया । किर वे दोनों बेल, वृत्त श्रीर पत्तियों से पूछते हुए चले—॥ ४॥

हे स्वग मृग हे मधुकरह्नेनी । तुम्ह देखो सीता मृगनेनी॥ खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुपनिकर केाकिला प्रवीना॥४॥

हे पिचया, हे मृगो, हे भौरों को श्रेणिया ! क्या तुमने मृगनयनी सीता देखा है ? खंजन, तोता, कबूतर, मृग, मोन, भौरों के समूह ! हे चतुर के।यल ! ॥ ५॥

कुंद कली दार्डिम दामिनी । कमल सरद सिस श्रहिभामिनी ॥ बरुनपास मनोजधनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥६॥

कुन्द की कलां, श्रनार के दाने, बिजलां, कमल, शरद् ऋतु के चन्द्रमा, नागिन, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी श्रौर सिंह ये सब उस समय, श्रपनी प्रशंसा सुनने लगे।। ६।।

श्रीफब कनक कदिल हरषाहीँ। नेकु न संक सकुच मन माहीँ॥ सुनु जानकी तेाहि बिनु श्राजू। इरषे सकल पाइ जनु राजु॥७॥

नारियल, सुवण, केला सब प्रसन्न होते थे। उनके मन में तिनक भी राह्ना वा सङ्कोच नहीं होता था। रामचन्द्रजी ने कहा—हे जानकी! सुन, त्राज तेरे बिना वे सब ऐसे प्रसन्न हैं मानों उन्हें राज्य मिल गया हो।। ७॥

Ţ

१—यहाँ ५, ६ श्रीर ७ वीं चौपाइयों में जिन चीज़ों के नाम गिनाये हैं उनके नाम से लेकर, उपमा देकर, सीताबी की बड़ाई होती थी जैसे—खंजननयनी, शुक्नास्त्रिका, कपोतधीवा, मृगनयनी, मत्त्रिक्ष चम्चल-नेत्रा, भ्रमर समान केशोंवाली, केयल के से क्यउवाली, कुन्द-कली श्रीर श्रमार के समान दाँतोंवाली, विजलों के समान कान्तिवाली, क्यलमुखी, शर्चन्द्रवदनी, नामिन की सी चोटी-वाली, वश्यपाद के समान गहरी नाभिवाली, कामदेव के घनुष के समान भींहवाली, हंस-गामिनी, गज-गामिनी, सुवर्णवर्णी, नारियल के समान स्तानीवाली इत्यादि । पर वे समी श्रपनी तेज़ी नहीं दिखाते वे, न्योंकि सीताबी के संगों ने उन सबके परास्त कर रक्ता था । श्राज दिन सीताबी के व होने से वे ही सब वड़ाई पानेवाली हो गये।

किमि सिंह जात श्रमख तेाहि पाहीँ। प्रिया बेगि प्रगटिस कस नाहीँ॥ एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहुँ महाबिरही श्रिति कामी॥८॥

हे सीते! तुमसे यह कोध कैसे सहा जाता है? हे प्रिये! तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं हो जातीं? स्वामी श्रीरामजो इस तरह सोताजी के। स्वाजते श्रीर विलाप करते फिरते हैं, मानों कोई बड़ा कामी पुरुष महा-विरह से व्याकुल हो!॥८॥

पूरनकाम राम सुखरासी। मनुजर्चारत कर श्रज श्रविनासी॥ श्रागे परा गीधपति देखा।सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा॥६॥

रामचन्द्रजो तो पूर्णकाम (न कुछ किसो से लेना, न कुछ कमी हो) श्रानन्द के पुंज श्रजन्मा श्रीर श्रविनाशो हैं; किन्तु मनुष्य-चरित कर रहे हैं। चलते चलते उन्होंने श्रामे मीधों के राजा जटायु के। पड़ा हुश्रा देखा, जो रामचन्द्रजी के रेखांकित चरणों के। स्मरण कर रहा था।। ९।।

दे। ० — करसरोज सिरु परसेउ कृपासिन्धु रघुबीर । निरुख राम-छबि-धाम-मुख बिगति भई सब पीर ॥३७॥

कृपासागर रघुवोर ने अपने इस्त-कमल से जटायु के मस्तक का स्परो किया। अवि के धाम श्रीरामचन्द्रजी के मुख की देखते ही जटायु की सब पोड़ा दूर हो गई॥ ३७॥

ची०-तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम। भंजन भवभीरा ॥ नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥१॥

• तब वह गींध धोरज धरकर वचन बोला—हे संसार-भय के भंजन करनेवाले राम! सुनिए। हे नाथ! दशमुखवाले रावण ने मेरी यह गति (लुःजा) कर दी। वहीं दुष्ट जानकोजों के। हर ले गया।। १।।

लेइ दिच्छन दिसि गयउ गोसाईँ। बिलपित श्राति कुररी की नाईँ॥ इरस लागि प्रभु राखेउँ प्राना। चलन चहुत श्रब कृपानिधाना॥२॥

हे गुसाइं! वह उन्हें लेकर दक्तिण दिशा को श्रोर गया है। वे कुररी (टिटिहरो) के समान बहुत विलाप करती गई हैं। हे कुपानिधान! श्रापका दशेन करने के लिए मैंने श्रव तक श्रपने प्राण रक्के। श्रव वे चलना चाहते हैं॥२॥

राम् कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ जा कर नाम मरत मुख श्रावा । श्रथमउँ मुक्कत होइ स्रुति गावा ॥३॥ रामचन्द्रजो ने कहा कि हे तात! आप शरोर रिखए (न छोड़िए)। तब जटायु ने मुक्करा कर यह बात कही—मरते समय जिसका नाम मुख से निकल आने से अधम मनुष्य भी मुक्त हो जाता है ऐसा श्रुतियों ने गाया है।। ३॥

सो मम लोचन गोचर श्रागे। राखउँ देह नाथ केहि लागे॥ जल भरि नयन कहहिँ रघुराई। तात कर्म निज तेँगति पाई॥४॥

वे परमात्मा त्राप मेरे नेत्रों के सामने प्रत्यत्त हैं, फिर हे नाथ! त्राब मैं किसके लिए शरीर रक्खूँ ? तब तो रामचन्द्रजी आँखों में जल भर कर कहने लगे—हे तात! आपने अपने कम से सद्गति पाई है।। ४।।

परिहत बस जिन्हके मन माहीँ। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कहु नाहीँ॥ तनु तजि तात जाहु मम धामा। देउँ काह तुम्ह पूरनकामा॥४॥

जिनके मन में दूसरे का हित करना वसता है (जो परोपकारो हैं), उनको जगत् में कुछ भो दुर्लभ नहीं है। हे तात! तुम शरीर त्यागकर मेरे धाम (वैकुंठ) को जाश्रो। श्रौर मैं तुमको क्या दूँ ? क्योंकि तुम पूराकाम (सब इच्छाश्रों से भरे हुए) हो।। ५।।

दो - सीताहरन तात जिन कहें हु पिता सन जाइ।

जोँ मैँ राम त कुल सहित कहिहि दसानन श्राइ ॥३८॥

हे तात ! आप सोता-हरण होने का समाचार पिताजो से जाकर मत कहना । जा मैं राम हूँ तो रावण हो कुल समेत वहाँ आकर कह देगा १ (क्योंकि अभी खबर सुनकर उन्हें सोच होगा और रावण मरकर कहेगा तो उन्हें हुई होगा) ॥ ३८ ॥

चौ०-गोध देह तजि धरि हरिरूपा । भूषन बहु पट पोत श्रन्पा ॥ स्याम गात बिसाल भुज चारी। श्रस्तुति करत नयन भार बारी ॥१॥

गोध ने शरार त्याग कर श्रोहीर का रूप धारण कर लिया। बहुत-से श्रनुपम भृषण श्रीर पोताम्बर पहने। श्याम शरोर, विशाल चार भुजायें, इस तरह को दिव्य देह की पाकर जटायु नेत्रों में जल भरे हुए रामचन्द्रजी की स्तुति करने लगा—।। १॥

छंद-जय राम रूप श्रन्प निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही। दस-सीस-बाहु-प्रचंड-खंडन चंडसर मंडन मही॥ पाथोदगात सरोजमुख राजीव-श्रायत-लोचनं। नित नौमि राम कृपाल बाहुबिसाल भव-भय-मोचनं॥

१--जटायु ने रावण से कहा था--राम-क्रोधांग्न में तेरा कुल भस्म होगा--इसी प्रतिश के पूरा करना रामचन्द्रजी ऋपने ऊपर लेते हैं।

हे राम । श्रापकी जय हो । श्रापका रूप श्रापम है, श्राप निगुण, सगुण श्रीर गुणें के प्ररक (शुद्ध सत्त्व-गुणों) हैं । श्रापके प्रचंड बाण रावण का प्रचएड भुजाशा के खएडन करनेवाले पृथ्वों के भूषणरूप हैं । श्रापका मेघ-श्याम शरोर, कमल समान मुख श्रीर कमल जैसे विशाल नेत्र हैं । हे राम, कृपाल ! में श्रापको नित्य नमस्कार करता हूँ । श्राप श्रपनी विशाल भुजाशों से संसार-सम्बन्धी भय के। छुड़ानेवाले हैं ॥

बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । गोदिंद गोपद इंदहर विज्ञानघन धरनीधरं ॥ जे राममंत्र जपंत संत श्रनंत जन-मन-रंजनं । नित नौमि राम श्रकामिप्रय कामादि-खल-दल-गंजनं॥

आपका अपरिमित बल हैं, आप अनादि, अजन्मा, अञ्चक (उसकी जिसकी आपकी महिमा प्रकट न हो), एक आर अगोचर (किसी की साचात् न होनेवाले) हो। आप गोवन्द् (गोविन्द नामवाले, वा वेदों से जानने में आनेवाले), सुख-दु:स आदि द्वन्दों की गौ के पद के समान दूर करनेवाले, विज्ञानधन, पृथ्वों के पालक हैं। हे अनन्त ! जो राम-मंत्र जपते हैं आप छन सज्जनों के मन की रखन (प्रसन्न) करनेवाले हैं। हे राम! अकाम-प्रिय! (जी निष्काम भक्ति करते हैं उनके प्यारे) में आपकी नित्य नमस्कार करता हूँ। आप कामकोधादि स्वलां के दल की नाश करनेवाले हैं।

जेहि स्नुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज श्रज किह गावहीँ। किर ध्यान ग्यान बिराग जोग श्रनेक मुनि जेहि पावहीँ॥ सा प्रगट करुनावंद साभावृंद श्रग जग माहई। मम हृदय-पंकज-भृंग श्रंग श्रनंग बहु छिब साहई॥

जिसको श्रृतियाँ (वेद) निरञ्जन, ब्रह्म, व्यापक, शुद्ध श्रीर श्रज प्रांतपादन करतो हैं; श्रानेक मुनि जिसका ध्यान घरकर श्रीर ज्ञान, वैराग्य, योग श्रादि करके जिसको पाते हैं, वे हो परमात्मा करुणाकन्द, शोमा के धाम प्रत्यच्न प्रकट होकर चराचर को मोहित कर रहे हैं। जिनके शरोर की छांब हजारां कामदेव से बढ़ कर शोभित है, वे रामचन्द्रजो मेरे हृदय-कमल के भवर हों श्रथोत् जैसे भवर कमल में जा बैठता है श्रीर उसमें स्थिर हो जाता है, वैसे ही मेरे चित्त-रूपो कमल में राम-रूपो भवरा स्थिर हो जाय।।

जो श्रगम सुगम सुभावनिर्म् श्रसम सम सीतन सदा। पस्यंति जं जोगी जतनु करि करत मन गो बस जदा॥ सो राम रमानिवास संतत दासबस त्रि-भुवन-धनी। मम उर बसउ सो समन संस्वृति जासु कीरति पावनी॥

जो अगम भो हैं, श्रांर सुगम भो; जिनका स्वभाव निमल है, जो विषम भो हैं श्रीर सम भी; जो सदा शातल रहत हैं; जो योगो यत्न कर मन श्रीर इन्द्रियों को वश में करते हैं वे जिन्हें देखते हैं; वे राम, लच्मोनिवास, त्रिभुवन के स्वामो सदा दास-जनों के वश में बने रहते हैं। वे हो संसार के ताप के शमन करनेवाल परमात्मा रामचन्द्र, जिनकी कीर्ति जगत् के। पवित्र करनेवालों है, मेरे हृद्य में बसो।।

दो ० – श्रबिरल भगति माँगि बर गीध गयउ हरिधाम।

तेहि की किया जधोचित निज कर कीन्ही राम ॥३६॥

निश्चल भक्ति का वरदान माँगकर वह गीध (जटायु) हरि-धाम की चला गया। रामचन्द्रजों ने उसके शरोर की क्रिया (दश-गात्र विधि) यथायोग्य अपने हाथों से को ॥ ३९॥

चौ०-कोमल चित श्रति दोनदयाला । कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ गीध श्रधम खग आमिषभोगो । गति दोन्ही जो जाँचत जोगी ॥१॥

श्रोरघुनाथजा कोमल चित्तवाले और दोन जनां पर दया करनेवाले हैं और बिना कारण हो छपालु हैं। देखिए, गोध नोच मांस-भक्तक पत्तो है, उसको उन्होंने वह गति दी जिसे योगो जन माँगते हैं॥ १॥

सुनहु उमा ते लोग श्रभागी। हरि तिज होहिँ बिषयश्रनुरागी॥ पुनि सीतिहिँ खोजत दोउ भाई। चले बिलोकत बन बहुताई॥२॥

शङ्करजा कहते हैं कि हे पावेतो ! वे लोग अभागो हैं, जा श्रीहरि रामचन्द्रजो को छोड़ कर विषयों के प्रेमी होते हैं। फिर दोनों भाई सीताजो को खोजते हुए बहुत-से जङ्गलों की देखते हुए चले।। २॥

संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तहँ गज पंचानन॥ श्रावत पंथ कबंध निपाता। तेहि सब कही साप के बाता॥३॥

जहाँ अनेक बेर्ला और कुर्जा से भरे हुए घने वन थे, वहाँ बहुत पन्नो, स्वा, हाथो और सिंह रहते थे। रामचन्द्रजो ने रास्ते से आते हुए कबन्ध नामक राज्ञस का मार डाला। फिर उसने अपने शाप को सब बात रामचन्द्रजो से कही कि।। ३॥

दुर्बासा मोहि दोन्हो सापा। प्रभुपद देखि मिटा सो पापा॥ सुनु गन्धर्व कहुउँ में तोहो। मोहि न सुहाइ ब्रह्म-कुल-दोही॥४॥ सुमे दुवासा सुनि ने शाप दिया था। वह पाप प्रमु के चरणां का दशन कर मिट

१---कतन्त्र पूर्व जन्म में एक गन्धर्व था। एक बेर इन्द्र की समा में इस गन्धर्व ने गान किया, उस पर दुर्वासा मुनि प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने उन्हें अनिभन्न कहकर उनको हँसी की; मुनि के। कोध आया तो उन्होंने उसे शाप दिया कि जा, त राज्य हो जा। वह शाप से राज्य होकर बहुत

गया। रामचन्द्रजी ने कहा—हे गन्धवं! सुन, मैं तुम्मसे कहता हूँ कि मुमे ब्रह्म-कुल का द्रोह करनेवाला नहीं श्रम्ब्स लगता॥ ४॥

#### देा०-मन क्रम बचन कपट तिज जो कर भू-सुर-सेव। मोहि समेत बिरंचि सिव बस ता के सब देव॥४०॥

जो कोई कपट की त्यागकर मन, वचन श्रौर कमं से ब्राह्मणां को सेवा करता है, उसके वश में मुक्त सहित ब्रह्मा, शिव श्रौर सब देवता हो जाते हैं ॥ ४०॥

### चौ०-सापत ताडत परुष कहंता । बिप्र पूज्य श्रम गार्वाह संता ॥ पूजिय बिप्र सील-गुन-हीना । सूद्र न गुन-गन-ग्यान-प्रबीना ॥१॥

सन्त लोग ऐसा कहत हैं कि आहाए। शाप द, मार, या कटु वचन कह, ता भो वह पूज्य होता है। ब्राह्मण शोल और गुऐां से होन हो, तो भी उसके। पूजना चाहिए और शुद्ध गुण-गए। और क्वान में निपुण हो तो भी उसके। नहीं पूजना चाहिए।। १।।

#### कहि निज धर्म ताहि समुक्तावा । निज-पद-प्रोति देखि मन भावा ॥ रघु-पति-चरन-कमल सिरु नाई । गयउ गगन श्रापनि गति पाई ॥२॥

रामचन्द्रजा न अपना धम निरूपण करके उस समभाया। अपने चरणां में उसकी प्रीति देखकर वह उनके मन में प्रिय लगा। वह रघुनाथजो के चरण-कमलों में सिर नवाकर अपनो गति पाकर (गन्धव होकर) आकाश में चला गया॥ २॥

# ताहि देइ गति रामु उदारा । सबरी के श्रास्त्रम पग्र धारा ॥ सबरी देखि रामु गृह श्राये । मुनि के बचन समुभि जिय भाये ॥३॥

उदार रामचन्द्रजी उस कबन्ध का गति दकर चले ता उन्होंने शबरा है के आश्रम में पदापण किया। रामचन्द्रजो को घर आये देखकर उसने अपने जो में मुनि (मतङ्ग) के सुहावने बचनों (तुक राम-दशन होगा) को समक्ष लिया अर्थात् स्मरण कर लिया।। ३।।

उपद्रव करने लगा, तो इन्द्र ने कांध से वज फेंक कर उसे मारा। उस वज से इसका मस्तक पेट के भीतर घुस गया, पर वह मरा नहीं; इसी से उसका नाम कवन्ध हो गया। फिर इन्द्र से भाजन-विषयक प्रार्थना करने पर इसको एक एक योजन की मुजायें कर दी गइ। उन्हीं भुजाओं के बीच जा कुछ मिल जाय, उसी का वह मार कर खाता था। राम-लक्ष्मण भी इसकी भुजाओं के बीच में फेस गये थे। अन्त में रामचन्द्रजी ने मारकर उसे सद्गति दे दी।

१—यह भीलनी थी और मतङ्ग ऋषि की सेवा किया करती थी। जब वे परमधाम जाने लगे तब इसने भी साथ जाने की इच्छा प्रकट की। मुनि उसे श्रीरामजी के दर्शन होने का आशीर्वाद देकर बिदा हो गये। शबरी वहीं रही। फिर दस हज़ार वर्ष के बाद उसे रामचन्द्रजी का दर्शन हुआ। सरिस-ज-लोचन बाहुबिसाला। जटामुक्कट सिर उर बनमाला॥ स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥४॥

कमल के समान नेत्र, विशाल भुजायं, मस्तक पर जटाश्रों का मुकुट, बन्न:स्थल में वन-माला धारण किये, एक गौर, दूसरे श्याम, दोनों भाइयों की देखकर शबरी दौड़कर उनके चरणें में लिपट गई ॥ ४॥

प्रेममगन मुख बचनु न श्रावा। पुनि पुनि पदसरोज सिरु नावा॥ सादर जल लेइ चरन पखारे। पुनि सुंदर श्रासन बैठारे॥४॥

वह प्रम में मग्न हो गई। उसके मुँह से कुछ वचन न निकला। उसने बार बार दोनां के चरण-कमलां में सिर मुकाया। उसने जल लेकर आदर के साथ दोतां के चरण धाय, फिर सुन्दर आसन देकर उनके। बैठाया॥ ५॥

दो०-कंद भूल फल सुरस श्रांत दिये राम कहुँ श्रानि । प्रेमसहित प्रभु खाये बारंबार बखानि ॥४१॥

शबरों ने रामचन्द्रजी की बहुत हा स्वादिष्ट कन्द, मूल और फल लाकर दिये। प्रभु रामचन्द्रजों ने बार बार बड़ाई कर उन फलों की खाया? ॥ ४१॥

चै। ०-पानि जोरि श्रागे भइ ठाढो । प्रभुहिँ बिलोकि प्रीति उर बाढो ॥ केहि विधि श्रस्तुति करउँ तुम्हारो । श्रधम जाति में जडमित भारी ॥१॥

शबरा हाथ जोड़कर रामचन्द्रजों के सन्भुख रूड़ा हो गई। प्रभु को देखकर उसके हृदय मं बड़ी प्रीति बढ़ों। वह बोलो—हे नाथ! मैं आपको स्तुति किस तरह करूँ ? मैं अधम (नोच) जाति हूँ और मेरी भारो जड़ बुद्धि है।। १।।

१—लोकोक्ति है कि शबरी ने रामचन्द्रजी के। अपने जुठे बेर दिये। इस विषय की कविताएँ भी कई कावयों ने की हैं; किन्तु न तो रामचिरतमानस में और न बाल्मीकीय रामायय में ही इसका उल्लेख पाया जाता है। वाल्मीकीय रामायया में तो इतना ही कहा है—"एवयुक्ता महाभागैस्तदाऽहूं पुरुषष्म! मया तु सञ्चितं वन्य विविध पुरुषष्म!!" ॥ १७॥ तवार्षे पुरुषव्याध पंपायास्तीरसम्भवम् । एवयुक्तः स धर्मात्मा शवर्या शवरीमिदम् ॥ १८॥ "अरस्य सगे ७४"। अध्यात्म-रामायया में भी "फलान्यमृतकल्यान ददी रामाय मक्तितः" इत्यादि कई स्थानों में यही वर्णन है कि शवरी ने आतिथ्य के लिए कन्द-मूल फल दिये। हाँ, पद्मपुराण में यह उल्लेख है—"फलानि च सुपक्वानि मूलानि मधुराणि च । स्वयमासाद्य माधुय परीक्ष्य परिमक्ष्य च ॥ पश्चान्त्रिवेदयामास राधवाम्यां इद्यता । फलान्यासाद्य काकुत्स्थस्तस्य मुक्ति परां ददो ॥" इसका यह अर्थ नहीं जान पड़ता कि शवरी प्रत्येक फल के। चल कर तब रामचन्द्रजी के। देती थी। इसका तो यह अर्थ प्रतीत होता है कि वह जिस पेड़ के फल तोड़ती थी उनमें से दी-एक की चलकर देख लेती थी कि ये प्रभु के। देने योग्य हैं या नहीं। मक्त माल आदि के वर्णन की सञ्चित भी इस अर्थ से बैठ जाती है।

श्रधम तेँ श्रधम श्रधम श्रित नारी। तिन्ह महँ भेँ मितमंद श्रघारी॥ कहु रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता॥२॥

हे अवारि (पापां के नाश करनवाले) ! जे। नीचां से नोच हैं, स्त्रियाँ उनसे भी नीच हैं; मैं उनम भी मन्द-बुद्धि और गवारो हूँ। रघुनाथजो ने कहा—हे भामिन ! तू मेरो बात सुन। मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ॥ २॥

जाति पाँति कुल धर्म बडाई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥ भगतिहोन नर सेाहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा॥३॥

जाति, पाँति, कुल श्रीर धमं को बड़ाई, धन, कौज, परिवार के लोग, गुए श्रीर चतुराई, ये सब होने पर भो मांक से रहित पुरुष कैसा माछूम होता है जैसे बिना पानो का बादल (धटाटोप-मात्र न किसा काम का, न किसो काज का)।। ३।।

नवधा भगति कहुउँ तोहि पाहीँ। सावधान सुनु धरः मन माहीँ॥ प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूर्सार र्रात मम कथाप्रसंगा॥४॥

श्रव में तुफ नव प्रकार को भक्ति कहता हूँ, तू सावधान हाकर उसे सुन श्रौर मन में रख। पहलो भक्ति है सन्तां की संगति, दूसरों मेरो कथा के प्रसङ्गां में प्रोति होना।। ४॥

देा०-गुरु-पद-पंकज-सेवा तीसरि भगति श्रमान।

चौथि भगति ममं गुनगन करइ कपट तजि गान ॥४२॥

तोसरो भक्ति है आभिमान का त्यागकर गुरु के चरण-कमलां को सेवा करना। चौथी है, कपट छोड़कर मेरे गुरण-गर्णां का गान करना।। ४२॥

चौ०-मंत्र जाप मम दृढ विस्वासा । पंचम भजन से। बेद प्रकासा ॥ छठ दम सील विर्रात बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥१॥

पाँचवां भक्ति है भजन, जो वदां मं प्रकाशित है, मन्त्र का जप श्रीर मुक्त पर हद विश्वास होना। छठो है, दम (इन्द्रियों का निष्रह), शोल, बहुत कामां से वैराग्य श्रीर सदा सज्जनां के धर्म में तत्पर रहना।। १।।

सातव सम माहिमय जग देखा। मा तेँ संत श्रिधिक करि लेखा॥ श्राठव जथालाभ-संतोषा। सपनेहु नहिँ देखइ परदोषा॥२॥

सातवा भक्ति है, समान-दृष्टि होकर जगत् के मुमले व्याप्त (राममय) देखना, और सन्तां को मुमले बढ़ कर गिनना। श्राठवीं भक्ति है, यथा-लाभ (बिना यह किये जे। कुछ मिल बाय उस) से सन्तुष्ट रहना; स्वप्न में भो दूसरे के दोषां को न देखना॥ २॥ नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ नव महुँ एक उ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥२॥ नवीं भक्ति है, सरल स्वमाव से रहना, सबसे छल-रहित (शुद्ध-हृदय) होना, हृदय में मेरा मरोसा रखना, न किसी बात का हर्ष, न दीनता। इन नौ में से जिनके कोई एक भो हो, वह चराचर में चाहे को हो, चाहे पुरुष हो ॥ ३॥

सोइ श्रितसय प्रिय भामिनि मारे। सकल प्रकार भगित दृढ तारे॥ जोगि-बृंद-दुर्लभ-गित जोई। तो कहुँ श्राजु सुलभ भइ सोई॥४॥

हे भामिनी ! सुमे वहां अत्यन्त प्यारा है। तुममें तो सब प्रकार से टढ़ भक्ति है, इसलिए जो गति बड़े बड़े योगि-जनों को दुलेभ है, वहां आज तुमे सुलभ है।। ४।।

मम दरसनफल परम श्रनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ जनकसुता के सुधि कहु भामिनि । जानहि कहु जो करि-बर-गामिनि ॥४॥

मेरे दशन का फल श्रेष्ठ और अनुपम है, उससे जोव अपने स्वामाविक रूप (माज) को पा जाता है। हे गजगामिन (हाथों की सी चालवाली), हे भामिनि! जो जानतों हो तो जनककुमारों की खबर बतलाओं ॥ ५॥

पंपासरिह जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुयोविमताई॥ सो सब किहिह देव रघुबीरा। जानतहू पूछहु मतिधीरा ॥६॥ बार बार प्रभुपद सिरु नाई। प्रेमसिहत सब कथा सुनाई॥७॥

शबरी ने कहा—हे रघुराई! आप पंपा-सरोवर पर जाइए, वहाँ सुमीव से आपको मित्रता हो जायगो। हे देव! हे रघुवार! सुमीव आपको सब कुछ कह देगा। हे घोरमात! आप तो सब जानते हुए भी पूछते हैं!॥ ६॥ फिर शबरो ने बार बार प्रभुजो के चरणां में मस्तक नवाकर प्रम सहित सब कथा (मतङ्ग मुनि से सुनो हुई भविष्य-कथा—रावण का वध, अयोध्या लौट कर राजतिलक पयन्त) सुनाई॥ ७॥

हंद-किह कथा सकल विलोकि हरिमुख हृदय पदपंकज धरे।
तिज जोगपावक देह हरिपद लीन भइ जहँ निहँ फिरे॥
नर विविध कर्म श्रधमें बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू।
विस्वास करि कह दास तुलसी रामपद श्रनुरागहू॥
संपूर्ण कथा कहकर श्रीहरिके मुख को देख उनके चरणकमलों को उसने अपने
हृदय में रख लिया। फिर योगानि में शरीर को छोड़कर वह हरिचरणों में लीन हो गई.

वहाँ पहुँच गई, जहाँ जाने बर कोई लौटता नहीं । तुलसीदासजो कहते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम । नाना प्रकार के कमे, ऋधमे, शोकदायी बहुत-से मत सब छोड़ दो श्रौर विश्वास कर रामचन्द्रजो के चरणों में प्रेम करो ॥

दे। ० — जातिहीन श्रय जनम महि मुकुत कीन्हि श्रसि नारि । महा-मंद-मन सुख चहिस ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥४३॥

गुसाईजी कहते हैं कि जिन रामचन्द्रजी ने नीच जाति को, पृथ्वी पर पापी (भोल) घंश में उत्पन्न ऐसी स्त्री की भो मुक्त कर दिया, अरे महा-मूख, मन ! तु ऐसे स्वामी के मुलाकर सुख चाहता है ? ॥ ४३ ॥

चौ०-चले राम त्यागा बन सोऊ। श्र-तुलित-बल नरकेहरि दोऊ॥ बिरही इव प्रभु करत बिषादा। कहत कथा श्रनेक संबादा ॥१॥

रामचन्द्रजो उस (मतङ्ग) वन की त्यागकर आगे चले। दोनों (श्रीराम और लक्ष्मण) श्रतुल बलशाली पुरुषों में सिंह समान हैं। प्रमु रामचन्द्रजी विरही मनुष्य के समान दुःख करते और श्रनेक कथाओं के संवाद कहते जाते हैं॥ १॥

लिक्रमन देखु विपिन कइ सोभा । देखत केहि कर मन निहँ छोभा ॥ नारि सिंहत सब खग-मृग-बृंदा । मानहुँ मोरि करत हहिँ निंदा ॥२॥

रामचन्द्रजो न कहा—लक्ष्मण ! वन को शोभा देखो । इसके देखते हो किसका चित्त क्षुभित नहीं होगा ? ये सारे पची और'मुगों के समृह अपनी अपनी खियों के साथ हैं । इससे ये मानों मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २॥

हमहिँ देखि मृगनिकर पराहीँ। मृगी कहहिँ तुम्ह कहँ भय नाहीँ॥ तुम्ह श्रानन्द करहु मृगजाये। कंचनमृग खोजन ए श्राये॥३॥

हम दोनां की देखकर मृगें के मुंड भागते हैं, परन्तु मृगियाँ कहतो हैं कि तुम्हें कुछ हर नहीं है। अरे ! तुम तो मृगें के जाये सच्चे मृग हो, तुम आनन्द करो। ये तो सोने का मृग ढँढ़ने आये हैं ॥ ३॥

संग लाइ करिनी करि लेहोँ। मानहुँ माहि सिखावन देहीँ॥ सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय। भृप सुसेबित बस नहिँ लेखिय॥४॥

१--गीता में कहा है--यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । अर्थात् जिस स्थान में पहुँच कर फिर नहीं लौटते वह मेरा श्रेष्ठ स्थान है।

२-विन राजा महा-पापी था। ब्राह्मणों के कोध से वह मर गया। फिर सब मुनियों ने इकट्ठे होकर उसके शरीर के। मया तो काला दरावना एक मनुष्य निकला। उसकी उन मुनियों ने जङ्गल में भेज दिया। यह निषाद (भील) हुआ। उसी वंश के सब भील हैं, ऐसी पुरायों में कथा है।

हाथो हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, मानों वे मुक्ते शिक्षा देते हैं कि तुमने हमारी तरह सीता को साथ क्यों महीं रक्खा ? अच्छी तरह चिंतन किये हुए भी शास्त्र को बार बार देखना चाहिए और भली भाँति सेवन किया हुआ (प्रसन्न) राजा अपने वश में है ऐसा नहीं सममना चाहिए ॥ ४॥

राखिय नारि जदिप उर माहीँ। जुबती सास्त्र नृपति बस नाहीँ॥ देखउ तात बसंत सुहावा। प्रियाहीन माहि भय उपजावा॥४॥

को की यद्यपि हृदय से लगा रक्सी, तो भी को, शास्त्र और राजा ये किसी के वश में नहीं होते। हे तात! देखी, यह वसन्त कैसा सुहावना लगता है, पर प्यारी के बिना सुक्तको भयङ्कर ही प्रतीत होता है।। ५॥

दे। ० - बिरह्मविकल बलहीन माहि जानेसि निपट श्रकेल।

सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्हि बगमेल ॥४४॥

कामदेव ने मुक्ते विरह से ज्याकुल, निबंल और बिलकुल अकेला जान लिया है, इस-लिए वन में भौरे, पत्ती आदि सहायकों समेत उसने मुक्त पर धावा कर दिया है।। ४४॥

देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात।

डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु इटकि मनजात ॥४४॥

उस कामदेव का दूत देख गया कि मैं भ्राता सहित हूँ (ऋकेला नहीं हूँ), मानों दूत को बात के। सुनकर उसने रास्ता रोक कर श्रपनी सेना का पड़ाव डाल दिया है! ॥ ४५॥

चौ०-विटप विसाल लता श्ररुभानी। विविध वितान दिये जनु तानी॥

कदिल तालबर ध्वजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका ॥१॥

विशाल वृत्तों में लतायं उलम क्या रही हैं, मानां तरह तरह के तम्बू तान दिये गये हैं। केले और ताल के वृत्त हो मानों ध्वजा-पताकार्थे हैं। इन्हें देखकर जिसका मन माहित न हो, वह धार है।। १।।

बिबिध भाँति फूले तरु नाना । जनु बानैत बने बहु बाना ॥ कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाये । जनु भट बिलग बिलग होइ छाये ॥२॥

श्रनेक वृत्त नाना प्रकार से फूले हुए हैं, वे मानां बहुत तरह के वेष बनाये हुए बाएा चलानेवाले हैं। कहीं कहीं मुन्दर वृत्त मुशोभित हैं, वे मानां योद्धा लोग श्रलग श्रलग होकर छाये हैं।। २।।

कूजत पिक मानहुँ गज माते। ढेक महोख ऊँट विसराते॥ मार चकार कीर बर बाजी। पारावत मराल सब ताजी॥३॥ वहाँ केायल कूक रही हैं, वे ही मानों मदमाते हाथो बोल रहे हैं, ढेक (कुलंग पक्षों) श्रोर महोख (कीए के समान एक पक्षों) जो बोल रहे हैं वे मानों ऊंट श्रीर खबर बोल रहे हैं। मोर, चकोर श्रोर तोते ही मानों श्रेष्ठ घोड़े हैं, कबूतर श्रीर हंस ही मानों ताजी घोड़े हैं। ३।।

तीतर लावक पद-चर-जूथा। बरिन न जाइ मनोजबरूथा॥ रथ गिरिसिला दुंदुभी भरना। चातक बंदी गुनगन बरना॥४॥

वोतर और लवा पची हो मानां पैदलों के यूथ (फुंड) हैं। इस तरह कामदेव को सेना का वर्णन करते नहीं बनता। पहाड़ें की शिलाय मानों रथ हैं, करने नगारे हैं और पपोहा बन्दी-जन हैं जो गुरा-गए। वर्णन कर रहे हैं।। ४।।

मधु-कर-मुखर भेरि सहनाई। त्रिबिध बयारि बसीठी श्राई॥ चतुरंगिनि सेना सँग लीन्हे। बिचरत सबिह चुनौती दीन्हे॥ ४॥

भाँरों का गूँजना हो मानां इस सेना के नगारे और सहनाई बज रहे हैं। शांतल, मन्द, सुगन्ध तोनों प्रकार को हवा ही मानां दूत बनकर आई है। इस तरह कामदेव चतुरिक्तनी सेना साथ लिये हुए सभी के। चुनौतो (ललकार) दिये हुए विचर रहा है।। ५।।

लिखमन देखत कामश्रनीका। रहिं धीर तिन्ह के जग लीका॥ एहि के एक परमवल नारी। तेहि तेँ उबर सुभट सोइ भारी॥६॥

हे लक्ष्मण ! जो लोग कामदेव को सेना के। देखकर धोर रक्ख, वे ही संसार में मान्य (गण्य) होंगे। इस कामदेव के एक परम बल को है। जो कोई उससे उबर जाय (बच जाय) वहीं आरो (उत्तम) योद्धा है।। ६।।

देा०-तात तीनि श्रति प्रवल खल काम क्रोध श्ररु लोम । मुनि विम्यानधाम मन कर्राह निमिष महुँ छोम ॥४६॥

हे तात ! तोन बड़े प्रवल दुष्ट हैं। एक काम, दूसरा क्रांध और तोसरा लोभ। विज्ञान के स्थान मुनियां के मन में ये तीनों निमेष (आँख बन्द कर खोलने) भर में चोभ (विकार) उत्पन्न कर देते हैं।। ४६।।

लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। कोथ के परुष बचन बल मुनिबर कहिं बिचारि॥४७॥

मुनिवर्रा ने विचार कर कहा है कि लोग का बल तो इच्छायें श्रीर दंम (पासराड) है, कामदेव का बल केवल स्त्रो ही है, श्रीर कोध का बल कठोर वचन है।। ४७।।

चे। ० — गुनातीत स-चराचर स्वामी । रामु उमा सब श्रंतरजामी ॥ 'कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति हढाई ॥१॥

शिवजी कहते हैं कि हे छमा ! रामचन्द्रजी तो गुणातीत (सत्त्व, रज, तम गुणों से परे, शुद्ध सत्त्ववाले) और चराचर जगत् के स्वामां तथा सबके अन्तर्यामी हैं। उन्होंने इन उक्तियों से कामो पुरुषों को दीनता दिखलाई और धीरों के लिए वैराग्य को दृढ़ कर दिया ॥ १॥

क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिँ सकल राम की दाया।। सो नर इन्द्रजाल नहिँ भूला। जा पर होइ सो नट श्रनुकूना॥२॥

क्रोध, कामदेव, लोभ, मद और माया ये सब रामचन्द्रजो की कृपा से छूट जाते हैं। वह मनुष्य इन्द्रजाल में अपने के। नहीं भूलता, जिस पर वह नट (इन्द्रजाल करनेवाला) अनुकूल हो, अर्थात् जैसे इन्द्रजाल करनेवाला जिसे भुलाना चाहता है उसे मुला देता है, नहीं चाहे तो बचा देता है; इसो तरह जिन पर रामकृपा नहीं वे भूल में पड़ जाते हैं किन्तु जिन पर रामकृपा है वे काम-क्रोधादिकों के चक्र में नहीं फँसते॥ २॥

उमा कहउँ में श्रनुभव श्रपना। सत हरिभजन जगतु सब सपना॥ पुनि प्रभु गये सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गम्भीरा॥३॥

हे उमा! मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन तो सबा और जगत सब स्वप्न है। अथात जैसे स्वप्न में कोई अपने ऊपर शत्रु का धावा, या अपना मस्तक कटा देखता है; फिर जागने पर वह भय मिट जाता है, वैसे ही हरि-भजन में चित्त लगाने से काम। द सब विकार स्वप्न जैसे विलोन हो जाते हैं। फिर रामचन्द्रजी पंपा नाम के श्रेष्ठ और गहरे सरोवर के किनारे गये। । ३।।

संतद्भवय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी॥ जहुँ तहुँ पिर्याह विविध मृग नीरा। जनु उदारग्रह जाचकभीरा॥४॥

उस सरॉवर में सन्तों के हृदव जैसा निर्मल जल भरा था। उसके चारां आर मनोहर घाट बंधे हुए थे। जहाँ तहाँ तरह के सूग (पशु) जल पो रहे थे। वे ऐसे मालूम होते थे, मानों किसी उदार (दाता) पुरुष के घर माँगनेवालों को भोड़ लगी हो।। ४।।

दें। ० — पुरइनि सघन श्रोट जल बेगि न पाइय मर्म । मायाछन्न न देखिये जैसे निर्शन ब्रह्म ॥ ४ ८॥

उसमें कुमुदिनी सघन छाई हुई थो। उसको छोट में जल छिपा रहने के कारण जल्दी उसका मर्म नहीं मिलता था। अर्थात् दूर से कुमुदिनो हो दोखतो थो, जल नहीं। यह जल कैसे छिपा था जैसे माथा से ढका हुआ मनुष्य निर्गुण ब्रह्म की नहीं देख सकता, अथवा माया से ढके हुए निर्गुण ब्रह्म को कोई नहीं देख सकता।। ४८।।

सुखी मीन सब एकरस श्रित श्रगाध जल माहि । जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुखसंजुत जाहि ॥४६॥ उस सरोवर के बड़े गहरे जल में मछलियाँ एक रस ऐसी सुखी रहती थीं, जैसे धर्म-शील पुरुषों के दिन सुख-पूर्वक जाते हैं, अर्थात् धर्मात्मा मनुष्यों के समान मछलियाँ सदा सुखो रहती थीं ॥ ४९॥

चे। - विकसे सरिसज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा ॥ बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा ॥१॥

उसमें रंग-विरंगे कमल खिल रहे थे, भौरे बहुत मीठो त्रावाज से गूँज रहे थे, जल-मुर्ग त्रौर हंस बेलते हुए ऐसे मालूम होते थे मानों वे प्रभु रामचन्द्रजो की देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों ॥ १॥

चक्रवाक - बक - खग - समुदाई । देखत बनइ बरनि नहि जाई ॥ सुंदर खग - गन - गिरा सुहाई । जात पिथक जनु लेत बोलाई॥२॥

चकवा-चकवी, बगुले श्रादि पित्तयों के समूह की शोभा देखते ही बनती थी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन पित्तयों की बोली ऐसी सुन्दर सुहावनी लगतो थी, मानों वे रास्ते से जाते हुए मुसाफिरों के विश्राम के लिए बुला लेते हों॥ २॥

तालसमीप मुनिन्ह ग्रह छाये। चहुँ दिसि कानन विटप सुहाये॥ चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥३॥

उस तालाब (पंपा-सरोवर) के पास मुनियों के घर (कुटियाँ) थे। चारों दिशाश्रों में जङ्गल और वृत्त सुशोभित थे। चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाढ़ल, कटहल, पलास और श्राम ॥ ३॥

नवपल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीकपटली कर गाना ॥ सीतल मंद सुगंध सुभाऊ । संतत बहइ मनोहर बाऊ ॥४॥ कुहू कुहू केकिल धुनि करहीँ । सुनि रव सरसध्यान मुनि टरहीँ ॥४॥

त्रीर भो अनेक प्रकार के वृत्त नये पत्तां और फूलां से युक्त हो रहे थे। भारां के फुंड गान कर रहे थे। वहाँ सदा स्वाभाविक शीतल मन्द, सुगन्ध और मनोहर वायु चलतो थी।। ४।। कीयल कुहू कुहू को ध्वनि कर रही थीं। उस रसीली आवाज के सुनकर सुनिजनों के ध्यान छूट जाते थे।। ५।।

देा०-फल भर नम्र बिटप सब रहे भूमि नियराइ। परउपकारी पुरुष जिमि नर्वाह सुसंपति पाइ॥४०॥

जैसे परोपकारी पुरुष सुन्दर सम्पत्ति पाकर नमते हैं, वैसे ही वहाँ के सब वृत्त फलों के भार से नमे हुए जमीन तक मुक गये थे।। ५०॥

चो ० - देखि राम श्रिति रुचिर तलावा। मज्जनु कीन्ह परमसुख पावा॥ देखी सुंदर तरु बर छाया। बेठे श्रनुजसहित रघुराया॥१॥ रामचन्द्रजो ने श्रित सुन्दर तालाब देखकर उसमें स्नान किया श्रीर बड़ा श्रानन्द पाया। फिर सुन्दर श्रेष्ठ वृत्त की छाया देखकर वहाँ लक्ष्मणजो समेत वे बैठ गये॥१॥

तहँ पुनि सकल देव मुनि श्राये। श्रस्तुति करि निजधाम सिधाये॥ बैठे परमप्रसन्न कृपाला। कहत श्रनुज सन कथा रसाला॥२॥

फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये। वे रामचन्द्रजी को स्तुति कर आपने आपने स्थानों को चले गये। कृपाळु रामचन्द्रजी परम प्रसन्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण्जी से सुन्दर कथायें कहने लगे॥ २॥

बिरहवंत भगवंतिहैं देखी। नारदमन भा सोच बिसेखी॥ मार साप करि श्रंगीकारा। सहत राम नाना दुखभारा॥३॥

भगवान रामचन्द्रजो को विरही देखकर नारदंजो के मन में विशेष सोच हुआ। उन्होंने सोचा कि रामचन्द्रजी मेरे शाप को अङ्गीकार कर अनेक प्रकार के दु:खों के भार की सहते हैं।। ३॥

ऐसे प्रभुहि विलोकउँ जाई। पुनि न बनिहि श्रस श्रवसरु श्राई॥ यह विचारि नारद कर बीना। गये जहाँ प्रभु सुखश्रासीना॥४॥

में ऐसे प्रभु के। जाकर देखूँ, फिर ऐसा खबसर कभो न मिलेगा। नारदजो यह विचार कर हाथ में वीगा लिये हुए वहाँ गये, जहाँ प्रभु रामचन्द्रजी सुखपूर्वक बैठे थे॥ ४॥

गावत रामचरित मृदुबानी। प्रेमसहित बहु भाँति बखानी॥ करत दंडवत लिये उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥४॥ स्वागत पूछि निकट बैठारे। लिखमन सादर चरन पखारे॥६॥

नारदजो कोमल वाणी से बड़े प्रेम के साथ बड़ी प्रशंसा करते हुए रामचित्रि गाते जाते थे। नारदजो रामचन्द्रजो को दराडवत् करने लगे तो प्रभु रामचन्द्रजो ने उन्हें उठा लिया श्रीर उनको धड़ी देर छातो से लगा रक्खा ॥ ५॥ रामचन्द्रजो ने स्वागत समाचार पूछकर उन्हें समीप बैठा लिया श्रीर लक्ष्मणजो ने श्रादरपूर्वक नारदजो के चरण धोये॥ ६॥

१—देखिए बालकाएड १६४ से १६५ वें दोहे की चारों चौपाइयाँ श्रौर दोहा। फा॰ ८६—९०

द्यो०—नाना विधि बिनती करि अभु असन्न जिय जानि । नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह्वपानि ॥४१॥

तब नारदजो श्रपने जो में प्रभु रामचन्द्रजो की प्रसन्न जानकर, हस्त-कमल जोड़ कर, श्रमेक प्रकार की स्तुति कर वचन बोले—॥ ५१॥

चौ०-सुनहु परम उदार रघुनायक । सुंदर श्रगम सुगम बरदायक ॥ देहु एक बरु माँगउँ स्वामी । जद्यपि जानत श्रंतरजामी ॥१॥

हे परम खदार रघुनायक ! जाप सुन्दर, जगम (प्राप्त होने में दुलंभ), सुगम (भक्तां के सुल्भ) बरदायक हैं, सुनिए । दे स्वामी ! यद्यपि जाप जन्तर्यामी हैं, सब जानते हैं, तथापि में एक बर माँगता हैं वह दोजिए ॥ १॥

जानहु मुनि तुम्ह मार सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करउँ दुराऊ॥ कवन बस्तु श्रसि प्रिय माहि लागी। जा जुनिबर न सकहु तुम्ह माँगी॥२॥

रामचन्द्रजो ने कहा—हे सुन ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या मैं कमा भक्तां से के के ब्रिपाव करता हूँ ? हे सुनिवर ! सुमे ऐसी कौन सी प्यारी लगनेवाली चीज है जिसे तुम नहीं माँग सकते ॥ २॥

जन कहुँ कहु अदेय निह मारे। अस बिस्वास तजह जिन भारे॥ तब नारद बोले दूरपाई। अस बर माँगउँ करउँ ढिठाई॥३॥

मुन्ने अक्तों के लिए कुछ भी श्रादेश (न देने योग्य) नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी भव छोड़ों। तब नारदजी प्रसन्न होकर बोले—मैं ढिठाई कर ऐसा वरदान माँगता हूँ कि ॥ ३॥

जद्यपि प्रभु के नाम श्रनेका। स्नुति कह श्रधिक एक तेँ एका॥ राम सकल नामन्ह तेँ श्रधिका। होउनाथ श्रध-खग-गन-बिधका॥४॥

यद्यपि प्रभु के श्रानेक नाम हैं, वेद उनको एक दूसरे से बढ़ कर बताता है; तथापि है नाथ ! पाप-रूपी पित्तगण के विधक ! राम नाम सब नामों से बढ़कर होवे ॥ ४॥

दे। ० —राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम। श्रपर नाम उडुगन बिमल बसहु भगत-उर-ब्योम ॥५२॥

आपकी मिक्किपीपूर्णिमा की रात्रि में राग-नाग-रूपो चन्द्रमा, दूसरे नाम-रूपो नत्त्र-गण-समेत, मक्तों के इदव-रूपो आकाश में निवास करे।। ५२।।

एवमस्तु मुनि सन कहेउ क्रपासिधु रघुनाथ। तब नारद मन इरषं श्रति प्रभुपद नायेउ माथ॥५३॥ कृपासागर रघुनाथजो ने मुनि से एवमस्तु (ऐसा हो हो) कहा । सब नारदजी ने मन में ऋत्यन्त हर्षित होकर प्रभुं के चरणों में माथा नवाया ॥ ५३ ॥

चौ०-श्रति प्रसन्न रघुनायहि जानी । पुनि नारद बोले मृदुवानी ॥ राम जबहि प्रेरेहु निज माया । माहेहु माहि सुनहु रघुराया॥१॥

फिर नारदजो रघुनाथजो के। श्रत्यन्त प्रसन्न जानकर केमल वाणी से बोले—हे रघु-राई राम! सुनिए। जब श्रापने श्रपनो माया के। प्ररेणा की श्रीर सुके मोहित किया॥१॥ तत्र विवाह मैं चाहउँ कीन्हा। प्रभु केहि कारन करइ न दीन्हा॥ सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजहिँ जे मे।हि तजि सकल भरोसा॥२॥

तब मैं श्रपना विवाह करना चाहता था सो प्रमु ने किस कारण न करने दिया ? रामचन्द्रजो ने कहा—हे मुनि ! सुनो । मैं तुमसे प्रसन्नता के साथ कहता हूँ कि जो सबका . विश्वास झेंाड़कर मुक्ते भजते हैं ॥ २॥

करउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि वालकहिँ राख महतारी॥ गह सिसु बच्छ श्रनल श्रहि धाई। तहँ राखइ जननी श्ररु गाई॥३॥

उनको रक्षा मैं सदा इस तरह करता हूँ, जिस तरह माता बालक की रक्षा करे। जहाँ बालक या गा का बच्छ आग या साँप का पकड़ लेता है, वहाँ माता और गाय दौड़कर उन्हें बचा लेता है।। ३।। ('अरगाई' पाठ मानने से यह अर्थ होगा कि माता छोटे से बच्चे की आग और साँप का पकड़ते देखते ही दौड़कर बालक को पकड़ लेती है—रोक लेती है।)

प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता । प्रोति करइ नहि पाछिल बाता ॥ भारे प्रौढ़-तनय-सम ग्यानी । बालक सुतसम दास श्रमानी ॥४॥

उसा बालक के प्रौब हा जाने पर माता का माम श्रीत करती अवश्य है; किन्तु पिछली, बात नहीं रह जाती, (क्योंक फिर वे स्वयं अच सकते हैं)। झानवान मक मेरे प्रौद पुत्र के समान हैं, मानरहित मक ब्रेटि बालक के समान हैं। (झानवान झानवल से कंब जाते हैं। पर अज्ञानियों को रज्ञा मुक्त करनो होतो है)।। ४।।

जनहिं मेार बल निज बल ताही । दुहुँ कहँ काम कोध रिपु श्राही ॥ यह विचारि पंडित मेाहि भजहीँ । पायेहु ग्यान भगति नहिँ तजहीँ ॥४॥

मक्त की मेरा बल है श्रीर झाना की निज-बल है किन्तु काम श्रीर कोघ दोनें के रात्र हैं। यहां विचार कर परिखत (भले-बुरे की विचारने की बुद्धिवाले) सुम्हें भजते हैं। वे ज्ञान पाकर भी भक्ति की नहीं छोड़ते॥ ५॥

दे। ० – काम-कोध-लोभादि-मद प्रवल मोह के धारि। तिन्ह महँ श्रति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥५ ८॥ काम, क्रोध, लोभ, मद श्रादि प्रबल मोह की धारायें हैं। उनमें श्रत्यन्त कठिन दुःख देनेवालो माया-रूपिए। की है।। ५४॥

चौ०-सुनु मुनि कह पुरान स्नुति संता । मोहबिपिन कहुँ नारि-बसंता॥ जप तप नेम जलास्रय भारी । होइ ग्रीषम सोखइ सब नारी ॥१॥

हे मुनि ! सुनो । पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन में स्त्रो वसन्त ऋतु है। वही प्रीष्म ऋतु होकर जप, तप, नियम आदि सब जलाशयों (पानी के आधार कुएँ तालाब आदि) को सोस्व लेतो है ॥ १॥

काम कोध मद मत्सर भेका। इनिह हरषप्रद बरषा एका॥ दुर्वासना कुमुदसमुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई॥२॥

वहां स्नो वधा-ऋतु-रूपिएणो होकर काम, क्रोध, मद, मत्सर घ्यादि मेढकां के लिए सुख देनेवालो हो जातो है श्रीर दुष्ट वासना-रूपो कुमुदिनियों के समृह के। सदा सुख देनेवाली शरद्-ऋतु-रूपिएणो हो जातो है ॥ २॥

धर्म सकल सरसी-रुह-बृंदा । होइ हिम तिन्हिह दहइ सुख मंदा ॥ पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहइ नारि सिसिररितु पाई ॥३॥

मन्द (योड़ा) सुख देनेवालों स्त्री हेमन्त ऋतु-रूपिणा होकर समस्त धमरूपों कमलों के समूहों का पाला होकर मार डालती है। फिर शिशिर ऋतु होकर वह ममता-रूपों जवासे का खुब हरा-मरा कर देती है।। ३।।

पाप उल्रुकनिकर सुस्रकारी। नारि निबिड रजनी श्रंधियारी॥
बुधि बल सील सत्य सब मीना। बंसी सम त्रिय कहिं प्रबीना॥४॥

श्वा-रूपिणो घोर श्रॅथेरा रात पापरूपा उल्लुश्रां क समूह का सुख देनेवाला होतो है श्वीर बुद्धि, बल, शील तथा सत्य इन मर्झालयों के लिए स्नो बंसो (पानी में डाला जानेवाला काँटा जिसमें मर्झालयाँ फँस कर मर जाती हैं) रूपिणो हो जाती है। ऐसा चतुर लोग कहते हैं॥ ४॥

दो०-श्रवगुनमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि। ता तें कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि॥५५॥

इस तरह युवती श्रवगुणां (दोगां) को जड़, श्रूल (पोड़ा) देनेवालो श्रौर सब दु:खों को खान है। हे मुनि नारद ! यह सब जी में समफ कर मैंने तुमको उससे निवृत्त किया श्राथीत विवाह नहीं करने दिया ॥ ५५॥

चौ०-सुनि रघुपति के बचन सुहाये। मुनितन पुलक नयन भरि श्राये॥ कहह कवन प्रभु के श्रिसि रीती। सेवक पर ममता श्ररु प्रीती॥१॥

श्रीरामचन्द्रजो के सुहावने वचन सुनकर नारद सुनि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में श्राँसू भर श्राये। किहए, ऐसी रीति कौन से स्वामी की होती है ? सेवक पर ऐसी ममता श्रौर प्रीति किस की होती है ? ॥ ? ॥

जे न भजिह श्रस प्रभु श्रम त्यागी । ग्यानरंक नर मंद श्रभागी ॥ पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान बिसारद॥२॥

जो लोग श्रम के। छोड़कर ऐसे प्रभु का मजन न करं, वे मनुष्य झान के दिरहो, मूर्ख और अभागे हैं। फिर नारदजो बड़े आदर के साथ बोले—हे विझान-विशारद राम! सुनिए॥२॥

संतन्ह के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भंजन भवभीरा॥ सुनु मुनि संतन्ह के ग्रन कहऊँ। जिन्ह तेँ मेँ उन्ह के बस रहऊँ॥३॥

हे रघुवोर! संसार-भय के निवृत्त करनेवाले नाथ! त्राप सन्तों के लच्चण कहिए। रामचन्द्रजो ने कहा—हे मुनि! सुनो, श्रव मैं सन्तों के वे लच्चण कहता हूँ, जिनसे मैं उन (सन्तों) के वश में रहता हूँ।। ३।।

षटु बिकार जित श्रनघ श्रकामा । श्रचल श्रकिंचन सुचि सुखधामा ॥ श्रमित बोध श्रनीह मितभागी । सत्यसंध किन कोविद जाेगी ॥४॥ सावधान मानद मदहीना । धीर भगतिपथ परम प्रबीना ॥४॥

उन्होंने छ: विकारां (काम, काध, लोभ, माह, मद, मत्सर) की जोत लिया है; वे पापराहत हैं; जो अकाम (किसो बात को इच्छा न करनेवाले, निःस्प्रह), अचल (भगव-द्रिक्त में निश्चल), अकिंचन (जिनके पास फूटी कौड़ी का भो संप्रह न हो), पवित्र और सुख के स्थान (जिनके पास जानेवाला उपदेश-द्वारा सुखो हो जाय) हैं; उनका अपार झान है; वे उच्छारहित और मितभोगो (आहार-विहारादि सभो चेष्टा थोड़) करनेवाले), सत्य-प्रतिझावाले, विद्वान, चतुर और योगो हैं॥ ४॥ वे सावधान (अपने कर्तव्य में तत्पर), सबको मान देनेवाले, निरमिमानी, घोर, और भक्ति-मार्ग में अत्यन्त हो निपुख हैं॥ ४॥

दे। - गुनागार संसार - दुख - रहित विगतसंदेह ।

तिज मम चरणसरोज प्रिय जिन्ह कहुँ देह न गेह ॥४६॥

वे गुणों के स्थान संसार-सम्बन्धो दुःखों से रहित और सन्देह-रहित हैं, उनका मेरे चरण-कमलों के। छोड़कर ऋपना शरोर या घर प्यारा नहीं है।। ५६।।

चौ०-निज गुन स्रवन सुनत सकुचाहीँ। परगुन सुनत श्रिधिक हरषाहीँ॥ सम सीतल निह् त्यागिह नीती। सरल सुभाव सर्वाह सन प्रोती॥१॥ वे अपने गुर्सा की कार्ना से सुनने में सकुषाते हैं, इसरे के गुर्सा की सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वे समद्रष्टि और शासल रहते हैं, जोति का त्याग नहीं करते एवं उनका सीधा स्वभाव है, सभी से उनका प्रेम है।। १।।

जप तप बत दम संजम नेमा। गुरु - गोबिंद - बिप्र - पद - प्रेमा॥ स्रद्धा छमा मङ्त्री दाया। मुदिता मम पदप्रीति स्रमाया॥२॥

जप, सपस्या, जत, जिलेन्द्रयता, संबम और नियम उनमें हैं और उनका प्रम गुरु, गोविन्द सगवान तथा बाहायां के परकें में हैं, उनमें बढ़ा (गुरु, बेद, शास के बच्नों में आस्तिक-बुद्धि से विश्वास), हमा, मित्रता, द्या, प्रसन्नता तथा बेरे परकों में क्रेम है और वे माया-रहित (बनावटा कांग्रें के बनाने की बाह्य न होना) हैं॥ २॥

बिरित विवेक विनय बिग्याना । वोध जथारथ बेदपुराना ॥ दंभ मान मद करिंह न काऊ । भूलि न देहिँ क्रुमारग पाऊ ॥३॥

उनको बंराम्य, विवेक, नम्रता, विज्ञान (संशव मिटाने को राक्ति) और केंद्र पुरास्थां का यथार्थ ज्ञान है; वे कभो दंभ (पाखएड), श्राभिमान श्रीर मद नहीं करते; वे मूल कर मो कुमार्ग में पाँच नहां रखते ॥ ३॥

गार्वाइ सुनिह सदा मम लीला। हेतुरहित पर - हित - रत - सीला॥ सुनु मुनि साधुन के ग्रन जेते। कहि न सर्काह सारद स्नुति तेते॥ १॥

वे सदा मेरो लोलाञ्चां को गाते ञौर सुनाते हैं; वे बिना कारण हो दूसरे का हित करने के स्वमाववाले होते हैं। हे मुनि! सुनो। साधुत्रों के जितने गुण हैं उन गुणां के। सरस्वती और वेद मा पूरा नहीं कह सकते।। ४।।

हंद-किह सक न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे। श्रम दीनवंधु कृपाल पालक भगतगुन निज मुख कहे। सिरु नाइ बारिहँ बार चरर्नान्ह ब्रह्मपुर नारद गये। ते धन्य तुलसीदास श्रास विद्वाइ जे हरिरँग रये॥

साधुत्रां के गुणा का सरस्वतो और शेषजी मो नहीं कह सकत। नारदजो ने ऐसा सुनकर रामचन्द्रजो के चरस पकड़ लिये दोनवंडु, क्रपासंडु, फलन करनेवाले रघुनाथजो ने इस तरह मकां के गुस अपने भागुस से वर्णन किये नारदजो वार वार चरणां में मन्तक नवाकर ब्रह्मलोक के चले गये। तुलसीदासको कहते हैं कि वे भन्य हैं, जो इस तरह सब कुछ छोड़कर हिर (रामचन्द्रजी) के रंग में रंग गये॥

देा०-रावनारिजस पावन गाविह सुनिह जे लोग। रामभगति दृढ पाविह बिनु विराग जप जोग॥५७॥ रावण के शत्रु श्रोरामचन्द्रजो के पावन (शुद्ध करनेवाले) यश की जो लोग गाते श्रोर सुनते हैं, वे बिना ही वैराग्य, जप श्रौर योगाभ्यास किये श्रोरामचन्द्रजी में दृढ़ भक्ति पा जाते हैं ॥ ५७ ॥

#### दीप-सिखा-सम जुवतिजन मन जिन होसि पतंग। भजिह राम तिज कामु मदु करिह सदा सतसंग ॥४८॥

स्त्रा-समूह दांपक को लों के समान है, हे मन ! तू उस लों का पतङ्ग (पांतङ्गा) मत हो। तू काम और मद का छोड़कर रामचन्द्रजा का भजन कर और सदा सत्सङ्ग कर ॥ ५८॥

इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकळुपविध्वंसने विमलवैराग्यसम्पादनो नाम तृतीयः सापानः समाप्तः ॥

कलियुग के सम्पूर्ण देशा के विनाशक श्रोरामचरितमानस में विमल-वंराग्य-सम्पादन नामवाला यह तोसरा से।पान समाप्त हुन्या ।

-:0:-





## चतुर्थ सापान (किष्किन्धाकागड)

#### श्लोकौ

कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबली विज्ञानधामावुभी शोभाढ्यो वरधन्विनो श्रुतिनुती गोविप्रवृन्दप्रियो । मायामानुषरूपिणो रघुवरी सद्धम्मवम्मी हिती सीतान्वेषणतत्परी पिष गती भक्तिप्रदी ती हि नः ॥१॥

कुन्द और इन्दावर (नोलकमल) के समान सुन्दर, अतिबलयुक्त, विज्ञान से पूर्ण, शोमा-सम्पन्न, धनुविद्या के उत्तम ज्ञाता, वेदां से स्तृयमान, गौत्रां और ब्राह्मणों के समृह के प्रिय, माया से मनुष्यतनु-धारो, सद्धमें के रक्तक, हितकारों, सीता के अनुसंधान में तत्पर, मार्ग में विचरत हुए, वे देननां रघुवर अर्थात राम और लक्ष्मण इमारे लिए निश्चय से अधिक भक्ति के देनेवाले हों।। १।।

ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरं संशोभितं सर्वदा । संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिर्चान्त सततं श्रीरामनामामृतम् ॥२॥

वे कृता (पुण्यवान या कुशल) धन्य है, जो वदरूपो समुद्र से निकले हुए, कालमल के सवधा दूर करनेवाले. ऋविनाशा, शामहादेवजो के मुखचन्द्र से ऋतिशोभायुक्त, सब काल में सब प्रकार से शोभासम्पन्न, संसाररूपो रोग के ऋषिष्ठ, सुख देनेवाले, श्रोजानकोजो के प्राणाधार शारामचन्द्रजा क नामामृत के निरन्तर पान करते है ॥ २॥

## सो०-मुक्तिजनम महि जानि ग्यानखानि श्रघहानिकर । जहुँ बस संभुभवानि सो कासी सेइय कस न ॥१॥

तुलसोदासजो कहते हैं—जहाँ की भूमि मुक्तिजन्म है (श्रथात् जो मुक्ति को देनेवालो है, जहाँ मरने से मुक्ति हो जातो है, श्रौर जहाँ बसने से मुक्ति होती है, जिसका नाम लेने से भो मुक्ति हो जातो है), इस बाव को सभा जानते हैं, जो झान का खान श्रौर पापों को नाश करन-वालो है, तथा जहाँ महादेवजो श्रौर पाक्तोजो निवास करते हैं, उस काशी (पुरो) का सेवन कैसे न करना चाहिए ? श्रथोत श्रवश्य हा काशोवासो होना चाहिए ॥ १॥

#### जरत सकल सुरबृन्द विषमगरन जेहि पान किय। तेहि न भजसि मतिमंद को कृपाल संकरसरिस ॥२॥

जिन्होंने सम्पूर्ण दव-गर्णा की जलते देख विषम (घार) हालाहल विष की पान कर लिया। है मन्द-बुद्ध ! तु उन्हें क्यां नहीं भजता ? उन शङ्करजो के समान दयाछ दृसरा कौन है ? ?।।२।। चि।०—श्रागे चले बहुरि रघुराया । रिष्यमृक पर्वत नियराया ।। तहाँ रह सचिव सहित सुयोवाँ। श्रावत देखि श्र-तुल-बल-सीवाँ ।। ?।। रघुराइ रामचन्द्रजा उस पन्या-सरोवर से फिर श्रागे चले और श्रम्यमूक पवंत के

१—पुराबों में क्या है—र हि के आरम्भ में देवता और दैत्व आपस में बड़े। दैत्या से घवरा कर देवता विष्णु की शर्य गये। उनकी सताह से अमृत पैदा करना निश्चत कर दैत्यां से संन्ध कर सबने मिलकर मन्दराचल पवंत की मयानी और शेषजों को रस्ती बना कर चीर-समुद्र मया। उसमें से पहते हाताहल विष निकता। उतसे सबका संहार होने लगा। तब सब देवताओं ने शङ्करजी की शर्य में जा पुकारा। शवनी ने समुद्र-तट पर जा कर उस विष को पी लिया।

२—हन दोनों सेएडों का दूसरा श्रथं भी बहुत लोग करते हैं— 'युक्त जनम' श्रयंत् मोच का देनेवाला 'महि' मकार के बान लें; शन का लान 'श्रवहानिक' पापों का मिटानेवाला 'र' रकार के बान लें; 'जहुँ' जिल राम-नाम म शङ्कर-पावती ।नवास करते हैं; जो राम-नाम 'सोकाशी' शोकासी श्रयात् सोच के। भटा देनेवाला तलवार रूप ह उस राम-नाम का क्यों न सेवन करना चाहिए हैं ॥१॥ सम्पूर्ण देवगणों के। जलते देखकर धार हालाहुल विष के। 'जेहिं' जिस राम-नाम के प्रभाव से पान किया। श्रयात् शिवज' ने राम-नाम के सम्पुट में नीच रकार ऊपर मकार के बीच में विष के। पी लिया (इसी से वह विष करह में राम-नाम में क बीच में धरा रहा, पेट में नहीं गया और गले में उसने नित्य चिह्न कर दिया, जिससेमहादेवजी का नाम नीलक्यर हुआ — "यचकार सले नील तच साधोवभूष-राम । भा० स्क० ८'।) है मन्दलाह ्यू उन रामचन्द्रजी को क्यों नहीं मजता है श्रोर शङ्करजी के समान श्रीर किसके ऊपर वे देशल है श्रयंत् रामचन्द्रजी की पूर्ण दया शङ्करजी ही पर है।। र।।

३—यहाँ श्रागं चलें पर लोग कई तक करते हैं—श्रागं चले जैसे कमशः अयोध्या से चित्र-कूट, वहाँ से पञ्चवटी आदि का चले के वैसे ही आगे चले । या जब सीताजी भी थों तक जैसे आप आगे चलते ये वैसे ही अब भी। या—आपका राज्य, भाता-पिता, देश और सब माग खूट जाने पर भी अब सीता भी गईं ऐसी अवस्था में भी आगे चले, पीक्षे नहीं हटे हत्यादि। पास पहुँचे । वहाँ मन्त्रियां समेत सुमोव रहता था । उसने श्रावुल बल को सोमा रामचन्द्रजी के। श्राते हुए देखकर ॥ १ ॥

श्रित सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष-जुगल वल-रूप - निधाना ॥ धरि बदुरूप देखु तेँ जाई । कहेसु जानि जिय सेन बुभाई ॥२॥

बहुत हा भयभोत होकर हनुमान्जी से कहा—हे हनुमान्, सुना । ये दोनों पुरुष बल श्रीर रूप के स्थान हैं। तुम बदु (प्रक्षचारों) का वेष धारण कर जाकर देखों। अपने जी में ठीक सममकर सुने सैन से सममा कर कह देना ॥ २॥

पठये बालि होहिँ मन मेला। भागउँ तुरत तजउँ यह सेला॥ बिप्ररूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत श्रस भयऊ॥३॥

जो इनको बालों ने भेजा है तो जरूर इनका मन मैला होगा, अथात् ये छलों होंगे । जो ऐसा हो हो तो मैं तुरन्त ही यह पर्वत छोड़कर भाग जाऊँ। अपि इनुमान्जी अक्षण का रूप घारण कर वहाँ (रामचन्द्रजी के पास) गये और छन्हें माथा नवा कर इस तरह पूछने लगे—।। ३।।

को तुम्ह स्यामल-गौर-सरीरा। छत्रीरूप फिरहु बन बीरा ॥ कठिनभूमि कोमल-पद-गामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥४॥

हे श्यामसुन्दर और गौर शरीरवाले वोरो ! तुम कौन हो जो इन्निय के रूप में वन में फिर रहे हो ? इन कोमल चरणों से कठोर भूमि (जङ्गलो जमोन) पर चलनेवाले बने हो; हे स्वामो ! किस कारण या उद्देश से श्राप वन में फिर रहे हैं ? ॥ ४ ॥

१—मुप्रीय स्वयं हरा हुआ या इसलिए उन्हें वन में निडर आते देसकर चौंक पड़ा।
२—महाचारी अवस्थ और मझकारी माना खाता था, इसलिए इनुमान के मखारी काने के कहा।
३—इसका दूसरा अर्थ ऐसा करते हैं जो इन दोनों को बाली ने मेजा हो तो तू मनमेला
(उदास) हो जाना, तो में समफ बाऊँगा। अथवा मन के मैले पारी बाली ने इन्हें मेजा होगा!
प्रथवा—इन्हें बाली ने मेजा होगा, क्योंकि इन्हें देखते ही मेरा मन मैका—उदाल—हो रहा है।
४—माया नवा कर अर्थात् मस्तक नीचे को मुका कर जिसमें कोई पहचान न ले। या—लच्चों
से तूर से उन दोनों को महाध जानकर सिर नवाया, प्रशाम किया। या—बनावटी महाचारी थे, असल
में अपने को—वानर जानते हैं इसलिए वे चित्रय हैं तो भी प्रशाम कर लिया। या—धर्मशाका में
मर्यादा है कि कोई वन बनान्तर वा तीयों में दीखे तो उसमें देवर्जुद्ध कर उसको नमना, तदनुसार उन
दोनों को वन में देख देक्ता समफकर प्रशाम किया। बा—इन्हें नरनारायया समफकर या केई
तेजस्वी समफकर प्रशाम किया। या—बड़े आदमी से बड़े आदमी वार्तालाप करते समय सिर नीचा
कर लेते हैं, तदनुसार इनुमान्जो ने भी कर लिया। या—खुनावजी के तेज के आगे सिर नीचा कर
लिया, इत्यादि।

मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन श्रातपवाता॥ की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नरनारायन की तुम्ह दोऊ॥४॥

श्रापके केामल, मनाहर, सुन्दर श्रङ्ग वन को इस दुसह (न सहने के योग्य) कठिन घाम श्रीर वायु के। सह रहे हैं! क्या श्राप तीन देवों (ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महादेव) में से कोई हैं? श्रथवा क्या श्राप दोनों नर-नारायण हैं?॥ ५॥

दो०-जगकारन तारन भव भंजन धरनीभार। की तुम्ह श्रुखिल-भुवन-पति लीन्ह मनुजन्नवतार॥३॥

श्रथवा श्राप जगत के कारण, संसार के तारण (उदार) करनेवाले, पृथ्वों के भार की इतारनेवाले, सम्पूर्ण लोकों के स्वामी परमात्मा हैं जिन्होंने मनुष्य का श्रवतार लिया है ॥ ३॥

चै। -कोसलेस दसरथ के जाये। इम पितुबचन मानि बन श्राये॥ नाम राम लिखमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥१॥

रामचन्द्रजो ने उत्तर दिया—हम कोशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता के वचन की मानकर वन में आये हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है; हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ मुकुमारी और मुन्दरो स्त्रो थो।। १।।

इहाँ हरी निसिचर बैदेही । बिप्र फिरहिँ हम खोजत तेही ॥ आपन चरित कहा हम गाई । कहहु बिप्र निज कथा बुकाई ॥२॥

बहाँ (वन में) किसो राज्ञस ने वेदेही (जनक की कन्या, या। मुमे विदेह कर देनेवालों या मेरे लिए विदेह हो जानेवालों खो) को हर लिया। हे विप्र! हम उसी को ढूँढ़ते किरते हैं। इस तरह हमने श्रपना चरित कह सुनाया, श्रव हे ब्राह्मण ! तुम श्रपना वृत्तान्त समका कर कहो ॥ २ ॥

प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिँ बरना ॥ पुलकित तन मुख श्राव न बचना । देखत रुचिरबेष के रचना ॥३॥ हनुमानजा प्रभु रामचन्द्रजो के। पहचान र कर, उनके चरणां के। पकड़कर, उन चरणां

१—रामचन्द्रजी ने बाक़ी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे अपने को प्रकट करना नहीं चाहते थे। अथवा—इतने ही उत्तर में सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया इसी लिए हनुमान्जी ने उन्हें पहचान लिया। २—हनुमान्जी ने रामचन्द्रजी के वचनों का यह अर्थ समभ्कर उन्हें पहचान लिया कि—"कुशलानां समूहः कौशलं तस्य ईशः कौशलेशः, स चासौ दशरथश्च' अर्थात् जो सकल-कल्याण-भाजन गरुड़वाहन विष्णु के अवतार और सकल जगत् के पिता हैं, वे वन में आये हैं, इस वचन के। मान लो। या—जब रामचन्द्रजी विश्वामित्र के साथ चले थे तब हनुमान्जी से वन में मिलने का वचन हुआ था। ब्रह्मा ने वानर रूप होने का निर्देश करते समय देवताओं के। रामजी का वन आना कह रक्खा था। तदनुसार ही यहाँ उन्होंने पहचान लिया।

पर गिर पड़े। श्रीमहादेवजो कहते हैं कि हे पावती ! वह सुख, जो इस सम्मिलन में हुआ, वर्णन नहीं करते बनता। हनुमान्जी का शरोर पुलकित हो गया। मुँह से कुछ वचन नहीं निकलता था। उनके सुन्दर वेश को रचना देखकर वे (मुग्ध) रह गये॥ ३॥

पुनि धीरजु धरि श्रस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नाथिहैं चीन्ही ॥ मार न्याउ में पूछा साईँ। तुम्ह पूछहु कस नर की नाईँ॥४॥ तव मायाबस फिरउँ भुलाना । ता तेँ में निहं प्रभु पहिचाना ॥४॥

फिर हनुमान्जों ने धैर्य धारण कर, श्रपने स्वामा को पहचान कर, हृदय में प्रसन्न हो रामचन्द्रजों को स्तुति की श्रौर कहा—हे साई! मैंने जो श्रापसे पूछा, वह तो श्रपनो ही तरह था श्रथान जैसा मैं हूँ उसो के श्रनुसार मैंने पूछा, पर श्राप मनुष्य के समान कैसे पूछते हैं ? ।। ४ ।। क्यांकि, मैं तो श्रापको माया के वश होकर भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी को नहीं पहचाना ।। ५ ।।

देा०-एक मंद में मेाहबस कुटिलहृदय श्रग्यान।

पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥४॥

एक तो मैं मूख, मोह के वरा, कुटिल-हृदय और श्रज्ञानी हूँ; इतने पर भी दोनबन्धु भगवान स्वामी ! श्रापने मुक्ते भुला दिया ! ॥ ४॥

चौ०-जदिप नाथ बहु श्रवगुन मारे । सेवक प्रभुहिँ परइ जिन भारे ॥ नाथ जीव तव माया माहा । सा निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा॥१॥

हे नाथ! यद्याप मेरे बहुत अवगुरा हैं, तथापि स्वामी को सेवक को भूल न जाना चाहिए। हे नाथ! जोव आपको माया से मोहित हो जाता है। वह आप ही की कृपा से निस्तार पाता है।। १।।

ता पर में रघुबोर दोहाई। जानउँ नहिं कहु भजन उपाई॥ सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहइ श्रसोच बनइ प्रभु पोसें॥२॥

इस पर भो मैं, रघुनीर की सीगन्द खाकर कहता हूँ कि, कुछ भजन या अन्य इपाय भो नहीं जानता। सेवक अपने स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिन्त रहता है और उन्हें उनका पालन करना पड़ता है, (उसी तरह मैं सेवक आपके भरोसे निश्चिन्त हूँ, आपको मेरो रचा करनो हो चाहिए)॥ २॥

श्रम किह परेउ चरन श्रकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रोति उर छाई ॥ तब रघुपति उठाइ उर लावा । निजलोचन-जल सीँ चि जुडावा॥३॥

हनुमान्जो ऐसा कहकर ज्याकुल हो चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना शरीर (बन्दर का) प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथजी ने उन्हें उठाकर

हृदंव से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर उन्हें ठंढा किया अर्थात् रघुनाथजो भा आनन्द से ऑसू बहाते हुए मिले ॥ ३॥

सुनु कपि जिय मानिस जिन ऊना । तेँ मम प्रिय लिखमन तेँ दूना ॥ समदरसी मेाहि कह सब कोऊ । सेवक्षिय श्रनन्यगति सोऊ ॥४॥

रामचन्द्रजो ने कहा—है किप ! सुन, तू अपने जो में कुछ कम न सममना, अर्थात् संकोच न करना । तू सुमें लक्ष्मण से दूना र प्यारा है । सुमें सब कोई समदर्शी कहते हैं, फिर भो मैं अनन्यगतिवाले सेवकों का प्यारा हूँ अथवा सेवक सुमें प्यारे लगते हैं, क्योंकि वे भो अनन्यगति होते हैं । जो मैं उनको खबर न रक्खूँ तो वे कहाँ जायँ ॥ ४॥

दो १ - सो श्रनन्य जाके श्रासि मति न टरइ इनुमंत।

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥४॥

हे हनुमन्त ! अनन्य वह है—जिसकी ऐसो बुद्धि टलतो नहीं कि, यह सम्पूर्ण चराचर समेत रूप (दृश्यमान पदार्थ-मात्र) मेरे स्वामो भगवान हैं (ज्यापक हैं) और मैं सेवक हूँ ॥ ५॥ चौ० —देखि पवनसुत पति अनुकूला । हृदय हरष बीती सब सूला ॥

नाथ सेल पर कपिपति रहई । सा सुद्रोव दास तव श्रहई ॥१॥

स्वामो, को अनुकूल देखकर हनुमान्जा के हृदय में हवे हुआ और उनकी सम शूल अयोत चिन्ता मिट गई। उन्होंने कहा—हे नाथ! इस पहाद पर वानरों का राजा सुमोव रहता है, वह आपका दास है॥१॥

तेहि सन नाथ मइत्रो कीजे। दीन जानि तेहि श्रभय करीजे॥ सो सीता कर खोज कराइहि। जहँ तहँ मरकट केटि पठाइहि। २॥

है नाथ! आप उससे मित्रता कोजिए और उसे दोन (ग्ररोब) जानकर अभय कर दीजिए। वह सोताजो का पता लगवाबेगा, उनके ढूँढ़ने के लिए जहाँ-तहाँ करोड़ों बन्द्रों को भेज देगा॥२॥

एहि विधि सकल कथा समुभाई। लिये दुश्रउ जन पीठि चढाई॥ जब सुमीव राम कहुँ देखा। श्रतिसय जनम धन्य करि लेखा॥३॥

हनुमान्जो ने इस तरह सब कथा सममाकर दोनां जनां—राम, लक्ष्मण्—को अपनो पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुधीव ने रामचन्द्रजो को देखा, तब अपने जन्म को अत्यन्त धन्य माना॥३॥

१—दूना प्यारा इसलिए कि लद्मणजी अकेले मेरे ही सेवक हैं, त् मेरा और लद्मण का दोनों का है। या—लद्मण के संग रहते भी सीता विद्धुइ गई, अब हनुमान् से वह फिर मिल जायगी इससे दूना हुआ। या—लद्मण को शास्त्र लगने पर वे संजीवनी ला उन्हें जिलावंगे इसलिए।

सादर मिलेउ नाइ पदमाथा। भेटेउ श्रनुजसहित रघुनाथा॥ कपि कर मन बिचार एहि रीती। करिहहि बिधि मा सन ये प्रोती॥४॥

सुप्राव दोनों के चरणां म मस्तक नवाकर बड़े चादर के साथ उनसे मिला श्रोर लक्ष्मणजो सहित रामचन्द्रजो भा सुप्रीव से मिले। फिर सुप्रोव के मन में इस तरह का विचार उठने लगा कि हे विधाता। क्या ये मुमसे मित्रता करेंगे।। ४।।

दे। -तब हुनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। पावक साखी देइ करि जोरी प्रोति हढाइ॥६॥

तब हनुमान्जा न दोनां श्रोर का सब समाचार (रामचन्द्रजा का सुमाब को श्रोर सुमीव का रामचन्द्रजी को) सुनाकर श्रीर श्रीन को साह्मो<sup>र</sup> देकर दोनों को मित्रता हदतापूर्वक जोड़ दो।। ६।।

चौ०-कीन्हि प्रोति कहु बीच न राखा। लिह्नमन रामचरित सब भाखा॥ कहु सुद्योव नयन भरि वारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥१॥

दोनों ने त्रापस में प्रोति कर लो, इसालए कुछ बाच (भेद भाव) नहीं रक्खा। लक्ष्मएजा ने रामचन्द्रजो का सब चरित्र कह दिया। इस सुनकर सुभीव, त्राँखां में पानी भरे हुए<sup>३</sup>, कहने लगा—हे नाथ! मिथिलेशकुमारो (सोताजो) मिल जायंगा॥ १॥

मंत्रिन्द्व सहित इहाँ एक बारा। बैठ रहेउँ में करत बिचारा॥ गक्तपंत्र देखी में जाता। परबत परी बहुत बिलपाता॥२॥

मै एक बार मन्त्रियों के साथ यहाँ बैठा हुआ विचार कर रहा था, इतने में आकाश-मारों से मैंने उनको आते देखा था। वे परकरा पढ़ा हुई बहुत विलाप करतो थीं।। २॥

1. 1. 1

१--- सुत्रीव की आरे से कहा--- हे राम । आपको अमय करें, यह आपकी सहायता करेगा। रामजी की ओर से कहा--- यह तुमको असय करेंगे तो तुमको इनका कार्य सिद्ध करना पड़ेगा।

२—श्रांग्न को साझी देने का यह कारण है कि उसमें दाहक शांख है और सबके पेट में श्रांग का वास है, जो दोनों में से किसा के मन में विकार होगा तो आग्रि उसे मस्म कर देगी। श्रायवा—इस रामचित्त में आग्रि ही प्रधान है। राम-नाम में रकार श्रांग्न का वाचक है। श्रांग्न ही से खर मिल कर राम-जन्म, आग्न हो में सीता का अन्तर्धान, इसी से लड़ा-दाह, इसी से सीता की श्रुंदि, इसी से मिलता हुई; आग्नि परमात्मा का रूप है। "श्राह वैश्वानरों मत्वा प्राण्ता देहमांभतः। प्राचानसमाशुक्तः पचाम्यकं चतुविधम्"। गौता अ० १६ ॥

३---- ऋषों में पानी भर कर द्यांचत किया कि सीताबी से सेकर मिलेंगी ।

राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ माँगा राम तुरत तेहि दीन्हा। पट उर लाइ सोच श्रति कीन्हा॥३॥

वे राम! राम! हा राम! पुकारती जाती थीं। उन्होंने हम लोगों को देखकर कपड़ा फेंक दिया था। यह सुनकर रामचन्द्रजी ने वह कपड़ा माँगा। सुमीव ने तुरन्त ही दे दिया। उस वस्न को हृदय से लगाकर रामचन्द्रजी ने बड़ा सोच किया॥ ३॥

कह सुत्रीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन श्रानहु धीरा ॥ सब प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी श्राई॥४॥

सुमीव कहने लगा—हे रघुवीर ! सुनिए; श्राप सोच न करें, मन में धैर्य रक्खें। जिस तरह जानकी जो श्रा मिलेंगों मैं वैसी हो सब प्रकार से श्रापकी सेवा कहँगा॥ ४॥

देा०-सखावचन सुनि हरषे क्रपासिंधु बलसीवँ।

कारन कदन बसद्दु बन मोद्दि कहृद्दु सुग्रीवँ ॥७॥

कुपासागर श्रौर बल को सोमा श्रीरामचन्द्रजी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर प्रसन्न हुए । उन्होंने पूछा—हे सुग्रीव ! तुम वन में किस कारण बस रहे हो, वह सुमत्ते कहो ॥ ७॥

चौ०-नाथ वालि ग्ररु में दोउ भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥ मयसुत मायावी तेहि नाऊँ। श्रावा सा प्रभु हमरे गाऊँ॥१॥

सुप्रीव ने कहा—हे नाथ! बालां और मैं दोनों भाइयों में ऐसी प्रोति थी जो कहते नहीं बनती। हे प्रभु! मयासुर का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, एक बार हमारे गाँव (किष्किन्धा) में आया ॥ १॥

श्चर्धराति पुरद्वार पुकारा। बाली रिपुबल सहइ न पारा॥ धावा बालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा॥२॥

उसने श्राधो रात के समय नगर के द्रवाषो पर ललकार दी। रात्रु के बल को बाली नहीं सह सका। बालो को श्रपने पीछे दौड़ते देखकर वह श्रासुर भागा। फिर मैं भी भाई के साथ लगा हुआ चला गया॥ २॥

गिरि - बर - ग्रहा पैठ सा जाई । तब बाली माहिँ कहा तुकाई ॥ परिखेस माहिँ एक पखवारा । निहैं श्रावउँ तब जानेसु मारा ॥३॥

वह मायावो जाकर एक पर्वत की गुफा में घुस गया, तब बालो ने मुक्ते समम्प्राकर कहा कि तुम एक पखवारा (पन्द्रह दिन) मेरी राह देखना। जो मैं इतने में न ह्या जाऊँ तो निश्चय समम्रना कि मैं मार डाला गया।। ३॥ मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रुधिरधार तहँ भारी॥ बालि हतेसि माहि मारिहि श्राई। सिला देइ तहँ चलेउँ पराई॥४॥

हे दुष्ट-दलन रामचन्द्रजी! मैं वहाँ एक महीना ठहरा रहा। फिर वहाँ से रक्त की भारी धारा निकली तब मैंने समका कि उस राचस ने बाली की मार डाला, श्रब श्राकर मुक्ते भी मारेगा। यह सोच कर मैं द्रवाजे पर एक शिला लगा कर भाग श्राया॥ ४॥

मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साईँ। दीन्हेउ मेाहि राज बरिश्राईँ॥ बाली ताहि मारि एह श्रावा। देखि मेाहि जिय भेद बढावा॥४॥

मन्त्रियों ने बिना स्वामी का पुर देखकर मुमे हठपूर्वक राज्य दे दिया। फिर बालो उस मायावी को मारकर घर आया। मुमे देखकर उसने जो में भेद बहाया अर्थात् मेरी छोर से उसका मन मैला हो गया॥ ५॥

रिपुसम मेाहि मारेसि स्रित भारी। हरि लीन्हेसि सर्वेसु स्रुरु नारी॥ ता के भय रघुवीर कृपाला। सकल भुवन में फिरेउँ विहाला॥६॥

फिर उसने मुक्ते शत्रु के समान बहुत मारा ख़्रीर स्त्री समेत मेरा सर्वस्व छीन लिया। हे रघुवीर, दयाल! मैं उसके भय से बेहाल होकर सब लोकों में घूमता फिरा॥ ६॥

इहाँ सापबस स्त्रावत नाहीँ। तदिप सभीत रहउँ मन माहीँ॥ सुनि सेवकदुख दीनदयाला। फरिक उठौँ दोउ भुजा विसाला॥॥॥

बालो यहाँ शापवश भारतीं श्राता, ते। भी मैं उससे मन में डरता हो रहता हूँ। सेवक सुप्रीव के दु:ख की सुनकर दोनदयालु रामचन्द्रजी को दोनां विशाल भुजायं फड़क उठीं॥ ७॥

देा०—सुनु सुग्नोवँ मारिहुउँ बालिहि एकहि बान।

ब्रह्म-रुद्र-सरनागत गये न उबरिहि प्रान ॥८॥

रामचन्द्रजी ने कहा—सुभाव ! सुनो, मैं बालो के। एक हो बाख से मारूंगा । जो वह ब्रह्मा श्रीर रुद्र की भी शरण जाय तो भी उसके प्राण न बचेंगे ॥ ८॥

चै। ० – जे न मित्र दुख होहिँ दुखारी । तिन्हिँ विलोकत पातक भारी ॥ निज-दुख-गिरि-सम रज करि जाना। मित्र क दुखरज मेरुसमाना ॥१॥

१—एक समय बाली ने दुन्दुभि नामक राज्ञस को, जो भैंसे का रूप धारण करके आया था, मार गिराया। उसने राज्ञस को उठाकर फेंका तो उसका सिर मतङ्ग ऋषि के आश्रम में, जो ऋष्यमूक पर्वत पर था, जा गिरा। उससे वहाँ बहुत रक्त बहा। इस पर कोधित हो मतङ्ग ऋषि ने बाली के। शाप दिया कि जो तू कभी यहाँ आवेगा तो तेरा सिर फट जायगा।

जो मित्र के दुःख से दुःखी नहीं होते, उनका मुँह देखने में भी महापाप होता है। मित्र वहों हैं जो अपने पहाड़ जैसे बड़े मारा दुःख को धूल के कण के समान जाने श्रोर मित्र के (रजक्ण) नाम-मात्र दुःख के सुमेर पर्वतं के समान समर्भ।। १।।

जिन्ह के श्रासि मित सहज न श्राई। ते सठ हिठ कत करत मिताई॥ कुपच निवारि सुपंच चलावा। युन प्रगटइ श्रवयुनन्हि दुरावा॥२॥

जिनकी ऐसी स्वामानिक बुद्धि नहीं हो गई वे दुष्ट नयां हठ कर मित्रता करते हैं ? मित्र के कुमार्ग में जाने से रोक कर सुमार्ग पर चलावें; मित्र के गुए प्रकट कर श्रवगुएां के किया ते।। २॥

देत सेत मन संक न धरई। वन श्रनुमान सदा हित करई॥ विपतिकाल कर सतगुन नेहा। स्नृति कह संत मित्र गुन एहा॥३॥

मित्र को इन्छ भी हेने लेने में शङ्का न रक्से; अपने बल के अनुसार (बहाँ तक हो सके) सदा हित करें। मित्र पर निपत्ति का समय आ जाने पर सी गुना स्नेह करें। वेंदों में कहा है कि अंछ मित्रों के ये गुरुष हैं।। ३।।

श्राणे कह मृदुबचन बनाई। पाछे श्रनहित मन कुटिलाई॥ जा कर चित श्रहि-गति-सम भाई। श्रस कुमित्र परिहरेहि सबाई ॥२॥

जो सामने तो बन्तकटी कामल बचन कहे, पीठ पीछे अनहित (बुराई) करे और मन में कुटिलता रक्से और हे भाई! जिसका कित साँव का सा (चन्त्रल) है, ऐसे दुष्ट नित्रका तो छोड़ हैने में ही मर्काई है।। ४॥

सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी। कपटी मित्र सृलसम चारी॥ सखा साच त्यागहु बल मारे। सव बिधि घटव काज मेँ तारे॥४॥

हुष्ट सेत्रक, कृपण राजा, हुष्टा स्त्रो और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान होते हैं। हे सखा! तुम मेरे बल के मरोसे पर साच का खोड़ दो। मैं तुम्हारें काम का सब तरह सिद्ध करूँगा।। ५।।

कह सुयीवें सुनहु रघुबीरा। बालि महाबल श्रति रनधीरा॥ दुंदुभिश्रस्थि ताल देखराये। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये॥६॥

सुत्रीय ने कहा—हे रघुवीर ! सुनो । बाली बहाबलो और बहुत हो रश-धार है । इतना कह कर सुत्रीय ने दुन्दुमि दैस की हिड़्गों और ताल के पेड़ दिखानें । उन्हें रघुनाथको ने बिना ही परिश्रम (त्रासानी से) उड़ा दिया। (उन्होंने दुन्दुमि की हिड्ड्यों के पैर को ठोकर से १० योजन फेंक दिया और ताल के पेड़ों के काट कर पिरा दिया) ॥ ६॥

देखि श्रमितवस बाढी प्रोती। बालि बधव इन्ह भइ परतीती॥ बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥आ

इस तरह रामचन्द्रजी का अपरिभित (जिसकी नाप न हो सके) बल देखकर सुप्रीव को प्रीति बढ़ी और उसके। यह विश्वास हो गया कि ये बाली के। मार डालेंगे। वह बार बार रामचन्द्रजी के चरलों पर मन्तक रखता था। कपिराज सुष्रीव प्रभु रामचन्द्रजी की जानकर (इसवर हैं ऐसा समक्त कर) मन में प्रसन्न हुआ।। ७।।

उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ र श्रलेाला ॥ सुख संपति परिवार बडाई । सब परिहरि करिइउँ सेक्काई ॥८॥

सुप्राव के। तब ज्ञान उत्पन्न हुन्ना न्यार वह यह वचन बोला—स्वामी का कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। श्रव मैं सुस्त, सम्पत्ति, कुटुम्ब न्यौर वङ्ग्पन सब झेड़िकर श्राप को सेवा कर्हमा।।८॥

ए सब रामभगति के बाधक। कहिह संत तव पद श्रवराधक॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीँ। मायाकृत परमारथ नाहीँ॥६॥

ये सब (सुख आदि) राम-भक्ति में विन्न डालनेवाले हैं, ऐसा आपके चरणों का आरा-धन करनेवाले महात्मा लोग कहते हैं। जगत् में रात्रु-मित्र और सुख-दु:ख माथा के किये हुए हैं, परमार्थ में ये कुछ चोज नहीं।। ९॥

बालि परमहित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा ॥ सपने जेहि सन होइ बराई । जागे समुभत मन सकुचाई ॥१०॥

हे रामजो ! बालों तो बेरा परम मित्र है, क्योंकि उसको कृपा से दु:ल के शमन करनेवाले श्राप मिले। स्वप्न में जो किसो के साथ बड़ाई हुई हो तो जागने पर उस बात के समक लेने पर मन में सङ्कोच होता है ॥ १०॥

श्रब प्रभु कृपा करहु येहि भाँती । सब तजि भजन करउँ दिनुराती ॥ सुनि बिरागसंजुत कपिबानी । बोले बिहँसि रामु धनुपानी ॥११॥

हे प्रमु ! श्रव श्राप इस तरह कृपा की जिए जिससे मैं सब जंजाल छोड़कर दिन-रात श्रापका भजन किया करूँ । सुत्रोव की ऐसी वंराग्य से संयुक्त वाणी सुनकर रामचन्द्रजो, हाथ में धनुष लिये हुए, हॅसकर बोले—ा ११॥

जो कबु कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई॥ नट मरकट इव सबिहें नचावत। राम खगेस बेद अस मावत ॥१२॥ हे सखा ! तुमने जो कुछ कहा, वह सब सत्य है; पर मेरा वचन भृठा नहीं होता। कागभुशुंडिजी कहते हैं कि हे गरुड़ ! वेद ऐसा गाते हैं कि जिस तरह मदारी बन्दर का जैसा चाहे वैसा नचाता है, उसो तरह रामचन्द्रजी भी स्वेच्छानुसार सबको नचाते हैं? ॥ १२॥

लेइ सुत्रीवँ संग रघुनाथा। चले चापसायक गहि हाथा॥ तब रघुपति सुद्यीवँ पठावा। गर्जेसि जाइ निकट बल पावा॥१३॥

फिर हाथ में धनुष-त्राण लिये हुए रघुनाथजा सुप्रोव की साथ लेकर चले। तव (किष्किन्धा पुरो के पास पहुँचकर) रघुनाथजों ने सुप्रीव को भेजा। वह समीप जाकर गर्जा, क्योंकि उसे बल मिल गया था।। १३।।

सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गिह कर चरन नारि समुभावा ॥ सुनु पित जिन्हिह मिलेउ सुद्यावाँ । ते दोउ बंधु तेजबलसीवाँ ॥१४॥ के।सलेससुत लिंद्रमनरामा । कालहु जीति सकहिँ संद्रामा ॥१४॥

सुप्रीव का गजना सुनते हो बालों क्रोध से भरा हुआ दोड़ा। उस समय बाली की क्या तारा ने हाथां से उसके चरण पकड़ कर उसको समकाया। उसने कहा—हे पित ! सुनो। सुप्रोव जिनसे मिला है, वे दोनां भाइ तेज और बल को सामा हैं॥ १४॥ वे कोसलाधीश दश-रथ के पुत्र लक्ष्मण और राम हैं। वे संप्राम में काल की भो जोत सकते हैं॥ १५॥

दें। ० – कहा बालि सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ। जीं कदाचि माहि मारिह ती पुनि होउँ सनाथ॥६॥

बाला नं कहा—ह भारु (डरनेवाला) प्यारो ! सुन । रघुनाथजो समदर्शी है । जो कदा-चित् वे सुभे मारेंगे तो मैं सनाथ (कृतकृत्य) हो जाऊँगा ॥ ९ ॥

चै। ० – श्रस किह चला महा श्रभिमानी। तृनसमान सुप्रीवँहि जानी॥
भिरे उभे। बाली श्रति तरजा। मुठिका मारिमहाधुनि गरजा॥१॥

एसा कहकर वह महा अभिमानी वाली, सुर्शव का तिनके के समान तुच्छ समभ कर, चला। निकलते हो दोनों (सुर्याव आर वालो) भिड़ पड़े। वाला खृव तर्जा (किचिकचा कर ऊपर जा गिरा) और सुम्रोव को सुट्टो (घूँ सा) मारकर बड़े जोर से उसने गर्जना की।। १।।

तब सुत्रोवँ विकल होइ भागा। मुप्टिप्रहार बज्रसम लागा॥ मेँ जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न होइ मेार यह काला॥२॥

१—गीता में कहा है—''ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभृतानि यन्त्रा-रूढानि मायया ॥" हे श्रजुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय-प्रदेश में स्थित है। वह शरीररूप यन्त्र पर चढ़े हुए प्राणियों का, श्रपनी माया से धुमाता है। (इसी का नाम नचाना है)।

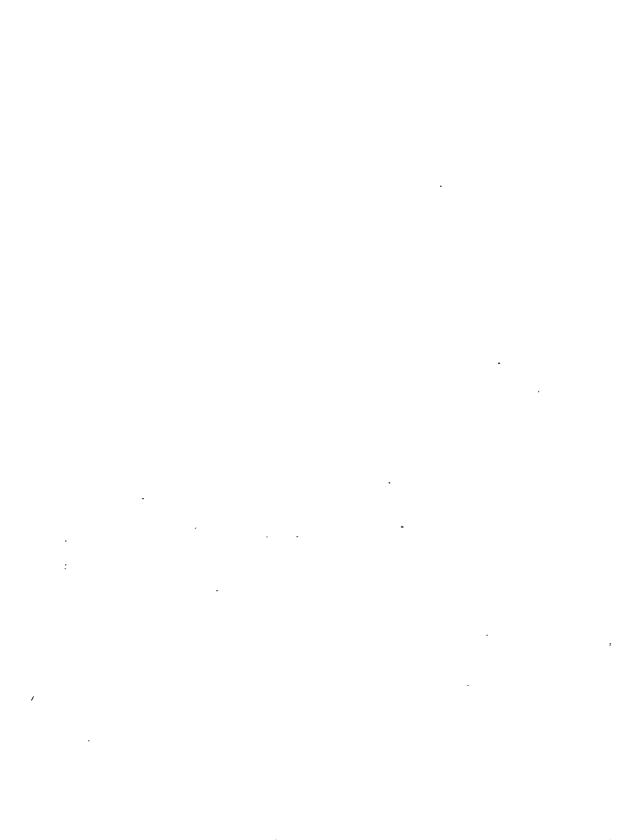



100 × 1.

बहु छताबत सुमीव करि हिय हारा भय मानि। मारा बाली राम तम हत्य माँभ बर बानि।।—पुछ ७२॥ तब सुप्रोव विकल होकर भागा। उसे बाली का सृष्टिप्रहार वज्र के समान लगा। वह लौट कर रामचन्द्रजी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा—हे ऋपाळु रघुवीर! मैंने कहा ही था कि यह मेरा भाई नहीं किन्तु मूर्तिमान काल है।। २।।

एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम तेँ निह मारेउँ सोऊ॥ कर परसा सुत्रीवँ-सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब पीरा॥३॥

रामचन्द्रजी ने कहा—तुम दोनों भाई रूप में एक ही से हो, इसी कारण मैंने अमवश उसको नहीं मारा । (श्रमोघ राम-वाण धोखे से बालों के बदले तुम पर पड़ जाता तो श्रमर्थ हो जाता) ऐसा कहकर रामचन्द्रजी ने सुभीव के शरीर को हाथ से छू दिया। छूते ही उसका शरीर वज्र के समान (दृद्) हो गया और सब पोड़ा चलो गई।। ३।।

मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि बल देइ विसाला॥ पुनि नाना बिधि भई लराई। बिटपश्रोट देखिहाँ रघुराई॥४४

फिर रामचन्द्रजी ने सुप्रीव के कएठ में एक फूलों की माला<sup>२</sup> डाल दी श्रीर उसकी विशाल बल देकर (बाली से लड़ने की) भेजा। फिर दोनों भाइयों की कई तरह की लड़ाई हुई। उसकी रामचन्द्रजी वृत्त की श्राड़ में छिपे हुए देख रहे थे।। ४।।

दो०-बहु छलबल सुग्रीवँ करि हिय हारा भय मानि। मारा वाली राम तब हृदय माँभ सर तानि॥१०॥

जब सुधीव सारे छल बल कर थक गया श्रीर डरकर मन में हार गया, तब रामचन्द्रजो ने एक बाग्र तान कर बालों के हृदय में मारा॥ १०॥

चौ०-परा बिकल महि सर के लागे । पुनि उठि बैठ देखि प्रभु श्रागे॥ स्थामगात सिर जटा बनाये । श्ररुननयन सर चाप चढाये ॥१॥

बाण लगते हो बालो विकल होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर वह उठकर बैठा तो उसने सम्मुख प्रभु रामचन्द्रजी को देखा। उनका श्यामसुन्दर शरीर था, वे मस्तक पर जटाजूट बनाये हुए थे, लाल नेत्र थे ऋौर धनुष पर बाण चढ़ाये हुए थे॥ १॥

१—पीछे मुग्रीव कह चुका है "बालि परम हित जासु प्रसादा" इसलिए रामचन्द्रजी ने नहीं मारा कि तूने श्रपने परम मित्रों में बाली का गिना था, श्रव यदि तू उसे काल गिनने लगा तो श्रव में श्रवश्य मारूँगा। श्रथवा— "प्रणत कुटुम्बपाल रघुराई" इसलिए सुग्रीव के कुटुम्बियों की रक्षा करनी चाहिए, यह जानकर बाली के। नहीं मारा था, किन्तु श्रव सुग्रीव के काल रूप कहने पर उसके। मारना उचित समका।

२—माला ढालने का उद्श यह या कि वाली ने कहा था 'समदर्शी रघुनाथ"। रामचन्द्रजी ने माला से वाली के सूचित किया कि यह मेरा भक्त है। जो वह इस सूचना के। समक्र लेता तो न मारा जाता; क्योंकि समदर्शिता से दोनों बराबर थे। अथवा दोनों एक-रूप थे। तीर चलाने में भ्रम न हो, इसलिए माला पहनाकर उसमें और वाली में भेद कर दिया।

पुनि पुनि चितइ चरन चितदीन्हा। सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा॥ इदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितइ राम की श्रोरा॥२॥

बाली ने बार बार देख, प्रमु के पहचान कर उनके चरणों में चित्त लगा दिया श्रीर श्रापना जन्म सफल माना। फिर वह रामचन्द्रजी की श्रीर देखकर, श्रन्त:करण में प्रेम रखते हुए, ऊपर से मुख से कठोर वचन बेला—॥ २॥

धर्महेतु श्रवतरेहु गोसाईँ। मारेहु मेाहि ज्याध की नाईँ॥ मेँ वैरी सुप्रोवँ पियारा। श्रवगुन कवन नाथ मेाहि मारा॥३॥

हे गुसाई ! त्रापने अवतार तो धमे के निमित्त लिया है, पर मारा मुमे व्याधे के समान । हे नाथ ! त्रापका मैं तो वैसी हो गया और सुप्रीव प्यारा ! आपने मुमे कैन से अवगुण (अपराध) के लिए मारा ? ॥ ३॥

श्रनुजबधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ इन्हहि कुदृष्टि विलोकइ जोई। ताहि वधे कक्षु पाप न होई ॥४॥

रामचन्द्रजो ने कहा—अरे दुष्ट ! सुन । छोटे माई की छो, बहिन, पुत्र की छो और कन्या, ये चारों बराबर हैं, अर्थात् चारों कन्यामें हैं। इन का जो कोई खोटो दृष्टि से देखे, उसका वध करने में पाप नहीं होता (तूने अपने माई की छी छीन ली है इसलिए तेरा वध उचित है)।। ४।।

17.1

मूढ़ तेाहि श्रतिसय श्रमिमाना । नारिसिखावन करेसि न काना ॥ मम भुज-बल-श्रास्त्रित तेहि जानी । मारा चहिस श्रधम श्रभिमानी॥४॥

श्ररे मूखं ! तुभे बहुत श्रमिमान था । तूने श्रपनी खो की सोख (जो हित-बृद्धि स उसने दी थो) को कानों में ही न रक्खा श्रथांत् न सुना । श्ररे नोच श्रमिमानो ! तून सुनीव की मेरो सुजाश्रों के श्राश्रित जानकर भी मारना चाहा ! ॥ ५॥

दे। ० — सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मारि। प्रभु श्रजहूँ में पातकी श्रंतकाल गति तारि॥११॥

१—बाली बार बार इसलिए देखता था कि एक तो राम-लद्मण श्राति-सुन्दर थे, दूसरे उसने मन में सोचा कि यह तो समदर्शी हैं फिर ऐसी बिषमता क्यों की ! तीसरे मुमसे कुछ पूछ-ताछ कर मारते । सुप्रीव ने ऐसा क्या मारी कार्य सिद्ध कर दिया कि जिससे इतना प्रेम हुआ ! यें सोच-विचार कर अन्त में उसने चरकों में ध्यान लगाया । तारा के उपदेश का समस्य कर रखनायजी के सर्वोच्च के श्रानेक बार देखकर अन्त में उसने चरकों में चित्त सगाया ।

**यालों ने** कहा—रामचन्द्रजो ! सुनिए। प्रभु से मेरो चतुरता नहीं चल सकती। हे प्रमु ! जब मुक्ते अन्त काल में आप ही को गति (शरण) प्राप्त हुई है से। क्या मैं अब भी पानकों हूँ। ॥ ११॥

चौ०-सुनत राम श्रति कोमल वानी । बालिसीस परसेउ निज पानी॥ श्रचल करउँ तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु क्रपानिधाना॥१॥

रामचन्द्रजों ने बालों की अत्यन्त कोमल (शरणवाली) वाणी सुनते ही उसके मस्तक पर अपना हाथ छुत्राया और उससे कहा—मैं तुम्हारे शरोर को श्रचल (श्रजर श्रमर,) कर दूँगा। तुम प्राण रख लो। यह सुनकर बालों ने कहा—हे कुपानिधान! सुनिए॥ १॥

जनम जनम मुनि जतन कराहीँ। श्रंत राम कहि श्रावत नाहीँ॥ जासु नाम बल संकर कासी। देत सवहिँ समगति श्रविनासी॥२॥ मम लोचनगोचर सोइ श्रावा। बहुरिकि प्रभुश्रस बनिहिबनावा॥३॥

मुनि लोग श्रानेक जन्मों से प्रयन्न करते हैं, परन्तु श्रान्त काल में राम कहते भी नहीं बनता (श्रार्थात् मरते समय श्रार दुनिया भर को बातं तो कहते हैं, पर मुँह से राम नहीं निकलता) श्राथवा श्रान्त में राम कहते तो हैं, पर 'श्रावत नाहीं' जैसे श्राप समन खड़े हैं ऐसे राम श्राकर खड़े नहीं होते। जिनके नाम के बल से काशी में शङ्करजा सभी को एक समान श्रावनाशो-गित (मोन्त) देते हैं ।। २।। वहां परमात्मा श्राज मेरे नेत्रां के सम्मुख श्रा गये। हे प्रमु! यह श्रावसर चूक जाने पर क्या फिर ऐसा बनाव बनाया जा सकता है ? कदापि वहीं।। ३।।

छंद-सो नयनमेक्चर जासु ग्रन नित नेति कहि स्नुति गावहीँ। जिति पवन मन गेर निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीँ॥ मोहि जानि श्रति-श्रमिमान-बस प्रभु कहेहु राखि सरीरही। श्रस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करिहि बबूरही॥

वेद जिन्हें 'नेति, नेति' कहकर गाते हैं; मुनिजन बायु की जोतकर (प्राणायाम, समाधि हारा) इन्द्रियों की निरस कर (जितेन्द्रिय होकर) कभी कभी ध्यान में जिनकी पाते हैं; जिन प्रभु ने मुक्ते अत्यन्त आभिमान के वश में जानकर कहा कि तू शरोर रख ले; वहां परभात्मा मेरे नत्रों के प्रत्यत्त हो रहे हैं । मला ऐसा कौन दुष्ट होगा, जो हठ से कल्पवृत्त की काटकर बबूल के पेड़ में पानो देगा !।।

१--काशी में शिवजी (विश्वनाय) रूप से रामलारक मन्त्र का उपदेश देते हैं। इसी से काशी की सीक्षा में मरने से भी माञ्च हो जाता है और काशी बुक्ति-पुरी कहाती है।

श्रव नाथ किर करुना विलोक हु देहु जो बर माँगऊँ। जेहि जोनि जनमउँ कर्मबस तहँ रामपद श्रनुरागऊँ॥ यह तनय मम सम विनयबल कल्यानपद प्रभु लीजिये। गहि बाहाँ सुर-नर-नाह श्रापन दास श्रंगद कीजिये॥

हे नाथ! अब आप कृपा-कटात्त. से मेरो ओर देखिए और मैं जो वर माँगू, वह सुभे दोजिए। वह वर यही कि मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म छूँ वहाँ रामचन्द्रजो (आप) के चरणों में मेरा प्रेम हो । हे कल्याण के स्थान! अथवा कल्याण-प्रद चरणवाले! यह मेरा पुत्र (अङ्गद) विनय और बल में मेरे बराबर है, इसका आप लोजिए। हे देवों और मनुष्यां के नाथ! आप इसको बाँह (हाथ) पकड़ कर इसको अपना दास कीजिए॥

# दो०-रामचरन दृढ़प्रीति करि बालि कीन्ह तनुत्याग । सुमनमाल जिमि कंठ तेँ गिरत न जानइ नाग ॥१२॥

इतना कहकर बाला न, रामजा के चरणां में दृढ़ प्रम करके, इस तरह शरोर का त्याग े किया, जिस तरह कोई हाथो अपने कएठ से फुलां की माला का गिरना न जाने । अर्थात बिना किसी कप्र के शरोर छोड़ दिया ॥ १२॥

# चौ०-राम बालि निज धाम पठावा । नगरलेक सब ब्याकुल धावा ॥ नाना विधि बिलाप कर तारा । छुटे केस न देह सँभारा ॥१॥

रामचन्द्रजों ने बालां की श्रापने धाम (वंकुएठ) की भेज दिया। नगर (किष्किन्धा) के लोग ज्याकुल होकर दौड़ पड़े। तारा (बालों को खी) अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके किस के बाल खुलकर उलभ गये। उस अपने शरीर की सुध नहीं रही।। १॥

तारा विकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया॥ छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित श्रवित श्रथम सरीरा॥२॥

रघुनाथजा ने तारा के विह्नल देखकर उसे ज्ञान दिया और अपनी माया हर लो। रामचन्द्रजो ने कहा —पृथ्वो, जल, अग्नि (तेज), आकाश और वायु इन पाँच तत्त्वों का बना हुआ यह अति नोच शरोर है।। २।।

१—देखिए, यद्यपि बाली समम्भदार है, तथापि इस जगह जन्म-मरण के छुड़ानेवाले राम-चन्द्रजी से कर्मवश फिर जन्म लेने की प्रार्थना करता है ! इसी कारण जा बाली ने "मारेहु मोहि ब्याध की नाई" कहा, उसका फल भोगने के लिए श्रीर इस वरदान की यथार्थता के लिए श्रीकृष्णा-वतार में उसको ब्याध होना पड़ा श्रीर श्रन्त में श्रीकृष्णा को छिप कर बागा मार वह मुक्त हो गया ।

प्रगट से। तनु तव भ्रागे सोवा । जीव नित्य केहि लिंग तुम्ह रोवा ॥ उपजा ग्यान चरन तव लागी । लीन्हेसि परम भगति वर माँगी ॥३॥

वह पंच-भूतात्मक शरोर तेरे सम्मुख सोया हुत्रा है। इस शरीर में जो जोव था, वह तित्य है, कभी मरता हो नहीं, फिर तुम किसके लिए रोतो हो १ इतना सुनते हो जब तारा को ज्ञान उत्पन्न हुत्रा तब वह रामचन्द्रजी के पाँवों में पड़ो त्रौर उसने उनसे परमभक्ति का बरदान माँग लिया ॥ ३॥

उमा दारुजोषित की नाईं। सर्वाह नचावत रामु गेासाईं॥ तब सुग्रीवँहि श्रायसु दीन्हा। मृतककर्म विधिवत सब कीन्हा॥४॥

शिवजी कहते हैं कि हे पार्वतो ! स्वामी श्रीरामचन्द्र सभी के। कठपुतली को नाई नचाते हैं। फिर रामचन्द्रजी ने सुग्रीव के। आज्ञा दो। उसने बालो का सब मृत्यु-संस्कार विधि-पूर्वक किया।। ४।।

राम कहा श्रनुजिह समुभाई। राजु देहु सुयीविह जाई॥ रघु-पति-चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥४॥

तब रामचन्द्रजो ने लक्ष्मण के समभाकर कहा कि तुम जाकर सुमीव की किष्किन्धा का राज्य दे। रघुनाथजो को प्रेरणा से सभी उनके चरणों में सिर नवाकर चले॥ ५॥

दे। ० - लिह्मन तुरत बोलाये पुरजन विप्रसमाज।

राज दीन्ह सुम्रीव कहँ श्रंगद कहँ जुवराज ॥१३॥

लक्ष्मणजी ने तुरन्त ही पुरवासो लोगां श्रीर ब्राह्मण-समाज को बुलवाया तथा सुष्रीव को राजितलक श्रीर श्रङ्गद की युवराज-पद दिया ॥ १३ ॥

चौ०-उमा रामसम हित जग माहीँ। ग्रुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीँ॥ सुर नर मुनि सब कैयह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रोती॥१॥

शिवजी कहते हैं कि हे उमा ! जगत् में गुरु, पिता, माता, भाई खौर मालिक केाई राम-चन्द्रजों के समान हितैषी नहीं हैं। क्योंकि देव, मनुष्य खौर मुनि सबकी यह रीति है कि वे सब स्वार्थ के लिए ही प्रोति करते हैं॥ १॥

षालि-त्रास-ब्याकुल दिन राती । तनु बहु ब्रन चिंता जर छाती ॥ साइ सुम्रोव कीन्ह कपिराऊ । श्रति कृपाल रघुबीरसुभाऊ ॥२॥

रघुवोर का स्वभाव श्रत्यन्त हो दयाछु है, जो सुमोव दिन-रात बाली के त्रास से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत-से घाव थे श्रीर चिन्ता के मारे जिसकी छाती जलती थी, उसको उन्होंने वानरों का राजा कर दिया॥ २॥

जानतहूँ श्रम प्रभु परिहरहीँ। काहे न विपतिजाल नर परहीँ॥
पुनि सुप्रीवहि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई॥३॥
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रामचन्द्रजी के। त्याग देते हैं, भला वे मनुष्य विपत्ति
के जाल में क्यों न गिरें ? फिर रामचन्द्रजी ने सुप्रीव के। बुलवा लिया श्रीर उसकी बहुत प्रकार
की राजनीति सिखाई॥३॥

कह प्रभु सुनु सुप्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि वरीसा॥ गत प्रीयम बरपारितु आई। रहिहउँ निकट सैब पर छाई॥४॥

म्थु ने कहा—वानरों के राजा सुमीव ! सुनो । मैं बौदह वर्ष पर्यन्त किसी पुर में नहीं जाकेंगा । जब भीष्य श्रातु गई जीर वर्षा श्रातु आई है, इसलिए पास ही पर्वत पर कुटी छाकर मैं रहूँगा ॥ ४॥

श्रंगदसहित करहु तुम्ह राजू। संतत हृदय धरेहु मम काजू॥
- जब सुमीव भवन फिरि श्राये। रामु प्रबरषन गिरि पर छाये॥४॥

तुम श्रङ्गद समेत राज्य करो, पर मेरे काम का सदा हृदय में स्मरशा रखना । फिर जब सुमीव लौटकर घर श्रा गये, तब भगवान ने जाकर प्रवर्षण पर्वत पर डेरा किया ॥ ५॥

दो ० - प्रथमहिं देवन्ह गिरि ग्रहा राखी स्विर वनाइ।

रामु कृपानिधि कलुक दिन बास करहिंगे म्राइ ॥१४॥

वहाँ (प्रवर्षस पर्वत पर) कृपानिषान रामचन्द्रजी कुछ दिन आकर निवास करेंगे, यह सीत्वकर देवतों ने पर्वत में सुन्दर गुफा पहले ही से बना रक्खी थी॥ १४॥

चौ०—सुंदर बन कुसुमित श्रित साभा । गुंजत मधुपनिकर मधुलाभा ॥ कंद मूल फल पत्र सुहाये । भये बहुत जब तेँ प्रभु श्राये ॥१॥

वहाँ सुन्दर वन फूलकर श्रत्यन्त शोभा दे रहा था, भौरों के मुंड शहद के लोभ से गूँज रहे थे। जब से रामचन्द्रजी श्राये तब से कन्द, मूल, फल श्रीर सुहावने पत्ते श्रादि सभी चीजें बहुत होने लगों।। १॥

देखि मनोहर सेल श्रनूषा। रहे तहँ श्रनुजसहित सुरमूषा॥ मधुकर-खग-मृग-तनु धरि देवा। करहिँ सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥२॥

देवराज रामचन्द्रजी उस मनोहर और अनुपम पर्वत की देखकर वहाँ लक्ष्मण सहित रहने लगे। देवगण, सिद्ध और मुनि भैंबर, पश्ची और भूगें के रूप भारण करके प्रमुजी की सेवा करने लगे।। २॥ मंगनरूप भयउ बन तब तेँ। कीन्ह निवास रमापति जब तेँ॥ फटिकित्सला श्रतिसुभ्र सुहाई। सुख श्रासीन तहाँ दोउ भाई॥३॥

जब से लक्ष्मीपित भगवान रामचन्द्र ने निवास किया तब से वह पर्वत श्रीर वन मङ्गल-रूप हो गया। एक बहुत हो सफ़ेद स्फटिक (एक जाति के पत्थर की) शिला थी, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक बैठ गये॥ ३॥

कहत श्रनुज सन कथा श्रनेका। भगति बिरति नृपनीति बिनेका॥ बरषाकाल मेघ नभ छाये। गर्जत लागत परम सुहाये॥४॥

रामचन्द्रजी लक्ष्मएजो से भक्ति, बैराग्य, राजनीति श्रीर विवेक की श्रानेक कथायं कहने लगे। वर्षा-काल में श्राकाश में मेच (बादल) छा गये। वे गर्जना करते हुए बहुत ही सुक्किने लगते थे।। ४।।

दो०-लद्धिमन देखहु मारगन नाचत बारिद पेखि।

गृही विरतिरत हरष जस विष्णुभगत कहुँ देखि ॥१५॥

रामचन्द्रजी ने कहा-लक्ष्मण ! देखो, ये मोर बादलों की देखकर कैसे नाचते हैं; जैसे वैराग्य में निरत कोई गृहस्थाश्रमी विष्णु के भक्त को देखकर प्रसन्न हो ॥ १५॥

चौ०-घन घमंड नभ गरजत घारा । प्रियाहीन डरपत मन मारा ॥ द।मिनि दमकि रह न घन माहीँ। खल कै प्रीति जथा थिर नाहीँ॥१॥

श्चाकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना करते हैं, प्रिया के बिना मेरा मन डरता है। बिजलों बार बार चमकती है, पर वह बादलों में ठहरती नहीं; जिस तरह दुष्ट मनुष्य की प्रीति स्थिर नहीं होतो श्रयोत् बार बार होती है फिर छूट जाती है।। १।।

बरषिं जलद भूमि नियराये। जथा नविद्वं बुध बिद्या पाये॥ बुंद श्रघात सहिह गिरि कैसे। खल के बचन संत सह जैसे॥२॥

बादल पृथ्वों को श्रोर मुककर इस तरह बरसते हैं, जिस तरह पिएडत लोग विद्या पा जाने पर नमते हैं। पहाड़ वर्षा की बूँदों के श्राणत (मार) की कैसे सहते हैं, जैसे सन्त (सज्जन) दुष्टों के वचन (फटकार) सह लें।। २॥

ह्यद्र नदी भरि चलों ताराई। जस थारेहु धन खल इतराई॥ भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी॥३॥

छोटी छोटो निद्याँ उमड़कर इस तरह चर्ली, जिस तरह दुष्ट मनुष्य थोड़ा सा भी धन मिल जाने पर उन्मत्त हो जाता है। जमीन पर गिरते हो शानो ऐसा मैज हो क्या. मानो जीव से माया लिफ्ट मई हो॥ ३॥ सिमिटि सिमिटि जल भरिह तलावा। जिमि सदगुन सज्जन पहिँ श्रावा॥ सरिताजल जलनिधि महुँ जाई। होइ श्रचल जिमि जिउ हरि पाई॥४॥

ानो चारों त्रोर से इकट्ठा हो होकर तालाब के इस तरह भर रहा है, जिस तरह सद्गुरण इकट्ठे हो हे।कर सज्जन के पास त्राये हों। निदयों का पानो समुद्रों में जाकर ऐसे निश्चल हो जाता है जैसे जीव परमात्मा को पाकर स्थिर हो।। ४।।

दो०-हरित भूमि तृनरांकुल समुभि परिह नहि पंथ।

जिमि पाखंड बिबाद तेँ ग्रुप्त होहिँ सदयंथ ॥१६॥

धास के जमने से पृथ्वो हरी हो गई है, रास्ते देख नहीं पड़ते, जैसे पाखराड के वाद से अच्छे प्रनथ गुप्त हो जाते हैं।। १६॥

चौ०-दादुरधुनि चहुँ दिसा सुहाई । बेद पढिहैँ जनु बदुसमुदाई ॥ नवपछ्य भये बिटप श्रनेका । साधक मन जस मिले विबेका ॥१॥

चारों दिशात्रों में मेंढकें को धुन ऐसी शोभित हो रही है, मानों ब्रह्मचारियों का समृह बेद पढ़ रहा हो। अनेक बृच नये पत्तों से ऐसे सुशोभित हो गये, जैसा किसी साधना करनेवाले का मन विवेक मिल जाने पर होता है।। १।।

श्चर्क जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥ खोजत कतहुँ मिलइ नहिँ धूरी। करइ कोध जिमि धर्महिँ दूरी॥२॥

मदार श्रीर जनासा (एक तरह को घास) बिन पत्तों का ऐसा हो गया है, जैसे श्रन्छे राजा के राज्य में दुष्ट का उद्योग त्र्यर्थ हो जाया दूँढ़ने पर भी कहीं धूल इस तरह नहीं मिलती, जिस तरह कोध धर्म के दूर कर देता है तब वह नहीं मिलता॥ २॥

सिसंपन्न सोह महि कैसी। उपकारी के संपति जैसी॥ निसि तम घन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन कर मिला समाजा॥३॥

श्चनेक धान्यों से सम्पन्न (भरी हुई) पृथ्वी कैसी शोभित होती है, जैसे उपकारो मनुष्य की सम्पत्ति शोभित हो। रात के घोर श्रेंथरे में खद्योत (जुगुनू) ऐसे चमकते हैं, मानों दिन्भयों (पार्काएडयों) का समाज जुटा हो।। ३।।

महावृष्टि चिल फूर्टि कियारी । जिमि सुतंत्र भये बिगरिहेँ नारी ॥ कृषी निराविहेँ चतुर किसाना । जिमि बुध तजिहेँ मोह मद माना ॥४॥

भारो वधा होने पर कियारियाँ (खेतों श्रीर तालाबों की पालें, या बाँध) इस तरह फूट चलों, जिस तरह स्वतन्त्र हो जाने पर श्वियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान लोग खेती के। इस तरह निराते (सुधारते, नाज के भीतर के घास-कूड़े की अलग फंकते) हैं, जिस तरह बुद्धिमान् लोग नाना प्रकार के मोह-मद और मान की त्याग देते हैं ॥ ४॥

देखियत चक्रवाक खग नाहीँ। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीँ॥ ऊषर बरषइ तृन नहिं जामा । जिमि हरि-जन-हिय उपज न कामा॥४॥

त्राजकल चकवा पत्तो वैसे हो नहीं दिखाई देते, जैसे किलयुग के। पाकर धर्म भाग जाय (न देख पड़ें)। ऊसर भूमि में वर्षा होने पर भी तृग्ण नहीं उपजता, जैसे भगवद्भक्त के हृदय में काम (वासनायं) नहीं उत्पन्न होते॥ ४॥

विविध जंतुसंकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ जहँ तहँ रहे पथिक थिक नाना । जिमि इंद्रियगन उपजे ग्याना ॥६॥

बहुत-से जीव-जन्तुत्रां से भरो हुई पृथ्वो ऐसो शोभित हो रहो है, जैसे श्रच्छा राज्य पाकर प्रजा बढ़े। श्रमेक राह चलनेवाले (बटोही) थककर जहाँ-तहाँ इस तरह विश्राम कर रहे हैं जिस तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्रिय-गण स्थिर हो जायँ॥ ६॥

देा०-कबहुँ प्रबल चल मारुत जहुँ तहुँ मेघ बिलाहिँ।

जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहिँ॥१७॥

कभी प्रवल हवा के चलने से बादल जहाँ तहाँ इस तरह बिला जाते (छुप्त हो जाते) हैं, जिस तरह कुपूत के उत्पन्न होने पर वंश के श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो जायेँ।। १७॥

कबहुँ दिवस महुँ निबिडतम कबहुँक प्रगट पतंग ।

बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥१८॥

कभो दिन में भो घोर श्रॅंधेरा छा जाता है श्रौर कभा सूर्य्य प्रकट हो जाता है, जैसे सत्संग पाकर ज्ञान बढ़ता श्रौर कुसंगत पाकर नष्ट हो जाता है।। १८।।

चौ०-बरषा बिगत सरदिरतु श्राई । लिझमन देखहु परम सुहाई ॥ फूले कास सकल महि छाई । जनु बरषाकृत प्रगट बुढाई ॥१॥

(इस प्रकार वर्षा ऋतु के बोत जाने पर शरद् ऋतु आई। तब रामचन्द्रजी कहने लगे)— हे लक्ष्मण ! देखो, वर्षा बोत गई और शरद् ऋतु आ गई। यह बहुत ही सुहावनी लगती है। सारी पृथ्वो पर काँस फूलकर छा गये। वे ऐसे माछ्म होते हैं, मानों, वर्षा ऋतु का चुढ़ापा आ गया हो।। १।।

उदित श्रगस्त पंथजल सोखा। जिमि ले।भहि सेाखइ संते।षा॥ सरिता सर निर्मल जल सेाहा। संतहृदय जस गत-मद-मेाहा॥२॥ श्राक्षन्त्र के बा उद्भ्य हो अवा अमेर रास्ते का जल ऐसा सृक्ष बचा जैसे सन्तोष लोभ के सुला दे। निद्यां और तालावों में ऐसा क्लब्कु जस शोबित हो यहा है, जैसे बद आमि मोह से शुक्त काजनां का इदय सामित हो ॥ २॥

रस्र रस्त सूख सरित-सर-पानी । ममतात्याग करिं जिमि ग्यानी ॥ जानि सरदरितु खंजन श्राये । पाइ समय जिमि सुकृत सुद्वाये ॥३॥

र्नाद्वां श्रार कालावां का कानां भारे धीरे ऐसा स्नृत चला, जैसे कानकान् मनुष्य धारे धीरे ममता को त्यागते हैं। शरद् श्रुतु समक्षकर साक्षन बच्चे ऐसे कानो हैं, जैसे अवसर पाकर पुरुष श्रुव्हें तपने (काम देने) हैं।। ३॥

पंक न रेनु सोइ श्रास भरनी । नीति-निपुन-नृप के जिस करनी ॥ जक्संकोन विकल भइ मीना । अनुप कुटुंबी जिसि धनहीना ॥१॥

पृथ्वी पर न कोचड़ रहा, न धूल ही रहो, इसिलए वह ऐसी सुद्दावनी लगतो है, जैसे नीतिकुशल राजा के कार्य सुहावें। जल के संकोच (कमी) से मछलियाँ ऐसी व्याकुल होने लगीं, जैसे मूर्ख कुटुम्बी अब-कोन होने से अवशवेंग्रा था।

विनु घन निर्माव सोद्ध अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थारी । काेउएक पाव भगति जिमिमारी ॥४॥

विना बादुलों का निसंत आकास ऐसा शाभित हो रहा है जैसे सब अशाओं के छोड़कर भगवद्गक्त शौभित हो। कहीं कहीं शरद ऋतु को थोड़ो सो बचा हो जातो है, जैसे मेरो भक्ति कोई कोई को पाता है (सनो नहीं)। ५ ॥

दो ० - चले हरिष तजि नगर नृप तापस वनिक भिलारि।

र्जिम हरिभगति पाइ स्रम तर्जिह श्रास्त्रमी चारि ॥१६॥

राजा<sup>र</sup>, तपस्त्रों, बनिये और भिखारों (भिज्ञार्थों और संन्याँसों) लोग प्रसन्न हो होकर उत्पर छोड़कर ऐसे चले, (चतुर्मास्य में स्त्र कास-काज बन्द रहने से ये लोग श्राप्तने स्थानां में रुके रहते हैं) जैसे अगनद्गक्ति पाकर चारों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अनेर संन्यास)-बाले अम (जिन्ता) करना कोड़ दं॥ १९॥

१—ज्योतिष में ऋगस्त्य नाम का एक तारा है, उसका उदय प्रायः भाद्रपद में होता है। ऋगस्त्य उदय होने पर यदि पानी बरसा तो बहुत बरसता है, पर प्रायः फिर पानी बरसने की बहुत कम ऋगशा रह जाती है।

२—राजा श्रपना देश देखने, तपस्वी जङ्गल में तपस्या करने, बनिये आपनर करने, भिच्चक श्रर्थात् संन्यासी तीर्थाटन करने श्रीर मँगते लोग मीख सौगने का चलते हैं।

# चौ०-सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि इरिसरन न एकउ बाधा ॥ फूले कमल सोह सर कैसा । निर्शन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥१॥

जा मौन (यहाँ मीन शब्द से जल के सभी जीक लिके जाते हैं) महरे पानी में हैं वे ऐसे सुखी हैं, जैसे भगवान के शरणागत मनुष्यों का एक भी नाधा (शिद्धा) नहीं होती। तालाकों में कमल खिल जाने से वे ऐसे शोभित हों रहे हैं, जैसे निर्मुण ब्रह्म सगुण हो जाने पर शोभित हों। १॥

गृंजत मधुकर मुखर श्रनूपा। सुंदर सगरव नानारूपा॥ चक्रवाकमन दुख निसि पेली। जिमि दुरजन परसंपति देखी॥२॥

मुखर (खूक बोलनेवाले) श्रनुपमः भौरे गूँज रहे हैं, श्रनेक तरह के मुन्दर पत्तियों के शब्द हो। रहे हैं। चकवे के मन में रात देखकर ऐसा दु:ख होता है, बैंसे दुष्ट मनुष्य के। दूसरे को सम्पत्ति देखकर हो।। २।।

चातक रटत तृषा अति श्रोही। जिमि सुख बहुइ न संकरड़ोही। सरदातप निस्ति सासि श्रपहरई। संकदरस जिमि पातक टरई #३॥

जैसे शङ्कर जो से द्रोह करनेंबाला सुख नहां पाता वैसे पपोद्दा रहा है, उसे बड़ो प्यास है, पर शान्ति का उपाय नहीं। रात के समय, शस्द् ऋतु के ताप का, चन्द्रमा ऐसे मिटाता है, जैसे सन्तों का दर्शन पापों को ॥ ३॥

देखि इंदु चकारसमुदाई । चितर्वाह जिम इंग्जिन हरि पाई ॥ मसकदंस कीते हिमकास । जिमि दिज दोह किये कुलनासा ॥४॥

चनोर परिवा का समूह चन्त्रका के। इस तरद देख रहा है, जिस तरह भगवद्रक्त भगवान् के। पाकर देखते हैं। मच्छड़ और डॉल ठंड के दु:ल से ऐसे नष्ट हो बच्चे, वैसे अध्यक्ष से देख करने पर कुता नष्ट हो।। श्रक्ष

दे। ०-भूमि जीव संकुत रहे मये सरदित पद । सदग्रह मिले जाहिं जिमिसंसय-भ्रम-समुदाइ ॥२०॥

पूथ्वो पर जो बहुत-से जीव-जन्तु इकट्टे हो रहे में वें सब ऐसे चर्ले गये, जैसे अच्छा गुरु मिल जाने पर शिष्य का सन्देह और अमों का समृह मिट जाय ॥ २०॥

चो ०-वरवा मत निर्मंच रितु आई । सुधि न तात सीता के पाई ॥ एक वार केसेहुँ सुधि जानउँ । कास्तु कीति निविध महुँ आनउँ ॥१॥

ŧ

हे तात ! वर्षा ऋतु बोत गई श्रौर शरद् ऋतु श्रा गई, पर सीता की ख़बर नहीं पाई। एक बार किसी तरह खबर पा जाऊँ तो पल भर में काल की भो जातकर मैं सीता को ले श्राऊँ॥ १॥

कतहुँ रहउ जोँ जीवित होई। तात जतनु करि श्रानउँ सोई॥ सुमोवहु सुधि मेारि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥२॥

े हे तात ! वह कहीं भी रहे, जो जीती होगो तो मैं प्रयत्नपूर्वक उसकी लाऊँगा । देखो, सुप्रीव भी राज्य, खजाना, पुर् श्रौर स्त्रो को पा गया इसलिए उसने भी मेरी सुध भुला दी ॥ २ ॥

जेहि सायक मारा में बाली। तेहि सर इतउँ मृढ कहुँ काली॥ जासु कृपा छूटहि मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा॥३॥

मैंने जिस बाग से बाली की मारा था, उसी बाग से कल मूर्ख सुप्रीव की भी मार हालूँगा। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती! जिनकी कृपा से मद श्रौर माह नष्ट हो जाते हैं, भला क्या उन रामचन्द्रजो की स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है! ॥ ३॥

जानिह यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघु-बीर-चरन-रित मानी ॥ लिखेमन कोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढाइ गहे कर बाना ॥४॥

इस चरित्र को वे ज्ञानवान् मुनि लोग जानते हैं, जिन्होंने रघुवीर के चरणों में ही सुख मान लिया है (श्रीर कोई क्या जाने)। लक्ष्मण्जों ने प्रमु रामचन्द्रजों के। कोधयुक्त जानकर धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण ले लिये।। ४।।

दो ० – तब श्रनुजिहेँ समुभावा रघुपति करुनासीवँ।

भय देखाइ लेइ श्रावहु तात सखासुमीवँ ॥२१॥

तब करुणा को सोमा श्रोरघुनाथजी ने लक्ष्मणजी की समकाया और कहा कि है तात! मित्र सुप्रीव की भय दिखाकर बुला लाखी (मारना नहीं) ॥ २१ ॥

चौ०-इहाँ पवनसुत हृदय विचारा। रामकाजु सुद्योव विसारा॥ निकट जाइ चरनन्हि सिरुनावा। चारिहु विधि तेहि कहि समुभावा॥

(यह तो रामचन्द्रजी की श्रोर का वृत्तान्त हुश्रा,) यहाँ (किष्किन्धा में) वायु-पुत्र हुनुमान् ने हृद्य में सीचा कि सुमीव ने रामचन्द्रजी के काम की मुला दिया। तब उन्होंने सुमीव के पास जाकर, उनके चरणों में मस्तक नवाकर, चारों तरह (साम, दाम, भेद श्रीर दण्ड) से कहकर सुमीव के। समकाया।। १।।

सुनि सुर्योव परमभय माना । बिषय मार हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ श्रव मारुतसुत दूतसमूहा । पठवहु जहुँ तहुँ बानर-जूहा ॥२॥



जो हिसायक मारा मै बाछी तेहिसर इतउमूड़ कर्डु काली॥ १०७३

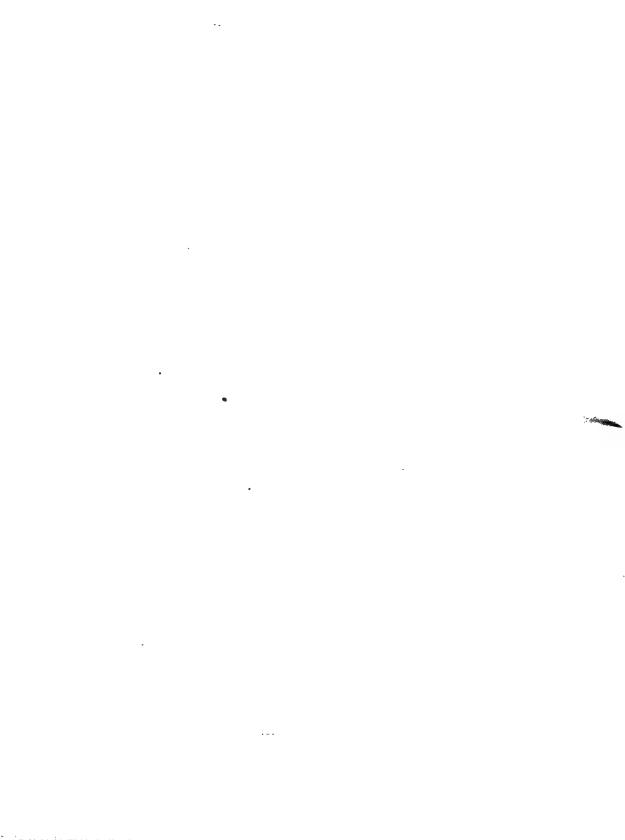

राजनीति सुनकर सुमीव ने बड़ा ही डर माना। वह कहने लगा—विषयों ने मेरे ज्ञान की हर लिया (इसलिए मैं कुछ न कर सका)। हे हनुमान ! ऋब तुम जहाँ वानरों के मुंड रहते हैं वहाँ दूतों को भेजो।। २।।

कहें हु पाख महुँ भ्राव न जोई। मारे कर ता कर बध होई॥ तब हनुमंत बोलाये दूता। सब कर किर सनमान बहुता॥३॥

जानेवालों (दूतों) से कह देना कि जो एक पखवारे (१५ दिन में) यहाँ न त्रावेगा, उस वानर का वध मेरे हाथ से किया जायगा। तब हनुमान् जी ने दूतों की बुलाया और उनका बहुत सम्मान कर ॥ ३॥

भय श्ररु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनिन्ह सिरु नाई॥ एहि श्रवसर लिखमन पुर श्राये। क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाये॥४॥

श्रीर उनके। भय, प्रीति श्रीर नीति कहकर बताई (श्रर्थात् कर्तव्य कार्य, सीताजी के। ढूँढ़ने के लिए वानरों से कह दिया)। वे सब चरणों में सिर मुकाकर चल गये। इसी श्रवसर पर लक्ष्मणजी पुर (किष्किन्धा) में श्राये। उस समय उनका क्रोध देखकर बन्दर जहाँ तहाँ भाग खड़े हुए।। ४।।

दो०–धनुष चढाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार ।

ब्याकुल नगर देखि तब श्रायउ बालिकुमार ॥२२॥

तब लक्ष्मण्जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि मैं इस नगर की जलाकर भस्म किये देता हूँ। तब सारे नगर की ज्याकुल देखकर बालि-पुत्र ऋङ्गद ऋषि।। २२॥

चै।०-चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिख्नमनु श्रभयबाँह तेहि दीन्ही॥ कोधवंत लिख्नमन सुनि काना। कह कपीस श्रतिभय श्रकुलाना॥१॥

उन्होंने लक्ष्मणजी के चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना की। तब लक्ष्मणजी ने अङ्गद के मस्तक पर अपना अभय-हस्त रक्खा। उधर कपीश्वर सुप्रोव भी कानों से लक्ष्मणजी के। कोध- युक्त सुनकर बहुत हो भयभीत हुआ।। १।।

सुनु हनुमंत संग लेइ तारा। करि बिनती समुभाउ कुमारा॥ तारासहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजसु बखाना॥२॥

उसने कहा—हे हनुमन् ! सुनो, तुम तारा के साथ लेकर जात्रो और प्राथेना कर कुमार (त्रह्मचारी) लक्ष्मणजी के समभात्रो । तब हनुमान् जी ने, तारा को साथ ले, लक्ष्मणजी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचन्द्रजी का सुन्दर यश वर्णन किया॥ २॥

करि बिनती मंदिर लेइ श्राये। चरन पखारि पक्रँग बैंठाये॥ तब कपीस चरर्नान्ह सिरु नावा। गहि भुज बिक्रमन कंठ लगावा॥३॥ इनुमान्जो प्रायंना कर उनके। घर ले आये और उनके चरमों के। घोकर उन्हें पलँग कर बैटाया। तब कपीश्वर सुप्रोव ने चरमों में सिंद नवाया। लक्ष्मफर्जी ने सुप्रीव के, भुजा पकड़, उठाकर गले से लगाया।। ३।।

नाम विषयसम मद कलु नाहीं। मुनिमन मेरह करइ छन माहीं॥ सुनत बिनीतबचन सुख पादा। बिल्लमन तेहि बहुविधि समुभावा॥४॥ पवनतनय सब कथा सुनाई। जेहि बिधि यथे दूतसमुदाई॥४॥

सुप्रीव ने कहा—है नाथ! विषय के बराबर श्रीर केाई मद नहीं हैं। वह एक चण भर में श्रव्हे श्रव्हे मुनियों के मन में मोह उत्पन्न कर देता है। लक्ष्मणजों ने सुप्रोव के विनय- युक्त बचन सुनकर सुन्त पाना और उसके बहुत तरह से समस्तया।। प्रा। किर इनुमान्ज ने जिस हरह दूतों के समूह मेंजे थे वह सब बनर कह सुनाई।। ५॥

# दे। ० - हरिष चले सुग्रीव तव श्रंगदादि किप साथ।

## रामानुज श्रागे करि श्राये जहुँ रघुनाय ॥२३॥

तब फिर श्रङ्गद श्रादि बन्दरों के। साथ लेकर श्रीर रामजी के छोटे **बाई सहमाणकी** की श्रागे कर सुगीव चले श्रीर वहाँ श्राबे जहाँ श्रोरपुनाथजी थे ॥ २३॥

# चै। - नाइ चरन सिरु कह कर जोरी। नाथ माहि कल्लु नाहिन स्वारी॥

# द्यतिसयप्रवत देव तव माया । छूटइ राम करहु जौ दाया ॥१॥

सुप्रोव ने श्रोरामजी के चरफों में सरतक नवाकर हाक लोड़कर कहा—हे नाय! मेरा कुछ दोष नहीं है। देव! आपको माया अत्यन्त प्रवल है। हे रामचन्द्रजो! जो आप इया कर तो वह माया छूट (अन्यथा किसी तरह नहीं छूट सकती)॥ १॥

विषयवस्य सुर नर मुनि स्वामी। में पामर पसु कपि श्रिति कांमी॥ नारि-नयन-सर जाहि न लागा। घोर कोध-तम-निसि जो जागा॥२॥

हे स्वामी ! देवता, मनुष्य श्रीर मुनि विषय के वशीभूत हैं; फिर मैं तो नीच पशु (बन्दर) और श्रस्यन्त कामी हूँ । जिसको स्त्रों का केन (कटान्त)-रूपी वास नहीं लगा, जो घोर कोधरूपी श्रुँधेरी रात में जागता रहा श्राधीत् कोध के वश न हुआ श्रीर ॥ २॥

लाभपास जेहि गर न वँथाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ यह गुन साधन तेँ निहँ होई। तुम्हरी कृपा पाव केाइ कोई॥३॥

हे रघुराई! जिसने क्षेमरूपो पाश में अपना गला नहीं फँसाया, वह मनुष्य आपके समान हो सकता है। हे नाथ! ये गुण साधन से नहीं होते, किन्तु आपको छपा से कोई कोई हो इन गुणा के पाता है।। ३॥

तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ श्रब सोइ जतन करहु मन बाई। जेहि बिधि सीता के सुधि पाई॥४॥

वव श्रीरघुनाथजो मुसकुरा कर बोले—हे सुग्रीव ! तुम मुक्ते ऐसे प्यारे हो जैसे भाई भरत । श्रव तुम मन लगाकर बही प्रयत्न करो जिससे साता की खबर मिले ॥ ४ ॥

दो ० – एहि बिधि होत बतकही श्राये बानरजूथ।

नानाबरन सक्ब दिसि देखिय कीसबरूष ॥२४॥

इस तरह बातचोत हो ही रहां थो कि इतने में वानरा के मुंड आये। जिधर देखो खधर हो की दिशाओं में अनेक रंगों के बन्दरों के मुंड दीखने लगे।। २४॥

चौ०-बानरकटक उमा में देखा। सो मूरख जो कर चह लेखा॥ स्राइ रामपद नार्वाह मास्रा। निरुख बदनु सब हो हिंसनास्रा॥१॥

शिवजो कहत हैं कि है पानंती! मैंने वानणे को सेना देखो थी। जो उस सेना की गिनतो करना चाहता हो वह मूर्ख है! सब बन्दर आकर रामचन्द्रजो के चरणों में मस्तक नवा-कर अखाम करत हैं और अमेमुस देसकर कुक्कृत्य होते हैं। १।।

श्रस कपि एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछा नाहीं॥ यह कछु नहि प्रभु के श्रिधिकाई। विस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥२॥ इतना बड़ो सेना में ऐसा कोई बन्दर नहीं बचा जिससे रामचन्द्रजो ने कुराल-मरन न

किया हो। रामचन्द्रजी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वे रघुराई विश्वक्ष श्रीर (सर्व) व्यापक हैं ॥२॥

ठाढे जह तह आयसु पाई। कह सुग्रीव सबिह समुभाई॥ रामकाज श्ररु मेार निहोरा। बानरजूष जाहु चहुँ बोरा ॥३॥ वे सम काला कर वहाँ तहाँ खड़े हो करे। किर सबसे समका कर सुगीव करवे लगा—ह वानर-गए। रामचन्द्रजी का कार्य और गुक्त पर एहसान करने के लिए तुम चारों

जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मासदिवस महुँ श्रायहु भाई॥ श्रवधि मेटि जो बिनु सुधि पाये। श्रावइ बनिहिसो मोहि मराये ॥४॥

ऋतेर काश्रो । ३ स

भाइको ! तुम ताकर ताको को खोज करो श्रोर एक महोने में सौट श्राचा। जो बिना खबर पाये श्रवधि बोत जाने पर श्रावेगा उसके। मुक्ते मरवा डालव ही बनेगा श्रयीत् मैं खुद उसे मरवा डाव्हेगा।। ४ ॥

# देा०-बचन सुनत सब बानर जहँ तहँ चले तुरंत। तब सुग्रोव बोलाये श्रंगद नल हुनुमंत॥२५॥

इस तरह सुप्रीव के वचनों को सुनते ही सब वानर जहाँ तहाँ (चारां श्रोग) चल दिये। तब फिर सुप्रीव ने श्रङ्गद, नल श्रौर हनुमान्जी की बुलाया॥ २५॥

चौ०-सुनहु नील श्रंगद हनुमाना । जामवंत मतिथीर सुजाना ॥ सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीतासुधि पूछेहु सब काहू ॥१॥

उनसे कहा—हे नोल, श्रङ्गद, हनुमान श्रौर जाम्बवान ! हें बुद्धि के धोरो, हे चतुरो ! सुनो । तुम सब अच्छे योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की श्रोर जाश्रो श्रौर जो कोई मिले, उससे सीता की खबर पूछना ॥ १॥

मन क्रम बचन सो जतनु बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारेहु॥ भानु पीठि सेइय उर श्रागी। स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी॥२॥

तुम लोग मन, वचन श्रौर शरीर से वही उपाय सेाचना जिससे रामचन्द्रजी का काम सुधरे। सूर्य केा पीठ से, श्रिप्त केा हृदय से (श्रिर्यान् घाम खाना हो तब पीठ पर खाने श्रौर श्राग तापना हो तब छाती सेकनी चाहिए) सेकना चाहिए किन्तु स्वामी की सेवा सर्वभाव से छल छोड़कर करनी चाहिए। श्रियांन् सदा हर तरह की सेवा करे॥ २॥

तिज माया सेइय परलोका। मिटहि सकल भवसंभव सोका॥ देह धरे कर यह फलु भाई। भिजय राम सब काम बिहाई॥३॥

माया (स्त्री, पुत्र त्रादि की ममता) के। त्यागकर परलोक के। सेवना चाहिए, जिसमें संसार (जन्म-मरण) से उत्पन्न है।नेवाल सोच मिट जायँ। भाई ! शरीर पाने का यही फल है कि सब काम छोड़कर रामचन्द्रजी का भजन करे।। ३।।

सोइ गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघु-बीर-चरन-श्रनुरागी॥ श्रायसु माँगि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई॥४॥

जो रघुवीर के चरणों का प्रेमी है वही गुणज्ञ (गुणों का जाननेवाला) है श्रीर वही बढ़भागी है। यह सुनकर श्रीर श्राज्ञा माँगकर सब वानर-गण चरणों में मस्तक से प्रणाम कर, प्रसन्न हो, रामचन्द्रजी के। स्मरण करते हुए चले॥ ४॥

पाछे पवनतनय सिरु नावा । जानि काजु प्रभु निकट बोलावा ॥ परसा सीस सरोरुद्दपानी । करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥४॥ सबके पीछे वायु-पुत्र हनुमान्जी ने प्रणाम किया। तब प्रभु रामचन्द्रजी ने यह जानकर कि इनसे काम होगा, उन्हें अपने पास बुला लिया। अपने हस्त-कमल से उनके मस्तक के। स्पर्श किया और उन्हें भक्त जानकर अपने हाथ की मुद्रिका (श्रॅंगूठी) दी।। ५।।

बहु प्रकार सीर्ताहँ समुभायेहु । किह बल बिरह बेगि तुम्ह श्रायेहु ॥ हनुमत जनम सुफल किर माना । चलेउ हृदय धिर कृपानिधाना ॥६॥ जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥७॥

श्रीर कहा कि तुम सोता की बहुत तरह से समकाना; उसकी हमारे बल श्रीर वियोग की बात कहकर तुम जल्दी लौट श्राना। हनुमान्जी ने यह सुनकर श्रपना जन्म सफल समका श्रीर द्यानिधान रामचन्द्रजी की हृदय में रखकर वे चल दिये॥ ६॥ देवतां के रचक रामचन्द्रजी यद्यपि जानते सब बातें हैं, तथापि राजनीति को रचा करते हैं श्रथीत् श्रजान बनकर राजनीति के श्रनुसार कार्य करते हैं॥ ७॥

## दो०-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। राम-काज-लय-लीन मन बिसरा तन कर छोह॥२६॥

वे सब वानर वनों, निद्यों, सरोवरों, पहाड़ों, खोहों आदि में खोजने लगे। उन्होंने श्रपना मन रामचन्द्रजो के कार्य में लवलीन कर दिया और अपने शरीर की दशा भुला दी श्रधीत् वे जी-तोड़ परिश्रम करने लगे।। २६।।

# चौ०-कतहुँ होइ निसिचर सन भेँटा।प्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ बहु प्रकार गिरि कानन हेरिहैं।कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरिह ॥१॥

जो कहीं राचस से उनकी मेट हो जाती थी, तो एक एक चपेटा लगाकर उसके प्राण् ले लेते थे। हर एक पहाड़ श्रीर जङ्गल की कई तरह देखते तथा जो कोई मुनि मिल जाता तो उसे सब मिलकर घेर लेते थे॥ १॥

लागि तृषा श्रतिसय श्रकुलाने । मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥ मन हनुमान कीन्ह श्रनुमाना । मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥२॥

इस तरह जाते जाते एक जगह बहुत प्यास लगो, इससे वे बहुत घबराये: घार जङ्गल में भूले फिरते थे, कहीं पानो नहीं मिलता था। हनुमान्जी ने मन में श्रमुमान किया कि श्रब बिना पानो पिये ये सब वानर मरना चाहते हैं॥ २॥

चिंद गिरिसिखर चहुँ दिसि देखा । भूमिबिबर एक कौतुक पेखा ॥ चक्रवाक बक हंस उडाहीँ । बहुतक खग प्रविसिह तेहि माहीँ ॥३॥ तब उन्होंने एक पनंत की चोटो पर चढ़कर चारों चोर देखा, तो पृथ्वी के एक छेद में उन्हें एक आश्चर्य देख पड़ा। उन्होंने देखा कि चक्के, बगुले चार इंस उड़ रहे है और उस पृथ्वों के बिल में बहुत-से पची चुस रहे हैं॥ ३॥

गिरि तेँ उतिर पवनसुत श्रावा । सब कहुँ लेइ सोइ बिबर देखावा ॥ श्रागे करि इनुमंतिह लीन्हा । पैठे बिबर विसंबु न कीन्हा ॥४॥

यह देखकर वायु-पुत्र पर्वत से क्तर श्राये । उन्होंने सब बन्दरों को साथ ले जाकर वह बिल दिखाया । क्न सभी बन्दरों ने हनुमान्जों की श्रागे कर लिया श्रीर बहुत जल्हों उस बिल में क्रवेश किया ॥ ४॥

दो०-दीख जाइ उपवन बर सर विकसित बहु कंज

मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारि तपपुंज ॥२७॥

भीतर जाकर देखा तो वहाँ एक सुन्दर बग़ीचा लगा है, एक सरोवर है जिसमं बहुत से कमल खिले हुए हैं। एक मनोहर मन्दिर है, उसमें तपस्या को पुष्प एक सो बैठो है।। २७।।

चौ०-दूरि तेँ ताहि सर्वान्ह सिरु नावा। पूछे निज बृत्तांत सुनावा।।

तेहि तब कहा करहु जलपाना। खाहु सु-रस सुंदर फल नाना॥१॥

उसे सबने दूर से प्रणाम किया और उसके पूछन पर अपना सब दूत्तान्य कह सुनाया। उस तपस्त्रिनी ने कहा कि तुम लोग रसोले, सुन्दर विविध फल खाओं और जल-पान करो।। १।।

मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाये। तासु निकट पुनि सब चिल श्राये॥ तेहि सब श्रापनि कथा सुनाई। मेँ श्रव जाव जहाँ रघुराई॥२॥

यह सुनकर उन लोगों ने स्नान किया और मीठे मीठे फल खाये। फिर चलकर वे स्म तपस्विनी के पास आये। उसने अपनी सब कथा हुनाई और कहा कि मैं वहाँ जाऊँगो जहाँ रामचन्द्रजो हैं ॥ २॥

मूँदहु नयन बिवर तिज जाहू। पैहहु सीतिहैं जिन पछिताहू॥ नयन मूँदि पुनि देखिहैं बीरा। ठाढे सकल सिंधु के तीरा॥३॥

तुस अपनी आँखें बन्द कर लो, तो इस बिल से बाहर निकल जाओंगे घवराओ

१—उस तपस्विनी ने कहा, मेरा नाम स्वयंप्रभा है। मैं दिव्य नामक मन्धर्व की कन्या हूँ। विश्वकर्मा की रूपवती कन्या हेमा ने, महादेवजी को सन्तुष्ट कर, यह प्रदेश पाया था। मेरी उससे मित्रता है। उस हेमा ने बझलेक जाते समय मुक्ते यहाँ रहकर तपस्या करने का कहा। तब से मैं, मोच के लिए, यहीं तप करती हूँ। उसने मुक्तसे कह रक्खा था कि त्रेता में रामावतार होगा। रामचन्द्रजी की की के हुँ दुते हुए वानर आवेंगे, उन्हें आदर-क्लार-पूर्वक विदा कर रामदर्शन करके तू मुक्त होगी।

मत, पछताओं मत, तुम स्रोताजा की पा जाओंगे। यह सुनकर बन्दरों ने ज्यें ही आँखें वन्द कीं चौर स्रोतों त्यें हो क्या देसते हैं कि ने समुद्र के किनारे खड़े हैं॥ ३॥

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमलपद नायेसि माथा ॥ नाना भाँति विनय तेहि कीन्ही । श्रनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥

जहाँ रामचन्द्रजो वे वहाँ पर वह वर्षास्वको गई। उसने जाकर रामजो के चरण-कमलों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उसने अनेक प्रकार से प्रार्थना को। रामजो ने उसको अन्पायिनी (जो सहज में न मिल सके) मिक दी।। ४॥

दो०-बदरीबन कहुँ सा गई प्रभुश्रग्या धरि सीस।

उर धरि राम-चरन-जुग जे बंदत श्रज ईस ॥२८॥

फिर प्रभु रामचन्द्रजा की आज्ञा को मस्तक पर धारण कर और उनके जिन चरणों के। ब्रह्मा और शिवजो वन्दन करते हैं उन दोनों चरणों के। हृदय में रखकर वह तपित्वनो बहरो-वन (बहरिकाश्रम) चलो गई।। २८॥

चौ०-इहाँ विचारहिकपि मन माहोँ। बीती श्रविध काजु कह्यु नाहीँ॥ सब मिलि कहिं परसपर बाता। बिनु सुधि लये करब का भ्राता॥१॥

यहाँ, समुद्र के किनारे, बन्दर मन में विचार करने लगे कि श्रविध (जो सुप्रीव ने एक महीने के भोतर लौटने की दो थो) तो बोत गई श्रीर काम कुछ न हुश्रा। फिर सब मिलकर श्रापस में बातचोत करने लगे कि हे माइये। ! सोता को स्त्रवर लिये बिना हम क्या करेंगे॥ १॥

कह श्रंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी॥ इहाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गये मारिहि कपिराई॥२॥

**बद्धर बॉस्सें में बाँस् मरकर कहने तमे**—हमारो तो दोनों तरह मृत्यु हुई, क्यांकि यहाँ हमने सोता को खबर नहीं पाई और वहाँ जाने पर सुप्रोव अवश्य हो हमें मार डालेगा ॥ २॥

पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न श्रोही॥ पुनि पुनि श्रंगद कह सब पाहीँ। मरन भयेउ कछु संसय नाहीँ॥३॥

वह तो मेरे पिता के मरने पर ही मुक्ते मार डालता, पर मुक्ते रामचन्द्रजी ने बचा रक्खा, इसमें सुम्रोव का कुछ एइसान नहीं है। श्रद्धद बार बार सबसे कहने लगा कि श्रव मरे, इसमें कुछ भो सन्देह नहीं है।। ३॥

श्रंगदबचन सुनत कपिबीरा । बोलि न सकिह नयन बहु नीरा ॥ छन एक सोचमगन होइ गयऊ । पुनि श्रस बचन कहृत सब भयऊ॥४॥ श्रद्धन के वचन सुनकर वोर बन्दर कुछ बोल नहीं सकते थे। उनकी श्राँग्वों से पानी बहता था। एक चएए भर सब वानर सोच में पड़ गये, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि।। ४॥ हम सीता के सोध-बिहीना। निह्न जैहिह जुबराज प्रवीना॥ श्रम कि लवन-सिंधु-तट जाई। बैठे किप सब दर्भ डसाई॥४॥ हे दन्न युवराज! हम लोग सोता को खबर लिये विना लोटकर न जावंगे। ऐसा कहकर

हे दत्त युवराज ! हम लाग सोता को खबर लिये बिना लोटकर न जावंगे । ऐसा कहकर वे सब बन्दर खारे समुद्र के किनारे जाकर (मरने के लिए) कुश बिछकार बैठ गये ॥ ५॥ जामवंत श्रंगददुख देखी । कही कथा उपदेस विसेखी ॥ तात राम कहुँ नर जिन मानहु । निर्युन ब्रह्म श्रजित श्रज जानहु ॥६॥ हम सब सेवक श्रति-बड-भागी । संतत स-ग्रन-ब्रह्म-श्रनुरागी ॥७॥

जाम्बवान् ने श्रङ्गद को दुखो दंखकर उसकी विशेष उपदेश की बात कहीं। उसने कहा—हे तात! तुम रामचन्द्रजों की मनुष्य मत समभी; किन्तु उन्हें निगुेण ब्रह्म, श्रजित (जिन्हें कभी किसो ने नहीं जोता) श्रौर श्रजनमा जानो ॥ ६॥ हम सब सेवक बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जो सदा सगुण ब्रह्म रामचन्द्रजों के प्रेमी हैं॥ ७॥

दो०-निजइच्छा श्रवतरइ प्रभु सुर-महि-गो-द्विजलागि। सगुनउपासक संग तहँ रहृहि मोच्छसुख त्यागि॥२६॥

वे स्वामो रामचन्द्रजा देवतां, गौत्रां श्रीर ब्राह्मणां को भलाई के लिए श्रपनो इच्छा से जहाँ श्रवतार लेते हैं वहाँ सगुण के उपासक भक्त लोग, मोच सुख की त्यागकर, उनके साथ रहते हैं ॥ २९ ॥

चौ०-एहि बिधि कथा कहिं बहु भाँती । गिरिकंदरा सुनी संपाती ॥ बाहेर होइ देखे बहु कीसा । मोहि श्रहारु दीन्ह जगदीसा॥१॥

इसो तरह को कई कथाय जाम्बवान कह रहा था जिन्हें संपातो गोध ने पहाड़ को गुफा म पड़े पड़े सुना। वह बाहर निकलकर बहुत-से बन्दरों की देखकर कहने लगा—मुफे जगत्पति भगवान न श्राहार दिया॥ १॥

श्राजु सबिह कहँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चल श्रहार बिनु मरऊँ॥ कबहुँ न मिल भरि उदर श्रहारा। श्राजु दीन्ह बिधि एकहि बारा॥२॥

शुभे भूले मरत बहुत दिन बीते हैं, श्राज में इन सबके। भन्नए कर जाऊँगा।
शुभे कभो पेट भर खाने के। नहीं मिला, श्राज विधाता ने वह इकट्ठा एक ही बार दे दिया।।२।।
डरपे गीधबचन सुनि काना। श्रव भा मरन सत्य हम जाना॥
कपि सब उठे गीध कहँ देखी। जामवंत मन सोच बिसेखी॥३॥



कवि सब उठे गीथ कहुँ देखी। जामबंत मन सोच बिसेखी॥ ए० ७२३



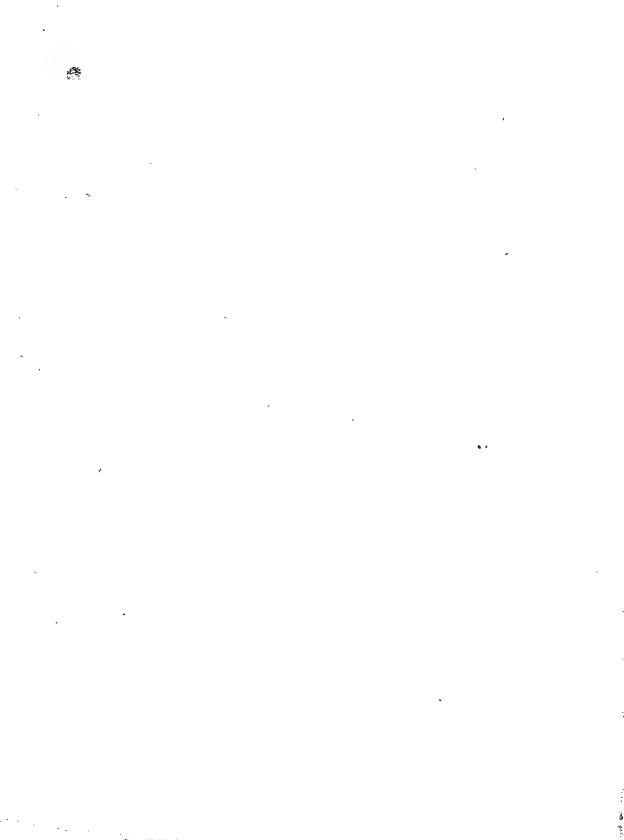

गीध का वचन कानों से सुनकर सब बन्दर डर गर्थ। वे बोले कि अब सचमुच हमारा मरण हुआ, यह हमने जान लिया। उस गीध की देखकर सब बन्दर उठ खड़े हुए। जाम्दवान् के चित्त में अधिक साच हुआ।। ३॥

कह श्रंगद बिचारि मन माहीँ। धन्य जटायू सम केाउ नाहीँ॥ राम-काज-कारन तनु त्यागी। हरिपुर गयउ परम-बड-भागी॥४॥

श्रङ्गद मन में सोच विचार कर कहने लगा कि जटायु को धन्य है। उसके समान कोई नहा, । रामचन्द्रजो हो क कार्य के लिए श्रपना शरीर छोड़कर वह वैकुएठ चला गया। वह बड़ा भाग्यशालो था।। ४॥

सुनि खग हरष-सोक-जुत बानी। श्रावा निकट कपिन्ह भय मानी॥ तिन्हिहें श्रभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई॥४॥ सुनि संपाति बंधु के करनी। रघु-पति-महिमा बहुबिधि बरनी॥६॥

वह संपातों गींध त्रानन्द त्रार से। च से भरो हुई वाणी को सुनकर बन्दरों के पास त्राया। इससे वे डरे। उसने बन्दरों से कहा कि डरो मत। फिर उसने जटायु को सब कथा पूछी त्रौर बन्दरां ने वह उसे सुना दी।। ५।। संपाती ने त्रापने भाई जटायु को करनी सुनकर रामचन्द्रजी को महिमा बहुत तरह से वर्णन को।। ६।।

देा०-मोहि लेइ जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजिल ताहि। बचनसहाय करिब मेँ पैहहु खोजहु जाहि॥३०॥

उसने बन्दरां से कहा—तुम मुभे समुद्र के तीर ले चली, तो मैं अपने भाई की तिला-काल दे दूँ। फिर मैं बचनों से तुम्हारी सहायता कहँगा। तुम जिसकी खोज कर रहे हो उसे पा जाओंगे॥ ३०॥

चे(०-श्रनुर्जाक्रया करि सागरतीरा । कह निज कथा सुनहु कपिबीरा ॥ हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाई । गगन गये रबिनिकट उडाई ॥१॥

फिर सम्पाती, समुद्र के तीर पर अपने छोटे भाई को (मर्ग्य-सम्बन्धिनी) क्रिया करके, अपनो कथा कहने लगा— हे कपोश्वरो ! सुनो । हम दोनों भाई (मैं श्रौर जटायु) पहले जवानी में उड़कर श्राकाश में सूर्य के पास पहुँचे ॥ १॥

तेज न सिंह सक से। फिरि श्रावा । मैं श्रिभिमानी रिव नियरावा ॥ जरे पंख श्रिति तेज श्रिपारा । परेउँ भूमि करि घेार चिकारा ॥२॥

जटायु तेज को नहीं सह सका इसलिए लौट आया, पर मैं अभिमानो उड़ते उड़ते सूर्य के निकट जा पहुँचा। वहाँ अत्यन्त अपार तेज के लगने से मेरे पङ्क जल गये, इससे मैं घोर चिकार कर जमीन पर गिर पड़ा॥ २॥ मुनि एक नाम चंद्रमा श्रोही। लागी दया देखि करि मेाही॥ बहुप्रकार तेहि ग्यान सुनावा। देह-जनित श्रिममान छुडावा॥३॥ वहाँ एक चन्द्रमा नाम के ऋषि थे। मुक्ते गिरा हुआ देखकर उन्हें दवा श्राई। उन्होंने बहुत तरह से मुक्ते ज्ञानोपदेश किया और शरोर से उत्पन्न श्रीममान (देहाभिमान) को दूर कर दिया॥३॥

त्रेता ब्रह्म मनुजतनु धरिही। तासु नारि निसि-चर-पति हरिही॥ तासु खोज पठइहि प्रभु दूता। तिन्हिंह मिखे ते होब पुनीता॥४॥

उन्होंने कहा—त्रता में बड़ा (ईश्वर) मनुष्य-रासोर धारण करेंगे। उनको क्या के राचस- राज (रावण) इरण करेंगा। उनका पता लगाने के लिए परमात्मा दूत भेजेंगे। तू उनसे मिलकर पवित्र हो कायमा। ४॥

जिमहिं पंख करिस जिन चिन्ता । तिन्हिंह देखाइ दिहेसु तें सीता ॥ मुनि कइ गिरा सत्य भइ श्राजु । सुनि मम बचन करहु प्रभुकाजु ॥४॥

तु चिन्दा मत कर, तेरे पङ्क फिर जम आवंगे, तु उन्हें साता का पता बतला देना। आज मुनि को वह वाणो सत्य हुई। तुम लोग मेरा वचन छुनकर अपने स्वामो का कार्य करो॥ ५॥

गिरि त्रिकूट ऊपर बस बंका । तहँ रद्द रावन सद्दुज श्रसंका ॥ तहँ श्रसेक्कउपनन जहँ रहुई । सीता बैठि साच-रत श्रद्धई ॥६॥

समुद्र-पार तिक्ट पक्त है। उसके उपर लङ्कापुरो बस्मे हुइ है। वहाँ स्वभाव हा से निशङ्क (निडर) रावस्य रहता है। वहाँ एक अशोक-वन है। उसो में सोवाजो बैठी हुई साच में पड़ो है॥ ६॥

दो०-में देखउँ तुम्ह नाहीँ गोधिह दृष्टि ग्रपार।

बृढ भयउ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥३१॥

में उस देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गोधों को नजर बहुत दूर तक जा सकतो है। मैं बुढ़ढ़ा हो गया हूँ इसलिए लाचार हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता श्रवश्य करता ॥ ३१ ॥

चै।०-जो नाँघइ सतजोजन सागर। करइ सी रामकाज मतिश्रागर॥ मोहि विलोकि घरहु मन धीरा। रामकृपा कस भयउ सरीरा ॥१॥

जो बुद्धिमान् सो योजन समुद्र को उल्लाइन कर जायगा, वहा रामचन्द्रजो का काम मिद्ध करेगा। हे वानरो ! तुम मुक्ते देखकर मन में धोरज रखो। देखो, रामचन्द्रजो को छपा से मेरा शरोर कैसा (नया, पुष्ट) हो गया ! ॥ १॥ पापिउ जाकर नाम सुमिरहीँ। श्राति श्रापार भवसागर तरहीँ॥ तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हृदय र्थार करहु उपाई॥२॥

पापी भी जिनका नाम स्मरण करते ही महान् अपार संसार-सागर की तर जाते हैं उन्हीं रामचन्द्र के तुम तो दृत हो। (तुम्हारे लिए यह मामूली समुद्र तैर जाना कौन सो बड़ी बात है ?) तुम कादरता (डरपोकपन) को छोड़कर रामचन्द्रजो की हृद्य में रखकर उपाय करो।। २।।

श्रस किह उमा गोध जब गयऊ। तिन्ह के मन श्रित बिसमय भयऊ॥ निज निज बल सब काहू भाखा। पार जाइ कर संसय राखा॥३॥

श्रीशिवजो कहते हैं कि हे पार्वतो ! ऐसा कहकर जब वह सम्पातो गोध (नये पङ्कों से युक्त और हृष्ट-पुष्ट होकर) चला गया, तब बन्दरों के मन में बड़ा हो आश्चर्य हुआ। फिर सब वन्दरों ने अपना अपना बल कह डाला, किन्तु पार पहुँचने में सन्देह हो बना रक्खा॥ ३॥

बरठ भयउँ स्रब कहइ रिक्रेसा। निह तनु रहा प्रथम-बल-लेसा॥ जर्वाह त्रिविकम भयउ खरारी। तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी॥४॥

रीछां के श्रधिपति जाम्बवान् ने कहा—श्रव मैं बुड्ढा हो गया हूँ। मेरे शरोर में पहले की शांक्त का लेश-मात्र भो नहीं रह गया। जिस समय दुष्टां के दमन करनंवाले परमात्मा वामन से त्रिविक्रम बने थे, उस समय मेरो जवानो खो और मेरे शरोर में मारो बल था॥ ४॥

देग०-बिल बाँधत प्रभु बाढेउ सो तनु बरिन न जाइ। उभय घरी महुँ दीन्ही सात प्रदिच्छन धाइ॥३२॥

प्रमु वामन भगवान् बिल राजा को बाँधत हुए ऐसे बढ़े कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर मैंने दो घड़ां में उस (उतने बड़े विशाल त्रिविक्रम) रूप की दौड़ कर सात बार प्रदक्तिणा को थो (अब बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता)॥ ३२॥

चै। ० – श्रंगद कहइ जाउँ में पारा । जिय संसय कच्च फिरती बारा ॥ जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइय किमि सबही कर नायक ॥ १॥

श्रद्भद कहने लगा कि मैं पार तो चला जाऊँगा, पर जो में कुछ सन्देह लौटतो बार के लिए है? । यह सुनकर जाम्बवान ने कहा कि श्राप सब तरह बेाम्य हैं, पर श्राप सभी के प्रधान हैं, दसलिए आपको हम किस तरह भेज सकते हैं ? ॥ ? ॥

१—इस चौपाई का श्रयं बहुत लोग अनेक तरह से लगाते हैं। (१) श्रञ्जद का हेतु था कि—मैं जाती बार शक्तिस्पा सीताजी के सम्मुख जाता हूँ इसलिए जा सक्राँगा, पर लौटती बार शक्ति

कहइ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ पवन-तनय बल पवनसमाना । बुधि-बिबेक-बिग्यान - निधाना ॥२॥

फिर जाम्बवान ने कहा—हे हनुमान ! आप बलवान होकर क्यों चुप साधे हुए हैं ? आप वायु के पुत्र हैं, आपमें वायु के समान बल है। बुद्धि, विचार और विज्ञान की आप खान हैं !! २!!

कवन सो काजु कठिन जग माहीँ। जो नहिँ होइ तात तुम्ह पाहीँ॥ रामकाज लगि तव श्रवतारा। सुनतिहँ भयउ पर्वताकारा॥३॥

हे तात ! जगत् में वह कैन सा कठिन काम है, जो तुमसे न हो सके ? तुम्हारा अवतार ही रामचन्द्रजी का कार्य करने के लिए है। इतना सुनते ही हनुमान्जो पर्वत के आकार के (फूलकर बड़े भारो) हो गये।। ३।।

कनक-बरन-तन तेज बिराजा। मानहुँ श्रपर गिरिन्ह कर राजा॥ सिंहनाद करि बारिहैं बारा। लीलिह नाँघउँ जलिध श्रपारा॥४॥

हनुमान्जों का सुवर्ण के समान लाल रक्क और तेजस्वों शरोर दमकने लगा। वे ऐसे लगते थे, मानां दूसरे पर्वतों के राजा सुमेरु हैं। वे बार बार सिंह की सी गर्जना करने लगे और बोले कि मैं अपार समुद्र की बात की बात में लॉघ जाऊँगा॥ ४॥

से विमुल हो जाऊँगा तो ऐसी शक्ति मेरी न रहेगी। "श्रशकाः शिक्तिसम्बा ये च शकित्य पराङ्मुलाः। असमर्थाः समर्थाः स्युः शिक्तिसमुलगामिनः॥" (२) श्रञ्जद के। शाप था कि तुम जिस पानी के। उल्लब्धन करेगो उसी से फिर न लौट सकेगो। परन्तु जो शाप होता तो सन्देह का क्या काम था ! निश्चय-पूर्वक श्रञ्जद कह देते कि मुक्ते शाप है। (३) बाली श्रौर रावण की प्रीति थी, इसलिए शायद मुक्ते भी रावण के प्रेम में फँसकर कर्तव्य कार्य करने में बाधा श्रावे। यदि ऐसा होता तो श्रवश्य ही श्रञ्जद के। जाना था, क्येंकि प्रीति से समका कर वे बिना परिश्रम कार्य सिद्ध कर लाते। (४) रावण का पुत्र श्रञ्जयकुमार श्रौर श्रञ्जद दोनों एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। एक दिन श्रञ्जद ने श्रञ्जयकुमार का एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। एक दिन श्रञ्जद ने श्रञ्जयकुमार का एक ही घुसा लगने पर श्रञ्जद मर जायगा। इसी लिए श्रञ्जद ने जाना निश्चय कर लौटने में कुछ सन्देह बताया, क्योंकि जो श्रञ्जयकुमार मिल गया तो वहीं मार डालेगा। इत्यादि।

१—वाल्मीकीय रामायण में तथा पुराणां में भी कथा है कि एक बार वायु ने श्रञ्जनी के। देख मीहित है। श्रपने श्रद्धश्य रूप से वीर्य-स्थापन किया। पुत्र होने पर वह उसे एक गुफा में डाल कर उसके लिए फलादि ढूंड़ने गई। जाते जाते कह गई कि कोई लाल लाल फल खा लेना। प्रात:-काल होते ही लाल लाल सूर्य उदय हुश्रा। उसके। देख फल सममकर वह पुत्र लेने के। उड़ा। उसी दिन श्रमावास्या (कातिक कृष्ण पद्म) का पर्व-दिन होने के कारण राहु सूर्य के। प्रसनें जाता था। रास्ते में दोनों की मुठभेड़ होने पर राहु ने इन्द्र के। यह ख़बर दी। इन्द्र ने क्रोधित होकर वज्र फेंक कर मारा। वह वज्र उस पुत्र की 'हतु' (दाढ़ी के नीचे की ठुड्दी) में लगा, तो वह मूछित हो भूमि पर गिर पड़ा। सहित सहाय रावनहिं मारी। श्रानउँ इहाँ त्रिकूट उपारी॥ जामवंत में पूछउँ तोही। उचित सिखावन दीजेहु मोही॥४॥ मैं रावण के। उसके सहायकें। समेत मारकर त्रिकृट पर्वत के। उखाड़ कर यहाँ ले

मैं रावण के। उसके सहायकें समेत मारकर त्रिकृट पर्वत के। उखाड़ कर यहाँ ले आऊँगा। हे जाम्बवान! मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुफे उचित सीख दो॥ ५॥

एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीर्ताह देखि कहहु सुधि श्राई॥ तब निज-भुज-बल राजिवनैना। कौतुक लागि संग कपिसेना॥६॥

जाम्बवान ने कहा—हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सोताजो की देखकर आ जाओ और उनको खबर ला दो । तब फिर कमल-नयन रामचन्द्रजी अपनी भुजाओं के बल से, कीतुक (युद्ध की शोभा) के लिए साथ में बन्दरां की कीज लकर।। ६॥

छंद-किप-सेन-संग सँघारि निसिचर रामु सीतिहें श्रानिहें। त्र-लोक-पावन-सु-जस सुर मुनि नारदादि बखानिहें॥ जो सुनत गावत कहत समुभत परमपद नर पावई। रघु-बीर-पद-पाथोज-मधुकर दास तुलसी गावई॥

रामचन्द्रजी वानरों की सेना के साथ जा, राज्ञसों का संहार कर सीताजी की लावेंगे। त्रिलोकी को पवित्र करनेवाले उनके शुद्ध यश का वर्णन देवता और नारदादि ऋष करेंगे। जो मनुष्य उस यश की सुनेंगे, गावेंगे, कहेंगे, और समभेंगे वे परम पद (मोज्ञ) पावगे। इस चरित्र को श्रीरघुवीर के चरण-कमलों का भौरा तुलसोदास गाता है।।

# दो०-भवभेषज रघुनाथजमु सुनहिं जे नर श्ररु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करिह त्रिसिरारि॥३३॥

फिर वायु अपने पुत्र-प्रेम से मुग्ध हो रिसाकर एक पर्वत-कन्दरा में जा बैठा । तब बिना वायु श्वासा-कह्वास बन्द होने से सब देवता ब्याकुल हो ब्रह्माजी की शरण गये । फिर सबने मिलकर वायु से प्रार्थना की । वायु-सञ्चार होने पर सबने सन्तुष्ट हो, पुत्र की दाढ़ी में वज लगने से, उसका नाम हनुमान् रक्खा और अपने अपने अपने अप्तों से उसे भय न होने का वरदान दिया । इसी से इनका नाम वज़देह और महा-वीर पड़ा । फिर ये बड़ा उपद्रव करने लगे । अप्ति-मुनियों के। स्नान कर लौटती बार उठा उठाकर नदी में छोड़ आते थे । तब सब ने सलाहकर यह शाप दिया कि इनके। अपना पराक्रम भूल जायगा । किन्तु किसी के याद कराने पर फिर वैसा हो पराक्रम हो जायगा । इसी कारण जाम्बवान् के याद कराते ही शरीर भारी होकर कार्यन्त्मता हो आई । अज्ञनी के पित का नाम केशरी था । वह सूर्य के वरदान से सुमेर पर्वत का राज्य करता था । इस महा पराक्रमी पुत्र के। पाकर वह प्रसन्न हुआ । वाल्मी० उ० स० ३५-३६। संसार के आषध-रूप शारधनायजा के यहा की जो मनुष्य और खियाँ सुनेंगे, उनके सम्पूर्ण मनोरथां को त्रिशिरा के शत्र आरामचन्द्रजा सिद्ध करेंगे।। ३३।।

# सो०-नीलेात्पल-तन-स्याम कामकोटि सोभा श्रिधिक। सुनिय तासु गुनद्याम जासु नाम श्रध-खग-बधिक॥३४॥

जो भगवान् रामचन्द्र रासार स नाल-कमल जैसे श्याम है, जिनकी शाभा कराड़ा काम-देवों से बढ़कर है और जिनका नाम पापरूपां पांच्यां के लिए वध करनेवाला (व्याध रूप) है, उनके गुण-गण श्रवस्य सुनने चाहिए॥ ३४॥

### इति श्रोरायचरितमानते सकलकल्लिकळुषविष्वंसने विशुद्धसन्तोष-सम्पादनो नस्य चतुर्थः सापानः समाप्तः

इस प्रकार समस्त कलि-पातक को ध्वस्त करनवाले श्राराम-चारतमानस में विशुद्ध-सन्तोष-सम्पादन नामवाला चतुर्थ सापान समाप्त हुत्रा।



#### पञ्चम सापान

#### (सुन्दरकाण्ड)

#### <del>श्</del>लोकाः

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाखशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् । रामाख्यं जगदीश्वरं सुरग्रुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥१॥

निरन्तर सान्तियुक्त, ज्ञारमहिमासन्पन्न, निष्पाप, मोज्ञहारा शान्ति के देनवाले जीर नहा, महादेव तथा शेष के सेन्य (स्वामी), निरन्तर बेदान्तों से जावने बेाम्य, व्यासक, वम-दाश्वर, देवतों में प्रधान, माया से मनुष्यरूपधारों, करुणा के करनेवाले, राजाओं के चूड़ा-माण, रहुकुल में प्रधान, रामनामधारों हरि (ईश्वर) की मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं क्दामि च भवानिखलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदेषपरहितं कुरु मानसं च ॥२॥

हे रघुर्पात ! मेरे हृदय में दूसरो श्राभलाषा नहीं है, मैं यह सत्य कहता हूँ, श्रौर श्राप सबके श्रन्तर्यामां हैं, इसलिए हे रघुपुङ्कव ! सुम्मे पूर्ण मक्ति दीजिए, श्रौर मेरे चित्त के काम श्रादि दोषों से रहित कीजिए ॥२॥

श्रतुलितवलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामधगण्यम् सकलगुखनिधानं वानराखामधीशं रषुपतिवरदृतं वातजातं नमामि ॥३॥ श्रनुपम बल-सम्पन्न, सुमेर पर्वत के सदृश शरीरवाले, राज्ञसरूपो वन के (दग्ध करने के लिए) श्राप्ति, ज्ञानियों में श्रागे गिने जानेवाले, समस्त गुणें को खान, वानरों के श्रिष्ठ दूत, पवनसुत के। मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

चौ०-जामवंत के बचन सुहाये। सुनि हनुमंत हृदय श्रिति भाये॥ तब लिंग माहि परिषेहु तुम्ह भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाई॥१॥

(किष्किन्धाकाराड की समाप्ति में कहे हुए) जाम्बवान के सहावने वचन सुने तो वे हनुमान्जी की हृदय में बहुत प्रिय लगे। उन्होंने कहा कि भाइयो! तुम लोग दुःख सहकर कन्द, मूल और फल खाकर तब तक मेरी राह देखना।। १।।

जब लिग श्रावउँ सीतिह देखी । होइ काज माहि हरष बिसेखी ॥ श्रम किह नाइ सबिन्ह कहुँ माथा । चलेउ हरिष हिय धरि रघुनाथा ॥२॥

जब तक में सीताजो को देखकर श्रा जाऊँ। मुक्ते बहुत प्रसन्नता हो रही है, इससे जान पड़ता है कि कार्य सिद्ध होगा। हनुमान् जी ऐसा कहकर श्रीर सभी को सिर से प्रणाम करके, प्रसन्न हो, हृदय में रघुनाथजी का ध्यान घर कर चल पड़े।। २।।

सिंधुतीर एक भूधर सुंदर। केौतुक क़ूदि चढेउ ता ऊपर॥ बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेउ पवनतनय बलभारी॥३॥

समुद्र के किनारे एक सुन्दर (इसका नाम भी सुन्दर पवंत था) प्रवंत था। हनुमान् जी कौतुक (खेल) के साथ कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। फिर महाबली, पवन के पुत्र, हनुमान्जी बारम्बार श्रोरामचन्द्रजी को स्मरणकर उन्नले॥ ३॥

जेहि गिरि चरन देइ हुनुमंता। चलेउ सा गा पाताल तुरंता॥ जिमि श्रमाघ रघुपति कर बाना। तेही भाँति चला हुनुमाना॥४॥ जलनिधि रघु-पति-दूत बिचारी। तेँ मैनाक होहि स्नमहारी॥४॥

हनुमान्जी जिस पवंत पर पाँव रख कर कूदे थे, वह तुरन्त ही (पाँवों का बल लगने से) पाताल में चला गया। जिस तरह रामचन्द्रजो के बाग (श्रमोध<sup>२</sup>) होते हैं, उसी तरह हनुमान्जी (बेखटके) चले ॥ ४॥ समुद्र ने हनुमान्जी को रामचन्द्रजो का दूत समक्तकर मैनाक पर्वत से कहा—हे पर्वत ! तू इनका श्रम मिटानेवाला (सहायक) हो । । ।।

१—इनुमान्जी सुन्दर नामक पर्वत से कृदकर लड्ढा चले। यहीं से कथा प्रारम्भ होने के कारण् इस कांड का नाम सुन्दर-कांड हुन्ना। वाल्मीकीय में महेन्द्राचल लिखा है। २—रामवाण की श्रमीघता तीन तरह को है। (१) जिस काम के। करने के लिए चलाया जाय उसे सिद्ध करके लौटे। (२) मन के समान श्रित वेगवान् है। (३) उसकी गित के। के।ई रोक नहीं सकता। ३—जिस समय इन्द्र ने पर्वतों के पंख काटे उस समय मैनाक पर्वत के। वायु ने उड़ा ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। तब से यह वहीं था। वायु का पुत्र इस समय जा रहा है तो श्रपने पूर्व उपकार के बदले प्रत्युपकार करना उचित समक समुद्र ने समकाया। यह मैनाक नाम की छे।टी सी पहाड़ी भारतवर्ष श्रीर लड्ढा के बीच में है।

#### दो०-हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । रामकाजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिस्नाम ॥१॥

(तद्तुसार मैनाक पर्वत के ऊँचे उठकर सहायक होने पर) हतुमान्जो ने उसको हाथ से छू दिया, फिर उसे प्रणाम किया और कहा कि रामजो का कार्य किये बिना मुकं विश्राम कहाँ है ? ॥ १॥

चौ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानइ कहुँ बल-बुद्धि बिसेखा ॥ सुरसा नाम श्रहिन्ह के माता । पठईन्हि श्राइ कही तेहि बाता ॥१॥

देवतां ने वायु-पुत्र को जाते देखा, तब उनके बल श्रीर वृद्धि का महत्त्व जानने के लिए उन्होंने सपों को माता सुरसा को भेजा। उसने श्राकर यह बात कही कि ॥ १॥

श्राजु सुरन्ह मोहि दीन्ह श्रहारा। सुनत बचन कह पवनकुमारा॥ रामकाजु करि फिरि में श्रावउँ। सीता के सुधि प्रभुहि सुनावउँ॥२॥

त्राज देवतां ने मुक्ते आहार (भोजन) दिया है। यह वचन सुनते ही पवन-पुत्र ने कहा—मैं रामजी का कार्य सिद्ध कर लौट आऊँ और प्रभु रामचन्द्रजी को सीताजी की खबर सुना दूँ॥ २॥

तब तव बदन पैठिहउँ श्राई। सत्य कहउँ मेाहि जान दे माई॥ कवनेहु जतन देइ नहि जाना। यसिसन मेाहिकहेउ हनुमाना॥३॥

तब फिर लौटकर में तेरे मुख में श्रा प्रवेश करूंगा। हे माई! मैं यह बात सत्य कहता हूँ, तू श्रमी मुफ्ते चला जाने दे। किन्तु जब उसने किसो यह (उपाय) से नहीं जाने दिया तब हनुमानजी ने कहा कि ले तो तू मुफ्ते खा क्यों नहीं जातो!।। ३।।

जोजन भरि तेहि बदनु पसारा। किप तनु कीन्ह दु-ग्रन-बिस्तारा॥ सोरह जोजन मुख तेहि ठयेऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयेऊ॥४॥

सुरसा ने हनुमान को प्रसने के लिए अपना मुंह जब एक थाजन (४ कोस) तक लंबा फंला दिया तब हनुमान ने अपना शरोर इससे दूना (दो योजन का) कर लिया। सुरसा ने अपना मुँह सोलह योजन का किया तो हनुमानजो तुरन्त ही बत्तोस योजन के हो गये॥ ४॥

जस जस सुरसा बदनु बढावा। तासु दून कपि रूप देखावा॥ सत जोजन तेहि श्रानन कीन्हा। श्रति-लघु-रूप पवनसुत लीन्हा॥४॥ सुरसा जैसे जैसे श्रपना मुँह बढ़ाती गई, वैसे ही वैसे हनुमान्जो दूने बनते गये ! श्रन्त में सुरसा ने श्रपना मुँह सी योजन का कर लिया, तब हनुमान्जों ने बहुत छोटा (श्रॅगूटा भर मात्र १) रूप कर लिया॥ ५॥

बदन पइठि पुनि बाहेर श्रावा । माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ मेाहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि-बल-मरमु तार में पावा ॥६॥

श्रीर उसी छोटे से रूप से उसके मुँह में घुसकर फिर बाहर श्रा गये श्रार मुरसा को प्रणाम कर उससे बिदा माँगो। तब सुरसा ने कहा—मैंने तुम्हारा बल, बुद्धि श्रीर पराक्रम जान लिया, जिसके लिए मुक्ते देवतों ने भेजा था॥ ६॥

देा०-रामकाजु सब करिहृहु तुम्ह बल-बुद्धि-निधान । श्रासिष देइ गई सा हरिष चलेउ हनुमान ॥२॥

तुम बल और बुद्धि के स्थान हो, तुम रामकाये सिद्ध करोगे । इतना कह और आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई । इतुमान्जी भी प्रसन्न होकर आगे चले ॥ २ ॥

ची०-निसिचरिएक सिंधु महँ रहई। करि माया नभ के खग गहई॥ जीव जंतु जे गगन उडाहीं। जलबिलोकि तिन्ह के परिछाहीँ॥१॥

समुद्र के भोतर एक राच्चसो रहती थो। वह आकाश से उड़ते हुए पाँच्यां को माया करके पकड़ लेती थो। जो जीव-जन्तु आकाश में उड़ने लगें उनकी परछाई पानी में देखकर ॥१॥

गहइ ब्राँह सक सो न उडाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाई॥ सोइ ब्रल हनूमान कहँ कीन्हा। तासु कपट किप तुरतिहँ चीन्हा॥२॥

उनकी छाया को पकड़ लेतो था। बस, वे आगे उड़ न सकत थे; फिर वह उन्हें खा जातो थो। वह इसी तरह सदा आकाशचारियां को खा जाया करतो थो। उस राचसो ने बहो छल हनुमानजी से भो किया। हनुमानजो ने उसके छल को तुरन्त हो पहचान लिया॥ २॥

ताहि मारि मारुत-सुत बीरा। बारिधिपार गयउ मतिधीरा॥ तहाँ जाइ देखी बन-सोभा। गंजत चंचरीक मधुलोभा॥३॥

धीर-बुद्धि, वीर, वायु-पुत्र उस राचसी को मार कर<sup>र</sup> समुद्र के पार गये। वहाँ जाकर वन की शोभा देखी, जहाँ शहद के लोभ से भौरे गूँज रहे थे॥ ३॥

१—वाल्मीकीय में है 'बम्बाङ्गुष्टमात्रकः"।

र—नाल्मीकि स्त्रादि रामायणों में भी ऐसी कथा है कि सिहिका नाम की एक राज्यी थी। वह स्त्राकाशचारी जीवों की खाया अकड़कर उन्हें मार डालती थी।

नाना तरु फल फूल सुहाये। खग-मृग-बंद देखि मन भाये॥ सैल विसाल देखि एक आगे। ता पर धाइ चढेउ भय त्यागे॥४॥

अनेक प्रकार के वृत्त फल-फूलां से सुहावने हो रह थ। पित्यां श्रार सृगा के सुंड मन में प्रिय लगते थ। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमानजो उसके ऊपर निभेय दोड़कर चढ़ गये॥ ४॥

उमा न कल्लु किप के श्रिधिकाई। प्रभुप्रताप जो कालिह खाई॥ गिरि पर चिंढ लंका तेहि देखी। किह न जाइ श्रित दुर्ग बिसेखी॥४॥ श्रित उतंग जलिनिध चहुँ पासा। कनककोट कर परमप्रकासा॥६॥

शिवजा कहते हैं कि हे पावता ! इसमें वन्दर हनुमान को कुछ बड़ा बात नहा। यह सब तो उन प्रभु रामचन्द्रजो का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। उस पवंत पर चढ़कर हनुमान जो ने लड़ा देखा। उसके बहुत हो भारो किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। ५॥ वह किला बहुत ऊँचा था, उसके चारां स्रोर समुद्र भरा हुआ था; स्रास-पास साने के परकोटे बहुत हो चमक रहे थे॥ ६॥

छंद-कनककोट विचित्र-मिन-छत सुंदरायतना घना।
चउहह हह सुबह वीथी चारु पुर बहु बिधि बना॥
गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूर्थान्ह के। गनइ।
बहुरूप निसि-चर-जूथ श्रितबल सेन बरनत नीह बनइ॥

साने क काट विचिन्न माएया स जड़े हुए, सुन्दर, लम्ब चोड़े मजबूत थे। भीतर नगर चौराहों, बाजार्रा, सड़का श्रार गीलयां से बहुत हा श्रच्छा बना था। वहाँ के हाथियां, घोड़ों, खच्चरों के समूह, पैदला, रथा श्रीर कीजां को कीन गिन सकता है। श्रनेक प्रकार के रूप-धारों महाबला राचसों के मुंडां को सेना वर्णन करते नहीं बनता ।

बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहाँ। नर-नाग-सुर-गंधर्ब-कन्या-रूप मुनिमन मोहहाँ॥ कहुँ माल देहबिसाल सैलसमान स्रति बल गर्जहीँ। नाना श्रखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीँ॥

१—समुद्र में दो विद्य उपस्थित हुए इसलिए पार होने तक और भी विद्य होने का भय था। वह भय, पार हो जाने पर, नष्ट हो गया।

जङ्गल, बरीचे, नजरबाग, बरोचियाँ, तालाब, कुएँ और बाविलयाँ शोभित थीं और मनुष्यों, नागों, देवतों और गन्धवाँ की कन्यार्थ अपने रूप से मुनियों के चित्तों को भी मोहित करती थीं। कहीं पर्वतों के समान विशाल देहवाले, महाबली मह लोग गर्जना कर रहे थे। अनेक अखाड़े बने थे, उनमें वे आपस में कई तरह से भिड़ जाते थे और एक दृसरे को ललकारते थे।।

करि जतन भट केाटिन्ह बिकटतन नगर चहुँ दिसि रच्छहीँ। कहुँ महिष मानुष धेनु खर श्रज खल निसाचर भच्छहीँ॥ एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछुयक है कही। रघु-बीर-सर-तीरथ सरीरिन्ह त्यागि गति पइहिं सही॥

करोड़ां विकराल शरारवाले योद्धा बड़े यन के साथ उस नगर को चारां स्रोर से रत्ता करते थे। कहीं दुष्ट रात्तस भेंसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरा स्त्रादि जीवों को भत्तरण कर रहे थे। तुलसीदासजो कहते हैं कि इसी लिए हमने उनकी कथा कुछ थोड़ी सी कहो है। ये पापी रात्तस श्रीरघुवीर के बाणरूपी तीर्थ में स्नान कर शरीर त्यागंगे स्त्रीर उससे उत्तम गति पा हो जायँगे।।

देा०-पुररखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार। श्रित लघु रूप धरउँ निसि नगर करउँ पइसार ॥३॥

कपि हनुमान्जो ने बहुत-से पुर-रक्तों (पहरेदारों) को देखकर मन में विचार किया कि मैं बहुत ही छोटा रूप धारण कर रात को इस नगर में प्रवेश करूँगा॥ ३॥

चौ०-मसकसमान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी॥ नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मेाहि निंदरी॥१॥

नर-हरि मनुष्य-श्रवतारी परमात्मा रामचन्द्र, या नृसिंहावतारों, या मनुष्यां में हरि (सिंह)-रूप रामचन्द्रजी को स्मरणकर हनुमानजो मच्छड़ के समान (छोटा) रूप धारण कर

१—यहाँ पर लोग प्रायः सन्देह करते हैं कि हनुमान्जी मच्छड़ का रूप लेकर लड़ा में गये, तब वह श्राँगुठी, जो रामचन्द्रजी ने दी थी, उन्होंने कहाँ रक्खी ? उत्तर—चौपाई में मशक समान रूप लिखा है, मशक रूप नहीं; तात्रय यह कि जैसा पिछली चौपाइयों में बिलकुल छोटा बनने का निश्चय हनुमान्जी ने किया था, वैसे ही इतने छोटे बन्दर बन गये जैसे मच्छड़। वाल्मीकीय में भी हनुमान्जी ने विचार किया तब उन्होंने कहा था कि "तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां हस्वतां गतः । लङ्कामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थिसदये ॥" अर्थात्—मैं रात को अपने ही रूप से बिलकुल छोटा होकर राघवजी की कार्य-सिद्धि के लिए लङ्का में जाऊँगा। फिर जब प्रवेश किया तब मी "सूर्ये चास्तगते रात्री देह संचिप्य मारुतिः। कृषदंशकमात्रोऽथ बम्बाद्धतदर्शनः॥" अर्थात्—सूर्य अस्त हो जाने पर रात में हनुमान्जी शरीर को सङ्कुचित कर इतने छोटे हो गये कि "वृष-दशक-मात्र" बिल्ली के बराबर और देखने में बड़े अद्भुत थे। इससे बिल्ली के बराबर बड़े मशक के समान अर्थात् मच्छड़ से मिलती आकृति का रूप लिया। जिसमें इतना रूप-परिवर्तन करने की सामर्थ है उसके लिए श्रुगुठी के सुरिच्चित रखने का सन्देह ही व्यर्थ है।

लङ्का में चले। उस समय लङ्किनी नामवालो एक राचसो दरवाजे पर थी। वह हनुमान्जी से बोली कि तू मेरा निरादर कर चला जा रहा है।। १।।

जानेहि नहीँ मरम सठ मोरा। मेार श्रहार जहाँ लिंग चेारा॥ मुठिका एक महा कपि हनी। रुधिर बमत धरनी ढनमनी॥२॥

त्ररे शठ ! तू मेरे मर्म (हृदय के त्र्यांभप्राय) की नहां जानता। मेरा त्राहार तो समस्त चार हो हैं, त्रर्थात् में चोरां की खाती हूँ। यह सुनते हो महावोर ने उस लिङ्काों की एक मुट्ठी (घूँसा) मारी। इतने हो में वह रक्त का वमन (क्रं) करतो लड़खड़ातो हुई धरती पर गिर पड़ी॥ २॥

पुनि संभारि उठी सो लंका। जेारि पानि कर बिनय ससंका॥ जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मेाहि चीन्हा॥३॥

फिर वह लिक्किनो सम्हल कर उठो और हाथ जोड़कर राङ्का-साहत (कहीं फिर न वृंसा मार दं जो मैं मर ही जाऊँ) प्रार्थना करने लगी—जब ब्रह्मदेव ने रावण की वरदान दिया श्रीर वे चलने लगे थे तब मुक्ते यह चिह्न बतलाया था कि।। ३।।

बिकल होसि तेँ कपि के मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे॥ तात मेार श्रति पुन्य बहुता। देखेउँ नयन राम कर दूता॥४॥

जब एक बन्दर के मारने से तू बिकल हो जाय, तभो समक्त लेना कि राचसों का संहार-काल आ गया। हे तात! मेरा बहुत हो प्रवल पुण्य है जिससे मैंने रामदृत का दर्शन पाया॥ ४॥

दो०-तात स्वर्ग-श्रपवर्ग-सुख धरिय तुला एक श्रंग। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥४॥

हे तात ! स्वर्ग और मोच के मुखों की एक साथ एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में एक लव-मात्र (पलक भर) सत्संग का मुख रखकर दोनों तोले जायँ तो वे सत्संग के बराबर नहीं हो सकते है। । ४।।

चौ०-प्रविसिनगर कीजै सब काजा। हृदय राखि कोसल-पुर-राजा॥ गरल सुधा रिपु करइ मिताई। गोपद सिंधु श्रनल सितलाई॥१॥

जी मच्छड़ भी बने तो इतने बड़े बने कि ऋँगूठी ऋपने पेट में रख सके। यहाँ मच्छड़ ऋौर बिल्ली-दोनों उपमाओं का तात्पर्य बहुत छे।टे रूप से है।

१—पुराशों में एक कथा है कि—एक समय वाश्वष्ठ और विश्वामित्र में विवाद हुआ। वाश्वष्ठा सत्सङ्घ का और विश्वामित्रजी तप को बड़ा कहते थे। इसका फ़ैसला कराने दोनों शेषजी के पास गये। शेषजी ने कहा कि यदि कोई मेरी पृथ्वी के। कुछ देर के लिए थाम ले तो मैं उत्तर दूँ। विश्वामित्रजी के। अपनी तपस्या का बड़ा अभिमान था। सब तपस्या का फल लगा देने पर भी शेष

हे तात ! तुम कोसलपुर के राजा रामचन्द्रजी की हृदय में रखकर नगर (लङ्का) में प्रतेश कर सब काम करा। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु ।मत्रत। कर लता है, समुद्र गो के पाँव (खुर) के समान थोड़ा हो जाता है, आग ठएडी हो जातो है ॥ १॥

गरुत्र सुमेरु रेनुसम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ श्राति-लघु-रूप धरेउ हुनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना॥२॥

उसका इतना भारा सुमेर पर्वत धूल के समान हलका हो जाता है<sup>र</sup>, जिसका कि रामचन्द्रजा कृपा को दृष्टि से देख लेते हैं। हनुमान्जी ने बहुत हो छोटा रूप धारण किया श्रोर भगवान् रामचन्द्रजो का स्मरण कर नगर में प्रवेश किया॥ २॥

मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जहं तहं श्रगनित जोधा ॥ गयउ दसाननमंदिर माहीँ । श्रति बिचित्र कहि जात सा नाहीँ॥३॥

वहाँ हनुमान्जी ने एक एक महल में शोधन किया (हूँड़ा) तो जहां तहाँ ऋर्नागनत योद्धा देखे। फिर ने रावण के घर पहुँचे, जो बहुत हो विचित्र था, जिसका वर्णन करते नहीं बनता॥३॥ सयन किये देखा कपि तेही। मंदिर महुँ न दीख बेंदेही॥ भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा॥४॥

हनुमान्जा न रावण की घर में सीया हुआ देखा, पर जानकोजा नहीं देख पड़ीं। फिर एक सुन्दर घर देख पड़ा, जिसमें भगवान का एक मन्दिर जुदा बना हुआ था।। ४।।

#### दें।०-रामायुधर्त्र्यकित यह सोभा बरनि न जाइ। नव तुलसिका बृंद तहँ देखि हरप कपिराइ॥४॥

वह घर रामचन्द्रजों के ऋायुधा (हथियारां शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, ऋंकुश, बक्र ऋादि) से ऋङ्कित था (जगह जगह चिह्न बन थे)। उस घर की शोभा वर्णन नहीं ही सकती। वहाँ कपिराय हनुमान्जों नई तुलसों क समूहों की देखकर बड़े प्रसन्न हुए॥ ५॥

जी के मस्तक के। हटाते ही पृथ्वी गिरने लगी। ज्येंही विशिष्ठजी ने दो घड़ी के सत्सङ्ग का फल लगाया त्येंही पृथ्वी ठहर गई। विश्वामित्रजा लाज्जत हा, सत्सङ्ग के। बढ़ा समभकर लौट स्राये।

• १—करने के काम ये हैं—(१) सीताजी ढूँढ़ देने की सुग्रीय की प्रांतश्च-सिद्धि। (२) राम-कायं।(३) वानरों का अम-साफल्य।(४) सीताजी का वियोग-भङ्ग। (५) विभीषण् की अभीष्ट-सिद्धि।(६) लङ्का-दहन। लङ्का के। माता कहने के कारण उसने उपदेश दिया कि तुम रामचन्द्रजी के। हृदय में रखकर काम करो।

२—हनुमान्जी में ये सब घटनायें चरिताथ हुइ । विष अमृत यें। हुआ कि इन्द्र ने वज्र मारा मरने के। पर वह उनके। भृषण रूप हुआ जिसके कारण इनुमान् नाम मिला, अजरामरत्व का वर पाकर वज-देह हो गये। शत्रु सुरसा, लिक्किनी आदि मित्र हो गये; सब वर दे देकर चले गये। समुद्र गोखुर हो हो गया जिसके। तैर गये। लक्का-दहन के समय आग उंडी हे। गई। रावण सुमेठ सा था, वह धूल में मिल गया।

# चौ०-लंका निसि-चर-निकर-निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ मन महुँ तरक करइ कपि लागा। तेही समय बिभीपनु जागा॥१॥

वे मन में से।चने लगे कि लङ्का तो राच्चसों के समुदाय का निवास-स्थान है। भला यहाँ सज्जन का निवास कहाँ ? इनुमान्जो मन में तर्क (विचार) करने लगे। इतने में विभीषण जागे॥ ?॥

राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरष किप सज्जन चीन्हा॥ एहि सनु हठि करिहउँ पहिचानी। साधु तेँ होइ न कारजहानी॥२॥

उन्होंने जब राम, राम स्मरण किया तब तो उनको सङ्जन जान कर हनुमान्जो प्रसन्न हुए। हनुमान्जो ने साचा कि मैं इन सङ्जन से हठ-पूर्वक पहचान करूँगा, क्योंकि साधु-पुरुष से कार्य की हानि नहीं होतो॥ २॥

विप्ररूप धरि वचन सुनाये। सुनत विभीषन उठि तंहँ श्राये॥ करि प्रनामु पूछी कुसलाई। विप्र कहहु निजकथा बुकाई॥३॥

यह विचार कर हनमान् जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर कुछ वचन सुनाये। उन वचनों को सुनते हो विभोषण उठकर वहाँ आ गये। उन्होंने ब्राह्मण की प्रणाम कर उनकी कुशलता पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम अपना वृत्तान्त सुभे समभा कर कही ॥ ३॥

की तुम्ह हरिदासन्ह महुँ कोई। मारे हृदय प्रोति श्रति होई॥ की तुम्ह राम दीन-श्रनुरागी। श्रायहु माहि करन वडभागी॥४॥

क्या श्राप भगवद्भक्तों में से कोई हैं ? क्योंकि मेर हृदय में बहुत प्रीति हो रहो है। श्रयवा, श्राप दीन-जनों क प्रेमी रामचन्द्र हैं जो सुके बड़भागो करने के लिए श्राये हैं॥ ४॥

दे। ० – तब हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम।

सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सुमिरि गुनद्राम ॥६॥

तब तो हनुमान् जो ने रामचन्द्रजी का सब वृत्तान्त कह सुनाबा और अपना नाम बतला दिया। उसकी सुनत ही दोनों के शरीर पुलिकत हो गये और रामचन्द्रजो के गुण-गण की याद कर दोनों मग्न हो गये ॥ ६॥

चौ०-सुनहु पवनसुत रहिन हमारी। जिमि दसनिह महुँ जीभ बिचारी॥ तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिँ कृपा भानु-कुल-नाथा॥१॥

विभोषण ने कहा—हे पवनसुत ! श्राप हमारो रहन सुनिए। जिस तरह (३२) दाँतों के भोतर एक जीभ बेचारी है, उसी तरह सारी लक्का में राज्ञसों के बीच श्रकेला में हूँ। हे तात ! सूर्यकुल के नाथ रामचन्द्रजी क्या सुके श्रनाथ जानकर कभो सनाथ करंगे ?॥ १॥

तामसतनु कछु साधन नाहीँ। प्रीति न पदसरोज मन माहीँ॥ स्रव मेाहि भा भरोस हनुमंता।बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता॥२॥

इस तमोगुणी शरीर से कुछ साधन-भजन नहीं बनता। मन से उनके चरण-कमलों में प्रीति भी नहीं है। पर हे हनुमान् ! श्रब मुक्ते विश्वास हो गया (कि मुक्त पर प्रभु की कृपा है), क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के सन्त नहीं मिलते ॥ २॥

जोँ रघुबीर श्रनुश्रह कीन्हा। ते तुम्ह मोहि दरसु हिठ दीन्हा॥ सुनहु बिभीषन प्रभु कइ रीती। करिह सदा सेवक पर प्रोती॥३॥

देखिए, जो रघुनाथजो ने अनुमह किया, तो आपने सुमें हठ से (बिना बुलाये, रात में सोते से जगाकर) दर्शन दिया। हनुमान्जी ने कहा—हे विभीषण ! सुनो। हमारे स्वामो को यह रीति ही है कि वे सेवक पर सदा प्रीति करते हैं ॥ ३॥

कहर्रु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबही बिधि हीना॥ प्रात लेड्र जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलइ स्रहारा॥४॥

कहिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन (ऊँचे वंश का) हूँ ? मैं जाति का बन्दर, चञ्चल, सब विधियों से रहित हूँ। जो कोई प्रात:काल हमारा नाम ले ले तो उस दिन उसकी स्थान की न मिले!।। ४।।

दो०-श्रस में श्रधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥७॥

हे सखा ! सुनो । मैं ऐसा श्रधम हूँ, फिर भी सुक पर श्रोरघुवोर त ऋपा को । ऐसा कह श्रोर रामचन्द्रजी के गुर्णों का याद कर उन्होंने श्राँखों में श्राँसू भर लिये ॥ ७ ॥

चौ०-जानतहूँ श्रस स्वामि विसारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी॥ एहि विधिकहत राम-गुन-यामा। पावा श्रनिर्वाच्य विस्नामा॥१॥

जो जानते हुए भो ऐसे स्वामी की भुलाकर इधर-उधर भटकते हैं वे दुखो क्यां न हों ? इस तरह रामचन्द्रजी के गुग्-गऐंग के। कहते कहते उन्होंने श्रकथनीय (जो कहते न बने, इद से बाहर) विश्राम (शांति) पाया ॥ १॥

पुनि सब कथा विभीषन कही। जेहि विधि जनकसुता तहँ रही॥ तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखा चहुउँ जानकी माता॥२॥

फिर जिस तरह जानकोजी वहाँ रहती थीं वह सब कथा विभोषण ने कही। तब इतुमान्जी ने कहा कि भाई! सुनो, मैं माता जानकोजी को देखना चाहता हूँ॥ २॥ जुगुति विभीषनु सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई॥ किर सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन श्रसोक सीता रह जहवाँ॥३॥

विभोषण ने उन्हें सब युक्तियाँ सुना दीं तब हनुमान्जी विभीषण से बिदा माँगकर चल दिये। फिर हनुमान्जी वही (पहले का, छोटा सा) रूप करके वहाँ गये जहाँ अशोक-वाटिका थी और सोताजी रहती थीं।। ३।।

देखि मनिह महुँ कीन्ह प्रनामा । बैठेहि बीति जात निसि जामा ॥ कृसतन सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघु-पति-ग्रन-स्रेनी ॥४॥

हनुमान्जों ने उन्हें देखकर मन ही मन प्रणाम किया। जानकीजों को रात के पहर बैठे ही बीत जाते हैं (वे कभी सोती नहीं)। उनका शरीर दुबला है ऋौर मस्तक पर जटाऋों की एक वेणी (चोटो) है। वे हृदय में श्रो रघुनाथजी के गुण-गणों को जप रही हैं।। ४।।

# देा०-निज पद नयन दिये मन रामचरन महँ लीन। परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन॥ = ॥

जानकी जो ने अपनो आँखें अपने पाँवों की आर लगा रखो थीं (नीचे की मुँह किये बैठो थीं) और उनका मन श्रोरामचन्द्रजों के चरणों में लोन था। इस तरह जानकी जो की दोन अवस्था में देखकर वायु-पुत्र बहुत ही दु:खी हुए।।८।।

चौ०-तरुपल्लव महुँ रहा लुकाई। करइ बिचार करउँ का भाई॥ तेहि श्रवसर रावनु तहुँ श्रावा। संग नारि बहु किये बनावा॥१॥

हनुमान्जी वृत्तों के पत्तां में छिप रहे और विचार करने लगे कि भाई ! अब मैं क्या करूँ। उसी अवसर में अशोक-वाटिका में रावण आया। साथ में सजी हुई बहुत सो स्त्रियाँ थीं।। १।।

बहु विधि खल सीतिहिँ समुभावा । साम दाम भय भेद देखावा । कहु रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी श्रादि सब रानी ॥२॥

उस दुष्ट ने सोताजी को बहुत तरह सममाया, उनको साम (चमा), दाम (द्रव्य), भय श्रीर भेद बतलाया। रावण कहने लगा—हे सुन्दर मुखवालो, हे सयानो ! सुनो। मन्दोदरी श्रादि सब रानियों को॥२॥

तव श्रनुचरी करउँ पन मेारा। एक बार विलेकु मम श्रोरा॥ तृन धरि श्रोट कहति बैंदेही। सुमिरि श्रवधपति परमसनेही॥३॥ तुम्हारी दासो बनाऊँगा। यह मेरा पण (प्रतिज्ञा) है, तू एक बार मेरो श्रोर देख<sup>र</sup>। तब जानकोजी तिनके<sup>र</sup> को झोट रखकर श्रीर परम स्नेहो श्रवधपति रामचन्द्रजी को स्मरणकर कहने लगीं—।। ३॥

सुनु दसमुख खद्योतप्रकासा । कबहुँ कि निलनी करइ विकासा ॥ श्रम मन समुक्त कहित जानकी । खल सुधि निह रघु-बीर-बान की ॥४॥ सठ सृने हिर श्रानेहि मोही । श्रथम निलज्ज लाज निह तोही॥४॥

हे दशमुख, रावण! सुन। क्या कभो खद्यांत (जुगनू) के प्रकाश से कमिलनो खिलतो है ? अर्थात्—श्रीरघुनाथजी सूर्य हैं, उन्हीं क श्रोमुख के प्रकाश में यह रामैक-जावनी कमिलनो खिलेगो, तुम खद्योत के सामने नहीं। जानकीजी कहती हैं कि हे रावण! तू मन में ऐसा समम ले। अरे दुष्ट! तुमे रघुवीर के बाणों की सुध नहीं है ?॥४॥ अरे दुष्ट! तू मुमे रामचन्द्रजी की अनुपिथित में, मैं अकेलो थी उस समय, हर (चुरा) लाया है। अरे नीच, निर्लंडन! तुमे लाज नहीं है ?॥४॥

दे। ० – त्र्रापुहि सुनि खद्योत सम रार्माह भानुसमान । परुषवचन सुनि काढि श्रसि वोला श्रति खिसियान ॥ ६॥

रावण अपने की खद्योत के समान और रामचन्द्रजा की सूर्य के समान, ऐस कठोर (अपमान सूचक) वचनों को सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो तलवार खींचकर बोला—॥ ९॥

चै।०—सीता तें मम छत श्रपमाना । कटिहउँ तव सिर कठिनकृपाना ॥ नाहिँत सपदि मानु मम बानी। सुमुखि होत न त जीवनहानी ॥१॥

हे सांता ! तून मेरा श्रयमान किया है, इससे मैं तेज तलवार से तेरा सिर काट डाल्रॅगा। नहीं तो श्रभी मेरी वाणो मान ले। हे सुमुखार्थ ! जो ऐसा न करगा तो तरा जीवन-नाश होगा (जान खोनी पड़ेगो) ॥ १॥

१—यहाँ 'मेरी श्रोर देख' कहने में दो तरह का भाव है। एक भाव तो स्रष्ट ही है कि काम-वासना से देखने को कहा। दूसरे भाव में सीताजी को श्रपनी इष्ट-देवी जानकर कहता है कि श्रव मेरी श्रोर देखो "कुपा-कटाल करो, बहुत दिन बीते, मुक्त करो," क्योंकि जब सीताजी को हरण किया था, तब "मन महँ चरण बन्द मुख माना।" कहा है।

२—पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष से बिना परदे के नहीं बोलतीं। यहाँ परदा कहाँ था १ इस-लिए सीताजी ने परदे की जगह तिनका ही रख लिया।

३ — रष्टु के वीर पुत्र अप्रजाजिनके बाग् से तृ लङ्का में छिपा रहा था, ये उन्हीं के वंशज है, क्या तुमे उस बाग्र की मुध नहीं।

४—मुमुन्ती में दंग्नों भाव हैं, एक तो मुक्तसे हँसो, बोजो, सीधा मुँह करो। दूसरा—ग्राप बहुत दिनों से इस टाम पर विमुख 'नाराज़' हैं श्रव सुमुन्ती प्रसन्न हो जाओं "शोध मुक्त करो"।

· ·



सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा ॥ ए० ५६३

स्याम - सरोज - दाम - सम सुंदर । प्रभुभुज करि-कर-सम दसकंधर ॥ सो भुज कंठ कि तव श्रसि घेरा । सुनु सठ श्रस प्रमान पन मेरा ॥२॥

सोताजों ने कहा—मेरे स्वामां की जो भुजार्य श्याम-कमल की माला के समान सुन्दर श्रीर हाथों को सूँड के समान बलिष्ठ हैं, या तो ने इस कएठ को स्पर्श कर सकतों हैं, या फिर तेरों कराल तलबार हो ! श्राथात जोत जो मिलना तो रामचन्द्रजों हो से होगा, श्राम्यथा मर जाना हो ठोक हैं। हे शठ ! सुन, यह मेरो श्राटल प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

चंद्रहास हर मम परितापं। रघु-पति-बिरह-श्रनल-संजातं॥ सीतल निसित बहसि बर-धारा। कह सीता हरु मम दुखभारा॥३॥

हे चन्द्रहास खड्ग ! तू रघुन।थजा के वियोग से उत्पन्न हुए मेरे सन्ताप को हरण कर । हं खड्ग तू शोतल और तोक्ष्ण श्रष्ट धारा बहाता है। तू मेरे दु:ख के भार को दूर कर दे। अर्थान्—सुके मार डाल तो सभी दु:ख मिट जायें।। ३॥

सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनया कहि नीति बुकावा॥ कहिसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई। सीतिह बहु विधि त्रासहु जाई॥ श॥ मास दिवस महुँ कहा न माना। तो मैं मारव काढि कृपाना॥ ४॥

रावण सोताजी के बचन सुनकर फिर उनको मारने दोड़ा, तब मयासुर को कन्या (मन्दादरो) ने नोति को बात कहकर उसको समकाया। फिर रावण ने सब राचिसयों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सोता को बहुत तरह स दुःख दो (डराश्रो, धमकाश्रो)॥४॥ जो यह सोता महोने भर में मेरा कहना न मान लेगी तो मैं तलवार।निकाल कर इसको मार डालुँगा॥५॥

दो ० – भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनिशृंद । सीतिहाँ त्रास देखाविहाँ धरिह रूप बहु मंद ॥१०॥

इतना कहकर दशकन्यर रावण घर को लोट गया। यहाँ (अशोक-वाटिका में) राचित्यों का समूह बहुत बुरे रूप घर घरकर सोताजी को त्रास दिखाने (डराने) लगा ॥१०॥ चौ०-त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम-चरन-रित निपुन-बिवेका॥ सबन्होँ बोलि सुनायेसि सपना। सीतिहाँ सेइ कर हु हित श्रपना॥१॥

उनमें एक त्रिजटा नाम का राज्ञसा थो। वह रामचन्द्रजो के चरणां में प्रोति रखतो थी श्रीर विवेक में चतुर थी। उसने सब राज्ञसियों की बुलाकर श्रपना स्वप्न सुनाया श्रीर कहा—तुम सोताजी की सेवा कर श्रपना हित कर लो॥ १॥ सपने बानर लंका जारी। जातुधानसेना सव मारी॥ खरन्त्रारूढ नगन दससीसा। मुंडितसिर खंडित-भुज-बीसा॥२॥

मैंन स्वप्न में दखा है कि एक बन्दर ने लङ्का जला दो और राज्ञसों को सारी सेना मार डालो। नङ्गा रावण गधे पर बैठा हुआ, सिर के बाल मुँड़े हुए, बोसों हाथ कटं हुए ॥२॥ एहि बिधि सो दिच्छनदिसि जाई। लंका मनहुँ विभीषन पाई॥ नगर फिरी रघु-बीर-दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥३॥

इस तरह दिशा दिशा की श्रोर जा रहा है। मानों लङ्का का राज्य विभोषण पा गया है। नगर में रामचन्द्रजी की दुहाई फिर गई, तब फिर प्रभु रामचन्द्रजी ने सीता की बुलवा भेजा।। ३॥

यह सपना में कहउँ पुकारी। होइहि सत्य गये दिन चारी॥ तासु बचन सुन ते सब डरीँ। जनकसुता के चरनन्हि परीँ॥४॥

में पुकार कर (जोर देकर) कहतो हूँ कि यह स्वप्न (दो) चार दिन बीतते ही (अर्थान् थोड़े दिनों में हो) सचा होगा। त्रिजटा के वचन सुनकर सब राचिसयाँ डर गई। वे जानकीजी के पाँचों पड़ी ॥ ४॥

देा०-जहँ तहँ गईँ सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते माहि मारिहि निसिचर पोच॥११॥

तब सब रार्चासयाँ जहाँ तहाँ चली गईं। स्रोताजी मन में साच करने लगीं कि महीजे के दिन बीत जाने पर यह नोच राचस भुक्ते मार डालेगा !।। ११।।

चौ ०-त्रिजटा सन बोली कर जारी। मातु बिपतिसंगिनि ते मे।री॥ तजउँ देह करु बेगि उपाई। दुसह विरह अव नहिँ सहि जाई॥१॥

सोताजो हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलीं—हे माता ! तू मेरो विपत्ति को साधिनी हुई है। ऐसा उपाय कर दे कि मैं जल्दो अपना शरीर छोड़ दूँ। अब यह दुस्सह (कठोर) रामवियोग नहीं सहा जाता ॥ १॥

श्रानि काठ रचु चिता वनाई। मातु श्रनल पुनि देहि लगाई॥ सत्य करिह मम प्रीति सयानी। सुनइ को स्रवन सुलसम बानी॥२॥

हे माता ! तू लकड़ियाँ लाकर एक चिता रच दे और फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानो ! तुम मेरी प्रीति सभी कर दो । शूल के समान दु:खद (रावण की) वाणी के। कानों से कौन सुने ? ॥ २॥

सुनत वचन पद गहि समुभायेसि । प्रभु-प्रताप-वल-सुजसु सुनायेसि ॥ निसि न श्रनल मिल सुनु सुकुमारी । श्रस कहि सो निज भवन सिधारी॥३॥

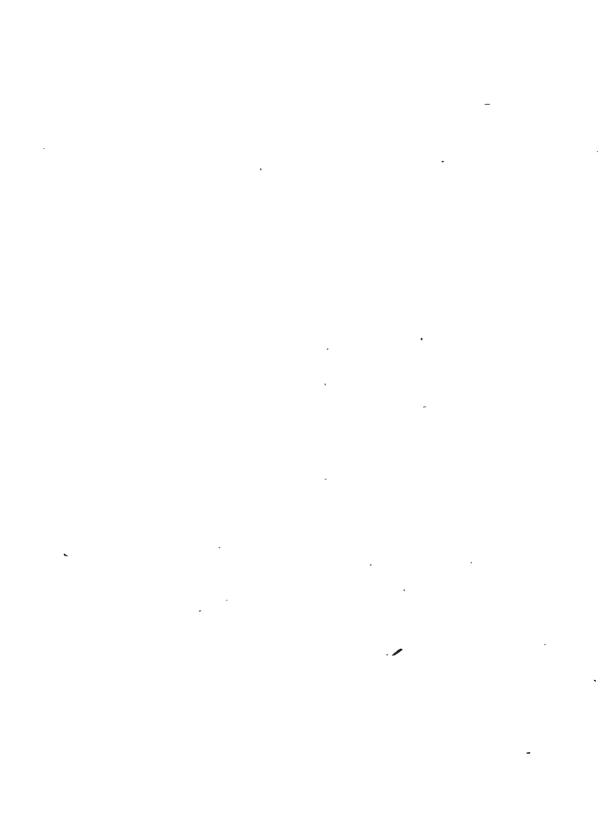



तव देखी सुद्धिका मनोहर । राम-नाम-अ'कित अति सन्दर ॥ पृ० ७६५

सोताजी के वचनों के। सुनकर त्रिजटा ने उनके पाँव पड़कर उन्हें समकाया श्रीर स्वामी रामचन्द्रजी का प्रताप , बल र श्रीर शुद्ध यश स्वामा। फिर कहा कि हे सुकुमारी! रात में श्रीग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह श्रपने घर चली गई।। ३।।

कह सीता विधि भा प्रतिकूला। मिलिहिन पावक मिटिहिन सूला॥ देखियत प्रगट गगन श्रंगारा। श्रवनि न श्रावत एकउ तारा॥४॥

सीताजो कहने लगीं—विधाता प्रतिकूल हो गया है। न त्राग मिलेगी, न दुःख मिटेगा। त्राकाश में त्राङ्गारे प्रकट होते (उल्कापात होते) दोखते हैं, पर उनमें से जमीन पर एक भी तारा नहीं त्राता! (जिससे मैं त्राग लगा छूँ)।। ४।।

पावकमय सिस स्रवत न श्रागी। मानहुँ मोहि जानि हतभागी।। सुनहि बिनय मम बिटप श्रसोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥४॥

द्यरे यह चन्द्रमा त्रागरूपो हो है, पर यह भी मानों मुक्ते हतभाग्य (त्रभागिनी) समभकर किरणों से त्राग नहीं वहा देता! हे त्र-शोकवृत्त! तू भेरी प्रार्थना सुन त्रौर त्रपना नाम सच्चा कर, मेरा शोक मिटा दे॥ ५॥

नृतनिकसलय अनलसमाना । देहि अगिनि तन करिह निदाना ॥ देखि परमिवरहाकुल सीता । सो छन् किपिहि कलपसम बीता ॥६॥

तेरे नये किसलय (श्रंकुर) श्राग के समान लाल हैं। तू ही मुक्ते श्राग दे दे, जिसमें मेरे शरोर का श्रन्त हो जाय। इस तरह सीताजी की श्रत्यन्त विरह में व्याकुल देखकर हनुमान्जी की वह चए कल्प के वरावर बीता॥ ६॥

सो०-कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु श्रसीक श्रंगार दीन्ह हरिष उठि कर गहेउ॥१२॥

तब हनुमान्जी ने हृदय में विचार कर वह मुद्रिका (जा रामचन्द्रजी ने दो थी) नीचे डाल दी। सीताजी ने समका कि अशोक-वृत्त ने अङ्गार (चिनगारी) दिया है। उन्होंने प्रसन्न हो उठकर कट उसकी हाथ में ले लिया।। १२।।

ची० -तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम-नाम-श्रंकित श्रति सुंदर॥ चिकत चितव मुँदरी पहिचानी। हरष विषाद हृदय श्रकुलानी॥१॥

तब तो, राम-नाम से ऋड्कित, श्रत्यन्त सुन्दर मनोहर मुद्रिका सोताजो ने देखो। उस मुद्रिका को पहचानकर सोताजो चिकत होकर देखने लगीं। उनके हृदय में हर्ष श्रौर दु:ख दोनों हुए, जिनसे वे व्याकुल हो गईं॥ १॥

१—रघुनायजी ने तुम्हारे लिए जयन्त पर शींक का बाया छे। इ। २—शिव-धनुष को ते। इा, खरदूषया-त्रिशिरादि के। ससैन्य मारा। ३—एक-नारी-व्रत, पिता की आज्ञा पर दृढ़ता।

जीति केा सकइ श्रजय रघुराई। माया तेँ श्रिस रचि नहिँ जाई॥ सीता मन विचार कर नाना। मधुरवचन बेालेउ हनुमाना॥२॥

वे सेाचने लगीं कि रघुनाथजो तो अजय हैं, उनको भला कौन जोत सकता है ? यदि यह माया से बनी समक्त खूँ तो माया से ऐसो मुद्रिका बनाई नहीं जा सकता । येां सोताजो मन में तरह तरह के विचार करने लगीं, तब हनुमानजो मधुर वचर्ना में बोले ॥ २ ॥

राम-चंद्र-ग्रन वरनइ लागा। सुनतिह सीता कर दुख भागा॥ लागी सुनइ स्रवन मन लाई। श्रादिहुँ तें सब कथा सुनाई॥३॥

वे रामचन्द्रजो के गुण वर्णन करने लगे, जिनके सुनते हो साताजा का दु:स्व भाग गया। साताजा मन लगा कर कानों से वे बार्त सुनने लगीं। हनुमान्जो ने श्रादि हो से (श्रव तक को) सब कथा सुनाई ॥ ३॥

स्रवनामृत जेहि कथा सुहाई। कहि सो प्रगट होत किन भाई॥ तब हनुमंत निकट चिल गयऊ। फिर बैठी मन बिसमय भयऊ॥४॥

सोताजो ने कहा—भाई! जिसने कानों के। श्रम्त के समान लगनेवालो यह कथा-सुनाई, वह प्रकट क्यों नहीं होता! तब हनुमान जो सोताजो के पास चले गये, तो उनके। देखकर सोताजो उनको श्रोर पीठ फेरकर बैठ गई। उनके मन में विस्मय (श्रारचये) हुआ।। ४॥ रामदृत में मानु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की।। यह मुद्रिका मानु में श्रानी। दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी॥४॥ नर बानरहि संग कहु कैसे। कही कथा भइ संगति जैसे॥६॥

हतुमान्जों ने कहा—हे माता जानकी ! मैं करुणानिधान रामचन्द्र का सच्चा सौगन्द खाकर कहता हूँ कि, मैं उनका दूत हूँ। मैं यह मुद्रिका लाया हूँ। रामचन्द्रजों ने आपके लिए यह सहिदानों (विश्वास होने के लिए पहचान को चांज) दो है। १५॥ सोताजी ने पृद्धा—नर आर बानर का संग किस तरह हुआ ? (त्यांकि बन्दर तो मनुष्य से डरते भागत हैं) तब हनुमान्जों ने वह वृतान्त सुनाया जिस तरह सोता-वियोगों रौमचन्द्रजों और सुभीव को मित्रता हुई थो।। ६॥

दें।०-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास।

जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥

हनुमान् जो के वचनों की प्रेम सहित सुनकर सोताजा के मन में विश्वास उत्पन्न हा गया। उन्होंने जान लिया कि सचमुच यह मन, वचन श्रीर कमे से कृपासागर रघुनाथजी का दास है।। १३।।

# चै। ० - हरिजन जानि प्रीति स्रति बाढी। सजल नयन पुलकाविल ठाडी ॥ बूडत बिरहजलिध हनुमाना । भयउ तात मेा कहुँ जलजाना॥१॥

हनुमान्जा की भगजदभक्त जानकर सोताजा की प्रोति बहुत बढ़ां, उनके नंत्र जल से भर आये, शरोर के रोम खड़े हो गये। उन्होंने कहा—हे हनुमान्! विरह-समुद्र में हुबती हुई मुक्तको आज तुम जहाज मिल गये हो।। १।।

स्रव कहु कुसल जाउँ बलिहारी । स्रनुजसिहत सुखभवन खरारी ॥ कोमर्लाचत कृपालु रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निदुराई ॥२॥

मैं बिलहारो जातो हूँ। श्रब तुम सुख क स्थान, खरघातो रामचन्द्र जा का भाई समेत कुराल-समाचार कहो। हे किप। रघुनाथजा तो कोमल-चित्त श्रीर दयाल है फिर उन्होंने निदुराई (कड़ापन) क्यां धारण कर रक्खो है ? ॥ २॥

सहजवानि सेवक-सुख-दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहहि निर्राख स्याम-मृदु-गाता ॥३

संवकों के एख देने को जिनको स्वभाव हो से बान (चाल) है, वे रघुनायक क्या कभा मेरा सुर्रात (याद) करते हैं ? हे तात ! क्या कभो श्यामसुन्दर कोमल शरोर की देखकर मेरे नेत्र ठंढे होंगे ? ॥ ३॥

वचन न स्राव नयन भरि बारी । स्रहह नाय हो निपट विसारी ॥ देखि परम बिरहाकुल सीता । बेाला कपि मृदुबचन विनीता ॥४॥

ऐसा कहत कहत सोताजा को आँख जल संभर गइ, थाल रुक गया. इन्न भा बचन न कहते बना; फिर वे बोलां—हाय नाथ! आपने मुभे बिलकुल हो भुला दिया! सीताजो को बरह से व्याकुल देखकर ह्नुमान्जो नम्नता के साथ केमल बचनां में बोले—॥ ४॥

मातु कुसल प्रभु श्रनुजसमेता । तव दुख दुखी सु-क्रुपा-निकेता ॥ जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्हु ते प्रेम राम के दूना ॥५॥

हे माता ! स्वामो रामचन्द्रजा लक्ष्मण समेत सकुशल है। क्रपानिधान रामचन्द्रजा आपके दुख से दुखों हैं। हे माता ! आप अपना जो छे।टा न करो, रामचन्द्रजों के। आपसे दृना प्रेम है।। ५॥

देा०-रघुपति कर संदेस श्रब सुनु जननी धरि धीर। श्रस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर॥१४॥

हे माताजी ! श्रव धीर धरकर रघुनाथजा का संदेसा भुनो । ऐसा कहकर हनुमान्जो गद्गदकएठ हो गये; उनके नेत्रों में ऑस् भर श्राये !! १४ !! चै।०-कहेउ राम वियोग तव सीता। मेा कहँ सकल भये विपरीता॥ नव-तरु-किसलय मनहुँ कुसानू। काल-निसा-सम निसिससि भानू॥१॥

रामचन्द्रजो ने कहा है कि हे सोता ! मुक्ते तुम्हारे वियोग में सब बात उलटी हो गई हैं। नये वृज्ञों के ऋङ्कुर तो मानों मेरे लिए ऋषि हैं, रात कालरात्रि के समान ऋौर चन्द्रमा सूर्य के समान हो गया है।। १।।

क्कबलयविपिन कुंत-बन-सरिसा। बारिद तपततेल जनु बरिसा॥ जे हितु रहे करत तेइ पीरा। उरग-स्वास-सम त्रिविध समीरा॥२॥

कमलां का वन भालां के वन के समान हो गया है, बादल जो पानो बरसात हैं वे माना तपा हुआ तेल बरसाते हैं। जो भलाई करते थे वे हो दु:ख देते हैं। शोतल मन्द, हुगन्ध तीनों प्रकार को हवा ऐसो लगतो है मानों साँपों को फुफकार हो।। २।।

कहेहू तेँ कछु दुख घटि होई। काहि कहउँ यह जान न कोई॥ तत्व प्रेम कर मम श्ररु तारा। जानत प्रिया एक मन मारा॥३॥

दूसरे से कह देने से दु:स कुछ घट जाता है, पर मैं किससे कहूँ, कोइ इस दु:स का जाननेवाला नहीं है। हे प्रिये! तुम्हारे श्रीर हमारे प्रेम के तत्त्व की एक मेरा ही मन जानता है।। ३।।

सो मन सदा रहत तोहि पाहीँ। जानु प्रीतिरसु एतनहिँ माहीँ॥ प्रभुसंदेसु सुनत वैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिँ तेही॥४॥

वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास बना रहता है। बस, इतने हां मं प्रोति का रस सगभ लो। जानकोजो स्वामो का सँदेसा सुनते ही प्रेम में मग्न हो गईं: उनको शरीर की सुध नहीं रहो।। ४॥

कह किप हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक-सुख-दाता ॥ उर श्रानहु रघु-पति-प्रभृताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥४॥

हतुमान्जा ने कहा—माता! सवको क सुखदाता रामचन्द्रजो का स्मरण करो श्रीर हृदय मं धोरज धरो। श्रपने हृदय में रघुनाथजो को प्रभुता (सामध्य) का ध्यान करो श्रीर मेरे वचन सुनकर डर का दूर करो (घबड़ाश्रो नहों)॥ ५॥

दो०-निसि-चर-निकर पतङ्गसम रघु-पति-बान-कृसानु । जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ माताजो ! श्रव धीर धरो श्रीर ऐसा समको कि रघुनाथजो को बाग्ररूपी श्रिप्त में रात्तससमृह-रूपी पतंग (पतिङ्ग) जल मरे ॥ १५॥

## चौ०-जो रघुबीर होति सुधि पाई। करते नहिँ बिलम्बु रघुराई॥ रामबान-रबि उये जानकी। तमबरूथ कहँ जातुधान की॥१॥

जो रामचन्द्रजो ने आपकी खबर पाई होती तो वें कभी देरी न करते। हे जानकीजी ! रामबाग्यरूपी सूर्य के उदय होने पर राचससमृह-रूपी अधकार का समृह कैसे ठहर सकता है ? ॥ १॥

श्रबहिँ मातु में जाउँ लेवाई। प्रभुश्रायसु नहिँ राम दोहाई॥ कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन सहित श्रइहहिँ रघुबीरा॥२॥

माता ! मैं तो त्रापके त्रभी लिवा ले चळ् । रामचन्द्रजी की शपथ खाकर कहता हूँ, पर क्या करूँ स्वामो को त्राज्ञा नहीं है। माताजो ! त्राप कुळ दिनों घोरज रक्खें, रघुवीर वानरों-सहित त्रावेंगे॥२॥

निसिचर मारि तोहि लेइ जैहिहँ। तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहिहँ॥ हैं सुत कपि सब तुम्हिहँ समाना। जातुधानभट श्रिति बलवाना॥३॥

• वे राच्नसां के। मारकर तुमका ले जायँगे इस यश के। तोनां लाकें। में नारदादि महिष गावंगे। यह सुनकर सोताजों ने कड़ा—हे पुत्र ! बन्दर तो सब तुम्हारे ही बरावर •(छोटे छोटे) हेंगे और राच्नस योद्धा तो बड़े वलवान हैं॥ ३॥

मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि किप प्रगट कीन्हि निज देहा॥ कनक-भ्धरा - कार - सरीरा। समरभयङ्कर श्रिति - बल - बीरा॥४॥ सीता-मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवन-सुत लयऊ ॥४॥

इसलिए मेरे मन में बड़ा सन्देह होता है। इस बात की सुनकर हनुमान्जी ने श्रपना शरीर प्रकट किया। उनका शरीर सुवर्ण के पर्वत (सुमेरु) के आकार का था। वह युद्ध में महाबलो वोरों की भो भय देनेवाला था॥ ४॥ जब सीताजी न उनके रूप की देखा तब उनके मन में हनुमान्जी के कहने पर विश्वास हो गया। हनुमान्जो ने फिर वहीं छोटा रूप कर लिया॥ ४॥

दो०-सुनु माता साखामृग नहिँ वल-बुद्धि-विसाल। प्रभुप्रताप तेँ गरुडहिँ खाइ परमलघु ब्याल ॥१६॥ उन्होंने कहा—हे माता ! न तो बन्दर बलवान हैं और न उनको बुद्धि हो विशाल है। पर म्वामी रामचन्द्रजो का प्रताप ऐसा है कि उससे बिलकुल छोटा सा साँप भा गरुड़ की खा जा सकता है ।। १६॥

# चौ०-मन संतोष सुनत कपिबानी । भगति-प्रताप-तेज-बल-सानी ॥ श्रासिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल-सील-निधाना॥१॥

हनुमान्जी की-भाक्त, प्रताप, तेज, श्रीर बल को भरो हुई-बात सुनकर सीताजो को सन्तोष हुआ। उन्होंने हनुमान् जो को रामचन्द्रजो का प्यारा जान लिया श्रीर आशीर्वाद दिया कि तुम बल श्रीर शोल के भांडार हो।। १।।

# श्रजर श्रमर गुननिधि सुत हेाहू। करहिँ बहुत रघुनायक छोहू॥ करहुँ कृपा प्रभु श्रस सुनि काना। निर्भर प्रेममगन हनुमाना॥२॥

हे पुत्र ! तुम अजर (कभो बुदापा न आवे), और अमर तथा गुणां के निधि (भाग्डार) होओ। रघुनाथजो तुम पर भरपूर कृपा करें। 'तुम पर रघुनाथजो कृपा करें' इन शब्दों को कानों से सुनकर इनुमान्जो प्रेम में बहुत ही निमम्न हो गये ।। २॥

# बार बार नायेसि पर सीसा। बोला बचन ओरि कर कीसा॥ खब कुत्तकृत्य भयउँ मेँ माता। श्रासिष तव श्रमोघ बिख्याता॥३॥

हतुम।न्जो ने सोताजी के चरणों में बार बार मस्तक रक्खा और वे दोतें हाथ जोड़कर बोले—माताजो ! अब मैं कृतकृत्य हो गया; क्योंकि आपका आशीवीद अमीव (जो कभी व्यर्थ न हो) प्रसिद्ध है (वह मुमे मिल गया)॥ ३॥

१—पुराणों में कथा है—एक बेर गरुड़जी कैलास से निकल कर कहीं जाने लगे कि शिवजी के लेंगाटे में बैठे हुए झौर इघर-उधर लिपटे हुए साँपों ने ज़ीर कोर से फुफकारना आरम्भ किया। सरुडजी ने कहा—जो शक्कर का आश्रम छोड़ कर मैदान में आकर फुफकारो तो समगूँ ! अथवा—एक बेर भगवान की शरुश गये हुए सर्प का गरुड़जी ने खाने की इच्छा को, तब विष्णु ने सप के। समर्थ का दिसा जिससे वह गरुड़जी के ही खाने दौड़ा, फिर प्रार्थना करने पर भगवान ने उनके। छुड़ाया ।

१—मिक जैसे-"सुमिरि राम सेवक-मुखदाता" । ३—प्रताप—"प्रमुवताप ते गरुड़िहें खाय परम लघु न्याल" । ४—तेज—"रामवाण रिव उदय जानकी" । ५—वल—"उर आनहु रघुपित प्रभुताई" । अथवा—"अविद मातु मैं बाउँ लिवाई" ।

३ — यहाँ सीताजी का वरदान इसलिए हो गया है कि इनुमान्जी मुनियों के शाप से अपना परा-क्रम भूल न जायँ, क्योंकि इनका आगे बहुत काम करना है।

धुनहु मातु मोहि श्रितिसय भूखा। लागि देखि सुन्दर फल रूखा॥ सुनु सुत करहिँ बिपिनरखवारी । परमसुभट रजनीचर भारी ॥४॥ तिन्हु कर भय माता मोहि नाहोँ।जाँ तुम्ह सुख मानहु मन माहीँ॥४॥

फिर हनुमान्जों ने कहा कि माता ! वृत्तों में सुन्दर फल लगे हुए देखकर मुक्ते बहुर भूख लगो है। सीताजों ने कहा—हे पुत्र ! सुनो, बड़े ही बीर भारी राज्ञस इस बग़ीचे की रज्ञा करते हैं (ऐसो स्थित में तुम कैसे फल खा सकागे ?) ॥ ४॥ हनुमान्जी ने कहा—जो त्राप मन में सुख मानं तो मुक्ते उन राज्ञसों का कुछ भो डर नहीं है ॥ ४॥

देश व्यक्ति चुद्धि-चल-निपुन किप कहेउ जानकी जाहु॥ रघु-पति-चरन हृदय धरि तात मधुरफल खाहु॥१७॥

जानकीजो ने हनुमान्जी को बुद्धि और बल में चतुर देखकर कहा—हे तात! तुम रघुवंशनाथ रामचन्द्रजो के चरणें। के। हत्य में रखकर जाश्रो और मीठे फल खाश्रो॥ १७॥

चौ०-चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा । फल खायेसि तरु तारइ लागा ॥ रहे तहाँ वहुं भट रखवारे । कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे॥१॥

हनुमान्जो सोताजो की प्रणाम कर चले श्रौर बगाचे के भोतर घुसे। उन्होंने फल स्वाये श्रौर फिर वे पेड़ेंग की तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से वीर रचक थे। उनमें से कुछ की तो वहीं हनुमान्जी ने मार डाला, कुछ ने भागकर रावण से पुकार की ॥ १॥

नाथ एक स्थावा कपि भारी। तेहि स्थशोकवाटिका उजारी॥ खायेसि फल स्ररु विटप उपारे। रच्छक मर्वि मर्दि महि डारे॥२॥

उन्होंने कहा—है नाथ! एक बड़ा भारो बन्दर आया है। उसने अशोकवादिका उजाड़ डालो। उसने बहुत से फल खा लिये और वृक्त उखाड़ फंके तथा रखवालों को रगड़ रगड़ कर घरतों में डाल दिया (मार डाला) ॥ २॥

सुनि राक्न पठये भट नाना । तिन्हिहँ देखि गर्जेंउ हनुमाना ॥ सब रजनीचर कपि संहारे । गये पुकारत कछु श्रथमारे ॥३॥

यह समाचार मुनकर रावण ने अनेक वोर भेजे। उन्हें देखकर हनुमानजो ने गर्जना की श्रीर उन सब राज्ञसें का संहार कर दिया। कुछ अधमरे राज्ञसें ने आगकर रावण के पास जाकर पुकार की ॥ ३॥

## पुनि पठयेउ तेहि श्रद्धयकुमारा । चला संग लेइ सुभट श्रपारा ॥ श्रावत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥४॥

तब फिर रावण ने अपने पुत्र अत्तयकुमार की भेजा। वह अपार अच्छे योद्धाओं की साथ लेकर चला। उसकी आते देखकर ह्नुमान ने हाथ में एक वृत्त लेकर बड़ी किलकारी मारी और उस (अत्तयकुमार) की मारकर बड़े जोर से गर्जना की ॥ ४॥

# देः ० – कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलयेसि धरि धूरि । कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बलभूरि ॥१८॥

हनुमान्जी ने ऋत्त्वकुमार के साथ ऋाये हुए राज्ञसों में से कुछ की तो मार डाला, कुछ की रगड़ डाला और कुछ की पीसकर घूल में मिला दिया! कुछ राज्ञसों ने जाकर रावण से कहा कि महाराज! वह बन्दर बड़ा बली है।। १८॥

## चौ०-सुनि सुतबध लंकेस रिसाना । पठयेसि मेप्रनाद बलवाना ॥ मारेसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देखिय कपिहि कहाँ कर स्राही ॥१॥

लङ्केश्वर रावण अपने पुत्र अन्नयकुमार का मरण सुनकर बड़ा कोधित हुआ। अब उसने बलवान मेचनाद की मेजा। उससे उसने कहा—हे पुत्र ! तुम उसकी मारना नर्ी, बाँध लेना। देखें तो सहो वह बन्दर कहाँ का है॥ १॥

## चला इंद्रजित म्न-तुलित-जोधा। बंधुनिधन सुनि उपजा क्रोधा॥ कपि देखा दारुन भट म्रावा। कटकटाइ गर्जा म्ररु धावा॥२॥

भाई की मृत्यु सुनकर श्रातुल योद्धा इन्द्रजित् की बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। हनुमान्जी ने देखा कि बड़ा भयानक वीर श्राया है। उन्होंने तुरन्त हा कटकटा कर गर्जना की श्रीर उस पर श्राक्रमण कर दिया॥ २॥

# श्रिति बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लंकेसकुमारा ॥ रहे महाभट ताके संगा । गहि गहि कपि मर्दइ निज श्रंगा॥३॥

उन्होंने एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ लिया, उससे लङ्कश्वर के पुत्र मेचनाद के। बिना रथ का कर दिया त्रर्थात उसके रथ के। तोड़ डाला। मेवनाद के साथ जो बड़े योद्धा थे, उन्हें पकड़कर हनुमान्जी अपने शरीर से मर्दन करने लगे॥ ३॥ तिन्हिह निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ मुठिका मारि चढा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा श्राई ॥४॥ उठि बहोरि कीन्हिस बहु माया । जीति न जाय प्रभंजनजाया ॥४॥

इस तरह सब राज्ञसें को उन्होंने मार गिराया और फिर वे मेघनाद से जा भिड़े। उस समय यह माळूम होता था, मानों दो गजराज आपस में भिड़ गये हों। हनुमान्जी मेघनाद की एक घृंसा मारकर वृज्ञ पर जा चढ़े। उसकी घृँसे की चोट से मूच्छा आ गई। वह ज्ञण भर बेहाश रहा॥ ४॥ फिर (चेत होने पर) उठकर उसने बहुत तरह से माया रची,। पर वायु-पुत्र किसी तरह जीता न गया॥ ४॥

#### दो ० – ब्रह्म-श्रस्त्र तेहि साधा किप मन कीन्ह बिचार।

जौँ न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ श्रपार ॥१६॥

श्रव मेघनाद ने हनुमान्जों को पकड़ने के लिए उन पर ब्रह्माख का प्रधाग (सन्धान) किया। यह देखकर हनुमान्जों ने मन में विचार किया कि जो मैं ब्रह्माख की न मानूँगा तो इस श्रख की श्रपार महिमा मिट जायगों।। १९॥

चौ०-ब्रह्मवान कपि कहुँ तेहि मारा। परतिहुँ बार कटकु संघारा॥ तेहि देखा कपि मुश्छित भयऊ। नागपास वाँधेसि लेइ गयऊ॥१॥

मेयनाद ने हनुमान्जो का ब्रह्मास्त्र मार दिया। उन्हाने उस प्रहार से गिरते गिरते भी राज्ञसी सेना का संहार कर दिया। जब मेयनाद ने देखा कि बन्दर मूर्च्छित है। गया है, तब वह उनको नागपाश से बाँधकर ले गया॥१॥

जासु नाम जिप सुनहु भवानी। भववंधन काटहिँ नर ग्यानी॥ तासु दूत कि बंध तर श्रावा। प्रभुकारज लिग किपहि बँधावा॥२॥

शिवजो कहते हैं—है पावेतो ! जिनके नाम को जपकर झानी पुरुष संसार-बंधन के। काट डालते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजी का दूत क्या कभी किसी बन्धन के नीचे श्रा सकता है ? (कदापि नहीं) किन्तु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान्जी जान बूफकर बँध गये॥ २॥

किपबंधन सुनि निसिचर धाये। कौतुक लागि सभा सब श्राये॥ दस-मुख-सभा दीखि किप जाई। किहन जाइ केछु श्रति प्रभुताई॥३॥

बन्दर के पकड़े जाने को खबर पाकर राज्यसं दौड़े। वे लोग कौतुक (खेल) देखने के लिए रावण की सभा में आये। हनुमान्जी ने जाकर रावण की सभा देखी वो उसकी ऐसी बड़ा प्रभुता थो कि जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता।। ३।।

कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलेकित सकल सभीता॥ देखि प्रताप न किपमन संका। जिमि श्रीहगन महुँ गरड श्रसंका॥ ४॥

सब देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े हुए नम्रतापूर्वक खड़े हैं। समो भय-सिहत उसकी भृकुटि के। देख रहे हैं अर्थात रावण को जरा भी टेढ़ो भृकुटि देखते हो डर जाते हैं। इस प्रताप की देखकर हनुमानजों के चित्त में कुछ भी शङ्का न हुई। जैसे साँपां के मुंड में गरुड़ निश्चिन्त रहता है वैसे हनुमानजों भो नि:शङ्क थे।। ४।।

दो०-किपिंह बिलोकि दसानन बिहँसा किह दुर्बाद । सुत-बध-सुरित कीन्ह पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥२०॥

हनुमान्जो की देखकर रावण खोटे वचन बोलकर हँसा। फिर श्रपने पुत्र (श्रज्यकुमार) के वध स्मरणकर उसके हृद्य में खेद उत्पन्न हुत्रा॥ २०॥

चौ०-कह लंकेस कवन तेँ कीसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा॥ कीधौँ स्रवन सुने नहिँ मोही। देखउँ श्रति श्रसंक सठ तेाही॥१॥

लङ्कापित ने पूछा—श्वरं बन्दर ! तू कौन है ? तूने किसके बल से बग्रोचे के उजादा ? क्या तूने मुक्ते (मेरं नाम का) कानों से नहीं मुना ? श्वरे दुष्ट ! मैं तुक्ते बहुत हो निःशङ्क (निहर) देख रहा हूँ ॥ १॥

मारे निसिचर केहि अपराधा। कहु सठ तेहि न प्रान के बाधा॥ सुनु रावन इह्यांडनिकाया। पाइ जासु बल विरचित माया॥२॥

तृने राचसों की किस अपराध से मार डाला ? अरे दुष्ट ! बता, तुक्ते अपने प्राणों को भी चिन्ता नहीं हैं ? यह सुनकर हनुमान्जों ने कहा निर्माण ! सुन । जिनका बल पाकर माया अनेक ब्रह्माण्डों की रचना करती हैं ! । २ ॥

जा के बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥ जा बल सीस धरत सहसानन। श्रंडकोस समेत गिरि कानन॥३॥

१—इस पद में एक मान यह भी है कि हनुमान्जी का रावण ने विश्वास दिया कि 'कहु राठ'— त् दुष्ट है पर कह दे अर्थात् सच्चा हाल बता दे। ऐसा करने से 'तोई न प्राचा के बाधा' दुमे प्रायादयह न दिया जायगा, जो मूठ बेालेगा तो। मार हाला जायगा। २—रावण के संज्ञित प्रश्न चासुय से मरे हुए हैं। उन पर हनुमान्जी का उत्तर उसके स्वयंहन में ठीक सम्पुट सा है। पहले उसने बल पूछा तो वे बल बताकर अन्त में रावण का बस-नाश दिखाते हैं। ३—इससे सक्का की विचित्र रचना का गर्वमंजन किया।

हे दससीस ! जिनके बल सं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जगत के। उत्पन्न करते, पालते श्रीर उसका संहार करते हैं<sup>१</sup>; जिनके बल से हजार मुखवाले शेषजी पवेतों और वनां समेत श्रह्मांडां के समृह के। महत्क पर धारण करते हैं<sup>2</sup> ॥ ३॥

धरे जो बिंबिध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह सिखावनदाता॥ हरकोदंड कठिन जेहि भंजा। तेर्गिह समेत नृप-दल-मद गंजा॥४॥ खर दूषन त्रिसिरा श्ररु बाली। बधे सकल श्र-तुलित-बन्न-साली॥४॥

जिन दवतां के रक्तक ने तरह तरह के शरार धारण किये , जो तुम जैस दुष्टां को सोख देनेवाले हैं, जिन्होंने कांठन शिव-धनुष तोड़ा और तुम समेत राजाओं का श्राममान चूणे किया ॥ ४ ॥ जिन्होंने श्रातुल बलवान खर, दृषण, त्रिशिरा और बालो जैसे सभो श्रातुल वलवानां के मारा ॥ ४ ॥

# देा०-जा के बललवलेस तेँ जितेहु चराचर भारि। तासु दूत मेैँ जा करि हरि श्रानेहु प्रियनारि॥२१॥

जिसके बल के लेशमात्र से तूने चराचर समेत सभो की जीता है और जिनकी प्यारी स्त्रों के ततु हर लाया है उन्हों (रामचन्द्रजो) का दूत मैं हूँ ॥ २१॥

चौ०-जानउँ मैँ तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी लराई ॥ समर बालि सन करि जस पावा।सुनिकापबचन विहाँस बहरावा॥१॥

हे रावण ! में तुम्हारो प्रभुता जानता हूँ भ, जो सहस्राजु न से तुमन लड़ाइ का थो है। बालों से युद्ध केर तुमने बरा पाबा था । ये इनुमान्जों के वचन सुनकर रावण ने उनकी यों ही हस्से में टाल दिया ॥ १॥

१—तुमे ६६ इस से लक्का के सन्य चलाने में ही इतना मद है। २—तुमे तो क्रम् सा कैलास उठा लेने का ही बड़ा धमयड है। ३—तु कहेगा कि जिनका वर्णन ऐसा है वे कभी देह नहीं घरते, तो वे इसलए देह घरते हैं। ४—ऐसे वैसे मामूली शत्रुक्षों के। नहीं मारा! ५—मैंने कानों से भी नहीं हुना ऐसा न समक। ६—सहस्राजुन महेश्वर का राजा था। सवस्य वहीं जा नर्मदा- हानकर पार्थव-पूजा कर रहा था। उधर सहस्राजुन अपने १००० हीयों में नर्मदा का प्रवाह रोका, इससे नमदा में बाद आकर रावया का पूजा-सामभी वह गई। उसे कोच आया। वह बाद का कारल दंदने लगा। अन्त में पता लगाकर वह सहस्राजुन से जा भिड़ा। उसने न्यवस्य के। कैद कर लिया। तब बहा ने बाकर उसे खुड़ावा। ७—बाबो चारों समुद्रों में संघ्या करता था। एक बार रावया चुपचाप पीछे से वा बाबी के पकड़ने लगा तो बाली ने तुरन्त ही सवया के। बगल में दवा लिया और ६ महीने तक उसे लिये हुए वह धूमता रहा, किर उससे मित्रता कर सवया ने खुटकारा पावा।

खायेउँ फल प्रभु लागी भूखा। किपसुभाव तेँ तोरेउँ रूखा ॥ सब के देह परमित्रय स्वामी। मारिह मोहि कु-मारग-गामी॥२॥

हे प्रभु! (राज्ञसराज) मुक्ते भूख लगो थी, इसालए मैंने फल खाये श्रीर वन्दरा का स्वभाव ही वृत्त तोड़ फेंकने का होता है; उसी स्वभाव-वश मैंने भी वृद्ध तोड़ फके। हे स्वामी! श्रपना शरीर सभो का परम प्रिय होता है। कुमार्ग में चलनेवाल (कुचाली) राज्ञस मुक्त मारने लगे तो।। २॥

जिन्ह मेाहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउ तनय तुम्हारे॥ मेाहि न कब्बु बाँधे कइ लाजा।कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा॥३॥

जिन्होंने मुक्ते मारा या मारना चाहा उन्हें मैंने भो मारा। इस पर भा, श्रथात मरा कुछ श्रपराध न होते पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुक्ते बाँध लिया। मुक्ते पकड़े जाने को कुछ भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो श्रपने स्वामो का कार्य करना चाहता हूँ ॥ ३॥

विनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तिज मेार सिखावन ॥ देखहु तुम्ह निज कुर्लाहँ विचारी। भ्रम तिज भजहु भगत-भय-हारी॥४॥

हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्राथना करता हूँ । तुम श्राभमान हे। हकर मेरी सोख के। सुनो । तुम श्रपने कुल के। विचारकर देखे। र श्रीर श्रम के। त्यागकर भक्तां के भय का नाश करनवाले श्रीरामचन्द्रजो का भजन करो ॥ ४॥

जा के डर ऋति काल डेराई। जो सुर श्रसुर चराचर खाई॥ ता सों बैरु कबहुँ नहिँ कीजै। मेारे कहे जानकी दीजै ॥५॥

जो देवों, दैत्यों त्रार चराचर की खा जाता है, वह महाकाल भा जिनके डर से डरता है, उनसे कभी बैर न करना चाहिए। मेरे कहने से उनकी जानका की दे दे।।। ५।।

दो०-प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि। गये सरन प्रभु राखिइहिँ तव श्रपराध बिसारि॥२२॥

वे रघुनाथजी शरणागत लोगों के रचक, दया के सागर ऋौर दुष्टों के शत्रु हैं। शरण जाने पर वे प्रभु तुम्हारे ऋपराधों की भुलाकर तुम्हारो रचा करेंगे॥ २२॥

१—यहाँ लोग राक्का करते हैं कि रावण के। हनुमान्जी ने हाथ क्यों जोड़े श्रीर प्रार्थना क्यों की ! उत्तर—सम्यता की मर्यादा है कि विनयपूर्वक निवेदन की हुई बात श्रवश्य स्वीकृत होती है। उससे यह श्रयं नहीं होता कि वह विनय करनेवाला हरता है। २—तुम पुलस्त्य मुनि के नाती श्रीर विश्वश्रवा के पुत्र विशुद्ध ब्राह्मण के वंशब हो।

चौ०-राम-चरन-पंकज उर धरहू। लंका श्र-चल-राजु तुम्ह करहू॥ रिषि-पुलस्ति-जसु बिमलमयंका। तेहि सिस महुँ जिन हो हु कलंका॥१॥

तुम रामचन्द्रजो के चरण-कमल हृदय में रखो श्रोर लङ्का मं श्रचल राज्य करो। पुलस्य ऋषि का यश विद्युद्ध चन्द्रमा है। उस यशचन्द्र में तुम कलङ्करूप मत हो।। १।।

रामनाम बिनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा॥ बसनहीन नहिँ सोह सुरारी सब-भूषन-भूषत बरनारी ॥२॥

हे देवराष्ट्र ! तुम मद श्रीर माह को त्यागकर विचार देखो, राम-नाम क बिना वाणो देंस हो शोभित नहीं है।तो, जैसे सब तरह के गहनों से सजाई हुई सुन्दर स्नो वस्नों विना नहीं शोभित होतो ॥ २ ॥

रामिबमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ सजल मृल जिन्ह सरितन्ह नाहों । बर्राष गये पुनि तबिह सुखाहीँ ॥३॥

जा रामचन्द्रजा स विमुख है उसकों सम्यात आर प्रभुता रहते हुए भो नहों के बरावर है, क्यांकि जिन निव्यों का मूल (उद्गम) सजज नहीं है वे पानी बरस जाने पर भो फिर तुरन्त ही सुन्द जातो हैं ॥ ३॥

सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपो । विमुखराम त्राता नहिँ कोपी ॥ संकर सहस विष्णु श्रज तोही । सकहि न राखि राम कर द्रोही ॥४॥

हे दशकएठ ! सुनो। में प्रण रोपकर (प्रांतज्ञा करके) कहता हूँ कि राम-विमुख का कोई रचक नहीं है। रामचन्द्रजों से द्रोह करनेवाले तुमको हजार शङ्कर, विष्णु श्रीर ब्रह्मा भो नहीं बचा सकते। (तब श्रीरों को क्या चलो है) ॥ ४॥

दो०—मोहमूल बहु सुलप्रद त्यागहु तम श्राभमान। भजहु राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान॥२३॥

तुम मेाह-मूलक (जिसको जड़ माह है) श्रोर शूल (दु:ख) देनेवाले तमोगुग्रा-रूपी श्रीममान के। त्याग दो श्रोर दयासागर भगवान रघुनायक रामचन्द्रजो का भजन करो॥ २३॥

चौ०-जदिप कही किप श्रतिहित बानी। भगति-विबेक-विरति-नय-सानी॥ बाला बिहँसि महाश्रभिमानी। मिला हर्माह किप गुरु बड ग्यानी॥१॥ यद्याप हनुमान्जो ने बहुत हित करनवाला श्रीर भक्ति, विचार , वैराग्य किया नोति स्म भरो हुई वाणो कहो, तथापि महा श्रिभमानी रावण खूब हँसकर बोला—श्रोहो ! हमें यह बन्दर बड़ा ज्ञानवान एक मिला है !।। १।।

मृत्यु निकट श्राई खल तेाही । लागेसि श्रधम सिखावन मेाही ॥ उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिश्रम तेाहि प्रगट में जाना ॥२॥

श्चरं खल । तरी मृत्यु समोप श्चा गई है, इसा लिए नाच ! तू मुक्त साख देन लगा है ! हनुमान्जा ने कहा—ठोक इसा का उलटा होगा। मुक्ते स्पष्ट मालूम होता है कि तेरी बुद्धि में अम हो गया है । क्योंकि काल श्चाया है तेरा, पर तू मेरा काल श्चाया कहता है । । २॥

सुनि किपबचन बहुत खिसियाना । बेगि न हरहु मृढ कर प्राना ॥ सुनत निसाचर मारन धाये । सचिवन्ह सहित बिभीषनु श्राये॥३॥

हनुमान्जी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। वह बोला कि अरे ! इस मूखें के। जल्दी क्यों नहीं मार डालते ! यह सुनते हो राज्ञस मारने के। दौड़े। इतने में मिन्त्रियों-समेत विभीषण वहाँ आये !! ३ !!

नाइ सीस करि विनय बहूता । नीतिबिरोध न मारिय दूता ॥ श्रान दंड कछु करिय गाेसाईँ । सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ सुनत विहँसि बोला दसकंधर । श्रंगभंग करि पठइय वंदर ॥४॥

उन्होंने रावण को सिर नवाकर बहुत प्राथंना को कि दूत की नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह काम नोति-विरुद्ध है। हे गुसाई ! इसके लिए श्रौर कुछ द्राख दोजिए। यह सुनकर सभी राचस बोल उठे कि हाँ, यह सलाह श्रच्छो है।। ४॥ यह बात सुनकर रावण ईंसकर बोला कि इस बन्दर का कोई श्रङ्ग-भङ्ग करके इसे भेज देना चाहिए॥ ४॥

देा०-कपि के ममता पूँछ पर सबहिँ कहउँ समुभाइ। तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ॥२४॥

१—मिक-'भजहु राम'। २—विचार—'जाके डर श्रातिकाल डेराई' । ३—वैराग्य—'त्यागहु तुम श्राभमान' । ४—नीति—सभी वचनों में है।

५--'मृम्यूषां हि मन्दालमन् ननु स्युर्विश्ववा गिरः।' अर्थात् हे दुष्ट । जा मरनेवाले होते हैं उनकी वाणी ज़रूर ही उलटी हो जाती है।

रावण ने कहा कि सबका सममाकर कहता हूँ—बन्दरों की पूँछ पर बड़ो ममता होतो है, इस्रालए तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसको पूँछ में बांध दे। श्रीर उसमें श्राग लगा दे। ॥ २४॥

चौ०-एँछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निज नाथिहँ लेइ श्राइहि॥ जिन्ह के कीन्हेसि बहुत बडाई। देखउँ में तिन्ह के प्रभृताई॥१॥

जब विना पृंछ का यह दुष्ट बन्दर वहाँ जायगा, तब श्रपने मालिक की ले श्रावेगा। फिर इसने जिनको बहुत बड़ाई को है उनको भो प्रभुता (सामध्य) मैं देख़ँगा।। १।।

बचन सुनत कपि मन मुसुकाना । भइ सहाय सारद मेँ जाना ॥ जातुधान सुनि रावनबचना । लागे रचइ मृढ सोइ रचना ॥२॥

रावण के इन वचनों की सुनते हो हनुमान् जो मन हो मन सुस्कुराये श्रीर कहने लगे कि मैं समम्तता हूँ कि सरस्वती सहायक हो गई है। उधर वे मूखे राचस, रावण के वचन सुन-कर, वहो रचना रचने लगे (जो उसने कही)॥२॥

रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला॥ कौतुक कहँ श्राये पुरवासी। मारहि चरन करहिँ बहु हाँसी॥३॥

इधर हनुमान् जो ने भी खेल किया। उनकी पूंछ इतनो बढ़ गई कि उसको भिगोने के लिए लङ्का नगरो भर में तेल और लपेटने के लिए कपड़ा न रहने पाया। उसका कौतुक (खेल) देखने की सभी नगर-वासो दौड़े आये। वे लात गारते और खूब हैं मां करते थे॥ ३॥

बाजिह हैं होल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघुरूप तुरंता॥४॥ निबुकि चढेउ कपि कनक श्रटारी। भई सभोत निसा-चर-नारी॥४॥

फर ढोल बजने लगे और सब राम्नस वालियाँ बजान लगे। इनुमान्जों की सारे लक्का । सगर में घुमाकर चनको पूछ में आग लगा दो गई। इनुमान्जों ने आग की जलते देखकर तुरन्त अपना रूप छोटा कर लिया (जो बन्धन बड़े शरोर में बंधे थे वे आप हो ढीले हो गये)।। ४॥ इनुमान्जों बन्धन से निकल, उछलकर, एक सोने को अटारी पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राम्नसों को स्थियाँ बहुत डर गईं॥ ४॥

दो०-हरिप्रेरित तेहि श्रवसर चले मस्त उनचास। श्रवहास करि गर्जा कपि बढि लाग श्रकास ॥२५॥ उस समय भगवान् की प्रेरणा से उनचासां पवन चले और हनुमान्जी श्रष्टहास कर गरजे। लपट इतनो बढ़ो कि वह श्राकाश में जा लगो ॥ २५॥

चौ०-देह बिसाल परम हरुश्राई । मंदिर तेँ मंदिर चढ धाई ॥ जरइ नगर भा लाेग बिहाला। भपट लपट बहु काेटि कराला ॥१॥

हुन्मान्जी का शरोर इतना विशाल (लम्बा चोड़ा) होते पर भी उसमें बिलकुल हलकापन त्रा गया। वे फट पट इस घर से उस घर पर दौड़कर चढ़ जाने लगे। नगर जलने लगा, लोग बेहाल हो गये, त्रानिगत भयानक लपटों को भपटें निकलने लगीं।। १।।

तात मातु हा सुनिय पुकारा। एहि श्रवसर की हमहिँ उवारा॥ हम जो कहा यह किप निहँ होई। बानररूप धरे सुर केाई ॥२॥

नगर में हाय बाप ! हाय मा ! की चिल्लाहट सुन पड़ने लगो । लोग कहने छगे कि भाइ ! इस समय हमारी रचा कोन करेगा ? हमते तो कह दिया था कि यह बन्दर नहीं है, किन्तु कोई देवता बन्दर बनकर आया है (वही हुआ) ॥ २॥

साधुत्रवग्या कर फल ऐसा। जरइ नगर श्रनाथ कर जैसा॥ जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक विभीषन कर ग्रह नाहीँ॥३॥

सज्जन का अवज्ञा (अपमान, तिरस्कार) का फल ऐसा हो होता है। नगर ऐसा जज़ रहा है जैसे किसा अनाथ का हो। एक निभिषमात्र (पळक भर) में सारा नगर हनुमान्जों ने जला दिया। एक विभोषण का घर नहीं जलाया॥ ३॥

ता कर दृत श्रनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा॥ उलटि पर्लाट लंका सब जारी। कूदि परा पुनि 'सिंधु मँभारी॥४॥

महादेवजा कहत है—ह पार्वती! जिन्होंने श्रिप्त की उत्पन्न किया है, उनके दूत हनुमान् जो थे इसो कारण हनुमान् जा श्राग से नहीं जले। उन्होंने उलट पुलट कर र सारो लङ्का जला दो, फिर वे समुद्र में कूद पड़े।। ४।।

दो - पूँछ बुभाइ खोइ स्नम धरि लघुरूप बहोरि। जनकसुता के श्रागे ठाढ भयउ कर जोरि॥२६॥

१—यहाँ उलट पुलट शब्दों पर लाग कहा करते हैं कि — किसी समय शनि की दृष्टि पड़ने से लड़ा की दीवार काली हो गई, यह देख रावण ने उसी दीवार के नीचे शनि का दबा दिया। लड़ा में आग लगाने के समय वहाँ का रोगा और भी चमकने लगा, तब देवतों के कहने से हनुमानजी ने दीवार के नीचे से शनि का निकाल दिया। उनकी दृष्टि से पुरी काली हुई तथा जली; फिर उन्होंने शनि को ज्यों का त्यों दबा दिया, उलट कर पुलट दिया।

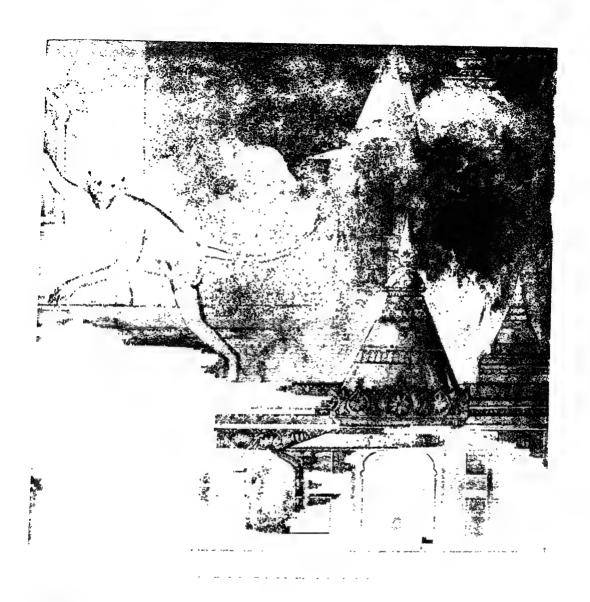

देह विसाल परम हरूआई मंदिर तंँ मंदिर ऋषुवाई ॥ ४० ७८०



वहाँ पूँछ को दुमा आर थक।वट को दूर कर फिर वे अपना छोटा सा रूप धारणकर जानकोजी के सम्मुख हाथ जोड़ जा खड़े हुए॥ २६॥

# चौ०-मातु मोहि दोजै कछु चीन्हा । जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ चूडामनि उतारि तब दयऊ । हरषसमेत पवनसुत लयऊ ॥१॥

उन्होंने सोताजों से प्राथेना को कि है माता ! जिस तरह रामचन्द्रजों ने मुर्फे चिह्न दिया था, वैसे हो कोई चिह्न आप भी दीजिए । तब सोताजों ने मस्तक का चूड़ामणि उतार कर दिया, उसे हनुमान्जों ने प्रसन्नता-पूर्वक ले लिया ॥ १॥

## कहेउ तात श्रस मेार प्रनामा । सव प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ दीन - दयालु - बिरुद संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥

जानकाजा ने कहा कि हं तात ! स्वामा के। मेरा प्रणाम निवेदन करना, फिर एसा कहना—है प्रभु ! आप तो सब प्रकार स परिपूर्ण-काम हैं (अथात आपके। किसो बात की कुछ इच्छा नहीं है) परन्तु आप दोनदयाल हैं, इसलिए हे नाथ ! आप अपनी प्रतिज्ञा का सम्हाल कर, मेरा भारी संकट दूर कीजिए ॥ २॥

# तात सक्र-सुत-कथा सुनायहु । बानप्रताप प्रभुहिँ समुभायहु ॥ मास दिवस महुँ नाथ न स्रावा । तो पुनि मोहि जियत नहिँ पावा ॥३॥

हे तात ! तुम इन्द्र के पुत्र जयन्त को कथा सुनाना और म्वामो का उनके बागा का प्रताप समभाना । जो महीने भर के भीतर स्वामी न त्रा पहुँचेंगे, तो फिर मुक्त जोती हुई न पावेंग (रावगा मुक्ते मार डालेगा) ॥ ३॥

# कहु किप केहि विधि राखउँ प्राना । तुम्हहूँ तात कहत श्रव जाना ॥ तोहि देखि सीतल भइ छाती । पुनि मा कहुँ साइ दिनु साइ राती ॥४॥

हे वानर ! कहो, मैं श्रव किस तरह श्रपने प्राग् ,रनस्तूँ। हे तात ! (तुम्हारा श्रासरा था) तुम भी श्रव जाने के लिए कह रहे हो ! तुम्हें देखकर मेरी छाती ठंढी हुई थी श्रव फिर मुभे वहीं दिन श्रीर बही रात हो जायगी ॥ ४॥

# दे। ० – जनकसुतिह ँ समुभाइ करि बहुबिधि धीरजु दीन्ह । चरनकमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पिह ँ कीन्ह ॥२७॥

हतुमान्जो ने जनक-दुलारोजो को समभाकर उन्हें बहुत तरह घोरज (दिलासा) दिया। फिर उनके चरण-कमलों में मस्तक नवाकर वे रामचन्द्रजो के पास चले॥ २०॥

### चौ०-चलत महाधुनि गर्जेसि भारी।गर्भ रुविह सुनि निसि-चर-नारी॥ नाँघि सिंधु एहि पार्राह अावा।सबद किलकिला किपन्ह सुनावा॥१॥

हनुमान्जों ने चलते चलते बड़ी भारो गजना की, जिसे सुनकर राचिसयों के गभे गिरने लगे। फिर समुद्र उल्लिक्कन कर वे इस पार आये और दूर ही से उन्होंने अपनो किलकारों का शब्द बन्दरों का सुनाया॥ १॥

हरषे सब बिलोकि हनुमाना। न्तन जनम कपिन्ह तब जाना॥ मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥२॥

तब हनुमान्जों को देखकर सब वन्दर प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने श्रपना नया जन्म हुत्रा माना। हनुमान्जों का मुख तो प्रसन्न श्रीर शरोर तेजेामय हो रहा था। यह देखकर वानरों ने निश्चय किया कि इन्होंने रामचन्द्रजों का कार्य श्रवश्य सिद्ध कर लिया है।। २।।

मिले सकल श्रिति भये सुखारी। तलफत मीन पाव जनु बारी॥ चले हरिष रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा॥३॥

सव बन्दर हनुमान्जों से मिले और अत्यन्त सुखो हुए, माने बिना पानी तक्फरी हुई मझलों को पानी मिल गया हो। वे सब प्रसन्न होकर रघुनाथजों के पास चले। रास्ते में अद्भुत ईतिहास (समाचार बन्दर) पूछते और (हनुमान्जी) कहते जाते थे। अर्थात् लङ्का जाने और वहाँ के किये कामों का संचित्र वर्णन उन्होंने कर दिया।। ३।।

तब मधुबन भीतर सब श्राये। श्रंगदसंमत मधुफल खाये॥ रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टिप्रहार हनत सब भागे॥४॥

तब सब बन्दर मधुवन (एक बग्रीचे) के भोतर श्राये श्रीर श्रङ्गद को सम्मात से सबने मीठे मोठे फल खाये। जब बग्रोचे के रचक उनका मना करने लगे, तो वे उन्हें मुष्टि (धृँसे) प्रहार करने लगे, जिस पर वे सब भाग खड़े हुए॥ ४॥

दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनि सुमोव हरष किप किर भ्राये प्रभुकाज॥२८॥

उजाड़ दिया। सुप्रीव यह समाचार सुन कर प्रसन्न हुए। वे समक्र गये कि बन्दर स्वामी का कार्य कर श्राये हैं।। २८॥

### चो०-जैं। न होति सीतासुधि पाई। मधुबन के फल सकहिँ कि खाई॥ एहि बिधिमन विचार कर राजा। श्राइ गये कपि सहित समाजा॥१॥

को उन्होंने सोताजों को सबर न पाई होता, तो क्या वे मधुवन के फल सा सकते थे ? (कमो नहों)। राजा सुप्रीव इस तरह विचार कर ही रहे थे कि इतने में बन्दर श्रपने समाज साहत वहाँ श्रा गये।। १।।

श्राइ सबिन्ह नावा पद सीसा। मिले सबिन्ह श्रित प्रेम कपोसा॥ पूछो कुसल कुसल पद देखी। रामकृपा भा काजु बिसेखी॥२॥

सबने श्राकर चरणां में मत्तक नवाया। कांपराज सुत्रीव सबसे बड़े प्रम के साथ मिले। फिर उन्होंने कुराल-समाचार पूंछा। बन्दरों ने कहा—श्रापके चरणां की देखने से सब कुराल मंगल है। श्रोरामचन्द्रजो को कृपा से विशेष कार्य सम्पन्न हो गया॥ २॥

नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ।कपिन्ह सहित रघुपित पहँ चलेऊ॥३॥

फिर सबने कहा कि हे नाथ! कार्य हनुमान्जा ने किया। इन्होंने सब बन्दरों के प्रारा बचाये। यह सुनकर सुधीव हनुमान्जों से दुवारा मिले श्रीर बन्दरों-समेत रामचन्द्रजी के पास चले।। ३।।

राम कपिन्ह जब श्रावत देखा । किये काजु मन हरष विसेखा ॥ फटिकसिला बैंठे दोउ भाई । परे सकल कपि चरनिन्ह जाई ॥४॥

जब रामचन्द्रजो ने बन्दरों के। आते देखा, तो समक्त गये कि इन्होंने कार्य सिद्ध कर लिया है; क्योंकि इनके मन में विशेष प्रसन्तता है। दोनों भाई राम-लक्ष्मण स्फटिक-शिला पर बैठे हुए थे। वहाँ जाकर सब बन्दर चरणों में गिरे॥ ४॥

देा०-प्रोतिसहित सब भेटे रघुर्पत करुनापुंज। पूछी कुसल नाथ श्रव कुसल देखि पदकंज ॥२६॥

छन सबसे करूणा-सागर रामचन्द्रजो प्रंम के साथ मिले। रामचन्द्रजी ने उनसे ह्रोम कुशल पूछो तो उन्होंने उत्तर में कहा—हे नाथ! श्रोचरण-कमलों का दर्शन कर श्रव सब कुशल है।। २९।।

चौ०-जामवंत कह सुनु रघुराया । जापर नाथ करहु तुम दाया ॥ ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर् मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ जाम्बवान ने कहा—हे रघुराई! सुनिए, हे नाथ! जिसके ऊपर आप एका करें, उसको सदा शुभ है, और निरन्तर (एक-सी) कुशल है और उस पर देवता, मनुष्य तथा मुनि सब प्रसन्न हैं॥ १॥

सेाइ बिजई बिनई गुनसागर । तासु सुजसु त्रयलोक उजागर ॥ प्रभु की कृपा भयेउ सबु काजू । जनम हमार सुफल भा श्राजू॥२॥

श्रार वहां विजयां है, वहां विनयां श्रीर गुणां का समुद्र है। उसका शुभ यश त्रिलोकों में प्रसिद्ध हो जाता है। स्वामी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो गया। श्राज हमारा जन्म सफल हुआ।। २॥

नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ पवनतनय के चरित सुहाये । जामवंत रघुपतिहि सुनाये ॥३॥

हे नाथ ! वायु-पुत्र हनुमान् ने जे। कार्य कर दिखाया है, उसका वर्णन हजार मुँह से भो नहीं करते बनता। इस प्रकार जाम्बवान् ने हनुमान्जी के सुन्दर चरित्र रामचन्द्रजो के सुनाये॥ ३॥

सुनत कृपानिधि मन त्र्यति भाये । पुनि हनुमान हरिष हिय लाये ॥ कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहित करित रच्छा स्वप्रान की ॥४॥

कुपानिधान रामचन्द्रजो की वे सुनने में बहुत हो प्रिय लगे। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने ने हनुमान्जो की हर्द्य से लगाया। इसके बाद उनसे पृक्षा—्तात! कहो, जानको किस तरह रहती हैं और किस तरह अपने प्राचा का रचा करतो हैं॥ ४॥

देा०-नाम पाहरू दिवस निस्ति ध्यान तुम्हार कपाट । लोचन निज-पद-जंत्रित जाहिँ प्रान केहि बाट ॥३०॥

यह सुनकर हनुमानजों ने कहा—हे स्वामिन ! उनके लिए आपका नाम ईन-रात पहरेदार का काम किया करता है, वे आपका जो ध्यान करता हैं वही किवाड़ हैं और अपने पाँवों की ओर लगे हुए नेत्र हो मानों ताले बन्द हैं। अर्थात् आपके वियोग से ध्यानार्वास्थत हो सदा सोताजो अपने पैरों को ओर दृष्टि जमाये आपका नाम जपती रहती हैं। ऐसो स्थिति में प्राण निकल कर किस मार्ग से जा सकते हैं ? ॥ ३०॥

चौ०-चलत मोहि चुडामिन दीन्हो । रघुपित हृदय लाइ सोइ लीन्हो ॥ नाथ जुगललाचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनक-कुमारी॥१॥ प्रभा ! चलते समय मुक्ते यह चूड़ामिण दिया था । ऐसा कहकर उन्होंने वह रामचन्द्रजी की दिया । रघुनाथजो ने उसकी हृदय से लगा लिया । फिर हनुमान्जी ने कहा—हे नाथ ! जानकीजी ने अपनी दोनों आँखों में पानी भरकर कुछ वचन कहे हैं ॥ १॥

श्चनुजसमेत गहेहु प्रभु चरना। दीनबन्धु प्रनतारतिहरना। मन क्रम बचन चरनश्चनुरागी। केहि श्चपराध नाथ हैाँ त्यागी॥२॥

(वे ये हैं कि) लक्ष्मणजो सहित<sup>र</sup> प्रमु के चरणों की पकड़ लेना श्रीर प्राथना करना कि हे दीनबन्धु, भक्तों के दु:ख हरनेवाले ! मैं मन, वचन श्रीर कर्म से चरणों की श्रनुचरी हूँ फिर किस श्रपराघ से श्रापने मुभे त्याग रक्खा है ॥ २॥

श्रवगुन एक मार में जाना। बिद्धरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ नाथ सा नयनन्हि कर श्रपराधा। निसरत प्रान करहिँ हठि बाधा॥३॥

हाँ, मैं अपना एक अपराध जानतो हूँ। वह यह कि प्रभु का वियोग होते हो मेरे प्राण न निकल गये ! है नाथ ! परन्तु वह अपराध मेरे नेत्रों का है; वे प्राण निकलने में हठपूर्वक विव्र कर देते हैं। (क्योंकि उनको आपके दर्शनों की लालसा है) ।। ३।।

विरह श्रिगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरइ द्यन माहँ सरीरा॥ नयन स्रविह जल निज हित लागी। जरइ न पाव देह बिरहागी॥४॥ सीता के श्रिति विपति विसाला। बिनिह कहे भिल दीनदयाला॥४॥

श्रापका विरह श्राप्त-रूप है, मेरा शरीर रुई-रूप है श्रीर उस श्राप्त का सहायक वायु श्वास है। यें एक च्रा्य भर में शरीर जलकर भस्म हो जाय! परन्तु नेत्र श्रपने हित² (दरोन-लाभ) के लिए जल बहाते हैं, इसलिए विरहामि में शरीर जलने नहीं पाता (पानी पड़ने से श्राग बुभ जातो हैं)॥ ४॥ हे दोनद्याल²! सीवाजी को बड़ी गहरी विपत्ति है। वह बिना ही कहे श्रम्ब्बो श्रथीत् जब तक न कही जाय तभी तक ठीक है।। ५॥

१—लद्मग्रजी-सहित चरण-स्पर्श करने का ताल्पर्य यह है कि 'मारीच के चिल्लाने पर' सीताजी ने जो कर्रुवाक्य कहे ये उनकी स्माप्रार्थना हो। अन्यया लद्मग्रजी के आशीर्वाद देना था, चरण-स्पर्श नहीं करना था। अथवा—'रहत न आरत के चित चेत्' सीताजी परम आर्च हैं अत्यव इस दशा में जो कह दें वह अनुचित नहीं। अथवा—'अनुज समेत' अर्थात् लद्मग्-समेत हनुमान् तुम स्वामी के चरणों के। पकड़ना अर्थात् लद्मग्रजी पर इतना इत विश्वास है कि अपनी ओर से इन्मा कराने के लिए उन्हें कह रही हैं। अथवा—मेरा और लद्मग्र का चरण-स्पर्श स्वीकार करना अर्थात् दोनें। के पाँव पड़ने से अधिक प्रभाव होगा।

२—नेत्र क्षोचते हैं कि जा शरीर ही मस्म हो जायगा तो हम कैसे बच सकेंगे! ३—ऋष दीनदयाल हैं, सीताजी इस समय दीन हैं, इसलिए उनकी विपत्ति युनकर आप न सह सकेंगे। फा॰ ९९—१००

### दो०-निमिष निमिष करुनानिधि जाहिँ कलपसम बीति । बेगि चलिय प्रभु श्रानिय भुजबल खलदल जीति ॥३१॥

हे करुणानिये! सीताजो को एक एक निमेष (श्राँख बन्द कर खोलने) का समय भी कल्प के बराबर बीतता है। इसलिए हे प्रभु! शीप्र चिलए श्रीर मुजाश्रों के बल से दुष्ट-दल की जीतकर सीताजी की ले श्राइए ॥ २१॥

चौ०-सुनि सीतादुख प्रभु सुख-श्रयना । भरि श्राये जल राजिवनयना ॥ बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु वूमिय विर्पात कि ताही ॥१॥

मुख के स्थान स्वामी श्रोरामचन्द्रजी के कमल-समान नेत्र सीताजो का दुःख सुनकर जल (श्राँसुत्र्यों) से भर आये। वे कहने लगे—जिसकी मन, वचन श्रौर कमें से मेरो हो गति (शरणागित) है क्या उसे स्वप्न में मी विपत्ति पूछ सकती है।। १।।

कह हुनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजनु न होई॥ केतिक बात प्रभु जातुधान की। रिपुहि जीति स्नानिबी जानकी॥२॥

हतुमान्जों ने कहा—हे प्रमों ! विपत्ति तो वहों है, जब आपका स्मरण और अजन न हो । हे स्वामिन् ! राज्ञसों को कितनी सी बात है, उन्हें जीत कर स्रोताजों के ले आइए ॥ २ ॥

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि केाउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ प्रतिउपकार करउँ का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मेारा ॥३॥

रामचन्द्रजी ने कहा—हे वानर ! सुना । तुम्हारे बराबर उपकार करनेवाला देवतां, मनुष्यों और ऋषियों में दूसरा कोई शरीर-धारी नहीं है । मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूँ ? मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

सुनु सुत तोहि उरिन मेँ नाहीँ। देखेउँ करि बिचार मन माहीँ॥ पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक स्रति गाता ॥४॥

हे पुत्र ! सुनो । मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उन्ध्रण नहीं। ऐसा कहकर देवतों के त्राता श्रीरघुनाथजी इतुमान्जो की श्रोर बार बार देखने लगे। उनके नेत्रों में जल भर आया श्रीर शरीर में श्रत्यन्त रोमाविल खड़ी हो गई।। ४।।

दो०-सुनि प्रभुबचन बिलोकि मुख गात इरिष हनुमंत । चरन परेंउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३२॥ हनुमान्जो प्रमु रामचन्द्रजो के वचन सुनकर और उनका श्रीमख देखकर प्रसन्न हा, तथा प्रेम से श्रवार हा, भो चरणां में गिर पड़े श्रीर बोले कि हे भगवन, त्राहि ! त्राहि ! ! (रज्ञा करा, रज्ञा करो) ॥ ३२॥

# चौ०-बार बार प्रभु चहहिँ उठावा । प्रेममगन तेहि उठब न भावा ॥ प्रभु-कर-पंकज किप कैसीसा । सुमिरि सो दसा मगन गारीसा॥१॥

प्रभु रामचन्द्रजो हनुमान्जो को बार बार चरणा स उठाना चाहते हैं, किन्तु हनुमान्जों के उठना नहीं रूचता। श्रोश्वामों का हम्त-कमल हनुमान्जों के मस्तक पर है (श्रथात् छन्होंने हस्त-कमर्ला से मस्तक थाम रखा है)। तुलसोदासजों खार याझवल्वयजों कहते हैं कि उस प्रम-मुग्व दशा के स्मरण कर श्रोशिवजों भा मग्न हो गये। श्रथात् गौरा खीर इश दोनां प्रेम में हुब गये॥ १॥

सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा श्रांत सुंदर ॥ कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परमनिकट बैठावा ॥२॥

फिर कुछ देर में राक्करजा अपने चित्त की सावधान कर अत्यन्त सुन्दर कथा कहते लगे। प्रश् रामचन्द्रजा ने हनुमान्जों को उठाकर छाता स लगाया और हाथ पकड़कर उनकी बिलकुल पास बैठा लिया॥ २॥

कहु किप रावनपालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग श्रित बंका॥ प्रमु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन बि-गत-श्रिभमाना॥३॥

फिर वे पूछन लगे कि हे किप ! कहा, रावस द्वारा पालन को हुई लङ्का को आर उसके बहुत हो बाँके किले का तुमने किस तरह जलाया । स्वामो का प्रसन्न जानकर हनुमान्जा अभिमान-रहित बचन बाले—॥ ३॥

साखामृग के बिंड मनुसाई। साखा तेँ साखा पर जाई॥ नाँघि सिन्धु हाटकपुर जारा। निसि-चर-गन बिंध बिपिन उजारा॥४॥ सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मेारि प्रभुताई॥४॥

हे स्वामिन, शाखासृग अथात बन्दर का बड़ा भारो पुरुषाथं यहां है कि वह इस डाल से कूदकर उस डाल पर चला जाता है। मैंने यहां किया है; समृद्र को उल्लाइन कर साने का नगर जलाया और वन को उजाड़ कर राचसां का वध किया ॥ ४ ॥ हे रघुराई! यह सब आपहां के प्रताप से हुआ है। इसमें कुछ मेरां प्रमुता (सामध्ये) नहां है॥ ५ ॥

दे। ० – ता कहुँ प्रभु कबु श्रगम नहिँ जा पर तुम्ह श्रमुकूल।

तव प्रभाव बडवानलिह जारि सकइ खलु तूल ॥३३॥

हे प्रभा ! जिस पर आप अनुकूल हैं, उसके लिए कुछ भी अगम (मिलने को कठिन) नहीं है। क्योंकि आपके प्रताप से तुच्छ रुई भी बड़वानल का जला सकती है ॥ ३३ ॥

चौ०-नाथ भगति श्रांत सुख-दायनी । देहु क्रुपा करि श्रनपायनी ॥ सुनि प्रभु परम सरल किपबानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी॥१॥

हे नाथ ! श्राप कृपाकर मुक्ते श्रपना श्रत्यन्त मुख देनेवालो श्रनपायिनो (स्रांडत न होनेवालो) भक्ति दोजिए । शिवजो कहते हैं कि हे पावेती ! प्रभु रामचन्द्रजो ने श्रत्यन्त सरल (सीधो) हनुमान्जो की वाणो सुनकर उनको एवमस्तु (ऐसा हो हो) कहा ॥ १ ॥

उमा रामसुभाव जेिः जाना । ताहि भजनु तिज भाव न स्राना ॥ यह संबाद जासु उर स्रावा । रघु-पित-चरन-भगित सोइ पावा ॥२॥

ह उमा ! जिन्होंने रामचन्द्रजो का स्वभाव जाना है, उन्हें उनका भजन छे।इकर श्रौर कोई बात श्रच्छो नहीं लगतो । यह (हनुमान्-रामचन्द्रजो का) संवाद जिनके हृदय में श्रावेगा वे ही रघुनाथजी के चरऐं। की भक्ति पावेंगे ॥ २ ॥

सुनि प्रभुबचन कहिं किपबृंदा । जय जय जय कृपाल सुस्वकंदा ॥ तब रघुपति किपपितिहि बोलावा । कहा चलइ कर करह बनावा ॥३॥

स्वामो रामचन्द्रजा के (वरप्रदान के) बचन सुनकर सब वानर-समूह बोले कि हे कृपाल ! हे सुखधाम ! श्रापको जय हो, जय हो, जय हो ! तब फिर रामचन्द्रजो ने वानरराज सुर्शाव को बुलाया श्रीर कहा कि चलने को तैयारो करो ॥ ३ ॥

श्रव बिलंबु केहि कारन कीजे । तुरत किपन्ह कहुँ श्रायसु दीजे ॥ कौतुक देखि सुमन बहु बरषी । नभ तेँ भवन चले सुर हरषी ॥४॥

श्रव किस लिए देर करनी चाहिए ? तुरन्त ही बन्दरों के श्राज्ञा दे देनो चाहिए। यह कौतुक (खेल) देखकर देवता श्राकाश सं पुष्प-वषा कर प्रसन्न हो श्रपन श्रपने स्थान के। चले गये॥ ४॥

दो०-कपिर्पात बेगि बोलाये स्त्राये जूथप जूथ।

नानाबरन ऋ-तुल-बल बानर-भालु-बरूथ ॥३४॥

सुमांव ने शीच ही यूथों के यूथ-पतिया (टोलियों के नायकों) का बुलाया । उसी समय श्रानेक रंगांवाले, श्रापार बलशालो, बन्दर श्रीर रीखों के मुंड श्राये ॥ ३४ ॥

### चै। ० - प्रभु - पद-पंकज नावहिँ सीसा । गर्जिहिँ भालु महाबल कीसा ॥ देखी राम सकल कपिसैना । चितइ कृपा करि राजिवनैना ॥ १॥

वे महाबलो रोछ श्रौर बन्दर प्रभु रामचन्द्रजी के चरणों में मस्तक रख प्रणाम कर गर्जना करने लगे। रामचन्द्रजी ने सब वन्दरों की सेना देखी। वे कमल-समान नेटों से उनकी श्रोर कुपा-दृष्टि से देखने लगे।। १।।

### राम-क्रुपा-बल पाइ किपदा। भये पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा॥ हरिष राम तब कीन्ह पयाना। सग्रन भये सुंदर सुभ नाना॥२॥

रामचन्द्रजो को कृपा का बल पाकर वे वानर ऐसे हो गये मानें पङ्क लगे हुए पहाड़ हाँ। तब रामचन्द्रजो ने प्रसन्न होकर यात्रा की। उस समय श्रमेक प्रकार के सुन्दर श्रीर शुभ शकुन हुए॥२॥

### जासु सकल मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती॥ प्रभुपयान जाना बैंदेही। फरिक बामश्रँग जनु कहि देही॥३॥

जिनकां कोर्ति समस्त मङ्गलमयो है, श्रर्थात् जिनका नाम लेने से ही सब मङ्गलमय हो जाता है उनके प्रयाण करते समय शकुन हुए यह नीति की बात है। रामचन्द्रजी को यात्रा जानकोजो ने जान ली, उनके बाँयें श्रङ्गों ने फड़ककर मानों वह यात्रा-समाचार उन्हें कह दिया ॥ ३॥

### जोइ जोइ सग्रन जानकिहि होई। श्रसग्रन भयउ रावनिह सोई ॥ चला कटकु के। बरनइ पारा। गर्जिहैँ बानर भालु श्रपारा॥४॥

इधर जानकोजां को जो जो शकुन हुए, वे हो रावण के लिए अपशकुन हुए, अर्थात् रावण के भी बायें अङ्ग फड़के जो पुरुष के लिए अनिष्टकारक हैं। बन्दरों की सेना चली, उसका अन्त कौन वर्णन कर सकता है ? उसमें अपार बन्दर और रीक्ष गर्जना कर रहे थे॥ ४॥

### नखन्नायुध गिरि - पादप - धारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ केहरिनाद भालु कपि करहीं । डगमगाहिँ दिग्गज चिक्करहीं ॥४॥

जिन बन्दरों के नख हो शक्ष हैं वे पहाड़ों और वृत्तां के। धारण किये (हाथों में लिये) कोई पृथ्वी पर और कोई आकाश में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे। वे रीछ और बन्दर सिंहों को-सी गर्जनार्य करते थे, जिन्हें सुनकर पृथ्वी ढगमगाने लगी और दिगाज चिंघाड़ने लगे॥ ४॥

छंद-चिक्करिं दिग्गज डोल मिह गिरि लोल सागर खरभरे।

मन इरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे॥

कटकर्टाहँ मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीँ।

जय राम प्रवलप्रताप कोसलनाथ गुनगन गावहों॥

सस वानरों सेना के चलते हो दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगों, पहाड़ हिल गये और समुद्र खलबला चठे। सूये, चन्द्र, देवता, मुनि, नाग और किन्नर्रा के मन प्रसन्न हुए कि अब सबके दु:ख मिटे। बड़े विकट श्रूरवोर वानर कटकटाने लगे और करोड़ें। वानर अपनो मएडलो जोड़कर दौड़ने लगे। वे के।सलनाथ रामचन्द्रजी का जय जयकार करते हुए सनके प्रबल प्रताप और गुरों। को गाने लगे।।

सिंह सक न भार 'उदार श्रिहिपति बार बारिह मोहई। गिह दसन पुनि पुनि कमठपृष्ठ कठोर से। किमि से। हुई।। रघु-बोर-रुचिर-प्रयान-प्रस्थिति जानि .परम सुहावनी। जनु कमठखर्र सर्पराज से। लिखत श्रिबचल पावनी।।

उदार सपाधिपति शंषजो उस भार को न सह सके। वे बार बार मूच्छित हो जाते थै। इसी लिए वे दाँतों से बार बार कछुए (जो शेषजो के नोचे आधार है) को कठोर पीठ की पकड़ लेते थे। वह पकड़ना उस समय ऐसा मालूम होने लगा माना अत्यन्त सुहावनी रामचन्द्रजो को थात्रा के समाचार जानकर शेषजो महाराज उस कछुए को निश्चल और पवित्र पोठ पर वह युद्ध-यात्रा लिख रहे हों!

दो०-एहि बिधि जाइ क्रुपानिधि उतरे सागरतीर। जहँ तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपिबोर ॥३५॥

दयासागर रामचन्द्रजो इस तरह जाकर समुद्र के किनारे उतर गये। (मुकाम होते हो) असंख्य रीछ श्रोर शूरवीर बन्दर जहाँ तहाँ फल खाने लगे॥ ३५॥

·चौ०-उद्दाँ निसाचर रहिं ससंका । जब तेँ जारि गयउ कपि लंका ॥ निज निज यह सब करिं बिचारा। निह निसि-चर-कुल केर उबारा॥१॥

(इस तरह इधर का वृत्तान्त हुआ, अब) वहाँ (लङ्का में) जब से हनुमान्जो लङ्का जला गये तब से राज्ञस-गण संशय-युक्त रहने लगे (कि न जाने क्या होनहार है)। सब अपने अपने धर्म में विचार करते थे कि अब राज्ञस-कुल का बचाव नहीं है।। १।।

जासु दूतवल बरिन न जाई। तेहि श्राये पुर कविन भलाई॥ दूतिन्ह सन सुनि पुर-जन-बानी। मंदोदरी श्रिधिक श्रकुलानी॥२॥

जिसके दूत का पराक्रम वर्णन नहीं करते बनता, स्वयं उसके पुर में त्राने पर कीन सो मलाई होगी ! दृतियों के मुँह से नगर-निवासियों को ऐसी वाणी मुनकर मन्दोदरी (रावण को स्त्री) त्राधिक चवराई ॥ २ ॥

रहिंस जोरि कर पतिपद लागी। बोली बचन नीति-रस-पागी॥ कंत करष हिर सन परिहरहू। मेार कहा श्रिति हित हिय धरहू॥३॥

वह एकान्त में पति के पाँव पड़ हाथ जोड़कर नाति-रस-मिश्रित वचन दोलो— के कन्त ! आप भगवान से द्वेष दूर करो । मेरा कहना बड़ा हितकर है, इसे हृदय में धारम करो ॥ ३॥

समुभत जार् दृत कइ करनी । स्रविह गर्भ रजनी-चर-घरनी ॥ तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु वंत जौं चहहु भलाई ॥४॥

हं स्वामन, जिसक दूत का करनो (किये हुए काम) मालूम होते ही मारे डर के राचसा को खियों के गभे गिर जाते हैं, उसको खो की—जो भलाई चाहो तो अपने—मन्त्रो को बुलवाकर उसके साथ भेज दो ॥ ४॥

तव कुल-कमल-र्विपन-दुख-दाई। सीता सीत-निसा-सम श्राई ॥ सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हार संभु श्रज कीन्हे॥४॥

साता तुम्हार क्रारूपा कमल-वन के लिए दु:ख दनवालां शात (शिशिर ऋतु) को शांत्र क समान आई है। हे नाव! सुनो। सीता के दिये विना ऋहा और महादेव भी तुम्हारा हित न कर सकेंगे॥ ५॥

दे। -रामबान श्रहि-गन-सरिस निकर निसाचर भेक । जब र्लाग ग्रसत न तब र्लाग जतनु करहु। तजि टेक ॥३६॥

जब तक राज्ञसों के समूहरूपो मेंडकां की रामचन्द्र के बाग्ररूपो सपं प्रसने न लगं, तब तक अर्थात जल्दो ही हठ छोड़कर (सोता को लौटा देने का) यन करो॥ ३६॥

चौ०-रुवन सुनी सठ ता करि बानी। बिहँसा जगतबिदित र्श्वाममानी॥ सभय सुभाव नारि कर साँचा। भंगल महुँ भय मन र्श्वात काँचा॥१॥ जगत्-प्रसिद्ध श्रभिमानो दुष्ट रावरा मन्दोदरी को वाणो को कानों से सुनकर सूब हँसा श्रौर कहने लगा—सचमुच क्षियों का स्वभाव डरपेंक होता है। इन्हें मङ्गल में भी भय होता है। इनका मन बहुत हो कथा है।॥१॥

जों श्रावइ मर्कट कटकाई। जियहिँ विचारे निसिचर खाई॥ कंपिहुँ लोकप जा की त्रासा। तासु नारि सभीत र्याड हाँसा॥२॥

श्ररो ! जो बन्दरों को क्षोज श्रा जाय तो बचारे राच्चस उन्हें खाकर जोएँ ! श्रोह !!! जिसके हर से (इन्द्रादिक) लोक-पाल काँपते हैं उसकी स्त्रो ऐसो डरपोक । यह बड़ी हँसी की बात है ॥ २ ॥

श्चस किह बिहाँस ताहि उर लाई। चलेउ सभा ममता श्चिथकाई॥ मंदोदरी हृदय कर चिंता। भयउ कंत पर विधि विपरीता॥३॥

ऐसा कह, खूब इंसकर श्रोर मन्दोदरी को छातां स लगाकर श्रीधक ममता (श्राममान) बढ़ाये हुए रावण सभा को श्रोर चला। मन्दोदरी इदय में चिन्ता करने लगी कि इस समय मेरे पति पर विधाता चलटा हुआ है।। ३।।

बैठेउ सभा खबरि श्रांस पाई। सिंधुपार सेना सब श्राई ॥ बूभेसि सचिव उचित मत कहहू। ते सब इँसे मष्ट करि रहहू ॥४॥ जितेहु सुरासुर तव स्नम नाहीं। नर बानर केहि लेखे माहीँ॥४॥

रावण सभा म जाकर बैठा। उसे एसो खबर मिला कि समुद्र क उस पार सब फौज आ गई है। तब रावण न मन्त्रियां से पूछा कि उचित सलाह बताओ। वे सुनकर हँसे और बोले कि आप चुप रहिए॥ ४॥ आपन देव-दैत्यां का जात लिया, जिसमें कुछ परिश्रम भी नहीं पड़ा; तब बेचारे मनुष्य और बन्दर किस गिनतों में हैं १॥ ५॥

# दो०-सचिव बेंद गुर तीनि जौँ प्रिय बार्लाह भय प्राप्त । राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहो नास ॥३७॥

र्याद मन्त्रा, वद्य त्रार गुरु ये तोनां किसा भय अथवा आशा (लालच) स प्रिय बालने लगें तो राज्य, शरोर और धर्म का बहुत हो शोध नाश हो जाता है। अथात मन्त्रों वास्तविक बात न कहकर राजा की मन-भावतों बात करें तो राज्य नष्टहों, वंद्य जो रोगों के हित को न साच कर लालच में पड़ रोगों के कुपथ्य आदि करने दें, ता शरोर नष्ट हो और गुरु यथार्थ उपदेश न देकर भय अथवा लालच से शिष्य की हाँ में हाँ मिलाने लगे तो धर्म नष्ट हो जाय।। ३७।।

### चौ०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। श्रस्तुति करिह सुनाइ सुनाई॥ श्रवसर जानि बिभीषनुश्रावा। श्राताचरन सीसु तेहि नावा॥१॥

यहाँ रावण के। वहां सहायक बन गई, (क्योंकि) मन्त्रो त्रादि उसके भय से उसको सुना सुनाकर उसको स्तुति करते थे (वास्तिवक बात कोई न कहता था)। उस समय त्रवसर जानकर विभोषण त्राया। उसने भाई (रावण्) के चरणों में सिर नवाया।। १॥

पुनि सिरु नाइ बैठ निज श्रासन । बोला बचन पाइ श्रनुसासन ॥ जैां कृपाल ५ छेहु मोहि बाता । मति-श्रनु-रूप कहुउँ हित ताता ॥२॥

फर विभोषण अपने आसन पर बैठकर, रावण को आज्ञा पा, प्रणाम कर बोला—हे कृपालु ! तुमने मुक्तसे जो बात पूछो है उसका हितकारो उत्तर हे तात ! मैं अपनो बुद्धि के अनुसार कहता हूँ ॥ २॥

जे। श्रापन चाहइ कल्याना । सुजसु सुमित सुभगित सुख नाना ॥ सो पर-नारि-लिलाः गोसाईँ । तजइ चौिं के चंद कि नाईँ ॥३॥

जो व्यक्ति अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि श्रोर शुभगति (सद्गति) तथा नाना प्रकार के सुख चाहता हो वह हे गुसाई ! पराई श्लो के मस्तक की, चौथ के चन्द्र के समान, त्याग दे र श्रथान परस्त्रों का मुँह न देखा। ३॥

चौदह्मवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ठइ नहिँ सौँई॥ ग्रनसागर नागर नर जोऊ। श्रलपलोभ भल कहुइ न कोऊ॥४॥

जो अकेला चीदह लोका का स्वामो हो वह भी प्राणियों से द्रोह कर नहाँ ठहर सकता। जो मनुष्य गुणां का समुद्र और चतुर हो, उसकी यदि थोड़ा-सा भो लोभ हो जाय तो कोई उसे अच्छा नहीं कहता॥ ४॥

दो०—काम क्रोध मद लेाभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीरहो भजरूं। भजहिँ जेहि संत ॥३८॥

हे नाथ ! काम, क्रोध, मद श्रीर लोभ य सब नरक के माग है, इसलिए तुम इन सबके। त्यागकर उन श्रोरघुवोर का भजन करो, जिन्हें सन्त लोग भजते हैं ॥ ३८॥

१--- भादौं सुदी चौथ के दिन चन्द्र देखने से कलङ्क लगता है। इसलिए उस दिन कोई चन्द्रमा को नहीं देखता। इसी चन्द्र के देखने से श्रीकृष्ण को स्यमन्तक मिण् की चोरी लगी थी, जिसकी सिवस्तर कथा मागवत श्रीर श्रन्यान्य पुराणों में है।

#### चौ०-तात रामु निहैं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालहुँ कर काला ॥ ब्रहः श्रनामय श्रज भगवंता । ब्यापक श्रजित श्रनादि श्रनंता ॥१॥

हे तात ! राम न तो मनुष्य हैं, न राजा; वे लोकों के स्वामी श्रीर काल के भो काल हैं। वे ब्रह्म, श्रनामय (सब रोग-बाधाश्रां श्रादि से रहित), श्रज (जिनका जन्म न हो), भगवान् (षड्गुण-ऐश्वय-सम्पन्न), न्यापक, श्राजत (जिनको कोई न जोत सके), श्रनादि (जिनका, ये कब से हुए यह पता न हो), श्रीर श्रनन्त (जिनका पार न हो) हैं॥ १॥

गो-द्विज-धेनु-देव-हित-कारी। कृपार्तिषु मानुष-तनु-धारी॥ जनरंजन भंजन खलबाता। बेद-धर्म-रच्छक सुनु श्राता॥२॥

भैया ! भुना । व क्रपा कं समुद्र हैं; व प्रथ्वा, गांश्रा, ब्राह्माएां श्रोर देवतां कं हित करनेवाले हैं, इसो लिए वे मनुष्य-शरीर घारण करते हैं । वे भक्तों के प्रसन्न करनेवाले, दुष्ट-समूह का नाश करनेवाले और वेद तथा धर्म के रच्चक हैं ॥ २॥

ताहि बयरु तिज नाइय माथा। प्रनतारित-भंजन रघुनाथा॥ देक् नाथ प्रमु कहुँ बैदेही। भजर राम बिनु हेतु सनेही॥३॥

उनसे वेर त्यागकर उनके। मस्तक नवाना चाहिए। रघुनाथजी प्रणत (शरणागत) की पोदा की निष्टत करनेवाले हैं। हे नाथ! उन स्थामो के जानकी दे दो श्रीर उन रामचन्द्रजी का भजन करो जो बिना कारण (स्वामाविक) सबके स्नेहो हैं॥ ३॥

सरन गये प्रभुः ताहुः न त्यागा । बिस्व-द्रोह-कृत श्रघ जेहि लागा ॥ जासु नाम त्रय-ताप-नसावन । साइ प्रभु प्रगट समुक्क जिय रावन ॥४॥

जिसे सारे संसार के द्रोह करने का पातक लगा हा उसका भा, शरण मे जान पर, प्रभु रामचन्द्रजो नहीं त्यागते; श्रौर जिसका नाम तानां तापां (श्राध्यात्मक, श्राध्यातिक श्रौर श्राध्येविक) के नष्ट कर देता है वहां परमात्मा रामचन्द्र प्रकट हुए हैं। हे रावण ! तुम श्रपने जा में ऐसा जान लो।। ४॥

### दो०-बार बार पद लागउँ विनय करउँ दससीस । परिर्हार मान मोह मद भजरू कोसलाधीस ॥३६॥

हे दस-सोस ! में बार बार पाँव पड़ता श्रीर विनता करता हूँ कि तुम मान, मेाह श्रीर श्रीभमान होएकर केसिलनाथ रामचन्द्रजों का भजन करों ॥ ३९॥

### मुनि पुर्लास्त निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुश्रवसरु तात॥४०॥

हे तात ! यह बात पुलस्त्य (पितामह) मुनि ने अपने शिष्य के हाथ कहला भेजी थी, वहीं मैंने अच्छा अवसर पाकर तुरन्त ही स्वामो (आप) से कह दो ॥ ४०॥

### चौ०-माल्यवंत श्रति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि श्रति सुख माना॥ तात श्रनुज तव नीतिविभूषन। सो उर धरहु जो कहत विभोषन॥१॥

माल्यवान् नाम का एक बहुत चतुर मन्त्रा था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना। वह (रावण से) बोला—हे तात! तुम्हारा छे।टा भाई विभीषण नोति का अलङ्कार रूप है, यह जो बात कहता है उसको हृद्य में रखे। ॥ १॥

रिपु-उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हड़ कोऊ॥ माल्यवंत एह गयेउ बहोरी। कहड़ विभोषनु पुनि कर जोरी॥२॥

यह सुनकर रावण बोला—श्ररे ! यहाँ केोई है ? ये दोनां दुष्ट रात्रु के उत्कर्ष (बड़ाई) की बात कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से दूर क्यां नहीं कर देते ? यह सुनकर माल्यवान तो घर चला गया १, पर विभीषण फिर भो हाथ जोड़कर कहने लगा—।। २।।

सुमित कुमित सब के उर रहहोँ। नाथ पुरान निगम श्रस कहहीं॥ जहाँ सुमित तहँ संपित नाना। जहाँ कुमित तहँ विपित निदाना॥३॥

हे नाथ ! पुराण आर वंद एसा कहत है कि मुर्बुद्ध और कुर्बुद्ध सभी के हृदयां में रहतो है। इनमें से जहाँ मुर्बुद्ध होतो है, वहां अनेक प्रकार को सम्पत्तियाँ आतो हैं और जहाँ कुर्बुद्ध होतो है वहां अन्त में विपान आतो है।। ३॥

तव उर कुमित बसी बिपरीता। हित श्रमहित मानहु रिपु प्रोता॥ कालराति निसि-चर-कुल केरी। तेहि सीता पर प्रोति घनेरी॥४॥

१—माल्यवान् ने सोचा कि रावण का काल आ गया है, इसी से यह हित-चिन्तकों का कहा नहीं मानता। "दीर्पानवां ग्रागन्धं च सुद्धदान्यमहन्धतीम्। न जिझान्त न श्र्यवित्त न पश्यिन्त गतायुपः॥" जिनकी आयुष्य पूरी हो गई हो, वे दीपक बुफाने पर उसकी गन्त नहीं सुँघते (उन्हें गन्ध नहीं आतो), मित्रों का बचन नहीं सुनते और अहन्धती (जो सप्तर्षियों के तारों हे साथ आट में केंग्रा सा तारा होता है) के। नहीं देखते। काल-ज्ञान में अहन्धती नाम जीम का भी है। जिनका काल आ गया हो उनका अपनी जीम, बाहर निकालने पर, नहीं दीखनी।

तुम्हार हृदय में कुबुद्धि जम गई है, इससे तुम सभी उलटा मानने लगे हो। हित की अनिहत और शत्रु को मित्र मानते हो। जा राचस-कुल की कालरात्रि है, उस मीता पर तुम्हारी बड़ी प्रीति है। ॥ ४॥

दो०-तात चरन गहि माँगउँ राखहु मेार दुलार।

सीता देहु राम कहुँ श्रहित न होइ तुम्हार ॥४१॥

हे तात ! मैं तुम्हारे चरण पकड़कर माँगता हूँ, मेरे दुलार की रख ली, श्रर्थात मेरा कहा मान लो । सीता रामचन्द्र की दे दो, जिसमें तुम्हारा श्रह्ति (बुरा) न हो ।) ४१ ॥

चै। -बुध-पुरान-स्नुति-संमत वानी। कही विभोषन नीति बखानी॥
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु श्रव श्राई॥१॥

विभीषण ने परिडर्ता, पुराणों श्रौर वेदां की सम्मत वाणा सं व्याख्या करके नोति कही। इसे सुनते ही रावण कोधित हो उठा श्रौर बोला—दुष्ट ! श्रब तेरो मृत्यु पास श्रा गई॥१॥

जियसि सदा सठ मार जियावा। रिपु कर पच्छ गढ तोहि भावा॥ कहिस न खल श्रस का जग माहाँ। भुजबल जेहि जीता मैं नाहाँ॥२॥

श्ररे दुष्ट ! तू सदा मेरा जिश्राया हुश्रा जोता है। श्ररे मूर्ख ! तुमे शत्रु का पच प्यारा लगा ! श्ररे दुष्ट ! तू बतलाता क्यां नहीं कि जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने श्रपनो मुजाश्रों के बल से न जोत लिया हो ॥ २ ॥

मम पुर बिस तपिसन्ह पर प्रोती । सठ मिलु जाइ तिन्हिं कहु नीती॥ श्रम किह कीन्हेसि चरनप्रहारा । श्रनुज गहे पद बार्राहें बारा ॥३॥

मेरे पुर (लङ्का) म बसकर तपास्वयां (राम-लक्ष्मण) से तुर्फ प्रीति है, ता दुष्ट तू जाकर उन्हों की नोति बतला। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी। (इतने पर भी) विभीषण बार बार पाँव पड़ता गया॥ ३॥

यमा संत कइ इहइ बडाई। मंद करत जो करइ भेलाई॥ तुम्ह पितुसरिस भलेहि माहि मारा। रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥४॥ सचिव संग लेइ नभपथ गयऊ। सबहिँ सुनाइ कहत श्रस भयऊ॥४॥

महादेवजी कहते हैं कि ह उमा! सन्तां (सत्पुरुषां) की यहां बड़ाई है कि व अपने साथ बुराइ करनेवाले की भो भलाई करं। विभोषण ने कहा—तुम मेरे पिता के समान हो, तुमने मुक्ते मारा, यह अच्छा हो किया, पर हे नाथ! राम-भजन करने से तुम्हारा कल्याण होगा॥४॥ फिर विभीषण मन्त्रियों के साथ लेकर आकाशमार्ग में गया और सबके सुनाकर ऐसा कहने लगा—॥५॥

### दो०-रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। में रघु-बीर-सरन श्रव जाउँ देहु जनि खोरि॥४२॥

प्रभु रामचन्द्र सत्य-सङ्कल्प हैं, तुम्हारो सभा काल के वश हो रही है। अब मैं रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुक्ते देश न देना ॥ ४२ ॥

### चौ०-श्रस किह चला बिभोषनु जबहीँ। श्रायूहीन भये सब तबहीँ॥ साधुश्रवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान श्राविल के हानी॥१॥

ऐसा कहकर जभो विभोषण वहाँ से चला, तभो सब (राज्ञस) श्रायुष्य-होन हो गये। शंकरजी कहते हैं कि हे पार्वती ! साधु (सज्जन) पुरुषों की श्रवज्ञा (तिरस्कार) तुरन्त ही सभी कल्याणों का नाश कर देती है ॥ १ ॥

रावन जबिह बिभोषनु त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबिह स्रभागा ॥ चलेउ इरिष रघुनायक पाहीँ । करत मनोरथ बहु मन माहीँ ॥२॥

जमो विभीषण ने रावण के त्याग दिया, तभी वह बिना ऐश्वर्य का श्रौर श्रमागा हो गया। विभोषण प्रसन्न होकर मन में बहुत मनारथ करता हुश्रा रघुनाथजी के पास चला॥ २॥

देखिहउँ जाइ चरन-जल-जाता । श्ररुन मृदुल सेवक-सुख-दाता ॥ जे पद परिस तरी रिषिनारी । दंडक-कानन - पावन - कारी ॥३॥

वह यह मनोरथ करता जाता था कि मैं जाकर श्रीरामचन्द्रजी के उन चरण-कमलों का दशन करूँगा, जा कि लाल, कामल और सेवकों की सुख देनेवाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श कर ऋषि की का (श्रहल्या) तर गई, जिन चरणों ने दंढकारण्य की पावन किया तथा ॥ ३॥

जे पद जनकसुता उर लाये। कपट-कुरंग-संग धर धाये॥ हर-उर-सर-सरोज पद जेई। घ्रहो भाग्य मेँ देखिइउँ तेई॥४॥

जिन चरणों की जनक-दुलारीजों ने हृद्य में धारण किया, जो चरण कपट-मृगवेषधारी मारीच के साथ उसकी पकड़ने की दौड़े और जी चरण शिवजी के हृद्य-रूपो सरोवर में कमल-रूप होकर रहते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन मैं करूगा। मेरा ऋहोभाग्य है ॥ ४॥

दा०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन लाइ।

ते पद श्राजु विलोकिहउँ इन्ह नयनिह श्रव जाइ ॥४३॥

जिन चरणें को पादुकाओं में भरतजी अपना मन लगाये हुए हैं, मैं आज जाकर सन्हीं चरणें को इन आँखों से दे हैंगा!॥ ४३॥

### चौ०-एहि बिधि करत सप्टेम बिचारा । श्रायउ सपिद सिंधु एहि पारा ॥ कपिन बिभीषनु श्रावत देखा । जाना काउ रिपुदृत बिसेखा ॥१॥

इस तरह प्रेम-पूर्वक विचार करता हुआ विभीषण तत्काल समुद्र के इस पार आया। बन्दरों ने विभोषण के। आते देखा तो उन्होंने जाना कि यह शत्रु की श्रोर का कोई खास दृत है।। १।।

ताहि राखि कपोस पहिँ श्राये। समाचार सब ताहि सुनाये॥ कह्न सुत्रीव सुनहु रघुराई। श्रावा मिलन दसाननभाई॥२॥

बन्दर उसके। वहीं रोककर सुमोव के पास श्राये श्रीर उन्होंने उसके श्राने के सब समाचार सुनाये। तब सुमीव रामचन्द्रजों से कहने लगा कि हे रघुराई! सुनिए, रावण का भाई मिलने के लिए श्राया है।। २।।

कह प्रभु सखा बूिकये काहा। कहइ कपीस सुनहु नरनाहा॥ जानि न जाइ निसा-चर-माया। कामरूप केहि कारन श्राया॥३॥

यह सुनकर प्रभु रामचन्द्रजो ने कहा कि सखा, (इसके श्राने का) क्या मतलब है ? इस पर वानरराज सुप्रीव ने कहा—हे नरेश्वर ! सुनिए। राचसों की माया नहीं जानी जा सकती। न जाने यह काम-रूप (अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करनेवाला) किस कारण यहाँ श्राया है।। ३।।

भेद हमार लेन सठ श्रावा । राखिय बाँधि मेाहि श्रस भावा ॥ सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी । मम पन सरनागत-भय-हारी ॥४॥ सुनि प्रभुवचन हरष हनुमाना । सरनागतबच्छल भगवाना ॥४॥

यह दुष्ट हमारा भेद लेने के लिए आया है। मुक्ते तो यह अच्छा माख्म होता है कि इसको बाँध रखना चाहिए। रामचन्द्रजी ने कहा—हे सखा! तुमने यह नीति तो अच्छो सोचो है, पर मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शरणागत के भय को हरण करता हूँ॥ ४॥ म्वामो के ऐसे वचन सुनकर हनुमान्जी प्रसन्न हुए कि भगवान् रामचन्द्र शरणागत के ऐसे वत्सल (प्रेमी) हैं॥ ४॥

### दो०-सरनागत कहुँ जे तजिह ँ निज श्रनहित श्रनुमानि । ते नर पावँर पापमय तिन्हिह ँ बिलोकत हानि ॥४४॥

(रामचन्द्रजो ने कहा—) जे। शरणागत के। ऋपना ऋनहित (शत्र्) ऋनुमान (विचार) कर त्याग देते हैं वे मनुष्यों में नोच श्रीर पापरूप हैं। उनका गुँह देखने से हानि होतो है ॥ ४४ ॥

### चौ०-कोटि विप्रवध लागहि जाहू। श्राये सरन तजउँ नहिँ ताहू॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीँ। जनम कोटि श्रघ नासहिँ तबहीँ॥१॥

जिसको करोड़ ब्रह्महत्या लगो हो उसे भी, शरण आ जाने पर, मैं कभी नहीं छोड़ता। जीव जब मेरे सम्मुख (शरण) हो जाता है, उसो समय उसके केाटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १॥

पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मार तेहि भाव न काऊ॥ जैाँ पै दुष्ट हृदय सोइ होई। मारे सनमुख श्राव कि सोई॥२॥

पापो का तो साधारण स्वभाव हो हो जाता है कि उसके। मेरा भजन कभो अच्छा नहीं लगता। जो वह (विभोषण) दुष्ट-हृद्यवाला हो होता, तो क्या कभो मेरे सम्मुख आता ? ॥ २ ॥

निर्मल मन जन सा माहि पावा। माहि कपट छल छिद्र न भावा॥ भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा॥३॥

जो भक्त निमल चित्तवाला है वही मुक्ते पाता है; मुक्ते छल, छिद्र श्रीर कपट नहीं मुहाते। हे कपिराज! जो रावण ने भेद लेने के लिए भेजा हो, तो भो हमें कुछ भय श्रीर हानि नहीं है॥ ३॥

जग महुँ सखा निसाचर जेते। लिखमनु हनइ निमिष महुँ तेते॥ जैाँ सभीत श्रावा सरनाई। राखहउँ ताहि प्रान की नाईँ॥४॥

हे सखा ! संसार में जितने राज्ञस हैं उन सबका लच्मण एक निमेष (पलक) भर में मार हालने को समधे हैं। जो वह हर से शरण में आया है तो मैं उसके। प्राण के समान रख्ँगा ॥४॥

दो०-उभय भाँति तेहि श्रानहु हँसि कह क्रपानिकेत ॥ जय क्रपालु कहि कपि चले श्रंगद-हन्-समेत ॥४४॥

कुपानिधान श्रीरामचन्द्रजो ने इंसकर कहा—उसको दोनें तरह से (यदि शरण श्राया है।, श्रथवा भेद लेने भी श्राया हो) ले श्राश्रो। तब दयालु भगवान को जय है।, ऐसा कहकर श्रद्धद और हनुमान समेत बंदर चले॥ ४५॥

चौ०-सादर तेहि श्रागे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥
दूरिहि तेँ देखे दोउ श्राता। नयनानंददान के दाता ॥१॥

जहाँ विभीषण खड़ा था वहाँ से उसको बड़े आदर के साथ आगे करके वानर वहाँ चले जहाँ दया की खान भगवान रामचन्द्र थे। विभीषण ने दूर ही से नेत्रों की आनन्ददान देनेवाले दोनों भाइयों को देखा॥ १॥

बहुरि राम छबिधाम बिलोकी। रहेउ ठठुकि एकटक पल रोकी॥ भुज प्रलंब कंजारुनलेाचन। स्यामल गात प्रनत-भय-मोचन॥२॥

फिर विभीषण शोभा के घाम श्रीराम को देखकर पलकों को रोक ठिठक कर रह गया। श्रीरामचन्द्रजी की लम्बी भुजायँ थीं, कमल जैसे लाल नेत्र और श्याम-सुन्दर श्रङ्ग थे। वे शरणागत का भय छुड़ानेवाले थे॥ २॥

सिंहकंध श्रायतउर सोहा। श्रानन श्रमित-मदनु-मन मोहा॥ नयन नीर पुलकित श्रति गाता। मन धरि धीर कही मृदु बाता॥३॥

उनके सिंह जैसे कन्धे थे, विशाल वक्तः स्थल सुहाता था और श्रोमुख तो असंख्य काम-देवों के मन की मीहित करनेवाला था। ऐसे दर्शन पाते ही विभीषण के नेत्रों से जल वह निकला और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया। वह मन में धीरज धरकर कीमल बात कहने लगा—।। ३॥

नाथ दसानन कर मेँ भ्राता । निसि-चर-बंस-जनम सुरत्राता ॥ सहज पापप्रिय तामसदेहा । जथा उछ्कहिँ तम पर नेहा ॥४॥

हे नाथ ! मैं दशमुखवाले रावण का भाई हूँ । हे देवरचक ! राचस-कुल में मेरा जन्म हुआ है । तामस देह होने के कारण मुमे सहज ही पाप उसा तरह अच्छे लगते हैं जिस तरह घृष्टु (उल्ल्ड) का अँधेरे पर स्नेह होता है, ॥ ४ ॥

दे। ० – स्रवन सुजसु सुनि श्रायउँ प्रभु भंजन-भवभीर । त्राहि त्राहि श्रारतिहरन सरन सुखद रघुबोर ॥४६॥

मैं कानों से श्रापका शुद्ध यश सुनकर श्राया हूँ । हे प्रभो ! श्राप संसार-भय के भंजन करनेवाल, दु:ख के हरनेवाले श्रीर शरणागत का सुखदायक हैं । हे रघुवीर, श्राप मेरी रचा करो ! ! ॥ ४६ ॥

चौ०-श्रस किह करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष विसेखा ॥ दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गहि हृदय लगावा॥१॥

१—कुछ लोग ऐसा सन्देह करते हैं कि रावण के पिता और पितामह ऋषि वे और उसका सगा भाई कुबेर था। इसलिए विभीषण का यह कहना कि मैं राच्छकुल में जन्मा हूँ ठीक नहीं है। पर यहाँ विभीषण अपनी लघुता दिखाता है और विहल होने के कारण श्रप्रासंगिक बातों का कह देना स्वाभाविक है।

विभोषण के। ऐसा कहकर जब दण्डवत् (साष्टाङ्ग) करते देखा, तब प्रभु रामचन्द्रजी विशेष प्रसन्नता के साथ तुरन्त उठे। दोन वचन सुनकर वे स्वामी के चित्त में प्रिय लगे। श्रपनी विशाल भुजात्रों से पकड़कर रामचन्द्रजी ने उसे हृदय से लगा लिया॥ १॥

श्रनुजसिंहत मिलि ढिग बैठारी। बोले बचन भगत-भय-हारी॥ कहु लंकेस सिंहत परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा॥२॥

लक्ष्मण-समेत भक्त-भयहारो रामचन्द्रजी विभोषण से मिलकर श्रौर उसकी श्रपने पास बैठाकर वचन बोले—हे विभोषण ! कहो, लङ्का-पित रावण परिवार-सिहत कुशल तो है। तुम्हारा निवास कुठौर (ख़राब जगह) में है।। २।।

खलमंडली बसहु दिनु राती। सखा धरम निबहइ केहि भाँती॥ मैँ जानउँ तुम्हारि सब रोती। श्राति नयनिपुन न भाव श्रनीती॥३॥

ह सखा ! तुम दिन-रात दुष्टां को मण्डला में निवास करते हो, ऐसे में धम किस तरह निभता है ? मैं तुम्हारो सब रीति जानता हूँ । तुम नीति में बहुत हो निपुण हो । तुमको अनीति नहीं सुहाती ।। ३ ।।

वरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जिन देइ विधाता ॥ श्रव पद देखि कुसल रघुराया । जैाँ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥४॥

ह तात ! नरक का बसना तो अच्छा, परन्तु विधाता दुष्ट का सगीत न दे। यह सुन कर विभोषण ने कहा—हे रघुराई ! अब इन चरणों का दर्शन पाकर कुशल है, जे। आपने सुक्ते अपना भक्त जानकर दया को ॥ ४॥

दे। ० — तब लिंग कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिस्नाम । जब लिंग भजत न राम कहुँ सोकथाम तिज काम ॥४७॥

जाव का भलाइ तब तक नहीं होतो श्रार न स्वप्न में भो उसके मन की विश्राम मिलता है, जब तक वह शोक क स्थान विविध कामों (मनोरथों) की छोड़कर रामचन्द्रजी का भजन नहीं करता ॥ ४७॥

चौ०-तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मेाह मत्सर मद माना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चापसायक कटि भाषा ॥१॥

(हाथ में) धनुष-बाण लिये त्रौर कमर मं तरकस बाँधे हुए श्रारामचन्द्रजा जब तक श्रन्त:करण में निवास नहीं करते तब तक हृदय में लोभ, माह, मद, मत्सर, श्राभमान श्रादि श्रनेक दुष्ट बसते हैं ॥ १ ॥

फा॰ १०१---१०२

ममता तरुनतमी श्रॅंधियारी। राग द्वेष उल्लक्क सुखकारी॥ तब लगि बसत जीव मन माहीँ। जब लगि प्रभु-प्रताप-रवि नाहीँ॥२॥

ममता (घमगड) रूपो घोर श्रॅंधेरो रात राग-द्वेष रूपो उल्लुश्र्यां के। त्र्यानन्द देतो है। वह तभी तक जोव के मन में बसतो है जब तक स्वामी के प्रतापरूपो सूर्य का उदय नहीं होता॥ २॥

श्रव मैं कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पदकमल तुम्हारे॥ तुम्ह कृपाल जा पर श्रनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविध भक्सूला॥३॥

हे रामन्द्रजो ! अब आपके चरण-कमल देखकर में कुराल हूँ । मेरे सब भयों के समृह् मिट गबे । आप दयालु जिस पर अनुकूल हां, उसको तीनों प्रकार का (अध्यात्म, अधिभृत, अधिदेव) संसार-सम्बन्धो शृल नहां व्यापता ॥ ३ ॥

में निसिचर श्रति-श्रथम-सुभाऊ। सुभ श्राचरनु कीन्ह नहिँ काऊ॥ जासु रूप मुनि-ध्यान न श्रावा। तेहि प्रभु हर्राष हृदय माहि सावा॥४॥

मैं राम्नस महा नोच स्वभाववाला हूँ। मैंने कोई पुराय का आचरता मी नहां किया। फिर भी जिसके रूप का ध्यान तक मुनि-जनों ने नहीं पाया, उन्हीं ने प्रसन्न होकर मुक्ते हृदय से लगाया!।। ४।

दो०-ग्रहोभाग्य मम श्रमित श्रति राम कृषा-सुख-एंज ।

देखेउँ नयन विगंचि-सित्र-सेव्य जुगल-पद-कंज ॥४८॥

हे दशा श्रोर सुख क पुषा आराम । आज मरा अपार श्रहाभाग्य है जो मैंन हहा श्रीर शिवजो के सेव्य (सेवा करने योग्य) चरण-कमल को जोड़ो नेत्रां से देखां !॥ ४८ ॥

चौ०-सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान भुद्धंडि संभु गिरिजाऊ॥ जैाँ नर होइ वराचरद्रोही। श्रावइ सभय सरन तिक मोही॥१॥

यह सुनकर श्रारामचन्द्रजा न कहा—है सखा ! हुनो, म श्रापना स्वभाव कहता हूँ । इसको काकमुशुरुड श्रोर शिव-पार्वतोजा भा जानत हैं। यद्यपि चराचर (प्रारित्मात्र) से द्रोह करनेवाला मनुष्य हो श्रोर वह भयभात होकर मुक्ते ताककर शरण श्रा जायर ॥ १॥

१—इसी अयंबाला भगवान का प्रतिशान्वचन यह है—"सकुदेव पन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वत सम॥१॥" वा• पु०१८। ३३ अर्थात्—जो एक ही बार 'हे स्वामी! मैं आपका हूँ इस तरह मुक्तसे माँगता है, उसकी मैं सब प्राणियों से अभयदान दे देता हूँ (सब तरह से निडर कर देता हूँ)। यह मेरी प्रतिशा है।

तिज मद मोह कपट छल नाना । करहुँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनु धन भवन सुदृद परिवारा ॥२॥

श्रार मद, माह कपट श्रार तरह तरह के ख़ल छोड़ दे तो उसका मैं तुरन्त सज्जन पुरुष के समान (उच्च कत्ता का श्राधकारो) कर देता हूँ ि जो माता, पिता, भाई, पुत्र, क्यो, शरीर, धन, घर, मित्र श्रीर कुटुम्बो ॥ २ ॥

सब के ममता ताग बटारी। मम पद मनहिँ बाँध बरि डोरी॥ समदरसी इच्छा कल्लु नाहीँ। हरष सोक भय नहिँ मन माहीँ॥३॥

सभो के ममता (ये मेरे हैं ऐसा श्राभमान) रूपो सूत के तागां को इकट्ठा करके, उनको बांद्र्या ढारो बटकर, उससे मेरे चरऐंग में मन का बाँध देते हैं; श्रथात् ये सभी चांजें उन स्वामी की हैं, मेरे तो केवल एक प्रमु हा हैं, श्रोर मेरा के। इे नहीं हैं —ऐसा निश्चम कर लेते हैं; जो समदशी (शत्रु-मित्र पर समान टांप्टवाले) हो जाते हैं; जिनको कुछ इच्छा नहीं रहतो; हर्ष, शाक, श्रार डर जिनके मन में नहों हैं ॥ ३॥

श्रस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसइ धन जैसे॥ तुम्ह सारिखे सन्त प्रिय मारे। धरउँ देह नहिँ श्रान निहारे॥४॥

एस सज्जन मर हृदय में किस तरह बसते हैं, जिस तरह लोभी मनुष्य के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे समेखे सन्त मेरे प्यारे हैं। उन्हीं के लिए मैं शरोर धारण करता हूँ और किसा पर एहसान नहीं है या मेरे शरार धारण का श्रीर कुछ कारण नहीं है॥ ४॥

दे। ० — सगुनउपासक पर-हित-निरत नीति-दृढ़-नेम । ते नर प्रानसमान मम जिन्ह के द्विज-पद-प्रेम ॥४६॥

जो सगुण ब्रह्म क उपासक हैं, परापकार करने में तत्पर हैं, नातिमान और दृढ़ नियम-वाले हैं और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रम हैं, वे मनुष्य मुक्ते प्राण के समान प्यारे हैं ॥४९॥

चै।०-सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ता ते तुम अतिसयप्रिय मारे॥ रामबचन सुनि बानरजूथा। सकल कहि जय कृपाबरूथा॥१॥

हे लङ्करा ! (विभाषण) सुना । तुममं ये सब गुण है, इसो सं तुम सुक बहुत हो प्यारे हो । रामचन्द्रजी के वचन सुनकर सब बन्दर्रों के यूथ कहने लगे कि हे कुपासागर ! आपको जय हो ॥ १॥

१—यहाँ विभीषस् के। राजितलक करना निश्चय कर लिया इसलिए उसी पदवी से उसके। 'लङ्केश' । । ।

### सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी। नहिँ श्रघात स्रवनामृत जानी॥ पदश्रंबुज गहि बारहिँ बारा। हृदय समात न प्रेमु श्रपारा॥२॥

विभोषण स्वामो रामचन्द्रजो की वाणो सुनते हुए उसकी कानों का श्रमृत जानकर उससे तृप्त नहीं होते श्रौर बारंबार रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकड़ते हैं। श्रपार प्रेम उमड़ा ह जा हृदय में नहीं समाता ॥ २ ॥

### सुनहु देव स-चराचर-स्वामी। प्रनतपाल उर-श्रन्तर-जामी॥ उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु-पद-प्रोति-सरित से। बही॥३॥

विभोषण ने कहा—हे चर-श्रचर-जगत् के स्वामां ! देव ! शरणागत-रक्तक ! श्राप हदयां के श्रन्तर्यामां हैं, सुनिए । मेरे इदय में पहले जा कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति-रूपो नदी में बह गई ॥ ३॥

### श्रव क्रपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव-मन-भावनी ॥ एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥४॥

हे दयालु ! श्रव सदाशिवजो के मन में रूचो हुई पावन करनेवालो श्रपनी भक्ति मुक्ते होजिए । रण-धीर रामचन्द्रजो ने "एवमस्तु" (ऐसा ही हो) कहकर तुरन्त समुद्र का जल मँगवाया ॥ ४॥

### जदिष सखा तव इच्छा नाहीँ। मार दरसु श्रमोघ जग माहीँ॥ श्रस किह राम तिलक तेहि सारा। सुमनदृष्टि नभ भई श्रपारा॥५॥

फिर विभोषण से कहा—हे सस्या ! यद्यपि तुम्हारो इच्छा नहीं है, तथापि मेरा दर्शन जगन् में श्रमोध (सफल, कभो खाली न जानेवाला) है। ऐसा कहकर रामचन्द्रजी ने विभोषण को राज-तिलक कर दिया। उस समय श्राकाश से श्रपार पुष्प-वर्षा हुई ।। ५॥

### दे। ० - रावनक्रोध श्रनल निज स्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषनु राखेउ दोन्हेउ राजुः श्रखंड॥५०॥

<sup>?—</sup>रावण के मारे जाने के पहले ही विभीषण की राजितलक कैसे दिया ? इस शङ्का का समाधान श्रामले दोहों में है, तो भी भगवान रामचन्द्रजी की अपने कर्तब्यों पर हड़ता और भविष्य का यथार्थ ज्ञान है ! यदि ऐसा न होता तो जब चारों दिशाओं में हज़ारों बन्दर मेजे गये थे तब उनमें से हनुमान्जी के। ही वे मुद्रिका क्यों देते ! और यहाँ विभीषण के। पहले ही लंकेश क्यों बना देते ! इसी लिए भगवान् रामचन्द्रजी रें. हड़वत कहते हैं |

रावरण की क्रोधरूपी श्रिप्त श्रपने (विभोषण के) श्वासरूपी प्रचएड वायु से प्रज्वलित हो रही थी। उसमें जलते हुए विभीषण की रत्ता भगवान् रामचन्द्रजी ने की श्रीर उसके। श्राखरड राज्य १ दिया।। ५०।।

### जो संपति सित्र रावनहिँ दीन्हि दिये दस माथ। सोइ संपदा बिभीषनहिँ सकुचि दीन्हि रघुनाथ॥५१॥

शिवजों ने जो सम्पत्ति (लङ्का का श्रखणड राज्य श्रादि ऐश्वयं ) रावण को दस मस्तक चढ़ा देने पर दो, वही सम्पत्ति विभोषण को रामचन्द्रजी ने (केवल शरण श्रा जाने पर) संकीच के साथ दो ॥ ५१॥

#### चौ०-श्रस प्रभु छाडि भजिह जे श्राना। ते नर पसु बिनु पूछ बिषाना॥ निज जन जानि ताहि श्रपनावा। प्रभुसुभाव किप-कुल-मन भावा॥१॥

ऐसे (परम उदार) प्रभु रामचन्द्रजों को छोड़कर जो श्रीर किसों का भजन करते हैं, वे मनुष्य बिना पूँछ श्रीर सीगों के पशु हैं (श्रिथीन सींग पूँछ न होने पर भी वे पशु ही हैं)। विभीषण को श्रपना दास जानकर उसे श्रपना लिया, यह प्रभु का स्वभाव वानर-समृह के मन में प्रिय लगा ॥ १ ॥

पुनि सर्वग्य सर्व-उर-बासी । सर्वरूप सवरहित उदासी ॥ बेखे बचन नीति-प्रति-पालक । कारनमनुज दनुज-कुल-घालक ॥२॥

फिर सर्वज्ञ, सबके हृदय में निवास करनेवाले, सर्वरूप (सभो में व्यापक हैं इसलिए), सभो से रहित (साचीमात्र रहकर करते कुछ नहीं), उदासीन (हर्ष-साच-रहित), नीति के पालन करनेवाले, कारण से मनुष्यरूप धरे हुए, दानव-वंश का नाश करनेवाले रामचन्द्रजी ये वचन बोले—॥ २॥

सुनु कपीस लंकापित बीरा। केहि बिधि तरिय जलिथ गंभीरा॥ संकुल मकर उरग भष जाती। श्रिति श्रगाध दुस्तर सब भाँती॥३॥

हे वोर किपराज (सुमीव)! लङ्कापित (विभीषण)! इस गहरे समुद्र के। किस तरह तरना चाहिए, जो मगर, मच्छ श्रौर साँप श्रादि श्रनेक जाति के जीवों से भरा हुश्रा, बड़ा गहरा श्रौर तरने में सब तरह कठिन है।। ३॥

कह लंकेस सुनहु रघुनायक। केटि-सिंधु-सोषक तव सायक॥ जद्यपि तदिप नीति श्रस गाई। विनय करिय सागर सन जाई॥४॥

१-जपर की चौपाई में भी राजतिलक और यहाँ भी श्राखरह राज्य देना कहा। अर्थात् केवल लक्का का राज्य ही नहीं वरन् अखरह राज्य (पारलौकिक मोच्) दिया, ऐशा समझना चाहिए।

तब लङ्करा विभोदस ने कहा—है रघुनायक ! सुनिए। यद्यपि श्रापका एक बास व रो हैं समुद्रों के। सुखा दनेवाला है तथापि नात-धर्न म एस। कहा है कि समुद्र के निकट जाकर उसकी प्रार्थना करनो चाहिए॥ ४॥

### देश - प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलिंध कहि उपाय बिचारि । बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल-भालु-कपि-धारि ॥५२॥

हे प्रभु ! समुद्र श्राफ्का कुल-गुरु (वंश का पूर्वज, सगर राजा के पुत्रों के खादन से सागर हुआ) है, यह विचार कर वह ऐसा उपाय बतावेगा जिससे बिना परिश्रम सभी रीछ श्रीर बन्दर समुद्र के पार हो जायँगे॥ ५२॥

### चो०-सवा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिय देव जोँ होइ सहाई ॥ मंत्र न यह लिखमन मन भावा । रामवचन सुनि स्रति दुख पावा ॥१॥

रामचन्द्रजो न कहा—हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । बही करना चाहिए, जो दैव सहायक हो । यह मन्त्र (विचार) लक्ष्मणजी के मन में नहीं रुचा । उन्होंने रामचन्द्रजो का वचन सुनकर अत्यन्त दु:ख पाया ॥ १॥

### नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोखिय सिंघु करिय मन रोसा॥ कादरमन कहुँ एक अधारा। दैव दैव आचसी पुकारा॥२॥

उन्होंने कहा—हे नाथ! दैव का क्या भरोसा! मन में क्रोध लाइए श्रौर समुद्र के। सुखा डालिए। दैव तो कादर-चित्त (जिनमें हिम्मत न हो) वालों के लिए एक श्राधार है। श्रालसो लोग दैव, दैव चिल्लाया करते हैं॥ २॥

सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा। ऐसइ करब धरहु मन धीरा॥ श्रस कहि प्रभु श्रनुजर्हि समुभाई। सिंघुसमीप गये रघुराई॥३॥

यह सुनतं हा रघुवार रामचन्द्रजा इंसकर बोले कि तुम मन में घोरज रक्खाे, ऐसा हो करेंगे। प्रभु रामचन्द्रजो ऐसा कह लक्ष्मणजो की समम्म कर समुद्र के पास गये॥ ३॥

प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई॥ जबहिँ बिभीषनु प्रभु पहिँ भ्राये। पाछे रावन दूत पठाये॥४॥

उन्होंने पहले समुद्र के। मस्तक नवाकर प्राणाम किया, फिर वे कुश विद्याकर उसके किनारे बैठ गये। उधर जब विभोषण रामचन्द्रजो के पास आया, तब पोल्ले से रावण ने दूत भेजे॥ ४॥

#### दो०-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपिदेह ।

प्रभुगुन इदय सराहिह सरनागत पर नेह ॥५३॥

चन दूतों ने कपट से बन्दर का वेष धारण कर पूर्वोक्त सब चारत्र देखे और वे राम-चन्द्रजों के गुणों और शरणाग्य पर उनके स्नेह को प्रशंसा मन हा मन करने लगे॥ ५३॥

चौ०-प्रगट बखानहिँ रामसुभाऊ । श्रांत सप्टेम गा बिसरि दुराऊ ॥ रिपु के दृत किपन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपोस पहिँ श्राने॥१॥

श्रव वे खुलकर रामचन्द्रजां के स्वभाव का बड़ाई करने लगे। मारे प्रम को श्राधकता के उनको श्रपना छिपाव भूल गया। तब बन्दरों ने उनको रात्रु के दूत जाना। सबके। बाँधकर वे सुप्रांव के पास लाये॥ १॥

कह सुत्रोव सुनहु सब बानर । श्रंगभंग करि पठवहु निसिचर ॥ सुनि सुन्नेवबचन कपि धाये । बाँधि कटक चहुँ पास फिराये ॥२॥

सुप्रोव ने कहा—बन्दरो ! सुनो, इन राचर्सा को श्रङ्ग-मङ्ग करके भेज दो । सुप्रीव को श्राज्ञा सुनते हो बन्दर दौड़े श्रौर उन्होंने उन दूतां को बाधकर सेना के चारों श्रोर । घुमाया ॥ २॥

बहु प्रकार मारन किप लागे। दीन पुकारत तदिप न त्यागे॥ जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के स्थाना॥३॥

श्रीर सब बन्दर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दोनता से चिल्लाने लगे तो भो उन लोगां ने उन्हें नहीं छोड़ा। फिर राचसां ने (श्रपना नाक-कान काट जाने का विचार जान कर) कहा--जेा हमारे नाक कान काट उसको कोसलाधीश रामचन्द्रजो को श्रान (दुहाई) है।। ३।।

सुनि लिझमन सब निकट बोलाये। दया लागि हँसि तुरत छोड़ाये॥ रावन कर दीजेहु यह पाती। लिझमनबचन बाँचु कुलघाती॥४॥

लक्ष्मणजो ने सुनकर सबको श्रपने पास बुलाया। राच्चसां पर उन्हें दया लगो। उन्होंने हॅसकर त्रन्त उनको छुड़ा दिया श्रीर कहा—यह चिट्ठो रावण के हाथ में देना श्रीर कहना कि हे कुलवातो। तु लक्ष्मण के वचनां को बाँच॥ ४॥

दे। - कहे हु मुखागर मृढ सन मम संदेस उदार।

सीता देइ मिलहु न त श्रावा काल तुम्हार ॥५४॥

उस मूखे से मेरा उदारता-पूर्ण संदेशा मुखान (ग्रॅंह से, जवानो) कह देना कि तुम सीताजों की देकर हमसे मिली, नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया॥ ५४॥ चौ०-तुरत नाइ लिक्कमन-पद माथा । चले दूत बरनत गुनगाथा । कहत रामजसु लंका श्राये । रावनचरन सीस तिन्ह नाये॥१॥

वे दृत तुरन्त लक्ष्मणजा के चरणें में मस्तक नवाकर उनके गुणें को कीति वर्णन करते हुए चले। श्रोरामचन्द्रजी का यश वर्णन करते करते वे लङ्का में श्राये श्रौर उन्होंने रावण के चरणें में श्रपने सिर मुकाये॥ १॥

बिहँसि दसानन पूछी बाता। कहिस न सुक श्रापिन कुसलाता॥ पुनि कहु खबरि बिभोषन केरी। जाहि मृत्यु श्राई श्रांत नेरी॥२॥

रावण ने ईसकर बात पूछों कि हे शुक ! तू अपनी कुशलता क्यां नहीं कहता ? फिर • • • ] इस विभोषण की खबर कह, जिसको मृत्यु बहुत पास आ गई है ॥ २ ॥

करत राजु लंका सठ त्यागी। होइहि जव कर कीट श्रभागी॥
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन कालप्रेरित चलि श्राई॥३॥

वह दुष्ट लङ्का का राज्य करना छोड़कर चला गया, इसलिए श्रब वह जब के कीड़े (घुन) का-सा श्रभागा होगा (श्रशीत जब के साथ घुन भी जैसे चक्को में पिसता है, वैसे हो विभोषण भी सबके साथ मरेगा) फिर रोछां श्रीर बन्दरां की फ्रीज का, जो कठोर काल की प्रेरणा से इस श्रीर चलो श्रा रहा है, समाचार कह ॥ ३॥

जिन्ह के जीवन्ह कर रखवारा। भयउ मृदुलिवत सिंधु बेचारा॥ कहु तपिसन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हृदय त्रास श्रित मोरी॥ थ॥

जिनके जोवा का रक्तक कोमल-चित्त, बेचारा समुद्र हो गया है। (समुद्र न हाता ता अब तक वे यहाँ पहुँचकर मर जाते) फिर उन तपस्वियों को पूरी बात कह, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। ४॥

दो०-की भइ भेँट कि फिरि गये कवन सुजसु सुनि मेार। कहिस न रिपु-दल-तेज-बल बहुत चिकत चित तोर॥४४॥

क्या उनसे तेरा भंट हुई या व कानां स मेरा सुयश सुनकर लोट गये ? श्वरं तू शत्रु के दल का तंज श्रीर बल क्यों नहीं कहता ? तेरा चित्त बहुत ही चिकत हो रहा है ! ॥ ५५ ॥

चौ०-नाथ कृपा करि पूछेउ जैसे। मानः कहा क्रोंध तजि तैसे।। मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातिह राम तिलक तेहि सारा।१।

यह सुनकर शुक ने कहा—है नाथ ! श्रापने जिस तरह कृपाकर मुक्ससे पूछा है, वंसे हो क्रोध छे। इकर मेरा कहा भी मान लोजिए। जब तुम्हारा छे।टा भाई (विभोषण्) जाकर राम-चन्द्रजो से मिला तब जाते हो रामचन्द्रजो ने उसका राजतिलक कर दिया॥ १॥ रावनदूत हमिह सुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना॥ स्ववन नासिका काटन लागे। रामसपथ दीन्हे हम त्यागे॥२॥

हम रावण के दूत हैं, इतना कान से सुनते ही बन्दरों ने हमें बाँध लिया श्रीर श्रनेक तरह के दु:ख दिये। जब वे हमारे नाक-कान काटने लगे, तब हमने रामचन्द्र की सैागन्द दी। इस पर उन्होंने हमें छोड़ दिया॥ २।

पूछेहु नाथ रामकटकाई। बदन केाटिसत बरनि न जाई॥ नाना बरन भालु-कपि धारी। बिकटानन बिसाल भयकारी॥३॥

हे नाथ ! श्रापने रामचन्द्र को सना का समाचार पूछा है, सा उसका तो सौ करोड़ मुँह होने पर भो पूरा वर्णन करते नहीं बनता । रीछ श्रीर बन्दर श्रनेक रँगांवाले, विकट मुँह के, बहुत बड़े श्रीर डरावने हैं ॥ ३॥

जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि बलु थोरा॥ श्रमित नाम भट कठिन कराला । श्रमित नाग-बल विपुल विसाला॥४॥

जिस बन्दर ने आपके पुर (लङ्का) को जलाया था और आपके पुत्र की मार डाला था, उसका बल सब बन्दरों में बहुत थोड़ा है। वहाँ अनेक नामवाले कठिन कराल श्रूरवीर योद्धा बन्दर हैं जिनमें असंख्य हाथियों का बल है और जो बड़े हो विशाल हैं॥ ४॥

दो०-द्विविद मयंद नील नल श्रंगदादि विकटासि । दिधमुखा केहरि कुमुद गव जामवंत वलरासि ॥५६॥

द्विविद, मयंद, नाल, नल, श्रङ्गद श्रादि भयङ्कर मुखवाले; दिधमुख, केहरि, कुर्द, गव, श्रीर जाम्बवान बल के राशि (ढेरो) हैं ॥ ५६॥

चौ०-ए कपि सब सुधौवसमाना । इन्ह सम केाटिन्ह गनइ केा नाना॥ रामकृपा अ-तुलित-बल तिन्हहीँ। तृनसमान त्रैलेाकहिँगनहीँ।१।

य सब बन्दर सुत्रोव क समान बलवान हैं। इनके समान करोड़ें। बन्दर हैं। उन श्रनेकों को कौन गिन सकता है ? रामचन्द्रजी को कृपा से उनमें श्रतुल बल है। वे त्रिलोकी की तिनके के समान गिनते हैं।। १।।

श्चस में स्नवन सुना दसकंधर । पदुम श्चठारह जूथप वंदर ॥ नाथ कटक महँसे। कपि नाहीँ । जे। न तुम्हहि जीतइ रन माहीँ ॥२॥

हे दशकंधर ! मैंने कान से ऐसा सुना है कि बन्दरां को क्रांज के सेनापित श्राटारह पद्म हैं ! हे नाथ ! उस क्रांज में ऐसा कोई बन्दर नहीं जो अकेला हो तुम्हें रख में न जीत ले ॥ २ ॥ परमकोध मीजहिँ सब हाथा। श्रायसु पे न देहिँ रघुनाथा॥ से।पहिँ सिंधु सहित भवन्याला। पूरिहँ न त भरि कुधर विसाला॥३॥

सब ऋत्यन्त कोध में भरे हुए हाथ मल रहे हैं, किन्तु रामचन्द्रजो श्राङ्गा नहों देते। "हम मच्छ श्रार सपं श्रादि जल-जन्तुत्रों समेत समुद्र को कुला दंगे, नहों तो बड़े बड़े पहाड़ों से उसकी पाट दंगे त्रारा।। ३।

र्माद गर्द मिलवहिँ दससीसा । ऐसेइ बचन कहहिँ सब कीसा ॥ गर्जहिँ तर्जहिँ सइज असंका । मानहुँ असन चहुत हहिँ लंका ॥४॥

रावरण का मदन कर उसके। गर्द (धूल) में मिला देंगे।" सब बन्दर ऐसे हो बचन कहते हैं। वे सहज स्वमाव से निडर गर्जना करत और तर्जते (फटकार बताते) हैं, तो माछम होता है मानों वे लङ्का को खा जाना चाहते हैं॥ ४॥

देा०-सहज सूर कांप भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । राक्न काल केाटि कहुँ जीति सर्काहुँ संघाम ॥४७॥

सब बन्दर आर राज एक तो स्वभाव हो सं शूर वीर हैं, फिर उनके साथ पर रामचन्द्र स्वामी हैं। हे रावसा! वे करोड़ों कालों के भा संप्राम में जोत सकते हैं। (तुन्हारो एक को क्या चलेगी ?)॥ ५७॥

चौ०-राम-तेज-वन-बुधि विपुनाई । सेष सहस्रसत सकहिँ न गाई ॥ सकसर एक सोखि सत सागर। तत्र आतिहँ पुछेउ नय-नागर ॥१॥

रामचन्द्र के तज, बल श्रार बुद्धि के उत्कप को सा हजार शप भी नहीं गा सकत। उनका एक ही बाण सैकड़ां समुद्रां की सुखा सकता है। पर वे नांति में कुशल हैं। उन्हांने तुम्हारे भाई (विभोषण) से (समुद्र-तरण का उपाय) पूछा॥ १॥

तासु वचन सुनि सागर पाहीँ। माँगत पंथ कृपा मन माहीँ॥ सुनत वचन विर्हंसा दससीसा। जैाँ श्रिस मित सहायकृत कीसा॥२॥

विभाषण का बचन सुनकर वे समुद्र के पास आकर उससे मागे माँग रहे हैं, क्यांकि उनके मन में छपा है (वे उसका सुखाना या पाटना नहाँ चाहते)। ये वचन हुनते हो रावण ईसा और बोला—जब उनको ऐसी बुद्धि है, तभो तो उन्होंने बन्दरां के। अपना सहायक बनाया है ॥ २॥

सहज भीरु कर बचनदृढाई। सागर सन ठानी मचलाई॥ मूढ मृषा का करिस वडाई। रिपु-बल-बुद्धि-थाह मेँ पाई॥३॥ स्वाभाविक डरपोक निभोषण के बचनां पर विश्वास कर समुद्र से भगड़ा ठाना है! ऋरे मूखं!तू क्यों भूठो बड़ाई करता है? शत्रु के बल श्रीर बुद्धि को थाह मैंने पालों।। ३।।

सिचिव सभीत विभोषनु जा के। विजय विभृति कहाँ लिंग ता के॥ सुनि खलबचन दूत रिस बाढी। समय विचारि पत्रिका काढी॥४॥

विभाषण जैसे डरपाक जिसके मन्त्रों हैं, उसके लिए विजय श्रीर समृद्धि कहाँ तक हो सकतो हैं ? दुष्ट रावण के ऐसे वचनों को सुनकर दृत की क्रीध बढ़ा श्रीर उसने श्रवसर साच कर पित्रका निकालो ॥ ४॥

रामानुज दीन्हो यह पाती। नाथ बँचाइ जुडावहु छाती॥ विहँसि बाम कर लीन्हो रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥४॥

(वह चिट्ठी देकर दूत ने कहा—) रामचन्द्र के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दो है। हे नाथ! इसे बँचवाकर छातो ठंढी कोजिए। रावण ने हँसकर वह चिट्ठी बार्य हाथ से (निरादरपूर्वक) लो ख्रीर मन्त्रों के बुलवाकर वह उस चिट्ठों के बचवाने लगा।। ५।।

दो०-चातन्ह मनिह रिकाइ सठ जिन घालिस कुल खीस ॥ रामिबरोध न उबरिस सरन बिस्तु श्रज ईस ॥५८॥

(उसमें लिखा था) त्रारे शठ, तू बातां से ही मन के। रिकाकर कुल का नाश मत कर। रामचन्द्रजों से विरोध कर तृ विष्णु, ब्रह्मा और महादेव की शरए जाकर भी नहीं बनेगा। ५८ ॥

की तजि मान अनुज इव प्रभु-पद-पंक-ज-भृंग। होहि कि रामसरानन खल कुलसहित पतंग ॥५६॥

या तो श्रपने छे।टे भाई के समान तू भो मान के त्यायकर स्वामी रामचन्द्रजी के चरण-कमलां का भंवर हो जा; नहीं तो हे सल ! रामचन्द्रजी की बाणरूपी श्रमि में कुल-सहित पतङ्ग (फितङ्गा) हो जायगा ॥ ५९॥

ची०-सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहिँ सुनाई॥ भूमि परा कर गहत श्रकासा। लघु तापस कर बागबिलासा॥१॥

र्षत्रका सुनते हो राक्ष कन में तो हरा, पर ऊपर से मुंह से मुख्कराकर सकतो सुनाकर कहने लगा—देखा, जैसे कोई जमीन पर पड़ा पढ़ा खाकाश को हाथ से पकड़ना खहे, दैसे हो उन छोटे से तपस्तियों का यह वाग्विलास (शर्वों कर बनाबट) है ॥ १॥ कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुभह छाँडि प्रकृति श्रभिमानी ॥ सुनहु बचन मम परिहरि कोधा । नाथ राम सन तजह बिरोधा ॥२॥

यह सुनकर शुक कहने लगा—हे नाथ ! (चिट्ठी की) सब वाणी सत्य है। श्राप श्रिभमानो स्वभाव के। छाड़कर समिभए । हे नाथ ! श्राप क्रोध के। त्यागकर मेरे वचन सुनिए । श्राप रामचन्द्र से विरोध करना छोड़ दीजिए ॥ २॥

श्रित कामल रघु-बार-सुभाऊ । जद्यपि श्रिविललाक कर राऊ ॥ मिलत कृपा तुरुह पर प्रभु करिहीँ । उर श्रपराध न एकउ धरिहीँ ॥३॥

रघुवार यद्याप सम्पूर्ण लोकों के राजा हैं, तथापि उनका स्वभाव बहुत हो कोमल है। आपके मिलते ही वे स्राप पर दया करेंगे। स्रापका एक भी स्रपराध मन में न रखेंगे॥३॥ जनकसुता रघुनाथहि दोजे । एतना कहा मार प्रभु कीजे॥

जब तेहि कहा देन बैदेही। चरनप्रहार कीन्ह सठ तेही ॥४॥ हे प्रभु! श्राप मेरा इतना कहना करें कि रघुनाथजी की जानकी दे हैं। जब शुक ने जानकी देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावरण ने उसकी लात मारी॥४॥

नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। क्रुपासिंधु रघुनायक जहाँ॥ करि प्रनामु निज कथा सुनाई। रामकृपा श्रापनि गति पाई॥५॥

तब वह शुक्र, रावण के चरणों में सिर नवाकर, वहाँ चला जहाँ दयासागर रामचन्द्रजी थे। उसने रामचन्द्रजी के। प्रणाम कर अपनी कथा सुनाई और उनकी कृपा से वह अपनी गति पा गया ॥ ५॥

रिषि श्रगस्ति के साप भवानी । राच्छस भयेउ रहा मुनि ग्यानी ॥ बंदि रामपद बारहिँ बारा । मुनि निज श्रास्त्रम कहुँ पग्र धारा ॥६॥

शिवजो कहते हैं कि हे पावेतो ! यह शुक ज्ञानवान् मुनि था जो अगस्त्य ऋषि के शाप से राज्ञस हो गया था । फिर मुनि का रूप पाकर वह वारंवार रामचन्द्रजी के चरणों में प्रणाम कर ऋषने आश्रम के। चला गया ! ॥ ६॥

१—इन शुक मुनि ने एक बेर अपने आश्रम में अगस्त्यजी के आने पर उनका स्वागत नहीं किया | इसी पर उन्होंने कुद्ध हो राच्स होने का शाप दे दिया, फिर प्रार्थना करने पर रामावतार में राम-दर्शन से उद्धार का वर दिया | अध्यात्मरामायण में यह कथा है—शुक ब्रह्मनिष्ठ मुनि थे | इन्होंने यन्न किया | उसमें एक दिन अगस्त्य मुनि का भी निमन्त्रण किया | तब इन पर वैर बाँचे हुए वज्रदंष्ट्र राच्स ने अगस्त्य मुनि का रूप धारण कर शुक मुनि से सामिष्य भोजन माँगा | शुक ने स्वीकार किया | फिर राच्स ने शुक मुनि की स्त्री के अपनी माया से मोहित कर, आप उसका रूप बनकर, मनुष्य का मांस बनाकर परोसा। यह देख अगस्त्य ने कुद्ध हो उसे राच्स होने का शाप दिया | फिर विचार करने पर, वह कर्तव्य राच्स का समक्तकर, उन्होंने शुक के रामदर्शन पाने पर शाप से मुक्त होने का वर दिया ।

### देां०-बिनय न मानत जलिंध जड गये तीनि दिन बीति ॥ बोले राम सकाप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥६०॥

रामचन्द्रजी के। समुद्र के तीर पर बैठे तीन दिन बीत गये, पर जड़ं (मूखे) समुद्र ने छनकी विनय के। नहीं माना। तब रामचन्द्रजी क्रोध-युक्त होकर बोले—भाई! भय बिना प्रीति नहीं होती॥ ६०॥

### चौ०-लछिमन बानसरासन श्रान् । सेाखउँ बारिधि बिसिखकुसान् ॥ सठ सन बिनय कुटिल सन प्रोती। सहज कृपिन सन सुंदर नीती ॥१॥

हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाखो । मैं खप्ति-बाणों से समुद्र की सुखा दूँ । दुष्ट से विनय, क्कटिल से प्रीति खौर स्वाभाविक कृपण से सुन्दर नीति, ॥ १ ॥

### ममतारत सन ग्यान-कहानी। श्रिति लेगिमी सन बिरित बखानी॥ क्रोधिहिँ सम कामिहिँ हरिकथा। ऊसर बीज बयेँ फल जथा॥२॥

ममता में श्रनुरक्त भनुष्य से ज्ञान को कथा कहना, श्रत्यन्त लोभो से वैराग्य की घड़ाई करना, क्रोधो से शम (जितन्द्रियता) को बात श्रीर कामी पुरुष से हरिकथा की चर्चा ये सब बात उसी तरह ज्यर्थ होती हैं जिस तरह ऊसर भूमि में बोया बीज ज्यर्थ जाता है॥२॥

म्रस किह रघुपति चाप चढावा। यह मत लिछमन के मन भावा।। संधानेउ प्रभु बिसिल कराला। उठी उदिध उर म्रंतर ज्वाला ॥३॥

रघुनाथजों ने ऐसा कहकर धनुष चढ़ाया। यह बात लक्ष्मगाजी के मन में प्रिय लगी। प्रभु रामचन्द्रजी ने कराल बाग का सन्धान किया, उन्हों समुद्र के भीतर ज्वाला उठी॥३॥

मकर-उरग-भष-गन श्रकुर हो। जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥ कनकथार भरि मनिगन नान् । विश्ररूप श्रायउ तजि माना॥४॥

समुद्र में रहनेवालं मगर-मच्छ, सौंप, आदि जोव-गण घवरा गये। समुद्र ने जब जीव-जन्तुओं को जलते हुए जाना, तब वह साने के थाल में तरह तरह की मणियाँ भरकर, आक्षण का रूप घारण कर अभिमान छोड़ वहाँ आया॥ ४॥

दो०-काटेहि पइ कदली फरइ कोटि जतन कोउ सीँच। विनय न मान खगेस सुनु डाँटेहि पे नव नीच ॥६१॥ काकमुश्रुस्डजा कहते हैं कि हे गढ़ ! सुना । चाहे कोई करोड़ों उपायों से क्यों न सींचे, पर केले का पेड़ काटने हो पर फलता है । इसो तरह नोच नम्रता को नहीं मानता, वह हाँटने से हो नमता है ॥ ६१ ॥

चौ॰-सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब श्रवगुन मेरे॥ गगन समीर श्रनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहुज जड करनी॥१॥

स्पुद्र डरकर प्रभु रामचन्द्रजा क चरण पकड़कर बाला—ह नाथ ! मेर सब श्रवगुणां के समा करो । श्राकाश, वायु, श्राप्त, जल श्रौर पृथ्वो इनको करनो स्वभाव ही से जड़ होती है ॥ १॥

तव प्रेरित माया उपजाये । सृष्टि हेतु सब ध्रंथन्हि गाये ॥ प्रभुश्रायसु जेहि कहँ जस श्रहुई । सो तेहि भाँति रहे सुख लहुई ॥२॥

सब ग्रन्थां ने गाया है कि श्रापको प्ररणा स माया न स्रृष्टि के लिए इन पाँचां कर्चा के क्या किया। जिसके लिए स्वामा को जैसी आज्ञा है वह उसा उरह रहने से सुख पाता है॥ २॥

प्रभु भल कीन्ह मेाहि सिख दीन्ही । मरजाटा पुनि तुम्हरिय कीन्ही ॥ ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी । सकल ताडना के श्रिधिकारी॥३॥

स्वामो ने श्रच्छा किया, जो मुक्त साख दो; पर मयादा भा तो श्राप हो को बनाई हुई है ! दोल, गवाँर, भुद्र, पशु और को वे सब ताड़ना हो के श्रिधकारों हैं॥ ३॥

प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतिरिहि कटकु न मार वडाई॥ प्रभु श्राग्या श्रपेल सृति गाई। करो सा बेगि जा तुम्हहिँ सुहाई॥४॥

स्वामां के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना यों हो पार उतर जायगा; ।कन्तु इसमें मेरो बड़ाइ नहों है । स्वामां का श्राङ्मा श्रटल है, ऐसा वेदां ने गाया है; इस्र्यलए जो श्रापको प्रिय लगे वहीं जल्दों कोजिए ॥ ४ ॥

दे। - सुनत दिनीत बचन श्रिति कह कृपाल मुसुकाइ। जेहि बिधि उतरइ किपकटकु तात से। कहुउ उपाइ॥६२॥

इस तरह श्रत्यन्त विनोत वचन सुनकर दयालु रामचन्द्रजो ने मुस्कुराकर कहा— हे तात ! जिस तरह बन्दरों का दब उतर जान, वह उपाय कहा ॥ ६२॥

### चै। नाथ नील नल कपि दोउ भाई। निरकाई ऋषित्रासिष पाई॥ तिन्ह के परिस किये गिरि भारे। तरिहहिँ जलिध प्रताप तुम्हारे॥१॥

समुद्र ने कहा—है नाथ! नल श्रीर नील दोनों भाइयों ने सड़कपन में ऋषि का श्राशीवोद पाया था। उनके स्पर्श किये हुए भारी पहाड़ मी समुद्र में, श्रापक प्रताप सं, तर जाउँगे॥ १॥

में पुनि उर धरि प्रभुप्रभुताई। करिहउँ बल प्रनुमान सहाई ॥ एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइय। जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइय ॥२॥

फर में भा स्वामा का प्रभुता को हृदय में धारणकर अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ ! इस तरह ससुद्र में पुल बंधवा होजिए जिसमें यह यश त्रिलोकी में गाया जाय ॥ २ ॥

एहि सर मम उत्तर-तट-बासी। हतहु नाथ खल नर श्रघरासी ॥ सुनि कृपाल सागर-मन-पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥३॥

ह नाथ ! श्रापने जो बाण श्रनुसन्धान किया है, इस बाण से मेरे उत्तर किनारे के निवासा दुष्ट पापो मनुष्यों के। मार डालिए। रणधोर कृपालु रामचन्द्रजो ने यह सुनते हो समुद्र क मन का दु:ख हरण किया ॥ ३॥

देखि राम-बल-पारुष भारी। हरिष पये निधि भया सुखारी॥ सकल चरित कहि प्रभुहिँ सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा॥४॥

रामचन्द्रजा के भारा बल श्रीर पुरुषाथं की देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखो हो गया। फिर उसन प्रभु रामचन्द्रजो की (दुष्टों का) सब चरित्र कह सुनाया श्रीर उनके चरणों में प्रणाम कर वह (समुद्र) बिदा हो गया॥ ४॥

छंद-निज भवन गवनेउ सिंधु। श्रो-रष्ठ-पितिह यह मत भायऊ। । यह चरित कलि-मल-हर जथामित दास तुलसी गायऊ। ॥ सुखभवन संसयसमन दम्निबषाद रघु-पित-ग्रन-गना । तिज सकल श्रासभरोस गाविह सुनिह संतत सठ मना ॥

समुद्र श्रपने स्थान का चला गया। श्रारघुनाथजो का यह मत (सेतु बाँधना) प्रिय लगा। यह कलियुग-सम्बन्धो पापों का हरनेवाला चरित्र तुलसोदास ने श्रपनी बुद्धि के श्रानु- सार गाया। रघुनाथजां के गुण-गण सुख के स्थान, संशयों के मिटानेवाले श्रीर दुःख को नाश करनेवाले हैं। श्ररे दुष्ट मन ! तु सब श्राशा-भरोसा छोड़कर नित्य उन्हीं गुणगणां के। गा श्रीर सुन ॥

### दे। - सकल-सु-मंगल-दायक रघु-नायक-गुन-गान । सादर सुनहिँ ते तरहिँ भव-सिंधु विना जलजान ॥६३॥

रघुनायक श्रो रामचन्द्रजों के गुगो का गाना सम्पूण श्रुभ मङ्गलां का देनेवाला है। जी इन गुगागों की आदर के साथ सुनंगे वे, बिना हो नाव के, संसार-समृद्र की तर जायँगे॥ ६३॥

इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकछुषविध्वंसने विमलज्ञानसम्पादने। नाम पश्चमः सेापानः समाप्तः ॥

इस प्रकार समस्त कलि-मल-संहारक श्रीरामचिरतमानस में विमल ज्ञानसम्पादन नाम-वाला यह पाँचवाँ स्रोपान (स्रोदो) समाप्त हुत्रा।



षष्ठ सापान

(लङ्काकाग्रड)

#### श्लोकाः

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसंहं योगीन्द्रज्ञानगम्यं ग्रणनिधिमजितं निर्गृणं निर्विकारम् । मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् ॥१॥

जो शिवजों से सेन्यमान, संसार के भय के हरनेवाले, कालरूपी मत्त हाथी के लिए सिंह, योगोन्द्रों को ज्ञानद्वारा प्राप्त होनेवाले, गुणों के निधि, श्राजित, निश्चेण, निर्विकार, माया से त्रातोत (रहित), देवतों के ईश, खलों के मारने में निरत, ब्राह्मणबुन्द के पूज्य देवता, मेघ के समान सुन्दर, कमलनेत्र श्रीर पृथ्वीपित हैं, उन श्रोरामचम्द्र भगवान् की में बन्दना करता हूँ॥१॥

शङ्खेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शार्दृलचम्मीम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् । काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं ग्रणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ॥२॥ राङ्क श्रीर चन्द्रमा के समान शुनिवाले, श्रितिसुन्दर शरीरधारी, शादेल (सिंह) का चमें श्रोदे, भयानक काले सर्पा का भूषण पहिरे, गङ्गा श्रीर चन्द्रमा स बाति रावालाल, काशा-पति, किल्युग के पापों को हरनवाले, कल्याण के कल्पवृत्त, गुणानाथ, कामदव का भस्म करनेवाले श्रीर गिरिजापति, महादेव की मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

> यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् । खलानां दगडकृचोऽसौ शङ्करः शं तनोतु माम् ॥३॥

जी शिव सत्पुरुषों की सदा दुलेभ मे। च भो दे देते हैं श्रार जी खला का दण्ड दनेवाले हैं, वे शक्रुर मेरा कल्याण करें ॥ ३ ॥

दो ० - सव निमेष परमान जुग बरष कल्प सर चंड ।

भजिस न मन तेहि राम कहँ काल जासु केादंड ॥१॥

तुलसोदासजो कहते हैं—हे मन!तू उन रामचन्द्रजो की क्यों नहीं भजता, जनका चतुष काल है और जिनके तीक्षण बाग लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल्प हैंर।। १।।

सो ० – सिंधुबचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु श्रस कहेउ।

श्रव विलंबु केहि काम करहु सेतु उतरइ कटकु ॥२॥

रामचन्द्रजो ने समुद्र के वचन (नल नोल के हाथ के छुए पहाब (वर्रगे) मुनकर मन्त्रियों के मुलाकर कहा—जब किस काम के लिए देरों कर रहे हो, सेतु बाँच दो तो सना कर नार्य ॥ २॥

सुनहु भानु-कुल-केतु जामवंत कर जेारि कह। नाथ नाम तव सेतु नर र्चाह भवसागर तरिहँ ॥३॥

तब जाम्बवान हाथ जेड़कर कहने लगा—हे सूर्यकुल के ध्वजारूप रामचन्द्रजा ! सुनिए । है नाथ ! मनुष्य श्रापके नामरूपी सेतु पर चढ़कर श्रर्थात राम-नाम रटकर संसार-सागर तर जाते हैं ॥ ३ ॥

चौ०-यह लघु जलिथ तरत कित बारा। श्रस सुनि पुनि कह पवनकुमारा। प्रभुप्रताप बडवानल भारी। सोखेउ प्रथम पया-निधि-बारी॥१॥

१—ऋषि की पलक लगने का नाम है लव, ६० लव का १ निमेष, ६० निमेष का परमाणु, ६० परमाणुओं का पल, ६० पलों की घड़ी, ६० घड़ियों का दिन-रात, ३० दिन-रात का महीना, १२ महीने का वर्ष, १०० वर्ष की मनुष्य की आयुष्य है। यह उस घनुष की डंडी और लव-निमेषादि पक्क हैं। सत्ययुग, त्रेता, हापर और किलयुग चारां युग एक हज़ार बार बीत जाने का नाम कल्प है। वह ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के १०० वर्ष होने पर महाप्रलय या महाकल्प होता है।

तब इस छोटे से समुद्र की तरने में कितनी देर लगेगी ? यह सुनकर हनुमान्जी कहने लगे—प्रभु रामचन्द्रजी के प्रतापरूपी भारी बड़वानल ने पहले समुद्र का पानो सुखा दिया ॥ १॥

तव रिपु-नारि-रुदन-जल-धारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारी ॥ सुनि श्रतिउक्ति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघु-पति-तन हेरी ॥२॥

फिर त्रापके शत्रुत्रों को सियों के रोने से जा जल-धारा बहो, उसी से यह समुद्र भर गया। इसो से यह खारा है। वायुपुत्र हनुमान् की यह ऋत्युक्ति सुनकर बन्दर रघुनाथजी को त्रोर देखकर प्रसन्न हुए ॥ २॥

जामवंत बोले दोउ भाई । नल नीलहिँ सब कथा सुनाई ॥ रामप्रताप सुमिरि मन माहीँ । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीँ ॥३॥

श्रव जाम्बवान् ने नल श्रीर नोल दोनों भाइयों की बुलाकर सब कथा र सुनाई श्रीर हनसे कहा कि रामचन्द्रजी के प्रताप की मन में स्मरण करके तुम सेतु बनाश्री, कुछ परिश्रम न होगा ॥ ३॥

बोलि लिये किपनिकर बहोरी। सकल सुनहु बिनती कछु मोरी॥ राम-चरन-पंकज उर धरहू। कौतुक एक भाछु किप करहू॥॥॥

फिर वानर-गणों को बुला लिया त्रौर उनसे कहा—त्राप लोग मेरो कुछ प्रार्थना सुनिए। त्राप लोग हृदय में रामचन्द्रजो के चरण-कमल र्राखण तथा रीछ त्रौर बन्दर मिल कर एक खेल कोजिए॥ ४॥

धावर मरकट बिकटबरूथा। श्रानहु बिटप गिरिन्ह के जूथा॥ सुनि कपि भालु चले करि हूहा। जय रघुबीर प्रतापसमृहा॥४॥

विकट बन्दरों के मुंड दौड़ो श्रीर वृत्तां तथा पहाड़ों की उखाड़ उखाड़ लाश्री। यह सुनते हो बन्दर श्रीर रीझ हू हा कर, श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप-समूह का जय जयकार कर, चल पड़े।। ५।।

देा०-श्रितउतंग तस्सेलगन लीलहिँ लेहिँ उठाइ। श्रानि देहिँ नल नीलहिँ रचहिँ ते सेतु बनाइ॥४॥

१—नल नील बचपन में बड़ा उपद्रव मचाते थे। वे नदी-तीर पर रहनेवाले मुनियों की पूजा-सामग्री श्रीर शालियाम उठा ले जाते श्रीर नदी में फेंक देते थे। श्रन्त में मुनियों ने दिक होकर शाप दिया कि तुम्हारा फका पत्थर न तो पानी में डूबेगा श्रीर न इधर-उधर बहेगा, वह जहाँ का तहाँ निश्चल रह जायगा।

वे बहुत ऊँचे वृत्तों और पहाड़ों के समूह की लोलापूर्वक घठा लेते, उन्हें ला लाकर नल-नील की देते और वे उन्हें अच्छी तरह सुघार कर सेतु बाँघते थे।। ४।।

चे। - सेल बिसाल श्रानि किप देहीँ। कंदुक इव नल नील ते लेहीँ॥ देखि सेतु श्रति-सुंदर-रचना। बिहँसि कृपानिधि बोले बचना॥१॥

बन्दर विशाल पवंत लाकर देते थे श्रौर नल-नोल उन्हें गंद के समान लेते थे। कृपा-निधि रामचन्द्रजी सेतु की श्रत्यन्त सुन्दर रचना देखकर यह वचन बोले—॥ १॥

परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा श्रमित जाइ नहिँ बरनी॥ करिइउँ इहाँ संभुधापना। मेारे हृदय परम कलपना॥२॥

यह भूमि परम रमणोय श्रौर श्रेष्ठ है, इसको श्रपार महिमा है, जो वर्णन करते नहीं बनती। मेरे हृदय में श्रेष्ठ कल्पना (विचार) हो रहो है कि मैं यहाँ शंभुजो को स्थापना करूँ।। २॥

सुनि कपीस बहु दूत पठाये। मुनिबर सकल बोलि लेइ श्राये॥ लिंग र्थाप बिधिवत करि पूजा। सिवसमान प्रिय मोहि न दूजा॥३॥

यह सुनकर सुप्रोव ने बहुत से दूत भेजे। वे जाकर सब मुनिवर्त के। बुला लाये। रामचन्द्रजो ने शिव-लिङ्ग का स्थापन कर विधिपूर्वक उनको पूजा को और कहा कि मुमे शिव जो के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं है।। ३।।

सिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा॥ संकरविमुख भगति चहु मोरी। सो नारकी मृढ मति थारी॥४॥

जा व्यक्ति शिवजा का द्रोहां होकर मेरा भक्त कहाता है, वह मुक्ते स्वप्न में भा नहीं पाता। शङ्करजा से विमुख होकर जा मेरो भक्ति चाहे वह मूखे, अल्प-बुद्धि और नरक का अधिकारों है ॥ ४॥

दो०-संकरिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास।

ते नर करहिँ कलप भरि घार नरक महँ बास ॥४॥

मेरा द्रोह करनेवाला शङ्करजां का प्यारा श्रौर शिवजी का द्रोहां हाकर मरा भक्त हो, ऐसे दोनों पुरुष कल्प भर घोर नरक में वास करेंगे॥ ५॥

चौ०-जे रामेस्वर दरसन करिइहिँ।तेतनु तजि इरिलोक सिर्धाग्हिहँ॥ जो गंगाजल स्रानि चढाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥१॥



क्टिंग शापि विधिवत करि पुजा। सिक्समान प्रिव मोहि न दूजा। ए० ८२०



जो लोग रामेश्वर र के दर्शन करेंगे वे, शरीर त्यागने पर, वैकुराठ-लोक की जायेंगे। जो गक्का-जल लाकर इन पर चढ़ावेंगे, वे मनुष्य सायुज्य मोच्च पावेंगे॥ १॥

होइ श्रकाम जो छलु तजि सेइहि। भगति मेारि तेहि संकर देइहि॥ मम कृत सेतु जो दरसन करिही। सो बिनु स्नम भवसागर तरिही॥२॥

जो निष्काम श्रौर छल-रहित होकर रामेश्वर को सेवा करेंगे उनकी शङ्करजी मेरी भक्ति दंगे। मेरे बनाये हुए सेतु का जो दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम संसार-समुद्र को तर जायँगे॥ २॥

रामबचन सब के जिय भाये । मुनिबर निज निज श्रास्त्रम श्राये ॥ गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहिँ प्रनत पर प्रोती ॥३॥

रामचन्द्रजी के वचन सबके जी में प्यारे लगे। मुनिवर ऋपने ऋपने ऋपभों की गये। महादेवजों कहते हैं—हे पावती ! रघुनाथजों को यह रीति है कि वे शरणागत भक्त पर सदा ही प्रीति करते हैं।। ३।।

बाँधेउ सेतु नील नल नागर। रामकृपा जस भयउ उजागर॥
बृडिह श्रानिह बोरिह जेई। भये उपल बोहित सम तेई॥४॥
महिमा यह न जलिध के बरनी। पाहन गुन न किपन्ह के करनी॥४॥

चतुर नल श्रीर नाल ने सेतु बाँधा, रामचन्द्रजो को क्रपा से उनका यश प्रसिद्ध हो गया। जो पत्थर श्राप डूबँ श्रीर दूसरों को भो डुबा दं, वे ही नाव के समान हो गये॥ ४॥ न तो यह समुद्र को महिमा है, न पत्थरों का गुर्ण है, श्रीर न बन्दरों को ही करतूत है॥ ४॥

दो०-श्रो-रघु-बीर-प्रताप तेँ सिंघु तरे पाषान ।

ते मितमंद जे रामु तिज भजिह जाइ प्रभु श्रान ॥६॥

किन्तु, श्रारघुवार के प्रताप से समुद्र में पत्थर तेर गये। वे मन्द्बुद्धि (मूर्स्व) हैं जो रामचन्त्र जा का छाड़कर दूसरे का ईश्वर मानकर भजने लगते हैं ॥ ६॥

चौ०-बाँधि सेतु र्त्रात सुदृढ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥ चली सेन कबु बरनि न जाई। गरजिह मरकट-भट-समुदाई॥१॥

१—रामेश्वर शन्द ऐसा है जिसमें "सेवक सखा स्वामि सियापिय के" इस चौपाई के अनुसार तीनों भाव प्रकट होते हैं। इन्द्र समास करने से रामचन्द्र और महादेव दोनों जहाँ निवास, करें वह स्थान यह हुआ 'सखाभाव'। पष्टीतत्पुरुष करने से राम का ईश्वर, यह 'स्वामिभाव' हुआ। बहुवीहि करने से राम है ईश्वर जिसका, यह 'सेवकभाव' हुआ।

सेतु बाँघकर खूब मजबूत कर दिया गया। वह देखने से कृपानिधि रामचन्द्रजों के मन के प्रिय लगा। बन्दरों की कौज चलों जिसका कुछ वर्णन नहीं करत बनता। वानरवारा के समूह गजेना करने लगे॥ १॥

सेतुबंध ढिग चढि रघुराई । चितव कृपाल सिंधुबहुताई ॥ देखन कहुँ प्रभु करुनाकंदा । प्रगट भये सब जल-चर-बृंदा ॥२॥

जब दयालु रामचन्द्रजी सेतु-बन्ध के पास चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे, सब करुणासागर भगवान का दशन करने के लिए सब जलचरों के मुंड प्रकट हुए।। २॥।

नाना मकर नव भत्व ब्याला । सत-जाजन-तन . परम बिसाजा ॥ ऐसेउ एक तिन्हहिँ जे खाहीँ । एकन्ह के डर तेपि डेराहीँ ॥३॥

चनेक जातियों के चिड्याल, मगर, मच्छ, सपे,—जिनके सी सी योजन के बड़े विशाल शरीर थे;—कई एक ऐसे भी थे जो उन (सा योजन के शरारवाली) का भी खा जायं; फिर इनसे भी बड़े और थे कि जिनसे वे भी डरते थे।। ३।।

प्रभुहिँ बिनोकिहँ टरिहँ न टारे। मन हरिषत सब भये सुखारे ॥ तिन्ह की घाट न देखिय बारी। मगन भये हिर्फिप निहारी॥४॥ चना कटक कछ बरिन न जाई। को किह सक किप-दल-बिपुलाई॥४॥

बे सभी प्रभु रामचन्द्रजो को देखने लगे। वे टालने से भा नहीं टलत थे। सबके चित्त प्रसन्न हो गये, सब सुखी हुए। उस समय उन जल-जन्तुत्रां का आट स समुद्र का पाना नहीं दिखता था। वे सब रामचन्द्रजो का रूप देखकर मग्न हो गये॥ ४॥ फिर वह कटक (फ़ांज) चला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस वानरी दल को विपुलता (विस्तार) के कोन कह सकता है॥ ४॥

देा०-सेतुबंध भइ भीर श्रित किप नभ पंथ उडाहिँ। श्रपर जलचरन्हि ऊपर चिंह चिंह पारहिँ जाहिँ॥७॥

सेतुबंध पर बड़ी भारी भीड़ हुई। रास्ता मिलने में देरो देखो तो बहुत स बन्दर आकाश-मार्ग से उड़कर चले। दूसरे बन्दर जल-जोवां पर चढ़ चढ़कर समुद्र के पार जाने लगा। ७॥

चौ०-श्रस कोतुक बिलेकि देाउ भाई। बिहँसि चले कृपाल रघुराई॥ सेनसहित उतरे रघुबीरा। कहिन जाइ कपि-जूथप-भीरा॥१॥ दोनों भाई (राम-लक्ष्मण) ऐसा खेल देखकर हँसे और फिर कृपालु रघुनायजी चले। वे सेना-साहत समुद्र के पार जा उतरे। वानरों के यूथपितयों को इतनी भीड़ थी जे। कहते नहां बनती।। १।।

## सिंधुपार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल किपन्ह कहुँ श्रायसु दीन्हा॥ खादु जाइ फल मृल सुहाये। सुनत भालु किप जहुँ तहुँ धाये॥२॥

प्रभु रामचन्द्रजी ने समुद्र के पार डेरा किया और सब बन्दरों की आज्ञा दी कि तुम जाकर अच्छे अच्छे फल मूल खाओ। यह आज्ञा सुनते हो रोझ और बन्दर जहाँ तहाँ दीड़ पड़े॥२॥

## सब तरः फरे रामहित लागी । रितु श्रनरितु श्रकाल गति त्यागी ॥ खाहिँ मध्रफल विटप इलावहिँ। लंका सनमुख सिखर चलावहिँ ॥३॥

रामचन्द्रजो के हित के लिए सभी बृच फल-युक्त हो गये, जिनका मौसिम था वे भी श्रौर बिना मॉसिम के भो । श्रपने फलने के समय के न होने का विचार उन्होंने छोड़ दिया। बन्दर फला का खात श्रौर पेड़ां की हिलाते थे श्रौर पहाड़ों के शिखर उखाड़ उखाड़ लड्डा को श्रोर फंकते थे ॥ ३॥

## जहँ कहुँ फिरत निसाचर पावहिँ। घेरि सकल बहु नाच नचावहिँ॥ दसर्नान्ह काटि नासिका काना।काहि प्रभुसुजस देहिँतव जाना॥४॥

जहाँ कहीं फिरते हुए कोई राज्ञस मिल जाते थे, तो उन्हें वे सब घेरकर वहुत नाच नचाते थे। अपन दाँतां से उन राज्ञसां के नाक-कान काटकर रामचन्द्रजो का सुयश सुनाकर अथवा उनके मुंह से रामगुण बुलवा कर तब उनको जाने दते थे॥ ४॥

## जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनिह कही सब बाता॥ सुनत स्रवन बारिधि बंधाना। दसमुख बोलि उठा श्रकुलाना॥४॥

जिन राचसां के नाक-कान काट लिये गये उन्होंने जाकर रावण में सब बात कहीं। वह समुद्र का बाँधा जाना सुनकर ज्याकुल हो दसां मुखां से एक साथ बोल उठा---।। ५॥

#### दो०-बाँधेउ बननिधि नीरनिधि जलिधि सिंधु बारीस । सत्य तोयनिधि कंपती उदिष पयोधि नदीस ॥८॥

प्या सचसुच वर्नानिध, नोर्रानिध, जर्लाघ, सिन्धु, वारोश, वोर्यानिध, कम्पति, उद्धि, पर्योधि, नदोश ( सब ससुद्र क नाम हैं ) को बाँघ डाला ! ॥ ८ ॥

चौ०-व्याकुलता निज समुिक बहारी। विहँसि चला ग्रह करि भय भोरी॥ मंदोदरी सुनेउ प्रभु श्रायो। कैोतुकही पाथोधि वँधायो॥१॥

फिर रावण श्रपनो न्याकुलता को समस्रकर श्रीर डर को तुन्छ समस्रकर हँसता-हँसता घर के चल दिया। उधर मन्दोदरो ने सुना कि रामचन्द्रजो खेल ही खेल में समुद्र पर सेतु वैधाकर लड्ढा में श्रा गये।। १।।

कर गहि पतिहि भवन निज श्रानी। बोली परम मनोहर बानी॥ चरन नाइ सिर श्रंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा॥२॥

तब वह अपने पित रावण का हाथ पकड़कर, उसे अपने भवन में लाकर, अत्यन्त मनाहर बाणो बोलो । वह रावण के चरणों में सिर लगा अंचल फैलाकर बोलो—हे प्यारे ! तुम क्रोध के त्यागकर मेरा बचन सुनो ॥ २ ॥

नाथ बैरु कीजे ताही साँ। बुधि बल सिकय जीति जाही साँ॥ तुम्हृहिँ रघुपतिहिँ श्रंतर कैसा। खलु खद्यात दिनकरहिँ जैसा॥३॥

हे नाथ ! वेर उसो के साथ करना चाहिए जिसको श्रपने बल-बुद्धि से जात सकें। तुममें श्रीर रामचन्द्रजो में कैसा श्रन्तर है, जैसा खद्योत (जुगनू) श्रीर सूर्य में ॥ ३॥

श्रतिबल मधु केंट्रभ जेहि मारे। महाबीर दितिसुत संहारे।। जेहि बिल बाँधि सहसभुज मारा। सोइ श्रवतरेउ हरन महिभारा॥४॥ तासु विरोध न कीजिय नाथा। काल करम जिव जा के हाथा॥४॥

जिन परमात्मा ने मधु श्रोर कैटभ नामवाल श्रत्यन्त बलवान दैत्या का मार डाला श्रीर बड़े शूर्वीर हिरएयकाशपु तथा हिरएयाच नाम क दैत्यां का संहार किया, जिन्होंने बिल के। बाँध लिया श्रोर सहस्र भुजाश्रोंवाले श्रजुन (कार्तवाय) को मार डाला उन्हों ने, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, श्रवतार लिया है।। ४।। हे नाथ! जिनके हाथ में काल, कमें श्रार जाव हैं उनसे विरोध न कोजिए।। ४।।

दो०-रामहिँ सौँपिय जानकी नाइ कमलपद माथ।

सुत कहँ राजु समर्पि बन जाइ भजिय रघुनाथ ॥६॥

हे नाथ! रामचन्द्रजी के चरण-कमला में मस्तक नवाकर उनको जानका सांप दोजिए श्रीर पुत्र को राज्य साँप कर वन में जाकर रघुनाथजो का भजन कीजिए ॥ ९ ॥

चौ०-नाथ दीनदयाल रघुराई । वाघउ सनमुख गये न खाई ॥ चाहिय करन सो सब करि बोते । तुम्ह सुर श्रसुर चराचर जीते ॥१॥ हे नाथ ! सम्मुख जाने पर तो बाघ मो नहीं खाता है, फिर रामचन्द्र तो दोनदयालु हैं (वे शरण जाने पर अवश्य कृपा करेंगे)। जो कुछ करना चाहिए था वह सभा तुमने कर लिया। तुमने देवों, दैत्यों और चराचर को जीत लिया।। १॥

#### संत कहि इप्रिंस नीति दसानन । चौथे पन जाइहि नृप कानन ॥ तासु भजन कीजिय तहँ भरता । जो करता पालक संहरता ॥२॥

हे दशमुख ! नोति में सत्युरुषां का कथन ऐसा है कि राजा चौथेपन (बुढ़ापे) में राज्य छोड़कर वन में चला जाय, वहाँ जाकर उस परमात्मा का भजन करे, जा जगत् का उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाला है ॥ २॥

सोइ रघुबीर प्रनतश्रनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी॥ मुनिबर जतनु करिह ँ जेहि लागी। भूप राजु तिज होिह ँविरागी॥३॥

शररणागत पर श्रनुराग करनेवाले वही परमात्मा रामचन्द्र हैं। हे नाथ ! तुम सब ममता (घमएड) ब्रोड़कर उनका भजन करो, जिनके लिए श्रच्छे श्रच्छे महिष लोग यत्न करते हैं श्रीर राजा लोग राज्य ब्रोड़ कर वैरामी हो जाते हैं॥ ३॥

सोइ कोसलाधीस रघुराया । श्रायउ करन तोहि पर दाया ॥ जो पिय मानहु मेार सिखावन । होइ सुजसु तिहुँपुर श्रति पावन ॥४॥

वे हो कासलाधोश रामचन्द्र जा तुम पर दया करने के लिए आये हैं। हे प्यारे, जा मेरो शिचा मानोने तो त्रिलोको में तुम्हारा अत्यन्त पावन यश हो जायगा ॥ ४॥

दे। ० – श्रस कहि ले। चन बारि भरि गहि पद कंपित गात । नाथ भजहु रघु-बीर-पद श्रचल होइ श्रहिबात ॥ १०॥

मन्दीदरों ने ऐसा कहकर आँखों में पानी भर लिया और उसके आंग काँपने लगे। वह रावरा के पाँव पकड़कर बोलो—हे नाथ, आप रघुवार के चरखां का भजन करो तो मेरा साभाग्य अरुएड बना रहे।। १०।।

चौ०-तब रावन मयसुता उठाई। कहइ लाग खल निज प्रभुताई॥ सुनु तें प्रिया बृथा भय माना। जग जोधा केा मेाहि समाना ॥१॥

१ — बाघ की चाल होती है कि वह टेढ़ा और पीछे फिर कर खाता है। सामनेवाले का नहीं खाता। सामनेवाले का भी तिरह्या होने पर या स्वयं तिरह्या होकर खाता है।

तब दुष्ट रावण, मयासुर की कन्या, मन्दोदरों की उठाकर उससे श्रापनी बड़ाई यों करने लगा—हे प्यारों! सुन, तू ज्याये हो डर रहा है। श्रारों! जगत् में मेरे बराबर योद्धा कीन है।। १।।

वरुन कुचेर पवन जम काला। भुजवल जितेउँ सकल दिगपाला॥ देव दनुज नर सब वस मारे। कवन हेतु उपजा भय तारे॥२॥

मैंने अपनो भुजाओं के बल से वरुण, कुबेर, वायु, यमराज आर काल तथा सव दिक्पालों के। जोत लिया है। देवता, दैत्य आर मनुष्य सभी मेरे अघोन हैं, फिर किस कारण तुमें भय उत्पन्न हुआ है।।। २।।

नाना विधि तेहि कहेसि बुकाई। सभा बहोरि बैठ सा जाई॥ मंदाेदरी हृदय श्रस जाना। काल विबस उपजा श्रभिमाना॥३॥

कई तरह से मन्दोदरी के। समका-बुका कर रावण फिर सभा में जाकर बैठा। इघर मन्दोदरी ने मन में ऐसा समक लिया कि स्वामो काल के वश हो गये हैं, इसो लिए इनको ऐसा अभिमान उत्पन्न हुन्ना है।। ३।।

सभा श्राइ मंत्रिन्ह तेहि बूमा। करव कवनि विधि रिपु से जुमा। कहि सचिवसुनु निसि-चर-नाहा। बार बार प्रभु पूछहु काहा ॥४॥ कहिहु कवन भय करिय बिचारा। नर किप भात श्रहार हमारा॥४॥

उधर रावण ने सभा में आकर मन्त्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ युद्ध किस तरह किया जाय, तब मन्त्रों कहने लगे—हे राज्ञसराज ! सुनिए; आप वार बार क्या पूछते हैं ॥ ४॥ कहिए तो, हमें ऐसा कौन सा बड़ा डर है जिसके लिए इतना विचार किया जाय । आदमा, बन्दर और रीछ तो हमारे आहार ही हैं ॥ ५॥

दे। ० – बचन सबहिँ के स्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। नीतिबिराध न करिय प्रभु मंत्रिन्ह मति र्श्चात थोरि ॥११॥

सबके वचन कानों से सुनकर प्रहस्त ( रावण का पुत्र ) हाथ जोड़कर कहने लगा—है प्रभु ! इन मन्त्रियों की बुद्धि बहुत तुच्छ है, श्राप नोतिनंवरुद्ध काम न कांजिए ॥ ११ ॥

चै।०-कहिँ सचिवसव ठकुरसोहाती। नाथ न पूर श्राव एहि भाँती॥ वारिधि नाँघि एकु कपि श्रावा। तासु चरित मन महँ सब गावा॥१॥ ये सब मन्त्रों लोग ठकुर-साहातों (श्रापको मुंह-देखों) बात कहते हैं। हे नाथ! इस तरह पूरा नहा पड़ेगा। एक बन्दर समुद्र लाँघ कर श्राया था, उसके चरित्रों की सब मन में रटते हैं॥ १॥

## हुधा न रही तुम्हिहँ तब काहू। जारत नगर कस न धिर खाहू॥ सुनत नीक श्रागे दुख पावा। स्विवन्ह श्रेस मत प्रभुहिँ सुनावा॥२॥

क्या उस समय तुम सभा का भृख नहीं थो ? जब उसने लङ्का नगर की जलाया था, उसा समय उसको पकड़ कर क्यां न खा गये ? मन्त्रियों ने स्वामी की ऐसी सलाह छुनाई है जो सुनते समय तो अच्छों लगे पर आग चल कर जिससे दुःख ही हो ॥ २॥

### जेहि बारीस बँधायउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहहिँ सब गाल फुलाई॥३॥

जिसने खेल हो खेल में समुद्र पर सतु बंघा दिया त्रार जो सेना-सहित सुवेलाचल पवंत पर त्रा उतरा, उसके लिए कहते हैं। कि वह मनुष्य है, उसकी हम खा जायँगे। भाई! सब गाल फुला फुला कर ऐसे वचन कह रहे हैं!॥३॥

### सुनु मम बचन तात र्श्चात श्रादर । जिन मन गुनहु मेाहि करि कादर ॥ प्रियवानी जे सुनहिँ जे कहहीँ । ऐसे नर निकाय जग श्रहहीँ ॥ ४॥

हे तात ! तुम मेरे वचनां का बड़े श्रादर से सुना । मैं कायर (डरपेक) हूँ, एसा मन में न सममना । संसार में ऐसे मनुष्य बहुत हैं जा प्रिय बचन ही कहते श्रीर सुनते हैं ॥ ४॥

## बचन परमहित सुनत कठोरे। सुनिह जो कहि ते नर प्रभु थोरे।। प्रथम बसीठ पठव सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रोती॥४॥

पर ऐस मनुष्य थोड़े हैं, जो सुनने में कठार, परन्तु परिशाम में श्रत्यन्त हितकारों वचन स्नते श्रीर कहत हैं। सुनिए, नीति को बात यह है कि पहले बसीठ (दृत) भेजिए, फिर साता देकर नमचन्द्रजों से प्रोति कर लाजिए।। ५।।

#### दे। - नारि पाइ फिरि जाहिँ जैँ तौ न बढाइय रारि । नाहिँ त सनमुख समर महि तात करिय इंटि मारि ॥१२॥

जो व स्त्रों के। पाकर लौट जायँ तो लड़ाई नहीं बढ़ानी चाहिए। हे तात ! यदि वे न मानें तो फिर रएा-मूर्मि में सामना करके हठपूर्वक लड़ाई करनी चाहिए।। १२॥

#### चौ०-यह मत जौँ मानहु प्रभु मारा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ सुत सन कह दसकंठ रिसाई।श्रिस मित सठ केहि ताहि सिखाई ॥१॥

हे प्रभु ! जो त्याप मेरो इस सलाह की मान लें तो दोनां तरह ( मेल हो जाने से त्रथवा लड़ाई हो जाने से भो ) संसार में त्रापका सुयश छा जायगा। यह सुनकर रावण क्रोधित होकर पुत्र से कहने लगा—श्वरे दुष्ट ! तुमें ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है ? ॥ १॥

श्रवहीं तेँ उर संसय होई। बेनुमृत सुत भयउ घमोई ॥ सुनि पितुगिरा परुष श्रति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोरा ॥२॥

हे पुत्र ! अभी से मन में सन्देह हो रहा है। अरे ! बाँस को जड़ में तृ घमीय (मकीय) का पेड़ (या एक रोग) पैदा हुआ ! पिता को कठोर और बहुत हो भयङ्कर वाणा सुनकर प्रहस्त कठोर वचन कहकर अपने घर चला गया॥ २॥

हितमत तोहि न लागत केंसे। कालिबबस कहुँ भेषज जैसे॥ संध्यासमय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुजबोसा॥३॥

चलते समय उसने कहा—तुमको हित को सलाह कैसे अच्छो नहीं लगतो, जैसे काल के वश हुए रोगों को दवाई न अच्छी लगे। संध्या का समय जानकर रावण भो अपनो बीसें मुजाओं के देखते देखते वर (राजमहल) को चला॥ ३॥

लंका सिखर उपर श्रागारा। श्रित बिचित्र तहँ होइ श्रखारा॥ बैठ जाइ तेहि मंदिर रायन। लागे किन्नर ग्रनगन गायन॥४॥ बाजहिँ ताल पखाउज बोना। नृत्य करिहँ श्रपछरा प्रबोना॥४॥

लङ्का के शिखर (कंगूरे) पर एक स्थान था। वहाँ बहुत ही विचित्र ऋखाड़ा हाता था। रावण उस स्थान में जाकर बेंठा। किन्नर उसके गुणां का गान करने लगे।। ४॥ ताल, पखावज श्रीर वीणा श्रादि बजते थे श्रीर चतुर ऋप्सरायें नृत्य करती थां॥ ४॥

दो०-सुनासीर-सत-सरिस सोइ संतत करइ बिलास। परम-प्रबल-रिपु सीस पर तदपि न कब्बु मन त्रास ॥१३॥

रावसा सौ इन्द्रों के समान सदा विलास करता था। यद्यपि माथे पर अत्यन्त प्रबल रात्रु चद त्र्याया था, ठो भी उसके मन में कुछ भो डर नहीं था॥ १३॥

#### चै।०-इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा। उतरे सेनसहित श्रति भीरा॥ सेलस्रंग एक सुंदर देखी। श्रति उतंगसम सुभ्रा बिसेखी॥१॥

यहाँ रामचन्द्रजी सुवेल पवंत पर सेना-समेत बड़ी भोड़-भाड़ से उतरे। एक बहुत ही सुन्दर पवंत का शृङ्ग (चाटो) देखकर, जो बहुत ऊँचा, बराबर श्रीर अधिक सफेद था॥ १॥

तहँ तरु-किसलय-सुमन सुहाये । लिख्छमन रचि निज हाथ उसाये ॥ तापर रुचिर मृदुल मृगळाला । तेहि श्रासन श्रासीन कृपाला॥२॥

(उस जगह) लक्ष्मणजो ने अपने हाथों से वृत्तों के अक्कुर (टिसुना) श्रौर सुहावने फूल रचना करके बिछाये। उनके ऊपर सुन्दर मृगछाला बिछा दी। कृपाछु रामचन्द्रजी उस श्रासन पर बैठ गये॥ २॥

प्रभु कृतसीस कपीसउछंगा । बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ दुहुँ करकमल सुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥३॥

प्रभु रामचन्द्रजो ने सुवीव को गोद में मस्तक रखा, श्रीर बाँई तथा दाहिनी श्रीर धनुष श्रीर तरकस रखे थे। रामचन्द्रजो दोनां हस्त-कमलों से बाग सुधारते थे श्रीर लङ्कापित विभोषण कान के पास मुँह लगाकर सलाह देते थे र ॥ ३॥

बडभागी श्रंगद इनुमाना । चरनकमल चाँपत बिधि नाना ॥ प्रभुपाछे लिखमन बोरासन । कटि निषंग कर बान सरासन॥४॥

बड़भागा श्रङ्गद श्रीर हनुमान श्रनेक प्रकार से रामचन्द्रजी के चरणारविन्द चाँपते थे। स्वामी के पोछे लक्ष्मणजो वोरासन लगाये, कमर में तरकस श्रीर हाथों में धनुष-बाख लिये, बैठे थे॥ ४॥

१—बड़े लोगों के काम कारण बिना नहीं होते। यहाँ सुप्रीव की गोद में मस्तक रखना, बाण सुधारना, विभीषण की सलाह सुनना, श्रङ्गद हनुमान के। चरण देना—ये इन कारणों से हैं (१) मस्तक सुप्रीव को सींपते हैं कि यह श्रापकी गोद में है। (२) बाणों के। सुधार उन पर प्रेम कर सुचित करते हैं कि जन्म से तुम्हारा सेवन किया, श्रव तुम्हारा काम पड़ा है। (३) चरण श्रङ्गद हनुमान के। दे सुचित किया कि तुम जहाँ ले चलोगे वहीं जायँगे। (४) लच्मणाजी के वीरासन का यह कारण कि यदि ये सब श्राञ्चा के प्रतिकृत होंगे, तो में सबका दंढ दूँगा। श्रयवा—सुप्रीव की गोद में मस्तक रखकर मस्तक की रच्चा सुप्रीव के। सौंपी। घनुष श्रोर तरकस से श्ररीर-रच्चा, बाण सुधार कर पुरुषार्थ का समय बताया, विभीषण से कान में शत्रु का मेद जानना चाहा, चरण श्रङ्गद इनुमान के। देकर चलना या न चहना उनके श्रधीन कर दिया। इन सबकी श्रसावधानी पर योग्य निगरानी के लिए लच्मणाजी पींद्रे बैठे।

#### दो०-एहि बिधि करुनासील ग्रन-धाम राम श्रासीन। ते नर धन्य जे ध्यान एहि रहत सदा लयलीन ॥१४॥

इस तरह दयाशोल, गुग्-धाम, रामचन्द्रजी विराजमान थे। जो मनुष्य इस तरह की मृति के ध्यान में सदा लवलीन रहते हैं वे धन्य हैं॥ १४॥

#### पूरव दिसा विलोकि प्रभु देखा उदित मणंक । कहत सबहिँ देखहु ससिहि मृग-र्पात-सरिस श्रसंक ॥१४॥

प्रभु रामचन्द्रजो ने पूर्व दिशा को श्रोर देखा, तो चन्द्रमा को उदय हुश्रा देखकर वे सबसे कहन लगे कि चन्द्रमा को देखो, यह सिंह के समान निडर है ॥ १५॥

## चै।०-पूरविदिस गिरि-गुहा-निवासी । परमत्रताप तेज बलरासी ॥ मत्त -नाग - तम-कुंभ - विदारी । सिस केसरी गगन-वन-चारी॥१॥

यह चन्द्रमारूपी सिंह पूर्वेदिशारूपो पर्वत की गुफा में रहनवाला है, यह श्रत्यन्त प्रतापी, तेजस्वी श्रीर बलवान है। यह श्रन्थकार रूपो मतवाले हाथों के मस्तक की फोड़ता है श्रीर श्राकाशरूपो वन में विचरता है श्रथोत् स्वच्छ प्रकाशयुक्त चन्द्र आकाश में शामित है ।। १॥

## बिथुरे नभ मुकुताहुल तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥ कह प्रभु सिस महँ मेचकताई। कहहु काह निजनिजमित भाई॥२॥

त्राकाश में जो तारागण विखरे हुए हैं, ये माना उस हाथा के मस्तक से निकल हुए गजमोती हैं जो रात्रिरूपो सुन्दरी के शृङ्गार हैं। फिर रामचन्द्रजा ने कहा—भाइ! चन्द्रमा में जो कालापन है यह क्या है ? इसको अपनो अपनो बुद्धि के अनुसार कहो॥ २॥

कह सुत्रोव सुनहु रघुराई । सिस महँ प्रगट भूमि के भाँई ॥ मारेउ राहु सिसिहि कह कोई । उर महँ परी स्थामता सोई ॥३॥

१—पूर्व दिशा का निवासी चन्द्रमा-सिंह गिरि-निवासी (उधर ऋष्यमृक श्रौर प्रवर्षण पर्वता पर, श्रमी त्रिक्टाचल पर) श्राप सिंह, श्रौर गुका में रहनेवाला सिंह, (प्राकृत सिंह) ये तीनों प्रताप, तेज श्रौर बल के राशि हैं। चन्द्र-सिंह श्रम्धकाररूपी हस्ती के। विदारण करता है, श्राप रावणरूपी मत्त गजेन्द्र के विदारण करेंगे श्रौर प्राकृत सिंह प्राकृत गज के। विदारण करता है। तीनों सिंह केशरी हैं श्रियात चन्द्रमा की किरणें केश हैं, सिंह की गदन के केश हैं, रामचन्द्रजी के मस्तक के केश हैं। यह एक रूपक है।

सुप्रीव ने कहा—है रघुराई ! सुनिए। चन्द्रमा में पृथ्वो को छाया पड़ी हुई है, वह प्रकट दोखतो है। किसो ने कहा—राहु ने चन्द्रमा के। मारा था, उसी का कालापन (दारा) इसको छाती में पड़ गया है ॥ ३॥

कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग सिस कर हरि लीन्हा ॥ ब्रिद्र से। प्रगट इंदुउर माहीँ। तेहि मग देखिय नभ परिछाहीँ॥४॥

किसी ने कहा—जब ब्रह्मा ने रित (कामदेव को क्षो) का मुख बनाया था तब चन्द्रमा का सारभूत हिस्सा उसने खींच लिया था, वही निस्सत्व ब्रिद्र चन्द्रमा के हृद्य में दोखता है। इस ब्रिद्र के रास्ते से आकाश को कालो छाया दोखतो है। । ।।

प्रभु कह गरलबंधु सिस केरा। श्राति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥ विषसंयुत .करनिकर पसारी। जारत विरहवंत नरनारी॥४॥

रामचन्द्रजी ने कहा—विष (हलाहल) चन्द्रमा का भाई है; क्योंकि चन्द्रमा श्रीर विष होनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। बहुत प्यारा होने के कारण चन्द्रमा ने उसे अपने हृद्य में निवास दिया है। इसो लिए यह चन्द्रमा विषमिश्रित किरणें फैला कर विरही श्री-पुरुषों के जलाता है॥ ५॥

दो०-कह मारुतसुत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार निज दास । तव मूरित बिधुउर बसित सोइ स्यामताश्रभास ॥१६॥

फिर वायु-पुत्र हनुमान्जो ने कहा—हे प्रभु ! सुनिए। चन्द्रमा श्रापका निज दास है। धापकों मृति उसके हृद्य में निवास करती है, यह उसी श्यामता को छाया दोख रहो है।। १६॥

पवनतनय के बचन सुनि बिहँसे रामु सुजान । दिन्छन दिसि श्रवलेकि प्रभु बोले क्रुपानिधान ॥१७॥

बुद्धिमान् रामचन्द्रजो हनुमान्जो के बचन सुनकर हँसे। फिर कृपानिधान दिशा को स्रोर देखकर बोले—॥ १७॥

चो०-देखु बिभीषन दच्छिन श्रासा । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ मधुर मधुर गरजइ घन घारा । होइ वृष्टि जनु उपल कठारा ॥१॥

विभोषण ! दिच्चण दिशा को च्रोर तो देखा । घनघार घटा छाइ है, बिजलो चमक रही है, बादल घुमड़े हैं, वे धोरे घोरे गर्जना करते हैं । मालूम होता है कि कठोर पत्थरों की वर्षा होगों ( श्रोले गिरेंगे ) ॥ १ ॥

कहइ बिभीषनु सुनद्व कृपाला । होइ न तडित न बारिदमाला ॥ लंकासिखर रुचिर श्रागारा । तहँ दसकंधर देख श्रखारा ॥२॥

विभोषस ने कहा—कृपालु ! सुनिए । यह न बिजली है, न बादल ही घुमड़े हैं ! किन्तु लक्का के शिखर पर एक सुन्दर स्थान है । वहाँ रावस अखाड़ा देख रहा है ॥ २ ॥

छत्र मेघडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलदघटा श्रिति कारी॥ मंदोदरी - स्रवन - ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका॥३॥

प्रभो ! मेच के आडम्बर का काला छत्र वह घारण किये हुए है, वही भारो कालो घटा सा दीखता है। मन्दोदरी के कानों में कुएडल और मुमके ही मानों विजलो की तरह चमक रहे हैं॥ २॥

बाजिह ँ ताल मृदंग श्रनृपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ प्रभु मुसुकान समुभि श्रभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना ॥४॥

हे देवराज ! वहाँ अनुपम ताल और मृदङ्ग बज रहे हैं, वहां मीठो मीठी आवाज (गजेना) सुनाई दे रही है। प्रभु रामचन्द्रजी रावण के अभिमान की समसकर मुस्कुराये और उन्होंने घनुष चढ़ाकर उसमें एक बाण का सन्धान किया ॥ ४॥

देश - ब्रिज मुकुट ताटंक तब हते एकही बान । देखत सब के महि परे मरमु न काेऊ जान ॥१८॥

तब एक ही बाग से रावण का छत्र, दसेंा मुकुट और कुएडल नष्ट कर दिये। सबके देखते हो देखते वे वस्तुएँ पृथ्वो पर गिर पड़ीं और गिरने का कारण किसो ने नहीं जाना ॥१८॥

श्रस कौतुक करि रामसर प्रविसेउ श्राइ निषंग । रावनसभा ससंक सब देखि महा-रस-भंग ॥१६॥

रामबाण इस तरह खिलवाड़ कर लौटकर फिर तरकस में श्रा समाया। उधर रावण की सभा में बड़ा भारी रस-भङ्ग देखकर सब शंकित हो गये॥ १९॥

चौ०-कंप न भूमि न मरुत विसेखा। श्रस्त सस्त कछु नयन न देखा॥ सोचहिँ सब निज हृदय मँ भारी। श्रसगुन भयउ भयंकर भारी॥१॥

न तो प्रथ्वी डेाली, न कोई आँधो चली और न कोई अख्र-शस्त्र ही आँखों से देखा। इसिंगिए सब राज्ञस अपने हृदयों में सोचने लगे कि यह कोई बड़ा भयङ्कर अपराकुन हो। गया है ॥१॥ दसमुख देखि सभा भय पाई। विहँसि बचन कह जुगुति बनाई॥ सिरउ गिरे संतत सुभ जाही। मुक्कट खसे कस श्रसगुन ताही॥२॥

रावण ने जब सारी सभा डरो हुई देखी, तब वह इंसकर युक्ति बनाकर बचन बोला— श्रारे भाई! मस्तकों के गिरने १ पर भी जिसको सदा कल्याण की ही प्राप्ति हो उसके युकुटों के खिसक पड़ने से क्या श्रशकुन हो सकता है ? ॥ २ ॥

सयन करहु निज निज ग्रह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई॥ मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब तेँ स्रवनपूर महि खसेऊ॥३॥

्तुम लोग अपने अपने घर जाकर साओ। यह सुन सब राज्ञस सिर नवाकर घर का गये। जब से कानां के भूषण जमोन में खिसककर गिरे, तब से मन्दोहरी के मन में बड़ा साच हो गया। ३॥

सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ कंत रामबिरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि मन हठ धरहू ॥४॥

वह आँखों में आँसू भरे हुए, हाथ जोड़कर, रावण से कहने लगी—हे प्राणपित ! आप मेरो प्राथेना सुनिए। हे कन्त ! रामचन्द्र जी से विरोध करना छेड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न कोजिए॥ ४॥

दे। ० —बिस्वरूप रघु-बंस-मिन करहु बचनबिस्वासु । लोककल्पना बेद कर श्रंग श्रंग प्रति जासु ॥२०॥

द्याप मेरे वचन पर विश्वास करें। रघु-कुल के मिर्ग रामचन्द्रजी विश्वरूप भगवान् हैं, जिनके श्रङ्ग श्रङ्ग में समस्त लोकों को कल्पना वेद करते हैं॥ २०॥

चौ०-पद पाताल सीस श्रजधामा । श्रपर लोक श्रँग श्रँग बिस्नामा ॥ भृकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घनमाला ॥१॥

जिनका चरण तो पाताल, मस्तक ब्रह्मलोक और अन्य समस्त लोकों का विश्राम जिनके श्रङ्कों में है; जिनकी भृकुटि का धुमाना हो भयङ्कर काल है। सूर्य जिनका नेत्र श्रार मेचमाला जिनके बाल हैं। १॥

१--- रावण ने तपस्या में ऋपने मस्तक काट काट शिवजी के। चढ़ा दिये वे झौर उन्हीं की बदौलत उसने वरदान में सब ऐश्वय पाया था। फा॰ १०५---१०६

जासु व्रान श्रस्त्रिनी-कुमारा। निसि श्ररु दिवस निमेष श्रपारा॥ स्रवन दिसा दस बेद बखानी। मारुत स्वास निगम निज बानी॥२॥

श्रारवनोकुमार जिनकी नाक, श्राँखों को पलक मारना हो दिन-रात श्रांर दसां दिशायं जिनके कान वेदों ने कहे हैं; वायु जिनका श्वास है, वेद जिनको निज को वाणी है ॥ २ ॥

श्रधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ श्रानन श्रनल श्रंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥३॥

लाम जिनका होठ, यमराज जिनके कराल दाँत, जिनका हँसना माया श्रांश दिक्पाल जिनकी मुजाबें हैं; अप्रि जिनका मुख, वरुण जीम, और जगत् को उत्पत्ति, पालन तथा संहार जिनकी चेष्टा है ॥ ३ ॥

रोमराजि श्रष्टादस भारा । श्रम्थि सेल सरिता नस-जारा ॥ उदर उदिध श्रधगा जातना । जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥४॥

अठारह भार (अगिषात) वनस्पतियाँ जिनको रोमावित हैं, पहाड़ जिनको हिंदुयाँ, निद्याँ जिनको नसों के समूह हैं, जिनका पेट समुद्र हैं और नीचे को इन्द्रियाँ नरक हैं। समुद्र क्या कहा या कल्पना को जाय—भगवान् जगन्मय हैं। ॥ ॥

देा०-श्रहंकार सिव बुद्धि श्रज मन सिस चित्त महान । मनुज बास चर-श्रचर-मय रूप राम भगवान ॥२१॥

जिनका श्रहङ्कार महादेव, बुद्धि ब्रह्मा, मन चन्द्रमा श्रोर चित्त महत्तत्त्व हैं. व मगवान् रामचन्द्रजी मनुष्य श्रादि चर (चेतन) श्रीर श्रचर (जड़) में निवास करते हुए जगमय श्रार विश्वरूप हैं। श्रथान् सर्वत्र्यापी होने से राम सब कुब्र हैं॥ २१॥

श्रम बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बैर बिहाइ। प्रोति करहु रघु-बीर-पद मम श्रहिबात न जाइ॥२२॥

हे प्राग्णपति ! सुनो । तुम ऐसा विचारकर प्रभु रामचन्द्रजी से वैर छे।ड़कर प्रीति करो, जिसमें मेरा सौमाग्य न जाय ॥ २२ ॥

१-- यजुर्वेद के ३१वें श्रध्याय में श्रीर श्रृग्यजुर्वेदों में कई जगह इस विराट्रू रूप का स्विस्तर निरूपण है।

#### चौ०-बिहँसा नारिबचन सुनि काना। श्रहो मोहमहिमा बलवाना॥ नारिसुभाउ सत्य कबि कहहीँ। श्रवगुन श्राठ सदा उर रहहोँ॥१॥

श्रपनो स्त्रो मन्दोदरी के वचन कानों से सुनकर रावण हैंसा श्रौर बोला—श्रहे। में का महत्त्व बड़ा बलवान है। पिएडत लेग स्त्रियों का स्वभाव सञ्चा कहते हैं कि उनके हृदय में श्राठ श्रवगुण सदा बने रहते हैं॥ १॥

साहस श्रनृत चपलता माया। भय श्रविवेक श्रसीच श्रदाया॥ रिपु कर रूप सकल तें गावा। श्रति विसाल भय माहि सुनावा॥२॥

साहस (बिना त्रागा-पोछा सोचे काम कर बैठना), भूठ, चश्वलता, माया (भूठी बातं बनाना), भय, त्र्यविचार, त्रपवित्रता त्रौर निद्यता। इसी से तूने शत्रु का सब रूप गाया त्रौर बड़ा भारो लम्बा चौड़ा डर मुक्ते सुनाया॥ २॥

सो सबु प्रिया सहज बस मारे। समुिक परा प्रसाद श्रब तारे॥ जानेउँ प्रिया तारि चतुराई। एहि मिस कहिहि मारि प्रभुताई॥३॥

हे प्रिये ! वह (चराचर विश्व) तो स्वाभाविक ही मेरे वश में हैं। श्रव तेरों कृपा से भा वह मुक्ते माळूम हो गया। हे प्रिये ! मैं तेरी चतुराई समक्त गया। तूने इस बहाने से मेरी प्रभुता (सामध्ये ) का वर्णन किया है ॥ ३॥

तव बतकहो गृढ़ मृगलोचिन । समुभत सुखद सुनत भयमोचिन ॥ मंदोदरि मन महँ श्रस ठयऊ। प्रियहि कालबस मतिश्रम भयऊ॥४॥

हे मृगनयनी ! तेरी बात-चीत गृढ़ र है, सुनने में वह डर छुड़ानेवाली श्रीर समफने पर सुख दनवाला है। (रावण की ऐसी बातें सुनकर) मन्दोदरी न मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि काल के वश हो जाने के कारण मेरे पित की बुद्धि-श्रम हो गया है।। ४॥

दो०-बहु विधि जल्पेसि सकल निसि प्रात भये दसकंध । सहज स्रमंक सु-लंक-पति सभा गयउ मदश्रंध ॥२३॥

वह सारो रात बहुत तरह बकता रहा। सबेरा होने पर, स्वाभाविक निडर, लङ्का का स्वामो रावण मदान्ध हो ऋपनो सभा में गया॥ २३॥

१—गूड़ का भान यह है कि जिन भगवान् का विराट्ष्प वर्णन किया गया, उनके बाग लगने से मेरा मोच होगा। समझने पर मुखदायी इसी से है। सुनने में भय खुड़ाना भी दोनों तरह से है। जो मैं बलवान् हूँ तो किसी का डर ही नहीं और जा वे परमात्मा है तो मुक्ते उनसे लड़कर निडर होना ही है।

सो०-फूलइ फरइ न बेत जदिप सुधा बरषिह जलद। मुरखहृदय न चेत जैाँ गुरु मिलिह बिरंचि सिव ॥२४॥

मेघ अमृत की वर्षा करे तो भो बेत न तो फूलता है और न फलता हो है। इसा तरह जो ब्रह्मा और शिव भी गुरु मिल जायें तो भो मूखे के हृदय में चेत (समक) नहीं होती।। २४॥

चै। ० – इहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई॥ कहु बेगि का करिय उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई॥१॥

यहाँ प्रातःकाल रामचन्द्रजी जागे और सब मंत्रियों की बुलाकर उनसे सलाह पूछो— कहें। जल्दी, क्या उपाय करना चाहिए ? तब जाम्बवान सिर से प्रणाम कर बोला—॥ १॥

सुनु सर्वग्य सकल-उर-बासी। बुधि बल तेज धर्म ग्रुनरासी॥ मंत्र कहउँ निज मति श्रनुसारा। दूत पठाइय बालिकुमारा॥२॥

हे सर्वज्ञ, सबके हृद्यों के निवासो, बुद्धि बल तेज धमें और गुरोगं के राशि, भगवन् ! सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ, कि बालिपुत्र अंगद की दूत बनाकर भेजिए॥ २॥

नीक मंत्र सब के मन माना। श्रंगद सन कह क्रुपानिधाना ॥ बालितनय बुधि-बल-गुन-धामा। लंका जाहु तात मम कामा॥३॥

यह अच्छी सलाह सभी के पसन्द आइ। ऋपानिधान रामचन्द्रजो ने अङ्गद सं कहा—बुद्धि, बल और गुणें के स्थान बालिपुत्र (अङ्गद), हे तात! तुम मेरे काम के लिए लङ्का जान्त्रो॥ ३॥

बहुत बुभाइ तुम्हिहँ का कहऊँ। परम चतुर मेँ जानत श्रहऊँ॥ काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई॥४॥

मैं तुमको बहुत क्या समभा कर कहूँ । तुम अत्यन्त चतुर हो, यह मैं ज्ञानता हूँ । शत्रु के साथ वही बातचीत करना जिसमें हमारा काम हो और उसका हित हो ॥ ४॥

सो०-प्रभुश्रग्या धरि सीस चरन बंदि श्रंगद उठेउ। सोइ ग्रनसागर ईस राम कृपा जा पर करहु॥२४॥

स्वामी की त्राह्मा माथ चढ़ाकर, उनके चरणों में प्रणाम कर त्राङ्गद उठा त्रार बोला— स्वामी रामचन्द्रजी ! त्राप जिस पर कृपा करें वह गुणों का समुद्र हो जाता है ॥२५॥

### स्वयंतिद्ध सब काजु नाथ माहि श्रादरु दियेउ। श्रम विचारि जुबराज तनु पुलकित हरषित हिये॥२६॥

रामचन्द्रजो के सभी काम श्राप ही सिद्ध हैं, मुक्ते तो स्वामी ने श्रादरमात्र दिया है। ऐसा विचार कर युवराज श्रङ्गद शरीर से पुलकित श्रीर मन में श्रानन्दित हुए॥ २६॥

चौ०-बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । श्रंगद चलेउ सबिह सिरु नाई ॥ प्रभुप्रताप उर सहज श्रसंका । रनबाँकुरा बालिसुत बंका ॥१॥

प्रभु के प्रताप से हृद्य में स्वाभाविक ही निडर, रण में बाँका वोर, बालिपुत्र श्रङ्गद, रघुनाथजों के चरणों में प्रणाम कर श्रौर उनको सामर्थ्य हृदय में रखकर, सबको सिर नवाकर चला॥ १॥

पुर पैठत रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गइ भेँटर ॥ बार्ताह बात करष बाद श्राई । जुगल श्रतुल बल पुनि तरुनाई ॥२॥

लङ्कापुरों में प्रवेश करते हो रावण के पुत्र सं, जो खेल रहा था, भेट हो गई। बात ही बात में र क्रोध बढ़ आया; दोनों में अतुल बल था, फिर जवानी थी॥ २॥

तेहि श्रंगद कहँ लात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई॥ निसि-चर-निकर देखि भट भारी। जहँ तहँ चले न सर्काह ँ पुकारी॥३॥

रावरण क पुत्र न श्रङ्गद को मारने के लिए लात उठाई ता श्रङ्गद ने वहीं लात पकड़ उसका धुमाकर जमोन पर पछाड़ दिया। बस, बड़े बीर की देखकर राज्ञस-दल जहाँ तहाँ चल दिये। कोई मारे डर के पुकार भी न कर सका॥ १ ॥

एक एक सन मरमु न कहहीँ। समुिक तासु बध चुप करि रहहीँ॥ भयउ कोलाहलु नगर मँभारी। श्रावा कपि लंका जेहि जारी॥४॥

वे राज्ञस त्रापस में एक दूसरे से मम का बात नहीं कहते थे; रावण के पुत्र का वध सममकर चुप हो रहते थे। सारे नगर में हल्ला हो गया कि जिसने लंका जलाई थी वहीं बन्दर फिर त्राया है॥ ४॥

१— सन्तस ने पूला, तू कीन है ! ऋज़द ने कहा, मैं समचन्द्रजी का दृत हूँ। उसने कहा, वहीं समचन्द्र जिनकी स्त्री हमारे । पता पकड़ लाये हैं ! ऋज़द ने कहा, हाँ, जिन्होंने तुम्हारी बुझा का नकटी श्रीर भूची किया है । इत्यादि ।

श्रव धेाँ काह करिहि करतारा । श्रिति सभीत सब करिहँ बिचारा॥ बिनु पूछे मग देहिं देखाई। जेहि बिलाक साइ जाइ सुखाई॥५॥

सब राज्ञस बहुत हरे हुए विचार करन लगे कि अब कतार (इंश्वर) न जान क्या करेंगे। वे अङ्गद की बिना पूछे हो रास्ता बतला देते थे और अङ्गद जिसकी ओर ऑख उठा-कर देख लेता, वही राज्ञस मारे हर के सूख जाता था।। ५।।

## देा॰-गयउ सभादरबार तब सुमिरि राम-पद-कंज । सिंइठवनि इत उत चितव धोर-बोर बल-पुंज ॥२७॥

सब घोर, बोर, बलराशि अङ्गद् रामचन्द्रजो के चरण-कमलों की स्मरणकर रावण की सभा के दरबार में गया और सिंह को चाल से (निडर होकर) इधर उधर देखने लगा ॥२०॥

## चौ०-तुरित निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहिँ जनावा ॥ सुनत बिहँसि बोला दससीसा । श्रानहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥१॥

अङ्गद ने जल्दो एक राज्ञस की भेज दिया और श्रपने श्राने का समाचार रावण के - कहलाया। उसकी सुनते ही रावण हँसकर बोला, श्ररे! बुला लाश्रो, कहाँ का बन्दर आवा है॥ १॥

श्रायसु पाइ दूत बहु धाये। किपकुंजरिह बोलि लेइ श्राये॥ श्रंगद दीख दसानन बैसा। सहित प्रान कज्जलगिरि जैसा॥२॥

रावण को आज्ञा पाकर बहुत स दूत दोड़ पड़े और वे वानर-श्रष्ठ (अङ्गद) की जुला ले गये। अङ्गद ने रावण की ऐसा बैठा हुआ देखा जैसे सजीव कज्जल का पवंत हो।।२॥

भुजा बिटप सिर स्टंग समाना । रोमावली जता जनु नाना ॥ मुख नासिका नयन श्ररु काना । गिरिकंदरा खोह श्रनुमाना ॥३॥

उसकी भुजाएं वृत्तां के समान, मस्तक पवतां के शिखरों के समान श्रीर रोमाविल मानां तरह तरह को बेलें थों। उसके मुँह, नाक, श्राखें श्रीर कान तो मानां पवेतां को गुफाएँ श्रीर खोहें (गहरे गड्ढे) थीं॥ ३॥

गयउ सभा मन नेकु न मुरा। बालितनय श्रवि बल बाँकुरा॥ उठे सभासद कपि कहँ देखी। रावनउर भा क्रोध बिसेखी॥४॥ श्रति बली, बाँका श्रङ्गद समा में चला गया। उसका चित्त जरा भी न हिचका। उसको देखकर सब सभासंद् उठ खड़े हुए। यह देखकर गवण को बड़ा कोध हो। श्राया। (व बेचारे तो डर के मारे भरभरा कर खड़े हो गये, पर रावण न समका कि सवन बन्दर का श्रादर किया)॥ ४॥

#### देा०-जथा मरगज जूथ महँ पंचानन चिल जाइ । रामप्रताप सँभारि उर बैठ सभा सिरु नाइ ॥२८॥

जैसे मतवाले हाथियां के मुण्ड मं सिंह चला जाय, वंसे हा श्रङ्गद बेधड़क जा, हृदय में रामचन्द्रजो के प्रताप की स्मरणकर सिर नवाकर समा में बैठ गया॥ २८॥

#### चौ०-कह दसकंठ कवन तेँ बंदर । मेँ रघु-बोर-दूत दसकंधर ॥ मम जनकिह तोहि रही मिताई। तव हितकारन श्रायउँ भाई॥१॥

रावण ने पूछा—बन्दर, तू कौन है ? श्रङ्गद ने कहा—हे दशमीव ! मैं रघुवोर का दूत हूँ । मेरे पिता के साथ तेरो मित्रता थो, इसलिए भाई ! मैं तेरे हित के लिए श्राया हूँ ॥ १ ॥

#### उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरांच पूजेहु बहु भाँती॥ बर पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लेकिपाल सब राजा॥२॥

तुम्हारा उत्तम वंश है, तुम पुलस्त्य ऋषि के नाता हो; तुमने सब तरह से महादेव जो श्रोर हक्षा जो का पूजन किया है, वरदान पथा, सब काम किये तथा सब लोकपालों श्रीर राजों के तुमने जोत लिया ॥ २॥

## नृपर्श्वाभमान मेाहबस विंबा। हरि श्रानेहु सीता जगदंबा॥ श्रब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मेारा। सब श्रपराध छमिहि प्रभु तारा॥३॥

राज्य के श्राममान से श्रथवा मोह के वश होकर तुम जगत-माता सोताजो का हरण कर लाये हो ! श्रब तुम फेरा श्रच्छा कहना सुनो, प्रभु रामचन्द्रजो तुम्हारा सब श्रपराघ समा करेंगे ॥ ३॥

## दसन गहरु तुन कंठ कुठारी। परिजनसहित संग निज नारी॥ सादर जनकसुता करि श्रागे। एहि र्विध चलहु सकल भय त्यागे॥४॥

तुम दाँता में घास दाव लो, कंठ में कुल्हाड़ो रखे। त्यौर कुर्दुम्बियों तथा अपनी स्रो समेत त्यादर के साथ जानकोजी के। त्यागे करके, इस तरह सब भय छे। इकर, चली ॥ ४॥

#### देा०-प्रनतपाल रघु-वंस-मनि त्राहि त्राहि श्रव मेाहि। श्रारत गिरा सुनत प्रभु श्रभय करिंगे तेाहि॥२६॥

रामचन्द्रजो से प्रार्थना करो कि हे शरणागत के पालक, रघु-कुल-भूषण ! अब मेरी रक्ता करो, रक्ता करो । प्रभु रामचन्द्रजी तुम्हारी आर्त (दु:खमरो) वाणी सुनते ही तुमको अभय कर देंगे ॥ २९ ॥

## चौ०-रे कापपोत न बोल सँभारी। मृढ़ न जानेहि मेाहि सुरारी॥ कहु निज नामु जनक कर भाई। केहि नाते मानिये मिताई॥१॥

रावण ने कहा—अरे बन्दर के बच्चे ! जबान सम्हाल कर नहीं बोलता ! अर मूखं ! मुसे ऐसा वैसा दैत्य न समक लेना । अथवा—मुके नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्र हूँ । अरे भाई ! जरा अपना और अपने बाप का नाम तो बता । किस नाते से मित्रता मानी जाय ! !! १ !!

### श्रंगद नाम बालि कर बेटा। ता सोँ कबहुँ भई होइ भेँटा॥ श्रंगदबचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर मेँ जाना॥२॥

अक्रद ने कहा—मेरा नाम अक्रद है, मैं बालो का पुत्र हूँ, उससे कभो तुम्हारी भेट हुई होगी! अक्रद के ये वचन सुनकर रावण सकुचा गया, और बोला—हाँ, बाली एक बन्दर था, मैं जानता हूँ॥ २॥

ष्ट्रंगद तहीँ बालि कर बालक । उपजेहु बंस-श्रनल कुलघालक ॥ गर्भ न गयउ ब्यर्थ तुम्ह जायेहु । निज मुख तापसदूत कहायेहु ॥३॥

श्चरे श्चङ्गर ! तू हो बालो का लड़का है ? तू कुल का नारा करनेवाला, वंश में श्चिमिक्प पैदा हुआ ! श्वरे ! वह गमे क्यों न गिर गया, जिसमें तुम व्यर्थ पैदा हुए, जी श्वपने मुँह से तपन्वी के दृत कहलाये ! ॥ ३ ॥

श्रव कहु कुसल वालि कहँ श्रहई। विहँसि बचन तव श्रंगद कहुई॥ दिन दस गये वालि पहँ जाई। वृभेहु कुसल सखा उर लाई॥४॥

श्रव यह कहो, बाली सकुराल तो है, वह कहाँ है ? तब श्रद्ध हंसकर वचन कहने लगा—दस दिन बाद तुम्हीं बाली के पास जाकर उस सखा को हृदय से लगाकर कुशक पूछ लेना ॥ ४ ॥ रामिबरोध क्कसल जिस होई। से। सब ते। सुनाइहि से।ई॥ सुनु सठ भेद होइ मन ता के। श्रो-रघु-बीर हृदय निहँ जा के॥४॥

रामचन्द्रजा के साथ विरोध करने से जैसी कुशलता होतो है, वह सब तुमे वहा (बाला) सुनावेगा। श्वरे दुष्ट ! सुन, भेद उसी के मन में होता है जिसके हृदय में श्रीरघुवोर नहीं हैं॥ ५॥

दो०-हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस। श्रंथउ बहिर न श्रस कहिंह नयन कान तव बीस ॥३०॥

हे दशशाश ! हम तो कुल क नाशक हैं, पर तुम सत्य हा वंश के रचक हा ! ऋरे भाई ! ऐसी बात तो ऋंधे और बहिरे भी नहीं कहते, फिर तुम्हारे ता बोस नेत्र और बोस हा कान हैं ! (तुम ऐसो बात क्यों कहते हो ?)॥ २०॥

चौ०-सिव-बिरंचि-सुर-मुनि-समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥ तासु दृत होइ हम कुल बोरा। ऐसिहु मित उर बिहर न तोरा॥१॥

महादंव, ब्रह्मा, द्व-ऋष-गण जिनक चरणां को संवकाइ चाहते हैं, उनके दूत हाकर हमते वश डुवाया ! ऐसी बुद्धि होने पर भी तेरी झातो नहीं फट जातो ॥ १॥

सुनि कठोर बानी किप केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥ खल तव कठिन बचन सब सहऊँ। नीति धर्म मेँ जानत श्रहऊँ॥२॥

श्रद्भद का कठोर वाणा सुनकर रावण श्राँखं निकालकर कहने लगा—श्ररे दुष्ट ! मैं तेरे सब कठिन वचन सहता हूँ; क्योंकि मैं नीति एवं धर्म की जानता हूँ ॥ २॥

कह किप धर्मसीलता तारी। हमहु सुनी कृत पर-त्रिय-चारी॥ देखी नयन दूत रखवारी। बृडि न मरहु धर्म-व्रत-धारी॥३॥

श्रद्भद न कहा—हाँ! परस्रों के चुराने की तुम्हारों धर्मशोलता तो हमने भा सुन रखों है और दूत को रचा करने की श्राँखों देख ली। श्ररे धर्म-श्रत-धारी! तुम दूब नहीं भरते ? श्रयोत् तुम्हें शरम नहीं श्राती ? ॥ ३॥

१—कुनेर (रावण के माई) का मेजा हुआ दूत रावण की यह समकाने आया था कि युद्ध न करके सन्धि कर ला। उसकी मारकर रावण खा गया था। इसलिए अक्षद ने कहा कि तू दूत की रचा कैसी करता है, यह मैंने आखों देख लिया। अथवा—"देखेउ नयन दूत" यह दूत है ऐसा तूने आखों से देखा था तो भी "रख वारी" उनकी पूँछ में आग लगा दी थी।

## कान नाक बिनु भगिनि निहारी। छमा कीन्ह तुम्ह धर्म बिचारी॥ धर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरस हमहुँ बडभागी॥४॥

अपनी बहिन की नकटो और बूचो देखकर तुमने भो धम विचार कर चमा कर दिया, अथात नाक कान काटनेवाले की दंड न दिया। तुम्हारो धमेशोलता की सारा जगत् जानता है। हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमने भी तुम्हारा दशेन पाया॥ ४॥

#### दो०-जिन जल्पिस जड जंतु किप सठ बिलोकि मम बाहु। लोक-पाल-बल-बिपुल-सिस-ग्रसन हेतु सब राहु॥३१॥

रावण बाला—श्रर मूख जांव, बन्दर! मत बड़बड़ा। श्रर दुष्ट! जरा मरी कुजायं तो देख, जां लोक-पालों के विपुल बलरूपी पूर्ण चन्द्रमा की घसने के लिए राहु-रूपिणी हैं॥ ३१॥

#### पुनि नभसर मम कर-निकर-कमलिन्ह पर करि बास । सोभत भयउ मराल इव संभुसिन्दत कैलास ॥३२॥

ाफर त्राकाशरूपो तालाब में मेरे हाथा के समृहरूपी कमला में निवास कर शङ्करजी समेत कैलास पवत ऐसा शाभित हुआ था, जैसे हंस। अथीत जिन मुजाओं ने शङ्कर-समेत कैलास के हंस के समान उठा लिया उनके सामने त चोज हो क्या है ? ॥ ३२।

## चौ०-तुम्हरे कटक माँक सुनु ग्रंगर । मेा सन भिरिहि कवन जोधा वद॥ तव प्रभु नारिविरह बलहोना । श्रनुज तासु दुखदुखी मलीना ॥१॥

श्रङ्गद ! सुनो, तुम्हारां सेना में मुक्तसे कौन योखा लड़ेगा ? बता । तेरा मालिक तो स्त्रों के वियोग से बलहोन हो रहा है और उसका छोटा भाई बड़े भाई के दु:ख से दु:खो, मिलन (निर्वत) हो रहा है ॥ १॥

## तुम्ह सुयीव कूलद्रुम दोऊ । श्रनुज हमार भीरु श्रति सोऊ ॥ जामवंत मंत्री श्रति बृढा । सो कि होइ श्रब समर श्ररूढा ॥२॥

तुम श्रीर सुत्रोव दोनां उस सेनारूपा नदा के किनार के वृत्त (रत्तक) हो। रहा हमारा छोटा भाई (विभीषण) से। वह तो बड़ा हो डरपोक है। मन्त्रो जाम्बवान् बहुत बुड़ढा हो गया है, क्या वह बेचारा श्रव युद्ध के लिए उद्यत हो सकता है १॥२॥

सिल्पकर्म जानिहँ नल नीला। है किप एक महा-बल-सीला। श्रावा प्रथम नगर जेहि जारा। सुनि हँसि बोलेउ बालिकुमारा॥३॥

बेचारे नल, नोल तो शिल्प का काम (पत्थर जोड़ना, मकान बनाना) जानते हैं। हाँ! एक बन्दर बड़ा बलशालां है, जे। पहले यहाँ आया और जिसने लङ्का जलाई थी! ये बातें सुनकर श्रङ्गद ने हंसकर कहा—॥ ३॥

सत्य बचन कहु निसि-चर-नाहा । साँचेहु कीस कीन्ह पुरदाहा ॥ रावननगर श्रलप कपि दहई । सुनि श्रस बचन सत्य के कहुई ॥४॥

हे राचसराज ! सच कहा, क्या सचमुच उस बन्दर ने लक्का जलाई थो ! एक जरा सं बन्दर ने रावण का नगर जला दिया, ऐसो बात सुनकर कीन सच मानेगा ? ॥ ४ ॥

जो र्त्रात सुभट सराहेहु रावन । सो सुप्रीव केर लघु धावन ॥ चलइ बहुत सो बोर न होई । पठवा खबरि लेन हम सोई ॥४॥

हे रावरण ! तुमने जिसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई को, वह (हनुमान् ) तो सुमाव का छोटा सा (इधर उधर दोड़नवाला ) दूत है। जो बहुत चलता है वह शूर वीर नहीं होता। हमने उसको यहाँ सबर लेने के लिए भेजा था॥ ५॥

दो०—सत्य नगर कपि जारेउ बिनु प्रभुष्टायसु पाइ। गयउ न फिरि सुष्टोव पहिँ तेहि भय रहा लुकाइ॥३३॥

क्या सचमुच उस बन्दर ने स्वामां को आज्ञा पाये बिना हो नगर जला दिया ? इसो डर के मारे वह छिप रहा, फिर लौटकर सुत्रोंव के पास नहीं गया ॥ ३३ ॥

सत्य कहें हु दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह । कों उन हमारे कटक श्रस तो सन लरत जो सोह ॥३४॥ हे रावण ! तुमन सब सच कहा, मुक्ते सुनकर कुछ क्रांध नहीं हुआ। सचमुच, हमारो सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ता हुआ अच्छा छगे॥ ३४॥

प्रीति विरोध समान सन करिय नीति श्रसि श्राहि । जौँ मृगर्पात वध मेड़ कान्ह भल कि कहड़ कोउ ताहि ॥३५॥ नोति एसो है कि प्राति श्रार विराध बराबरवाले स करना चाहिए। जो कहीं सिंह मेंढकों को मार डाले. तो क्या कोई उसके। श्रम्छा कहेगा १॥३५॥

जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बधे बड देाप। तदिप कठिन दसकंठ सुनु छित्रजाति कर रोष ॥३६॥ यद्याप तुम्हारे मारने में रामचन्द्रजो का हलकापन है और बड़ा दाव है तो भो हे रावण! सुनो। चित्रय जाति का कोध कठिन है (इसलिए ते तुम्हें अवश्य मारेंगे)॥ ३६॥

#### बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस । प्रतिउत्तर सडिसन्ह मनहुँ काढत भट दससीस ॥३७॥

श्रङ्गद ने (वक्रोक्ति) टेढ़ाइ-रूपो धनुष में वचनरूपी बाए सन्धान कर शत्रु रावए के हृद्य की जला दिया, श्रर्थात बोंध दिया। उन बाएों की वीर रावए मानों प्रत्युत्तररूपी सँडसी सं निकालने लगा। मतलब यह कि श्रङ्गद ने टेढ़ा बोलकर रावए की लिब्जित किया, पर रावए जवाब देकर उन बातों की काटने लगा॥ ३७॥

#### हॅिंस बोलेउ दसमोिल तब किंप कर बड गुन एक। जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाइ श्रनेक॥३८॥

तब रावण इंसकर बाला—बन्दर्रा का एक बड़ा भारो गुण होता है कि जे। उनकी पालता है उसके हित के लिए वे अनेक उपाय करते हैं। (कृतन्न नहीं होते)॥ ३८॥

#### चौ०-धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा॥ नाचि कृदि करि लेाग रिकाई। पतिहित करइ धरम निपुनाई॥१॥

बन्दरों के। घन्य है, जो अपने स्वामों के कार्य के लिए लाज छोड़कर जहाँ वहाँ नाचके फिरते हैं। वे नाच-कूद कर लोगों के। रिफाकर अपने मालिक का हित करते हैं—सेवक-धर्म और चतुराई दिखाते हैं।। १॥

श्चंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभुगुन कस न कहिस एहि भाँती॥ मेँ गुनगाहक परम-सुजाना। तव कटु रटनि करउँ नहि काना॥२॥

हं श्रङ्गद ! तुम्हारा (बन्दरां को) जाति स्वामि-भक्त होती है। तो फिर तुम अपने स्वामों के गुण इस तरह क्यों न कहो ? मैं गुण-श्राहक और बड़ा चतुर हूँ, इसलिए तेरी कड़वी वक-वाद के। कानों से नहीं सुनता अर्थात उनका और ध्यान नहीं देता ॥ २ ॥

कह किप तव ग्रनगाहकताई। सत्य पवनसुत मेाहि सुनाई॥ बन बिर्धास सुत बिध पुर जारा। तदिप न तेहि कब्चु कृत श्रपकारा॥३॥

अङ्गद न कहा—हाँ, तुम्हारा गुण-प्राहकता सन्ता है, मुक्ते हनुमान ने भी सुनाई थी। उसन तुम्हार बगोचे का विध्वंस कर दिया, पुत्र की मार डाला और नगर जला दिया, तो भी तुमने उसका कुछ अपकार (बिगाड़) नहीं किया॥ ३॥

सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर मेँ कीन्हि ढिठाई ॥ देखेउँ श्राइ जो कछु कपि भाषा। तुम्हरे लाज न रोष न माषा ॥४॥ हे रावण ! उसो तुम्हारी अच्छो प्रकृति (स्वभाव) की सोचकर मैंने ढिठाई की। जो कुछ हनुमान ने कहा था, वह मैंने आकर प्रत्यच देख लिया कि तुम्हारेन शर्म है, न कोच और न खिसियानापन ही ॥ ४॥

जैाँ श्रिस मित पितु खायहु कीसा। कहि श्रस वचन हँसा दससीसा॥ पिर्ताह खाइ खातेउँ पुनि तोही। श्रवहीँ समुक्ति परा कब्रु मोहीँ॥४॥

ऐसा वचन कहकर रावण हँसा कि हाँ, बन्दर ! जब तेरी ऐसो ही बुद्धि है, तभी तो तू अपने पिता के। खा गया ! अङ्गद ने कहा—पिता के। खा गया, अभी तुमको भी खा जाता ! पर मुक्ते अभी कुछ समक पड़ा है ॥ ५॥

बालि-बिमल-जस-भाजनु जानी । हतउँ न तोहि श्रथम श्रभिमानी ॥ कहु रावन रावन जग केते । मैं निज स्नवन सुने सुनु जेते ॥६॥

हे नोच, र्श्वाभमानो ! मैं तुमको बालो के यश का पात्र समसकर नहीं मारता ! रावण ! कहो तो, जगत् में रावण कितने हैं ? मैंने जिन जिन के कान से सुन रखा है उन्हें तुम सुना ॥ ६॥

बिलिहि जितन एकु गयउ पताला । राखा बाँधि सिसुन्ह ह्यसाला ॥ खेलिहिँ बालक मारहिँ जाई। दया लागि बिल दीन्ह छोडाई॥७॥

एक रावण राजा बिल की जोतने के लिए पाताल में गया था। उसे वहाँ लड़कों ने घुड़साल में बाँध रखा था! लड़के खेल खिलवाड़ में जाकर उसकी मारते थे। जब बिल की दया लगी, तब उन्होंने उसकी छुड़ा दिया॥ ७॥

एकु बहोरि सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतुबिसेखा॥ कोतुक लागि भवन लेइ श्रावा। सो पुलस्ति मुनि जाइ द्वोडावा॥८॥

फिर एक रावण के। सहस्राजुन ने देखा था, तो जिस तरह के। जन्तु-विशेष के। पकड़े, उस तरह दौड़कर उसने उसे पकड़ लिया। फिर खिलवाड़ करने के लिए उसके। वह अपने घर ले आया, तब पुलस्त्य ऋषि (रावण के पितामह) ने जाकर उसके। छुड़ाया॥ ८॥

दे। ० – एक कहत मेाहि सकुच श्राति रहा बालि की काँख । तिन्ह महुँ रावन तेँ कवन सत्य बदहि तजि माख ॥३६॥

१-जब तक तुम जीते हो तब तक संसार में यह बात बनी है कि मेरे पिता बाली ने तुमके। हुः महीने पर्यन्त श्रपनी बग्रल में दवा रक्सा था।

कहने में मुसे बड़ा हो सङ्कोच होता है कि एक रावण वाली की बगल में दवा रहा था! इनमें से तुम कौन से रावण हो ? कोध दूरकर सच सच कहा। श्रथात् इतनो सभो घटनायं स्वयं तुम्हीं पर तो नहीं हुई ?॥ ३९॥

## चै।०—सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु भुजलीला ॥ जान उमापति जासु सुराई। पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढाई॥१॥

रावण ने कहा—हे मूखं ! सुन । मैं वहां बलवान् रावण हूँ, जिसकां भुजात्रां की लाला के। महादेवजो का पर्वत ( कैलास ) जानता है, श्रीर जिसका शूरता के। वे पार्वतो-पति जानतं हैं, जिनकी पूजा मैंने मस्तकरूपो फूल चढ़ाकर को थो ॥ १॥

## सिरसरोज निज करन्हि उतारी । श्रमित बार पूजेउँ त्रिपुरारी ॥ भुजबिकम जानहिँ दिगपाला । सठ श्रजहूँ जिन्ह के उर साला ॥२॥

मैंने अपने हाथां से अपने मत्तकां की कमलां को तरह उतारकर अनेक बार शिवजों की पूजा को है। अरे दुष्ट! मेरो भुजाआं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय मं अभी तक शुल हो रहा है।। २॥

# जानहिँ दिग्गज उर कठिनाई। जब जब भिरेउँ जाइ बरिश्राई॥ जिन्ह के दसन कराब न फूटे। उर लागत मृतक इब टूटे॥३॥

मेरे हृदय को कठोरता का दिमाज जानते हैं, क्यांकि मैं जब जब जबरदम्तो उनसे जा मिड़ा तब तब उनके विकराल कठिन दाँत मेरो छाती से लगते हो मूलो की तरह टूट गये—वे मेरो छातों में धँसे नहीं ॥ ३॥

## जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढत मत्तगज जिमि लघु तरनी ॥ सोइ रावन जगबिदित प्रतापी । सुनेहि न स्रवन श्रलीकप्रलापी ॥४॥

जिसके चलत समय पृथ्वी ऐसे काँपतो है, जैसे मतवाले हाथों के चढ़ने पर छोटो नाव। मैं वही जगत्र्यसिद्ध प्रतापो रावए। हूँ। ऋरे ऋलोक-प्रलापो (मृठो डाँग मारनवाले)! उस रावए। को तूने कान से मो नहाँ सुना!॥ ४॥

## दे।०-तेहि रावन कहुँ लघु कहिस नर कर करिस बखान । रे कपि बर्बर खर्ब खल श्रब जाना तव ग्यान ॥४०॥

श्चरं बन्दर ! तू उस रावण की तो छे।टा कहता है श्चौर मनुष्य (राम) का बड़ाई करता है ! श्चरं बबरं (बकवादो ), खबं (छे।टे, तुच्छ) दुष्ट ! मैंने श्चब तेरा ज्ञान जान लिया ॥ ४०॥

### चै।०—सुनि श्रंगदु सकोप कह बानी । बोलु सँभारि श्रधम श्रभमानी॥ सहस-बाहु-भुज-गहन श्रपारा । दहन श्रनलसम जासु कुठारा॥१॥

श्रङ्गद यह सुन कोधित होकर कहने लगा—नोच, श्रांभमानो ! तू मुँह सम्हाल कर बेाल । जिनका कुठार (फरसा ) सहस्रवाहु के मुजारूपी श्रपार घार वन की जलाने के लिए दावानल श्राप्त के समान है और ॥ १॥

जासु परसु सागर - खर - धारा । बृडे नृप श्रगनित बहु बारा ॥ तासु गर्ब जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस श्रभागा ॥२॥

जिनके परशुरूपो समुद्र को ताक्ष्य धारात्र्या मं त्रसंख्य राजा अनको बार दूव गये उन परशुरामजो का अभिमान जिन रामचन्द्रजा की देखते हो नष्ट हो गया, क्यों रे अभागे दशशीश ! क्या वे रामचन्द्रजो मनुष्य हैं॥ २॥

रामु मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ पसु सुरधेनु कलपतरु रूखा। श्रन्नदान श्ररु रस पीयुखा॥३॥

श्चरे दुष्ट ! बंगा ( व्यंग्ये। कि कहनेवाले ) ! रामचन्द्रजो मनुष्य किस तरह हैं ? कामदेव साधारण धनुषधारा श्चौर गंगाजो मामूलो नदो क्यांकर हैं ! कामधेनु—पशु, कल्पवृत्त—वृत्त, श्चनदान—मामृलो दान, श्चौर श्चमृत—साधारण रस कैसे हो सकत हैं ? ॥ ३ ॥

बैनतेय खग श्रहि सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन ॥ सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा । लाभु कि रघु-पति-भगति-श्रकुंठा ॥ ४॥

ह रावण ! गरुड़जो—साधारण पत्ती, शेषजी—साँप, श्रीर चिन्तामणि रत्न—पत्थर कैसे हो सकते हैं ? श्रारे मन्दबुद्धि ! सून । वंकुंठ लोक क्या साधारण लोकां में श्रीर रघुनाथजो का श्रखण्ड भक्ति का लाभ क्या साधारण लाभां में हो सकता है ? ॥ ४ ॥

दो०-सेनसहित तव मान मिथ बन उजारि पुर जारि।

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥४१॥

अर दुष्ट ! जो सना-सहित तरे अभिमान को मथकर, वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र की मारकर चला गया, क्या वह हनुमान बन्दर है ? ॥ ४१ ॥

चै। ० – सुनु रावन परिहरि चतुराई। भर्जास न कृपासिंधु रघुराई॥ जैाँ खल भयेसि राम कर डोही। ब्रह्म रुड़ सक राखि न तोही॥१॥

श्ररे रावण ! सुन । तू चतुराई (चालाकी) छोड़कर दयासागर रामचन्द्रजो का भजन क्यों नहीं करता ? श्ररे दुष्ट ! जो तू रामचन्द्रजी का द्रोहो हुश्रा है, तो तुमे ब्रह्मा श्रीर महादेवजी भो नहीं बचा सकत ॥ १ ॥ मृढ वृथा जिन मारिस गाला। रामवेर होइहि श्रस हाला॥ तव सिरनिकर कपिन्ह के श्रागे। परिहृहिँ धरनि रामसर लागे॥२॥

अरे मूर्ख ! तू व्यर्थ गाल मत बजा । रामचन्द्रजी से वैर करने का यह हाल होगा कि उन के बागा लगकर तेरे मस्तकों के समृह बन्दरों के सामने जमीन पर गिरेंगे ॥ २ ॥

ते तव सिर कंदुक इव नाना । खेलिहहिँ भालु कीस चौगाना ।। जबहिँ समर केापिहिँ रघुनायक । छटिहहिँ श्रात कराल बहु सायक ॥३॥ तुम्हारे उन मस्तकां से रोख और बन्दर मैदान में गेंदों के समान खेलेंगे । जब युद्ध में रामचन्द्रजी केप करेंगे और अत्यन्त कराल बहुत से बाग छूटेंगे ॥३॥

तब कि चिलिहि श्रस गाल तुम्हारा । श्रस बिचारि भेजुराम उदारा ॥ सुनत बचन रावनु परजरा । जरत महानल जनु घृत परा ॥४॥

क्या तब भी तू इसो तरह शेखी भारेगा ? इसलिए ऐसा से।चकर उदार रामचन्द्रजो का भजन कर । श्रक्कद के इन वचनों के। सुनते हो रावण इस तरह जल उठा, मानों महार्श्वाग्न की ज्वाला में घी गिर गया हो ॥ ४॥

दो ० - कुंभकरन श्रस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि।

मार पराक्रम नहिँ सुनेहि जितेउँ चराचर भारि ॥४२॥

रावण ने कहा—मेरा कुम्भकर्ण ऐसा भाई और पुत्र प्रसिद्ध इन्द्र का रात्रु भवनाद है। अभी तूने मेरा पराक्रम तो सुना ही नहीं, जिसने एक तरफ से सारा संसार जीत लिया॥ ४२॥

चै। अप्तान्त साखामृग जारि सहाई। बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई॥ नाधिह बग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते सुनु जड कीसा॥१॥

श्चरे दुष्ट ! रामचन्द्र ने बन्दरां को सहायता के लिए इकट्ठा करके समुद्र पर पुल बाँध लिया । बस, यही उनकी प्रभुता है न ? श्चरे मूखे, बन्दर ! बहुत से पत्तो योही समुद्र को लाँच जाते हैं, इससे वे शूरवीर नहीं हो जाते ॥ १॥

मम भुज-सागर बल-जल-पूरा। जहँ बृडे बहु सुर नर सूरा॥ बीस पयोधि श्रगाध श्रपारा। को श्रस बीर जो पाइहि पारा॥२॥

मेरे भुजारूपी समुद्र में बलरूपी जल का पूर (बाढ़) है। उसमें बहुत से देव, मनुष्य श्रीर शूरवीर द्वब गये। ऐसे अथाह और अपार बोस समुद्र हैं। कोन ऐसा वोर है जो इनका पार पा जाय!॥ २॥ दिगपालन्ह में नीर भरावा। भूप सुजसु खल मेाहि सुनावा॥ जैाँ पे समरसुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहृसि जासु गुनगाथा॥३॥

श्चरे दुष्ट ! मैं दिक्पालों से तो श्रपना पानी भराता हूँ। एक राजा का सुयश तू मुक्ते सुनाने बैठा है ! तू जिसके गुणों का बार बार वर्णन करता है, वह तेरा मालिक जो बढ़ा रख-वीर होता ॥ ३॥

ती बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रोति करत नहिँ लाजा ॥ हर-गिरि-मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ किप निज प्रभुहि सराहू ॥४॥

तो बसीठो (दूत) किसलिए भेजता ? शत्रु से प्रीति करने में उसे लाज नहीं श्राता ? अरे दुष्ट, बन्दर ! तू पहले शिवजो के पर्वत (कैलास ) का मथनेवाली मेरी भुजाओं को दख, फिर श्रपने स्वामो की बड़ाई कर ॥ ४॥

दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस। हुने श्रनल महँ बार बहु हरिष साषि गौरीस ॥४३॥

श्ररे! रावण के समान श्रूरवीर कौन हो सकता है, जिसने श्रपने हाथां से मन्तक काटकर श्राग्न में श्रनंक बार प्रश्नतापूर्वक हवन कर दिये, जिसके साची महादेवजी हैं॥ ४३॥ चौ०—जरत बिलोकेउँ जबहिँ कपाला। बिधि के लिखे श्रंक निज भाला॥ नर के कर श्रापन बध बाँची। हँसेउँ जानि बिधिगिरा श्रसाँची॥१॥

जब मैंने मस्तक जलते समय कपालां में अपने ललाट पर ब्रह्मा के लिखे हुए श्रद्ध दखे तब मैं मनुष्य के द्याथ से अपना वध बाँचकर विधाता की वाणी भूठी जानकर हँसा था॥१॥ सोउ मन समुभित्रत्रास नहिँ मारे। लिखा विरंचि जरठमति भोरे॥ श्रान बीरबल सठ मम श्रागे। पुनि पुनि कहिस लाज पति त्यागे॥२॥

उस बात के। भो समझकर मेरे मन में कुछ डर नहीं हुआ। मैंने साचा कि ब्रह्मा न बुढ़ापे का (सिठयाई) बुद्धि से मूलकर ऐसा लिख दिया। श्ररे मूर्खे! तू मेरे सामने दूसरे बीर के बल का वर्णन बार बार, लाज आर विश्वास की छे। इकर, कर रहा है।। २।।

कह श्रंगद सलज्ज जग माहीँ। रावन तोहि समान कोउ नाहीँ॥ लाजवंत तव सहज सुभाऊ।निज मुख निज गुन कहिस न काऊ॥३॥

श्रद्भद ने कहा—श्ररे रावण ! तेरे बराबर शमेदार तो संसार में कोई नहीं है। शर्मिन्दा होना तो तेरा स्वमाव है, इसी से तू अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता॥ ३॥

फा १०७-१०८

सिर श्ररु सैंल कथा चित रहो। ता तेँ बार बीस तें कही॥ सो भुजबल राखेडु उर घाली। जीतेडु सहसबाहु बिल बाली॥४॥

मस्तक काटने को श्रौर कैलास उठाने की कथा तेरे चित्त में चढ़ी हुई थी, इसिलए वही तूने श्रमेक बार कही। श्रौर भुजाश्रों के उस बल की तो तूने हृदय में ही छिपा रखा, जिससे सहस्त्रबाहु, बिल राजा श्रौर बालों की तूने जीता था। श्रथान् वह समाचार क्यां नहीं कहता जिसमें वेरो दुवेशा हुई थी!॥ ४॥

सुनु मितमंद देहि श्रब पूरा। काटे सीस कि होइय सूरा॥ बाजीगर कहूँ कहिय न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा॥४॥

अरे मन्दर्बुद्ध ! सुन, अब तू उत्तर दे। क्या मस्तकों के काटने से कोइ श्रूरवार हो जाता है ? जो होता हो तो इन्द्रजाल करनेवालों (बार्जीगरों) को शूर वोर क्यों न कहा जाय ? वे तो अपने हाथ से अपना सारा शरोर काट डालते हैं ॥ ५॥

देा०-जरिइँ पतंग बिमोइबस भार बर्हाहरँ खरबृंद ।

ते नहिँ सूर कहाविहँ समुभि देख मितमंद ॥४४॥

धरे मतिमन्द (गवाँर) ! तू सममाकर देख । पत्रक्क ( पांतक्के ) माह के वश होकर जल जाते हैं और गदहां के मुंड खूब बोमा डोते हैं पर वे सूर नहीं कहलाते ॥ ४४ ॥

चौ०-श्रव जिन वतवढाव खन करही। सुनु मम बचन मान परिहरही। दसमुख में न बसीठी श्रायउँ।श्रम बिचारि रघुबीर पठायेउँ॥१॥

श्ररे दुष्ट ! श्रव तू लम्बा चौड़ी बातें मत बढ़ा, तू श्रिममान श्लोड़कर मेरा बचन सुन । श्ररे रावख ! मैं बसोठो ( दौत्यकमें ) करने नहीं श्राया हूँ । रघुवारजों न एसा विचारकर मुक्ते भेजा है ॥ १॥

बार बार श्रमि कहइ कृपाला। नहिँगजारि जस बधे स्रगाला॥ मन महुँ समुभि बचन प्रभु केरे। सहेउँ कठोरवचन सठ तेरे॥२॥

कुपाछ रामचन्द्रजो बार बार यहां कहते हैं कि सिंह की सियार के मारने में यश नहीं मिलता। बस, स्वामी के इन्हीं वचनों की मन में समभकर हे दुष्ट! मैंने तरे कठीर बचन सहन किये॥ २॥

नाहिँ त करि मुखभंजन तारा। लेइ जातेउँ सीर्ताहेँ बरजारा॥ जानेउँ तव बल्ल श्रथम सुरारी। सूने हरि श्रानेसि परनारी॥३॥ नहीं तो मैं तेरा मुँह ते। इकर जबरदस्तो सोताजी के। ले जाता। श्ररे नीच, राज्ञस! तेरा बल मैंने इसा से जान लिया कि तू सूने में (रामचन्द्रादिकां के न रहने पर) पर-मा के। चुरा लाया!॥३॥

तेँ निसि-चर-पति गर्व बहुता। मेँ रघु-पति-सेवक कर दूता॥ जौँ न रामग्रपमानहिँ डरऊँ। तोहि देखत श्रस कोतुक करऊँ॥ थ॥

तृ राक्त्सों का राजा है, फिर तुके धमएड भी बहुत है और मैं रामचन्द्रजा के संवक (सुत्रोव) का दूत हूँ। जो मैं रामचन्द्रजो के अपमान से न डहूँ वो तेरे देखते देखत ऐसा खेल कहूँ कि॥४॥

दो०-तोहि पटिक मिह सेन हित चौपट करि तव गाउँ।

तव जुक्तीन्ह समेत सठ जनकसुतिह सेइ जाउँ ॥४४॥

अरे दुष्ट ! तुमें जमीन पर पटककर, तेरी सेना के। मारकर आर तेरा गाँव चौपट ( उजाड़ ) कर के तेरी युवतियां समेत जानकोजो के। यहाँ से ले जाऊँ॥ ४५॥

चो॰-जौँ श्रस करउँ तदिप न बडाई। मुयेहि बधे कबु निहुँ मनुसाई॥ कौल कामबस कृपिन बिमृढा।श्रति दिरद्र श्रजसी श्रति बृढा॥१॥

जा ऐसा करूँ तो भा कुछ बड़ाई नहीं है, क्यांकि मरे हुए की मारने में कीई पुरुषार्थ (बहादुरो) नहीं है। कोल (वाममार्गी, शराबी), कामो, कृपण (कंजूस), मूर्ख, महाद्रिद्री, अवयशो और बहुत बुड्ढा।। १।।

सदा रोगबस संततकोधी। बिस्नुबिमुख स्नुति-संत-विरोधी॥ तनुषोषक दिक श्रथस्वानी। जीवत सवसम चौदह प्रानी॥२॥

सदा रोगो, सदा कांघा, विष्णु भगवान् से विमुख, वेर श्रीर सज्जतों का विरोधो, श्रपने ही शरार के। पुष्ट करनेवाला, दूसरे को निन्दा करनेवाला, पाप को खान—ये चीदह प्राणी जाते हो मुर्ट के बराबर हैं॥ २॥

श्रस विचारि खल बधउँ न तोही। श्रब जिन रिस उपजाविस मोही॥ सुनि सकोप कह निसि-चर-नाथा। श्रधर दसन दिस भीजत हाथा॥३॥

श्चरे दुष्ट ! ऐसा सोचकर मैं तुक्ते नहीं मारता । श्रव तू सुक्ते क्रोध मत उत्पन्न करा । यह सुनकर रावण क्रोध में मरकर, दाँतों से श्राठ काटता श्रोर हाथ मलता हुआ, कहने लगा—॥ ३॥

रे कपि श्रथम मरन श्रब चहसी। छोटे बदन बात बडि कहसी। कटु जर्ल्यास जड कपि बखजा के। बल प्रताप बुधि तेय न ताके॥॥॥ श्ररे नी । बन्दर ! तृ श्रव मरना चाहता है, क्योंकि छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। श्ररे मूखे ! तू जिसके बल पर इतना कडुवा बोलता है उसके न तो बल है, न तेज श्रीर न बुद्धि हो ॥ ४॥

दो ० – श्रगुन श्रभान बिचारि तेहि दोन्ह पिता बनबास ।

सो दुख श्ररु जुबतीबिरहु पुनि श्रनुदिन मम त्रास ॥४६॥

देख, उस (राम) को अगुण (जिसमें कुछ गुण न हो) और अमान (जिसका कोई प्रतिष्ठा न करे) समम्बन्ध उसके पिता ने बनवास दे दिया। उसे वह दु:ख और ह्यो का वियाग, फिर मेरा डर प्रतिदिन है॥ ४६॥

जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि ऐसे मनुज श्रनेक। स्वाहिँ निसाचर दिवसनिसि मृढ समुक्त तजि टेक ॥४७॥ श्री मुर्ख ! तु हुठ हो हुकर समक्ष ले कि, तुके जिनके बल का श्रीसमान है, के

श्ररे मूर्ख ! तू हठ छे।ड़कर समभ ले कि, तुभे जिनके बल का श्रभिमान है, ऐसे श्रनेक मनुष्यां की रात्तस रात दिन खाते रहते हैं॥ ४७॥

चो०-जब तेहि कीन्ह राम कइ निंदा। क्रोधवंत श्रात भयउ किंदा॥ हरि-हर-निंदा सुनइ जो काना। होइ पाप गी-घात-समाना ॥१॥

जब रावण ने रामचन्द्रजो को निन्दा को, तब अङ्गद बड़े कोध में भर गया। क्योंकि जै। कोई विष्णु श्रीर महादेव को निन्दा कान से सुने उसे गौहत्या के बराबर पाप होता है।। १।।

कटकटान किपकुंजर भारी। दुहुँ भुजदंड तमकि महि मारी॥ डोलत धरनि सभासद खसे। चले भागि भय मारुत ग्रसे॥२॥

वानर-श्रष्ठ श्रङ्गद जोर से कटकटाया श्रार उसने तमक कर श्रपने दे।नां भुजदंड जमीन पर एस जार से मारे कि पृथ्वो डगमगाने लगो, सभासद् श्रींथे मुँह गिर पड़े। उनकी भयरूपो वायु ने घेर लिया इसलिए वे वहाँ से भाग चले॥ २॥

गिरत सँभारि उठा दसकंधर। मृतल परे मुकुट श्रितसुंदर ॥ कबु तेहि लेइ निज सिरन्हि सँवारे। कबु श्रंगद प्रभुपास पवारे ॥३॥

रावण (सिंहासन से) गिरते गिरते सम्हलकर उठा, पर उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वो पर गिर पड़े। उनमें से कुछ मुकुट तो लेकर रावण ने अपने मस्तकां पर रख लिये श्रीर कुछ श्रङ्गद ने रामचन्द्रजो के पास फंक दिये॥ ३॥

श्रावत मुकुट देखि कपि भागें। दिनहीं छूक परन बिधि लागे॥ की रावन करि कोपु चलाये। कुलिस चारि श्रावत श्रांतधाये॥॥ उन मुकुरों के। त्राते देखकर बन्दर भागे। वे कहने लगे कि हा विधाता! क्या दिन ही में उल्कापात (रात में तारे टूटते हैं) होने लगा! या रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाये हैं वे बड़े वेग से दौड़े चले त्रा रहे हैं॥ ४॥

## प्रभु कह हँसि जिन हृदय डेराहू। छूक न श्रमिन केतु निहुँ राहू॥ ए किरोट दसकंधर केरे। श्रावत बालितनय के प्रेरे॥४॥

तब रामचन्द्रजो ने ईसकर कहा—डरो मत, ये न उल्का हैं, न वज हैं ऋौर न केतु या राहु हो हैं। ये तो रावण के किरोट हैं जो अङ्गद के फेंके हुए चले आ रहे हैं॥ ५॥

# दो० –तर्रौक पवनसुत कर गहेउ स्त्रानि धरे प्रभुपास । कै।तुक देखिह ँभालु किप दिन-कर-सरिस प्रकास ॥४८॥

हनुमान ने कूदकर उनके। हाथ से पकड़ लिया श्रौर प्रभु रामचन्द्रजा क पास लाकर रख दिया। सब रोछ श्रौर बन्द्र उनका तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूय के समान था।। ४८।।

## उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। धरहु कीपीह धीर मारहु सुनि श्रंगद मुसुकाइ ॥४६॥

वहाँ (सभा में ) रावण महा-क्रोधित हो, पर ुगुस्सा करके सबस कहन लगा - श्ररे ! इस बन्दर के पकड़ लो श्रौर पकड़कर मार डालो। यह सुनकर श्रृङ्गद मुस्कुराने लगा॥ ४९॥

# चौ०-एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु। खाहु भालु कपि जहँ तहँ पावहु॥ सरकटहीन करहु महि जाई। जिश्रत धरहु तापस दोउं भाई॥१॥

(रावरण नं श्रार भो कहा—) इसा तरह सब ये। द्वा जल्दी दौड़े। श्रीर जहाँ जहाँ राह्र श्रीर बन्दर मिलें वहाँ उन्हें मार कर खा जाश्री। तुम लाग जाकर पृथ्वी को बिना बन्दरों की कर दे। श्रीर दे। नां तपस्वी भाइयां (राम-लक्ष्मण) को जोते ही पकड़ लो॥ १॥

## पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा॥ मरु गर काटि निलज कुलघाती। बल विलोकि विहरति निहँ छाती॥२॥

श्रद्धा किर गुम्से में भरकर बोला—तुमे गाल बजान में शरम नहीं श्राती १ श्ररे निलंज, कुल-घाती ! तू अपना हो गला काटकर मर जा। श्ररे ! (मेरा) बल देखकर तेरी छातो नहीं फट जातो ॥ २॥

रे त्रियचार कु-मारग-गामी। खल मलरासि मंदमति कामी॥ सन्निपाति जल्पसि दुर्बादा। भयेसि कालबस खल मनुजादा॥३॥

श्चरे स्त्री के चुरानेवाले, कुमार्गगामी, दुष्ट, पापों की राशि, मन्दर्बुद्ध, कामी ! तुमे सिन्नपात (त्रिदाष) हो गया है, इसो से तू दुष्ट वाक्य बराता है। श्चरे दुष्ट मनुष्यभन्ना ! तू काल के वश हो गया है ॥ ३ ॥

या को फलु पावहुगे श्रागे। बानर - भालु - चपेटिन्ह लागे॥ रामु मनुज बोलत श्रास बानी। गिर्राह न तव रसना श्रीभमानी॥४॥ गिरिहृह रसना संसय नाहों। सिरिन्ह समेत समरमहि माहों॥४॥

इस दुर्वाद (निन्दा) का फल आगे पाओगे, जब बन्दरों और रोझां के चपेटे लगंगे। अरे अभिमानां! रामचन्द्र मनुष्य हैं ऐसो वाणी बोलते हो तेरो जोमं नहीं कटकर गिरतीं!॥ ४॥ ये जीमं मस्तकें-समेत युद्ध-मूर्गम के बोच में गिरेंगो, इसमें सन्देह नहीं है ॥५॥

सो०—सो नर क्यों दसकंध बालि बधेउ जेहि एक सर। बोसहु लोचन श्रंध धिग तव जनम कुजाति जड ॥४०॥

रावण ! जिन्होंने बालो के। एक ही बाण से मार डाला वे मनुष्य क्योंकर है ? श्ररे बीसें ऑसां के अन्धे, नोच जाति, मूर्खे ! तेरे जन्म के। धिकार है ॥ ५० ॥

तव सोनित की प्यास तृषित राम-सायक-निकर । तजउँ तोहि तेहि त्रास कटुजल्पक निसिचर श्रथम ॥५१॥

रामचन्द्रजी के बाण-समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं। श्रारे राज्ञस, नीच ! तू जो कड़्वा बोलता है, इस पर में उसो त्रास से (राम-बाणां की प्यास मिटाने के लिए) तुक्त क्षेड़ता हूँ ॥ ५१॥

चौ०—में तव दसन तोरिबे लायक। श्रायम् मोहिन दोन्ह रघुनायक॥ श्रस रिसि होति'दसउ मुख तोरउँ। बंका गहि समुद्र महँ बोरउँ॥१॥

में तेरे दाँत वोड़ने के लायक ता हूँ; पर क्या करूँ, मुक्ते रघुनाथजों ने आज्ञा नहीं दो है। मुक्ते ऐसा कोय आजा है कि तेरे दशां मुँह वोड़ दूँ खोर लड्डा की ले कर समुद्र में हुवा दूँ॥ १॥ गृलर-फल-समान तव बंका। बसहु मध्य तुम्ह जन्तु श्रसंका॥ मैं बानर फल खात न बारा। श्रायसु दीन्ह न राम उदारा॥२॥

तेरी लङ्का गूलर के फल के समान है और तुम शचस उसके भीतर गूलर के जीवों के समान निहर हुए बसते हो। मैं हूँ बन्दर, सुफे फल खाते देर ही नहीं लगतो, पर क्या करूँ, उदार रामचन्द्रजा ने श्राज्ञा नहीं दो है।।२॥

जुगुति सुनत रावन मुसुकाई। मृढ सीखि कहँ बहुत सुठाई॥ बाबि न कबहुँ गाब श्रस मारा।मिलि तपिसन्ह तेँ भयसि बबारा॥३॥

ऐसो युक्ति सुनकर रावण मुस्कराकर बोला—त्रारे मूखे ! इतनो भूठो बातें बनाना तृने कहाँ सोखा १ बालो न तो कभी ऐसा गाल नहां मारा था। तृ तर्पास्वयां से मिलकर लफङ्गा हा गया।। ३।।

साँचेहु मेँ लबार भुजबीहा। जैाँ न उपारउँ तव दस जीहा॥ समुभि रामप्रताप कपि कोपा। सभा माँभ पन करि पद रोपा॥४॥

श्रद्भद ने कहा — हे बोस भुजाश्रोंवाले ! यदि तेरी दसों जोमें न उसाड़ डालूँ तो सचमुच लफङ्गा हूँ । श्रव श्रद्भद ने क्रोधित होकर, रामचन्द्रजा के प्रताप<sup>१</sup> के। समम्रकर, बाच सभा में प्रतिज्ञा कर श्रपना पांव रोप दिया ॥ ४॥

जौं मम चरन सर्कास सठ टारी। फिरहिँ राम सीता मेँ हारी॥ सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कीसा॥४॥

उसने कहा—श्ररे दुष्ट ! जो तू मेरा पाँव हटा दे तो रामचन्द्रजो लौट जार्थगे श्रीर मैं साताजा के। हार जाऊँगा । यह सुनकर रावण ने कहा—हे शूर योद्धाश्रो ! सुनो, पाव पकड़कर इस बन्दर के। पछाड़ दो ॥ ५॥

१—राम-प्रताप जिसका साचकर अङ्गद ने पाँव रोपा, यह था-तृन तें कुलिए कुलिए तृन करई", "श्री रघुवोर-प्रताप तें, सिन्धु तरे पाषाण्", "गरुश्र सुमेरु रेनु सम ताही" इत्यादि ।

२—इस चीगई पर बहुत शङ्का-समाधान लोग करते हैं—(१) अज़द के। क्या अधिकार था जो सीता के। हार जाते ? सीता तो स्वामी की का थी और रावणा की जीम उखाइने और लड़ा उजाइने में तो 'रामचन्द्रजो की आजा नहीं' ऐसा कहा और सीताजी हारने की आजा अज़द के। थी क्या ? उत्तर—पंछे की चौपाई में राम प्रवाप की हदता इसी लिए बतलाई है। अज़द के। हद निश्चय था कि मेरा पौव नहीं हटेगा।(२) अज़द रामचन्द्रजी का प्रतिनिधि होकर गया था, प्रतिनिधि को अधिकार होता है कि वह मालिक के सभी कार्य कर सके, इसलिए सीताजी हार जाने के। कहा। (३) अपनी चीज़ पर स्वत्व होता है, अज़द ने सोताराम के। अपनी चीज़ पर स्वत्व होता है, राम

इंब्र-जीत-स्रादिक बलवाना । हरषि उठे जहँ तहँ भट नाना ॥ भपटिह किर बल बिपुल उपाई । पद न टरइ बैठिह सिरु नाई ॥६॥

जहाँ तहाँ इन्द्रजित् आदि बलवान् अनेक योद्धा प्रसन्न हो होकर उठे। वे अङ्गर् पर भपटते थे, खूब ताक़त लगाते थे और कई उपाय करते थे, पर जब वह पाँव नहीं हटता, तब सिर मुकाकर अलग जा बैठते॥ ६॥

पुनि उठि भपटिह ँ सुरश्चाराती । टरइ न कीसचरन एहि भाँती ॥ पुरुष कुजागी जिमि उरगारी । मोहिबटपनिह ँ सकिह ँ उपारी ॥७॥

काकभुशुएडजो कहते हैं—हे गरूड़जो ! वे राचस फिर ऋपटकर उठते श्रीर बल करते थे पर श्रद्धद का पाँव इस तरह नहीं उठता था जिस तरह कुयोगो मनुष्य माहरूपी वृत्त के। नहीं उखाड़ सकता ॥ ७॥

देश - भूमि न छाडत कपिचरन देखत रिपुमद भाग। कोटिबिझ तेँ संत कर मन जिमि नीति न त्याग॥५२॥

जिस तरह करोड़ें। विन्न होने पर भो सज्जन (सन्त) पुरुषों का मन नीति की नहीं छोड़ता, इसी तरह अङ्गद का पाँव पृथ्वों की नहीं छोड़ता था। यह देखकर शत्रु का घमएड जाता रहा ॥ ५२॥

चौ०-किपवलु देखि सकल हिय हारे । उठा श्रापु जुवराजु प्रचारे ॥
: " महत चरन कह बालिकुमारा । मम पद गहे न तीर उवारा॥१॥

इस तरह श्रङ्गद का बल दंखकर सब राज्ञस हृदय से हार गये, फिर श्रङ्गद के लल-कारने पर रावण स्वयं उठा। पाँव पकड़ते हो उससे श्रङ्गद ने कहा—श्ररे भाइ! मेरा पाँव पकड़न से तरा उद्धार नहीं होगा !।। १।।

सीता) रामचन्द्र ग्रीर सीता तो फिरेंगे, मैं हार जाऊँगा श्रर्थात् मैं तुफसे न लड़ूँगा। (५) 'जो फिरिह राम सीता' अर्थात् मुफ पर जा रामचन्द्र और सीता फिर जायं उनकी कृपा न रहे, तो मैं हारूँगा; अन्यथा तुम्हें चपेटूँगा। (६) श्रङ्गद अपनी प्रतिशा की हदता कहता है कि—जो रामचन्द्रजी से सीताजी फिर जायँ श्रयात् सीताजी 'अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा' श्रयात् जैसे सूर्य के साथ कान्ति नित्या है, वैसे मैं रामचन्द्रजी के साथ नित्या हूँ, इस वचन से डिग जायँ तो मैं हारूँगा। जो उनका वह नियम पक्का है, तो मेरा यह पदारोपण भी पक्का है। (७) ऋषियों से रावण-वध सुन रक्खा था; इसलिए अङ्गद ने कहा 'फिरिह राम, सीता, मैं,' इस लङ्का में मेरा पाँव जम गया; इसलिए इसमें मैं श्रीर राम-सीता फिरेंगे, तुम लोग हार जाश्रोगे। इत्यादि।

१-यहाँ 'गहत चरण' के अर्थ कई प्रकार के हैं। एक तो पाँव पकड़ने पर अज़द ने उत्तर दिया। दूसरे केाई अर्थ करते हैं कि 'गहत' पाँव पकड़ने लगा, तभी अज़द ने कहा; अपना पाँव उसका छूने नहीं दिया।

गहिस न रामचरन सठ जाई। सुनत फिरा मन श्रित सकुचाई॥ भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्यदिवस जिमि सिस से।हुई॥२॥

श्ररे शठ! तू जाकर रामचन्द्रजी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनते हो मन में बहुत सकुचकर रावण लौट पड़ा। उसका तेज फोका पड़ गया, सब श्रो (शोभा) चलो गई। जिस तरह मध्याह्म में चन्द्रमा फीका होता है इस तरह रावण फीका पड़ गया।। २।।

सिंहासन बेंठेउ सिर नाई। मानहुँ संपति सकल गवाँई॥ जगदातमा प्रानपति रामा।तासु बिमुख किमि लह बिस्नामा॥३॥

वह माथा नोचा कर सिंहासन पर जा बैठा, मानां उसने ऋपनी सारो सम्पत्ति खो दी हो। रामचन्द्रजो जगत् के आत्मा, प्राणनाथ हैं, उनसे विमुख होने पर किसी की विश्राम कैसे मिल सकता है ? ॥ ३ ॥

उमा राम की भृकुटि विलासा। होइ बिस्व पुनि पावइ नासा॥ तृन तेँ कुलिस कुलिस तृन करई। तासु दूतपन कहु किमि टरई॥४॥

महादेवजो कहते हैं कि हे पावेती! रामचन्द्रजो के भुकुर्री के घुमाने (भ्रूविलास) से संसार उत्पन्न हो जाता त्रोर फिर नष्ट हो जाता है तथा उसी से घास तो वज्र त्रौर वज्र घास बन जाता है, भला उन रामचन्द्रजो के दूत का पर्ण (प्रतिज्ञा) कैसे टल सकता है ? ॥ ४ ॥

पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न तासु काल नियराना ॥ रिपुमद मिथ प्रभु-सु-जस सुनायो । यह कहि चलेउ बालि-नृप-जायो ॥

क्योंक (१) रावण के। एक राजा समक्त रामचन्द्र जी के बेग्य ही समक्ता, अपने बेग्य नहीं। (१) यह साचा कि जो रावण से भी पाँव न टला, तो संसार में लोग कहेंगे कि रावण से अक्कद ही का पाँव नहीं टला या, उसके। मारने में रामचन्द्र जी ने क्या बहादुरी की! (३) बाली का मित्र रावण पिता के समान है, यह जानकर उसे अपना पाँव छूने को मना किया। (४) मिवष्य का विचार बाँधा कि शायद रावण पाँव न हटाने से शामिन्दा पड़कर सीताजी के। लौटा दे तो रामचन्द्र जी विभीषण के। राज्य कैसे देंगे; इत्यादि। पर यह सब वाग्वलास है।

१—घास का वज बनाया—जयन्त कौ आ बनकर आया तब एक सीक वज हो गई। वज का घास बनाया—लक्का में हनुमान् पर हज़ारों शाकास्त्र बरसाये गये, आग लगाई गई, उनका तो 'हुताशनश्चन्दर्नाबन्दु-शीतलः' था। वाल्मीकीय रामायण में —इनुमान्त्री अम्नि की ज्वाला उठती देखकर पूछ में शीतलता रहने कर साचने लगे कि ऐसी प्रवल ज्वाला मुफे दाह क्यों नहीं पहुँचाती। अन्त में उन्होंने सीताजी के पातिकत और रामचन्द्रजी की कृपा ही के इसका कारण निश्चित किया।

अङ्गद ने फिर अनेक प्रकार की नीति रावण से कही, पर उसका ते। काल निकट आ गया था, इसलिए उसने एक न मानो। राजा बालों के पुत्र श्रे अङ्गद न श्रे कि बल का उपमदेन कर स्वामों का शुद्र यश सुना दिया। फिर यह कहकर वह चला कि ॥ ५॥

हतउँ न खेत खेलाई खेलाई। तोहि श्रविह का करउँ वडाई॥ प्रथमिह तासु तनय किप मारा। सो सुनि रावन भयउ ६खारा॥६॥ जातुधान श्रंगदपन देखी। भय-ब्याकुल सब भये बिसेखी॥७॥

रावण ! तुमे रणतेत्र में सेला खेलाकर न मारू ता (सममाना )—श्रमी श्रपनो क्या बड़ाई करूँ। (श्रथात तभा मजा चसाऊँगा )। श्रञ्जद ने पहले हो रावण के पुत्र का मार डाला था, वह समाचार पाकर रावण बड़ा दुखा हुआ।। ६॥ सब राज्ञस श्रञ्जद को प्रतिज्ञा का देखकर डर के मारे बहुत ही व्याकुल हुए॥ ७॥

## देा ० - रिपुबल धरिष हर्राष किप बालितनय बलपुंज।

पुलकसरीर नयनजल गहे राम-पद-कंज ॥५३॥

बल के पुर्ख बालिपुत्र श्रङ्गद ने शत्रु के बल का उपमदंन कर प्रसन्न हो पुलिकत शरीर, श्रांखों में श्रानन्दाश्रु भरे, श्रा रामचन्द्रजो के चरण पकड़े (वन्दन किया)॥ ५३॥

साँभ जानि दसमालि तब भवन गयउ बिलखाइ। मंदादरी निसाचरहि बहुरि कहा समुभाइ ॥५४॥

सायङ्काल का समय हुन्ना जानकर रावण विलाप करते करत घर गया। तब मन्दोद्री उस राचस का फिर सममाकृर कहने लगो--। ५४॥

चौ०-कंत समुिक मन तजहु कुमितही। सोह न समर तुम्हि रघुपितही॥ रामानुज लघुरेखं खँचाई। सोउ निह नाँघेहु श्रिस मनुसाई॥१॥

ह कन्त (स्वामी) ! तुम मन में समफकर दुष्ट बुद्धि की त्याग दी। तुममं ऋरि रामचन्द्रजों में लड़ाई ऋच्छों नहीं लगतों। रामचन्द्रजों के छोटे भाइ लङ्मण ने एक छोटों सो रेखा खोंच दी थो, उसकी भो तुम नहीं उल्लङ्कन कर सके, ऐसी तो तुम्हारी बोरता है १॥ १॥

१—यहाँ राजा बाली कहने का तात्मर्य यह है कि अंगद में स्वामाविक निपुणता थी, क्योंकि वह राजपुत्र था। इसी लिए रामचन्द्र जी ने सब भार इसी की सौंपा था।

२—पञ्चवटी में जब रामचन्द्रजी मार्रीच की मारने गये और उसने हा लहमणा ! पुकारा, तब सीताजी ने हठकर लहमणाजी की रामचन्द्रजी की ख़बर लाने के लिए मेजा। जाते समय लहमणाजी घनुष से एक रेखा खींच गये। जो सीताजी उसके वाहर न निकलतीं तो रावन हरण न कर सकता। मिद्धा देने के लिए रावण ने उस ग्या के बाहर उन्हें निकाला तब वह उनकी हरण कर सका था। तभ से यह चाल चली आती है कि दरवाज़े पर भिद्धा देते समय देहली के बाहर निकलकर या याचक की भीतर खुलाकर मिद्धा न देनी चाहर।

पिय तुम्ह ताहि जितव संयामा। जा के दूत केर श्रस कामा॥ कौतुक सिंधु नाँघि तर्र लंका। श्रायउ किपकेहरी श्रसंका॥२॥

हे प्यारे! उसको तुम लड़ाई में जीतोगे, जिसके दूत के काम ऐसे हैं कि—खेल खेल में समुद्र को उल्लह्झन कर वह वानर-ांसंह (हनुमान) तुम्हारी लङ्का में निडर घुस , श्राया॥२॥

रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि श्रच्छ तेहि मारा॥ जारि नगर सबु कीन्हेंसि छारा। कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा॥३॥

उसने रक्तकों की मार, बरााचा उजाड़ दिया, तुम्हारे देखते देखते उसी न श्रक्षयग्रमार की मार डाला। सारा नगर जलाकर राख कर दिया। उस समय तुम्हारा बल श्रार श्राममान कहाँ था ? ॥ ३ ॥

श्रब पति मृषा गाल जिन मारहु । मार कहा कब्छु हृदय विचारहु ॥ पति रघुर्पातिह नृपति जीन मानहुः । श्रग जगनाथ श्र-तुल-बल जानहु ॥ ४॥

हे पति ! श्रव तुम भूठमृठ का गाल न बजात्रो, मेरा कहा हुत्रा कुछ हृद्य में से।चो। हे पति ! रघुनाथजो को (साधारण) राजा मत माना, किन्तु उन्हें चराचर के स्वामी श्रीर श्रतुल-बलशाला जानो ॥ ४॥

बानप्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिँ मानेहु नीचा॥ जनकसभा श्रगनित महिपाला। रहे तुम्हहुँ बल बिपुल विसाला॥४॥

रामचन्द्रजो के बाग का प्रताप मारोच जानता था, पर तुम ऐसे नोच हो कि तुमने उसका कहा न माना। राजा जनक को सभा में असंख्य राजा इकट्टे हुए बे, वहाँ विशास बलवाले तुम भी तो थे।। ५।।

भंजि धनुष जानकी बिन्नाही। तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ सुर-पति-सुत जानइ बल थारा। राखा जियत श्रांखि गहि फोरा॥६॥ सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तदिप हृदय नहिँ लाज विसेखी॥७॥

रामचन्द्रजो ने धनुष तोड़कर जानकोजो से ब्याह किया। उस समय तुमने संप्राम कर उनको क्यां नहीं जोता ? उनका थोड़ा सा बल इन्द्र का पुत्र जयन्त जानता है जिसको उन्होंने काना करके जोता छोड़ दिया॥ ६॥ तुमने शूर्यणखा की दशा देख ली, तो भी तुम्हारे मन में विशष लज्जा नहीं आइ॥ ७॥

# दो०-बिध विराध खरदूखनिह ँ लीला हतेउ कर्बंध । बालि एक सर मारेउ तेहि जानहु दसकंध ॥५५॥

जिसने विराध के मारा, खर-दृषण को मार डाला और लीलापूर्वक कबन्ध की मारा तथा बाला के एक हो बाण से मार डाला, हे रावण ! तुम उसकी भली भाँति जाना ॥ ५५॥

चौ०-जेहि जलनाथ बँधायेउ हेला । उतरे सेन समेत सुबेला ॥ कारुनीक दिन-कर-कुल-केतू । दूत पठायउ तव हित हेतू ॥१॥

जिन्होंने खेल हो खेल में समुद्र की बंधवा दिया श्रीर जो सेना सहित सुवेलावल पर श्रा उतरे, उन दयाशील, सूर्य-वंश के ध्वजरूप रामचन्द्रजो ने तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा॥ १॥

उस दूत ने बोच सभा में तुम्हारा बल इस तरह मथा, जैसे हाथियों के मुंड में सिंह घुसकर सबके। डपट दे। इनुमान श्रीर श्रङ्गद जैसे रगा-शूर बड़े बॉके वीर जिनके दृत हैं।। २॥

तेहि कहुँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहू ॥ श्रहृह कंत कृत राम बिरोधा । कार्लाबबस मन उपज न बोधा ॥३॥

ह प्रिय ! उनका तुम बार बार मनुष्य कहते हो ? व्यथे आभिमान, ममता और मद् रखते हो । हाय ! हाय !! हे कन्त ! तुम रामचन्द्रजों से विशेष कर रह हो ! अतएव काल के अधीन हो जाने से तुम्हारे मन में कुछ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता !! ३ !!

कालु दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि विचारा ॥ निकट काल जेहि श्रावइ साईँ। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाईँ॥४॥

काल ढंडा ( लाठों ) लेकर किसो की नहीं मारता। जब जिसका काल श्राता है तब वह उसके धमे, बल, बुद्धि श्रौर विचार की हर लेता है। हे साइ! जिसका काल निकट श्रा जाता है, उसको तुम्हारे हो जैसा भ्रम हो जाता है।। ४।।

दो०-दुइ सुत मारेउ दहेउ पुर श्रजहुँ पूर पिय देहु । कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ विमल जसु लेहु ॥५६॥

हे प्रिय! तुम्हारे दो पुत्र मारे गये, नगर जलाया गया, अब भी पूर अथान उतर दो अथवा 'पूर देह' बस करा (इतना हो बस है) हे नाथ! तुम द्यासागर रघुनाथजा का भजन कर निर्मल यश लो।। ५६॥

# चौ०-नारिबचन सुनि बिसिखसमाना। सभा गयउ उठि होत विहाना॥ बैठ जाइ सिंहासन फूली। श्रति श्रभिमानत्रास सब भूली॥१॥

रावण त्रापनी स्त्री के बाण समान वचनों का सुनकर, सबेरा होते हो उठकर, सभा में गया त्रीर सब डर की बातों का भूलकर बड़े श्राभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा ॥ १॥

इहाँ राम श्रंगदिह बोलावा। श्राइ चरन-पंक-ज सिर नावा॥ श्रिति श्रादर समीप बैठारी। बोले बिहाँसि कृपाल खरारी॥२॥

इधर रामचन्द्रजी ने अङ्गद की बुलाया। उसने आकर चरण-कमलों में प्रणाम किया। तब खर राचस के अरि, द्याछ रामचन्द्रजी बड़े आदर से उसकी पास बैठाकर हँसकर बेले—। २।।

बालितनय श्रितिकातुक माही। तात सत्य कहु पूछउँ ताही॥ रावनु जातु-धान-कुल-टोका। भुजबल श्रतुल जासु जग लीका॥३॥

हे बालिपुत्र ! सुक्ते बड़ा कौतुक (विस्मय) है, इसिलए तुमस पूछता हूँ; तुम सत्य कहे। रावण राचस-वंश का टोका (शिरोमिण) है। जिसकी भुजाओं का श्रतुल बल जगत् में विख्यात है।। ३।।

तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये । कहहु तात कवनी बिधि पाये ॥ सुनु सर्वग्य प्र-नत-सुख-कारी । मुकुट न होहिँ भूपगुन चारी ॥४॥ इस रावण के चार मुकुट तुमने फेंके। हे तात ! बतलायो तो, वे मुकुट तुमको किस

तरह मिले। अन्नद ने कहा—हे सर्वज्ञ, भक्त-जन-सुखकारी! सुनिए। वे सुकुट नहीं, वे तो राजाश्रां के चार गुण हैं॥४॥

साम दान श्ररु दंड बिभेदा। नृपउर बसहिँ नाथ कह बेदा ॥ नीतिधर्म के चरन सुहाये। श्रस जिय जानिनाथ पहिँ श्राये॥४॥

हे नाथ ! वेदों ने कहा है कि राजा के हृदय में साम, दान, दंड और भेद निवास करते हैं। ये चारों नीति-धर्म के चरण शाभित हैं। वे अपने जी में ऐसा जानकर स्वामी के पास आये हैं॥ ५॥

ं दो०-धर्महीन प्रभु-पद-विमुख कालविवस दससीस।

तेहि परिहरि ग्रन श्राये सुनदु कोसलाधीस ॥५७॥

रावण धर्म से अष्ट. स्वामी के चरणों से विमुख और काल के बस हा रहा है। इस-लिए हे केशलनाथ ! वे गुण उसके। छोड़कर चले आये हैं ॥ ५०॥

# परमचतुरता रुवन सुनि विहँसे रामु उदार । समाचार पुनि सब कहे गढ के वालिकुमार ॥५८॥

उदार रामचन्द्रजो श्रङ्गद की श्रत्थन्त चतुराई कार्ना से सुनकर हसे। फिर बालिपुत्र ने लङ्का गढ़ के सब समाचार कह सुनाये॥ ५८॥

# चै। -रिपु के समाचार जब पाये। राम सचिव सब निकट बोलाये॥ लंका बाँके चारि दुश्चारा। केहि विधिलागिय करहु विचारा॥१॥

जब रामचन्द्रजो न शत्रुं का समाचार पाया, तब सब मान्त्रयां के। श्रपने पास बुलाया, श्रीर उनसे पूछा कि लङ्का के चारों दरवाज बाँके (टेट्रे, मजबूत, जिनमें किसो को दाल न गले) है। उनमें किस तरह लगना श्रयात उन पर किस तरह श्राक्रमण करना चाहिए, इस बात का विचार करो ॥ १॥

तब कपीस रिच्छेस बिभोषन । सुमिरि हृदय दिन-कर -कुल-भूपन ॥ करि बिचार तिन्हु मंत्र दृढावा । चारि श्रमी कपिकटकु बनावा ॥२॥

तब सुमोव, जाम्बवान और विभोषण ने अपने हृद्य में सूथ-वंश-भूषण रामचन्द्रजों का स्मरण कर विचारकर सलाह पक्का का और वानरा दल को चार अनी (देशिवार्ष) बनाई॥ २॥

जयाजोग सेनापित कीन्हे। जृथप सकल बोलि तब लीन्हे॥ प्रभुप्रताप कहि सब समुभाये। पुनि कपि सिंहनाद करि धाये॥३॥

श्रीर उनमें यथायोग्य सेनापित चुन लिये, फिर सब यूथपां (टोलियां के नायका ) का बुलवाया। उन सबका प्रमु रामचन्द्रजों का प्रताप वर्णन कर समक्षा दिया। वे वानर वह प्रमाब सुनकर सिंहनाद (गर्जना) करके दौड़े ॥ ३॥

हरिषत राभचरन सिर नार्वाहाँ। गहि गिरिसिखर बीर सब धावहिँ॥ गर्जिहिँ तर्जिहिँ भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधोसा ॥४॥

सब वोर प्रसन्न हो होकर रामचन्द्रजो की सिर नवाते थे और पहाड़ों के शिखर हाथों में ले लेकर दोड़त थे। वानर और रीझ जोर स कीसलाधोश रघुवार को जय बालते हुए गर्जना करते और किलकारों मारते थे॥ ४॥

जानत परमदुर्ग स्रिति लंकाः। प्रभुप्रताप किप चले स्रसंका ॥ घटाटोप करि चहुँदिसि घेरो । मुखहिँ निसान बजावहिँ भेरी ॥५॥

and the second of the second o

.

•

.

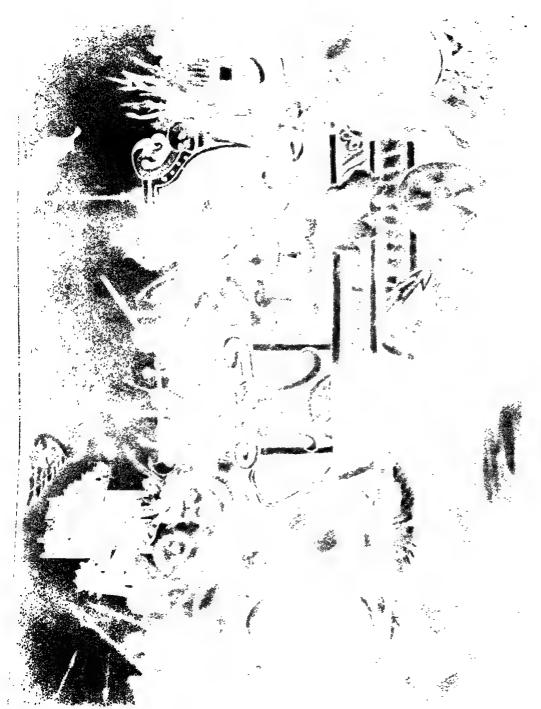

चले निसाचर आयमु माँगी। गहि कर **भिंडि**पाछ वर साँगी॥ तोमर मुह्गर परिव प्रचंडा। सूल कुपान पर्ध्र गिरिखंडा॥—५० ८६३

लङ्का के। बड़ा मजबूत किला जानकर भी वे बन्दर, प्रमु के प्रताप से निक्षर होकर, उघर चल पड़े। उन्होंने घटाटोप कर लङ्का के। चार्रा दिशाओं से घेर लिया और वे मुख हा स डंके और बाजे बजाने लग अर्थात् मुँह से ही बाजों का काम लेने लगे॥ ५॥

#### दो०-जयति राम जय लिइमन जय कपीस सुप्रोव ।

## गर्जहिँ केहरिनाद कपि भालु महा-बल-सीव ॥४६॥

श्रीरामचन्द्रजों को जय! लक्ष्मणजों को जय! वानरराज सुप्रोव को जय! इस तरह जय बोलते हुए, सिंह के समान शब्द कर, महान् बल को सामा रोझ श्रीर बन्दर गर्जन। करने लगे।। ५९॥

# चौ०-लंका भयउ केालाइल भारी। सुना दसानन श्रति श्रहँकारी॥ देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिहाँस निसा-चर-सेन बोलाई॥१॥

लङ्का में भारी के।लाहल मच गया। अत्यन्त अहङ्कारी रावण ने उसका सुना तो 'दंखो तो बन्दरों का ढिठाई !' ऐसा कह हैंसकर रावण ने अपनी सेना के। बुलाया॥ १॥

ष्ट्राये कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ श्रम किह श्रद्वहास सठ कीन्हा। यह बैठे श्रहार बिधि दीन्हा॥२॥

ये बन्दर काल की प्रेरणा से आये हैं, मेरे सब राचस भूखे हैं। इनकी विधाता ने घर बैठे आहार दिया; ऐसा कहकर दुष्ट रावण ने अट ( खूब जोर से )-हास किया॥ २॥

सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू। धरि धरि भालु कीस सब खाहू॥ उमा रावनहिँ अस अभिमाना। जिमि टिहिभ खग सूत उताना ॥३॥

हे शूर योद्धाश्रो ! चारां दिशाश्रों में जाश्रो और सब रोखों और बन्हरों के पकड़ पकड़कर खा डाला । महादेवजां कहते हैं कि हे पार्वतो ! रावख के इस तरह का श्रामिमान बा, जैसे उतान (चित्त ) साथे हुए टिट्टिम (टिटिहरो ) पद्मी के होता है र ! ॥ ३॥

चले निसाचर श्रायसु माँगो। गहि कर भिंडिपाल वर साँगी॥ क्रोमर मुद्दमर परिघ प्रचंडा । सूल क्रुपान परसु गिरिखंडा॥४॥

बे राष्ट्रस राष्ट्रा से आज्ञा माँगकर और हाथां में भिंदिपाल, श्रव्छा साँग, तोमर, मुद्गर, परिच, तीक्स त्रिशूल, तलवार, फरसा और पर्वतों के टुकड़े लेकर चल पड़े ॥ ४॥

१---यह पद्धी चित्त सेक्टर आमिमान करता है कि आकाश गिरेगा तो मैं अपने पैरों से उसे शेक लूँगा।

जिमि श्ररुनेापलनिकर निहारी । धावहिँ सठ खग मांसश्रहारी ॥ चौंच-भंग-दुख तिन्हहिँ न सुका । तिमि धाये मनुजाद श्रवृका ॥५॥

जैसे लाल पत्थरों के ढेर की देखकर दुष्ट मांसाहारी पत्नी (उनकी मांस समभ कर) दौड़ पड़ें, श्रौर यह न समभें कि हमारी चोंचें दूट जायँगी, इसी तरह बिना समभे-त्रुभे वे राज्ञस दौड़ पड़े।। 4।।

दी०-नानायुध सर-चाप-धर जातुधान बलबीर।

काटकँगूरनि चढि गये काटि काटि रनधीर ॥६०॥

श्वनेक शक्षाका, धनुष-बाए। धारण किये हुए बलवान वार, रणधार, करोड़ करोड़ राज्ञस लङ्का के केट के कँगूरों पर चढ़ गये।। ६०॥

चै। ० – केटकँगूरिन्ह सोहिहँ कैसे। मेरु के सृंगिन जनु घन बैसे॥ बाजिह ँ ढोल निसान जुकाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्ह मन चाऊ॥१

वे केट के कंगूरों पर कैसे शोभित होते थ, मानां सुमेर पर्वत के शिखरें। पर बादल बैठे हाँ। (सुमेर सोने का, लड्डा भो सोने को; बादल काले होते हैं वैसे ही राचस भी काले थे) युद्ध के बाजे ढोल निशान बजने लगे, जिनको सुनकर योद्धात्र्या के मन में शूरत्व फड़क उठता था।। १।।

बाजहिँ भेरि नफोरि श्रपारा । सुनि कादरउर जाहिँ दरारा ॥ देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठहा । श्रिति बिसाल तनु भालु सुभहा ॥२॥

बहुत से नगारे, नफीरो बजने लगीं जिन्हें सुनकर कायरां को छातियाँ फट जायाँ। राज्ञसों न बन्दरों के ठट्ट (कुएड) देखे जिनमें विशालकाय वीर राछ थे॥ २॥

धावहिँ गनहिँ न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहिँ गहि बाटा ॥ कटकटाहिँ केाटिन्ह भट गर्जहिँ। दसन श्रोष्ठ काटहिँ श्र्वति तर्जहिँ॥३॥

वे धावा करते थे, र्काठन जगहों की कुछ नहीं गिनते थे, जहाँ राम्ता न होता, वहाँ वे पहाड़ों के फोड़कर रास्ता कर लेते थे, करोड़ेंग ये।द्धा कटकटाते और कूदते थे। वे दाँतों से स्रोठों के चबाते हुए गर्जते थे॥ ३॥

उत रावन इत राम दोहाई। जयित जयित जय परी लराई॥ निसिचर सिखरसमृह ढहाविह । कूदि धरिह किप फेरि चलाविह ॥४॥

उधर रावण को और इघर रामचन्द्रजी की दुहाई फिरती थी। दोनों ओर से अपने अपने स्वामी की जय, जय, जय कहकर लड़ाई छिड़ गई। राचसगण पहाड़ों के शिखर दहा देते थे, बन्दर कृदकर उन्हें पकड़ लेते थे और उन्हीं का फिर से फेंक कर मारते थे॥ ४॥

1

छंद-धरि कु-धर-खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ पर डारहीँ। भपटिह चरन गिह पटिक मिह भिज चलत बहुरि प्रचारहीँ॥ श्रित तरल तरुनप्रताप तर्जिह तमिक गढ चिढ चिढ गये। कपि भालु चिढ मंदिरिन्ह जहाँ तहाँ रामजसु गावत भये॥

प्रवल रोछ श्रौर बन्दर पहाड़ों के दुकड़े पकड़कर गढ़ पर डालते थे, श्रौर भपट कर राचसों को पाँव पकड़कर पृथ्वी पर गिरा देते तथा भागने पर उनको फिर ललकारते थे। बड़े फुर्तीले जवान प्रतापी बन्दर श्रौर रीछ कूदकर लङ्का के गढ़ पर चढ़ गये श्रौर जहाँ तहाँ महलों में जाकर रामचन्द्रजी का यश गाने लगे।।

## दो०-एक एक गहि निसिचर पुनि कपि चले पराइ। ऊपर श्रापुतु हेठ भट गिरहिँ धरनि पर श्राइ॥६१॥

एक एक राज्ञस की पकड़कर एक एक बन्दर भाग जाता श्रीर युक्ति से ऊपर तो श्राप हो जाता तथा नोचे राज्ञस की करके पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ता जिसमें राज्ञस चकनाचूर हो जाता॥ ६१॥

चै। -राम-प्रताप-प्रवल कपिजृथा। मर्दहिँ निसि-चर - निकर-वरूथा।। चढे दुर्ग पुनि जहँ तहँ वानर। जय रघु-वीर प्रताप-दिवाकर॥१॥

रामचन्द्रजो के प्रताप से प्रबल बन्दरों के सुएड राज्ञस-समृहों की फौज का मदन करते थे, श्रीर फिर क़िले पर जहाँ तहाँ चढ़ते तथा प्रताप के सूचे रघुवीरजी की जय बालते थे।। १।।

चले तमी-चर-निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घनसमुदाई ॥ हाहाकार भयउ पुर भारी । रोवहिँ श्रारत बालक नारी ॥२॥

ं जिस तरह तेज हवा चलने पर बादलों के दल बिखर जाते हैं, उस तरह उन बन्दरों श्रीर रोछों के मारे राचस-गण भाग चले। लङ्का नगरी में भारी हाहाकार मच गया। बालक श्रीर स्त्रियाँ दुखी होकर रोने लगों (कि हम कहाँ जायँ श्रीर कैसे भागें ?)॥ २॥

सब मिलि देहिँ रावनहिँ गारी। राजु करत एहि मृत्यु हँकारी॥ निजदल बिचल सुना जब काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥३॥

सब मिलकर रावण को गालियाँ देने लगे। वे कहने लगे कि देखे। तो इसने राज्य करने हुए मृत्यु के। बुलाया ! जब रावण ने अपनी सेना का विचलित है।ना कान से सुना, तब उसने वीरों को लौटाकर कोध किया ॥ ३॥ जी रन बिमुख फिरा में जाना। सा में हतब करालकृपाना।। सरबसु खाइ भाग करि नाना। समर भूमि भय दुर्लभ प्राना॥४॥

उसने कहा कि रण से जिसके मुँह फैरकर लौटी की खबर पाउँगा, उसकी मैं कराल तलवार स मार डाल्ड्रँगा। मेरा सर्वस्त्र खाकर, तरह तरह के सुख भागकर, आज दिन रणभूमि में प्राण देना दुर्लभ हो गया है॥ ४॥

उम्र बचन सुनि सकल डेराने। फिरे कोध करि बीर लजाने॥ सनमुख मरन बीर के सोमा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा॥४॥

े ऐसे उम्र वचन सुनकर सब डरें। वे वीर शरमाकर क्रोधकर फिर युद्ध-भूमि को लौट पड़ें। रण में सम्मुख मरने ही में वीरों को शोभा है, ऐसा जानकर राज्ञसों न प्राणों का लोभ छोड़ दिया अर्थोत् मर जाने का निश्चय कर लिया।। ५।।

दो ० - बहु-श्रायुध-धर सुभट सब भिरहिँ प्रचारि प्रचारि ।

कीन्हे च्याकुल भालु कपि परिघ त्रिसृलन्ह मारि ॥६२॥ बहुत से शक्षों से सिक्कत अच्छे वीर ललकार ललकारकर भिड़ने लगे। उन्होंन परिचों और त्रिशलों से मार मारकर रीख़ों और बन्दरों का ज्याकुल कर दिया॥ ६२॥

मो०-भयत्रातुर कपि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहर्हिं श्रागे॥ कोउ कह कहें श्रंगद हनुमंता। कहें नल नील दुबिद बलवंता॥१॥

शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! यद्यपि आगे चलकर जोतेंग तो भो इस समय तो बन्दर डर से घबराकर भागने लगे। कोई कहते थे, अङ्गद कहाँ हैं, हनुमान कहाँ हैं, नल-नोल कहाँ हैं, बलवान द्विवद कहाँ हैं [इस तरह वे सब पुकारने लगे] ॥ १॥

निज दल विचल सुना इनुमाना। पिछ्छमद्वार रहा बलवाना॥ मेघनाद तहँ करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई॥२॥

बलवान् हनुमान्जी ने सुना कि श्रापना दल विचलित हो गया। वे पश्चिम द्रवाजे पर थे। वहाँ मेवनाद लड़ाई कर रहा था। दरवाजा दूटता नहीं था, बड़ी कठिनता हो रही थी।। २॥

पवन-तनय-मन भा श्रिति क्रोधा। गर्जेउ प्रवल-काल-सम जोधा॥ कूदि लंकगढ ऊपर श्रावा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ घावा॥३॥

वायु-पुत्र के मन में बड़ा कोघ हुआ। योघा हनुमान प्रवल काल के समान गर्ज और कूदकर लड्डा गढ़ के ऊपर पहुँचे। और उन्होंने हाथ में एक पहाड़ लेकर मेवनाद पर भावा किया॥३॥

भंजेउ र्थ सार्रथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि जाता ॥ दुसरे सृत विकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत यह श्राना ॥४॥

उन्होंने उसका रथ तोड़ दिया, सारिथ को मार डाला, और मेघनाद की छाती में लात मारी। तब उसकी बहोश जानकर दूसरा सारिथ तुरन्त दूसरे रथ में डालकर उसे घर ले गया॥ ४॥

दो०-श्रंगद सुनेउ कि पवनसुत गढ पर गयउ श्रकेल। समरवाँकुरा वालिसुत तरिक चढेउ कपिखेल॥६३॥

श्रङ्गद ने सुना कि वायु-पुत्र श्रकेले हो गढ़ पर गये हैं, तब रणवीर बाँका श्रङ्गद खेल के साथ कूदकर गढ़ पर चढ़ गया ॥ ६३॥

चौ०-जुद्धविरुद्ध कुद्ध दोउ बानर । रामप्रताप सुमिरि उर श्रंतर ॥ रावनभवन चढे दोउ भाई । करहिँ कोसलाधीस दोहाई ॥१॥

युद्ध में चतुर वे दोनों बन्दर हृदय में रामचन्द्रजी के प्रताप की याद करके दौड़कर रावण के महल पर चढ़ गये श्रीर केशिलाधीश रामचन्द्रजी को दुहाई देने लगे।। १।।

कलससहित गहि भवन ढहावा । देखि निसा-चर-पति भय पावा ॥ नारिबृंद कर पोटहिँ छाती । श्रव दुइ कपि श्राये उतपाती ॥२॥

उन्हांने कलश-सहित महल की पकड़ पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर रावण डर गया। स्त्रियाँ हाथों से छातो पीटने लगों कि—हाय ! श्रव उत्पात करनेवाल दे। बन्दर फिर श्रा पहुँचे !॥ २॥

कपिलीला करि तिन्हिं डेराविहं। रामचंद्र कर सुजस सुनाविहं॥ पुनि कर गहि कंचन के खंभा। कहेन्हि करिय उत्तपात अरंभा॥३॥

वे दोनों, वानरी चेष्टा ( खेल ) कर, उन कियों को डराने लगे श्रीर उन्हें रामचन्द्रजों का शुभ यश सुनाने लगे। फिर साने के खम्भे हाथों में पकड़ कर (श्रापस में) बाले कि श्रव उत्पात श्रारम्भ करना चाहिए॥ ३॥

कृदि परे रिपुकटक मँभारी। लागे मर्दइ भुजबल भारी॥ काइहि लात चपेटन्हि केहू। भजहु न रामहिँ सो फल लेहू ॥४॥

बे शतु-दल के बांच कूद पड़े आर भुजाआं के भारी बल से शतु आं की पखाइन लगे। किसी के। लातों से ओर किसो के। चपेटां (थप्पड़ों) से मर्दर करने लगे। उन्होंने राच्यां से कहा कि तुम राम-भजन नहीं करत उसका फल चला।। ४॥

# दो०-एक एक साँ मर्दि करि तारि चलावहिँ मुंड। रावन श्रागे परिहुँ ते जनु फूटहिँ दिधकुंड ॥६४॥

एक राचस की दूसरे से भिड़ाकर और मस्तक तोड़कर फेंक देते हैं। वे मस्तक रावण के सम्मुख जाकर ऐसे गिरते मानों दहीं के कूँड़े फूटे हैं॥ ६४॥

चौ०-महा-महा-मुखिया जे पावहिँ। ते पद गहि प्रभु पास चलावहिँ॥ कहहिँ विभीषन तिन्ह के नामा। देहिँ रामु तिन्हहूँ निज धामा॥१॥

जो बड़े बड़े मुख्य राज्ञस मिल जाते, उनको टाँग पकड़ कर रामचन्द्रजो के पास फंक देते हैं। विभोषण उनका नाम बताते, श्रीर रामचन्द्रजी उनको भी निज-धाम (वेंकुएठ) देते हैं।।१॥

खल मनुजाद द्विजामिषभागी । पावहिँ गति जो जाँचत जोगी ॥ उमा रामु मृदुचित करुनाकर । बैरभाव सुमिरत माहि निसिचर॥२॥

जिस गित की बड़े बड़े योगी माँगते हैं उसकी वे दुष्ट, मनुष्य-भोजी, ब्राह्मणों के मांस स्वानेवाले भी पा गये। महादेवजो कहते हैं कि हे पार्वती! रामचन्द्रजी केमिल-स्वभाव, दया की स्वान हैं। 'ये राचस मुसे वैर-भाव से स्मरण करते हैं'।। २॥

देहिँ परम गति सो जिय जानी। ग्रस कृपालु को कहह भवानी श सुनि ग्रस प्रभु न भजहिँ श्रमत्यागी। नर मतिमन्द ते परम ग्रभागी॥३॥

यह बात जो में जानकर प्रमु उनके। सद्गान देते थे। हे पावेती ! तुम्हीं कही, ऐसा द्यालु दूसरा कौन है ? ऐसे प्रमु की सुनकर भी श्रम छे। इकर जी उनका भजन नहीं करते, वे बुद्धि के मन्द श्रोर बड़े श्रभागी हैं॥ ३॥

ष्ट्रांगद श्ररु हनुमंत प्रबेसा। कीन्ह दुर्ग श्रस कह श्रवधेसा॥ लंका देाउ किप सोहिहँ कैसे। मथिहैँ सिंधु दुइ मंदर जैसे॥४॥

श्रवधपति रामचन्द्रजी ने कहा कि श्रङ्गद श्रौर हनुमान देनों ने किले के भोतर प्रवेश किया। वे दानों वानर लङ्का रों कैसे शोभित होते थे ? मानों दे। मन्दराचल पर्वत समुद्र मथन कर रहे हों॥ ४॥

दो०-भुजबल रिपुदल दलमलेउ देखि दिवस कर घ्रांत । कूदे जुगल प्रयास विनु घ्राये जहँ भगवंत ॥६४॥

वे दोनों वीर अपनी मुजाआं के बल से शत्रु के दल का मदेन कर दिन का अंत (सायङ्काल) देख बिना परिश्रम कूद पढ़े और जहाँ भगवान रामचन्द्र थे वहाँ आ गये ॥६५॥ चौ०-प्रभु-पद-कमल सीस तिन्ह नाये । देखि सुभट रघु -पति-मन भाये ॥ रामकृपा करि जुगल निहारे । भये बिगतस्रम परम सुखारे ॥१॥

उन्होंने त्राकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाये। दोनों उत्तम योद्धात्रों की देखकर रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों की कृपा-दृष्टि से देखा। इससे परिश्रम दूर होकर वे श्रात्यन्त सुखो हो गये॥१॥

गये जानि श्रंगद हनुमाना। फिरे भालु मर्कट भट नाना॥ जातुधान प्रदोषवल पाई। धाये करि दस-सीस-दुहाई॥२॥

श्रङ्गद श्रौर हनुमान का जाना सममकर रीछ श्रौर बन्दर भो लौट पड़े। उधर राचस प्रदेश काल<sup>र</sup> का बल पाकर रावण की दोहाई देते हुए दौड़ पड़े।। २।।

निसि-चर-ग्रनी देखि किप फिरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे॥ दोउ दल प्रबल प्रचारि प्रचारी। लरहिँ सुभट नहिँ मानत हारी॥३॥

राचिसों की कोज देखकर बन्दर बीर फिर लोट पड़े श्रौर जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गये। दे!नों दलों के बलवान योद्धा श्रापस में ललकार ललकार कर लड़ते थे, हार नहीं मानते थे।। ३।।

महावीर निसिचर सब कारे । नाना बरन वलीमुख भारे॥ सबल जुगलदल समबल जोधा।कैोतुक करत लरत करि क्रोधा॥४॥

राच्चस बड़े वीर श्रौर काले थे श्रौर बन्दर विशाल तथा श्रनेक रंगों के थे। दे।नां दल सबल थे श्रौर उनमें श्रपनी श्रपनी बराबरी के ताक़तवाले योद्धा खिलवाड़ करते हुए क्रोध में भरकर लड़ते थे।। ४॥

प्राबिट - सरद - पयोद घनेरे । लरत मनहुँ मारूत के प्रेरे ॥ ] श्रनिप श्रकंपन श्ररु श्रतिकाया । विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥४॥ भयउ निमिष महँ श्राति श्रंधियारा । बृष्टि होइ रुधिरोपलछारा ॥६॥

वे ऐसे मालूम देते थे, मानों वायु की प्रेरणा पाकर वर्षा और शरद् ऋतु के बहुत से बादल लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय दोनों राचसों के सेनापित थे। उन्होंने अपनी फौज बिस्तरती देखकर राचसी माया रची ॥ ५ ॥ एक पल भर में घोर अंधकार हे। गया और रफ, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी ॥ ६ ॥

१—सध्या के दो घड़ी दिन से दो घड़ी रात तक का समय प्रदोपकाल होता है। यह राज्यसी समय है। इसमें राज्यसों का बल बढ़ जाता है। इरिएयाच्च आदि के युद्धों के संबंध में भीमद्भागवत आदि में इसका विवरण है।

दो०-देखि निबिड तम दसहुँ दिसि कपिदल भयउ खभार। एकहिँ एक न देखहिँ जहुँ तहुँ करहिँ पुकार ॥६६॥

दसों दिशात्रों में घोर श्रॅंधेरा देखकर वानर-दल में खलबलो मच गई। वे एक दूसरे के। नहीं देखते थे, इसलिए जहाँ तहाँ पुकारते थे।। ६६।।

चौ०-सकल मरम रघुनायक जाना । लिये बोलि श्रंगद हर्नुमाना ॥ समाचार सब कहि समुभाये । सुनत कोपि कपिकुंनर धाये ॥१॥

रामचन्द्रजी ने यह सब भेद जान लिया। उन्होंने अङ्गद और हनुमान के। बुला लिया और उनको सब समाचार कहकर सममा दिया। सुनते ही वे दोनां बलवान् किप क्रोध-कर दौड़े॥ १॥

पुनि कृपाल हँसि चाप चढावा। पावकसायक सपदि चलावा।। भयउ प्रकास कतहुँ तम नाहीँ। ग्यानउदय जिमि संसय जाहीँ॥२॥

फिर द्यालु रामचन्द्रजो ने इंसकर धनुष चढ़ाया श्रीर तत्काल श्राम्नबारा चलाया। उसी समय प्रकाश हो गया; कहाँ श्रवेरा नहीं रहा, जैसे ज्ञान का उदय होने पर संशय नहीं रहते॥२॥

भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाये हरिष बि-गत-स्नम-त्रासा ॥ हनूमान श्रंगदु रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥३॥

रीं इश्रीर बन्दर उजेला पाकर प्रसन्न हो, बिना थकावट श्रीर डर के दोड़े। हनुमान् श्रीर श्रद्भद ने युद्ध में गर्जना की। उनकी हाँक सुनते ही रात्तस भाग खड़े हुए॥ ३॥

भागत भट पटकहिँ धरि धरनी । करिहँ भालु कपि श्रदभुत करनी ॥ गहि पद डारिहँ सागर माहीँ। मकर उरग भषधरि धरि खाहीँ॥४॥

रीझ श्रौर बन्दर श्राश्चर्यकारी करतब करते थे। वे भागते हुए योद्धाश्रों का पकड़ कर पृथ्वी पर गिरा दते थे श्रौर बहुतेरों को टाँगें पकड़ पकड़ समुद्र में फेंक देते थे। उनका मगर, साँप, मच्छ पकड़ पकड़ खा जाते थे॥ ४॥

वो०-कबु मारे कबु घायल कबु गढ चले पराइ। गर्जिहिँ मर्कट भाख भट रिपु-दल-बल विचलाइ॥६७॥

कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए श्रौर कुछ दौड़कर लङ्का गढ़ की भाग चल। येां शत्रु-दल की सेना की विचलित कर बन्दर श्रौर रीछ योद्धा गर्जना करने लगे॥ ६७॥

# चो०-निसा जानि कपि-चारिउ-श्रनी । श्राये जहाँ केासलाधनी ॥ राम कृपा करि चितवा जबहीँ। भये बिगतस्रम बानर तबहीँ॥१॥

चारों फौजों के बन्दर रात समभ कर वहाँ आ गये जहाँ केाशलनाथ रामचन्द्रजी थे। ज्योंही रामचन्द्रजो ने कुपापूर्वक उनकी और देखा, त्यीही उनको सारी थकावट दूर हो गई॥१॥

उहाँ दसानन सचिव हँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे॥ श्राधा कटकुं कपिन्ह संहारा। कहहु बेगि का करिय बिचारा॥२॥

वहाँ रावण ने मन्त्रियों को बुलाया श्रार जा अच्छे श्रच्छे योद्धा मारे गये थं उनको उन्हें बतला दिया। फिर कहा कि बन्दरां ने श्राधी सेना तो मार डालो, श्रव जस्दी बतलाश्रो क्या विचार किया जाय॥२॥

माल्यवंत त्र्रति जरठ निसाचर । रावन-मातु-पिता मंत्री-बर ॥ बोला बचन नीति स्रति पावन । सुनहु तात कछु मेार सिखावन ॥३॥

माल्यवान् राचस बहुत हो बुड्ढा था। वह रावण को माता के पिता (नाना) का श्रेष्ठ मन्त्रो था। वह र्श्चात पवित्र नीति के वचन बोला—हे तात! तुम कुछ मेरो सीख सुना।। ३॥

जब तेँ तुम्ह सीता हरि श्रानी । श्रसगुन होहिँ न जाहिँ बखानी ॥ बेद पुरान जासु जसु गावा । रामिबमुख सुख काहु न पावा ॥४॥

तुम जब से सीता का हर लाये हो तब से श्रसगुन होते हैं, जो कहते नहीं बनते। जिनका यश वेद श्रीर पुराणों ने गाया है उन रामचन्द्रजा से विमुख होनवाल किसी न सो सुख नहाँ पाया ॥ ४॥

दो०-हिरन्याच भ्रातासहित मधुकेटभ बबवान । जेहि मारे सोई श्रवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥६८॥

हिरएयात्त को भाई (हिरएयकशिषु) समेत और बलवान मधु तथा कैटम दैत्यों का जिसने मारा था, उन्हों दयासागर भगवान (राम) ने अवतार लिया है।। ६८॥

कालरूप खल-बन-दहन ग्रनागार घनबोध। सिव बिरंचि जेहि सेवहिँ तासों कवन बिरोध ॥६६॥

जो काल-स्वरूप हैं, दुष्टरूपो वन के लिए भस्म करनेवाले आग्न, गुणों के स्थान, पूर्ण ज्ञानवान हैं और ब्रह्मा और शिवजो जिनकी सेवा करते हैं, उनस विराध कैसा ? ॥ ६९॥ चौ०-परिहरि बैंह देहु बैंदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही॥ ता के बचन बान समलागे। करियामुख करि जाहि श्रभागे॥१॥

इसलिए तुम वैर छोड़कर जानकी दे दे। और परम स्नेही दयासागर रामचन्द्रजी की भजे। उस (नीतिनिपुण) के वचन रावण के बाण के समान लगे। वह बीला—अरे अभागे! तू यहाँ से काला मुँह कर जा।। १।।

बृढ भयसि न त मरतेउँ तोही। श्रव जिन नयन देखावसि मोही॥ तेहि श्रपने मन श्रस श्रनुमाना। बध्यो चहत यहि क्रपानिधाना॥२॥

तू बुड्ढा हो गया है, नहीं तो मैं तुमे मार डालता। अब तू मेरी आँखों के सामने न आना। माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसकी कृपानिधान रामचन्द्रजी मार डालना चाहते हैं ॥ २॥

से। उठि गयेउ कहत दुर्वादा । तब सकोप बोलेउ घननादा ॥ केोतुक प्रात देखियहु मेारा । करिहउँ बहुत कहउँ का थोरा ॥३॥

माल्यवान दुर्वाद (कटु वचन) कहता हुआ उठकर चला गया, तब मेवनाद क्रोध में भर कर बेाला—सबेर मेरा तमाशा देख लेना, मैं थोड़ा कहकर क्या बतलाऊँ ? ज्यादा करके ही बतलाऊँगा॥ ३॥

सुनि सुतबचन भरोसा श्रावा । प्रीति समेत श्रंक बैठावा ॥ करत विचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहूँ दुश्रारा ॥४॥

पुत्र के वचन सुनकर रावण की विश्वास हुआ, श्रीर उसने बेटे की प्रेम के साथ गाद में बैठा लिया। विचार करते करते सबेरा हा गया श्रीर चारों दरवाजों पर फिर बन्दर जा इट ॥ ४॥

कोपि कपिन्ह दुरघट गढ घेरा। नगर कोलाहल भयउ घनेरा॥ बिविधायुधधर निसिचर धाये। गढ तेँ पर्वतसिखर ढहाये॥४॥

बन्दरों ने क्रोधित होकर दुर्घट (कठिन) गढ़ के। घर लिया। नगर में बड़ा के।लाहल (हल्ला-गुल्ला) मच गया। अनक शकास्त्र धारण कर राचस दौड़े। उन्होंने गढ़ के ऊपर से पर्नतों के शिखर ढहाये॥ ५॥

छंद—ढाहे मही-धर-सिखर केाटिन्ह विविध विधि गोला चले। घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के बादले॥ मर्कट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये। गहि सैल तेइ गढ पर चलाविह जहाँ सो तह निसिचर हुये॥ राचसों ने करोड़ों पर्वतों के शिखर ढहा दिये। तरह तरह से गीले चले। वे गीले वर्ज-पात के समान घहराते थे और प्रलयकाल के बादल से गरजत थे। विकट योद्धा बन्दर जुट जाते थे, कटते थे और शरीर के जर्जर (छार छार) हो जाने पर भी पोछे न हटते थे। वे उन्हों राचसां के ढहाये हुए पहाड़ों की पकड़कर गढ़ पर फेंक देते थे जिनसे राचस जहाँ के तहाँ मर जाते थे।।

# दो०-मेघनाद सुनि स्रवन श्रस गढ पुनि छँका श्राइ । उतरि दुर्ग तें बोरबर सनमुख चलेउ बजाइ ॥७०॥

बन्दरों ने फिर श्राकर किला घेर लिया है, यह समाचार जब मेघनाद ने कानें से सुना तब वह वीर-श्रेष्ठ किले से उतर कर धौंसा (डङ्का) बजाकर उनके सम्मुख चला॥ ७०॥

चै।०-कहँ कोसलाधोस दोउ भ्राता । धन्वी सकल-लोक-बिख्याता ॥ . कहँ नल नील द्विबिद सुम्रोवा । श्रंगद हनूमंत बलर्सीवा ॥१॥

उसने कहा—सारे लेक में प्रसिद्ध धनुधेर के।सलनाथ दे।नां भाई कहाँ हैं ? नल कहाँ है, नील कहाँ है, द्विविद और सुद्राव कहाँ हैं ? बल की सोमा श्रङ्गद श्रीर हनुमान् कहाँ हैं ? ॥ १ ॥

कहाँ विभीषनु भ्राताद्रोही । श्राजु सठिह हिठ मारउँ श्रोही ॥ श्रम किह किठन बान संधाने । श्रितिसय केपि स्रवन लिग ताने ॥२॥

भाई से शत्रुता करनेवाला विभीषण कहाँ है ? त्राज उस दुष्ट की तो मैं हठ-पूर्वक मारूँगा। ऐसा कहकर उसने कठोर बाणां का सन्धान किया त्रीर अत्यन्त कोध करके उनकी कानों तक ताना।। २।।

सरसमृह से। छाँडइ लागा। जनु सपच्छ धावहिँ बहु नागा॥ जहँ तहँ परत देखियहि बानर। सनमुख होइ न सके तेहि श्रवसर॥३॥

वह बागों के समूह झेाड़ने लगा। वे ऐसे चले मानों प्रमु-समेत बहुत से साँप दौड़ते हें। जिधर तिधर बन्दर गिरतं हुए दीस्तते थे। उस समय केाई सम्मुख नहीं हो सकता था॥ ३॥

जहँ तहँ भागि चले कपि रिच्छा । बिसरी सबिह ँ युद्ध के इच्छा ॥ सो कपि भाजु न रन महुँ देखा । कीन्होस जेहि न प्रान श्रवसेखा ॥४॥

भय से व्याकुल होकर बन्दर और रीख्न इघर-उघर भाग चले। सब युद्ध की इच्छा के। मूल गये। उस रण भर में कोई बन्दर या रीख्न ऐसा नहीं देखने में आता था, जिसे मेचनाद ने प्राणावशेष (जिसके प्राणमात्र बाक़ी रह गये हों) न कर दिया हो।। ४॥

## दो०-मारेसि दस दस बिसिख सब परे भूमि कपि बीर । सिहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर ॥७१॥

उसने सबको दस दस बाण मारे, जिससे वे वीर बन्दर जमीन पर गिर गये । फिर बलवान् धीर मेघनाद सिंहनाद कर गरजा ॥ ७१ ॥

# चौ०-देखि पवनसुत कटकु बिहाला। क्रोधवंत जनु धायउ काला॥ महामहीधर तमकि उपारा। श्रिति रिसि मेघनाद पर डारा॥१॥

संना को बेहाल हुई देखकर वायुप्त क्रोधित हो ऐसा दौड़ा, मानां (उन राच्नसें का) काल ही दौड़ा हो। उसने एक बड़ा मारी पहाड़ जोर से उखाड़ लिया श्रौर बड़े क्रोध से उस मेघनाद पर फेंक दिया।। १।।

श्रावत देखि गयउ नभ सोई। रघ सारथो तुरग सब खोई॥ बार बार प्रचार हनुनाना। निकट न श्राव मरमु सा जाना॥२॥

उस पहाड़ की आते देखकर मेचनाद रथ, सार्राथ, घोड़े सब खोकर आकाश मं चला गया। हनुमान ने उसकी बार बार ललकारा, पर वह पास नहीं आया, क्यांकि वह ममे की जानता था (कि मैं इससे न जीतुंगा)॥२॥

रघु-पति-निकट गयउ घननादा । नाना भाँति कहेसि दुर्बादा ॥ स्रम्न सम्र स्त्रायुध सब डारे । कोतुकहीँ प्रभु काटि निवारे ॥३॥

श्रव मेवनाद रामचन्द्रजो के पास गया, श्रौर उसने उन्हें श्रनेक तरह के खोटे वचन कहे। उसने श्रनेक श्रक्ष श्रौर शस्त्र चलाये, पर प्रभु रामचन्द्रजो ने वे सब खिलवाड़ हो में काटकर निवारण किये।। ३।।

देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना । करें लाग साया बिधि नाना ॥ जिमि कोउ करें गरुड सन खेला । डरपावइ गहि स्वल्प सपेला ॥४॥

रघुनाथजा का ऐसा प्रताप देखकर वह मूखे खिसिया गया और श्रानेक तरह की माया रचने लगा; जैसे कोई गरुड़ के साथ खेल करे और छोटा सा साँप का बच्चा लेकर उससे उसे डरावे ॥ ४॥

दे। - जासु प्रबल-माया-विबस सिव विरंचि वड छोट। ताहि देखावइ निसिचर निज माया मतिखोट॥७२॥

महादेव श्रीर ब्रह्मा तक छोटे बड़े सभी जिनको प्रवल माया के बस हो रहे हैं, उन भगवान रामचन्द्रजो को वह दुष्टबुद्धि राचस श्रपना माया दिखाने लगा ॥ ७२ ॥ चौ०-नभ चढि बरषइ बिपुल श्रँगारा । महि तेँ प्रकट हे। हैं जलधारा ॥ नाना भाँति पिसाच पिसाचो । मारु काटु धुनि बोर्लीहें नाचो ॥१॥

वह त्राकाश में चढ़कर वहाँ से बहुत से त्रङ्कारे बरसाने लगा, पृथ्वो से पानी को धारायं प्रकट होने लगीं; रे तरह-तरह के पिशाच और पिशाचिनी मारो, काटो, की धुन लगा कर नाचने लगे।। १।।

विष्ठा पृय रुधिर कच हाडा। बरषइ कबहुँ उपल बहु ह्याडा॥ वरिष धूरि कोन्हेसि श्रुँधियारा। सूभ न श्रापन हाथु पसारा॥२॥

फिर वह विष्ठा, पोब, रक्त, बाल श्रीर हिंडुयाँ बरसाने लगा; कभो बड़े बड़े पत्थर बर-साने लगा। फिर धूल बरसाकर उसने ऐसा श्रधेरा कर दिया कि किसी के श्रपना हाथ फेलाया हुश्रा भो नहीं दीखता था॥ २॥

श्रकुलाने किप माया देखें। सब कर मरनु बना एहि लेखें।। कौतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीत सकल किप जाने॥

इस राज्ञसो माया की देखकर बन्दर घबरा गये श्रौर वे सममते लगे कि श्रव इस तरह सभी बन्दर मरे। यह कोतुक (खेल) देखकर रामचन्द्रजी मुसकुराये श्रौर उन्होंने सब बन्दरों की डरा हुआ जाना।। ३।।

एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिमिर-निकाया॥ कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके। भये प्रबल रन रहिंह न रोके॥४॥

जैसे सूर्य घोर श्रंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे रामचन्द्रजो ने एक ही बागा से सब माया काट दा श्रोर बन्दरों तथा रीख़ों को क्रपा-दृष्टि से देखा, जिससे वे ऐसे प्रवत हो गये कि रगा में रोके नहीं ककते थे।। ४।।

दे। ० – श्रायसु माँगेउ राम पहिँ श्रंगदादि कपि साथ।

लिक्सिन चले सकोप श्रिति बान सरासन हाथ ॥७३॥

फिर लक्ष्मणाजो ने हाथ में धनुष-बाण लेकर, क्रोध-युक्त हो, रामचन्द्रजी स आज्ञा मोंगी और वे श्रङ्गदादि बन्दर्श की साथ लेकर चले ॥ ७३ ॥

चौ०-छत-ज-नयन उर बाहु बिसाला। हिम-गिरि-निभ तनु कछु एक लाला। इहाँ दसानन सुभट पठाये। नाना सम्ब श्रस्त गहि धाये॥१॥

१--- जिसमें बन्दर आकारा में बावें तो आग में जलें, पृथ्वी पर उहरें तो पानी में दुवें। अयवा मेघनाद तो आकाश से आग बरसाता था और पृथ्वी पर रामचन्द्रजी जल की धारा प्रकट करते वे जिसमें वह बुफ जाय।

उनके नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे, वन्नःस्थल और भुजायं विशाल थीं। उनका शरोर हिमालय पवत का-सा गौर कुछ लालों लिये हुए था। इधेर रावर्ण ने वोर योद्धा भेजे। वे तरह तरह के शस्त्रास्त्र ले लेकर दौड़े॥ १॥

भू-धर-नख-बिटपायुध-धारी। धाये किप जय राम पुकारी॥ भिरे सकल जाेरिहि सन जाेरी। इत उत जय इच्छा नहि थाेरी॥२॥

उन्हें देखकर पहाड़, नख और वृत्तरूपी हथियारों के धारण करनेवाले बन्दर राम-चन्द्रजी को जय बोलकर दौड़े। वे सब अपनी अपनी जोड़ी देखकर भिड़ गये। दोनों ओर जीतने की प्रवल इच्छा हो रहो थी॥२॥

मुठिकन्ह लातन्ह दाँतन्ह काटिहैं। किप जयसील मारि पुनि डाटिहें॥ मारु मारु धरु धरु मारू। सीस तीरि गहि भुजा उपारू॥३॥

जयशालो बन्दर मुक्कों से, लातों से, राचसों के। मारते श्रीर दाँतों से काटते थे। वे मारकर ऊपर से डाँटते भी थे। "मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो, मारो, सिर तोड़ देा, मुजा पकड़ कर उसाड़ लो"।। ३॥

श्रासि रव पूरि रही नव खंडा। धावहिँ जहँ तहँ संड प्रचंडा॥ देखिंह कोतुक नभ सुरबृंदा। कबहुँक बिसमय कबहुँ श्रनंदा॥४॥

इस तरह का शब्द नव खएडों में छा रहा था। जहाँ तहाँ प्रचएड (डरावने) रूएड दौड़ते थे। देव-गए। श्राकाश से तमाशा देखते थे। उन्हें कभी तो विस्मय श्रीर कभी श्रानन्द होता था, श्रथीत् बन्दरों को घवराहट देखकर विस्मय श्रीर जीत दखकर प्रसन्नता होतो थी॥ ४॥

दो०-रुधिर गांड भरि भरि जमें उऊपर धूरि उडाइ।

जिमि श्रॅगाररासिन्हं पर मृतकधूम रह छाइ ॥७४॥

रणभूमि में गड्ढां में खून भर भर कर जम गया था, फिर उस पर घूल उड़ उड़ कर जम गई। वह ऐसी दीखती थी मानों अङ्गारों की ढेरी पर राख छा रही हो।। ७४॥

चौ०-घायल बीर बिराजिह कैसे। कुसुमित किंसुक के तरु जैसे॥ लिखमन मेघनाद दोउ जोधा। भिरिह परसपर करि स्रति क्रोधा॥१॥

घायल योद्धा ऐसे शोमित होते थे, मानां फूले हुए पलाश (ढाँक) के वृत्त हां। लक्ष्मण और मेबनाद दोनों योद्धा अत्यन्त कोध कर आपस में भिड़ते थे।। १॥

एकहिँ एक सकहिँ नहिँ जीती । निसिचर छल बल करइ श्रनीती ॥ कोथवंत तब भयउ श्रनंता । भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥२॥ वे एक दूसरे की जीत नहीं सकते थे। राच्तस मेघनाद छल-बल श्रीर श्रनीति करता था। तब लक्ष्मएाजो क्रोधित हुए। उन्होंने तुरन्त मेघनाद का रथ तोड़ डाला श्रीर सार्राथ की भी मार डाला।। २।।

नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रानश्रवसेषा॥ रावनसुत निज मन श्रनुमाना। संकट भयउ हरिहि मम प्राना॥३॥

शेष (लक्ष्मणजो) ने अनेक प्रकार के प्रहार किये जिनसे इन्द्राजित् राचस प्राणावशेष (मरे के बराबर निस्सत्त्व ) हो गया। रावण के पुत्र इन्द्रजित् ने अपने मन में अनुमान किया कि अब मैं संकट में हूँ, ये मेरे प्राण ले लंगे।। ३।।

बीरघातिनी छाउँसि साँगो। तेजपुंज लिंछमनउर लागी।। मुरुछा भई सक्ति के लागे। तब चिल गयउ निकट भय त्यागे॥४॥

यह सोचकर उसने वीरघातिनी ( शूर वोर के। मार डालनेवाली ) शक्ति छे। बह तेजोराशि लक्ष्मणजी की छाती में जा लगी। शक्ति लगते ही लक्ष्मणजी के। मूच्छों हो गई। तब इन्द्रजिन् निभेय होकर उनके पास चला गया।। ४॥

दो०-मेघ-नाद-सम केाटि सत जोधा रहे उठाइ। जगदाधार घ्रनंत किमि उठइ चले खिसिच्राइ ॥७४॥

एक मेघनाद ही क्या, उसके समान सौ करोड़ ये।द्वा लक्ष्मण्जी की उठाने लगे, परन्तु जगत् के आधार शेषजी भला कैसे उठ सकते थे ? तब सब खिसियाकर लौट पड़े॥ ७५॥

चौ०-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारि दस श्रासू ॥ सक संग्राम जीति को ताही । सेविह सुर नर श्रग जग जाही ॥१॥

शिवजो कहते हैं कि हे पावेती! जिनकी क्रोधरूप आग्नि चौदहों लेकि के। (प्रलय-काल में) भस्म कर देतो है और जिनकी सेवा देव, मनुष्य और स्थावर-जङ्गम करते हैं, उन शेषावतार के। रण में कौन जीत सकता है ? ॥ १॥

यह कौतूहल जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई॥ संघ्या भई फिरी दोउ बाहिनीं। लगे सँभारन निज निज श्रनी॥२॥

इस स्वलवाद को वहां जानता है जिस पर रामचन्द्रजी को कृपा हो। संध्या हो जाने पर देशनों आर की फीजें लौटीं, तब देशनों पत्त अपनी अपनी कीज सम्हा-लने लगे।। २॥ ब्यापक ब्रह्म श्रजित भुवनेस्वर । लिछमनु कहाँ ब्र्भ करुनाकर ॥ तब लिग लेइ श्रायउ हनुमाना । श्रनुज देखि प्रभु श्रति दुख माना ॥३॥

जा परमात्मा रामचन्द्र व्यापक, ब्रह्म, अजित और लोकां के स्वामी हैं, वे दयासागर पृछने लगे कि लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान्जो लक्ष्मणजो को लेकर आये। भाई के दखकर अभु रामचन्द्रजी ने बड़ा दु:स्व माना।। ३।।

जामवंत कह बैंद सुपेना। लंका रह काेउ पठइय लेना॥ धरि लघुरूप गयउ हनुमंता। श्रानेउ भवनसमेत तुरंता॥४॥

जाम्बवान ने कहा—लङ्का में एक सुषेण वैद्य रहते हैं, उनकी लेने के लिए किसी के भेजना चाहिए। तब हनुमान्जो छोटा रूप धरकर लङ्का में गये और बात की बात में वैद्य की घरसमेत उठा लाये॥ ४॥

दो०-रघु-पति-चरन-सरी-ज सिरु नायउ श्राइ सुपेन । कहा नाम गिरि श्रीषधी जाहु पवनसुत लेन ॥७६॥

सुषेण ने त्राकर रघुनाथजों के चरण-कमलों में प्रणाम किया, श्रौर पर्वत तथा श्रोपि का नाम बतला कर कहा कि हे वायु-पुत्र ! तुम श्रोपिध लेने जाश्रो ॥ ७६ ॥

चौ॰-राम-चरन-सरसि-ज उर राखी । चलेउ प्रभंजनसुत बल भाखी ॥ उद्दाँ दूत एक मरमु जनावा । रावनु काल-नेमि-एइ स्रावा ॥१॥

तब हनुमान्जो अपना (यह कौन बड़ी बात है, मैं अभो लिये आता हूँ इत्यादि) बल कह कर और रामचन्द्रजी के चरण कमल हृदय में रखकर चले। उधर लङ्का में एक दृत ने जाकर यह भेद बतला दिया। उसी समय रावण कालनेमि के घर आया।। १।।

१—बाल्मीकीय के अनुसार जाम्बवान ने हनुमान की आविधि और पवत बतलाये थे। यहाँ सुषेण वैद्य के लड्डा-निवासी होने के कारण हनुमान जी ने साचा कि शायद जगाने पर यह चले या न चले, इसलिए अथवा चला भी तो वहाँ जाकर रोगी लक्ष्मण के। देखकर कह दे कि ओषिध घर भूल आया हूँ, इससे वे उसकी घर समेत उठा लाये। वैद्य का शत्र-मित्र पर समान दृष्टि रखनी चाहिए। वैद्यों का यह शास्त्रप्रसिद्ध लच्चण सभी जानते थे। तभी तो हनुमान जी उनका खुला लाये और उन्होंने भी आकर यथार्थ निष्यच्यात होकर ओषिष की व्यवस्था की। यह सुषेण वैद्य बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। सुपंण-सहिता इन्हों की बनाई हुई है। अध्यातमरामायण में रामचन्द्रजी ने ही पर्वत, अप्रेषि बतलाये हैं। कहीं कहीं सुषेण बन्दर ही के। वैद्य कहा है।

२-छोटा रूप इसलिए कि पहचान लिये जाने पर लैक्का के राज्ञसों से लड़ने भिड़ने में, आवश्यक काम में, देरी न हो जाय। दूसरे एक वैद्य ही को लाना था, उसमें बड़े रूप की आवश्यकता नहीं थी।

३—वल-भाषी का बल गीताविल में बतलाया है जैसे कि—"जो ही तव अनुशासन पाऊँ। ती चन्द्रमिह निचोड़ वेल जिमि आनि सुधा सिर नाऊँ। के पाताल दलों पादाविल अमृत कुंड मिह ल्याऊँ। भेदि मुक्त करि भानु वाहिरो तुरत राहु दै ताऊँ। पटकों मीच नीच मूलक जिमि सबके। दसमुख कहा मरमु तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ देखत तुम्हिं नगरु जेहि जारा । तासु पंथ को रोकनिहारा ॥२॥

रावण ने कालनिम से सब मर्म की बात कही। उसने सुनी श्रीर बारबार अपना सिर पीटा। उसने कहा—श्ररे! जिसने तुम्हारे देखते देखते लङ्का नगर जला दिया (तुम कुछ न कर सके) उसका रास्ता रोकनवाला कौन है ?॥ २॥

भिज रघुपित करु हित श्रापना । छाडहु नाथ बृथा जलपना ॥ नील-कंज-तनु सुन्दर स्यामा । हृदय राखु लोचन श्रभिरामा ॥३॥

हे नाथ ! आप रामचन्द्रजों का भजन कर अपना हित करों, व्यथे की कल्पना छे। दें। नेत्रों के। आनन्द देनेवाली उनकों, नील कमल के समान, श्यामसुन्दर मूर्ति के। अन्तःकरण में रखे। ।। ३।।

'श्रहंकार ममता मद त्यागू। महा - मोहनिसि सोवत जागू॥ कालब्याल कर भच्छक जोई। सपनेहु समर कि जीतिय सोई॥४॥

तुम श्रहङ्कार, ममता श्रीर मद के। छे। इंदो; महामाह (श्रज्ञान) रूपो निद्रा में सोते से जागा। जा परमात्मा कालरूपो सपे का भन्नग्। करनेवाला है, क्या उसे स्वप्न में भो लड़ाई में काई जीत सकता है ? ॥ ४॥

दो ० – सुनि दसकंध रिसान श्रित तेहि मन कीन्ह विचार।

राम-दूत-कर मरउँ बरु यह खल रत मलभार ॥७७॥

यह सुनकर रावण ने बड़ा कोध किया ( अर्थात कालनेमि के भय दिस्ताया कि जो यह कार्य न करेगा तो मैं तुमे मार डाल्डॅगा ), तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि रामदूत के हाथ से मरना श्रन्छा है, यह दुष्ट तो पाप कर्म में अनुरक्त है (इसके हाथ से क्यों महाँ ?) ।।०॥

चौ०-श्रस किह चला रचेसि मग माया । सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ मारुतसुत देखा सुभ श्रास्त्रम । मुनिहि बृक्ति जलु पियउँ जाइ स्नम ॥१॥

ऐसा (मन में) कहकर कालनेमि चला और उसने रास्ते में माथा की रचना से एक तालाब बनाया, उस पर एक सुन्दर मन्दिर और बग़ीचा बनाया। हनुमान जी ने शुभ आश्रम देखकर साचा कि कोई मुनि का आश्रम है, उनस पूछकर जलपान कर हूँ तो थकावट दूर हा जाय।। १॥

पाप बहाऊँ। दुम्हरी कृपा प्रताप तुम्हारे नेक विलम्ब न लाऊँ। दीजै साई ब्रायसु तुलसी प्रभु जा दुम्हरे मन भाऊँ॥ इत्यादि।

राच्छस-कपट-बेष तहँ सोहा । माया-पति-दूतिह चह मोहा ॥ जाइ पवनसुत नायेउ माथा । लाग सो कहइ रामु-गुन-गाथा ॥२॥

वहाँ कपट वेष धारण किये कालनेमि राच्चस शोभित था। उसने माया के स्वामी रामचन्द्रजी के दृत का मोहित करना चाहा! हट्टमानजो ने जाकर मुनि का मस्तक मुकाया। वह कपटी मुनि रामचन्द्रजी के गुण-गण वर्णन करने लगा—।। २।।

होत महारन रावनरामिहैं। जितिहहिँ राम न संसय या मिहें॥ इहाँ भये मैं देखउँ भाई। ग्यान-दृष्टि-बल्ल मोहि श्रिधिकाई॥३॥

रावण और रामचन्द्रजो का चार युद्ध हो रहा है। उसमें रामचन्द्रजी जीतेंगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। भाई! मुक्ते ज्ञानदृष्टि का अधिक बल है, इसलिए मैं यहीं से सब देख रहा हूँ॥ ३॥

माँगा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह किप निहँ श्रघाउँ थारे जल ॥ सर मज्जनु किर श्रातुर श्रावहु । दीछा देउँ ग्यान जेहि पावहु ॥४॥

फिर हनुमान्जों ने पोने की जल माँगा, तो उसने अपना कमएडलु दिया। उन्होंने कहा, मैं थोड़े जल से रूप्त नहीं होऊँगा। उसने कहा कि तो तालाब पर तुम स्नान (जलपान) कर जल्दी आश्रो तो मैं दोचा दूँगा जिससे तुम्हें (वनस्पतियां का) झान हो जायगा॥ ४॥

देा०-सर पैठत कपि-पद गहा मकरी तब श्रकुलान। मारी सो धरि दिब्यतनु चली गगन चिंह जान॥७८॥

. तालाब में घुसते हो एक मकरो (मगर का खो) ने श्रकुलाकर हनुमानजा का पाँव पकड़ लिया। तब हनुमानजों ने उसका मार डाला। वह दिन्य देह धारण कर विमान में चढ़ कर श्राकाश की श्रोर चलो।। ७८।।

चौ०-कपि तव दरस भइउँ निःपापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहुँ सत्य बचन प्रभु मोरा॥१॥

"हे वानर! मैं आपके दर्शन से पापरहित हो गई, मुक्ते मुनोश्वर का जो शाप था वह मिट गया । प्रभो ! आप मेरा वचन सत्य मानें। यह मुनि नहीं, किन्तु घेार राचस है"॥ १॥

१—यह मकरी श्रीर कालनेमि दोनों पूर्वजन्म में श्रप्सरा श्रीर गन्धर्व थे। दोनों इन्द्र की सभा में गाया करते थे। एक वेर वहाँ दुर्वासा सुनि श्राये। उन्हें देखकर दोनों हँसे। इससे सुनि ने कृद्ध होकर दोनों के राज्ञस होने का शाप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर दोनों के लङ्का में निवास करने श्रीर त्रता में रामावतार के समय इनुमान्जी के हाथ से उद्धार होने का वर दिया।



सर पेंडत कपि-पद गहा मकरी तब अकुडान । मारी सो धरि दिम्यतनु चली गगन चढि जान ॥ ५० ८८०

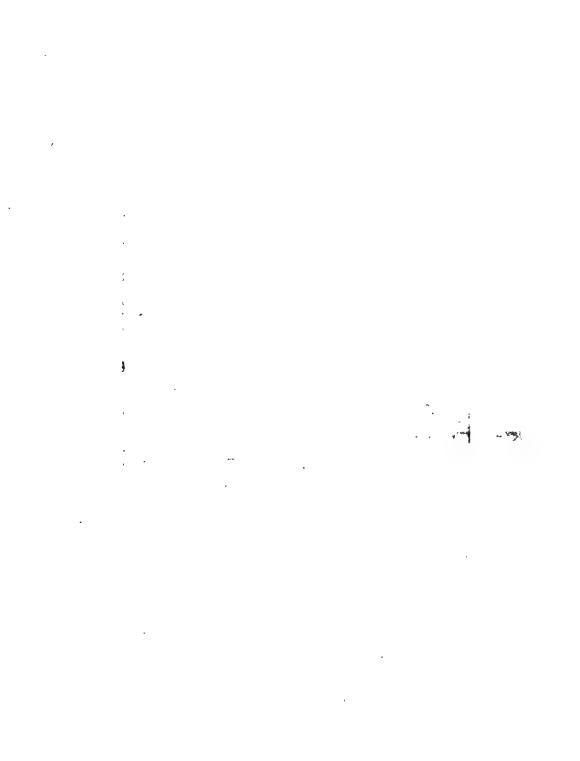

श्रम किह गई श्रपछरा जबहीँ। निसि-चर-निकट गयउ सा तबहीँ॥ कह किप मुनि गुरुदिखना लेहु। पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देह्ना॥२॥

ऐसा कहकर वह श्रप्सरा ज्योंही वहाँ से चलो गई, त्योंही हनुमान्जी उस कालनेमि रात्तस के पास पहुँचे। उससे उन्होंने कहा कि श्राप दीचा की गुरुदाच्या पहल ले लोजिए, फिर हमें मत्र दीजिएगा।। २।।

सिर लंगूर लपेटि पद्धारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा॥ राम राम कहि छाडेसि प्राना। सुनि मन हरिष चलेउ हनुमाना॥३॥

बस, उस कालनीम का मस्तक अपना पूँछ में लपट कर हनुमानजी ने उसके। पछाड़ दिया। राज्ञस ने मरते समय अपना असलो शरीर प्रकट किया। राम, राम, कहकर उसने प्राण् छोड़े। यह सुनकर हनुमानजो मन में प्रसन्न है। कर आगे चले।। ३।।

देखा सेल न श्रीषध चीन्हा। सहसा किप उपारि गिरि लीन्हा॥ गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ। श्रवध-पुरी ऊपर किप गयऊ॥४॥

वहाँ जाकर उन्हांने पर्वत दंखा, तो श्रोपिध नहीं पहचान पाये, तब हनुमान्जी ने एक-दम उस पर्वत के। उखाड़ लिया। पर्वत के। लिये रात ही रात वे श्राकाशमार्ग से दौड़े, श्रोर श्रयोध्यापुरी के ऊपर पहुँचे॥ ४॥

देश -देखा भरत बिसाल ग्रति निसिचर मन श्रनुमानि ।

बिनु फर सर तकि मारेउ चाप स्रवन लिंग तानि ॥७६॥

भरतजो ने उन्हें बड़ा विशाल देखकर श्रापने मन मं श्रनुमान किया कि यह के। राज्ञस है। इससे उन्होंने कान तक धनुष का तानकर श्राप निशाना ठांक लगाकर बिना फर का बाग्र मार दिया।। ७९॥

चौ०-परेउ मुरिछ महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रचुनायक॥ सुनि प्रियवचन भरत उठि धाये। किप समीप स्रति स्रातुर स्राये॥१॥

उस बाग के लगत ही मूच्छो स्नाकर हनुमान्जी राम, राम, रघुनायक का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े । प्रिय वचन (रामनाम) सुनकर भरतजी उठ दीड़े श्रीर बड़ी फुर्ती से हनुमान्जो के पास श्राये॥ १॥

१—लोग शङ्का करते हैं कि हनुमान्जो गिरे तो पर्वत कहाँ चला गया। इस पर तुलसीदासजी के ऋन्यत्र के लेख से मिलता है कि पर्वत के वायु ने धारण किया था। पर हनुमन्नाटक से पाया जाता है कि भरतजी ने शान्तिमग्रडप में दुःस्वप्न की शान्ति के लिए इवन करते समय हनुमान्जी का जाते देख चे। से बाण मारा। वे यश की पूर्णाहुति दे रहे थे। ऐसी दशा में किसी का मारना उचित न फा० १११

विकल बिलाकि कीस उर लावा। जागत निहें बहु भाँति जगावा॥
मुख मलीन मन भये दुखारी। कहत बचन जोचन भरि बारी॥२॥

उन्होंने बानर के विकर्ल दैसकर छाती से त्या लिया। मरतजी बहुत तरह से उनके। जगाने लगे, पर वे नहीं जागे। तब मरतजी का मुख मिलन हो गया। वे मन में बड़े दुस्रो हुए। वे आँखों में आँसू भरकर बोले—।। २॥

जेहि बिधि रामबिमुख मोहि कीन्हा। तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ जौँ मारे मन बच श्रक्ष काया। प्रीति राम-पद-कमल श्रमाया ॥३॥

हाय ! जिस विघाता ने मुमे रामचन्द्रजी से विमुख किया, उसी ने फिर यह कठिन दु:स दिया । अस्तु, जा मन, वचन और कर्म से रामचन्द्रजी के चरण-क्रमलों में मेरी निष्कपट प्रोति हो ॥ ३॥

तो कपि होउ विगत-स्रम-सूला। जैाँ मा पर रघु-पति-श्रमुकूला॥ सुनत क्चन उठि बैठ कपीसा। कहि जय जयित कासलाधीसा॥॥॥

श्रीर जो मुम पर रघुनायजी श्रातकृत हों तो हे वानर, तुम बिलकुल परिश्रम श्रीर राल से रहित हो जाश्री। इन वचनों के सुनते हो श्रीके।सलाधीरा रामचन्द्रजी को जब हो, जब हो, कहते हुए हनुमान्जी उठ बैठे॥ ४॥

सो०-लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तन सोचन संजल। प्रीति न हृदय समाइ सुमिरि राम रघु-कुल-तिलक ॥८०॥

भरतजो ने हनुमान्जो को हृद्य से लगा लिया। उनका शरीर पुलिकत हो गया और नेत्र जल से भर गये। रष्ट्रकुल के अप्रगण्य रामचन्द्रजो का स्मरण कर उनके हृद्य में प्रीति नहीं समाई।। ८०।।

था; इसी लिए बिना फर का बारा मारा था। बारा लगते ही हनुमान्ची पर्वत के। अपनी पूँछ से लपेट केसरी (ऋन्धे के बालों) पर लिये हुए गिरे थे। "हुत्वा श्रीखरडकार डं सनगरकुमुमं पुराडरीकं मृखालं, कर्प्रोशीरगर्भ प्रचुरघृतयुतं नारिकेलं जुहाव। तूर्ण पूर्णाहुतिं सज्वलदनलिनमं शैलमादाय वीरः, प्राप्तस्तत्राञ्जनेयः स किमित भरतस्तं शरेखाजघान॥ २४॥ पुङ्कावशेषमरतेषुललाटफ्टो हा राम लक्ष्मण कुतोऽहमिति बुवाणः। संमूच्छितो भिव पपात गिरि दघानो लाङ्गूलशेखररुहेण स केसरेखा॥ २४॥ इनु० श्रङ्क १३। इनमें २४ वें श्लोक की टौका में 'इति किम्', शङ्का करके लिखा है कि यह वही है जिसने सुमित्राजों का वा माताजी का समूल सुज्यास किया। अथवा, प्रलयकाल के श्रान्तसमान यज्ञ-विनाश करनेवाला जो घएटासुर विश्वजी ने बताया या, वही यह है। ( अर्थान् दे स्वप्त की वातें थीं ) उन्हें प्रत्यन्त देख उन्होंने बास चला दिया। वाल्मीकीय श्रादि में यह कथा किल-कुत नहीं है।

चौ०-तात कुसन कर्रु सुखनिधान की । सहित अनुज असमातु जानकी॥ कपि सब चरित सँछेप बलाने । भये दुखी मन महँ पछिताने॥१॥

भरतजो ने पूछा कि हे तात ! तुम छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकीजी समेत सुर्खनिधान रामचन्द्रजो का कुशल-समाचार कहो । हनुमानजो ने संदोप में सब समाचार सुनाया। वह सुनकर भरतजो दुःखी हुए और मन में पछताने लगे ॥ १ ॥

श्रद्दह दैव में कत जग जाय उँ। प्रभु के एकहु काज न श्रायउँ॥ जानि कुश्रवसः मन धरि धोरा। पुनि किप सन बोले बलबीरा॥२॥

वे बोले कि आह ! मैं संसार में क्यां पैदा हुआ ? मैं स्वामो के एक भी काम न आया ! फिर वह बुरा समय (लङ्का में विपद्यस्त दोनों भाई दु:स्वी हैं) जान और मन में धीरज धरकर बलवोर भरतजो हनुमान्जो से बोले— ॥ २॥

तात गहरु होइंद्वि तोद्वि जाता । काज नसाइंद्वि होत प्रभाता ॥ वद्व मम सायक सैन्समेता । पठवउँ तोहि जहँ क्रुपानिकेता ॥३॥

हे वाव ! तुमके जाने में देरी होगो और तुम्हारे पहुँचने के पहले सबेरा हो जाने से काम बिगड़ जायगा (लक्ष्मण मर जायँगे)। इपलिए मेरे बाए पर तुम पर्वत समेत चढ़ लो, तो में तुम्हें वहाँ भेज दूं, जहाँ द्या के स्थान रामचन्द्रजो हैं॥३॥

सुनि कपिमन उपजा श्रिममाना। मोरे भार चिलिहि किमि बाना॥ रामप्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कपि कह कर जारी॥शाः

भरतजो के बचन सुनकर हनुमान्जी की श्रिममान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोम से बाख कैसे चल सकेगा। फिर मंन में रामचन्द्रजी का प्रभाव विचार कर हनुमान्जो भरतजी के चरणां के प्रधाम कर हाथ जोड़कर बोले कि ॥ ४॥

दो०-तत्र इताप उर राखि प्रभु जेहउँ नाघ तुरंत ।

श्रस र्काइ श्रायसु पाइ पद बंदि चलेउ इनुमंत ॥८१॥

हे नाथ! ऋषके क्रताप को इदब में रखकर मैं तुरन्त हो जा पहुँचूँगा। ऐसा कह कर, भरतको को आश्वा पा और उनके चरशों को वन्दना कर, हनुमान्जी चल दिवे || ८१ ||

भरत-बाहु-बल-सील-ग्रुन प्रभु-पद-प्रोति श्रपार । जात सराहत मनहि मन पुनि पुनि पवनकुमार ॥⊂२॥

पवनकुमार हनुमान् जो मन में भारतजी की भुजात्रों के बल, शील, गुरू और प्रभु रामचन्द्रजी के चरिएों में उनकी अपार प्रोति की बार बार सराहते जाते थे।। ८२॥

# चौ०-उहाँ राम लिख्सनिहिं निहारी। बोले बचन मनुज श्रनुसारी॥ श्रर्थराति गइ किप निहें श्रायउ।राम उठाइ श्रनुज उर लायउ॥१॥

वहाँ लङ्का में रामचन्द्रजो लङ्गणजो की देखकर, मनुष्य के भाव का अनुसरण करते हुए, वचन बोले कि आधी रात बोत गई, हनुमान नहीं आया। फिर रामचन्द्रजो ने लङ्गणजी को उठाकर छातो से लगा लिया।। १।।

सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेउ विपिन हिम श्रातप बाता॥२॥

वे कहने लगे—हे भाई ! तुम्हारा सदा कीमल स्वभाव रहा; तुम मुक्ते कभो दुखो नहीं देख सकते थे। तुमने मेरा हित करने के लिए माता-पिता का त्थाग कर दिया; वन में आकर ठंढ, घाम, वायु सब सहन किये॥ २॥

से। श्रनुराय कहाँ श्रव भाई। उठहु न सुनि मम वचिकलाई॥ जै। जनतेउँ बन बंधुविक्रोहु। पितावचन मनतेउँ नहिँ श्रोहू॥३॥

श्ररे भाई! वह श्रनुराग श्रव कहाँ हैं! मेरे वचनां को व्याकुलता सुनकर तुम उठते क्यां नहां? जो मैं जानता कि वन में सुभे भाई का वियोग होगा, तो मैं पिताजों के उन वचनें को न मानता। श्रथवा पिताजों के वचनों को मानता, पर वे वचन भी (जो लक्ष्मणाजी ने, साथ चलने के लिए, कहे थे) न मानता'॥ ३॥

सुत बित नारि भवन परिवारा । होहिँ जाहिँ जग बारहिँ बारा ॥ श्रम बिचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर श्राता ॥४॥

१—इस चौपाई पर तो लोग बड़े बड़े शास्त्राथ करते हैं। पिता के वे वचन भी न मानता, कौन से ? ''रथ चढ़ाय दिखराय वन, फिरहु गये दिन चार' तो रामचन्द्रजी ने एक दम पिता के वचनों का न मानना केंसे कह दिया ? एक ता यह कि पीछे चौपाई में कह गये हैं कि ''बोले बचन मनुज अनुहारी'' जैसे जब मनुष्य घवरा जाता है तब ''रहत न आरत के चित चेतृ'' इसलिए आत्ते-दशा का हश्य दिखाने में ये बचन कह दिये। अथवा—'पिता बचन मनते उं' पिताजी की आशा मानता, 'निर्ह ओहू' उसके (सीता के भी बचन "राखिय अवध जो अवधि लिंग, रहत जानिए प्रान'') न मानता। अयोध्या में रहकर वह मरती या जीती कुछ भी होता। न साथ लाता, न रावण हरता और न आज भातृत्वयोग होता। अथवा—'निर्ह ओहू' लहमण के भी वे बचन न मान लेता ''नाथ दास में स्वामि तुम, ताजए तो कहा बिसाउ।'' न माई को साथ लाता, न यह दिन देखता। अथवा—पिताजी के ऊपर बताये हुए चार दिनवाले वचन मानता और १४ वर्षवाले नहीं। अथवा—पितावचन मनते उँ निर्हें, पिताजी के बचन न मानता 'ओहू' माता के बचन मानता ''जो केवल पितु आयसु ताता। तो जिन जाहु जानि बिह माता'' इत्यादि। लोग अपनी अपनी बुद्ध दौड़ाते हैं। बास्तव में मनुष्यानुसार व्याकुलता दिखाने में शक्का करना ही व्यथे है।

पुत्र, धन, स्नो, घर, कुटुम्ब संसार में बार बार होते भी हैं, मिटते भो हैं, पर हे तात ! जी में ऐसा विचार कर कि जगत् में सहोदर भाई र नहीं मिलते, जाग उठो ॥ ४॥

जथा पंख बिनु खग श्रति दीना। मिन बिनु फिन करिबर करहोना॥ श्रम मिम जिवन बंधु बिनु तोही। जौँ जड देव जियावइ मेाही॥ ४॥

जैसे बिना पङ्क के पत्तो श्रोर बिना मिए के साँप तथा बिना सूँड़ के हाथा श्रत्यन्त दीन हो जाता है, इसो तरह हे भाई! जो श्रव मूर्ख दैव मुक्ते जिलावे तो तुम बिना मेरा जोना व्यर्थ है। ५।।

जैहउँ श्रवध कवन मुँह लाई। नारिहेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ वरु श्रपजसु सहतेउँ जग माहीँ। नारि हानि विसेष छति नाहीं॥६॥

स्त्रों के कारण प्यारे भाई की खेकर मैं श्रयोध्या कीन सा मुँह लेकर जाऊंगा ? वरन् जगत् में मैं इस श्रपयश की सह लेता कि रावण ने स्त्रों हर लो। स्त्रों की हानि होना कोई विशेष हानि नहीं है।। ६।।

श्रव श्रपलोकु सोकु सुत तोरा। सिहहि निदुर कठोर उर मारा॥ निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रानश्रधारा॥७॥

हे पुत्र ! ऋब तो मेरा निष्ठुर हृदय ऋपलाक (लोकनिन्दा) ऋौर तुम्हारे शोक का सहेगा ! तुम ऋपनो माता के एक रहा पुत्र हो ; हे तात ! तुम उसके प्राण्य के ऋ।धार हो ।। •।।

सौँपेसि मोहि तुम्हिह ँगहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी ॥ उत्तरु काह देहउँ तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥८॥

१—लद्मण्जी रामचन्द्रजी के विमातृज (दूसरी माता के) माई थे, सहोदर क्यों कहा ? यहाँ यज्ञ से उत्पत्ति होने के कारण ऐसा कहा । वाल्मोकीय में भी कहा है 'देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः । तं तु देशं न पश्याम यत्र भ्राता सहोदरः' यहाँ सहोदर शब्द की ब्युत्पत्ति करने से (सह उदरं यह्य ) निष्कपटभाव सिद्ध होता है । माता ही का कारण लेकर शङ्का करना अनुचित है ।

२—यहाँ एक शब्द प्रधान ऋषं में है, क्योंकि लक्ष्मण्जी और शतुझ दोनों भाई थे। 'एकोऽन्ये प्रधाने' इत्यमरः। प्रधान कहने का कारण "पुत्रवती युवती जग साई। रघुवर भगत जासु सुत होई"। ऋथवा—तुम जैसे पुत्र हो, वैसे पुत्र ऋपनी माता के एक ही होते हैं, ऋर्थात् ऐसे सुपुत्र सभी नहीं होते। ऋथवा—रामचन्द्रजी ऋपने के। कहते हैं कि मैं ऋपनी माता कौसल्या का एक ही पुत्र हूँ ऋरीर उसके (मेरे) तुम प्राण-ऋषार हो। तुम विना मैं न जीऊँगा, मेरे बिना कौसल्या न जियंगी। इत्यादि।

उसने मुमे सब प्रकार मुख देनेवाला और परम हितू जानकर तुम्हारा हाथ पकड़ कर सौँपा था। मैं अब तुम्हारे बिना जाकर उसकी क्या उत्तर दूँगा ? अरे भाई! तुम उठ कर मुभे सिखाते क्यों नहीं ? ॥ ८ ॥

बहु बिधि सेाचत सेाचबिमाचन । स्रवत सलिल राजिव-दल-लोचन ॥ उमा एक श्रखंड रघुराई । नरगति भगतक्रपालु देखाई ॥६॥

सीच को छुड़ा देनेवाले श्रीरामचन्द्रजो बहुत तरह सीच करने लगे। उनके कमल-इल के समान नेत्रों से श्राँसू बह रहे थे। श्रीशिवजी कहते हैं—हे उमा! रामचन्द्रजी तो श्राहितीय श्रीर श्राखरड हैं। उन्हीं भक्तवत्सल ने यहाँ मनुष्यों को गति दिखाई है। ९॥

सो०-प्रभुविलाप सुनि कान विकल भये बानरनिकर । श्राइ गयउ हनुमान जिमि करुना महुँ बोर रस ॥<३॥

प्रभु रामचन्द्रजी का विलाप कानों से सुनकर बन्दरों के समूह व्याकुल हुए। इतने में वहाँ हनुमान्जी ऐसे त्रा गये जैसे करुणा में वीर रस त्रा गया है। २।।

चौ०-हरिष राम भेँ टेउ हनुमाना । श्रित कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥
तुरत बेंद तब कीन्हि उपाई । उठि बेंठे लिछमन हरिषाई ॥१॥
परम चतुर और अत्यन्त कृतक्ष प्रभु रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर हनुमान् से
मिले । वैद्य (सुषेष) ने तुरन्त हो स्पाय (यह) किया और क्रम्मको प्रसन् हो कर बेंठे॥१॥

१—सुमित्राजी ने कहा था—"द्रम कहँ वन सब भौति सुपास्। सँग पितु मातु रामसिय जास्", "जेडि न राम वन लहें क्लेस"। इत्यादि।

२—सम्पूर्ण सेना विलाप में करण-रस-पूर्ण थी, हनुमान्जी श्रोषि युक्त पर्वत-समेत वीर रस हुए। पीछे कहा है—"यह कौतुक जानहिं नर कोई। जा पर कृपा राम की होई।" इसी श्रनुसार यह कौतुक हुआ। जो लद्मरणजी के शिक्त न लगती, तो संजीवनी के लिए द्रोणाचल का लाना, कालनेमि का वध, मकरी का उद्धार, ब्रह्मा की शिक्त का बहुमान, (श्रन्यथा सब शिक्तयों के शिक्त दाता राम-लद्मरण को शिक्त क्या कर सकती है!) हनुमान्जी की सुकीर्ति कैसे हो सकती ! फिर यहाँ यह भी दिखाया कि हर्ष-शोक श्रादि शारीरिक धर्म राजा रक्क सभी का होते हैं, यह समभ कर हमारे भक्त धीर रक्खें। लद्मरणजी ने भी श्रपना मृच्छित होना इस श्रिमप्राय से स्वोकृत किया कि मुक्ते दुखी देख रामचन्द्रजी कोधित हो जल्दी शत्रुव्वंस करेंगे।

३—यहाँ रघुनाथजी के। श्रांत कृतज्ञ कहा है। यह बात वालमीकीय रामायण श्रयोध्या-काएड प्रथम सर्ग में बतलाई है—''कदाचिदुपकारेख कृतेनैकेन तुष्यति। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्त्रया।।" श्रयांत् रामचन्द्रजी पर कभी कोई किसी तरह एक भी उपकार करें तो वे उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, परन्तु सैकड़ें। श्रपकार (श्रपराध) करने पर भी उन्हें वे स्मर्ख नहीं करते क्योंकि वे श्रात्मवान् हैं।

हृदय लाइ भें टेउ प्रभु भ्राता । हरषे सकल भालु-किप ब्राता ॥ पुनि किप बेंद तहाँ 'पहुँचावा । जेहि बिधि तबहिँ ताहि लेइ श्रावा ॥२॥

प्रभु रामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण के। हृद्य से लगाकर मिले और सब रोछ-बन्दरां के समुदाय प्रसन्न हो गये। फिर हनुमान्जी वैद्य के। जिस तरह पहले ले आये थे, उसी तरह उन्हें (घर समेत) उन्होंने वहाँ (लक्क्षा में ) पहुँचा दिया॥ २॥

यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ। श्रति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥ ब्याकुलकुंभकरन पहिँ श्रावा। बिबिध जतन करि ताहि जगावा॥३॥

रावण ने यह समाचार (लक्ष्मणजो का शक्ति से संरच्छा) सुनकर बड़ा खेद किया। वह बार बार सिर पोटने लगा। वह व्याकुल होकर किम्भकर्ण के पास आया और अनेक प्रकार के यन्न कर उसने उसकी जगाया॥ ३॥

जागा निसिचर देखिय कैसा। मानहुँ काल देह धरि बैसा॥ कुंभकरन वूभा सुनु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई॥४॥ राचस कुम्भकर्ण जागा। उस समय वह कैसा दीखने लगा, मानों देह धारण किये

राज्ञस कुम्मकर्ण जागा। उस समय वह कसा दाखन लगा, माना दह यारण किय (मूर्तिमान्) काल हो। कुम्भकर्ण ने देखकर पूछा कि भैया! तुम्हारे मुख क्यों सूख रह हैं ?॥ ४॥

कथा कही सब तेहि श्रभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि श्रानी॥ तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा-महा-जोधा संहारे ॥५॥

तब अभिमानो रावण ने वह सब कथा कह दो जिस तरह वह सीताजी के। हरकर लाया था, और कहा—हे तात! बन्दरों ने सब राज्ञस मार डाले, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया।। ५।।

दुर्मुख सुररिपु मनुजश्रहारी। भट श्रतिकाय श्रकंपन भारी॥ श्रपर महोदर श्रादिक बीरा। परे समरमहि सब रनधीरा॥६॥

दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्यभत्तक <mark>योदा, श्रतिकाव और प्रव</mark>ल श्रकंपन तथा दू**सरे महोदर** श्रादि बड़े बड़े रखधीर वीर सब रण में काम श्रा गये ॥ ६॥

दो०—सुनि दस-कंधर-बचन तब कुंभकरन बिलखान। जगदंबा हरि श्रानि श्रब सठु चाहत कल्यान॥८४॥

तब रावण के वचन सुनकर कुम्भकर्ण कोधित हुआ। वह बिलख कर बेाला—अरे दुष्ट । तु जगन्माता के। हरकर ले आया, श्रव अपना कल्बाण चाहता है ! ॥ ८४ ॥

चौ०-भल न कीन्ह तेँ निसि-चर-नाहा। श्रब मे।हि श्राइ जगायेहि काहा ॥ श्रजहूँ तात त्यागि श्रभिमाना । भजहुराम होइहि कल्याना ॥१॥

हे राचसराज ! तूने अच्छा नहीं किया । अब मुमे जगाने से क्या लाभ है ? हे तात ! तुम अब भो अभिमान त्यागकर रामचन्द्र का भजन करो तो तुम्हारा कल्याग हो जायगा ॥१॥

हैं दससीस मनुज रघुनायक । जा के हनूमान से पायक ॥ श्रहह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहिं माहिन सुनायेहि श्राई ॥२॥

श्चरे दशयोव ! क्या रघुनाथजो भी मनुष्य हैं जिनके हनुमान जैसे दृत हैं ? हाय ! हाय ! भैया ! तूने खोटापन किया जो मुक्त पहले ही श्चाकर यह हाल न सुनाया ॥ २ ॥

कीन्हें इ प्रभु बिरोध तेहि देव क। सिव बिरंचि सुर जा के सेवक॥ नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा। कहतेउँ तोहि समय निरबहा॥३॥

तुमने उस देव रामचन्द्र से विरोध किया जिसके सेवक महादेव त्रार ब्रह्मा प्रश्नृति देवता हैं! सुक्ते नारद सुनि ने जा ज्ञानापदेश किया था वह मैं तुक्त सुनाता पर अब तो समय निकल गया ॥ ३॥

श्रव भरि श्रंक भेँदु माहि भाई। लाचन सुफल करउँ में जाई॥ स्यामगात सरसी-रुह-लाचन। देखउँ जाई ताप-त्रय-माचन॥४॥

भाई! अब तो मुक्तसे गोद भर (गले लगकर) मिल ले, फिर मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूँ। श्याम अङ्गवाले, कमल-नयन, त्रिविध ताप के मिटानेबाले रामचन्द्रजी का जाकर दर्शन करूँ। ४॥

देा०—राम-रूप-गुन सुमिरि मन मगन भयउ छन एक । रावन माँगेउ कोटि घट मद श्ररु महिष श्रनेक ॥८४॥

इतना कहकर कुम्भकर्ण रामचन्द्रजी के रूप त्रोर गुणों का मन में स्मरण करके एक च्राण भर मम रहा। फिर रावण ने मिह्रा के करोड़ घड़े श्रौर श्रमेक भेंसे मँगवाय (या रावण से कुम्भकर्ण ने माँगे)॥८५॥

चै।०-महिष खाइ करि मदिरापाना । गर्जा बज्जाघातसमाना ॥ कुंभकरन दुर्मद रनरंगा । चला दुर्ग तिज सेन न संगा ॥१॥

कुम्भकर्ण भंसों का मांस खा और मिद्राः पीकर बिजली गिरने की ध्विन को तरह गरजा। वह भदमाता लङ्का के किले का छे।ड़कर, साथ में सेना न लेकर, रण-भूमि का चला ॥१॥ देखि विभोखनु श्रागे श्रायउ। परेउ चरन निज नाम सुनायउ॥ श्रनुज उठाइ हृदय तेहि लावा। रघु-पित-भगत जानि मन भावा॥२॥ कुम्भकर्ण को जाता देखकर विभीषण उसके सम्मुख जाया जौर उसने भाई के चरणों में गिरकर ज्ञपना नाम सुनाया। कुम्भकर्ण ने विभाषण के। पहचान कर हृद्य स लगाया और रामभक्त जानकर वह उसके मन के। प्रिय लगा।। २।।

तात लात रावन मोहि मारा । कहत परमहित मंत्रविचारा ॥ तेहि गलानि रघुपति पहिँ श्रायउँ । देखि दोन प्रभु के मन भायउँ ॥३॥

विभोषण ने कहा—हे तात ! अत्यन्त हितकारी सलाह कहते हुए मुक्ते रावण ने लातों से मारा । उसी ग्लानि के मारे मैं रघुनाथजों के पास चला आया । प्रभु रामचन्द्रजी ने मुक्ते दोन ( ग्ररीब ) दखकर मुक्त पर चित्त से प्रेम प्रकट किया ॥ ३॥

सुनु सुत् भयउ कालबस रावनु । सो कि मान श्रव परम सिखावनु ॥ धन्य धन्य तेँ धन्य बिभीखन । भयउ तात निसि-चर-कुल-भूषन ॥४॥ वंधु बंस तेँ कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा-सुख-सागर ॥४॥

कुम्भकर्ण ने कहा—हे पुत्र ! सुन । रावरण काल के वरा हो गया है। क्या श्रव वह श्रच्छो सीख मान सकता है ? हे विभोषण ! तू धन्य है, धन्य है, फिर भी धन्य है । हे तात ! तू राज्ञस-कुल का भृषण हुन्त्रा है ॥ ४ ॥ भाई ! तूने जे। शोभा और सुख के समुद्र रामचन्द्र के। भजा इससे तून वंश को प्रकाशित कर दिया ॥ ५ ॥

दो०-वचन कर्म मन कपटु तिज भज़हु राम रनधीर। जाहु न निज पर सुभ मोहि भयउँ कालवस बीर ॥८६॥

तुम वचन, कम श्रीर मन से कपट छे। इकर रणधीर रामचन्द्र का भजन करना। हे बीर ! श्रव तुम चले जाश्रो। मैं काल के वश हो रहा हूँ, श्रतएव श्रव मुक्ते श्रपना या पराया कुछ सूक्त नहीं पड़ता॥ ८६॥

चौ०-वंधुबचन सुनि फिरा बिभीषन । श्रायउ जहँ त्रै-लोक-बिभूषन ॥ नाथ भूधरा - कार - सरोरा । कुंभकरन श्रावत रनधीरा ॥ १॥

भाइं कुम्मकर्ण के वचन सुनकर विभोषण लौटा और जहाँ त्रैलोक्य-विभूषण श्रीराम-चन्द्रजी थे वहाँ त्राया। उसने कहा—हे नाथ! पवंत के त्राकार की देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण त्रा रहा है॥ १॥

एतना कपिन्ह सुना जब काना । किलकिलाइ धाये बलवाना ॥ लिये उपारि बिटप श्रक भूधर । कटकटाइ डारहिँ ता ऊपर ॥२॥

जब बन्दरों ने इतना कान से सुना, तब वे बलवान किलकारी मारकर दौड़ पड़े। उन्हाने वृत्त और पर्वत उसाड़ लिये और वे किटकिटाकर उन्हें कुम्भकर्ण पर डालने लगे॥ २॥ कोटि कोटि गिरि-सिखर-प्रहारा । करिह भालु किप एक एक बारा ॥ मुरै न मन तन टरै न टारा । जिमि गज अर्कफलिन्ह कर मारा॥३॥

रीछ और बन्दर करोड़ करे। इपर्वतों के शिखर उसके ऊपर एक साथ ही फेंककर मारते थे, पर न तो कुम्भकर्ण का मन ही फिरा, न शरीर ही हटाये हटा। जैसे मदार के फलों के मारने से हाथो का कुछ न बिगड़े, तैसे हुआ।। ३।।

तब मारुतसुत मुठिका हनेऊ। परेउ धरिन ब्याक्कल सिर धुनेऊ॥ पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता। धुमित भूतल परेउ तुरंता॥४॥

तब वायुपुत्र ने एक घूँसा मारा। उसो समय वह न्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरा श्रोर सिर धुनने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान् को ऐसा मारा कि वे तुरन्त चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े।। ४।।

पुनि नल नीलिह अविन पछारेसि । जहँ तहँ पटिक भटिक भट डारेसि ॥ चली बली-मुख-सेन पराई । अति-भय-त्रसित न काउ समुहाई॥४॥

फिर कुम्भकर्श ने नल-नील के। जमीन पर पछाड़ दिया, जहाँ तहाँ घूमकर कितने ही योद्धाश्रां के। गिरा दिया। उसके महाभय से ज्याकुल होकर वानरी सेना भाग चली। उसकी कीई न सम्हाल सका।। ५।।

दो०-श्रंगदादि कपि मुरुक्कित करि समेत सु । काँख दाबि कपिराज कहुँ चला श्रमित-बल-सीवँ ॥८७॥

अशर बत को सीमा इम्भक्ष, सुग्रीव समेत अङ्गद आदि बन्दरों को मूच्छित कर और वानरीं के राजा सुग्रीव की अपनी बग़ल में दाबकर लङ्का की चल पड़ा ॥ ८७ ॥

चौ०-उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड जिमि श्रहिगन मीला ॥ भृकुटि-भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥१॥

शिवजी कहते हैं—हे उमा ! रघुनाथजी ऐसी मनुष्यलीला कर रहे हैं, जैसे साँपों के गए में मिल कर गरुड़ खेलने लगे। जा भुकुटि की टेढ़ा करते ही काल की भी खा जाता है, क्या उसकी ऐसी लड़ाई शोभती है ? (कदापि नहीं)॥ १॥

जगपावनि कीरति विस्तरिहिहैं। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहिहैं॥ मुरछा गइ मारुतसुत जागा। सुग्रीवहिँ तब खोजन लागा॥२॥

वे जगन को पित्रत्र करनेवाली कीर्ति फैला देंगे जिसकी गा गाकर मनुष्य संसार-समुद्र के। तर जायँगे। इधर हनुमान्जों की मूच्छी गई श्रौर वे जागकर सुमीव की हुँदने लगे॥ २॥ सुघोवहु के मुरुद्धा बोती। निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती॥ काटेसि दसन नासिका काना। गरिज श्रकास चलेउ तेहि जाना॥३॥

उधर सुत्रीव की भा रास्ते में चेत हुआ। कुम्भकर्ण ने तो उसकी मृतक ( मुद्दा ) समभा था, वह चट से बराल से खसक पड़ा। वह अपने दाँतों से कुम्भकर्ण के कान और नाक काटकर, गर्जना कर, आकाश के चला। तब कुम्भकर्ण ने जाना।। ३।।

गहेउ चरन धरि धरिन पद्धारा । श्रित लाघव उठि पुनि तेहि मारा॥ पुनि श्रायउ प्रभु पहिँ बलवाना । जयित जयित जय कृपानिधाना॥४॥

त्रीर उसने पाँव पकड़कर सुप्रोव की जमीन पर पछाड़ मारा किन्तु सुप्रोव ने बड़ी फुर्तों से उठकर कुम्भकरों की पछाड़ दिया श्रीर फिर बलवान सुप्रीव प्रभु रामचन्द्रजों के पास श्रा गया श्रीर उसने कहा—कुपानिधान की जय हो ! जय हो ! ॥ ४॥

नाक कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानी॥ सहजभीम पुनि विनु स्नुति-नासा। देखत किपदल उपजी त्रासा॥४॥

मरे नाक-कान काटे गये, इस बात के जो में समभकर कुम्भकर मन मं ग्लानि करता हुआ कोध में भरकर रास्ते ही से लौट पड़ा। एक तो वह स्वाभाविक हो डरावना था, फिर अब बिना नाक-कान का (बुच्चा और नकटा) था। इसके देखते हो बन्दरां के दल में बड़ी घबराहट पैदा हो गई॥ ५॥

दो०—जय जय जय रघु-बंस-मिन धार्य किप देइ हूह। एकहि बार तासु पर छाँडेन्हि गिरि-तरु-जूह ॥८८॥

वे बन्दर श्रोरघुवंशर्माण को जय, जय, जय का हुत्लड़ मचाते हुए दोड़ पड़े श्रौर उन्होंने पहाड़ों श्रौर वृत्तों के समृह को एक हो साथ कुम्भक्यो पर झेड़ दिया ॥ ८८ ॥

चो०-कुंभकरन रनरंग बिरुद्धा । सनमुख चला कालु जनु कुद्धा ॥ कोटि केटि कपि धरि धरि खाई। जनु टीडो गिरिग्रहा समाई ॥१॥

विरोधो कुम्मकण रणभूमि क सम्मुख इस तरह चला, मानां क्रोधित हुत्रा काल हो। वह करोड़ करोड़ बन्दरों के पकड़ पकड़कर खाने लगा। वे उसके पेट में ऐसे समाने लगे जैसे किसो पहाड़ को गुफा में टिड्डियाँ समाती हों।। १।।

कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीँ जि मिलव महि गर्दा ॥ मुख नासा स्रवनिन्ह की बाटा । निसरि पराहिँ भालु-कपि-ठाटा ॥२॥ उसने करोड़ें बन्दरों के पकड़ कर अपने शरीर से रगड़ दिया, करोड़ें के हाथों से मसलकर जमीन की घूल के साथ मिला दिया। खाये हुए रीख़ों और बन्दरों के ठट्ठ के ठट्ठ मुंह, नाक और कानों के रास्ते से निकल निकलकर भागने लगे।। २।।

रन-मद-मत्त निसाचर दर्ग। बिस्व यसिहि जनु एहि बिधि श्रर्पा। मुरे सुभट सब फिरहिँ न फेरे। सूभ न नयन सुनहिँ नहिँ टेरे॥३॥

रण-मदमाता, त्रिभमानो राज्ञस कुम्भकर्ण त्रिभमान कर रण में ऐसा लड़ा, मानों वह सारे जगत की खा जायगा। त्राच्छे त्राच्छे योद्धा रण से मुँह फेरकर भागे, वे लौटाने से नहीं लौटते थे। उन्हें त्राँखों से नहीं दीखता था, पुकारने पर भी वे नहीं सुनते थे।। ३।।

कुंभकरन कपि फीज बिडारी। सुनि धाई रजनी-चर-धारी॥ देखी राम बिकल कटकाई। रिपुश्रनीक नाना बिधि श्राई॥४॥

कुम्भकरां ने बन्दरों की कौज तितर-बितर कर दी है, यह सुनकर राचसों की मराडली दौड़ पड़ो। जब रामचन्द्रजो ने श्रापनी सेना विकल श्रीर श्रानेक तरह से शत्रु-सेना श्राई हुई देखी।। ४॥

दो ० – सुनु सुमीव बिभीषन श्रनुज सँभारेहु सैन।

में देखउँ खल-बल-दलिह बोले राजिवनेन ॥८६॥

तब कमलनयन रामचन्द्रजी ने कहा—हे सुप्रीव, विकाषण और लक्ष्मण ितुम बानरों सेना के। सम्हालों। मैं इस दुष्ट के बल और सेना के। देखता हूँ।। ८९।।

चौ०-कर सारंगसाजि कटि भाषा । श्रार-दल-दलनि चले रघुनाथा ॥ प्रथम कीन्हि प्रभु धनुषटकोरा । रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा ॥१॥

रघुनाथजो हाथ में शाङ्के धनुष ले, कमर में तरकस बाँधकर, शत्रु-दल का मदेन करने चले। प्रभु रामचन्द्रजी ने पहले धनुष का टङ्कार-शब्द किया। उसकी सुनते ही शत्रु-दल बहरा हो गया॥ १॥

१—शार्ज्ज नाम का धनुष विष्णु भगवान् ही के हाथ में रहता है। रामावतार के समय जा शार्ज्ज बतलाया है, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ साढ़े तीन हाथ लम्बा था। मनुष्यों के लिए शार्ज्ज धनुष छः बीता का होता है और उसकी बुड़सवार तथा हाथों के सवार लेते हैं, रथी और पदाति बौस का धनुप लेते हैं। मानुषीय शार्ज्ज भैंसे के सींग आदि से बनता है और वह "शाङ्किकं त्रिणतं प्रोक्तं" तीन जगह से टेढ़ा होता है। पूर्व सतयुग में ब्रह्मादि देवगणों के युद्ध करने पर २५ पेरवे का एरंड इन उत्पन्न हुआ। उसके ९ पेरवे का विष्णु का धनुष शार्ज्ज, ७ का शिवजी का पिनाक, ५ का केादणड (जा रामचन्द्रजी का धनुष है), ३ का गांडीव जा अर्जुन का था और १ पेरवे की श्रीकृष्णचन्द्रजी की वंशी बनी थी। (वृद्ध० सा०)

सत्यसंध छाडे सर लच्छा । कालसर्प जनु चले सपच्छा ॥ जहुँ तहुँ चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट विकट पिसाचा ॥२॥ सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्रजो ने एक लाख बाए छोड़े । वे ऐसे चले मानो पङ्कोंबाले साँप हों। जहाँ तहुँ घोर बाए। चले । उनसे प्रबल वोर पिशाच और राज्ञस कटने लगे ॥ २ ॥

कटिह चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बोर होहि सत खंडा॥ घुमि घुमि घायल महि परही । उठि संभारि सुभट पुनि लरही ॥३॥

किसों के हाथ, किसों के पैर, किसी की छातों और किसी के भुजदंड कटते तथा कई एक बोरां के सौ सौ टुकड़े हो जाते थे। वे घायल हो, चक्कर खा खाकर, पृथ्वी पर गिरते थे, फिर सम्हलकर उठते और लड़ने लगते थे॥ ३॥

लागत वान जलद जिमि गाजिहाँ। बहुतक देखि कठिन सर भाजिहाँ॥ रुंड प्रचंड मुंड बिनु धाविहाँ। धरु धरु मारु मारु धुनि गाविहाँ॥४॥

कई एक तो बाणों के लगते ही बादल जैसे गरजते थे श्रीर बहुतेरे कठोर बाणों की देख-कर भाग खड़े होते थे। प्रचंड रुंड (कबन्ध) बिना मस्तक के ही दौड़ते थे। वे पकड़ा, पकड़ो, मारो. मारो की ध्वीन से गाते ( हुल्लड़ मचाते ) थे।। ४।।

दो०-छन महँ प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच।

पुनि रघुबीर निपंग महँ प्रविसे सब नाराच ॥ ६०॥ प्रभु रामचन्द्रजी के बाणां ने च्चण भर में उन विकट पिशाचां के। काट गिराया और फिर सब बाण आकर रघुनाथजों के तरकस में घुस गये॥ ९०॥

चौ ० - कुंभकरन मन दीख बिचारी । इतो निमिष महँ निसि-चर-धारी ॥ भयउ कुद्ध दारुन बल बोरा । करि मृग-नायक-नाद गँभीरा ॥१॥

कुम्भकर्श ने मन में विचारकर देखा कि रामचन्द्रजी ने चरण भर में राचसी सेना मार डालो। फिर कठोर बलवान वीर कुम्भकर्श कोधित हुआ और सिंह के समान गंभोर नाद कर ॥ १॥

कोपि महीधर लेइ उपारी। डारइ जहँ मर्कटभट भारी॥ भ्रावत देखि सेल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रजसम करि डारे॥२॥

कोधित हा करोड़ां पहाड़ां की उखाड़ लेता था, श्रीर जहाँ भारी बन्दर योद्धा होते वहाँ डाल देता था। प्रभु रामचन्द्रजी ने पर्वतों के समूह श्राते देखकर उनकी बाणों से काट काटकर घूल के बराबर कर दिया॥ २॥ पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाडे श्रति कराल बहु सायक॥ तन महुँ प्रविसि निसरि सर जाहीँ। जनु दामिनि घन माँभ समाहीँ॥३॥

फिर रघुनाथजी ने क्रोधित हो धनुष तानकर बहुत से ऋत्यन्त कराल बागा छोड़े। वे बागा राचस के शरीर में घुस घुसकर निकल जाते थे। वे ऐसे माछूम होते थे मानों बादलों के भीतर बिजलो समाती हो।। ३।।

सोनित स्रवत सोह तन कारे। जनु कज्जलगिरि गेरुपनारे॥ बिकल बिलोकि भालु कपि धाये। बिहँसा जबहिँ निकट कपि श्राये॥४॥

राच्चस के काले काले शरीर में से रक्त बहता था, बद्द ऐसा शोभित होता था मानां काजल के पहाड़ पर गेरू के पनारे बह रहे हों। कुम्भकर्ण की विकल देखकर रीछ श्रीर बन्दर दौड़े। ज्यों ही वे बन्दर निकट पहुँचे त्यों हो वह हँसा।। ४।।

देा०–महानाद करि गर्जा केाटि केाटि गहि कीस।

महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥६१॥

वह सिंह के समान बड़ो गर्जना कर करोड़ करोड़ बन्दरों के। पकड़कर मस्त हाथी के समान उन्हें जमीन पर पटकता और रावण की दुहाई देवा था ॥ ९१ ॥

चौ०-भागे भालु-वलीमुख-जूथा। बुक विकेकि जिमि मेथूबरूथा॥ चले भागि कपिभालु भवानी। बिकल पुकारत घारतवानी॥१॥

फिर जिस तरह भेड़िये के देसकर भेड़ों का मुख्ड भागता है, उस तरह कुम्भकर्ण के देस रीझ और बन्दरों के समूह भागने लगे। शिवजो कहते हैं—हे भवानी! वे बन्दर बेहाल हो आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग खड़े हुए।। १।।

यह निसिचर दु-काल-सम श्रहई । किपकुल देस परन श्रब चहई ॥ कृपा - बारि - धर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारतिहारी ॥२॥

वे कहने लगे—यह राचस श्रकाल के समान है श्रौर श्रव वानर-समूह-रूपो देश पर पड़ना चाहता है। दुष्टों के दमन करनेवाले, जनों की पीड़ा हरनेवाले, क्रपारूपी जलधर हे रामचन्द्रजी ! श्राप रचा करो, रचा करो ॥ २॥

स-करुन-बचन सुनत भगवाना । चले सुधारि सरासनबाना ॥ राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महा-बल-साली ॥३॥

बन्दरों के करुणा-भरे वचनां के। सुनकर भगवान् रामचन्द्रजी धनुष-बाण सुधार कर चले। महावलशाली रामचन्द्रजी ऋपनी सेना की पीळे करके आप आगे बढ़े।। ३॥



गगन समीर अनल जल धरनी। इन्द कह नाथ सहज जड़ करनी।। ए० ८९४

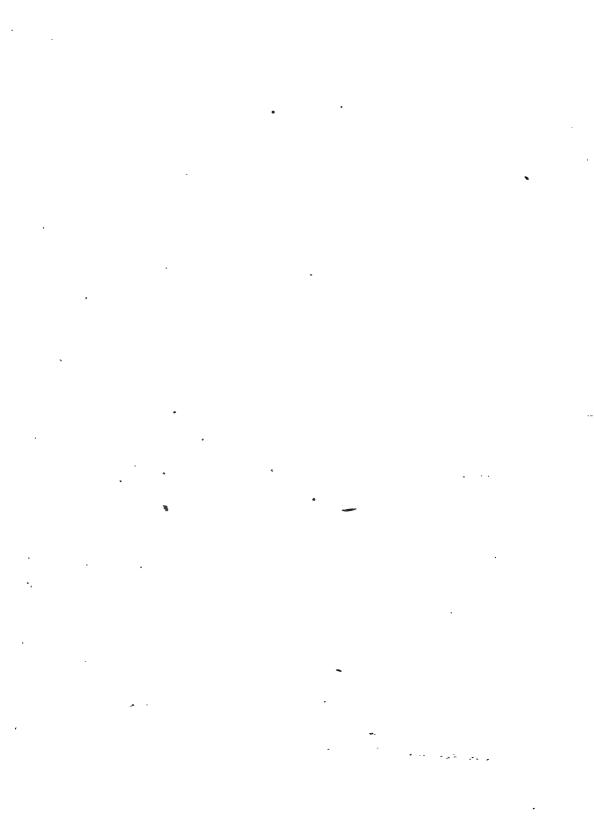

स्वेंचि धनुष सत सर संधाने । छूटे तीर सरीर समाने ॥ लागत सर धावा रिसभरा । क्रधर डगमगत डोलति धरा ॥४॥

उन्होंने धनुष स्रोंचकर सौ बाग सन्धान किये। वे तीर: छूटकर राच्चस के र्रंशिरीर में धँस गये। उन बागों के लगते ही कुम्मकर्ण क्रोध में भरकर दौड़ा। उस समय पहाड़ डगमगाने श्रीर धरतो डोलने लगी।। ४।।

लोन्ह एक तेहि सेल उपाटी । रघु-कुल-तिलक भुजा सोइ काटी ॥ धावा बामबाहु गिरि धारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥४॥

उस ( कुम्भकर्ष ) ने दौड़कर ज्यांहो एक पहाड़ उसाड़ कर हाथ में लिया त्यांही राम-चन्द्रजो ने वह भुजा काट डालो। तब वह राचस बाय हाथ में पहाड़ लेकर दौड़ा, फिर प्रभु ने वह भुजा भो काटकर धरतो पर गिरा दी।। ५।।

काटे भुजा सोह खल कैसा। पच्छहीन मंदरगिरि जैसा॥ उम्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका। यसन चहत मानहुँ त्रयलोका॥६॥

भुजात्रां के कट जाने पर वह दुष्ट कुंभकर्ण कैसा शोभित हुआ ? मानों बिना पङ्क का मन्द्राचल पर्वेत खड़ा हो। उसने प्रभु रामचन्द्रजी की खोर उम्र दृष्टि से (आँखें निकालकर) ऐसा देखा, मानां वह त्रिलोको के। खा जाना चाहता है।। ६।।

वह वड़ो भयङ्कर चिक्कार कर मुँह फाड़कर दौड़ा। श्राकाश में स्थित सिद्ध श्रीर देवता सब डर गये; हाय ! हाय ! ! को चिल्लाहट होने लगो ॥ ९२ ॥

चौ०-सभय देव करुनानिधि जानेउ। स्रवन प्रजंत सरासन तानेउ॥ बिसिखनिकर निसि-चर-मुख भरेऊ। तर्दाप महाबल भूमि न परेऊ॥

करुणानिधान रामचन्द्रजो ने देवतात्र्यां के। इरा हुत्र्या जानकर धनुष के। कानों तक ताना श्रीर बाण-समूहों से कुंमकर्ण का सारा मुँह भर दिया, तो भी वह महाबलो ।राज्ञस पृथ्वो पर न गिरा ॥ १॥

सरिन्ह भरा सा सनमुख धावा। कालत्रोन सजीव जनु श्रावा॥ तब प्रभु काेेेपि तीब सर लोन्हा। धरतें भिन्न तासु सिरकीन्हा॥२॥

बाणों से मुख भरा हुआ वह राज्ञस ऐसा दौड़ा मानों कालरूपो तरकस सजीव है। कर आया है। तब प्रभु रामचन्द्रजी ने कोधित होकर एक तीक्ष्ण बाण लिया और उससे कुम्भकर्ण का मस्तक काट धड़ से अलग कर दिया ॥ २॥

सो सिरु परेउ दसानन श्रागे । बिकल भयेउ जिमि फिन मिन त्यागे ॥ धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥३॥

वह मन्तक रावण के सम्मुख जाकर गिरा। उसको देखकर रावण ऐसा विकल हुत्रा जैसे मिण छूट जाने पर सर्प होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ धरतो के। धँसाता हुत्रा दौड़ा, तब प्रभु रामचन्द्रजो ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये॥ ३॥

परे भूमि जिमि नभ तेँ भूधर। हेठ दाबि किप भालु निसाचर॥ तासु तेज प्रभुबदन समाना। सुर मुनि सबिह श्रचंभी माना॥४॥

धड़ के वे दोनों टुकड़े धरतो पर ऐसे गिरे मानां आकाश से पहाड़ गिरे हां। उनके नीचे रीछ और बन्दर दब गये। कुम्भकर्ण का तेज प्रभु रामचन्द्रजी के श्रोमुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सबने आश्चर्य माना॥ ४॥

सुर दुंदुभी बजावहिँ हरषिहिँ। श्रस्तुति करिहँ सुमन बहु बरषिहिँ॥ करि बिनती सुर सकल सिधाये। तेही समय देवरिषि श्राये॥४॥

देवता प्रसन्न होकर नगारे बजाने लगे श्रीर बहुत-सी पुष्प-वर्षा कर रामचन्द्रजो की स्तुति करने लगे। जब सब देवता प्रार्थना कर चले गये उसी समय नारदजो श्राये॥ ५॥

गगनोपरि हरि-गुन-गन गाये। रुचिर बीररस प्रभुमन आये॥ बेगि इतदु खुल कहि मुनि गये। रामु समर महि सोहत भये॥६॥

वे आकाश में ठहरकर सुन्दर वीर-रस भरे भगवान के गुरा गाने लगे। वे प्रभु के मन में प्रिय लगे। फिर 'दुष्टां के। जल्दी मारो' ऐसा कहकर नारदजो चले गय श्रीर रामचन्द्रजो रस्मिन हुए।। ६।।

छंद-संयामभूमि विराज रघुपति श्रतुलबल कोसलधनी। स्नमबिंदु मुख राजीवलाचन श्ररुन तन साेनितकनी॥ भुजजुगल फेरत सरसरासन भालु किप चहुँ दिसि बने। कह दास तुलसी किह न सक छिब सेष जेहि श्रानन घने॥

श्रोरघुनाथजो रणभूमि में विराजमान हैं, उनका अतील बल है, वे केासल देश क स्वामों हैं, उनके श्रीमुख पर पसोने की बूँदें हैं, उनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं और शरोर पर रक्त के लाल छींटे हैं। वे अपनो दोनों भुजाओं से धनुष-बाग्रा फिराते हैं। उनके चारां ओर रोछ और वन्दर शामित हैं। तुलसोदासजी कहते हैं कि उस समय की उनकी छिन, जिनके बहुत (हजार) मुख हैं वे, शेपजी भी नहीं कह सकते॥

#### दो०-निसिचर श्रथम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम । गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजिह श्रीराम ॥६३॥

शंकरजी कहते हैं--हे पार्वित ! जा राचस, नीच, अवगुणों की खानि था, उसके। भी जिन्होंने परम धाम दिया उन श्रीरामचन्द्रजो का भजन जा नहीं करते वे मनुष्य मन्दर्शुद्ध हैं॥ ९३॥

चौ०-दिन के श्रंत फिरी दोउ श्रनी। समर भई सुभटन्ह स्नम घनी॥ रामकृपा कपिदल बलु बाढा। जिमितृन पाइ लाग श्रति डाढा॥१॥

दिन के श्रन्त होने पर दोनों सेनायें लौटीं। श्राज युद्ध में उत्तम योद्धाश्रों की बहुत परिश्रम पड़ा। रामचन्द्रजो की कृपा से बन्दरों को भौज का बल ऐसा बढ़ा, जैसे फूस पाकर श्राग को ज्वाला खुब बढ़े।। १।।

छोजिह ँ निसिचर दिन श्ररु राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ॥ बहु बिलाप दसकंधर करई । बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई ॥२॥

राचस दिन-रात ऐसे घटने लगे, जैसे श्रयने मुँह से वर्णन करने पर पुग्य चीगा हो जाते हैं। रावण श्रयने भाई कुंभकर्ण के मस्तक को बार बार छातो पर रख रख कर बहुत विलाप करने लगा ॥ २ ॥

रोविह नारि हृदय हित पानी । तासु तेज वल विपुल बखानी ॥ मेघनाद तेहि स्रवसर स्रावा । किह वहु कथा पिता समुभावा ॥३॥

कुम्भकरों के तेज श्रीर विशाल बल का बरोन करती हुई स्त्रियाँ हाथों से छाती पोट पीट कर रोने लगा । उस श्रवसर पर वहाँ मेघनाद श्राया । उसने तरह तरह की बातें कह कर पिता रावण के। समकाया ॥ ३॥

देखेहु कालि मोरि मनुसाई। श्रवहिँ बहुत का करउँ बड़ाई॥ इष्टदेव सोँ बल रथ पायउँ। से। बल तात न तोहि देखायउँ॥४॥

उसने कहा—श्राप कल मेरी बहादुरी देखना, श्रभी बहुत क्या बड़ाई करूँ। पिता जी ! मैंने इष्टदेव से जा बल श्रीर रथ पाया है, वह तुमका नहीं दिखाया है।। ४।।

एहि विधि जलपत भयउ विहाना । चहुँ दुश्रार लागे किप नाना ॥ इत किप भालु कालसम बीरा । उत रजनीचर श्रिति-रन-धीरा ॥४॥ लरहिँ सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥६॥ उसे इसी तरह बड़बड़ाते बड़बड़ाते सबेरा हो गया। लङ्का के चारों दरवाओं में अनेक बन्दर जा लगे। इस ओर काल के समान वीर रोछ और बन्दर थे, उस ओर अत्यन्त रणधीर राचस थे॥ ४॥ वे अच्छे वीर अपनी अपनी जीत होने के लिए लड़ रहे हैं। काकमुशुण्डजी कहते हैं—हे गरुड़! वह युद्ध वर्णन नहीं करते बनता॥ ६॥

दो०-मेघनाद मायामय रथ चढि गयउ श्रकास।

गर्जें अष्टहास करि भइ कपिकटकहि त्रास ॥६४॥

मेघनाद माया के रथ पर सवार होकर त्राकाश में गया त्रीर त्राष्ट्रहास हॅसकर गर्जा, जिससे वानरों के कटक में भय समा गया ॥ ९४ ॥

चै।०—सक्ति सूल तरवारि क्रुपाना । श्रस्न सस्त्र कुलिसायुध नाना ॥ डारइ परसु परिघ पाषाना । लागेउ वृष्टि करइ बहु बाना ॥१॥

वह आकाश से शक्ति, साँग, तलवारें, ऋपाए, वज्र ऋादि ऋनेक प्रकार के शक्कास्त्र और फरसे, परिघ और पत्थर फंकने लगा, तथा बहुत से बाएों की वर्षा करने लगा।। १।।

दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहुँ मघा मेघ भरि लाई॥ धरु धरु मारु सुनिश्च धुनि काना। जो मारइ तेहि काेउ न जाना॥२॥

श्राकाश में दसें। दिशाओं में बाए। छा रहे थे, मानों मघा नक्त्र में मेघों ने पानी की मड़ी लगा दी हो। 'पकड़ो, पकड़ो, मारो, मारो' यही शब्द कानों से सुन पड़ता था। किन्तु शक्त बलानेवाले के। के।ई भी नहीं जान सकता था!।। २।।

गहि गिरि तरु श्रकास किप धावहिँ। देखिह ँ तेहि न दुखित फिरि श्राविह ॥ श्रवघट घाट बाट गिरि कंदर। मायाबल कोन्हेसि सरपंजर॥३॥

बन्दर पहाड़ श्रीर वृत्त हाथों में ले लेकर श्राकाश में जाते थे, पर मेघनाद की न देख दुस्ती हे।कर लौट श्राते थे। मेघनाद ने दुर्गम घाटियों, मार्गी श्रीर पर्वतों की गुफाश्रों की राज्ञसी माया के बल से बाएों के पींजरे बना दिये॥ ३॥

जाहिँ कहाँ भये ब्याकुल बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर ॥ मारुतसुत श्रंगद नल नीला । कीन्हेसि विकल सकल बलसीला ॥॥॥

बन्दर श्रव कहाँ जायँ ? वे ऐसे व्याकुल हुए, मानों मन्दराचल पर्वत देवराज इन्द्र की कंद में पड़ गया। उसने हनुमान, श्रङ्गद, नल श्रीर नील श्रादि बलशाली सभी बन्दरों की व्याकुल कर दिया॥ ४॥

पुनि लिखमन सुप्रोवँ बिभीषन । सरिन्ह मारि कीन्हेसि जर्जरतन ॥ पुनि रघुपति सन जूभइ लागा । सर छाडइ होइ लागिह ँनागा ॥५॥

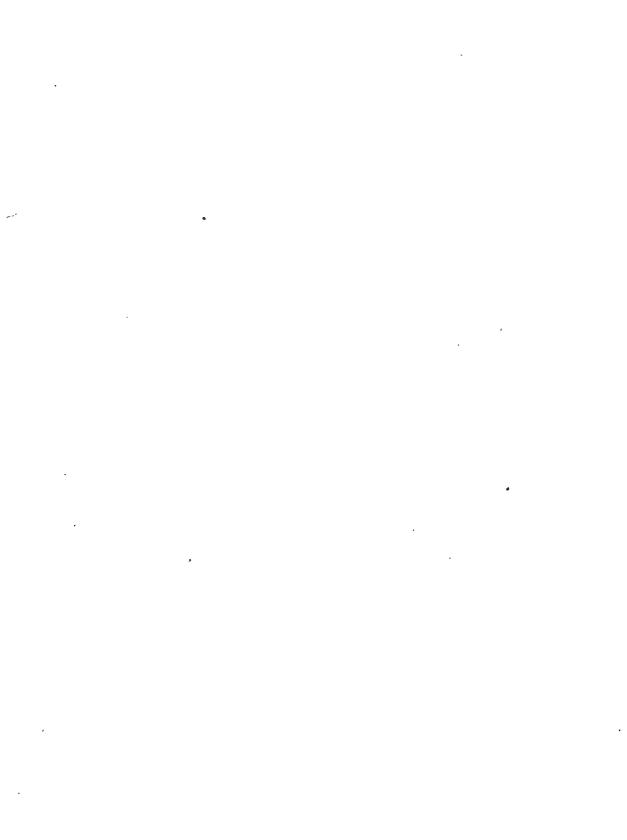



खगपति जाकर नाम जपि मुनि काटहिँ भवपास । सो प्रभु आव कि बंध तर ब्यापक विश्वनिवास ॥ ए० ८९९

फिर उसने लक्ष्मण, सुप्रीव और विभोषण की बाण मार मारकर उनके शरीर जर्जर (ढीले) कर दिये। फिर वह रघुनाथजी से लड़ने लगा। वह जिन बाणों की छे।ड़ता था, वे नाग बन बनकर जा लगते थे॥ ५॥

ब्याल-पास-बस भयउ खरारी। स्वबस श्रनंत एक श्रविकारी॥ नट इव कपटचरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥६॥ रनसोभा लगि प्रभुहिँ बँधावा। देखि दसा देवन्ह भय पावा॥७॥

जा परमात्मा स्वतंत्र, श्रंत-रहित श्रीर विकार-रहित हैं वे श्राज नाग-पाश के श्रधीन हो गये! वे नट के समान ये सब श्रनेक प्रकार के बनावटी चिरित्र कर रहे हैं, यद्यपि वे सदा स्वतंत्र श्रद्धितीय भगवान हैं॥ ६॥ युद्ध की शोभा के लिए प्रभु रामचन्द्रजी ने श्राप ही श्रपने के। बँधा लिया। उनकी बंधन-दशा देखकर देवता डरने लगे॥ ७॥

दो०-खगपति जाकर नामु जिप मुनि काटहिँ भवपास । सो प्रभु श्राव कि बंध तर ब्यापक बिस्वनिवास ॥६५॥

कागभुशुरहजी कहते हैं —हे गरुड़ ! जिसके नाम का जप कर मुनि लोग संसार का इंधन काट देते हैं वह व्यापक, जगन्निवास परमात्मा भी क्या कभी किसी के बन्धन के नीचे आ सकता है ? ॥ ९५ ॥

चौ०-चरित राम के सग्रन भवानी । तरिक न जाहिँ बुद्धि बल बानी ॥ श्रम बिचारि जे तग्य बिरागी। रामिह ँभजिह ँतर्क सब त्यागी॥१॥

हं भवानो ! रामचन्द्रजी के सगुण स्वरूप के चरित्रों का अनुमान या निरूपण वृद्धि-बल और वाणों से नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर जो तज्ञ अर्थात उनके जाननेवाल और वैराग्यवान हैं वे सब तकों की छोड़ श्रीरामचन्द्रजों का भजन करते हैं।। १।।

ब्याकुल कटक कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहइ दुर्बादा ॥ जामवंत कह खल रहु ठाढा । सुनि करि ताहि क्रोध श्रति बाढा ॥२॥

मेघनाद ने बन्दरा के सारे दल को व्याकुल कर दिया, फिर आप भी प्रकट होकर दुष्ट बचन कहने लगा। तब जाम्बवान ने कहा कि अरे दुष्ट ! खड़ा रह। यह सुनकर मेघनाद का बड़ा क्रोध बढ़ा।। २॥

बृढ जानि सठ छाँडेउँ तोही। लागेसि श्रधम प्रचारइ मोही॥ श्रस किह तीत्र त्रिसूल चलावा। जामवंत कर गहि सोइ धावा॥३॥

"अरे नीच! तुमे बुड्ढा सममकर मैंने छोड़ दिया, सो तू मुमे ललकारता है!" ऐसा कहकर उसने एक तीक्ष्ण त्रिशृल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशृल की पकड़कर भपटा॥३॥

# ारेसि मेघनाद के छाती। परा धरनि घुर्मित सुरघाती॥ पुनि रिसान गहि चरन फिरावा। महि पछारि निज बल देखरावा॥ थ॥

श्रीर मेघनाद को छातो में उसको मार दिया। वह राच्यस वक्कर खाकर धरती पर गिर गया। फिर जाम्बवान ने क्रोधित हो उसके पाँव पकड़कर घुमाकर उसे धरती पर पछाड़ दिया। यों उसने श्रपनी शक्ति दिखा दो॥ ४॥

#### बरप्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा॥ इहाँ देवरिषि गरुड पठावा। रामसमीप सपदि सो श्रावा॥४॥

चरदान के प्रभाव से जब मेघनाद मारे न मरा, तब फिर जाम्बवान ने टाँग पकड़कर उसकी लङ्का में फंक दिया। तब तक यहाँ नारदजो ने गरुड़जी की भेज दिया। वे तुरन्त ही रामचन्द्रजी के समोप आये॥ ५॥

### दो०—खगपति सब धरि खाये माया-नाग-बरूथ । माया-बिगत भये सब इरषे बानरजूथ ॥६६॥

उन माया-राचित साँपों के मुख़ड़ों को गरुड़जो पकड़ पकड़कर खा गये। उसी समय सक्की माया दूर हो गई श्रीर वानर-गण प्रसन्न हो गये॥ ९६॥

#### गहि गिरि पादप उपल नख धाये कीस रिसाइ। चले तमीचर विकलतर गढ पर चढे पराइ॥६७॥

फिर बन्दर क्रोधित हो पहाड़, वृत्त श्रौर पत्थर चंगुल में ले लंकर दोड़े। तब राज्ञस ज्याकुल होकर भागकर लङ्का के किले पर चढ़ गये॥ ९७॥

## चौ०- मेघनाद के मुरछा जागी। पितहि विलोकि लाज श्रति लागी॥ तुरत गयेउ गिरि-बर-कंदरा। करउँ श्रजय मख श्रस मन धरा॥१॥

इधर जब मेघनाद की मूछा गई और चेत हुआ तब पिता रावण के। वहाँ देखकर उसे बड़ो शरम लगो। और वह अजय-यज्ञ (जिसके करने पर उसे कोई जीत न सके) करने का मन में निश्चय कर तुरन्त पर्वत को गुफा में गया॥ १॥

# सो सुधि पाइ विभोषन कहुई। सुनु प्रभु समाचार श्रस श्रहुई॥ मेघनाद मख करइ श्रपावन। खल मायाबी देवसतावन॥२॥

यह खबर पाकर विभोषण रामचन्द्रजो से कहने लगा कि प्रभु, समाचार यह है कि मेघनाद—जा अपावन, दुष्ट, मायावी आर देवतों को सतानेवाला है—यज्ञ कर रहा है ॥२॥

÷

जौँ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि रिपु जीति न जाइहि॥ सुनि रघुपति श्रतिसय सुख माना। बोले श्रंगदादि कपि नाना॥३॥

हे नाथ ! जो वह यज्ञ सिद्ध हो जाने पावेगा, तो यह शत्र् जल्दो नहीं जोता जायगा। यह विचार सुनकर रामचन्द्रजो ने ऋत्यन्त सुख माना श्रीर श्रङ्गद श्रादि श्रनेक बन्दरों की बुलवाया॥ ३॥

लिंछमन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जग्य कर जाई॥ तुम्ह लिंछमन मारेहु रन श्रोही। देखि सभय सुर दुख श्रिति मोही॥४॥

उनसे कहा—भाइयो ! तुम सब लक्ष्मण के साथ जात्रो त्रौर जाकर यज्ञ का विध्वंस करो । त्रौर लक्ष्मण ! तुम युद्ध में उसको मार डालना । देवतां को भयभीत देखकर मुफे इ्यत्यन्त दु:ख होता है ॥ ४ ॥

मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहि छीजइ निसिचर सुनु भाई॥ जामवंत सुग्रीवँ बिभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउँ जन॥४॥

हे भाई लक्ष्मण ! तुम उसका ऐसे बल श्रौर बुद्धि के उपायों से मारना, जिसमें वह राज्ञस नष्ट हो जाय । हे जाम्बवान, सुप्रीव श्रौर विभीषण ! तुम तीनों सेना-समेत इनके साथ रहना ॥ ५॥

जब रघुबीर दीन्हि श्रनुसासन । कटि निषंग किस साजि सरासन ॥ प्रभुप्रताप उर धरि रनधीरा । बोले घन इव गिरा गँभीरा ॥६॥

जब रघुवीर ने श्राङ्मा दी तब रणधीर लक्ष्मणजी कमर में तरकस कसकर, धनुष की सजाकर श्रीर प्रभु रामचन्द्रजी के प्रताप की हृदय में रस्कर मेव के समान गंभीर वाणी से बोले—।। ६॥

जैाँ तेहि स्राजु बधे बिनु स्रावउँ। तौ रघु-पति-सेवक न कहावउँ॥ जैाँ सत शंकर करहिँ सहाई। तदिप हतउँ रघु-बोर-देाहाई॥७॥

जो मैं त्राज उसके। बिना मारे लौर्ट् तो रघुनाथजी का दास नहीं कहाऊँ। जो सौ शङ्कर भी उसकी सहायता करेंगे, तो भी मैं मारूँगा। मुर्भ रघुवीर की सौगन्य है।। ७।।

दे। ० – बंदि राम-पद-कमल जुग चलेउ तुरंत श्रनंत । श्रंगद नील मयंद नल संग ऋषभ इनुमंत ॥६८॥

इतना कह शेषावतार लच्मणजी रघुनाथजी के चरणकमलों में मस्तक नवाकर तुरन्त चल दिये। उनके साथ श्रङ्गद, नल, नोल, मयन्द, ऋषभ और हनुमानजो थे।। ९८।। चौ०-जाइ कपिन्ह सा देखा बैसा। श्राहुति देत रुधिर श्ररु भेँसा॥ कीन्ह कपिन्ह सब जग्य विधंसा। जबन उठइ तब करहिँ प्रसंसा॥१॥

बन्दरों ने जाकर देखा कि मेघनाद आसन पर बैठा हुआ रुधिर और भैंसे के मांस की आहुति दे रहा है। सब बन्दरों न मिलकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, इतने पर भो जब वह न उठा तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे।। १।।

तदिप न उठइ धरेन्हि कच जाई। लातिन्हि हित हित चले पराई॥ लेइ त्रिसूल धावा किप भागे। श्राये जहँ रामानुज श्रागे॥२॥

फिर भी वह न उठा, तो जाकर उन्होंने उसके बाल पकड़े, फिर उसकी लातों से मार मारकर वे भाग गये। तब मेघनाद हाथ में त्रिशल लेकर दौड़ा। बन्दर वहाँ से भाग कर जहाँ लक्ष्मणजो खड़े थे, वहाँ श्रा गये॥ २॥

श्रावा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घाररव बारहिँ बारा ॥ केापि मरुतसुत श्रंगद धाये । हृति त्रिसृल उर धरनि गिराये ॥३॥

बड़े भारी क्रोध का मारा मेघनाद आया । वह बारम्बार घोर शब्द से गर्जने लगा। जब वायुपुत्र और अङ्गद क्रोधित होकर दौड़े, तो उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों के। धरती पर गिरा दिया॥ ३॥

प्रभु कहँ छाँडेसि सृल प्रचंडा । सर हृति कृत श्रनंत जुग खंडा ॥ उठि बहोरि मारुति .जुबराजा । हृतहिँ केापि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥

उसने लक्ष्मणाजो पर प्रचंड त्रिशूल झे। इत, तो लक्ष्मणाजो ने बाण से उसके दो टुकड़े कर दिये। फिर हनुमान श्रीर श्रङ्गद चठे श्रीर काथ कर उसकी मारने लगे, पर उसकी चोट न लगी।। ४।।

फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥ भ्रावत देखि कुद्ध जनु काला। लिक्कमन क्राँडे बिसिख कराला॥४॥

जब शत्रु मारने स भा न मरा, तब याद्धा लौट पड़े श्रौर वह घोर चिकारकर दौड़ा। उसका कोध भरे हुए मूर्तिमान काल जैसा देखकर लक्ष्मणजी ने उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़े।। ५॥

उस दुष्ट ने जब वज्र के समान बाएा श्राते देखे तब वह तुरन्त श्रंतद्वोंन हो गया। षह तरह तरह के वेष धरकर शङ्न लगा। वह कमा ता प्रकट होता था श्रीर कमी छिप जाता था।। ६।। देखि श्रजय रिपु डरपे कीसा। परम कुद्ध तब भयउ श्रहीसा॥ एहि पापिहिँ मेँ बहुत खेलावा। लिझमन मन श्रस मंत्र दढावा॥७॥

यों शत्रु के। श्रजय देखकर बन्दर डरे, तब लक्ष्मणजी श्रत्यन्त क्रोधित हुए। उन्होंने मन में यह विचार पक्का किया कि मैंने इस पापी को बहुत खिलाया॥ ७॥

सुमिरि कोसलाधीस-प्रतापा । सरसंधान कीन्ह करि दापा ॥ छाँडेउ बान माँभ उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा ॥⊏॥

फिर उन्होंने केशिलाधीश रामचन्द्रजी के प्रताप की यादकर गर्व के साथ हा बाण चढ़ाया श्रीर उस बाण के। छोड़ा। वह जाकर मेघनाट की बीच छाती में लगा। उसने मरते समय सब कपट त्याग दिया।। ८॥

देा०-रामानुज कहँ राम कहँ श्रस किह छाँडेसि प्रान । धन्य सक्रजित मातु तव कह श्रंगद हुनुमान ॥६६॥

लक्ष्मण कहाँ हैं, रामचन्द्र कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिये। तब श्रङ्गद श्रीर हनुमान ने कहा कि इन्द्रजित्! तुम्हारी माता धन्य है, धन्य हैरे।। ९९।।

चौ०-विनु प्रयास हनुमंत उठावा । लंकाद्वार राखि तेहि श्रावा ॥ तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चढि विमान श्राये नभ सर्वा ॥१॥

१—श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप का स्मारक श्रीभमान का प्रतिशा-वचन यह है—'धर्मात्मा सत्य-संधरच रामो दाशर्थयर्थद । पांस्वे चार्पातद्वन्द्वस्तदैनं जिह राविष्म् ।' श्रथीत् यदि दशरथपुत्र राम-चन्द्रजी धर्मात्मा, सत्यर्भातश्च श्रीर पराक्रम में अप्रतिद्वन्द्व (जिनके बरावर दूसरा न हां) हों, तो हे बाण ! तृ इस राविष्युत्र (इन्द्रजित्) का नाश कर । वा० य० स० ९१।

२—यहाँ मूल में 'कह' पाठ लिखा है। कई पुस्तकवालों ने यह लिखा है अर्थात् लद्दमण्जी के स्मरण कर फिर रामचन्द्रली को स्मरण कर उसने प्राण छोड़े, परंतु ऐसा करने में 'अस कि है' शब्द वर्य होता है, इसलिए 'कह' वाला पाठ और अर्थ ठीक है। मेघनाद ने मरते समय पहले लद्दमण्जी के स्मरण कर शिक्त मारकर जा उन्हें क्रेश दिया था, उसके लिए द्यमा-पार्थना की। अहद हनुमान ने उसकी माता मन्दोदरी को इसलिए धन्यवाद दिया कि वह रामभक्त थी। अपने जनम के समय मेघ की-सी गर्जना करने के कारण उसका मेघनाद नाम हुआ और इन्द्र स युद्ध कर उसकी जीतने के कारण उसका नाम इन्द्रजित् हुआ। इसने इन्द्र का पकड़कर केंद्र कर लिया था, तब बहा। ने उसे आकर छुड़वाया और उन्होंने एक अमाघ शक्ति देकर वर दिया था कि यह शक्ति जिसके। तुम मारोगे वह एक रात्रि उपाय न होने से निश्चय मर जायगा। यही बात हनुमान्जी से जानकर भरतजी ने कहा था 'तात गहरू होइहि तब जाता। काज नसाइहि होत प्रभाता।' इंद्रजित् को देवी ने प्रसन्नता से गुप्त रथ दिया था, जिस पर बैठकर इसने अहरूय युद्ध कर नागपाश में राम-लद्मण दोनो को वांधा था।

फिर उसके हनुमान्जी बिना परिश्रम<sup>१</sup> उठाकर लङ्का के दरवाजे पर रख आये। मेघ-नाद का मरना सुन कर देवता और गंधर्व सब विमानों में बैठ बैठकर आकाश में आये ॥१॥ बरिष सुमन दुंदुभी बजावहिँ। श्री-रघु-बीर-विमल-जस गावहिँ॥ जय श्रनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्ह निस्तारा॥२॥

वे पुष्प-वर्षा कर नगारे बजाने ख्रीर श्रोरघुवार का शुद्ध यश गाने लगे। उन्हांने कहा—हे ख्रनंत! हे जगदाधार! श्रापकी जय हो! जय हो!! हे प्रभु! आपने सब देवतों का निस्तार (छुटकारा) कर दिया॥ २॥

म्रस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाये । लिक्षमनु कृपासिंधु पहिँ म्राये ॥ सुतबध सुना दसानन जबहीँ। मुरिद्यत भयउ परेउ महि तबहीँ॥३॥

देवता श्रौर सिद्ध स्तुति करके चले गये श्रौर लक्ष्मणजी कृपासागर रामचन्द्रजो के पास श्राये। रावण ने ज्योंहीं पुत्र का वध सुना, त्योंही वह मूर्च्छी खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥३॥ मंदीदरी रुदन करिं भारी। उर ताडत बहु भाँति पुकारी॥ नगर लोग सब ब्याकुल सोचा। सकल कहि दसकंधर पोचा॥४॥

मन्दोदरो भारी रोदन कर छातो पोटने श्रीर बहुत तरह से चिक्काने लगी। नगर के लोग सब सोच से व्याकुल हुए श्रीर कहने लगे कि रावण नोच है॥ ४॥

दो०-तब दसकंठ श्रनेक बिधि समुभाई सब नारि।

#### नस्वररूप जगत सब देखहु हृदय बिचारि ॥१००॥

तब रावण ने नाना प्रकार की युक्तियों से सब स्त्रियों को समकाया कि यह सम्पूर्ण दृश्य जगत् नाशवान् है, ऐसा अपने हृद्य में विचारकर देखा ॥ १००॥

चौ०-तिन्हिहिँग्यानु उपदेसा रावन। श्रापुनु मंद कथा सुभ भावन॥ परउपदेस कुसल बहुतेरे। जे श्राचरिह ते नर न घनेरे॥१॥

रावण ने उनको तो झानापदेश किया, पर अपने लिए उसकी बुरो बातें अच्छी लगतो थीं। सच है—दूसरे के उपदेश देने में चतुर तो बहुत होत है, पर उपदेशानुसार आचरण करने-वाले बहुत थोड़ होते हैं॥ १॥

१—यहाँ विन प्रयास से यह स्चित किया कि लद्मगाजी को शक्ति लगने पर मेघनाद जैसे हज़ारों वीर उन्हें उठाने लगे तो भी वे न उठे, और इसको तो अकेले ही हनुमान्जी ने उठा लिया, इतना इलकापन दिखाया। लङ्का के दरवाज़े पर इसलिए डाला कि वह तो लद्मगाजी को लङ्का ले जाना चाहता था, पर यहाँ इनुमान्जी उसको लङ्का ही पहुँचा आये, या, मुदें को नगर में नहीं ले जाना चाहिए इसलिए दरवाज़े पर रखा दिया। अथवा—रावगा मस्तक देख शर्मिन्दा होकर युद्ध में न आवे तो इस दएड की दुर्दशा हो, इत्यादि अनेक कारण हैं।

निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भालु किप चारिहुँ द्वारा ॥ सुभट बीलाइ दसानन बीला । रनसनमुख जा कर मन डीला ॥२॥

वह रात भो बीत गई, सबेरा हो गया। रोछ श्रौर बन्दर चारों दरवाजां पर जा लगे। रावण ने श्रच्छे ये। द्वाश्रों की बुलाया श्रौर कहा—जिसका मन रण में सामना करने से डावाँडोल हो।। २।।

से। श्रवहीँ बरु जाउ पराई। संजुगिबमुख भये न भलाई॥ निज भुज-वल मेँ बैर बढावा। देइहउँ उतरु जो रिपु चिढ श्रावा॥३॥

उत्तम है कि वह अभो यहाँ से भाग जाय, पर रण से विमुख होने में उसके लिए भलाई नहीं है। मैंने अपनो भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है और मुक्त पर जो शत्रु चढ़कर आया है, उसके। मैं उत्तर दे खूँगा ॥ ३॥

श्रस किह मरुतवेग रथु साजा। बाजे सकल जुकाऊ बाजा॥ चले बीर सब श्रतुलित बली। जनु कज्जल के श्रांधी चली॥४॥ श्रसगुन श्रमित होहिँ तेहि काला। गनइ न भुजबल गर्व बिसाला॥४॥

ऐसा कहकर उसने वायु के समान वेगवाला रथ सजाया, और सब युद्ध के बाजे बजने लगे। सब अनुल बलवाले बलवान वोर चले। वह दृश्य ऐसा मालूम होता था मानां काजल को आँधो चलो हो।। ४॥ उस समय अनिगनती अपशकुन होने लगे, पर अपनी विशाल अजाओं के बल के अभिमान में रावण उनको कुछ नहीं गिनता था।। ५॥

छंद-श्रित गर्ब गनइ न सग्रन श्रसग्रन स्रवहिँ श्रायुध हाथ तेँ।
भट गिरत रथ तेँ बाजि गज चिक्करत भाजहिँ साथ तेँ॥
गोमायु गीध कराल खररव स्वान रोवहिँ श्रित घने।
जनु कालदूत उछ्क बोलहिँ बचन परमभयावने॥

रावण महा श्रिभमान के मारे शकुन-श्रशकुन कुछ नहीं गिनता था। हाथों से हथियार खिसक जाते थे, योद्धा रथ से गिर पड़ते थे, घोड़े श्रौर हाथो चिङ्काड़ कर साथ छे। इं छोड़कर भाग खड़े होते थे। सियार गोध श्रौर कुत्ते कर्कश शब्दों से बहुत ही श्रीधक रोते थे, और उल्द्ध ऐसे भयङ्कर शब्द बोलते थे मानों वे काल के दूत ही हों॥

दो०-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन बिस्नाम । भूत-दोह-रत माहबस रामबिमुख रतकाम ॥१०१॥ जो प्राणियों से द्रोह करने में तत्पर हो, मोह के वश में हो, राम से विमुख हो, श्रौर कामासक्त हो उसको क्या स्वप्न में भी सम्पत्ति श्रौर शुभ शकुन हो सकते हैं, तथा उसके मन में विश्राम हो सकता है ? ॥ १०१॥

चौ०-चलेउ निसा-चर-कटकु श्रपारा । चतुरंगिनी श्रनी बहु धारा ॥ बिविध भाँति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना॥१॥

(युद्ध के लिए) श्रापार रात्तसां का कटक चला। कई श्रेगी चतुरंगिणी सेना थी। उसमें कई तरह के रथ, सवारियाँ श्रोर विमान थे। कई तरह के रंगों की ध्वजा-पता-कार्ये थीं।। १।।

चले मत्त गजजूथ घनेरे। प्राबिट-जलद मरुत जनु प्रेरे॥ बरन बरन बिरदेत निकाया। समरसूर जार्नाह बहु माया॥२॥

बहुत से मतवाले हाथियों के मुंड इस तरह चले, मानो वायु से उड़ाये हुए वर्षा-ऋतु के बादल चले हां। भाँति भाँति के कड़खा गानेवाले भाटे। के मुंड थे, जो समर करने में शूर ऋौर बहुत तरह को माया जानते थे।। २।।

म्राति विचित्र बाहनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी॥ चलत कटकु दिगसिंधुर डगहीँ। छुभित पयोधि कुथर डगमगहीँ॥३॥

वह श्रत्यन्त गंग विरंगी सेना थी, मानों वोर वसन्त-ऋतु की सेना सजी हो। उस दल के चलते समय दिगाज विचलने लंग, समुद्र खलबलाने श्रीर पर्वत डगमगाने लगे॥ ३॥

उठी रेनु रिब गयउ छपाई। पवन धिकत वसुधा श्रकुलाई॥ पनव निसान घेररव बाजिहाँ। प्रलयसमय के घन जनु गाजिहाँ॥४॥

सेना के चलने से धूल उड़ी, जिसमें सूर्य छिप गया; बायु थिकत हो गया, पृथ्वी व्याकुल हो गई। ढोल श्रीर निशान भयङ्कर शब्दों से ऐसे बजन लगे, मानों प्रलयकाल के मेघ गरज रहे हों॥ ४॥

भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ केहरिनाद बीर सब करहीँ। निज निज बल पोरुष उच्चरहीँ॥५॥

नगारं, नफीरी और शहनाई वजने लगे, उनमें शूर-वोरों की सुख देनेवाला मारू राग बजता था। सब वीर सिंहनाट करते थे और अपना अपना बल बहादुरी कहते थे।। ५॥

१ — हाथी, बाड़े, रथ और पैदल ये चारी अङ्ग जिसमें हो उस फौज का नाम चतुरंगिणी है। 'हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याचतुष्टयम्ः इत्यमरः।

कहइ दसानन सुनहु सुभहा। मर्दहु भाकु कपिन्ह के ठहा॥ हैं। मारिहउँ भूप दोउ भाई। श्रस किह सनमुख फौज रेँगाई॥६॥ यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई। धाये करि रघु-बोर-दोहाई॥७॥

रावण कहने लगा—हे सुन्दर योद्धात्रो ! सुनो । तुम रोल्लों श्रौर बन्दरां के ठट्ट (मुगड) को रगड़ डालो । मैं उन दोनों भाइयों को मारूंगा । ऐसा कह कर उसने श्रपनी क्रौज सम्मुख चलाई ॥ ६॥ जब यह खबर सब बन्दरों को मिलो, तब वे रघुवोर की दोहाई देकर दौड़े ॥ ७॥

छंद-धाये बिसाल कराल मरकट भाल कालसमान ते।
मानहुँ सपच्छ उडाहिँ भूधरबृंद नाना बान ते॥
नख-दसन-सेल-महाद्रुमायुध सबल संक न मानहीँ।
जय राम रावन-मत्त-गज-मृग-राज सुजस बखानहीँ॥

वे विशाल, भयङ्कर कालसमान बन्दर और रीछ इस तरह दौड़े मानां अनेक रंगां से सजे हुए पंख-वाले पहाड़ों के समूह उड़ते हों। उनके नाखन, दाँत, पहाड़ और बड़े बड़े वृत्त ही हथियार थे। वे बड़े बली थे। वे किसो का डर नहीं मानते थे। वे लोग रावण-रूपी उन्मत्त हाथी के लिए सिंहस्वरूप श्रोरामचन्द्रजो की जय बोलते हुए उनके शुभ यश का वर्णन करते थे॥

दो०-दुहुँ दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । भिरे बीर इत रघुपतिहिँ उत रावनहिँ बखानि ॥१०२॥

दोनों त्रोर से जय जयकार कर, ऋपनी ऋपनी जोड़ो ढूँढ़कर, वे वोर इधरवाले रघु-नाथजी का त्रोर उधरवाले रावण का बखान कर भिड़ गये॥ १०२॥

चौ०-रावन रथी बिरथ रघुबीरा । देखि बिभीषन भयउ श्रधीरा ॥ श्रधिक प्रोति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥

उस समय रावण के। तो रथ पर सवार श्रोर रामचन्द्रजो के। बिना रथ (पैदल) देखकर विभीषण श्रधीर हो गये। रामचन्द्रजो पर विभीषण को बड़ी प्रोति थो इससे उनके मन में सन्देह हुश्रा। वे स्नेह के साथ रामचन्द्रजो के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे—।। १।।

नाथ न रथु नहिँ तनु पदत्राना । केहि विधि जितव बोर वलवाना ॥ सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन श्राना॥२॥

हे नाथ, त्रापके न तो रथ है, त्रौर न पाँव में जूता है। एसे बलवान वार के। त्राप किस तरह जीतंगे ? कृपानिधान रामचन्द्रजी ने कहा—हे सखा, सुना। जिससे जीत होगो, वर रथ दूसरा ही है।। २।। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ ध्वजा पताका॥ बल बिबेक दम परहित घारे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥३॥

उस रथ के ज्ञूरता ऋौर धैर्ध्य हो पहिये हैं, सत्य ऋौर शील ही मजबूत ध्वजा ऋौर पताका हैं। बल, विचार, संयम ऋौर परोपकाररूपो उसक घोड़े है, ऋौर वे चमा, ऋषा ऋौर समतारूपो रस्सो से बँधे हैं॥ ३॥

ईसभजन सारथो सुजाना। बिरति चर्म संतोष क्रपाना॥ दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन केादंडा॥४॥

भगवद्भजनरूपी श्रित चतुर उसका सारिथ है; वैराग्यरूपी ढाल श्रीर सन्तोषरूपी तलवार है। दानरूपो फरसा श्रीर बुद्धिरूपो प्रचंड शक्ति है; श्रेष्ठ विज्ञानरूपो कठिन धनुष है।।।।। श्रिमल श्रिचल मन त्रीनसमाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना।। कवच श्रमेद बिप्र-गुरु-पूजा। एहि सम बिजयउपाय न दूजा।।।।। सखा धर्ममय श्रस रथ जा के। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ता के।। ६॥

निर्मल और स्थिर चित्त जिसका तरकस है, शम, यम, नियम आदि अनेक बाए हें, और ब्राह्मण तथा गुरु-जनों का पूजारूपो अभेद्य कवच है। इसके बराबर विजय के लिए दूसरा उपाय नहीं है। १। हे सखा! जिसके इस तरह का धर्ममय रथ हो उसके लिए जीतने के। कहीं रात्रु नहीं है। १।

दो०-महा श्रजय संसारिरपु जीति सकइ सो बीर।

जा के श्रस रथ होइ दृढ सुनहु सखा मतिधीर ॥१०३॥

हं धीरबुद्धि, सखा ! सुना। जिसके ऐसा मजबूत नथ हो वहां वीर संसाररूपा अजय शत्रु को जीत सकता है ॥ १०३ ॥

सुनत बिभीषन प्रभुवचन हरिष गहे पदकंज। एहि मिस माहि उपदेस दिय राम कृपा सुखपुंज ॥१०४॥

विभाषण ने प्रभु के वचन सुनते ही प्रसन्न होकर उनके चरण-कमल पकड़ लिये और कहा कि दया आर सुख के पुंज हे राम परमात्मन, आपने इस बहाने से मुक्ते उपदेश दिया हैं!॥ १०४॥

उत प्रचार दसकंधर इत श्रंगद हनुमान । लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु श्रान ॥१०५॥

उधर से रावण ने ललकारा, इधर से अङ्गद आर हनुमान ने, उधर से राचस और इधर से रोछ तथा बन्दर अपने अपने स्वामियों की दुहाई दे दे लड़ने लगे॥ १०५॥ चौ०-सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढे बिमाना ॥ इमहूँ उमा रहे तेहि संगा । देखत राम-चरित-रन-रंगा ॥१॥

ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध ऋौर श्रमेक ऋषि विमानों में बैठे हुए श्राकाश से रण के। देख रहे थे। शिवजो कहते हैं—हे पार्वती, हम भी उनके साथ थे श्रौर उस रण-भूमि में रामचरित्र देख रहे थे॥१॥

सुभट समर रस दुहुँ दिसि माते । किप जयसील रामबल ताते ॥ एक एक सन भिरिहेँ प्रचारिहँ । एकन्ह एक मर्दि महि पारिहँ ॥२॥

दे। जोर के बोर योद्धा लड़ाई के रस में मस्त हो रहे थे। रामचन्द्रजी के बल पर बन्दर विजयशोल थे। एक दूसरे के। ललकार कर लड़ते थे और एक दूसरे के। मसलकर पृथ्वो पर निरा देते थे॥ २॥

मारिह काटिह धरिन पछारिह । सीस तारि सीसन्ह सन मारिह ॥ उदर बिदारिह भुजा उपारिह । गिह पद स्रविन पटिक भट डारिह ॥३॥

वे मारते थे, काटते थे, पृथ्वी पर दे मारते थ; सिर तोड़कर दृसरों को उन्हीं सिरों से मारते थे। पेट फाड़ डालते, भुजा उखाड़ डालते श्रीर योद्धाश्रों के पाँच पकड़ उन्हें पृथ्वी पर पछाड़ देते थे।। ३।।

निसिचर भट महि गाड़िहँ भाछ । ऊपर डारि देहिँ बहु बाछू ॥ बोर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे । देखिश्रत बिपुल काल जनु कुद्धे॥४॥

रोझ राचस योद्धाओं को धरती के भीतर गाड़ देते और ऊपर से बहुत सो बाख हाल देते। वीर बन्दर युद्ध में लड़ते हुए ऐसे दीखते थे मानां बहुत-से काल क्रोधित होकर आ पहुँचे हां॥ ४॥

छंद-बुद्धे कृतांत समान किप तनु स्रवत सेानित राजहीँ।
मर्दाह निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीँ॥
मारहि चपेटिन्ह डाँटि दाँतन्ह काटि लातन्ह मीजहीँ।
चिक्करि मरकट भालु छल बल करि जेहि खल छीजहीँ॥

बन्दर यमराज के समान क्रोधित हो रहे थे। उनके शरोर बहते हुए रक्त से शोभित हो रहे थे। वे वलवान् राज्ञसें को सेना के योद्धाओं को रगड़ते और बादल जैसे गरजते थे। वे चपेटों स मारते, डाँटते, दाँतों से काटते और लातों से पोस देते थे। रोछ और बन्दर किलकारो मारत आर ऐसा छल वल करते कि जिससे दुष्ट राज्ञस घटते जाते थे।

धिर गाल फारिह उर बिदारिह गल ऋताविर मेलहीं।
प्रहलादपित जनु विबिध तनु धिर समरश्रंगन खेलहीं॥
धरु मारु कादु पछारु धेर गिरा गगन महि भिर रही।
जय राम जो तुन तें कुलिस कर कुलिस तें तुन कर सहो॥

वे उन राचसों को पकड़कर उनके गाल फाड़ डालते, छातो विदोर्ग कर डालते श्रौर श्रांत निकाल गले में डालते थे। ऐसा ज्ञात होता था मानां नृसिंहजी श्रानेक शरोरधारी हो हाकर रणभूमि के श्रांगन में खेल रहे हों। पृथ्वी से श्राकाश पर्यन्त पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, यहा घार शब्द छ। रहा था। उन रामचन्द्रजो की जय हो जो निश्चय तिनके से वज्र श्रीर वज्र से तिनका कर देते हैं।।

दे।०-निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजा दस चाप। रथ चढि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥१०६॥

जब रावण ने श्रपनी सेना विचलित होते देखी, तब बीसों भुजाश्रों में दश धनुष लंकर वह स्थ पर सवार हो चला श्रीर घमंड के साथ सबसे कहने लगा कि लौटो, लौटो!॥ १०६॥

चौ०-धायेउ परम बुद्ध दसकंधर । सनमुख चले हुद्द देइ बंदर ॥ गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकहिँ बारा॥१॥

रावण अत्यन्त कोधित देश्कर दौड़ा, तब बन्दर भी दूह करके सामने चले। बन्होंने हाओं में बुद्ध, पत्थर और पहाड़ ले लेकर रावण के ऊपर एक साथ डाल दिये॥ १॥

लागहिँ सेल बज्जतनु तासू। खंड खंड होइ फूटहिँ श्रासू॥ चला न श्रचल रहा रथ रोपी। रनदुर्मद रावन श्रति कोपी॥२॥

रावण को वज्र-देह में पहाड़ आदि लगते थे और वे तुरन्त ही टूट फूटकर टुकड़े टुकड़ हो जाते थे। रण के मद में चूर महाक्रोधी रावण अपनी जगह से न हटा; वह रथ राककर अचल खड़ा रहा॥२॥

इत उत भपिट दपिट कपिजोधा। मर्दइ लाग भयउ म्रातिकोधा॥ चले पराइ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि ग्रंगद हुनुमाना॥३॥

वह बहुत हो क्रोधित होकर इधर-उधर भपट द्पट कर योद्धा बन्द्रों का मर्दन करने लगा, तब अनेक रीछ और बन्दर भाग चले और कहने लगे कि हे अङ्गद, हे हनुमान, त्राहि त्राहि (वचाओ, बचाओ) ॥ ३॥

पाहि पाहि रघुवोर गेासाईँ। यह खल खाइ काल की नाईँ॥ तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहुँ चाप सायक संधाने॥४॥ हे स्वामी, रधुवीर ! रचा करो, रचा करो ! यह दुष्ट तो हमकी काल के समान खाये जाता है। रावण ने जब सब बन्दरों को भागते हुए देखा, तब उसने दसों धनुष चढ़ाये।।४॥

ह्यंद—संधानि धनु सरनिकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहीँ॥
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ किप भागहीँ॥
भयो श्रित केलाहलु बिकल किपदल भालु बोलिहेँ श्रातुरे।
रघुबीर करुनासिंधु श्रारतबंधु जनरच्छक हरे॥

रावण ने धनुष संधान कर जो बाणों के समृह छोड़े, वे उड़ उड़कर साँप जैसे लगते थे। पृथ्वी, श्राकाश, सर्वत्र बाण भर गये और सब दिशाओं में बन्दर भागने लगे। बड़ा केालाहल (हुल्लड़) मच गया। बन्दरों श्रीर रोछों के दल श्रातुर होकर पुकारने लगे—हे रघु-वीर, दयासागर, श्रात्तंबन्धु, जनरचक, हरे।।

दो - निज दल बिकल देखि कटि किस निषंग धनु हाथ।

बिंद्यमनु चले सकुद्ध होइ नाइ रामपद माथ ॥१०७॥

लक्ष्मणजी अपना दल व्याकुल हुआ देखकर कमर में भाथा कसकर, हाथ में घनुष लेकर क्रोधयुक्त हो, रामचन्द्रजो के चरणें। में प्रणाम कर चले।। १०७॥

चौ०-रे खल का मारिस किप भाळू । माहि बिलाकु तोर मेँ काळू ॥ खाजत रहेउँ तोहि सुतघाती । श्राजु निपाति जुडावउँ छाती ॥१॥

उन्होंने रावण से कहा—श्ररे दुष्ट ! तू बन्दरों श्रीर रोह्रों को क्या मारता है ? तू सुके देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा—श्ररे मेरे पुत्र के घातक ! मैं तुके ढूँढ़ता ही था; श्राज तुके मारकर झाती ठंढी करूगा ॥ १॥

श्रम किह छाडेंसि बान प्रचंडा । लिखमन किये सकल सतखंडा ॥ कोटिन्ह श्रायुध रावन डारे । तिल प्रमान किर काटि निवारे॥२॥

ऐसा कह कर रावण ने प्रचण्ड बाण होड़े। लक्ष्मणजी ने उन सबके सौ सौ टुकड़े कर दिये! रावण ने करोड़ेंग हथियार चलाये, लक्ष्मणजी ने सबके तिल के समान टुकड़े कर उनकी व्यर्थ कर दिया॥ २॥

पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा। स्यंदन भंजि सारथी मारा॥ सत सत सर मारे दसभाला। गिरि स्निंगन्ह जनु प्रविसिह ब्याला॥३॥

फिर लक्ष्मणजी ने श्रपने बाणों का प्रहार किया। उन्होंने रावण का रथ ते। इकर सारिथ के मार डाला। फिर रावण के दसें। मस्तकों में सौ सौ बाण मारे, वे उसके मस्तकों में ऐसे घुसे मानां पर्वतों के शिखरों में सर्व धंसे हों॥ ३॥ सत सर पुनि मारा उर माहीँ। परेउ धरनितल सुधि कछु नाहीँ॥ उठा प्रवल पुनि मुरुछा जागी। छाडेसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी॥४॥

फिर उन्होंने छाती में सौ बाण मारे, तब वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूच्छो दूर होने पर वह प्रवल रावण फिर उठा और ब्रह्मा ने जो शक्ति दी थो वह उसने छोड़ो॥ ४॥

छंद-सो ब्रह्मदत्त प्रचंडसिक श्चनंतउर लागी सही।
पर्यो बीर बिकल उठाव दसमुख श्चतुल बल महिमा रही॥
ब्रह्मांड भुवन बिराज जा के एक सिर जिमि रजकनी।
तेहि चह उठावन मृढ रावन जान नहिँ त्रि-भुवल-धनी॥

ब्रह्मा को दो हुई वह प्रचएड (श्रमोघ) शक्ति लक्ष्मणजी को ठोक छाती में लगो। इससे लक्ष्मणजी व्याकुत होकर गिर गये। रावण दौड़कर उनको उठाने लगा, परन्तु उनका बल श्रीर महिमा श्रतोल रही। जिनके (हजार में से) एक मस्तक पर चौदह लोकों समेत ब्रह्मांड (प्रथ्वी) धूल के कण के समान रक्सा है, उन शेषजी को वह मूर्ख रावण उठाना चाहता था। वह न जानता था कि ये त्रिलोकों के नाथ हैं।।

# देग०-देखत धायउ पवनसुत बोलत बचन कठोर।

# श्रावत तेहि उर महँ इनेउ मुष्टिप्रहार प्रघोर ॥१०८॥

रावण को इस तरह उन्हें उठाते देखकर वायुपुत्र हनुमान्जी कठार वचन बालते हुए दैं। उसने हनुमान्जी के त्राते ही उनकी छाती में बड़े जोर से घूँसा मारा॥ १०८॥

चौ०-जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिसभरा ॥ मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सैल जनु बज्रप्रहारा ॥१॥

उस प्रहार से हनुमान् जो घुटने टेककर सम्हल गये, घरतो पर गिरे नहीं श्रौर फिर सम्हलकर उठ खड़े हुए। उन्हें बड़ा कोध हुश्रा। श्रब हनुमान् जी ने रावण के। एक घूँसा मारा। इससे वह तुरन्त ही इस तरह घरतो पर गिरा मानां वज्र (बिजली) गिरने से कोई पहाड़ गिरा हो।। १।।

गइ मुरुछा बहोरि सो जागा। किपबल बिपुल सराहन लागा॥ धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जैाँ तेँ जियत उठेसि सुरद्रोही॥२॥

जब मूर्च्छा मिटकर रावण को फिर चेत हुआ, तब वह हनुमानजी के महाबल को बड़ाई करने लगा। हनुमान जी ने कड़ा—अरे, मरे पराक्रम की और मुक्त भी धिकार है जा तू देवशत्रु मरे प्रहार करने पर फिर जीता उठ खड़ा हुआ॥ २॥ श्रस किह किप लिखमन कहुँ ल्यायो । देखि दसानन विसमय पायो ॥ कह रघुबीर समुक्क जिय भ्राता । तुम्ह कृतांतभच्छक सुरत्राता ॥३॥

ऐसा कहकर हनुमान्जी लक्ष्मणजी की उठा लाये। यह देखकर रावण ने त्राश्चर्य किया। (क्योंकि उससे तो वे उठे ही न थे) फिर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा—हे भाई! तुम अपने जी में समभो कि तुम यमराज की मच्चण करनेवाले और देवतों के रचक हो।। ३।।

सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गगन गई से। सक्ति कराला॥ धरि सर चाप चलत पुनि भये। रिपु समीप श्रति श्रातुर गये॥४॥

इन वचनों के सुनते ही क्रपालु लदमणजी उठ बैठे श्रीर वह कराल शक्ति श्राकाश में चली गई। लक्ष्मणजी हाथ में फिर धनुष श्रीर बाण लेकर ऋपटे, श्रीर बहुत हो शींच्र शत्रु के पास श्रा पहुँचे।। ४॥

छंद-श्रातुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सृत हित ब्याकुल कियो । गिर्यो धरिन दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ सार्र्यो दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लेइ गयो । रघु-बीर-बंधु प्रतापपुंज बहोरि प्रभुचरनिन्ह नयो ॥

किर उन्होंने बड़ी फुर्ती से रावण के ग्थ की तोड़कर सारिथ की मारकर उसकी व्याकुल कर दिया। रावण बहुत हो घवरा कर घरती पर गिर गया। उन्होंने उसका हृदय से बाणों से बांघ दिया। उस समय दूसरा सारिथ उसे रथ पर डालकर तुरन्त लङ्का में ले गया। प्रताप के पुंज रामचन्द्रजो के भाई लब्भणजों ने लौट आकर रामचन्द्रजी के चरणों में प्रणाम किया।।

दो०–उहाँ दसानन जागि करि करइ लाग कहु जग्य।

राम-बिरोध बिजय चहत सठ हठबस स्रति स्रग्य ॥१०६॥

लङ्का में जब उसको मूच्छा दूटी त्र्यौर उसे चेत हुत्र्या तब वह कुछ यज्ञ करने लगा। वह दुष्ट, महा त्रज्ञानी रावण रामचन्द्रजी से विरोध कर हठ से विजय पाने की इच्छा रखता है।। १०९।।

चौ०-इहाँ विभोषन सब सुधि पाई । सपिद जाइ रघुपितिहिँ सुनाई ॥ नाथ करइ रावनु एक जागा । सिद्ध भये निहँ मरिहि स्रभागा ॥१॥

यहाँ विभोषण ने सब खबर पा ली डीर तुरन्त जाकर रामचन्द्रजी के सुना दी। उसने कहा—हे नाथ! रावण एक यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ के सिद्ध हो जाने पर वह अभागा नहीं मरेगा॥१॥

फा॰ ११५---११६

पठवहु देव बेगि भट बंदर। करहिँ बिधंस स्त्राव दसकंधर॥ प्रात होत प्रभु सुभट पठाये। हुनुमदादि स्त्रंगद सब धाये॥२॥

हे देव ! इसलिए शीध ही बीर बन्दरों को भेजिए । वे आकर यहा विध्वंस कर दें तो रावण बुद्ध के लिए चला आवे । प्रात:काल होते हो प्रमु रामचन्द्रजी ने श्रच्छे वीरों की मेजा । श्रङ्गर, हनुमान् श्रादि वोर सब दौड़ पड़े ॥ २ ॥

कौतुक कूदि चढे कपि लंका। पैठे रावनभवन श्रमंका ॥ जबहीँ जग्य करत सा देखा। सकल कपिन्ह सा क्रीध क्सिखा॥३॥

बन्दर सिखनाड़ के साथ कूदकर लड्डा पर चढ़ गये और ने निडर होकर रावण के घर में भुस गने। ज्यों ही बन्दरों ने वहाँ रावण के। यज्ञ करते हुए देखा, त्यां ही उनका बड़ा कोघ है। आया।। ३।।

रन तें निलज भाजि एह त्रावा । इहाँ त्राइ बकव्यानु लगावा ॥ श्रस कहि शंगद भारेउ बाता । चितव न सठ स्वारथ मनु राता ॥४॥

"चरे निर्त्तंज ! लड़ाई से भागकर घर चला चाया चौर यहाँ चाकर बगले के समान तुने ध्यान लगाया है !" ऐसा कहकर चाज़द ने लात मारी, पर स्वार्थ में मन गड़ानेबाले रावण ने उस चोर चाँक उठाकर को नहीं देखा ॥ ४ ॥

छंद-नहिँ जितव जब किप केमि तब महि स्सन सातन्ह मारहीँ। धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीँ॥ तब उठेउ केमि कृतांतसम गहि चरन बानर डारई। एहि बीच किपन्ह बिधंसकृत मख देखि मन महुँ हारई॥

इतना करन पर भा जब राक्ण ने नहीं देखा, तब बन्दर्रा ने क्रांध में भरकर उसे दाँतां से काटना और लातों से मारना आरम्भ किया। पित्र वे कियों के केरा पकड़ पकड़कर उन्हें बाइर बसीट लाये तब कियाँ बड़ी हो दीन वागी से पुकारने लगीं। तब राक्ण क्रोध में भरकर यमराज के समान उठा और बन्दरों की पाँव पकड़ पकड़कर पटकने लगा। इतने ही में बन्दरों ने बज्ज का सत्यानाश कर दिया। यह देखकर राक्ण मन में हार गया।

दो०-मख बिधंसि कपि क्रुसल सब त्राये रघुपति पास ।

चलेउ संकपित कुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥११०॥

बन्दर यहा नष्ट कर कुरालपूर्वक रामचन्द्रजी के पास द्या गये द्यार लङ्करवर रावण भो श्रपने जोने की त्राशा छोड़कर रण के लिए चल पड़ा ॥ ११०॥ चौ०-चलत होहिँ श्रतिश्रसुभ भयंकर। बैठहिँ गीध उडाहिँ सिरन्ह पर॥ भयउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्धनिसाना॥१॥

रावण के चलते ही बहुत भयङ्कर अपराकुत होने लगे, गीघ आकर मस्तकों पर बैठ जाते और उड़ते थे। पर रावण तो काल के वरा हो रहा था, इसलिए उसने किसी अशस्त के

न माना। उसने कहा-रण के डक्के बजाश्रो॥ १॥

चली तमी-चर-श्रनी श्रपारा। बहु गज रथ पदाति श्रसवारा॥ प्रभु सनमुख धाये खल केंसे। सलभसमृह श्रनल कहुँ जैसे॥२॥

फिर युद्ध करने के लिए राज्ञसों की अपार सेना चलो । बहुत-से हाश्रो, रथ, पैदल और सवार चले । वे सब प्रभु रामचन्द्रजी के सम्मुख कैसे दौड़े, जैसे पितक्कों का समृह आग में गिरने का चला हो ॥ २ ॥

इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन विपति हमहिँ एहि दीन्ही॥ अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति वैदेही॥३॥

इधर देवतों ने आकर रामचन्द्रजी को स्तुति की। उन्होंने कहा—हे नाथ! इसने हम लोगों के। घोर विपत्ति दी है। हे राम! अब आप इसे न खिलाइए, क्योंकि जानकीजी बहुत दुस्की होतो हैं॥३॥

देववचन सुनि प्रभु मुसुकाना । उठि रघुबोर सुधारे बाना ॥ जटाजूट दृढ बाँघे माथे । साहिंही सुमन बीचे बिच गाँथे ॥४॥

रश्वोर रामचन्द्रजी देवतों के वचन सुनकर मुस्कुराये श्रीर उन्होंने उठकर श्रपने बाख सुधारे, मस्तक में कसकर जटाजूट बाँध लिये श्रीर उनमें बोच बीच में फूल गूँथे हुए सुहावने लगते थे ॥ ४॥

श्रक्तनयन बारिव-तनु-स्यामा । श्रक्तिल - लोक - लोचन - श्रमिरामा ॥ किर्वितट परिकर कसेउ निषंगा । कर केविंड कठिन सारंगा ॥ ४॥

उनके लाल नेत्र थे, घनश्याम देह थी और वे सम्पूर्ण लोगों के नेत्रों के। प्रसन्न करने-बाले थे। उन्होंने कमर में फेंटा एवं तरकस कस लिबा और हाब में कठिन के।इंड नामक धनुष लिया॥ ५॥

छंद-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो ।
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरा-सुर-पद लस्यो ॥
कह दास तुलसी जबहिँ प्रभु सरचाप कर फेरन लगे ।
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ श्रिह महि सिंघु भूधर डगमगे ॥

चनके हाथ में सुन्दर धनुष था, कमर में बाणों से पूर्ण तरकस कसा हुआ था, हृष्ट-पुष्ट सुजद्गड थे, विशाल और मनोहर वचःस्थल था, जिसमें भृगुलता का चिह्न प्रकाशित हो रहा था। तुलसीदासजी कहते हैं कि जब प्रभु रामचन्द्रजो हाथ में धनुष-बाण लेकर घुमाने लगे, तब ब्रह्मांड, दिग्गज, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत डगमगाने लगे।

देा०-हरषे देव विलोकि छवि बरषिह ँ सुमन श्रपार ।

जय जय प्रभु गुन-ग्यान-बल-धाम हरन महिभार ॥१११॥

देवता उस समय को छवि के। देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने त्र्यार पुष्पवर्षा को त्रौर कहा कि गुण, ज्ञान त्रौर बल के स्थान हे प्रमु, पृथ्वी के भार हरण करनेवाले रामचन्द्रजी ! त्रापको जय हो, जय हो ॥ १११॥

चौ०-एही बीच निसा-चर-श्रनी। कसमसाति श्राई श्रति घनी॥

देखि चले सनमुख कपि भहा । प्रलय काल के जनु घनघहा॥१॥

इतने हो में वह घनो राचसो सना कसमसातो हुई त्रा पहुँचो। उसकेा देखकर बानर योखा उसके सम्मुख ऐसे चले मानों प्रलयकाल के बादलों की घटा घुमड़ी हो।। १।।

बहु क्रपान तरवारि चमंकहिँ। जनु दसदिसि दामिनी दमंकहिँ॥ गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जत मनहुँ बलाइक घारा॥२॥

बहुत सी तलवारं और बरिइयों ऐसी चमकतो थीं, मानों दसों दिशाओं में बिजलियों दमक रही हों। हाथियां, रथों और बेाढ़ों के कठोर चीत्कार ऐसे होते थे, मानां बादल भयङ्कर गर्जना कर रहे हों।। २॥

किप लंगूर बिपुल नभ छाये। मनहुँ इंडधनु उये सुहाये॥ उठइ भूरि मानहुँ जल धारा। बान बुंद भइ बृष्टि श्रपारा॥३॥

बहुत-से वन्दर और लंगूर ( छोटो जाति के लाल मुँह के बन्दर ) आकाश में ऐसे छा गये, मानों इन्द्रधनुष निकलते हुए शोभित हों। पृथ्वों से धूल ऐसी उड़ी, मानों जल को धारा हो और बाए ऐसे छा गये, मानों पानी के बूँदों की वर्षा हुई हो।। ३।।

दुहुँ दिसि पर्वत कर्राहुँ प्रहारा । बज्जपात जनु बारहिँ बारा ॥ रघुपति कोपि बानभरि लाई । घायल भे निसि-चर-समुदाई ॥४॥

दोनों श्रोर से पहाड़ें के प्रहार किये जाते थे,वे मानां बार बार वजरात (बिजली गिरना) होते थे। रघुनाथजी ने कोधकर बाणें की मड़ी लगा दी जिनसे राज्ञस-वृन्द घायल हुए॥४॥ लागत बान बीर चिक्करहीँ। घुमि घुमि जहँ तहँ महि परहीँ। स्रविह सैल जनु निर्भरबारी। सोनित सरि कादर भयकारी॥४॥

बागों के लगते ही वीर चीत्कार करने लगते श्रीर चक्कर खाकर जहाँ तहाँ धरती पर गिरते थे। उनके शरीररूपी पर्वतां से किंधररूपी पानी के महने मर रहे थे। इससे कायरों का भय देनेवाली किंधर को नदी बहने लगा।। ५।।

छंद-कादर भयंकर रुधिरसरिता चली परम श्रपावनी। दोउ कूल दल रथ रेत चक्र श्रवर्त्त बहृति भयावनी॥ जलजंतु गज पदचर तुरग खर विविध बाहृन के। गने। सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥

कायरां के लिए भयङ्कर, महा श्रशुद्ध, रक्त की नदी बह चली। देोनां (राच्नसें श्रीर बन्दरों के) दल उसके किनारे थे, रथ हो बाल्द श्रीर पहिचे भवर थे। उनसे वह बहुत ही भयङ्कर वह रही थो। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे श्रादि सवारियाँ उसमें जल के जीव थे, जिनकी गिनती कीन करे। बाण, शक्ति, तोमर, सर्प श्रीर धनुष उसको लहर तथा ढार्ल मजबूत कछुए थे॥

दो०-बोर परिह जन् तोरतरु मज्जा बहु बहु फेन।

कादर देखत डरिह ँ तेहि सुभटन के मन चेन ॥११२॥

उस नदों में वार इस तरह गिरते थे, जैसे किनारे के पेड़ गिर रहे हैं। ऋोर मज़ारूपी बहुत सा फेन वह रहा था। उसकी देखकर कायर लोग डर जाते थे ऋौर ऋच्छे वोरों के तो मन प्रसन्न हात थे।। ११२।।

चौ०-मज्जिहिँ भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा भोटिंग कराला ॥ काक कंक लेइ भुजा उडाहीं। एक ते छीनि एक लेइ खाहीँ॥१॥

उस नदी में मृत श्रीर बैताल नहाते थे श्रीर प्रमथ श्रादि कराल भूतगए। कीड़ा करते थे। उसमें से कीए श्रीर कंक पत्ती वीरों की भुजाश्रों के। ले लेकर उड़ते श्रीर एक से छीनकर दूसर खा जाते थे।। १॥

एक कहि हैं ऐसिउ सेाँघाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ कहँरत भट घायल तट गिरे । जहँ तहँ मनहुँ श्रर्थजल परे ॥२॥

काई पत्ता दूसरे पित्त्यों से कहता कि हे दुष्टो ! इतनी सौंघाई (सस्तापन, अधिकता) हाने पर भो तुम्हारी दिख्ता नहीं जाती है ! बहुत-से घायल उस नदी के तौर पर गिरे हुए कराह रहे थे, और वे जहाँ तहाँ ऐसे गिरे थे मानों आधे जल में (जैसा कि श्मशान में दाह के पहले मुद्दें का आधा शरोर पाना में डुबो कर रक्खा जाता है) गिरे हों॥ २॥

खेँचहिँ श्राँत गीध तट भये। जनु बंसी खेलहिँ चित दये॥ बहु भट बर्हाहँ चढे खग जाहोँ। जनु नावरि खेलहिँ सरि माहीँ॥३॥

गीघ वीरों की झाँतें ऐसे खींचते थे, मार्ना नदी के किनारों पर खड़े हो होकर मछली मारनेवाले चित्त लगाकर बंसी ( मछली पकड़ने के यंत्र ) से खेल रहे हों। बहुत-से बहते हुए वीरों पर पत्ती ऐसे चढ़े जा रहे थे, मानों नदी के भीतर नाववाले खिलवाड़ कर रहे हों।। ३॥ जोगिनि भरि भरि खप्पर संचिहिं। भूत-पिसाच-बधू नभ नंचिहिं।। अट कपाल करताल बजावहिं। चामुंडा नाना बिधि गावहिं।। अ।

योगिनियाँ सप्पर भर भरकर रक्त संग्रह कर रहो थीं; श्राकाश में भूत-पिशाचों को कियाँ नाचतो थीं। चामुंडायें वीरों के मस्तकों की करतालें बजा बजाकर श्रानेक तरह से गान करती थीं।। ४॥

जंबुकनिकर कटक्कट कहिं। स्वाहिँ हुश्राहिँ श्रघाहिँ दपहिं॥ कोटिन्ह रुंड मुंड विनु डोछिहिँ। सीस परे महि जय जय बोछिहिँ॥५॥

सियारों के समृह कटकट दाँतों की कटकटाते हुए मुद्दीं की खाते थे, अवा जाते थे, हू हू शब्द करते और अपटते थे। करोड़ों रुंड बिना मस्तक के फिरते थे और पृथ्वीं पर पड़े हुए मस्तक जय जयकार करते थे॥ ५॥

छंद—बोर्छाह्ँ जो जय जय मुंड रंड प्रचंड सिर बिनु धावहीँ। खप्परिन्ह खग्ग श्रल्लिक जुज्मिहिँ सुभट भटन्ह ढहावहीँ॥ निसि-चर-बरूथ बिमदिं गरजिहेँ भालु कपि दपित भये। संप्रामश्रंगन सुभट सोवहिँ राम-सर-निकरिन्ह हुये॥

इस तरह मुंद तो जब जय करते वे और प्रचंड रुंड, बिना मस्तक के, दौड़ते फिरते थे। बहुत-से पत्ती खप्पों में जा चलमते और लड़ मरते और वे बड़े बड़े वीरों का भी गिरा देते थे। चमएड में भरे हुए रीझ और बन्दर रात्तसों के समृहों का मदन कर गर्जते थे। उस रख के मैदान में रामचन्द्रजी के बार्यों से मारे हुए राज्ञस वीर सा रहे थे॥

वै ० — हृदय बिचारेउ दसवदन भा निसि-चर-संहार । में श्रकेल कपि भालु बहु माया करउँ श्रपार ॥११३॥

रावण ने अपने जी में सोचा कि राचसों का तो संहार हो गया, मै अब अकेला रह गया और बन्दर-रीछ बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूँ ॥ ११३॥

चै।०-देवन्ह प्रभुहिँ पयादे देखा। उपजा उर श्रति छोभ बिसेखा॥ सुरपति निजरथ तुरत पठावा। हरषसहित माति लेइ श्रावा॥१॥

दैवतों ने प्रमु रामचन्द्रजी की पैदल देखा तो उनके मन में बहुत हो ज्ञीम (ग्लानि) उत्तम हुआ। देवराज इन्द्र ने तुरन्त ही आपना रथ भेज दिया। उसकी मातलि (इन्द्र का सारिथ) प्रसन्नतापूर्वक ले आया॥ १॥

तेजपुंज रथ दिब्य श्रन्पा। हरिष चढे कोसल-पुर-भूपा॥ चंचल तुरग मनोहर चारी। श्रजर श्रमर मन-सम-गति-कारो॥२॥

उस तेज:पुंज अनुपम दिव्य रथ पर के।सलपुरेश रामचन्द्रजी प्रसम होकर चढ़े। उसमें चंचल और मनोहर चार घेड़े जुते हुए थे। वे अजर (कभी बुड्ढे न हों), अमर (न मरनेवाले) थे और मन के समान वेग से चलते थे।। २।।

रथारूढ रघुनाथिहें देखी। धाये किप बलु पाइ विसेखी॥ सही न जाइ किपन्ह के मारी। तब रावन माया बिस्तारी॥३॥

रघुनाथजो की रथ पर सवार हुए देखकर वानरी के दल विशेष बल पाकर दीड़े। जब बन्दरों की मार रावण से नहीं सही गई, तब उसने माया फैलाई ॥ ३॥

से। माया रव्वीरहिँ बाँची। सब काहू मानी करि साँची॥ देखी कपिन्ह निसा-चर-श्रनी। श्रनुजसहित बहु के।सलधनी॥४॥

वह माया रघुनाथजी के सिवा और सभी ने सच्ची मान ली। बन्दरों ने देखा कि राचसों की सैना खड़ी है श्रीर बहुत से लक्ष्मण सहित रामचन्द्र हैं॥ ४॥

छंद-बहु राम लिखमन देखि मर्कट भालु मन श्रित श्रपडरे। जनु चित्रलिखित समेत लिखमन जहुँ सो तहुँ चितवहिँ खरे॥ निजसेन चिकत बिलाकि हुँसि सर चाप सिज कोसलधनी। माया हुरी हिर निमिष महुँ हरषी सकल मरकटश्रनी॥

इस तरह बहुत-से राम-लक्ष्मणों को देखकर रीख्न और बन्दर मिध्या भय वे बहुत ही डरे। वे सब बन्दर लक्ष्मणजी-समैत चित्र में लिखे जैसे (स्तब्ध) होकर खड़े खड़े देखते ही रह गये। के।सलेश रामचन्द्रजी अपनो सेना के। चिक्त देखकर हँसे और उन्होंने धनुष-बाण सजाकर, एक पलक भर में उस माया के। नष्ट कर दिया तब सारो वानरो सेना प्रसन्न हुई॥ दो ० — बहुरि रामु सब तन चितइ बोले बचन गँभीर।

द्वंदजुद्ध देखहु सकल स्त्रमित भये श्रति त्रीर ॥११४॥ फिर रामचन्द्रजी सबको श्रोर देखकर गंभीर वचन बोले—इ वोरा ! श्रव तुम सव हमारा श्रीर रावण का द्वन्द्व-युद्ध देखो, क्योंकि तुम लोग युद्ध करते करते बहुत थक गये हो ॥ ११४॥

चौ०-श्रम किह रथ रघुनाथ चलावा । बिप्र-चरन-पंक-ज सिरु नावा ॥ तब लंकेस कोध उर छावा । गर्जत तर्जत सनमुख श्रावा ॥१॥ ऐसा कहकर रघुनाथजो ने रथ चलाया, और चलते समय ब्राह्मणों के चरण-कमला में सिर नवाया। तब सङ्कापति रावण के हृदय में बड़ा क्रोध छ। गया। वह गर्जना करते और ललकारते हुए सम्मुख श्राया॥ १॥

जीतेहु जे भट संजुग माहीँ। सुनु तापस मेैँ तिन्ह सम नाहीँ॥ रावन नाम जगत जसु जाना। लेकिप जाके बंदीखाना॥२॥

उसने कहा—अरे तपत्वो ! सुन । तूने अभी तक जिन ये। द्वश्रों के। संप्राम में जीता है, मैं उनके ऐसा नहीं हूँ । मेरा नाम है रावण, मेरे यश के। जगत जानता है, मेरे बन्दीखाने में लोकपाल र ( क़ैद ) हैं ॥ २ ॥

खर-दूषन-कवंध तुम्ह मारा । बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ निसि-चर-निकर सुभट संहारेहु । क्रुंभकरन घननादिह मारेहु ॥३॥

तुमने खर, दूषण, त्रिशिरा के। मार डाला और बेचारे बालों के। व्याध के समान (छिपकर) मार डाला! अच्छे अच्छे वीर राचस-दलों का तुमने नाश किया, कुम्भकर्ण और मेघनाद के। भो मार डाला॥ ३॥

बैरु श्राजु सब लेउँ निवाही । जौँ रन भूप भाजि नहिँ जाही ॥ श्राजु करउँ खढ़ काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥

पर जो रश्मभूमि से भाग न जाश्रोगे तो है राजा, मैं आज सबके बैर का बदला ले छूँगा। आज तुमकी निश्चयपूर्वक काल के हवाले कर दूँगा, क्योंकि तुम श्रव कठिन रावण के पाले पड़े हो ॥ ४॥

सुनि दुर्वेचन कालबस जाना । बिह्वँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जलपिस जनि देखाउ मनुसाई ॥४॥

रावण के दुष्ट वचन सुनकर कृपानिधान रामचन्द्रजो ने उसकी काल के वश जाना और हँसकर कहा—हाँ! तुम्हारी प्रभुता सब सच है, अब बर्राओं मत, बहादुरी दिखाओ। ५॥

छंद-जिन जलपना करि सुजसु नासिह नीति सुनिह करिह छमा।
संसार महँ पूरुष त्रिबिध पाटल-रसाल-पनस-समा॥
एक सुमनप्रद एक सुमनफल एक फलइ केवल लागहीँ।
एक कहिँ कहिँ करिहँ श्रपर एक करिँ कहत न बागहीँ॥

१--लोकपाल आठ र-अमि, यम, निश्चेति, वरुग, वायु, कुवेर, इन्द्र और ईशान।

श्ररे! तू बकवाद करके शुद्ध यश का नाश मत कर। तू जामा करके नीति सुन। संसार में पाटल, श्राम श्रीर कटहर के समान तीन तरह के पुरुष हात हैं। उनमें एक तो खाली फूल देनेवाले होते हैं, जैसे पाटल (गुलाब); दूसरे फूल श्रीर फल देनेवाले होते हैं जैसे श्राम; तोसरे में केवल फल ही लगते हैं, जैसे कटहर। इसी तरह एक तो कहते हैं, करते नहीं; दूसरे कहते भो हैं, करते भा हैं; तोसरे करते हो हैं, कहते नहीं फिरते, श्रर्थात् कहनेवाले से कर दिखानेवाले को बड़ाई है, इसलिए तू कह मत, कर दिखा॥

दो०-रामबचन सुनि विहँसि कह मोहिँ सिखावत ग्यान।

बैरु करत नहिँ तब डर्ब हु श्रव लागे प्रिय प्रान ॥११४॥

रामचन्द्रजी के वचन सुनकर रावण हैंस कर बोला—तुम सुके ज्ञान सिखाते हो ! पहले वैर करते समय नहीं डरे और अब तुम्हें प्राण प्यारे लगते हैं ! ॥ ११५ ॥

चौ०-किह दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर । क्रुलिससमान लाग छाडइ सर ॥ नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि श्ररु विदिसि गगन महि छाये॥१॥

दुष्ट वचन बोलकर रावण कोधित हो वज के समान बाण हो।इने लगा। अनेक आकृतियों के बाण दौड़े। वे दिशा, विदिशा और आकाश-पृथ्वी में छागये॥ १॥

श्चनल बान छाँडेउ रघुबीरा। छन महुँ जरे निसा-चर-तीरा॥ छाडेसि तीक्ष सक्ति खिसिश्चाई। बानसंग प्रभु फेरि पठाई॥२॥

रघुवीर ने अग्निवाण छोड़ा, जिससे चणमात्र में रावण के बाण जल गये। तब रावण ने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति मारी, उसकी रामचन्द्रजी ने बाण के साथ रावण ही की श्रीर लीटा दिया॥ २॥

कोटिन्ह चक त्रिसूल प्लारइ। विनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ॥ निफल होहिँ रावनसर कैसे। खल के सकल मनोरथ जैसे॥३॥

रावण करोड़ों त्रिशूल श्रौर चक फेंकता था, उनको रामचन्द्रजी श्रनायास ही काट काटकर निवृत्त कर देते थे। रावण के बाण ऐसे निष्फल होने लगे, जैसे दुष्ट के सब मनोरश रुपथे हों।। ३।।

तव सतवान सारथी मारेसि। परेउ भृमि जय राम पुकारेसि॥ राम कृपा करि सूत उठावा। तब प्रभु परमकोध कहुँ पावा॥४॥

फिर उसने सारथि (मार्ताल) के। सौ बाएा मारे। वह रामचन्द्रजो की जय पुकारता हुआ गिर पड़ा। तब रामचन्द्रजो ने कृपाकर सारथि के। उठाया। उस समय प्रभु रामचन्द्रजी के। बहुत ही क्रोध हो आया॥ ४॥

छंद-भये कुद्ध जुद्धिबरुद्ध रघुपित त्रोन सायक कसमसे।
कोदंडधुनि श्रिति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे॥
मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भृ भूधर त्रसे।
चिक्करिह दिग्गज दसन गिह मिह देखि कोतुक सुर हुँसे॥

जब युद्ध में रघुनाथजो शत्रु के प्रति महा क्रोधित हुए (उन्होंने रीद्र रूप धारण किया)
तब तरकस में बाण (बाहर निकलने को) खड़खड़ाने लगे। उन्होंने धनुष का महाप्रचएड शब्द किया, जिसको सुनकर सब मनुष्यभोजी राज्ञस बायु से हस्त हो गये अर्थात् भयभीत हो गये; मन्दोदरी का हृदय काँप उठा और कच्छ्रप (पृथ्वी को उठानेवाला), पृथ्वी और पर्वत सब डर के मारे काँपने लगे; दिमाज पृथ्वी की दाँतों से पकड़कर चिंघारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हँसने लगे (अर्थात् प्रसन्न हो गये कि अब रावण मरेगा)।।

दो०-तानि सरासन स्रवन लगि छाडे बिसिख कराल।

राम-मारगन-गन चले लहलहात जनु ज्याल ॥११६॥

रामचन्द्रजी ने धनुष के कान तक तानकर कराल बाग छोड़े। रामबागों के वे मुंड लहलहाते हुए ऐसे चले, मानों जीभ लपलपाते साँप हों॥ ११६॥

चौ०-चले वान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिँ हतेउ सारथी तुरगा॥ रथ विभंजि हति केतु पताका। गर्जा श्रति श्रंतर वल याका॥१॥

वे बाग्र पङ्कवाले साँपों की तरह चले । उन्होंने पहले ही रावण के सारथि श्रीर घोड़ों के मार डाला फिर रथ तीड़कर ध्वजा-पताका काट गिराई । तब रावण खूब गर्जा, पर भीतर से उसका बल थक गया था ॥ १॥

तुरत स्रान रथ चिंढ खिसिस्राना । छाडेसि स्रस्त सस्त्र विधि नाना ॥ बिफल होहिँ सब उद्यम ताके । जिमि पर-द्रौह-निरत-मनसा के ॥२॥

वह खिांसय। कर तुरन्त ही दूसरे रथ पर चढ़कर अनेक प्रकार के अख, राख छाड़न लगा । पर रात्रण के सब उद्योग ऐसे निष्फल होते थे जैसे दूसरे का द्वेष करने में तत्पर मनुष्य के उद्योग व्यर्थ हों ॥ २॥

तव रावन दस सूल चलाये। बाजि चारि महि मारि गिराये॥ तुरग उठाइ कोपि रधुनायक। स्वैचि सरासन छाडे सायक॥३॥

तब रावण ने दस त्रिशुल चलाये श्रौर उनसे रामचन्द्रजी के चारों घोड़े मारकर गिरा दियं। रघुनाथजी क्रोधित हो, तुरन्त ही घोड़ों को उठाकर, फिर धनुष तानकर बाण छेड़ने लगे।। ३॥



तानि सरासन सवन क्षिम छाडे बिसिख कराछ । राम-मारमन-गन चले लहुल्हात जनुष्याक ॥ पु० ९३२

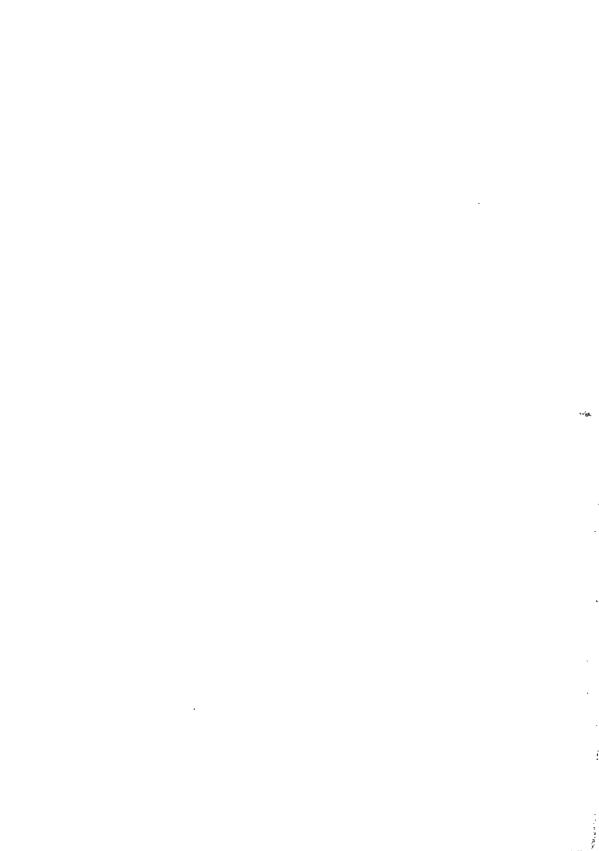

'रावन-सिर-सरोज - बन - चारी । चिल रघुबीर सिलीमुल धारी ॥ 'दस दस बान भाल दस मारे । निसरि गये चले रुधिरपनारे ॥४॥

रावण के मस्तकरूपी कमल के वनों में संचार करनेवाले रामचन्द्रजी के बाणरूपी अमर चले। रामचन्द्रजी ने रावण के दसों मस्तकों में दस दस बाण मारे। वे बाण लग लगकर निकल गये और मस्तकों से रुधिर के पनाले बह चले।। ४।।

स्रवत रुधिर धायउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु-सर-संधाना ॥ तीस तीर रघुबीर पबारे । भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥४॥

रुधिर बहता हुआ बलवान् रावण देेड़ा तो प्रभु रामचन्द्रजो ने फिर बाणें का संधान किया। रघुवोर ने तीसे तीक्ष्ण बाण छे।डे। उनसे रावण की भुजायें और मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिये॥ ५॥

काटत ही पुनि भये नबोने। राम बहोरि भुजा सिर छोने॥ कटत भटिति पुनि नूतन भये। प्रभु बहु बार बाहु सिर हुये॥६॥

काटते ही वे फिर नये हो गये, तब रामचन्द्रजी ने फिर भुजा और मस्तक काटे। कटते ही वे फिर मट से नये हो आये। यों प्रभु ने बहुत बार उसकी मुजाएँ और मस्तक काटे॥ ६॥

पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । श्रित कौतुकी केासलाधोसा ॥ रहे छाइ नभ सिर श्ररु वाहू । मानहुँ श्रिमित केतु श्ररु राहू ॥७॥

कोसलाधोश रामचन्द्रजी बड़े कौतुकी (खेलवाड़ी) थे। वे बार बार उसकी भुजाओं श्रीर सिरों को काटने लगे। कटे हुए मस्तक श्रीर भुज श्राकाश में ऐसे छा गये, मानों श्रन-शिनत केतु श्रीर राहु हों।। ७।।

छंद—जनु राहु केतु श्रनेक नभपथ स्रवत सोनित धावहीँ।
रघु-बीर-तीर प्रचंड लागहिँ भूमि गिरन न पावहीँ॥
एक एक सर सिरनिकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीँ।
जनु कोपि दिन-कर-कर-निकर जहँतहँ बिधुंतुद पोहहीँ॥

मानों अनेक राहु, केतु आकाशमार्ग में खून बहाते हुए दौड़ रहे हों। रघुवीर के अवि तीक्ष्ण बार्णों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते थे। रामचन्द्रजी के एक एक बार्ण मस्तकें के समूह के छेद कर लिये हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभित हुए, मानों क्रोधित सूर्यों को किरणों के समूह में जहाँ तहाँ राहु पिरोये (गुहे, गुँधे) हों॥

दो॰-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिँ श्रपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नृतन मार॥११७॥ प्रभु रामचन्द्रजो रावण के मस्तक ज्यों ज्यों काटते जाते, त्यों त्यों वे बढ़ते जाते थे— उनका अन्त वैसे ही नहीं होता था, जैसे विषयों का सेवन करने से कामदेव (वासना) नित नया बढ़ता हो जाता है, उसका अन्त नहीं होता ॥ ११७॥

चौ०-दसमुख देखि सिरन्ह के बाढी। बिसरा मरन भई रिस गाढी॥ गर्जें उमृढ महा श्रिभिमानी। धायउ दसउ सरासन तानी॥१॥

रावण अपने मस्तकें को बाद दसकर मरना भूल गया और उसके। बड़ा कोध आ गया। वह महा अभिमानो मूर्ख गजा और दसों धनुष तानकर दौड़ा॥१॥

समर भूमि दसकंधर काेपेउ। बरिष बान रघु-पित-रथ ताेपेउ॥ दंड एक रथ देखि न परा। जनु निहार महँ दिनमनि दुरा॥२॥

रण-भूम में दशकन्थर रावण क्रोधित हो गया। उसन वाण वरसा वरसा कर राम-चन्द्रजो के रश्व को ढक दिया। एक दण्ड (एक घड़ो) तक रथ नहीं देख पड़ा, मानों कुहरे में सूर्य ब्रिप गया हो।। २।।

हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कार्मुकहि लीन्हा ॥ सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे॥३॥

जब देवतों ने यह देखकर हाहाकार किया, तब प्रभु रामचन्द्रजी ने कोपकर धनुष लिया। उन्होंने रात्रु के बाणों को निवृत्त कर उसके मस्तक काटे और उनसे दिशा, विदिशा, श्राकाश और पृथ्वो पाट दी॥ ३॥

काटे सिर् नभमारग धावहिँ। जय जयु धुनि करि भय उपजावहिँ॥ कहँ लिक्रमन हनुमान कपीसा। कहँ रघुंचीर कोसलाधीसा॥४॥

काट हुए रावण के मन्तक आकाश-मार्ग में दोड़ते थे और जय जय की ध्वनि करके हर पदा करते थे। वे कहते थे कि लक्ष्मण कहाँ है, हनुमान कहाँ है, सुप्रोव कहाँ है और के।सलनाथ रघुवीर कहाँ है।। ४।।

छंद-कहँ राम किह सिरिनिकर धाये देखि मर्कट भिज चले। संधानि धनु रघु-बंस-मिन हाँसि सरन्ह सिर भेदे भले॥ सिरमालिका कर कालिका गहि बृंद बृंदिन्ह बहु मिलीँ। किर रुधिरसिर मज्जन मनहुँ संग्रामवट पूजन चलीँ॥

राम कहाँ है, एसा कहकर मस्तकों के रामूह दौड़े। उनको देखकर बन्दर भाग चले। तब रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजो ने हॅसकर बाण चढ़ाकर उन मस्तकों को खूब बींध दिया। वहां बहुत सो कालिका देवियाँ हाथां में मुंडां की मालाएँ लेकर मुंड को मुंड, इस तरह आ मिलीं मानों वे रक्त को नदी में स्नान कर संप्रामरूपी बड़ की पूजा करने जाती हैं।

#### देा - पुनि दसकंठ कुद्ध हैं छाडेसि सक्ति प्रचंड। सनमुख चली बिभीषनहिँ मनहुँ काल कर दंड ॥११८॥

फिर रावण ने क्राधित होकर एक प्रचण्ड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सम्मुख ऐसी चलो मानों काल ( यम ) का दण्ड हो ॥ ११८॥

#### चौ०-म्रावत देखि सक्ति खरधारा । प्रनतारतिहर बिरदु सँभारा ॥ तुरत बिभीषन पाछे मेला । सनमुख राम सहेउ सा सेला ॥१॥

तोक्ष्ण धारवाली शक्ति को आते देखकर प्रणत जनों के दुःखहारो रामचन्द्रजी ने शरणागत का दुःख हरने का अपना बाना र सँभाला। उन्होंने तुरन्त विभीषण को अपने पिळे कर दिया और आप आगे होकर शक्ति के प्रहार के सह लिया॥ १॥

### लागि सक्ति मुरुद्धा कंद्यु भई। प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई॥ देखि बिभीषन प्रभु स्नम पायउ। गहि कर गदा कुद्ध होइ धायउ॥२॥

वह शांक्त रामचन्द्रजो की जा लगो श्रोर उन्हें कुछ मूच्छो हो श्राई। प्रमु रामचन्द्रजी का तो यह खेल था, पर देवतों की घवराहट हो गई। उस श्रवसर पर विभीषण प्रमु राम-चन्द्रजो की थका हुश्रा देखकर कोधित हो, हाथ में गदा लेकर, दौड़ा ॥ २॥

## रे क्कभाग्य सठ मंद क्रबुद्धे । तेँ सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥ सादर सिव कहुँ सीस चढाये । एक एक के केाटिन्ह पाये ॥३॥

विभोषण ने कहा—श्रभागे ! तू दुष्ट, नोच और खोटी बुद्धिवाला है; तूने देवता, मनुष्य, मुनि और नाग सबसे विरोध किया। तूने शिवजी की बढ़े आदर से मस्तक चढ़ाये थे, जिससे एक एक के बदले में करोड़ों मस्तक पाये॥ ३॥

#### तेहि कारन खल श्रब लिंग बाँचा। श्रब तव काल सीस पर नाँचा॥ रामबिमुख सठ चह्न संपदा। श्रस कहि हनेसि माँक उर गदा ॥४॥

श्ररे खल ! इसी कारण तू त्रभी तक बच रहा है, पर त्रब तेरा काल तेरे सिर पर नाच रहा है । श्ररे शठ ! रामचन्द्रजी से विभुख होकर तू सम्पत्ति चाहता है ? ऐसा कह-कर विभोषण ने रावण की छाती में गदा मारो ॥ ४॥

१—जब विभीषण समुद्र-तट पर रामचन्द्रजो की शरण में श्राया था तब श्रापने कहा था—"जों सभीत श्रावा सरनाई। रिखहों ताहि प्राण की नाई"।। इसका यहाँ प्रत्यच्च प्रमाणित कर दिखाया।

छंद-उर माँक गदाप्रहार घार कठोर लागत महि परचो। दसबदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायउ रिस भरचो॥ दाउ भिरे श्रतिबल मल्लजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हुने। रघु-बोर-बल-गर्बित बिभीषनु घालि नहिँता कहुँ गने॥

छातो में वह घार गदा-प्रहार लगते हो रावण पृथ्वो पर गिर पड़ा; उसके दसों मुँहों से रक्त बहने लगा; वह फिर सँमलकर कोघ में मरकर दौड़ा। वे दोनों खित बलो (रावण-विभोषण) मछ-युद्ध करने में जुट गये, एक दूसरे को मारने लगे। रघुवीर के बल के खिमान में भरा हुआ विमीषण रावण को पसंगे बराबर भी नहीं सममता था।।

#### दो ० – उमा बिभीष्नु रावनहिँ सनमुख चितव कि काउ।

भिरत सो कालसमान श्रब श्री-रघु-बीर-प्रभाउ ॥११६॥

महादेवजी कहते हैं कि हे पार्वतो ! विभीषण क्या कभी रावण के सम्मुख भी देख सकता था ? (कभो नहीं।) वहीं विभीषण श्रव काल के समान जी रावण से भिड़ता है, यह श्रीरघुनाय जो का प्रताप है।। ११९॥

चै। ० — देखा स्नमित विभीषनु भारी। धायेउ हुनुमान गिरिधारी ॥
रघ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माँभ तेहि मारेसि जाता॥१॥

जब हनुमान्जो ने विभोषण के अधिक थका हुआ देखा, तब वे पर्वत हाथ में लिये हुए दोड़े। उन्होंने तुरन्त रावक का रथ तोड़ डाला, घोड़ों और सार्थि की मार गिराया और रावण को छातो में लाव मारो ॥ १॥

ठाढ रहा श्राति कंपित गाता। गयउ विभीषनु जहँ जनत्राता॥ पुनि रावन तेहि हनेउ प्रचारी। चला गगन कपि पूछ पसारी॥२॥

लात लगने से रावण के श्रङ्ग बहुत हो काँप गये, पर वह खड़ा रहा श्रौर विभोषण वहाँ गया जहाँ भक्तरचक भगवान् रामचन्द्र थे। फिर रावण ने हतुमान् के। ललकार कर मारा तो वे श्रपनी पूँछ फैलाकर श्राकाश में उड़ गये॥ २॥

गहेसि पूछ किपसहित उडाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हुनुमाना । लरत श्रकास जुगल सम जोधा । हनत एकु एकहिँ किर कीधा ॥३॥

रावण ने उनकी पूँछ पकड़ लो, तो हनुमान्जी रावण-समेत उड़ गये। प्रबद्ध हनुमान्जी फिर उससे वहीं मिड़ गये। दोनों समानवली योद्धा आकाश में लहने लगे औड़ एक दूसरे के। अत्यन्त कोध से मारने लगे॥ ३॥

सोहिहँ नभ छलबल बहु करहीँ। कज्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीँ॥ बुधिबल निसिचर परइ न पारा। तब मारुतसुत प्रभु संभारा॥४॥

वे दोनों आकाश में बहुत सा छल और बल करते हुए ऐसे शोमित हुए, मानों कजल का पवंत और सुमेर पवंत आपस में लड़ रहे हों। जब हनुमान्जी ने बुद्धि के बल से राज्ञस रावस का पार नहीं पाया अर्थात् जब वे किसी तरह उसे हरा न सके तब अन्त में बायुपुत्र ने प्रमु रामचन्द्रजो के। स्मरण किया ॥ ४॥

छंद-संभारि श्री-रघु-बीर भीर प्रचारि कपि रावन हन्यौ।

महि परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहुँ जय जय भन्यौ॥ इनुमंत संकट देखि मर्कट भाछ क्रोधातुर चले।

रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजवल दलमले ॥

घीर इतुमान् ने श्रोरघुवीर के। स्मरण कर रावण के। ललकार कर मारा। यें वे दोनों घरती पर गिर जाते हैं और फिर उठ उठकर लड़ते हैं। यह दशा देखकर देवता दोनों की गण्य जय कहने लगे। इस तरह हनुमान्जों के। संकट में देखकर बन्दर और रोख कोध में भरकर चले। रण में मतवाले रावण ने उन सभो वीरों के। प्रचएड मुजाओं के बल से मद्न कर डाला।।

दो > –राम प्रचारे बोर तब धाये कीस प्रचंड ।

कपिदल प्रवल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाखंड ॥१२०॥

जब रामचन्द्रजो ने वानरां को ललकारा तब वे प्रचएड होकर दौड़ पड़े। रावण ने बानरों का दल प्रबल हुंचा देसकर पास्त्रएड (माया) प्रकट किया ॥ १२०॥

चौ०-श्रंतरधान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप श्रनेका॥ रघु-पति-कटक भासु कपि जेते। जहुँ तहुँ प्रगट दसानन तेते ॥१॥

वह एक चए भर को तो ऋन्तर्द्धान हो गया, फिर वह दुष्ट अनेक रूपों में प्रकट हुआ। रघुनाथजी को सेना में जहाँ जितने रीछ और बन्दर थे वहाँ उतने हो रावए उन्हें दीखने लगे॥१॥

देखे कपिन्ह श्रमित दससीसा। भागे भाछ बिकल भट कीसा॥ चले वलीमुख धरहिँ न धीरा। त्राहि त्राहि लिक्कमन रघुँचीरा॥२॥

१—स्वर्गवासी देवता यदि यथार्थ न कहें तो स्वर्गच्युत हो जायँ, इसलिए वे जब ांजसका पद्ध प्रबल देखते तब उसकी जय बोलते थे।

बन्दरों ने जब असंख्य रावण देखे तब रीछ और बन्दर व्याकुल हो होकर भागे। वे घीर न घर सके और जाकर पुकारने लगे कि हे लक्ष्मणजी! त्राहि, हे रघुवीरजी! त्राहि! (रज्ञा करी, रज्ञा करी)॥ २॥

दसदिसि केाटिन्ह धावहिँ रावन । गर्जहिँ घोर कठोर भयावन ॥ डरे सकल सुर चले पराई । जय के स्रास तजहु स्रव भाई ॥३॥

दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ने लगे श्रीर घोर, कठोर भयङ्कर गर्जना करने लगे। सब देवता डरे श्रीर भाग चले। वे बोले कि माई ! श्रब विजय होने की श्राशा छोड़ो॥ ३॥

सव सुर जिते एक दसकंधर। श्रब बहु भये तकहु गिरिकंदर॥ रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी। जिन्ह जिन्ह प्रभुमहिमा कहु जानी॥४॥

एक रावण ने सब देवतां का जात लिया था, श्रव तो वे करोड़ीं हो गये, इसलिए हमें रहने के लिए पर्वतों की कन्दरायें ढूँढ़नी चाहिएँ। उस समय ब्रह्मा, महादेव, श्र्याष श्रीर ज्ञानी जिन जिन लोगों ने कुछ भगवान की महिमा जानो है, वे वहीं खड़े रहे।। ४॥

छंद—जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपन्ह रिपु माने फुरे। चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे॥ इनुमंत श्रंगद नील नल श्रातिचल लरत रनवाँकुरे। मर्वहिँ दसानन केटि केटिन्ह कपट भूभट श्रंकुरे॥

जो रामप्रताप के जाननेवाले थे, वे निभय रहे। विन्तु उन माया के रावणों की सचा समम्म कर सब रीक्ष और बन्दर विचलित हो गये! वे पुकारने लगे कि हे कुपालु! हम भय से ज्याकुल हैं, हमारी रक्ता करी। हनुमान्, अङ्गद, नल, नोल आदि बाँके बीर रण में लड़ने लगे और कपट रूपी पृथ्वी से अंकुर की भाँति उत्पन्न करोड़ों वीर रावणों का मर्दन करने लगे॥

दे।०–सुर बानर देखे बिकल सेउ केासलाधीस।

सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥१२१॥

केासळाधीश रामचन्द्रजी देवतों श्रीर बन्दरों की बेहाल देखकर हॅसे। उन्होंने धनुष की सन्नद्ध कर एक ही बाग्र से उन सब (माया के) रावग्रों की मार डाला ॥ १२१॥

चौ०-प्रभु छन महुँ माया सब काटी। जिमि रिब उये जाहिँ तम फाटी।। रावन एकु देखि सुर हरषे। फिरेसुमन बहु अभु पर बरषे॥१॥ जैसे सूत्र के उद्य होते ही श्रॅंधेरा फट जाता है वैसे ही प्रभु ने चए भर में सब माया काट डाली। जब एक रावए। रह गया तब उसे देखकर देखता प्रसन्न हुए, वे लौट श्राध। उन्होंने प्रभु रामचन्द्रजो पर खूब फूल बरसाये॥ १॥

भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ प्रमुबल पाइ भालु कपि धाये। तरल तमकि संजुग महि श्राये॥२॥

रध्यति ने भुजा उठाकर बन्दरों की लौटाया, तब वे सब एक दूसरे की पुकार पुकारकर लौट आये। प्रभु रामचन्द्रजी का बल पाकर रीख्न और बन्दर दौड़े और चंचलता के साथ लपक कर लड़ाई की भूमि में आ गये॥ २॥

करत प्रसंसा सुर तेहि देखे। भयउँ एक मेँ इन्ह के लेखे॥ सठहु सदा तुम्ह मार मरायल। कहि श्रस कापि गगनपथधायल॥३॥

देवतों की रामचन्द्रजी की प्रशंसा करते देख, रावण साचने लगा कि इनकी समक्त से मैं एक ही ही गया हूँ। फिर, "अरे दुष्टी! तुम सदा ही से मुकसे पिटते आये हो" ऐसा कह, कोध कर वह आकाश-मार्ग में दौड़ा ॥ ३॥

हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहँ मेारे श्रागे ॥ विकल देखि सुर श्रंगद धावा । कूदि चरन गहि भूमि गिरावा ॥४॥

तब देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण बोला कि ऋरे दुष्टो ! मेरे सामने से तुम कहाँ जाने पाश्चोगे! इतने में देवतों का व्याकुल देखकर श्रद्भद दौड़ा। उसने कृदकर रावण का पाँव पकड़ उसके। धरती पर गिरा दिया॥ ४॥

छंद-गिह भूमि पांरचो बात मारचो बालिसुत प्रभु पिहँ गया। संभारि उठि दसकंठ घेरि कठोर रव गर्जत भया॥ करि दाप चाप चढाइ दस संधान सर बहु बरषई। किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरपई॥

रावण के। पकड़ पृथ्वी पर गिरा श्रौर लातें मारकर बालिपुत्र श्रङ्गद प्रभु के पास चला गया। फिर रावण सँभल कर उठा श्रौर उसने घोर, कठेार ध्विन से गर्जना की। वह श्रीभमान कर दस धनुष लें, उन पर बाण सन्धान कर, बहुत सो शर-वर्षो करने लगा। उसने सब योद्धाश्रों के। घायल कर दिया। इस तरह श्रपने बल से उन वोरों के। डरे देखकर वह बड़ा प्रसन्न होने लगा।।

दो०-तब रघुपति लंकेस के सीस भुजा सर चाप। काटे भये बहोरि पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥१२२॥ तब रघुनाथजी ने रावण के मस्तक और घनुष-बाण-समेत मुजार्थे काट डालीं, परन्तु जैसे तीथे में किये हुए पाप बढ़ते हैं वैसे ही वे फिर बढ़ गये॥ १२२॥

चै। -सिर अज बाढि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी॥ मरत न मृढ कटेहु भुज सीसा । धाये कापि भालु भट कीसा॥१॥

शत्रु रावण के मस्तक और मुजाओं की वृद्धि देखकर रीछों और बन्दरों के। बड़ा कोध आया। वे सोचने लगे कि यह मूर्ख मुजाओं और मस्तकों के कटने पर भी नहीं मरता! फिर वीर वानर और रीछ कोध कर दौड़े।। १।।

बालितनय मारुति नल नीला । दुबिद कपीस पनस बलसीला ॥ बिटप महीधर करहिँ प्रह्वारा। सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा॥२॥

बालिपुत्र ( श्रङ्गद् ), हनुमान्, नल, नील, द्विविद्, सुप्रोव और पनस इत्यादि बलशालो वानर वृत्तों और पहाड़ों से प्रहार करने लगे। रावण उन श्राते हुए पर्वतें। श्रीर वृत्तों की पकड़ कर उन्हीं से बन्दरों की मारने लगा।। २।।

एक नखिन्ह रिपुबपुष बिदारी। भागि चलिह एक लातन्ह मारी॥ तब नल नील सिरन्ह चढि गये। नखन्ह लिलार बिदारत भये॥३॥

कोई बन्दर नस्तों से रावण का शरीर विदीण कर भाग जाने लगे और कोई लातों से मार मारकर। तब नल और नील रावण के मस्तकों पर चढ़ गये। उन्होंने नस्तों से उसके ललाट (कपाल) के बिदार डाला।। ३।।

रुधिर बिलेकि सकोप सुरारी। तिन्हहिँ धरन कहँ भुजा पसारी॥ गहे न जाहिँ करन्ह पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमलवन चरहीं॥४॥

मस्तक से खून बहता देखकर देवरात्रु रावण क्रोधित हुआ और उसने उन दोनों बन्दरों को पकड़ने के लिए अपनी मुजायें फैलाई पर वे उसकी बीसें मुजाओं पर फिरते थे, पकड़ में न आते थे। ऐसा माल्रम होता था मानो दो अमर कमलों के वन में फिर रहे हों॥ ४॥

कोपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥ पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हे॥४॥

१—त्रीर जगह किये हुए पाप तो तीयों में जाने से, उनके प्रभाव से, नष्ट हा जाते हैं, पर जा पाप तीयों में ही रहकर किये जाय वे वजलेप होकर कदापि नहीं खूटते, किन्तु अपार हो जाते हैं। ऐसा धमशास्त्र का मत है—"अन्यद्वेत्रे कृतं पापं तीर्यद्वेत्रे विनश्यित। तीर्यद्वेत्रे कृतं पापं वजलेपो भवि-ष्यित॥"

फिर रावण ने क्रोधित हो, कूदकर, उन दोनों बन्दरों की पकड़ लिया श्रीर जब वह उन्हें पृथ्वा पर पटकने लगा तब वे उसकी मुजाश्रों की मरोड़ कर माग गये। फिर उसने क्रोध में भरकर हाथों में दस धनुष ले बाएों से मार मार कर बन्दरों की घायल कर दिया॥ ५॥

हनुमदादि मुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदेाष हरष दसकंधर ॥ मुरुछित देखि सकल कपिवीरा । जामवंत धायउ रणधीरा ॥६॥

हतुमान् आदि बन्दरों की मृच्छित कर और प्रदोषकाल (सूर्य अस्त के दो घड़ी पहले) का समय पाकर रावण प्रसन्न हुआ । इधर सब वीर बन्दरों की मृच्छित देखकर रणघीर जाम्बवान दौड़ा ॥ ६॥

संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे प्रचारि प्रचारी ॥ भयउ क्रुद्ध रावनु बलवाना । गहि पद महि पटकइ भट नाना॥७॥ देखि भालुपति निज-दल-घाता । कोपि माँभ उर मारेसि लाता ॥⊏॥

उसके साथ रीछ पहाड़ श्रौर वृत्त हाथों में लिये हुए रावण की ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान् रावण भी क्रोधित होकर कितने ही वीरों के पाँव पकड़ पकड़ कर उन्हें पटकने लगा।। ७।। ऋजाधिपति जाम्बवान् ने श्रपने दल की घायल होते देखकर क्रोधित हा रावण को छातों में लात मार दो।। ८।।

छंद-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ तें महि परा । गहि भालु बीसहु कर मनहुँ कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ मुरुद्धित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहिँ गयो । निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सृत जतनु करत भयो ॥

छाती में प्रचंड लात के लगते हो रावण व्याकुल होकर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर गया। उस समय बोसों भुजाओं में रोछों को पकड़े हुए वह ऐसा माल्यम होता था, मानों रात के समय कमलों में मौरों ने बसेरा किया हो। फिर ऋचपित जाम्बवान उसको मूर्च्छित देखकर उसको श्रीर भो एक लात मारकर प्रभुजी के पास गया। तब रात्रि का समय जानकर सार्राथ रावण को रथ में डालकर लङ्का में ले गया श्रीर उसकी (चैतन्य करने का) यल करने लगा।।

दो० – मुरुछा बिगत भालु कपि सब आये प्रभु पास । सकल निसाचर रावनहिँ घेरि रहे अतित्रास ॥१२३॥

१-सूर्याःत के समय राज्ञसों का वल बढ़ जाता है।

इधर रोझों श्रौर बन्दरों की मूर्च्छा दूर होने पर वे सब रामचन्द्रजो के पास श्राये। उधर सब राचसों ने श्रत्यन्त त्रास से रावण की घेर लिया।। १२३।।

चौ०-तेही निसि सीता पहिँ जाई। त्रिजटा किह सब कथा सुनाई॥ सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥१॥

उसी रात के। त्रिजटा (राज्ञसो) ने सोताजी के पास जाकर उन्हें सब वृत्तान्त कह सुनाया। रात्रु रावण के मस्तकों श्रौर मुजाश्रों को बाढ़ सुनकर सोताजी के हृदय में बहुत हो त्रास हुश्रा॥ १॥

मुख मलीन उपजी मन चिंता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ होइहि काह कहिस किन माता । केहि विधि मरिहि विस्व-दुख-दाता॥२॥

सोताजो का मुख मिलन हो गया, मन में चिन्ता उत्पन्न हुई, तब वे त्रिजटा से बोर्ली—हे माता ! क्या होगा, तू कहती क्यों नहीं ? जगत के दुःख देनेवाला रावण किस तरह मरेगा ? ॥ २ ॥

रघु-पति-सर सिर कटेहु न मरई । विधि विपरीत चरित सब करई ॥ मार श्रभाग्य जिश्रावत श्रोही । जेहि हैाँ हरि-पद-कमल-बिद्धोही ॥३॥

रघुनाथजो के बाणों से मस्तक कट जाने पर भी वह नहीं मरता ! तब विधाता प्रति-कूल है, वही ये सब चित्रि कर रहा है। अपने जिस अभाग्य के कारण मैं रामचन्द्रजी के चरण-कमलां से अलग हुई हूँ वही मेरा अभाग्य रावण के जिला रहा है।। ३।।

जेहि कृत कपट कनक-मृग झुठा । श्रजहुँ सो देव मोहि पर रूठा ॥ जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाये। लिछमन कहुँ कटु बचन कहाये॥४॥

जिस दैव ने मूठा कपटयुक्त सोने का मृग बनाया था, वहां मुम्न पर श्रव भो रूठा है। जिस विधाता ने मुम्ने न सहने के लायक़ (घोर) दुःख सहन कराये, जिसने लक्ष्मण की (मेरे मुख से) कड़वे वचन कहलाये॥४॥

रघु-पति-बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ ऐसेहु दुख जो राखु मम प्राना । सोइ बिधिताहिं जिश्राव न श्राना ॥४॥

जिस विधाता ने रामचन्द्रजी के विरहरूपी विषैले भारी बाणों से ताक ताक कर बहुत बार मुक्ते मारा है तथा जो ऐसे दुःख में भी मेरे प्राण रख रहा है, वही विपरीत विधाता रावण को जिला रहा है; दूसरा कोई नहीं ॥ ५॥



तेहि निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाइ॥ ए० ९३२

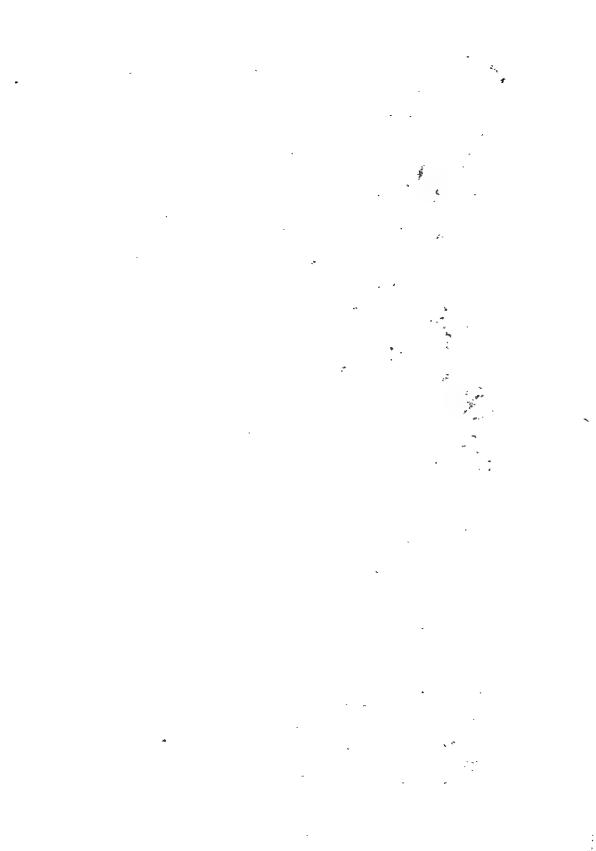

बहु बिधि करित बिलाप जानकी। किर किर सुरित कृपानिधान की॥ कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। उर सर लागत मरइ सुरारी॥६॥ प्रभु ता तेँ उर हतइ न तेही। एहि के हृदय बसित बैदेही॥७॥

कृपानिधान रामचन्द्रजो के। बार बार याद करके जानकीजो तरह तरह से विलाप करने लगीं तब त्रिजटा ने कहा—हे राजकुमारी ! सुनो । हृदय में बाण लगते ही रावण मर जायगा ॥ ६ ॥ प्रभु रामचन्द्रजो अभो उसके हृदय में इस कारण बाण नहीं मारत कि उसके हृदय में जानको का ( तुम्हारा ) निवास है ॥ ७ ॥

छंद-एहि के हृदय बस जानकी मम जानकी उर बास है।

मम उदर भुवन श्रनेक लागत बान सब कर नास है॥

सुनि बचन हरष बिषाद मन श्रति देखि पुनि त्रिजटा कहा।

श्रब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा॥

[रामचन्द्रजो सोचते हैं कि, इस रावण के हृदय में जानकी बस रही हैं] जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे पेट के भीतर अनेक लोक बसते हैं, अतः हृदय में बाण लगते ही इन सबका नाश हो जायगा (क्योंकि रामबाण अमे।घ हैं)। इन वचनों के सुनकर सीताजी के। कुछ हर्ष हुआ, पर फिर दु:ख हो गया। यह दशा देखकर त्रिजटा ने कहा—हे सुन्द्रि! अब शत्रु रावण इस तरह मरेगा, तुम सुनो और इस महा-संदेह के। दूर करो।

दो०-काटत सिर होइहि विंकल छुटि जाइहि तव ध्यान।

तब रावन कहुँ हृदय महुँ मरिहृहिँ राम सुजान ॥१२४॥

मस्तक कटते कटते जब रावण ज्याकुल होगा तब उसे तुम्हारा ध्यान छूट जायगा। उसो श्रवसर पर श्रांत-चतुर रामचन्द्रजी उसके हृदय में बाण मारंगे॥ १२४॥

चै। ० – श्रस कि बहुत भाँति समुभाई। पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥ रामसुभाउ सुमिरि बैदेही। उपजी विरह्निया श्रति तेही॥१॥

त्रिजटा ऐसा कहकर और सीताजी के। बहुत तरह से समका कर अपने घर चलो गई। रामचन्द्रजा के स्वभाव का स्मरण कर जानकीजी के। विरह को बड़ी भारी वेदना उठी ॥ १॥ निसिहि ससिहि निदित बहु भाँती । जुग सम भई न राति सिराती ॥

करति विलाप मनिह मन भारी। रामविरह जानकी दुखारी॥२॥

, जानकोजो रात्रि को और चन्द्रमा की बहुत तरह से निन्दा करती थीं। उनके। वह रात युग के समान हो गई, वह बीतती ही नहीं थी। रामचन्द्रजो के बिरह से दु:खित जानकीजी मन ही मन भारी विलाप करने लगीं॥ २॥

जब श्रित भयउ बिरह उर दाहू। फरकेउ बाम नयन श्ररु बाहू॥ सगुन बिचारि धरी मन धीरा। श्रब मिलिहहिँ क्रपाल रघुवीरा॥३॥

जब विरह से सीताजी की छाती में ऋत्यन्त दाह होने लगा, तब उनकी बाई आँख और बाई मुजा फड़की। सीताजी ने उस श्रङ्ग-स्फुरण के शकुन की विचारकर मन में इसलिए धैर्य धारण किया कि श्रब दयाछ रघुवोर मुक्ते मिलेंगे॥ ३॥

इहाँ श्रधिनिसि रावन जागा । निज सारथि सन खीमन लागा ॥ सठ रनभृमि छुडायसि मोही । धिग धिग श्रधम मंदमति तोही ॥४॥

इधर आधी रात होने पर रावण जागा, (मूर्च्छा मिट कर उसे चेत हुआ) तब वह अपने सारिथ पर क्रोध करने लगा—अरे दुष्ट ! तुने मेरी रणभूमि छुड़ा दी; अरे अधम ! मन्द्बुद्धि ! तुमे धिकार है, धिकार है ॥ ४॥

तेहिँ पद गहि बहु बिधि समुक्तावा। भार भये रथ चढि पुनि धावा॥
सुनि श्रागवनु दसानन केरा। कपिदल खरभर भयउ घनेरा॥४॥
जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी। धाये कटकटाइ भट भारी॥६॥

सारिथ ने पाँव पकड़ कर रावण के। बहुत तरह समकाया। प्रात:काल होते ही रावण फिर रथ पर सवार हो चढ़ आया। उसका आगमन सुनकर बानर-दल में बड़ी खलबली मची॥ ५॥ भारी योद्धा लोग जहाँ तहाँ से वृत्त और पर्वत उसाड़ उसाड़ कर किटकिटा कर दै। ६॥

छंद-धाये जे। मर्कट बिकट भात्त कराल कर भूधर धरा। श्रित केपि करिहेँ प्रहार मारत भिज चले रजनीचरा॥ बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावन लियो। चहुँ दिसि चपेटन्हिं मारि नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुल कियो॥

जो विकट बन्दर श्रीर कराल रीछ थे वे हाथों में पहाड़ ले लेकर दौड़े श्रीर श्रत्यन्त क्रोध कर प्रहार करने लगे। उनके मारते ही राचस भाग चले। बलवान् बन्दरों ने राचसों की सेना की भगा कर फिर रावण की घेर लिया। उन्होंने उसकी चारों श्रीर से चपेटें लगा लगाकर श्रीर नस्तों से उसका शरोर विदारण कर उसे ज्याकुल कर दिया।।

देा०-देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह विचार ।

श्रंतरहित होइ निमिष महुँ कृत माया बिस्तार ॥१२५॥

रावण ने बन्दरों की महा प्रबल देखकर मन में कुछ विचार किया और वहाँ से अन्त-धीन होकर उसने एक पलक भर में राज्ञसी माया फैला दी ॥ १२५॥ तोमरछंद-जब कीन्ह तेहि पाखंड। भये प्रगट जंतु प्रचंड॥ बेताल भूत पिसाच। कर धरे धनु नाराच॥ जोगिनि गहे करबाल। एक हाथ मनुजकपाल॥ किर सद्य सोनित पान। नाचिहँ करहिँ बहु गान॥

जब रावण ने पाखंड (माया) किया तब वहाँ प्रचंड जोव प्रकट हुए। वेताल, भूत, विशाच हाथों में धनुष बाण लिये हुए और योगिनियाँ एक हाथ में तलवार तथा दूसरे में मनुष्य का कपाल लेकर ताजा रक्त पान करने और नाचने तथा अनेक गान करने लगीं।

धरु मारु बोलहिँ घोर । रहि पूरि धुनि चहुँ स्रोर ॥ मुख बाइ धावहिँ खान । तब लगे कीस परान ॥ जहुँ जाहिँ मर्कट भागि । तहुँ बरत देखहिँ स्रागि ॥ भये बिकल बानर भालु । पुनि लाग बरषइ बालु ॥

वे पकड़े। मारो ! आदि घोर शब्द बोलने लगीं। वह ध्वनि चारों ओर फैल रही थी। वे मुँह फैलाकर खाने की दौड़ने लगीं, तब बन्दर भागने लगे। बन्दर जहाँ भागकर जाते वहाँ उन्हें आग जलती हुई दीखती थी। तब तो बन्दर और रीछ व्याकुल हो गये। फिर वहाँ रेत बरसने लगो।।

जह ँतहँ थिकत किर कीस । गर्जें उच्चिर दससीस ॥ लिखमन किंपीससमेत । भये सकल बीर श्रचेत ॥ हा राम हा रामा । किह सुभट मीजिह ँहाथ ॥ एहि विधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥

इस तरह बन्दरों के जहाँ तहाँ थिकत कर रावण खूब गर्जा। लक्ष्मण श्रीर सुन्नीव-समत सब वीर श्रचेत हो गये। श्रच्छे श्रच्छे थोद्धा हाय राम ! हाय रघुनाथ !! कहकर हाथ मलने लगे। इस तरह रावण ने सारी सेना का बल तोड़कर फिर श्रीर कपट (माया) किया।

प्रगटेसि बिपुल हनुमान । धाये गहे पाषान ॥ तिन्ह राम घेरे जाइ । चहुँ दिसि बरूथ बनाइ ॥ मारहु धरहु जनि जाइ । कटकटिह ँ पूँछ उठाइ ॥ दस दिसि लँगूर बिराज । तेहि मध्य केासलराज ॥ • अने बहुत से हनुमान प्रकट किये, वे पत्थर ले लेकर दौड़े। उन्होंने दल बनाकर रामचन्द्रजी को चारों श्रोर से जा घेरा। वे मार लो, पकड़ लो, जाने न पावे, ऐसा कह कर पूँछ उठा किलकारी मारने लगे। दसों दिशाश्रों में ती पूँछ श्रीर बीच में रामचन्द्रजी हैं।।

छंद-तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्यामतन सोभा लही।
जनु इंद्रधनुष श्रनेक की बर बारि तुंग तमालही॥
प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय करी।
रघुवीर एकहि तीर कोपि निमेष महँ माया हरी॥
उनके बीच में कोसलराज रामचन्द्रजो क श्याम शरीर ने ऐसो शोभा पाई,

उनके बांच में कासलराज रामचन्द्रजों क श्याम शरीर ने ऐसी शोभा पाई, मानो ऊँचे तमाल वृत्त के चारों श्रोर बहुत से इन्द्रधनुषां की बाड़ लगी है। इस तरह प्रभु राम-चन्द्रजी की देखकर देवतों के हृद्य में हर्ष श्रीर विषाद दोनों हुए, फिर उन्होंने श्रापको जय हा जय हो, जय हो, इस प्रकार शब्द किया। रामचन्द्रजी ने क्रोधित हो एक ही बाए से पलक भर में वह माया हर लो।।

माया बिगत किप भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे। सरिनकर छाड़े राम रावन-बाहु-सिर पुनि महि गिरे॥ श्री-राम-रावन समरचरित श्रनेक कल्प जा गावहीँ। सत सेष सारद निगम किब तेउ तदिप पार न पावहीँ॥

माया के नष्ट हो जाने पर बन्दर श्रीर रीख्न प्रसन्न हुए श्रीर सब पहाड़ तथा वृत्त लंकर लीट पड़े। रामचन्द्रजी ने श्रापने बाग-समूह छाड़े जिनसे रावण के भुज श्रीर मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरे। श्रीरामचन्द्रजी श्रीर रावण के युद्ध के चारत्र का सी श्राप, सरस्वती, वेद श्रीर कि सैकड़ों करूप पर्यन्त गावं, तो भो पार नहीं पा सकते?।।

#### देा० – कहे तासु ग्रनगन कह्युक जडमति तुलसीदास ।

निज-पौरुष-श्रनुसार जिमि मसक उडाहिँ श्रकास ॥१२६॥

मूर्ख-बुद्धि तुलसीदास ने उन्हीं प्रभु के कुछ गुण-गण इस तरह कहे हैं जिस तरह आकाश में मच्छर अपनी शक्ति के अनुसार ही उड़ता है। (अधिक नहीं, क्योंकि आकाश तो अपार है)।। १२६।।

१ —वास्तव में राम-रावण युद्ध के लिए वाल्मीकिजी ने भी अनुपमता निरूपण की है। अलि इहारशास्त्र में अनन्वयालङ्कार में कुवलयानन्द ने इस श्लोक के। उद्घृत किया है—''गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव ॥" अर्थात् आकाश, समुद्र और राम रावण का युद्ध इन तीनों के लिए दूसरी उपमा नहीं, वे उन्हीं जैसे हैं।

# कारें सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेस । प्रभु क्रीडत मुनि सिद्ध सुर ब्याकुल देखि कलेस ॥१२७॥ बहुत बार मस्तकों और भुजाओं के काट डालने पर भी वीर लङ्करेश्वर रावण मरता नहीं। प्रभु रामचन्द्रजी तो यह खेल कर रहे हैं; किन्तु मुनि, सिद्ध और देशता क्लेश देखकर न्याकुल हो रहे हैं॥ १२७॥

चौ०-काटत बढिहँ सीससमुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ श्रिधिकाई॥ मरइन रिपु स्रम भयउ बिसेखा। राम बिभीषन तन तब देखा॥१॥

जैसे ज्यों ज्यें। लाभ होता है त्यां त्यां लोभ ऋधिक बढ़ता है, वैसे हो रावण के मस्तक काटने पर बढ़ते जाते थे। युद्ध में शत्रु मरता नहीं, और विशेष परिश्रम हुआ, तब रामचन्द्रजी ने विभोषण को स्रोर देखा ।। १॥

उमा काल मरु जाकी ईछा । सोइ प्रभु जन कर प्रीतिपरीछा ॥ सुनु सर्वग्य चराचरनायक । प्रनतपाल सुर-मुनि-सुख-दायक ॥ २ ॥

महादेवजी कहते हैं कि हे पावेति ! जिन परमात्मा की इच्छा से काल भी मर जाता है, वे भगवान् रामचन्द्र इस अवसर पर अपने जन की परीचा कर रहे हैं। विभीषण ने कहा— सुनिए। आप तो सर्वज्ञ, चराचर के स्वामो, शरणागत-रच्चक, देवतों, और मुनियों के। सुख देनेवाले हैं।। २।।

नाभीकुंड सुधा बस या के। नाथ जियत रावनु बल ता के॥ सुनत बिभीषनबचन क्रुपाला। हरिष गहे कर बान कराला॥ ३॥

हे नाथ! इस रावण के नाभि-कुंड में अमृत का निवास है, उसी के बल से यह जी रहा है (इसके कटे मस्तक आदि नये हो जाते हैं)। कृपाछ रामचन्द्रजी ने विभीषण के इन बचनों का सुनते ही प्रसन्न होकर हाथ में कराल बाण लिये।। ३।।

श्रसशुन होन लगे तब नाना । रोवहिँ बहु स्वगाल खर स्वाना ॥ बोलिहिँखग जग-श्रारति-हेतू । प्रकट भये नभ जहँ तहँ केतू ॥ ४ ॥

१—विभीषण की त्रोर इसलिए देखा कि यह दुष्ट रावण तो मारे से भी नहीं मरता त्रौर विभीषण के हमने लक्का का राजा किया, त्रातः त्राव कैसे क्या होगा १ या—विभीषण की त्रोर देखकर वे यह सोचने लगे कि इसी का माई तो रावण है, फिर इसमें इतना बल कहाँ से त्रा गया ! या—उसकी त्रोर देखकर वे रावण के मारे जाने का उपाय पूछते हैं।

२—विभीषण की श्रोर देखकर उपाय पूछा तो क्या रामचन्द्रजी श्रजान थे ? इसी शङ्का की निवृत्त के लिए उनके सबेश श्रादि विशेषण हैं।

तब श्रानेक प्रकार के अशकुन होने लगे; बहुत से सियार, गधे और कुत्ते रोने लगे। ससार के दु:ख की सूचना देनेवाले दुष्ट पत्तो बोलने लगे, आकाश में जहाँ तहाँ केतु (पूँछवाले तारे) प्रकट हुए ॥ ४॥

दस दिसि दाह होन त्र्रित लागा । भयउ परव बिनु रबिउपरागा ॥ मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा स्रविह नयनमग बारी ॥ ५ ॥

दसों दिशाओं में अत्यन्त दाह रहोने लगा। पर्वकाल (अमावस्या श्रीर प्रतिपदा की सिन्ध) बिना हो सूर्य-प्रहण हो गया। मन्दोदरी के हृदय में भारी कम्प हुआ। मूर्तियाँ नेत्रों के रास्ते आँसू बहाने लगीं।। ५॥

छंद-प्रतिमा स्रविह पिब पात नम श्रित बात बह डोलित मही। बरषिह बलाहक रुधिरु कच रज श्रसुम श्रित सक का कही।। उतपात श्रिमित बिलोकि नम सुर बिकल बोलिह जय जये। सुर सभय जानि कृपाल रघुपित चाप सर जोरत भये।।

मृतियों के श्रांस् बहने लगे, श्राकाश से वश्रपात (विजलो गिरना) होने लगे, प्रचंड श्रांधी चली, प्रथ्वो हिलने लगी, बादल रुधिर, केश श्रीर धूल बरसाने लगे। ऐसे ऐसे श्रातंक श्रपशकुनों के। कौन कह सकता है! देवता श्राकाश में श्रपार उत्पातों की देखकर जय जय बोल रहे थे। द्यालु रघुनाथजी देवतों के। मयभीत जान कर धनुष में बाए। सन्धान करने लगे।।

दो०—खेँचि सरासन स्रवन लिंग छाडे सर एकतीस। रघु-नायक-सायक चले मानहुँ काल फनीस॥ १२८॥

रामचन्द्रजी ने धनुष की कान पर्यन्त खींचकर इकतोस बागा छोड़े। रघुनाथजी के वे बाग्र ऐसे चले, मानें काल-वर्ष हीं ॥ १२८॥

चौ०-सायक एक नामिसर सोखा । श्रपर लगे सिर भुज करि रोखा ॥ लइ सिर बाहु चले नाराचा । सिर-भुज-हीन मंड महि नाचा॥१॥

एक बागा ने तो रावण का (श्रमृतभरा) नाभिकुंड सुखा दिया, दूसरे बोसें भुजाओं श्रीर दसें मस्तकों में तेजी से जा लगे। वे बागा जब रावण के मस्तकों श्रीर भुजाश्रों की लेकर चले तब बिना मस्तकों श्रीर बिना भुजाश्रों का उसका हंड पृथ्वी पर नाचने लगा ॥ १॥

१—सवेरे और संध्या का पूर्व तथा पश्चिम में दीखनेवाली ललाई को, यदि वह बहुत तेज़ हो श्रीर बड़ी देर तक रहने लगे, 'दिशाश्रों का दाह' कहते हैं।

धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु सर हित कृत जुग खंडा॥ गर्जेंड मरत घाररव भारी। कहाँ रामु रन हतउँ प्रचारी॥ २॥

उस धड़ की प्रचंड दौड़ से जब धरती धँसने लगी, तब प्रभु रामचन्द्रजी ने बाग् मारकर उस धड़ के दो दुकड़े कर दिये। वह मरते मरते भागी भयद्भर शब्द से गजेकर बीला— राम कहाँ हैं, मैं उन्हें ललकार कर रण में माह्रगा।। २॥

डोली भूमि गिरत दसकंधर । ज्ञुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर ॥ धरिन परेउ दोउ खंड बढाई । चापि भाजु-मर्कट-समुदाई ॥ ३ ॥

रावण के गिरते समय पृथ्वी हिल गई; समुद्र, नित्याँ, दिग्गज श्रौर पर्वत क्षुभित हो गये। रावण उन धड़ के देनों दुकड़ों के बढ़ाकर रीछों श्रौर बन्दरों के दबाता हुआ धरता पर गिर गया ।। ३।।

मंदोदरि श्रागे भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ प्रविसे सब निषंग महँ जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई॥४॥

रामचन्द्रजो के बाग रावण की भुजाओं और मस्तकों की मन्दोद्री के सम्मुख रखकर जहाँ जगन् के स्वामी रामचन्द्रजी थे वहाँ की चले। उन सबने जाकर तरकस में प्रवेश किया। यह देखकर देवतों ने नगारे बजाये॥ ४॥

तासु तेज समान प्रभुत्रानन । हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा । जय रघुवीर प्रवल-भुज-दंडा ॥ ४ ॥ बरषहिँ सुमन देव-मुनि-बृंदा । जय कृपाल जय जयित मुकुंदा ॥६॥

रावण का तेज श्रीरामचन्द्रजी के मुख-कमल में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर महादेव श्रीर ब्रह्मा प्रसन्न हुए। प्रवल भुज-दंडवाले रामचन्द्रजी की जय हो जय हो। जय जयकार को ध्विन ब्रह्मांड में भर गई॥ ५॥ देवता श्रीर ऋषि-समूह फूल बरसाने लगे श्रीर वोले—हे छपालु ! श्रापको जय हो, हे मुकुन्द (मे।चदाता) श्रापको जय हो, श्राप विजयो हों॥ ६॥

१—कहीं कहीं ऐसा भी कहा है कि रावण का ध्यान चल-विचल कर देने के लिए रामचन्द्र जी की आशा से लक्ष्मण्जी ने रावण से नीति-शिद्धा के प्रश्न किये थे और उत्तर में उसने कहा था कि मनुष्य अपने चिन्तित कार्य शीघ्र कर डाले, अन्यथा वे रह जाते हैं। मेरे तीन मनोरथ रह गये—(१) मैंने यमराज से युद्ध करते समय नरकवासियों का दुःख देखकर नरक पाट देना चाहा था। (२) स्वर्ग के लिए लोगों को दीर्घ प्रयत्न करते देख मैंने विश्वकर्मा से एक नसेनी (सीडी) प्राकर स्वर्ग के लिए लगा देनी चाही थी। (३) पापकमें को हृदय में एकदम स्थान नहीं देना चाहए। यदि मैं सीता-हरण के पहले मृत-भविष्य को सीच लोगा तो आज का यह कुलच्य न होता।

छंद-जय कृपाकंद मुकुंद द्वंदहरन सरन सुख-प्रद प्रभाे । खल-दल-विदारन परमकारन कारुनीक सदा विभाे ॥ सुर सुमन बरषिह हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही। संप्रामश्रंगन रामश्रंग श्रनंग बहु साभा लही॥

कृपा के कन्द (सार) मुकुन्द, द्वन्द्व (भेदबुद्धि या जंजाल) के। हरनेवाले, शरणागत के। सुख देनवाले प्रभा ! आपकी जय हो। शत्रुदल के। विदारण करनेवाले, परम कारणरूप, सदा करणा करनेवाले विभा (समर्थ)! आपकी जय हो। देवता आनन्द में भर कर फूल बरसा रहे हैं, गहगहे (गहरे) नगारे बज रहे हैं। उस समय रण-भूमि में रामचन्द्रजो के अङ्गां ने अनेक कामदेवों की शोभा पाई।।

सिर जटामुकुट प्रसून बिच बिच श्रित मनोहर राजहीँ। जनु नीलगिरि पर तिडत पटल समेत उडुगन श्राजही॥ भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिरकन तन श्रित बने। जनु रायमुनी तमाल पर बैठीँ बिपुल सुख श्रापने॥

श्रीरामचन्द्रजों के मस्तक पर जटाश्रों के मुकुट के बोच बीच में फूल बहुत ही मनेहर श्रीमित हो रहे थे, मानों नोल पर्वत पर बिर्जालयों के समृह-समेत नज्ञन-गण प्रकाशित हो रहे हों। वे मुज-द्राडों (हाथों) से धनुष श्रीर बाण फेर रहे हैं, शरीर पर रक्त की बूँदें श्रत्यन्त श्रीमा दे रही हैं। वे ऐसी मान्द्रम होती हैं, मानों रायमुनियाँ (एक तरह को चिड़ियाँ) तमाल के कुन्न पर बड़े मुख्न से बैठों हों।।

दो०-कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु श्रभय किये सुरवृंद ।

हरषे बानर भालु सब जय सुखधाम मुकुंद ॥ १२६॥

प्रभु रामचन्द्रजी ने कृपा-दृष्टि को वर्षा करके देव-गर्णा की अभय कर दिया। सब राह्य श्रीर बन्दर प्रसन्न हो गये; वे बाले कि हे सुख के धाम, मुकुन्द ! आपको जय हो ॥ १२९ ॥

चै।०-पितसिर देखत मंदोदरी । मुरुछित विकल धरिन खिस परी ॥ जुर्बातबृंद रोवत उठि धाईँ । तेहि उठाइ रावन पिहँ स्राईँ ॥१॥

पति रावण के मस्तक देखते हो मन्दोदरी मूच्छित श्रौर व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी । तब मुंड को मुंड श्रौर खियाँ रातो हुइ दौड़ीं श्रौर मन्दोदरों की वहाँ से उठाकर रावण के पास श्राई ॥ १॥

पतिगति देखि ते करहिँ पुकारा । छूटे कच नहिँ चपुष सँभारा ॥ उरताडना करहिँ विधि नाना । रोवत करहिँ प्रताप बखाना ॥ २ ॥ वे स्त्रियाँ पति को गति देखकर चिछाने लगीं। उनके मस्तक के बाल खुल गये। उन्हें श्रापने शरीर की सुधि नहीं रही। वे श्रानेक प्रकार से छाती कूटने लगीं और रोते रोते रावण का प्रताप वर्णन करने लगीं—।। २॥

तव बल नाथ होल नित धरनी। तेजहीन पावक सिस तरनी॥ सेष कमठ सिह सकहिँ न भारा। से। तनु भूमि परेउ भरि छारा॥३॥

हे नाथ! तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा काँपतो थी; श्राग्नि, सूर्य और चन्द्र तंजहीन हो जाते थे। जिसका भार शेषजी और कच्छप नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर श्राज धूल से भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है!॥३॥

बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रनसनमुख धर काहु न धीरा॥ भुजबल जितेहु काल जम साईँ। श्राजु परेहु श्रनाथ की नाईँ॥ ४॥

तुम्हारे सम्मुख रण में वरुण, कुबेर, इन्द्र और वायु कोई भी धैर्य नहीं धारण करता था?। हे साई! तुमत अपनो भुजाआं के बल से यमराज और काल की भी जीत लिया था। वे हो तुम आज अनाथ जैसे रण में पड़े हो ॥ ४॥

जगतबिदित तुम्हारि प्रभुताई। सुत परिजन बल बरिन न जाई॥ रामविभुख श्रस हाल तुम्हारा। रहा न काेउ कुल रीविनहारा॥४॥

तुम्हारो प्रभुता संसार में प्रसिद्ध है; तुम्हारे पुत्रों और परिवार के बल का वर्णन नहीं करते बनता। पर रामचन्द्र से विमुख होने के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ कि कोई वंश में रोनेवाला भी नहीं बचा॥ ५॥

तव बस बिधिप्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा॥ श्रव तव सिर भुज जंबुक खाहीँ। रामबिमुख यह श्रनुचित नाहीँ॥६॥ कालबिबस पति कहा न माना। श्रग-जग-नाथु मनुज करि जाना॥७॥

१—राजा मरुत्त के यन्न में इन देवतों ने धैर्य छोड़ दिया था। यथानियम यन्न हो रहा था, देवता निर्मान्त्रत होकर उपस्थित थे। अकस्मात् वहाँ शवण जा निकला। बस, सब देवता सिटिपिटा गये श्रीर उन्होंने अनेक पिद्यों के रूप ले लेकर अपने प्राण बचाये। उनमें प्रधान इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर ने कमशः मोर, कौआ, हंस और गिरगट के रूप रख लिये थे। देवशून्य यन्न पाकर शवण के लौट जाने पर सब देवतों ने अपने अपने रच्चक शरीरवाले पिद्यों को वरदान दिये। इंद्र ने मोर के सप का भय न होना, मेह बरसता और बादल देखकर प्रसन्न होना, पंलों में इन्द्र के हज़ार नेत्रों के चिह्न होना—ये वर दिये। यम ने कौए को पितृकर्म में प्रधानता, रोज़ बिल का मिलना, आद्यादि कर्मों में कौए की बिल बिना व्यर्थता, नीरोग रहना, बिना मारे न मरना, इत्यादि वर दिये। वरुण ने पहले कुष्ण पंखवाले हंसों को श्वेतपञ्च होना, सब पिद्यों में उनकी अष्टता आदि वर दिये। कुबेर ने गिरगट के। गले में सोने का चिह्न और धन का निवास रहने का वर दिया।

हे नाथ! विधाता की सारी सृष्टि तुन्हारे अघीन थी; दिक्पाल बेचारे डर के मारे नित्य सिर मुका तुन्हें प्रणाम करते थे। हाय! अब तुन्हारे मस्तकों और भुजाओं की सियार खाते हैं। राम-विमुख होनेवाले के लिए यह अनुचित नहीं है॥ ६॥ हे नाथ! आप काल के वरा हो गये थे, इसी कारण आपने किसी का कहा न माना और चराचर के स्वामी भगवान रामचन्द्र की मनुष्य समभा॥ ७॥

छंद—जानेउ मनुज करि दनुज-कानन-दहन-पावक हिर स्वयं। जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिँ करुनामयं॥ ग्राजनम तेँ पर-द्रोह-रत पापौघमय तव तनु श्रयं। तुम्हहूँ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥

हे प्यारे ! तुमने दानवरूपी वन के। जलाने के लिए श्रिफ़िए स्वयं विष्णु रामचन्द्रजी के। मनुष्य समभा। जिसके। शिव ब्रह्मा श्रादि भी प्रणाम करते हैं, उस करुणारूप का तुमने भजन नहीं किया। यह तुम्हारा शरीर जन्मकाल से हो दूसरे के द्वेष में तत्पर श्रीर पाप-समूहों से भरा रहा, ऐसे तुमके। भी जिन रामचन्द्रजों ने निजधाम (वैकुंठ) दिया, मैं उन निविकार ब्रह्म के। नमस्कार करती हूँ।।

दे। ० – श्रहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु के। श्रान । मुनिदुर्लभ जे। परमगति तोहि दीन्हि भगवान् ॥१३०॥

श्रहह !! हे नाथ ! रघुनायजो के समान दयासागर श्रीर कीन है, क्योंकि जा श्रेष्ठ गति सुनि-जनों के। भी दुर्लभ है, वही उन्हें नि तुमको दी ॥ १३०॥

चै।०-मंदोदरी बचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना॥

श्रज महेस नारद सनकादी। जे मुनिबर परमारथबादो ॥१॥

मन्दोदरी के इन वचनों के। सुनकर देवता, मुनि, सिद्ध सभी ने सुख माना। फिर ब्रह्मा,
महादेव, नारद श्रौर सनकादिक जो परमार्थ-ज्ञान के वक्ता मुनिश्रेष्ठ हैं॥१॥

भरि लोचन रघुपतिहिँ निहारी। प्रेममगन सब भये सुखारी॥ रुदन करत बिलोकि सब नारी। गयेउ बिभीषनु मन दुख भारी॥२॥

वे सब त्राँखं भर रघुनाथजो की देखकर प्रेम में मग्न श्रौर सुखो हुए। घर की सब स्त्रियों को रोदन करते देखकर विभोषण के मन में बड़ा दु:ख हुआ। वह वहाँ पर गया॥ २॥

वंधुदसा देखत दुख कीन्हा। राम अनुज कहुँ आयसु दीन्हा॥ लिखमन जाइ ताहि समुभायउ। वहुरि विभीषनु प्रभु पहिँ आयउ॥३॥ विभोषण ने भाई रावण की वह दशा देखकर दु:ख किया, तब रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण के। आज्ञा दी और उन्होंने जाकर विभीषण के। समकाया। तब विभोषण लौटकर रामचन्द्रजी के पास आ गया।। ३।।

कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ कीन्हि क्रिया प्रभुश्रायसु मानी । बिधिवत देस काल जिय जानी ॥४॥

प्रभु रामचन्द्रजी ने विभीषण को द्या-दृष्टि से देखकर कहा कि तुम सब सोच छोड़कर रावण को क्रिया (अन्त्येष्टि) करो। विभोषण ने स्वामो की आज्ञा मानकर, देशकाल की अपने जी में समभकर, विधि के अनुसार रावण की किया की ॥ ४॥

दो ० - मंदोदरी श्रादि सब देइ तिलांजलि ताहि।

भवन गईँ रघुबीर-ग्रन-गन बरनत मन माहिँ ॥१३१॥

फिर मन्दोदरी आदि सभो खियों ने रावण के। तिला जिल दी और मन में रघुनाथजी के गुरागरा वर्णन करती हुई वे घर गई।। १३१।।

चै। ० – श्राइ बिभीषन पुनि सिर नायउ। कृपासिंधु तब श्रनुज बोलायउ॥ तुम्ह कपीस श्रंगः नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥१॥

विभीषण ने (क्रिया से निष्टत हो) त्राकर फिर प्रणाम किया, तब द्यासागर रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण की बुलाया और उनसे कहा—तुम और सुप्रीव, श्रङ्गद, नल, नील, जाम्बवान तथा नोतिशालो हनुमान ॥ १॥

सव मिलि जाहु विभीषन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ पिताबचन में नगर न श्रावउँ । श्रापु सरिस कपि श्रनुज पठावउँ॥२॥

सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और इसके। राज-तिलक कर आओ। मैं, पिताजी को आज्ञा के कारण, नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने समान भाई और बन्दरों की भेजता हूँ। अर्थात् इनके जाने से मेरा जाना समभ लेना।। २।।

तुरत चले किप सुनि प्रभुवचना । कीन्ही जाइ तिलक के रचना ॥ सादर सिंहासन बैठारी । तिलक कीन्ह श्रस्तुति श्रनुसारी॥३॥

प्रभु रामचन्द्रजी के वचन सुनकर वे वानर तुरन्त चल पड़े श्रीर लंका में जाकर उन्हें।ने तिलक की रचना की। उन्हें।ने श्रादर के साथ विभीषण की सिंहासन पर बैठाकर, उसके। राजितलक कर, स्तुति की ॥ ३॥

जोरि पानि सबहाँ सिर नाये। सिहत बिभीषन प्रभु पहिँ श्राये॥ तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। किह प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे॥४॥ सभी ने विभीषण को हाथ जाड़कर सिर से प्रणाम किया। किर विभीषण सिहत वे रामचन्द्रजो के पास आये। तब रघुनाथजो ने सभी बन्दरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया॥ ४॥

छंद-किये सुली किह बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो बिभीषन राजु तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो॥ मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहैँ। संसारसिंधु श्रपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैँ॥

रामचन्द्रजी ने श्रमृत-समान प्रिय वाणी कहकर सबको सुखो किया। उन्होंने कहा-भाइयो! तुम्हारे ही बल से शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। यह तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया रहेगा। जो कोई मेरे चरित के साथ तुम्हारा शुभ कीति परम प्रेम से गावेंगे वे मनुष्य श्रपार संसार-सागर से बिना परिश्रम पार हो जायँगे॥

दो०-प्रभु के बचन स्रवन सुनि नहिँ स्रघाहिँ कपिएंज ।

बार बार सिर नावहीँ गहहिँ सकल पदकंज ॥१३२॥

वे वानर प्रमु रामचन्द्रजों के वचना को कानों स सुनकर तृप्त नहीं होते थे। वे सभी बार बार प्रमु के चरण-कमलों के। छूते और सिर मुकाते थे।। १३२॥

चै।०-पुनि प्रभु बोलि लियेउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ।

समाचार जानकिहिँ सुनावहु । तासु कुसल लेइ तुम्ह चलि श्रावहु ॥१॥

फिर प्रभु रामचन्द्रजो ने हनुमान्जी की बुलाया त्रौर उनसे कहा कि तुम ल हा जात्रो, वहाँ जानको की यह समाचार सुनात्रा त्रौर उसका कुशल-वृत्तान्त लेकर लौट आश्रो॥ १॥

तव हनुमंत नगर महँ श्राये। सुनि निसिचरी निसाचर धाये॥ पूजा बहु प्रकार तिन्ह कीन्ही। जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही॥२॥

तब हनुमान्जी लङ्का नगर में आये। उनका आना सुनकर राज्ञसियाँ और राज्ञस दौड़ पड़े। उन्होंने हनुमान्जी को पूजा (प्रातष्ठा) बहुत प्रकार से की और फिर जानकीजी के। उन्हें दिखा दिया॥ २॥

दूरिंहिँ तेँ प्रनाम कपि कीन्हा । रघु-पति-दूत जानकी चीन्हा ॥ कहृहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल श्रनुज-कपि-सेन-समेता ॥३॥

हतुमान्जी ने दूर ही से जानकोजी के। प्रणाम किया। जानकोजी ने उन्हें पहचान लिया कि ये रघुनाथजो के दूत हैं। उन्होंने पूछा—हे तात! कहा, कृपा के स्थान प्रभु राम-चन्द्रजो, भाई लक्ष्मण श्रीर वानरी सेना-समेत, कुराल तो हैं॥ ३॥ सब बिधि कुसल केासलाधीसा । मातु समर जीतेउ दससीसा ॥ श्रविचल राजु बिभीषन पावा । सुनि कपिबचन हरष उर छावा ॥४॥

हतुमान् जी ने कहा—मातां जी ! के संलोधीश रामचन्द्रेजो सब प्रकार कुशल हैं। उन्होंने रण में रावण की जीत लिया और विभोषण निश्चल राज्य पा गया। ऐसे हतुमान् जी के वचन सुनकर सीताजो के हृदय में प्रसन्नता छा गई।। ४।।

छंद-श्रित हरष मन तन पुलक लेक्चिन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउँ तोहि त्रेलोक महुँ किप किमिप नहिँ बानी समा॥ सुनु मातु मेँ पायउँ श्रिखिल-जग-राजु श्राजु न संसयं। रन जीति रिपुदल बंधुयुत पस्यामि राममनामयं॥

सोताजो के मन में अत्यन्त हर्ष हुआ. शरोर में पुलकाविल हो आई। लक्ष्मोस्वरूपा सीता जो नेत्रों में आंसू लाकर बार बार कहने लगों—हे कांप हनुमान! मैं तुमका इस अमृत-बाणां के बदले में क्या दूँ? तिलोकी में इस बाणां के समान कोई बस्तु नहीं है। यह सुनकर हनुमान्जों न कहा—हे माताजो! सुना। आज मैं सारे जगत का राज्य पा गया, इसमें कुछ संदेह नहीं, जो रण में शत्रु-दल की जातकर बन्धु सहित अचत रामचन्द्रजी की देख रहा हूँ॥

#### दो०-सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहु हनुमंत । सानुकूल रघुवंसमनि रहहु समेत श्रनंत ॥१३३॥

तब सोताजो ने वर दिया—हे पुत्र हनुमान ! सुन । तुम्हारे हृद्य में सब सद्गुण सर्वदा निवास कर श्रीर लक्ष्मएजी समेत रघुवंशमणि (रामचन्द्रजी) तुम पर सानुकूल बन रहें ॥ १३३॥

चौ०-श्रव सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखउँ नयन स्थाम मृदुगाता॥ तब हनुमान राम पहिँ जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई॥१॥

हे तात ! श्रव तुम वहां यत्न करी जिसमें में श्याम-कोम्ल-शरार रामचन्द्रजो के। श्राँखों से देखूँ। तब हनुमान्जो ने रामचन्द्रजा के पास जाकर जानकोजी को कुशलता सुनाइ।। १।।

सुनि संदेस भानु-कुल-भूषन । बाेेेलि लिये जुबराज विभाषन ॥ मारुतसुत के संग सिधावहु । सादर जनकसुतहिँ लेइ श्रावहु ॥२॥

सूर्य-कुल-भृषर रामचन्द्रजा ने सोताजो का संदेशा सुनकर श्रङ्गद श्रौर विभोषरा की बुलाया श्रौर उनसे कहा—तुम वायुपुत्र के साथ जाश्रो श्रौर श्रादरपूर्वक जनकनन्दिनी की ले श्राश्रो ॥ २॥

फा० ११९---१२०

तुरतिह सकल गये जहँ सीता। सेवह सव निसिचरी विनीता॥ वेगि विभीषन तिन्हि सिखावा। सादर तिन्ह सीतिह अन्हवावा॥३॥

व तुरन्त हो वहाँ गये जहाँ सोताजी शों, सब रान्त्रसियाँ विनय-पूर्वक उनका सवा कर रहो थों। विभोषण ने रान्त्रसियों को तुरन्त सिखाशा, तद्नुसार उन्होंने सोताजो के। श्रादर-पूर्वक स्नाम कराया॥ ३॥

दिव्य .बसन भूषन पहिराये। सिविका रुचिर साजि पुनि नाये॥ ता पर इर्सप चढो वैदेही। सुमिरि राम सुख्याम सनेहो॥॥॥

फिर छन्होंने अच्छे कपड़े श्रीर भूषण धारण कराये और तब वे सुन्दर पालको सजाकर लाये। सुस के स्थान स्नेही रामचन्द्रजो की स्मरण कर सीताजी प्रसम होकर उस पर पदीं ॥ ४॥

बेतपानि रच्छक चहुँ पासा । चले सकत मन परम हुलासा ॥ देखन भाछ कीस सब आये । रच्छक कोपि निवारन धाये ॥४॥

हाथ में बेत की झड़ी लिये हुए रक्क कार्क चारों और चले। सबके मन में बड़ो प्रसक्तता थी। जब रोझ और बन्दर स्रोताओं को देखने आये तब रक्क लोग क्रोध कर कार्का हराने दौड़े ॥ ५॥

कह रचुकीर कहा मा सम्बद्धा सीतिह सावा प्यादे श्रानहु॥ देखिंह कपि जननी की नाई विहस्ति कहा रचुनाथ ग्रसाई ॥६॥

रामिंग्न्यूजी ने (यह समाचार ज्ञात होते हो) कहा—हं सखा ! तुम मेरा कहा मानो, सीता के। पैदल हो लाखी। फिर प्रमु रघुनावजो न हंसकर कहा कि उन्हें सब बन्दर, माना के समान, देखं॥ ६॥

सुनि प्रभुवचन भालु कपि हरषे। नभ तेँ सुरन्ह सुमन बहु बरषे॥ सीता प्रथम श्रनल महुँ राखी। उगट कीन्हि चहु श्रंतर साखी॥॥॥

प्रमु रामचन्द्रजो के वचन सुनकर रीख और बन्दर प्रसन्न हुए श्रोर श्राकाश से देवर्ता ने खब पुष्प-वषा को। उस समय अन्तरसाचो रामचन्द्रजो ने पहले श्रप्ति में रक्खी हुई सोवाजों के प्रकट करना चाहा॥७॥

दो ० -तेहि कारन करुनायतन कहे कछुक दुर्वाद।

सुनत जातुधानी सकन नागीं करइ विषाद ॥१३४॥

वस ! इसो लिए कहणानिधान रामचन्द्रजों ने सोताओं की कुछ कटु वचन कहें जिनके। सुनकर सब रार्चासयाँ सेंद करने लगीं ॥ १३४॥ चौर - श्रम के बचन सीस धरि सीता । बोली मन-क्रम-बचन-युनीता ॥ सिक्षमन होत्तु धरम के नेगी । पात्रक श्रमट कर हु तुम्ह बेगी ॥१॥ गन, कर्म और बचन से पनित्र सोताजो स्वामी के बचनों के मत्क पर चढाकर

मन, कर्म और बचन से पवित्र सोताजो स्वामी के दचनों के अस्तक पर चढ़ाक बोलीं—हे सस्मरा ! तुम धर्म के सामो कर्ता, जल्दो आग्न प्रकट कर दो ॥ १॥

सुनि लिखमन सीता के बानी । बिरह-बिबेक-धरम-नुति-सानी ॥ लेक्नि सजस जोरि कर दोऊ । प्रभु सन कछु कहि सकत न श्रोऊ॥२॥

वियोग, विचार, धर्म श्रार नोति भरो हुई सोताजो की वाणो सुनकर लक्ष्मणजी के नेत्र श्राँसुश्र्म से भर गर्बे। वे दोनों हाश जोड़े खड़ रह गने। स्वामी रामचन्द्रजो से व भी कुछ न कह सकते थे<sup>र</sup>।। २॥

देखि रामरुख लिखमन धाये। पावक प्रगटि काठ बहु लाये॥ पावक प्रवल देखि बैदेही। हृदय हरष कब्रु भग नहिँ तेही॥३॥

' फिर रामचन्द्रजी का रुख इसकर लक्ष्मणजो होड़े। वे जाग अकट (जला) कर बहुत सी लकड़ियाँ ले जावे। धमकतो हुई र्जाग दसकर जानकोजी के हृदय में प्रशसता हुई, कुंछ भय नहीं हुजा।। ३॥

जैं। मन बच क्रम मम उर माहाँ। तिज रघुबीर श्रान गित नाहाँ॥ तौ क्रसानु सब कै गित जाना। मा कहुँ हो हु श्रीखंड समाना॥४॥

उन्होंने आहि से प्रार्थना का—जो मेरे हृदय में मन, वचन आर कमें स रघुवार रामचन्द्रज़ो को छ।इक्ट दुसरो के।इंगित नहीं है, ता सबको गति जाकनवाले (पेट में रहने के कारण सबके सासी) अध्यक्ष्य ! तुम तुमो चन्दन के समान (शोतल) हो काओ।। प्रश

छंद-श्री-खंड-सम पावक प्रबेसु कियो सुमिरि प्रमु मेथिली। जय कोसलेस महेस-बंदित-चरन रति अति निर्मली॥

१— पिछली चौसई में 'कद्मख' सन्द निवास का, 'हाहु' विचार का, 'धा के नेकी' धम का और सम्पृष्ण वात्र्य युक्ति-मरा था। यहाँ खड़मखजी का हाय जोड़ खड़ा रहना इसिस्ट था कि ने सीताजी की क्रोर से अथवा उनके निर्मित्त स्वय कुछ प्राथना करें, पर चे संक्रेस्ट से कुछ कह नहीं सके। या—लदमस्याजी ने दोनों हाथ जोड़ चुपचा खड़े होकर स्वंचत किया कि आप पिता है, ये माता है, में केसा कहाँ! मुक्ते दोनों की आभा किरोधार्य है। या—हाथ जोड़कर यह स्वचित किया कि सीताजी के हरसा होने का कुछ मेरे लिए था ही; क्योंक 'औं उन्हें आकेशी छोड़कर व आता को क्यों हरसा होता !'' और आज दिन में ही उनके जल मरने के लिए अस्ति दूं ! वे सीताजी के होड़ बाने के समय भी उनके के। से कांपत ये, अब भी कांप रहें हैं कि क्या होगा। इत्काहि।

# प्रतिविंव श्रक बोकिक कर्नक प्रचंड पावक महँ जरे। प्रभुचरित काहु न बखे सुर नभ सिद्ध मुनि देखहिँ खरे॥

श्रव मैथिलो (जानकीजी) ने स्वामी रामचन्द्रजी का स्मरण कर श्रीर उन कोस-लेश का जयजयकार कर, चन्दन-समान शीतल श्रिम में प्रवेश किया कि जिनके चरणों को शिवजो नमस्कार करते हैं तथा जिनमें को हुई प्रीति श्रित श्रुद्ध कर देती हैं। श्रिम-प्रवेश करते ही सीताजो का प्रतिबम्ब (छायारूप) श्रीर लौकिक कलङ्क उस प्रचरड श्रिम में जल गया। श्राकाश में देवता, सिद्ध, मुनि खड़े देख रहे थे, पर किसो ने प्रभु रामचन्द्रजो के चिरत्र के। नहीं जाना ।

धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य स्नृति जग बिदित जो। जिमि छोरसागर इंदिरा रामहिँ समर्पी श्रानि सो॥ सोइ राम बामविभाग राजति रुचिर श्रितिसोभा भली। नव-नील-नीर-ज निकट मानहु कनक-पंक-ज की कली॥

फिर आंग्न ने अपना रूप धरकर जो वास्तविक लक्ष्मों हैं, तथा जो वेदां आर ससार में प्रसिद्ध हैं, उन साताजों का हाथ पकड़, लाकर, रामचन्द्रजी को इस तरह समर्पण किया, जिस तरह चोर-समुद्ध ने लक्ष्मोजी को श्रोविष्णु को साँपा था। वे हो सोताजी रामचन्द्रजों के वाम भाग में प्रकाशमान हैं। उनको अत्यन्त सुन्दर शोभा हो रहीं है, मानों ताजे नोल-कमल के पास सोने के कमल का कलो खिलों हो।।

# हो - बरषहिँ सुमन हरिष सुर बाजहिँ गगन निसान । गावहिँ किन्नर श्रपछरा नाचहिँ चढो विमान ॥१३४॥

देवता प्रसन्न हाकर पुष्प-वषा कर रहे हैं, त्र्राकाश मं बाजे बज रहे हैं, किन्नर-गण गान कर रहे हैं त्रार ऋष्सराएं विमानां मं चढ़ा हुई नाच कर रही हैं॥ १३५॥

श्री-जानकी-समेत प्रभु सोभा श्रमित श्रपार । देखत हरषे भालु कपि जय रघुपति सुखसार ॥१३६॥

श्रोजानका-सहित प्रभु रामचन्द्रजो को श्रसोम श्रोर श्रपार शोभा का दखकर रोछ श्रोर बन्दर प्रसन्न हुए। उन्हांने कहा कि सुखा के सार रघुनाथजो की जय हो।। १३६॥

चौ०-तब रघु-पति-श्रनुसासन पाई। मातिल चलेउ चरन सिरु नाई॥ श्राये देव सदा स्वारथो। बचन कहिहँ जनु परमारथी॥१॥

इतना काये हो जाने पर मार्ताल (इन्द्र का सार्राथ) रघुनाथजा को श्राङ्गा पाकर, उनके चरणा में मन्तक नवाकर, चला। फिर सदा के स्वार्थी देवता श्राये। व ऐस वचन कहने लगे माना व सच्च परमार्थी हों॥ १॥

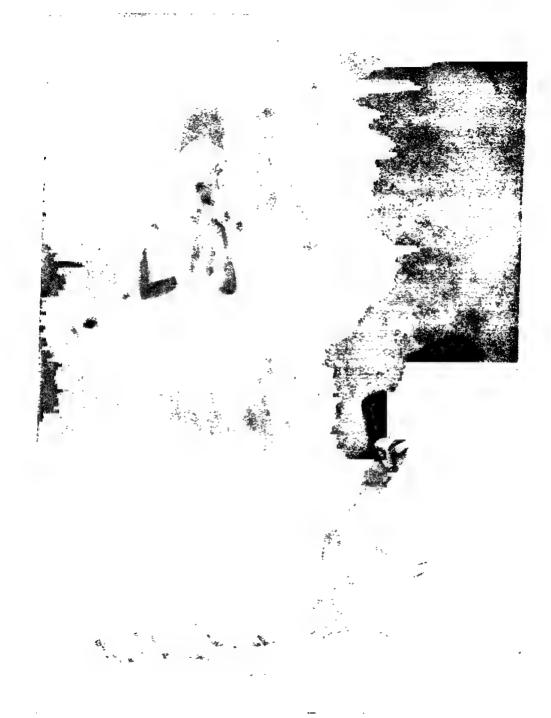

षरि रूप पावक पानि गद्दि श्री सत्य स्नुवि जग विदिव जो । जिमि क्रीरसागर इन्दिरा रामद्विं क्षमर्पी भागि,सो ॥—१० ९४८

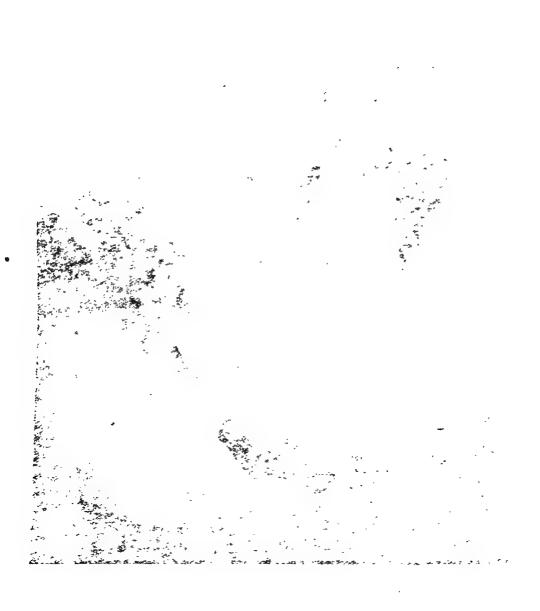

:

#### दीनबंधु दयाल रघुराया । देव कीन्ह देवन्ह पर दाया ॥ बिस्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज श्रघ गयेउ क्रु-मारग-गामी ॥२॥

वे बोले—हे दोनबन्धु, दयालु रघुनाथजी, देव (स्वयंप्रकाश)! श्रापने देवतां पर दया को। यह दुष्ट सारे संसार के द्रोह में तत्पर था, कामी था श्रीर कुमार्ग में चलता था। यह श्रपने पापों से मारा गया॥ २॥

#### तुम्ह सम-रूप ब्रह्म श्रविनासी। सदा एक-रस सहज उदासी॥ श्रकल श्रगुन श्रज श्रनघ श्रनामय। श्रजित श्रमोघ्सक्ति करुनामय॥३॥

श्चाप समरूप (एकरूप), ब्रह्म श्रौर श्रविनाशो (जिनका कमो नाश न हो) हैं, इसलिए सदा एक-रस श्रौर स्वाभाविक उदासोन (किसो से भी शत्रुता या मित्रता न रखनेवाले) हैं। श्चाप श्रकल (श्रखंड), श्रगुण (प्राकृत सत्त्व, रज, तम गुणों से रहित), श्रज (जिनका कभो जन्म न हो), श्रनव (पापरहित), श्रनामय (नोरोग), श्रजित (जो किसो से न जोता जाय), श्रमावशक्ति (जिनको शक्ति कभी व्यर्थ न जाय) श्रौर करुणामय हैं॥ ३॥

# मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुख पावा । नाना तनु धरि तुम्हहिँ नसावा॥४॥

श्रापने मच्छ, कच्छ, वाराह, नर्रासह, वामन श्रोर परश्रुशम के शरीर (श्रवतार) धारण किये हैं। हे नाथ रामचन्द्र ! देवर्ता ने जब जब दु:ख पाया तब तब श्राप हो ने श्रनेक रूप धारण कर उनके दु:ख नष्ट किये ।। ४॥

### रावन पापमूल सुरद्रोही। काम-लोभ-मद-रत श्रित केाही॥ सोउ कृपाल तव धाम सिधावा। यह हमरे मन विसमय श्रावा॥४॥

महाराज ! रावरा पापा का मूलं था; वह दवतां का द्वेषो, काम, लाभ, मद में बासक छोर अत्यन्त क्रोधा था। हे कृपाछ ! वह भी आपके धाम (वंकुर्छ) की चला गया। इसका हमारे चित्त में आश्चय हुआ।। ५॥

१—यहाँ तो अजन्मा कह दिया और आगे की चौर्याई में मच्छादि शरीर धारण करनेवाला कहा, ये दोनों बातें एक दूसरे से विरुद्ध क्यों ! उत्तर—जैसे जीव परतन्त्र होकर जन्म लेते हैं, अनेक दुःख सहते हैं, मरना चाहते हुए भी नहीं मरते; पर ईश्वर इनसे भिन्न हैं, अपनी इच्छा से मनमाना शरीर धारण कर पर-दुःख-निवृत्ति कर आप फिर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ईश्वर की ईश्वरता ही है कि वे अज और बहुजन्मा भी हो सकते हैं।

२—ग्रानन्दरामायण में देव-विद्वेष के विषय में लिखा है कि — जब अज़द श्रीर रावण की बातचीत हुई तो रावण ने कहा — देख अज़द में मैंने ब्रह्मा के पञ्चाज सुनानेवाला, सूर्य के पहरा देनेवाला सिपाही, चन्द्रमा के छत्र पकड़नेवाला, वरुण के पनभरा, वायु के आहू देनेवाला, श्रांग्न के रसेहिया अथवा धोबी का काम करनेवाला, इन्द्र के। माला बनानेवाला, समराज के छड़ीदार,

इम देवता परम श्रिधिकारी । स्वारघरत तव भगति विसारी ॥ भवत्रवाह संतत इम परे । श्रव प्रमु पाहि सरन श्रनुसरे ॥६॥

हम दवता है, उत्तम श्राधकारी हैं, पर हमने स्वार्थ में तत्पर होकर श्रापका भक्ति का भुला दिया। हम सदा संसार के प्रवाह में पड़े रहे। हे प्रभा ! श्रव हम शरणागत हुए हैं इस-लिए श्राप हमारी रक्षा करो॥ ६॥

दो०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि।

श्रतिसय प्रेम सरो-ज-भव श्रस्तुति करत बहोरि ॥१३७॥

इस तरह सब देवता और सिद्ध आदि प्रभु की प्राथेना कर हाथ जोड़ जहाँ के सहीँ सढ़े रहे। फिर ससेज-भव (विष्णु के नाभि-कमल से उत्पन्न) ब्रह्मा अत्यन्त प्रेम के साथ इनको स्तुति करने लगे—।। १३७।।

छंद तोटक-जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक-चाप-धरे॥ भव-बारन-हारन सिंह प्रभो। ग्रुनसागर नागर नाथ विभो॥ तन काम श्रनेक श्रन्प छबो। ग्रुन गावत सिद्ध मुनींद्र कबी॥ जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि केाप गहा॥

हे सदासुखा (नित्य सुख) के स्थान, हरे (अका के पापा की नारा करनेवाले), राम! रघुनायक (रघु के बंश में प्रधान), धनुष-बाख-धारो! आपको अस हों। हे प्रभो! आप सवजासकापो हाथों को विदारण करनवाले सिंह हैं। हे नाथ! आप गुणां (दया, हांचिस्य, शौर्य, चातुर्याद अनन्त गुणां) के समुद्र, नागर (चतुर) और विभु (व्यापक) हैं। आपको अवि अनेक कामदेवां का-सी अनुपम है। आपके गुणां की सिद्ध, मुनिराज और कवि (पण्डित) गाते हैं। जैसे पाचराज गरुड़ कोध कर साँप का पकड़ते हैं, बसे आपने रावण्डिया महानाग की पकड़ा। यह आपका यश पावन (स्मरण-कत्तो की पवित्र करनेवाला) है।।

जनरंजन भंजन सोक भयं। गतकोध सदा प्रभु बोधमयं॥ श्रवतार उदार श्रपारगुनं। महि-भार-विभंजन ज्ञानघनं॥ श्रज ब्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि मुदा॥ रघु-वंस-विभूषन दूषनहा। कृत भूप विभोषन दीन रहा॥

देवतों की क्षियों के दासी-कर्म करनेवाली, गर्मपति के गधों की रखवाली करनेवाला, श्रीर मञ्जल, मुघ, गुरु, शुक, शांन तथा राहु सातों महों की सात सीवियां बनाई तथा छुठो (षष्ठो ) देवी के। बच्चों की रज्ञा करने में नियुक्त कर रक्ला है।

श्राप भक्तों के श्रानन्द्दाता, उनके शोक श्रीर भय को मिटानेवाले, क्रोध-रहित, सएा झानम्बरूप हैं। है ज्ञानधन ! श्रापके श्रवतार उदार श्रार श्रपार गुणां स भरे हैं श्रीर वे पृथ्वों का भार उतारने के लिए हुए हैं। श्राप अजन्मा है, व्यापक है, एक (श्राद्वताय) श्रोर श्रनादि (जिसके प्रारम्भ का निश्चय न हो) है, इसा लिए श्राप सदा (नित्य रहनवाले) सनातन हैं। करुणा के सागर हे रामचन्द्रजो ! मैं हम से श्रापको प्रशाम करता हूँ। श्राप रघु कुल के भूषण, श्रीर दूषण नामक राज्ञस के मारनेवाले हैं; श्रापने विभोषण को, जो दोन (ग्रोम) था, राजा बना दिया।।

गुन-ज्ञान-निधान श्रमान श्रजं। नित राम नमामि बिभुं बिरजं॥ भुज-दंड - प्रचंड - प्रताप-बलं। खल - बृंद - निकंड-महा-कुसलं॥ बिनु कारन दीनस्थाल हितं। छबिधाम नमामि रमासहितं॥ भवतारन कारन काजपरं। मन - संभव - दारुन - दे।स - हरं॥

श्राप गुणां श्रोर हान के भाएडार है तथा मान-रहित हैं; श्रज, व्यापक, विशुद्ध रामचन्द्रजी को में नित्य प्रणाम करता हूँ। श्रापके मुज-रएडों का प्रताप श्रीर बल प्रचएड है, व दुष्टां के समूह का मर्दन करने में श्रांत कुशल हैं। श्राप बिना कारण हो दोनों पर द्यालु हैं, उनके हितकारों हैं; कान्ति के स्थान हे रामचन्द्रजो! लक्ष्मीजा-समेत श्रापको मैं प्रणाम करता हूँ। श्राप (सबके कारणहूप होकर भां) संसार को तारने के लिए कार्यहूप (श्रवतार-धारी) हुए है। श्राप काम-सम्बन्धों घोर दार्षों के मिटानेवाले हैं।।

सर चाप मनोहर त्रोनधरं। जल-जारुन-लोचन भूपवरं। सुखमंदिर सुंदर श्रीरमनं। महा मार महा-ममता-समनं॥ श्रमवद्य श्रखंड न गोचर गा। सब रूप सदा सब होइ न सी॥ इति बेद बदंति न दंतकथा। रिव श्रातपिमन्न न भिन्न जथा॥

श्राप मनोहर धनुष-बाण श्रीर तरकस धारण किये हुए हैं; श्राप कमल-समान लाल नेत्रवाले श्रेष्ठ राजा हैं, श्राप सुख के स्थान, सुन्दर, लक्ष्मांजों के विहारी एवं मद, काम श्रीर ममता के मिटानवाले हैं। श्राप श्रनवद्य (श्रानन्द्य) श्रीर श्रखंड हैं। श्राप इन्द्रियां के। श्रगोचर (श्राप्तयत्त) हैं, श्राप सदा सब रूप होकर मो सब रूप नहीं हैं। यह बात वेद कहते हैं। "एको देव: सबेमूतेषु गृद: सबेन्यापो सबेमृतान्तरात्मा" यह कुछ दन्तकथा नहीं है। यह श्रापका सर्वरूपत्व एसा है जैसे सूथे श्रीर धाम—सूथे से भूप विभिन्न हैं, क्यांकि वह विभिन्नता प्रत्यच दायता है श्रीर श्रीमन्न मो है, क्योंकि सूथ स श्रलग धूप नहीं दाखती।।

कृतकृत्य विभो सब बानर ए। निरखंत तवानन सादर जे॥ धिग जीवन देव - सरीर हरे। तव भक्ति विना भव भूलि परे॥ श्रव दीन्नदयाल दया करिये। मित मेारि विभेदकरी हरिये॥ जेहि ते विपेरीत किया करिये। दुख सो सुख मानि सुखी चरिये॥

ह | वभो ! ये सब वानर कृतकृत्य ह, क्योंकि य आदर-पूवक आपका श्रामुख दख रहे हैं । ह हरं ! देवतों के जोवन को धिकार है, क्योंकि वे आपकी भक्ति बिना संसार में भूले पड़े हैं ।। हे दीनद्यालु ! अब आप द्या कोजिए और मेरो उस भेद-बुद्धि के। हर लोजिए, जिससे में विपरोत कर्म करता हूँ और दु:खें को सुख मानकर सुखी हआ फिरता हूँ ।।

खलखंडन मंडन रम्य छमा । पद-पंक-ज सेबित संभु उमा ॥ नृपनायक दे बरदानमिदं। चरनांबुज घ्रेम सदा सुभदं॥

श्रापन दुष्टां का नाश किया, श्राप पृथ्वां के भृषण्कप तथा सुन्दर हैं। श्रापके चरण्कमल शङ्कर-पावतीजो संसेवित हैं। हे राज-राज! श्राप सुक्त यह वरदान दोजिए कि सदा कल्याण-प्रद श्रापक चरण-कमलां में मेरा प्रम बना रहे।।

दो०—विनय कीन्हि बिधि भाँति बहु प्रेम पुलक श्रति गात । बदन जिलोकत राम कर लेक्चन नहीँ श्रघात ॥१३८॥

हडाजो न अस्थन्त पुलाकत-अङ्ग होकर रामचन्द्रजा का प्राथना अनेक प्रकार स की। रामचन्द्रजो के मुख के दर्शन से हड़ाजों के नेत्र एप्त नहीं होते थे॥ १३८॥

चौ०-तेहि श्रवसर दसरथ तहँ श्राये। तनय बिलोकि नयन जल छाये॥ सहित श्रनुज प्रनाम प्रभु कीन्हा। श्रासिबीद पिता तब दीन्हा॥१॥

उसा समय वहां स्वगवासा महाराज दशस्थजां आया । पुत्रा की देखत हा उनक नेत्रां में जल भर आया । लक्ष्मण-सहित रामचन्द्रजों ने उन्हें प्रणाम किया, तय पिताजों (दशस्थ ) ने उन्हें आशोबोद दिया ॥ १॥

तात सकल तव पुन्यप्रभाऊ । जीतेउँ श्रंजय निसा-चर-राऊ ॥ सुनि सुतबचन प्रोति श्रति बाढो । नयन सलिल रोमावलि ठाढी॥२॥

रामचन्द्रजो न कहा—है पिताजा ! श्रापक पुराय के प्रभाव स श्रजय (जा किसा से न जाता जाय ) राज्ञस-राज रावरण को मैंने जोता। ये वचन सुनकर दशरथजो की प्रीति श्रत्यन्त बढ़ों। उनके नेत्रां स जल बहन लगा श्रीर रोमाश्व हो श्राया॥ २॥ रघुपति प्रथम प्रेम श्रनुमाना । चितइ पितिहाँ दीन्हेउ दृढ ग्याना ॥ ता तेँ उमा मोच्छ नहिँ पावा । दसरथ भेदभगति मनु लावा ॥३॥

रघुनाथजो न राजा दशरथ के पहले के प्रम का विचार किया, फिर उनकी श्रोर देखकर उनको टढ़ ज्ञान दिया। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वति! दशरथजो ने भेद-भक्ति में चित्त लगाया था, इसलिए उन्होंने मोत्त नहीं पाया।। ३।।

सगुनोपासक मोच्छ न लेहीँ। तिन्ह कहुँ रामु भगति निज देहीँ॥ बार बार करि प्रभुहिँ प्रनामा। दंसरणु हरिष गये सुरधामा॥४॥

सगुण उपासना करनवाले मोच नहीं लेते, उन लोगों कें रामचन्द्रजो अपना भक्ति देते हैं। फिर दशरथजो प्रभु रामचन्द्रजो की बार बार प्रणाम कर, प्रसन्न हो, देवलोक के चल गये॥ ४॥

दो ० - श्रनुज-जानकी-सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस । छबि बिलोकि मन हरिष श्रति श्रस्तुति कर सुरईस ॥१३६॥

फिर छोट भाइ श्रोर जानकाजो समत प्रभु कोशलनाथ की कुशल-पृवक विराजे देख-कर, उस शोभा से मन में प्रसन्न होकर, सुरेश्वर इन्द्र उनको स्तुति करने लगे—॥ १३९॥

छंद तोमर-जय राम सोभाधाम । दायक प्रनत बिल्लाम ॥ धृत त्रोन बर सर चाप । भुज दंड प्रवल प्रताप ॥ जय दूषनारि खरारि । मर्दन - निसा-चर - धारि ॥ यह दुष्ट मारेउ नाथ । भये देव सकल सनाथ ॥

शोभा क धाम ह राम ! आपको जय हो। आप प्रणत (शरखागत) जनां को विश्वाम हैते हैं। आप सुन्दर तरकस और श्रष्ट धनुषवाण धारण किये हुए हैं। आपके मुजदरखों का प्रवल प्रताप है। हे दृषण और खर के शत्रु, आपको जय हो। आप राचसों की सेना के। मदन करनवाले हैं। हे नाथ ! आपने इस दुष्ट के। मारा, इससे सब देवता सनाथ (कृताथ) हो गये।

जय हरन धरनीभार। महिमा उदार श्रपार॥ जय रावनारि कृपाल। किये जातुधान विहाल॥ लंकेस श्रति बल गर्ब। किये बस्य सुर गन्धर्ब॥ मुनि सिद्ध खग नर नाग। हठि पंथ सब के लाग॥

हे पृथ्वो के भार इरनेवाले आपकी जय हो। आपको महिमा उदार और अपार है। हे रावण के शत्रु, दयालु ! आपको जय हो। आपने राक्त्सों की बेहाल कर दिया। लङ्कापित रावण को अपने बल का बड़ा हो घमएड था, क्यांकि उसने देवतां और गंघवों की अपने वश कर लिया था। वह हठपूर्वक मुनिजन, सिद्ध, पक्तो, मनुष्य और नाग सभी के पोछे पड़ा था; अथात उसने सभी की सताया था॥

पर-द्रोह-रत श्रित दुष्ट। पायो से फल पापिष्ट। ॥
श्रब सुनहु दीनदयाल। राजीव-नयन- बिसाल॥
मेाहि रहा श्रित श्रिममान। निहँ कोउ मेहि समान॥
श्रब देखि प्रभु-पद-कंज। गत मानप्रद दुख्पंज॥

वह दूसरे के द्वष में तत्पर महादुष्ट था, उसी पाप का फल वह पापो पा गया। क्रमल-समान विशाल नेत्रां वाले, हे दोनद्यालु! श्रव सुनिए—सुभे बड़ा श्रांभमान था कि मेरे बरावर दूसरा कोई नहीं है। श्रव प्रभु के (श्रापके) चरण-कमलों की देखकर मेरा वह दु:स्व-समृह नष्ट हो गया।।

काउ बहा निर्धुन ध्याव। श्रब्यक जेहि स्नृति गाव॥ मोहि भाव कोसलभूप। श्रीराम सग्रन सरूप॥ बैदेहि - श्रनुज - समेत। मम द्धदय करहु निकेत॥ मोहि जानिये निज दास । दे भगति रमानिवास॥

कोई ऐसे निर्मुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिसको वेद श्रव्यक्त-रूप गात हैं। पर मुभे तो कोशल के राजा समुण रूप श्रोगमचन्द्रजो प्रिय लगते हैं। इस्रालिए श्राप जनकदुलारी श्रौर लक्ष्मणजो समेत मेरे हृदय में निवास कोजिए। हे लक्ष्मो-निवास ! श्राप मुभे श्रपना दास समिभए श्रौर श्रपनो भक्ति दोजिए।।

छंद-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन-सुख-दायकं। सुखधाम राम नमामि काम श्रनेक छिब रघुनायकं॥ सुर-बृंद-गंजन द्वंदभंजन मनुजतनु श्रतुलितबले। ब्रह्मादि-शंकर-सेब्य राम नमामि करुनाके।मसं।॥

शरणागत के त्रास का नाश कर सुख देनेवाले हें लक्ष्मानिवास ! त्राप सक्त मिक्त दोजिए। श्रानेक कामदेवों से भी श्राधिक कान्तिमान , रघुनायक, सुख के स्थान, रामचन्द्रजो ! श्रापको मैं नमस्कार करता हूँ । श्राप दव-गणों को प्रसन्न करनेवाले, सुख-दु:ख के ढेंविष्य को मिटानेवाले (परम श्रानन्द के देनेवाले). मनुष्य-शरोर में श्रानुल बलवाले, ब्रह्मा से लकर सब देवतां श्रौर शङ्कर को सेवा के पात्र, दयाई, कोमल चित्तवाले हैं। हे रामजो ! श्रापको नमस्कार है।।

दो ० - अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल।

काह करउँ सुनि प्रियबचन बोले दीनदयाल ॥१४०॥

हे कृपालु ! श्रव श्राप कृपा कर देखकर मुक्ते श्राङ्का दोजिए; मैं क्या करूँ ? इन्द्र के ये प्रिय वचन सुनकर दोनदयालु रामचन्द्रजो बोले—॥ १४०॥

चौ०-सुनु सुरर्पात किंप भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जियाउ सुरेस सुजाना ॥१॥

हे दवनायक ! सुना । हमार जिन रोछों श्रीर बन्दरों के राज्सों ने मार डाला है वे पृथ्वा पर पड़े हुए हैं । इन्हांने मेरे हित के लिए प्राण त्याग किये हैं, इसलिए हे चतुर इन्द्र ! तुम इन सबको जिलाश्रो ॥ १ ॥

सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। श्रति श्रगाध जानहिँ मुनि ग्यानी॥ प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। केवल सकहि दीन्हि बडाई॥२॥

कागभुशुएडजा कहत हैं कि हे गरुड़ ! प्रभु रामचन्द्रजी को यह वाणो बड़ा खगाध है। इसका ज्ञानो मुनि हा जानते हैं। प्रभु तो सारे त्रिलोको को मार सकते ख्रीर जिला भो सकते हैं, किन्तु इस जगह उन्होंने इन्द्र को केवल बड़ाई दो॥ २॥

सुधा बरिष किप भालु जियाये। हरिष उठे सब प्रभु पहिँ श्राये॥ सुधाबृष्टि भइ दुहुँ छल ऊपर। जिये भालु किप निहँ रजनीचर॥३॥

इन्द्र न श्रमृत को वर्षा कर बन्दरां श्रीर रोछां को जिला दिया, वे सब प्रसन्न हो होकर प्रभु रामचन्द्रजो के पास श्रा गये। श्रमृत-वर्षा वो दोनों दर्ला पर हुई, परन्तु रोछ श्रीर बन्दर तो जो उठे किन्तु राचस नहीं है।। ३।।

रामाकार भये तिन्ह के मन। मुक्त भये छूटे भवबंधन॥ सुरश्रंसक सब किप श्ररु रीछा। जिये सकल रघुपति की ईछा॥४॥

क्यांकि राचसा के मन तो रामाकार हो गये थ, इसलिए वे संसार-बन्धन सं छूट कर मुक्त हो गये ये बन्दर और रोछ सब देवतां के अंश थे, अतएव ये सब रघुनाथजो की इच्छा से जा उठे।। ४॥

रामसरिस को दीन-हित-कारी। कीन्हे मुक्त निसा-चर-भारी॥ खल मलधाम कामरत रावन। र्गात पाई जो मुनिबर पाव न॥४॥

१---यहाँ पर प्रश्न किया जाता है कि जब दोनों दलों पर श्रमृत की वर्षा हुई तो रीह श्रीर बन्दर ही क्यों किये, धाइन क्यों नहीं निये। इनका उत्तर श्रामे की चौनाई में दिया है कि राइन दो पहले ही मुच्छि पा चुके थे, वे कैसे जीते !

रामचन्द्रजा क समान दोनों का हितकारो और कौन होगा, जिन्होंने राचसां के वृन्द को भा मुक्त कर दिया। दुष्ट, पापो और कामो रावण उस गति को पा गया, जिसको मुनिवर भो नहीं पाते॥ ५॥

देश - सुमन बरिष सब सुर चले चिढ चिढ रुचिर बिमान। देखि सुश्रवसर राम पिंह श्राये संभु सुजान ॥१४१॥

फिर सब देवता पुष्प-वर्षा कर विमानां पर चढ़ चढ़कर चले गये। तब श्रच्छा समय जानकर श्रित ज्ञानां शंकरजो रामचन्द्रजो के पास श्राये॥ १४१॥

परमञ्जोति कर जोरि जुग निलननयन भरि बारि । पुलकिततन गदगदगिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥१४२॥

त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजा श्रत्यन्त प्रोति से दोनां हाथ जेाड़कर कमल-नेत्रां में श्राँसू भरे हुए, पुलकित शरोर हो. गद्गद वाणों से रामचन्द्रजों को स्तुति करने लगे—॥ १४२॥

छंद-मार्माभरचय रघु-कुल-नायक । धृत-बर-चाप रुचिर-कर-सायक ॥

मोह महा घनपटल प्रभंजन। संसय-बिपन-श्रनल सुरगंजन॥

हाथा म सुन्दर धनुष-बाग् धारग् करनेवाले हे रघुकुल-नायक ! आप मेरो रज्ञा कर। महामोहरूपो जमे हुए बादला के समूह के लिए आप वायुरूप हैं। (-जैसे वायु बादलां का तुरन्त उड़ा ले जाता है, इसा तरह आप मोह को उड़ा देते हैं।) सन्देह-रूपी वन का जलाने के लिए आप अग्नि-रूप हैं और देवतां का प्रसन्न करनेवाले हैं॥१॥

सगुन ग्रामित सुंदर । भ्रम-तम - प्रबल - प्रताप - दिवाकर ॥ काम -क्रोंध - मद - गज - पंचानन । बसहु निगंतर जन-मन-कानन ॥

श्राप सगुण भा है, ानगुण भा है श्रार मुन्दर गुणों के मन्दर है श्रथान श्रोरामादि श्रवतारों में भक्त-वात्सल्यादि गुण प्रत्यन्न प्रकट होने से सगुण श्रार सर्वज्यापा होकर भो सबसे जुदा रहने क कारण निग्गण तथा दया, दान्निण्यादि श्रनन्त-कल्याण-गुणों के होने से गुण-मन्दिर हैं अमरूपा श्रन्थकार के लिए श्राप प्रबल तेजस्वा सूर्य है; काम-क्रोध-मद रूपो मतवाले हाथियों के लिए सिंह है। वही श्राप भक्तां के (मेरे) चित्तरूपो वन में निवास करें ॥ २॥

विषय - मनोरथ - पुंज - कंज - बन । प्रवलतुषारं उदार पार मन ॥ भव-बारिधि - मंदर परमं दर । बारय तारय संस्तृति दुस्तर ॥

विविध विषयों के मनोरथरूपा कमलों के वन का नाश करने के लिए आप प्रबल पाला है, आप उदार और मन स परे हैं अथान आप तक मन को पहुँच नहीं। संसार-रूपी समुद्र के मथने के लिए आप मन्द्राचल रूप हैं; नहीं, पर मन्द्र अथान मन्द्राचल से भी बढ़कर है इसलिए अत्यन्त दुस्तर (कठिन) संसार को निवृत्त कोजिए और मुक्ते तार दीजिए।। ३।।

स्यामगात राजीविबलाचन। दीनबंधु प्रनहारितमाचन॥ श्रमुज-जानकी-सिहत निरंग्तर। यसहु राम नृप मम उरश्रंतर॥ मुनिरंजन महि-मंडल-मंडन्। तुलिस-कास-प्रभु त्रासिबलंडन॥

हे श्याम-सुन्दर, आपके नेत्र कमल-समान हैं, आए जीनबन्धु, भक्तों की पीड़ा छुड़ाने-बाले, मुनियों के प्रसन्नकर्ता और पृथ्वो-मण्डल के भूषण हैं; आप सब भयों के निवृत्त करनेवाले और तुलसोदास के स्वामी हैं। रामचन्द्रजी! आप लक्ष्मण और जानकीजो समेत सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए॥ ५॥

दो०—नाथ जबहिँ केासलपुरी होइहि तिलकु तुम्हार । तब स्राउब मेेँ सुनहु प्रभु देखन चरित उदार ॥१४३॥

हे नाथ ! जिस समय केासलपुरी ऋयोध्या में ऋापका राजतिलक होगा उस समय मैं ऋापके उदार चरित्र देखने के लिए वहाँ ऋ।ऊँगा ॥ १४३॥

चौ०-करि बिनती जब संभु सिधाये। तब प्रभु निकट बिभीषनु श्राये॥ नाइ चरन सिर कह मृदु बानी। बिनय सुनहु प्रभु सारँगपानी॥१॥

जब शिवजां प्रार्थना कर चले गये, तब विभोषण रामचन्द्रजो के पास श्राया। वह उनके चरणों में मस्तक नवाकर के।मल वाणी से बोला—हे शार्क्रथनुषयःरी प्रभो ! श्राप मेरो प्रार्थना सुनिए ॥ १॥

सकुल सदल प्रभु रावन मारा। पावन जसु त्रिभुवन बिस्तारा॥ दीन म<del>लीन हीनमति जाती। मो पर क्र</del>पा कीन्हि बहु भाँती॥२॥

हे स्वामो ! आपने वंश श्रीर सेना-सहित रावण को मारा, पावन यश की त्रिलोकों में फैला दिया, श्रीर मुक्त राराब, मिलन, नोचबुद्धि श्रीर होनजावि पर स्वामी ने बहुत तरह कृपा को ॥ २॥

ष्ट्रव जनग्रह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिय समरस्रम छोजे ॥ देखि कोस मंदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह कहँ मुदा ॥३॥

हे प्रभु ! ऋब आप दास के घर का पवित्र कोजिए, चलकर स्नान कीजिए, जिसमें रण का परिश्रम मिटे। हे दयालु ! खजाना, महल और सम्पत्ति सब देखिए, फिर इच्छानुसार बन्दरां का प्रसन्नतापूर्वक दीजिए ॥ ३॥

सव विधि नाथ मेाहि श्रपनाइय । पुनि मोहि सहित श्रवधपुर जाइय ॥ सुनत बचन मृदु दीनदयाला । सजल भये देाउ नयन विसाला ॥४॥ हे नाथ! आप मुक्ते सब प्रकार से अपनाइए और फिर मुक्ते भी साथ लेकर अयोध्याजो चिलए। विभीषण के इन कीमल वचनां की सुनते हो दानदयालु रामचन्द्रजी के दोनों विशाल नेत्र सजल हो गये अयोत उनमें ऑसू भर आये॥ ४॥

#### देा०-तोर केास ग्रह मार सब सत्य ब्चन सुनु भ्रात।

क्सा भरत के सुमिरि मोहि नि्मिष कल्पसम जात ॥१४४॥

उन्होंने कहा—भाइ विभाषण ! सुनो, तुम्हारा केश श्रीर घर जो कुछ है, वह सब मेरा हो है; मैं सत्य कहता हूँ, सुने भरत को दशा स्मरण करते हो एक निमेष-काल एक कल्प के बराबर बोत रहा है ॥ १४४॥

तापस बेष सरीर कुस जपत निरंतर माहि।

देखउँ बेगि सो जतन करु सखा निहोरउँ तोहि ॥१२४॥

हे सखा ! जो तपस्वों वेष से, दुबेल-शरोर हो, सुके निरंतर जप रहा है उसे मैं जिस तरह जल्दी देखूँ, वहीं यत्र करो । मैं यहो विनय करता हूँ ॥ १४५॥

जी जैहें। बीते श्रवधि जियत न पावउँ बीर।

त्रीति भरत के समुभि प्रमु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥१४६॥ जो में अर्वाघ (१४ वर्ष) बात जाने के परचात् अवेष्या पहुँक्ंगा वो आई को जाता महीं पाउँगा। इतना कहकर भरतजी को प्रांति के स्मरण करते हो स्वामो रामपन्द्रजो का शारीर बार बार पुलक्ति होने लगा ॥ १४६॥

करें कुल्प भिर राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिँ। पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिँ॥१४७॥

[रघुनाथजी ने विमोषण से कहा—] तुम कल्प भर लङ्का का राज्य करो और मन में मेरा:स्मरण किया करी। अन्त में फिर तुम मेरे उस धाम का पाओगे, जहाँ सब सत्युक्ष जाते हैं॥ १४७॥

चौ०-सुनत बिभीषन बचन राम के । हरिष गहे पर क्रुपाधाम के ॥ बानर भालु सकल हरषाने । गहि प्रभुपद गुन बिमल बखाने ॥१॥

विश्रोषण ने ये वचन सुनत हो प्रसन्न होकर ह्या के घाम रामचन्द्रजो के चरण पकड़ लिये। यह देखकर सब बन्दर श्रीर रोझ प्रसन्न हो गये। उन्होंने भो प्रमु के चरणे के पकड़कर उनके निर्मल गुण वर्णन किये॥ १॥

बहुरि बिभीषन भवन सिधावा । मनि-गन-बसन बिमान अरावा ॥ लेइ पुष्पक प्रभु श्रागे राखा । हैंसि करि कुपासिंधु तब भाखा ॥२॥ फिर विभोषस महल में गया। वहाँ उसने पुष्पक विमान में मिस्यों तथा वस भरवाकर विमान के लाकर प्रमु के सम्मुख रख दिया। तब दयासागर रामचन्द्रजो इंसकर बोलं—॥२॥ चिं विमान सुनु सखा विभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ नभ पर जाइ विभोषन तबहों । बर्राष दिये मिन श्रंबर सबहों ॥३॥

हे सखा विभाषण ! सुना । तुम विमान पर चढ़कर आकाश में जान्नो, श्वार वहाँ से वस्त्रां श्रीर श्राभूषणां की वर्षा करो । विभीषण ने उसी समय श्राकाश में जाकर ने सभी मण्डिमूषण बरसा दिये ।। ३ ।)

जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहाँ। मनि मुख मेलि डारि कपि देहीँ।। हँसे राम श्री-म्रनुज-समेता। परमकातुकी क्रुपानिकेता॥४॥

डनमें से जिनको जो जो प्रिय लगता था, उसी की वे लोग ले लेते थे। बन्दर माण्यों को मुँह में रख रखकर (कुछ स्वाद न पाकर) नोचे डाल देते थे। यह देखकर बरम कीतुको (हसमुख) दयानिधान श्रोरामचन्द्र, सोता और लक्ष्मण्डों समेत, हसे।। ४।।

दो०-मुनि जेहि ध्यान न पावहोँ नेति नेति कह बेद ।

क्रपासिंधु सोइ कापन्ह सन करत श्रनेक विनोद ॥१४८॥ बड़ बड़ मुनि जिनको घ्यान में भो नहीं पाते श्रौर वेद जिनके लिए 'नेति नेति' कहते हैं, बे हो क्रपानिधान रामचन्द्रजी बन्दरों से श्रनेक तरह के विनोद कर रहे हैं !॥१४८॥

उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम।

रामु क्रपा नहिँ करहिँ तसि जिस निःकेवल प्रेम ॥१४६॥ शिवजो कहते हैं कि हे पार्वति । विविध बोग, जप, दान, तपस्या, जल, यह और नियमों के करने स रामचन्द्रजी वैसों क्रपा नहीं करते, जैसी निष्केवल प्रेम से प्रसन्न होकर करते हैं ॥ १४९॥

चौ०-भालु कपिन्ह पट भूषन पाये। पहिरि पिहरि रघुपति पहिँ आये॥ नाना जिनिस देखि प्रभु कीसा । पुनि पुनि हँसत केसलाधोसा॥१॥

इस तरह बन्दरां त्रार रोझां ने बस्नाभूषण पाये। उन्हें पहन वहनकर वे जब राम-चन्द्रजों के पास श्राये तब के।सलाधारा रामचन्द्रजों बन्दरां के। श्रानेक तरह की चोजें पहने हुए देसकर बार बार हंसने लगे (एक तो बन्दर और मालू फिर उन्होंने पहन लिये उलटे-पलटे वस श्रीर श्राभृषण। हँसने का खासा सामान हो गया।)।। १।।

चितइ सबन्ह पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया।। तुम्हरे बल में रावनु मारा। तिलकु विभीषन कहुँ पुनि सारा॥२॥ फिर रघुराई रामचन्द्रजो ने सबको ऋोर देखकर सब पर दया की ऋौर वे केामल बचनों से बोले—भाइयो ! तुम लोगों के बल से मैंने रावण के। मारा ऋौर फिर विभोषण को राजितलक दिया ॥ २॥

निज-निज-एह श्रव तुम्ह सब जाहू। सुमिरेहु मोहि डरपेह जिन काहू॥ बचन सुनत प्रेमाकुल बानर। पानि जोरि बोले सब सादर॥३॥

श्रव तुम लाग त्रापने श्रपने घरों की जात्रो, तुम मेरा स्मरण करना श्रौर किसों से डरना नहीं। रघुनाथजों के वचनां की सुनकर बन्दर प्रेम में ज्याकुल हो गये। वे सभी हाथ जोड़कर श्रादर-पूर्वक कहने लगे—।। ३॥

प्रभु जोइ कहहु तुम्हिँ सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा॥ दीन जानि कपि किये सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा॥४॥

हे प्रभु ! श्राप जा कुछ कहें, वह सभी आपको सुहाता है, पर आपके वचनों की सुनकर हमको मेाह होता है। हे रघुनाथजो ! आपने बन्दरों की दीन जानकर सनाथ (कृतकृत्य) कर दिया। आप तो त्रंलोक्य के स्वामो हैं (आपके आगे हम क्या सामर्थ्य रखते हैं ?)॥ ४॥

सुनि प्रभुवचन लाज हम मरहीँ।मसक कतहुँ खग-पति-हित करहीँ॥ देखि रामरुख बानर रीछा। प्रेममगन नहिँ ग्रह के ईछा।।४॥

स्वामी के वचनां को सुनकर इम शरम के मारे मरते हैं। महाराज ! मला मच्छर कभी पिछराज गरुद का हित कर सकते हैं ? रामचन्द्रजो का उस्ख देखकर बन्दर और राष्ट्र प्रेम में हुब गये—उनको वर जाने का इच्छा नहीं हुई॥ ५॥

दो०-प्रभुप्रेरित कपि भालु सब रामरूप उर राखि।

हरष विषाद समेत तब चले विनय बहु भाखि ॥१५०॥

सब बन्दरां श्रीर भालुश्रां की प्रभु ने घर जाने का प्ररणा को तो वे लाग हृदय में रामचन्द्रजी के रूप की रख कर श्रीर श्रनेक प्रकार से नम्नता प्रकट करके चले। उस समय उन्हें श्रानन्द (रामदशनजन्य) श्रीर दुःख (रामवियोगजन्य) दोनों थे॥ १५०॥

जामवंत कपिराज नल श्रंगदादि हनुमान।

सहित विभोषन जे श्रपर जूथप किप बलवान ॥१५१॥

फर जामवंत, किपराज, नल, श्रद्धद, हेनुमान् श्रादि तथा श्रार भा विभाषण्-समेत जो दूसरे बलवान् यूथपित थे॥ १५१॥

कहि न सकहिँ कब्रु प्रेमबस भरि भरि लेक्नि बारि। सनमुख चितवहिँ रामतन नयननिमेष निवारि॥१५२॥ वे सब प्रेम के वश हो गये। गुँह से कुछ कह न सके। वे आँखों में आँस् भर भरकर सम्मुख रामचन्द्रजो की आर आँखों की पलकों का गिरना बन्द कर (एक सी टकटको लगाये) देखने लगे।। १५२।।

चौ०-श्रितिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ मन महुँ बिप्रचरन सिर नावा । उत्तर दिसिहिँ बिमान चलावा ॥१॥

रघुनाथजी ने उन सबको ऋत्यन्त श्रीत देख, उन्हें भो विमान पर चढ़ा लिया। फिर उन्होंने मन में ब्राह्मणों के चरणों का प्रणाम कर पुष्पक विमान का उत्तर दिशा की श्रीर चलाया॥ १॥

चलत बिमानु कोलाहल होई। जय रघुवीर कहिंह सब कोई॥ सिंहासनु स्रति उच्च मनेाहर। श्रीसमेत प्रभु बैठे ता पर॥२॥

विमान के चलने में बड़ा के।लाहल (शोर) होने लगा; सब लोग रघुवीर का जय जय-कार करने लगे। विमान में एक बहुत ऊँचा मनाहर सिंहासन था, उस पर सोताजी समेत राम-चन्द्रजो विराजमान हुए॥ २॥

राजत रामसहित भामिनी । मेरुसंग जनु घनु दामिनी ॥ रुचिर विमान चलेउ त्रति स्रातुर । कीन्ही सुमनबृष्टि हरषे सुर ॥३॥

उस समय श्रोरामचन्द्र-सांहत भामिनी (स्त्रो ) साताजां ऐसो शोभित हुईं मानों सुमेह पवंत के शिखर पर बादल समेत विजलो चमक रही हो। वह सुन्दर विमान बड़ी शोघता स चला, श्रोर देवतों ने प्रसन्न होकर उस पर पुष्प-वर्षा को।। ३।।

परम-सुख-द चित्रिविध वयारी । सागर सर सरि निर्मल वारी ॥ सगुन होहिँ सुंदर चहुँ पासा । मन प्रसन्न निर्मल सुभ स्रासा ॥४॥

विमान में रामचन्द्रजो के बैठते हो अत्यन्त सुखदायनो त्रिविध (शोवल, मन्द, सुगन्ध) हवा चला; समुद्रों तालाबां और निद्यों के जल निमंत हो गये। चारां धोर से सुन्दर शुभ शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गये, दिशाय निमंत और शुभ हो गईं॥ ४॥

कह रघुबीर देखु रन सीता। लिखमन इहाँ हतेउ इँद्रजीता॥ हनृमान श्रंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥४॥ क्रुंभकरन रावन दोउ भाई। इहाँ हते सुर-मुनि-दुख-दाई॥६॥

रामचन्द्रजों ने कहा—हे सीता ! यह रणचेत्र देखें। इस जगह लक्ष्मण ने इन्द्रजित् की मारा था। हनुमान और श्रक्कद के मारे हुए ये भारी राचस रण में पड़े हैं॥ ५॥ देवतों और मुनियां के दुःख-दाता दोनों भाई कुंभकर्ण श्रीर सक्स (मैंने) इस जगह मारे॥ ६॥

का॰ १२१-- १२२

#### दो०-इहाँ सेतु बाँधेउँ श्ररु थापेउँ सित्र सुखधाम ।

सीतासहित कृपायतन संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥१५३॥

यह देख, मैंने इस जगह समुद्र पर सुन्दर पुल बाँघा श्रीर सुख के स्थान ओशिवजी की स्थापना की है। इतना कहकर सीता-सहित कुर्पाानिध रामचन्द्रजी ने शिवजा की प्रणाम किया।। १५२।।

जहँ जहँ करुनासिंधु बन कीन्ह बास बिस्नाम।

सकल देखाये जानकिहिँ कहे सबन्हि के नाम ॥१५४॥

ह्या के समुद्र रामचन्द्रजो ने वन में जहाँ जहाँ विश्राम किया या वे सब स्थान, उनके नाम ले लेकर, जानको जो को हिस्साये ॥ १५४ ॥

चै।०-सपदि बिमानु तहाँ चलि श्रावा । दंडकबन जहँ परम सुहावा ॥

क्रंभजादि मुनिनायक नाना । गये रामु सब के श्रस्थाना ॥१॥

पुष्पक विमान तुरन्त ही वहाँ आ पहुँचा, जहाँ परम सुहावना **इंटक वन था, और** आगस्य आदि अनेक मुनोश्वर थे। रामचन्द्रजी उन सक्के स्थानों में गये॥ १॥

सकल रिषिन्ह सन पाइ श्रसीसा । चित्रकूट श्रायउ जगदीसा ॥ तहँ करि मुनिन्ह केर संतोखा । चला विमान तहाँ ते चाला ॥२॥

फिर जगदीरा रामचन्द्रजी सर्व ऋषियों से भारागिद पाकर चित्रकृट में आये। वहाँ उन्होंने ऋषियों के। सन्तुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से शोब आगे बढ़ा॥ २॥

बहुरि राम जानकिहि देखाई। जमुना कलि-मल-हरनि सुहाई॥ पुनि देखो सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता॥३॥

फिर रामचन्द्रजो ने जानकीजों को किलयुग के पातकों की हरनेवालों यमुनाजों का हरोन कराया। फिर इन्होंने पुनीत देवनदों (श्रोगङ्गाजों) का दर्शन किया। रामचन्द्रजों ने कहा—सोते ! तुम गंगाजों को प्रणाम करो।। ३।।

तीरथपित पुनि देखु प्रयागा। देखत जनम-कोटि-श्रघ भागा ॥ देखु परमपावनि पुनि बेनी। इरिन सोक हरि-लोक-निसेनी॥४॥ पुनि देखु श्रवधपुरी श्रित पावनि। त्रि-विध-ताप भवरोग नसावनि॥४॥

फिर तीथों के राजा प्रयाग के दर्शन करो। इसकी देख लेने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। तुम परम पावनी बेनीजो का फिर दर्शन करो, जो शोक को मिटानेवाली और वैकुराठलीक की सीढ़ो हैं॥ ४॥ अब इस अत्यन्त पावनो अवधपुरी ( अयोध्या ) का दर्शन करो, जो त्रिविध ताप और संसार-सम्बन्धो रोगों (जन्म-मरण) की नष्ट करनेवाली हैं॥ ४॥

#### दो ० -सीतासहित श्रवध कहँ कीन्ह कृपाल प्रनाम।

सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषत राम ॥१५४॥

सीता-समेत दयालु रामचन्द्रजो ने श्रयोध्याजी को प्रशाम किया। उस समय उनके नेत्र श्राँसुत्रों से भर गये, शरीर पुलकित हो गया. श्रीर वे बार बार प्रसन्न होने लगे॥ १५५॥

बहुरि त्रिबेनी श्राइ प्रभु हरषित मज्जनु कीन्ह ।

कपिन्ह समेत महीसुरन्ह दान विविध विधि दीन्ह ॥१४६॥

प्रभु रामचन्द्रजी ने फिर त्रिवेगां पर श्राकर प्रसन्न हो वानरों-समेत उसमें स्नान किया श्रीर ब्राह्मऐषां के नाना प्रकार के दान दिये॥ १५६॥

चौ०-प्रभु द्वनुमंतिह कहा बुकाई। धरि बटुरूप श्रवधपुर जाई॥ भरतिह कुसल हमारि सुनायहु।समाचार लेइ तुम्ह चिल श्रायहु॥

श्रव प्रभु रामचन्द्रजी ने हनुमान् की सममाकर कहा—तुम बद्ध (ब्रह्मचारी) का वेष धारणकर अयोध्या में जाओ और भरत की हमारा कुशल-हत्तांत सुनाओ। फिर उनका समाचार लेकर लौट श्राञो॥ १॥

तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहिँ गयऊ ॥ नाना विधि मुनिपूजा कीन्ही । श्रस्तुति करि पुनि श्रासिष दीन्ही ॥२॥

यह सुनकर वायु-पुत्र .हनुमानजी तुरन्त हो चल दिये। तब फिर रामचन्द्रजी भरद्वाज सुनि के पास गये। सुनि ने उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया और फिर स्तुति करके आशीबोद दिया।। २।।

१—वहाँ पर इनुमान्जी के आक्षास-वेष स्पने के इसलए कहा कि मझलहप ही से मझलहच सुनाना शुन है। या इनुमान्जी के। भरतजी पहले देख चुके हैं, पहचानते हैं, इस बार अविध पूरी होने पर अकेले इनुभान् की देख राम-विश्रेग से विकल हा प्रास्त त्याग होंगे, इसलिए वेष बदले पूरा इस कह देने से शान्त है।गी। कोई कोई यह अर्थ भी करते 'हैं कि रामचन्द्रजी ने राजनीति से भरतजी का हृदय जाँच लेना चाहा सा कि वे राज्य लोखा तो। नहीं हो गये पर यह अयुक्त है, क्यांकि रामचन्द्रजो तो। उसी वचन पर हृद् ये जो अयोध्याकांड में "भरतिह होइ न राजमह" कहा था। लक्का से चलते समय विभीषण से भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। अथवा—यद्यार रामचन्द्रजी के। हृद्ध निश्चय था, तथारि राजनीति का अनुसरण करते हुए उनके। मृत भ वष्य साचना उचित था, इसी लिए वाल्मीकीय में कहा है "सर्वकामसमूर्ड हि इस्त्यश्वरथसङ्गलम्। पितृरेतामहं राज्यं कस्य नावर्तयेन्मनः। संगत्या भरतः श्रीमान् राज्ये नार्थी स्वयं मवेत्"। अर्थात् भरा पूरा बाप-दार्थों का राज्य किसके मन के। नहीं विगाइ सकता है सङ्गतिन्य मरत स्वयं ही राज्यार्थों तो नहां हो। गये है इत्यादि। इस राजधर्म पर विचार विगाद सकता है सङ्गतिन्य मरत स्वयं ही राज्यार्थों तो नहां हो। शक्षा करना व्यर्थ है।

मुनिपद बंदि जुगल कर जारी। चढि बिमान प्रभु चले बहारी॥ इहाँ निषाद सुना हरि श्राये। नाव नाव कहँ लाग बालाये॥३॥

प्रमु रामचन्द्रजो मुनि भरद्वाजजो के चरणों की वन्दना कर, दोनों हाथ जे। इ. विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ निषाद (गुह) ने सुना कि भगवान् आ गये हैं, इसलिए उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, ऐसा कहते हुए सब लोगों के। बुलाया।। ३।।

सुरसरि नाँघि जान जब श्रावा । उतरेउ तट प्रभुश्रायसु पावा ॥ तब सीता पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनिह परी ॥४॥

विमान जब गङ्गाजों को पार करके आ गया तब प्रमु को आज्ञा पाकर वह किनारे पर उत्तरह । तब सीताजी ने गङ्गाजों को बहुत तरह से पूजा को और फिर वे उनके पाँवों पर पईं।। ४।।

दीन्हि स्रसीस हरिष मन गंगा । सुंदरि तव स्त्रहिवात स्त्रभंगा ॥ सुनत ग्रहा धायेउ प्रेमाकुल । स्त्रायेउ निकट परम-सुख-संकुल ॥४॥

गङ्गाजी ने मन में प्रसन्न हाकर आशोबोद दिया कि हे सुन्दरि! तुन्हारा अखरड सीभाग्य हो। उधर गुह (संवाद) सुनते ही प्रेम से व्याकुल होकर दें।ड़ा और परमानन्द के समूह श्रोरामचन्द्रजो के पास आया॥ ५॥

प्रभुहि बिलोकि सहित बेंदेही। परेउ घ्रवनि तन सुधि नहिँ तेही॥ प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरिष उठाइ लिया उर लाई॥६॥

वह जानकीजो-समेत स्वामो को देखकर पृथ्वी पर पड़ गया (द्राडवत् किया), उस शारेर की सुध नहीं रहा। रघुनाथजो ने उसको परम प्रीति को देखकर, प्रसन्न हो, उसको उठाकर हृदय से लगा लिया॥ ६॥

छंद-लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती।
बैठारि परमसमीप बूमी कुसल सा कर बीनती॥
श्रव कुसल पदपंकज विलाकि विगंचि-शंकर-सेब्य जे।
सुखधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥

चतुर-शिरोमणि, लक्ष्मीर्पात, कृपानिधान रामचन्द्रजो ने गुह को हृद्य से लगा लिया श्रीर उसका विलकुल पास बैठाकर कुशल-प्रश्न किया। तब उसने प्रार्थना की कि जो चरण-कमल ब्रह्माजा श्रार शङ्करजी के सेव्य हैं, उनका दर्शन पाकर श्रव सब कुशल है। सुख के स्थान, पूर्णकाम, हे रामचन्द्रजा ! श्रापका बार बार नमस्कार है, नमस्कार है।।

सब भाँति श्रथम निषाद सो हिर भरत ज्यों उर लाइयो । मितमंद तुलसीदास सो प्रभु मेा इबस बिसराइयो ॥ यह रावनारिचरित्र पावन राम-पद-रित-प्रद सदा । कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध सुनि गाविह सुदा ॥

जो निषाद सब तरह नोच था उसके। भगवान् रामचन्द्रजी ने, भरतजी के समान, हृद्य से लगाया। (तुलसांदासजो कहतं हैं-) हे मन्द-बुद्धि तुलसी! तैंने उन भगवान् के। मोहवश भुला दिया। यह रावणारि रामचन्द्रजो का पावन (पिवत्र करनेवाला) चिरत्र सदा रामजी के चरणां में प्रीति का देनेवाला, कामादि दोषां का मिटानवाला श्रीर विज्ञान का बढ़ानेवाला है। इसके। देवता, सिद्धं श्रीर मुन सभी प्रसन्नता से गाते हैं।

हो -समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहिँ सुजान।

बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहिँ देहिँ भगवान ॥१५७॥

जो चतुर प्राणो रघुवोर क युद्धां के विजय-सम्बन्धो चरित्रों को सुनेंगे उनको भगवान् रामचन्द्रजो विजय, ज्ञान श्रोर नित्य ऐश्वयं देंगे॥ १५७॥

यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार। श्री-रघु-नायक नाम तजि नाहिँन स्रान स्रधार॥१५८॥

हं मन ! तृ विचार कर देख, यह किलयुग का समय पापों का घर है। इस समय श्रीरघुनाथजों के नाम की छोड़कर श्रीर कोई श्राधार नहीं है (इसिलए तू राम-भजन कर)॥ १५८॥

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकछुपविध्वंसने विमलविज्ञानसम्पादनो नाम षष्ठ: सापानः समाप्तः।

इस प्रकार, समस्त-र्काल-पातक-सहारा श्रारामचारत-मानस में विमल-विश्वान-सम्पादन नामक यह छठा सेापान समाप्त हुआ ॥ ६॥

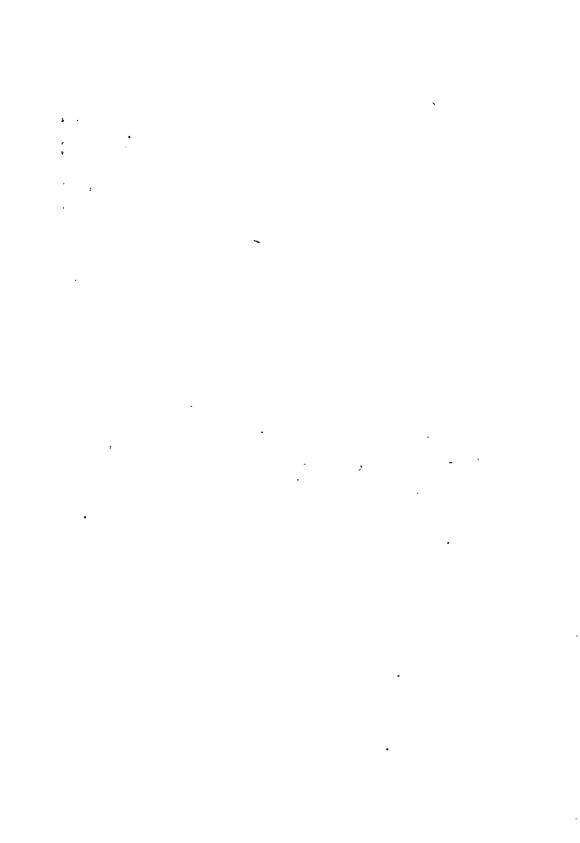



#### सप्तम सोपान ।

(उत्तरकाण्ड)

श्लोकाः

केकीकग्ठाभनीलं सुरवरविलसिंद्वप्रपादाञ्जिचिहं शोभाट्यं पीतवस्त्रं सरिसजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् । पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नोमीड्यं जानकीशं रघुवरमिनशं पुष्पकारूढरामम् ॥१॥ मबूर के कक ऐसे नोलवर्ष, देवों में श्रेष्ठ, श्राह्मण् के चरण-कमल-चिह्न (भृगुलता) से विलसित, शोमा से युक्त, पीताम्बर धारण किये, कमल-वयन, सर्वदा सुप्रसम्, हाथ में धनुष-बाण लिये, वानगं के मुख्ड से युक्त, भाई (लक्ष्मण्) सं सेवित, जानकीओ के नाथ, पुष्पक विमान पर चढ़े, रघुकुल में श्रष्ठ और पूज्य रामचन्द्रजो की मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ ॥१॥

> काशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कामलावजमहेशवन्दिती । जानकीकरसराजलालिती चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनी ॥२॥

ब्रह्मा श्रीर महादेव से विन्दित, जानकोजो के हस्त-कमलों से लालित, ध्यान करनेवाले भक्तजनों के मन-अमर के सङ्गो, कोशल (श्रयोध्या) पुरो श्रयवा कोसल देश के स्वामो श्रीराम-चन्द्रजी के कोमल, सुन्दर चरण-कमलों को मैं (नमस्कार करता हूँ)॥ २॥

> कुन्दइन्दुदरगारसुन्दरं श्रम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् । कारुणीककलकञ्जलाचनं नोमि शङ्करमनङ्गमाचनम् ॥३॥

कुन्द फूल चन्द्रमा श्रीर शङ्क के गौर वर्ण से भो सुन्दर, श्रम्बिका (पार्वती) के पित, श्रमोष्ट (मनोरथों की) सिद्धि के दाता, करुणा से भरे, कामदेव से छुड़ानेहारे, सुन्दर कमल-नयन, शङ्कर (महादेव) को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

#### देा०--रहा एक दिन श्रवधि कर श्रति श्रारत पुरलेाग।

#### जहुँ तहुँ सोर्चाहुँ नारि नर कुसतनु रामबियोग ॥१॥

श्रोरामचन्द्रजी के लौटकर आने की अवधि (१४ वर्ष) का एक दिन बाक़ा रह गया; नगरवासी जन अत्यन्त आर्त्त (महादु:खी) हो रहे हैं। रामचन्द्रजी के वियोग स दुबले हो रहे स्नो-पुरुष जहाँ तहाँ सोच कर रहे हैं॥ १॥

# सगुन होहिँ सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभुत्र्यागमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर॥२॥

उस समय सभो सुन्दर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गये श्रार श्रयाध्या नगरो चारां श्रार रमणोक हो गई। इन लच्चणां से ऐसा माछम होने लगा माना ये स्वामां राम-चन्द्रजो के श्रागमन को जतला रहे हैं॥ २॥

कौंसल्यादि मातु सब मन श्रनन्द श्रस होइ।

श्रायउ प्रभु सिय-श्रनुज-जुत कहन चहत श्रव काइ ॥३॥

कौसल्या त्रादि सब मातात्रां को ऐसा ज्यानन्द हो रहा है मानों ज्यभो केंद्रि ज्याकर कहना चाहता है कि रामचन्द्रजो, सोता त्रीर लक्ष्मण-समेत, ज्या गये॥ ३॥

भरत-नयन-भुज दिन्छन फरकत बारिहँ बार।

# जानि सगुन मन हरष श्रति लागे करन विचार ॥४॥

भरतजो की दाहिनो आँख और भुजा बार बार फड़कने लगी। इन शकुनां के। जान कर भरतजो के मन में आतिशय आनन्द हुआ और वे विचार करने लगे॥ ४॥

# चै।०-रहेउ एक दिन श्रवधि श्रधारा। समुभत मन दुख भयउ श्रपारा॥

# कारन कवन नाथ नहिँ श्रायउ।जानि कुटिल किथीँ मोहि विसरायउ।१।

जिस अर्वाध का आधार था उसका एक हो दिन बाक़ों रह गया, इस बात की सममते हो भरतजों के मन में अपार दु:ख हुआ। वे सोचने लगे कि स्वामां रामचन्द्रजों किस कारण नहीं आये, क्या मुक्ते कुटिल सममकर उन्होंने भुला दिया !।। १।।

१—शकुन तीन प्रकार के होते हैं—प्रत्यत्त, मानसिक और चिह्नज । उनमें से प्रत्यत्त । जैसे— कीवे का बालना या कहीं बैठना ऋादि जो रामचन्द्रजी के विवाह में कहे गये थे; मानसिक जैसे— सुन्दरकाएड में हनुमानजी ने कहा था—"होइ काज मन हुए बिसेस्सी," तीसरे चिह्नज, जैसे यहाँ भरतजी के श्रङ्ग-स्फरण हुए । इस तरह तीनों तरह के शकुनों का वर्शन तीनों दोहों में है।

# श्रहह अन्य लिखननु बडमागी। राम-पदारबिंद-श्रनुरागी॥ कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ता तेँ नाथ संग नीह लीन्हा॥२॥

श्रहा हा !! बड़भागी लक्ष्मण धन्य हैं, जो रामचन्द्रजो के चरणारविन्द के श्रनु-रागी बने हुए हैं। प्रभु ने सुक्ते कपटो श्रीर कुटिल जान लिया, इसी से तो सुक्ते उन्होंने साथ नहीं लिया ।। २ ।।

जोँ करनी समुर्भेँ प्रभु मोरी। निह्नं निस्तार कलपसत कोरी॥ जनस्रवयुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु स्रति मृदुल सुभाऊ॥३॥

पर यदि प्रभु रामचन्द्रजा मेरो करनी (करतृत) की समर्भे तब तो सौ करोड़ कल्पपयेन्त भी मेरा निस्तार न होगा। परन्तु वे तो ऐसे म्वामी हैं कि श्रपने भक्त के किसां क्र वगुए। की मानते हो नहीं, क्योंकि वे दीन-जनों के बन्धु श्रीर बहुत ही कीमल-स्वभाव हैं।। ३।।

मारे जिय भरोस दढ साई। मिलिहहिँ राम सगुन सुभ होई॥ बीते श्रविध रहिँ जौँ प्राना। श्रधम कवन जग माहि समाना॥४॥

मुक्ते तो इसो बात का पका भरोसा है कि (वे दासां के अवगुण नहीं देखते) मुक्ते रामचन्द्रजो मिलग, क्यांकि शुभ शकुन हो रहे हैं। जो अवधि बीत जाने पर प्राण रहें तो जगत् में मेरे समान नोच और कौन होगा !।। ४॥

दो ०-राम-बिरह-सागर महुँ भरत मगन मन होत।

बिप्ररूप धरि पवनसुत श्राइ गयउ जनु पात ॥५॥

इस तरह रामचन्द्रजो के विरहरूपो समुद्र में भरतजो का मन हवा जा रहा था कि इतने में बाह्मण-रूप धारण किये हुए क्वनपुत्र हनुमान्जो, उस मन के लिए नावरूप है।कर, वहाँ आ गये॥ ५॥

बैंठे देखि कुसासन जटामुकुट कुसगात।

राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥६॥

हतुमान्जों ने देखा कि भरतजा कुशों के श्रासन पर बैठे हुए हैं; उनके मन्तक में जटाश्रों का मुक्ट है, शरोर दुबला है; वे राम, राम, रघुपति का नाम जप रहे हैं श्रीर उनके नेत्र-कमलों से श्राँसू फर रहे हैं॥ ६॥

१—गीतार्वाल में भरतजी ने प्रतिशा की थी कि यदि श्रविध की समाप्ति होते ही श्राप न श्रावंगे तो में शपथपूवक कहता हूँ कि श्राप मुक्ते जीता भी न पावेंगे। "तुलसी बीते श्रवीध प्रथम दिन रघुवीर न ऐहो। तो प्रभु-चरणन सपथ फिर जीवित में।ह न पहो।"

चै। ० —देखत हनूमान श्राति हरषेउ । पुलकगात लेाचनजल बरषेउ ॥ मन महुँ बहुत भाँति सुख मानी । बोलेउ स्रवन-सुधा-सम बानी ॥१॥

हनुमान्जो देखते हो बड़े प्रसन्न हुए । उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से जल बरसने लगा। वे मन में बहुत तरह सुख मानकर कानों के लिए अमृत-समान वाणो बोले—॥ १॥

जासु बिरह सोचहु दिनु राती । रटहु निरंतर ग्रन-गन-पाँती ॥ रघु-कुल-तिलक सु-जन-सुख-दाता । श्रायउ कुसल देव-मुनि-त्राता ।२।

जिनके वियोग में तुम दिन-रात साच कर रहे हो और जिनके गुण-गण की निरन्तर रखे हो, वे रघुवंश के तिलक, सज्जनों के मुख-दाता, देवतों और ऋषियों के रचक रामचन्द्रजो कुशलपूर्वक आ गये हैं॥ २॥

रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता श्रनुज सहित पुर श्रावत ॥ सुनत बचन बिसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाव पियुखा ॥३॥

क्नोंने रण में रात्रु की जीत लिया। उनके सुयश की दवता गा रहे हैं। वे सोताजा श्रीर लक्ष्मणजी समेत नगर में श्रा रहे हैं। इन वचनों के सुनते ही भरतजो के सब दु:ख ऐसे मिट गये, मानों प्यासे श्रादमों की श्रमुत मिल गया हो।। ३।।

को तुम्ह तात कहाँ तेँ श्राये। मेाहि परम प्रिय वचन सुनावे।। मारुतसुत मेँ कपि इनुमाना। नाम मेार सुनु कृपानिधाना॥४॥

भरतजो ने पूछा—हे तात ! तुम कीन हो श्रीर कहाँ से श्राये हो ? तुमने मुमे श्रत्यन्त हो प्रिय वचन सुनाये हैं। इनुमान्जो ने कहा—हे कृपानिधान, भरतजी ! श्राप मेरा नाम सुनिए। मैं वायु का पुत्र वन्दर इनुमान् हूँ ॥ ४॥

दीनबंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेँटेउ उठि सादर॥ मिलत प्रेमु निहँ हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता॥४॥

में दीनवन्धु रघुनाथजो का दास हूँ। यह सुनत हो भरतजो उठकर बड़े आदर के साथ उनसे मिले। मिलते समय हृदय में प्रेम नहीं समाता था। उनके नेत्रों से जल बहता था और शरीर पुलकित था॥ ५॥

किप तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मेाहि राम पिरीते॥ बार बार बूभी कुसलाता। तो कहँ देउँ काह सुनु आता॥६॥

१--पीछे लङ्का-कागड में स्चित किये अनुसार भरतजी राज्य पाकर प्रमत्त न हो गये हों, इसी निर्णय के लिए गये हुए हनुमान्जी भरतजी की इस स्थिति के देखकर सन्देह-पहत हो गये।

भरताओं ने कहा—है किप हनुमान ! आज तुम्हारे दर्शन मिलने से मेरे सब दु:ख र समाप्त हो गर्थे, क्यांकि रामचन्द्रजी के प्यारे तुम सुक्षे मिले। फिर उनसे भरतजी ने बार बार कुशल पृद्धी, और कहा माई ! मैं तुमको क्या दूँ ? ॥ ६ ॥

एहि संदेससरिस जग माहीँ। करि बिचार देखेउँ कहु नाहीँ॥ नाहिँन तात उरिन में तेही। श्रव प्रभुचरित सुनावहु माही॥७॥

मैंने विचार कर देख लिया कि संसार में इस सँदेसे के बराबर कोई चीज नहीं है; इसलिए हे तात! मैं तुमसे चन्छण नहीं हो सकता! श्रव तुम मुक्ते प्रभुजी का चरित सुनाश्रो॥ ७॥

तब हुनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघु-पति-ग्रन-गाथा॥ कहु कपि कबहुँ क्रपाल ग्रसाईँ। सुमिरहिँ माहि दास की नाईँ॥८॥

तब हनुमान्जी ने भरतजो के चरणें में मस्तक नवाकर रघुनाथजो के सम्पूर्ण चरित्रों की कथा कहो। फिर भरतजी ने पूछा—हे कांप ! यह कहें। कि कभी समर्थ दयालु रामचन्द्रजो सुक्ते दास के समान स्मरण करते हैं ? ॥ = ॥

छंद—निज दास ज्यों रघु-बंस-भूषन कबहुँ मम सुमिरन कर्यो।
सुनि भरतबचन बिनीत श्रित किप पुलकि तन चरनिह पर्यो॥
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत श्रग-जग-नाथ जो।
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सद-गुन-सिंधु सो॥

क्या कभी रघुकुल-भूषण रामचन्त्रजो ने अपने दास के समान (जिस तरह अपने भक्तां की सदा स्मरण रसते हैं) मेरा स्मरण किया है ? भरतजो के बहुत ही बिनीत बचन सुनकर हनुमान्जो का शरीर पुर्लाकत हो गया और वे उनके चरणों में गिरे। भला चराचर के सामी रघुबोर जिनके गुण-गण अपने श्रीमुख से सराहें, वे भरतजो ऐसे विनवकुक, चरम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हां ?।।

दो ० – राम-प्रान-प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात ।

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदय समात ॥७॥ हनुमान्जों ने कहा—हे नाय! तुम रामचन्द्रजी के प्राण-प्यारे हो, हे तात! यह मेरा बचन सत्य है। भरतजी यह सुनकर हनुमान्जों से बार बार मिलने लगे और उनके हृदय में आनन्द नहीं समाता था॥ ७॥

१—मरतनी के। मुख्यतया चार प्रकार के दुःल ये—(१) रामचन्द्रनी के लौटकर न श्रामे का, (२) सीतानी के इरख का, (३) रावखादिकों के युद्ध का श्रीर (४) लच्नम्बनी के। लगी हुई शक्ति का। हनुमान्जी के उपयुक्त कुशलकृत से ये सभी दुःख मिट गये।

सो०-भरतचरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहिँ।

कही कुसल सब जाइ हरिष चलेउ प्रभु जान चिंढ ॥ ८ ॥

फिर हनुमानजी भरतजी के चरणों में सिर नवाकर त्रन्त ही रामचन्द्रजी के पास गये त्रीर उन्होंने जाकर सब कुशल-वृत्तान्त कहा। तब प्रभु रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर विमान पर चढ़कर चले॥ ८॥

चौ०-हरिष भरत केासलपुर श्राये। समाचार सब ग्रुक्तिँ सुनाये॥ पुनि मंदिर महुँ बात जनाई। श्रावत नगर कुसल रघुराई॥१॥

भरतजो प्रसन्न होकर श्रयोध्या में श्राये (वे श्रयोध्या के बाहर निद्याम में रहते थ)। इन्होंने गुरु विश्वा के सब समाचार सुनाये। फिर महलों में बात जताई कि रघुनाथजो कुशलपूर्वक नगर की श्रा रहे हैं।। १।।

सुनत सकल जननी उठि धाईँ। किह प्रभुकुसल भरत समुकाईँ॥ समाचार पुरबासिन्ह पाये। नर श्ररु नारि हरिष सब धाये॥२॥

सुनते ही सब माताये उठकर दौड़ श्राई । भरतजा ने रामचन्द्रजा का कुशल-समाचार सुना कर उन्हें समम्प्राया । फिर नगर-निवासियों ने समाचार जाना । वे सभी स्नो-पुरुष प्रसन्न हो होकर दौड़ पड़े ॥ २ ॥

दिध दुर्बा रोचन फल फूला। नव तुलसीदल मंगलमूला।। भरि भरि हेमधार भामिनी। गावत चलीँ सिंधुरगामिनी॥३॥

दही, दूब, रोचन (चन्द्रन श्रीर गोरोचन), फल, फूल श्रीर सब मङ्गलों के मूल ताजे तुलसोदल सोने के थालों में भर भरकर गज-गामिनी स्त्रियां मङ्गल गातो हुई चलीं ॥ ३॥

जो जैसेहिँ तैसेहिँ उठि धावहिँ। बाल बृद्ध कहुँ संग न लावहिँ॥ एक एकन्ह कहुँ बूमहिँ माई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥४॥

जा मनुष्य जैसा स्थित में था वह वैसा हो उठ दोड़ता था। वे बालकों और बुड्ढां के। साथ नहीं लेते थे (इनको साथ लेने से देर का डर था)। वे आपस में पूछते थे कि भाई! क्या तुमने दयालु रामचन्द्रजी का देखा है ?॥ ४॥

श्रवधपुरी प्रभु श्रावत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥ भइ सरजू श्रति-निर्मल-नीरा। बहुइ सुहावन त्रिबिध समीरा॥४॥

रामचन्द्रजी की त्राते हुए जानकर श्रयोध्यापुरो सम्पूर्ण शोभात्रा की खान हो गई। सरजूजा का जल बहुत हो निमेल हो गया; वायु शीतल, मन्द, सुगन्ध, सुहावनी चलने लगा॥ ५॥

#### दो०-हरषित गुरु परिजन श्रनुज भू-सुर-वृ द-समेत ।

चले भरत श्रिति प्रेम मन सनमुख क्रुपानिकेत ॥६॥

भरतजो प्रसन्न होकर गुरु, कुटुम्बी जन, रात्रुघ्न श्रीर माद्माण-गणों समेत कृपा के स्थान श्री रामचन्द्रजी के सम्मुख चले। उनके मन में बड़ा ही प्रेम था।। ९॥

बहुतक चढीँ श्रटारिन्इ निरखिहँ गगन बिमान।

देखि मधुर सुर हरषित करहिँ सुमंगल गान ॥१०॥

उस समय बहुत सो ख़ियाँ अटारियों पर चढ़ गईं और आकाश में विमान को देखने लगीं। फिर उसको आया देखकर वे प्रसन्नतापूर्वक मीठे स्वर से सुन्दर मङ्गल गीत गाने लगीं। १०॥

राकासिस रघुपति-पुर-सिंधु देखि हरषान।

बढेउ केालाहल करत जनु नारि-तरंग-समान ॥११॥

श्रयोध्यापुरी-रूपी समुद्र रामचन्द्र-रूपो पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर प्रसन्न हुत्रा श्रौर स्नोरूपी-तरंगों से शोर करता हुत्रा उमड़ चला। श्रथीत, समुद्र जैसे पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर प्रसन्न हो बड़ो वड़ो तरंगं फंक उछलने लगता है, उसी तरह श्रयोध्यानगरी रामचन्द्रजी को देखकर स्नियां के गान श्रादि से उमड़ पड़ी।। ११।।

चौ०-इहाँ भानु-कुल-कमल-दिवा-कर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥

सुनु कपीस श्रंगद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥१॥

इधर सूर्य-कुल-रूपी कमल के सूर्य 'रामचन्द्रजो बन्दरां को मनोहर नगर दिखाने लगे। उन्होंने कहा—सुमीन, अन्नद, विभोषण ! सुनो। यह पुरी पावनो (दशकों को पवित्र करनेवाली) है त्रार यह देश सुन्दर है।। १।।

जयि सब बैंकुंठ बखाना । बेर-पुरान-बिदित अम जाना ॥ श्रवध सरिस प्रिय मोहिन सोऊ । यह प्रसंग जानह कोउ कोऊ ॥२॥

यद्यपि सब लोग वैकुंठ को बढ़ाई करते हैं; वैकुएठ वेद और पुरारोां में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परन्तु मुक्ते अयोध्या के समान वह भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग की कोई कोई जानते हैं (सब नहीं) ।। २ ।।

जनमभूमि मम पुरी सुद्वावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ जा मज्जन ते बनिह प्रयासा । मम समीप पावह नर बासा ॥३॥

यह सुद्दावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है। इसकी उत्तर दिशा में पवित्र सरयू बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं॥ ३॥ स्रति प्रिय मेाहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ हुरषे सब कपि सुनि प्रभुवानी । धन्य श्रवध जो रामबखानी ॥४॥

यहाँ के निवासी मुमे बहुत ही प्यारे हैं। यह पुरी मेरे धाम (साकेत पुर) को देने-बाली और दुं को को राशि (समूह) है। प्रभुजो की यह वाणो सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए। (तुलसीदासजी कहते हैं—) अयोध्या धन्य है, जिसकी बड़ाई खयं रामचन्द्रजी ने की।। ४॥ देा ० — आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान ॥

नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेड भूमि बिमान ॥१२॥

द्यासागर भगवान् प्रमु रामचन्द्रजो ने सब लोगों की आते देखकर प्रेरणा की तो बह विमान नगर के निकट पृथ्वी पर उतरा ॥ १२॥

उतिर कहेउ प्रभु पुष्पकिह तुम्ह कुबेर पिह जाहु॥ प्रेरित राम चलेउ सा हरष बिरहु स्त्रति ताहु॥१३॥

प्रभुजो ने उतरकर पुष्पक विमान से कहा कि तुम कुबेर के पास जाझोर । रघुनाथजी को प्रराण से वह विमान चला, पर उसका राम-विरद्द भी बहुत हुआ। अपने स्वामी कुबेर के पास जाने का उसे हर्ष था।। १३॥

ची०-म्राये भरत संग सब लेगा। कृसतन श्री रघु-बीर-बियोगा॥ बामदेव बसिष्ट मुनिनायक। देखे प्रभु महि धरि धनु सायक॥१॥

भरतजी के साथ सब लोग आये। श्रीरघुंचीर के वियोग से उनका शरोर दुर्बल हो गया था। प्रमुजो ने मुनियों के नायक वामदेव और विसष्ठजो आदि की देखा और धनुष-बाए। धरतो पर रख कर? ॥ १॥

१—पुष्पक विमान उत्तर दिशा के श्रांधाति कुबेर का था। उनके युद्ध में जीतकर उसे रावण् ले श्राया था। तब से वह लड़ा में था। श्रव उसकी जहाँ का तहाँ मेजना उचित समस्कर रामचन्द्रजी ने उसे कुबेर ही के पास जाने की श्राशा दी। इस विमान का वर्णन श्रमस्त्यसंहिता में है—यह विमान इच्छाचारी (जहाँ चाहें वहां चला जाय), स्प्रिकमिण का-सा श्वेत और भीतर चित्र-विचित्र। इसमें कहीं ७ श्रीर कहीं ३ खंड थे। बाहरी खंड बत्तीस दल के कमल के श्राकार का, बीचवाला १६ और भीतरवाला दल का था। उसके कानों में माण्यों के दंड श्रीर तीनों खंडों में विचित्र छत्र बने थे। उसकी श्राकृति हस की जोड़ी की-सी थी। उसके बाहरी खंड में वानरी सेना, मध्य में यूयपात, भीतरी खंड में उच्च सिंहासन पर सीता-सहित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान और लद्मण, इनुमान, जाम्यवान श्रादि से सेवित थे।

२—वड़ी के सम्मुख शस्त्र धारण किये हुए जाना अनुचित था। अथवा—धनुष-बाण उठाकर अयोजन सिंह हो गया, इसलिए घर लीट आये तब धनुप-बाण भी रख दिये।

धाइ धरे गुरु-चरन-सरीरुष्ट । श्रनुजसिंहत श्रित-पुलक-तनेरुष्ट ॥ भेंटि कुसल बूमी मुनिराया । इमरे कुसल तुम्हारिहि वाया ॥२॥ तक्ष्मणजी-समेत दै। इकर गुरु के चरण-कमल पक्द लिये । होनों के शरीर पुलकित हो गये । गुनिराज वासक्षजो ने मिलकर कुरालता पूझो वो रघुनाथजो ने कहा—आपकी छ्वा से हमारो सब कुराल है ॥ २ ॥

सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा । धरम - धुरं - धर रघु - कुल - नाथा ॥ गहे भरत पुनि प्रभु-पद-पंक-ज । नमत जिन्हिह सुर मुनि शंकर प्रज ॥३॥

फिर धर्म के आधार, रघुवंश के स्वामो रामचन्द्रजी ने सब ब्राह्मणों से मिल भेट कर उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भरतजो ने प्रभु के उन चरण-कमलों की पकड़ा, जिनको देव, मुनि, शङ्कर और ब्रह्मा नमस्कार करते हैं॥ ३॥

परे भूमि नहिँ उठत उठाये। बर करि क्रुपासिंधु उर लाये॥ स्यामलगात रोम भये ठाढे। नव-राजीव-नयन जल बाढे॥४॥

भरतजी साष्टाङ्ग प्रणाम करने की जी पृथ्वी पर गिरे तो घठाने से भी नहीं उठते थे, तब द्यासागर रघुनाथजी ने बलपूर्वक उठाकर उनकी हृदय से लगा लिया। उनके श्याम-सुन्दर शरोर के रोम खड़े हो गये, नवीन कमल सहरा नेत्रों में खाँसू उमड़ बड़े ॥ ४॥

छंद-राजीवलोचन स्रवत जल तन लित पुलकाविल बनी। श्रित प्रेम हृदय लगाइ श्रनुजिह मिले प्रभु त्रिभुवन-धर्ना॥ प्रभु मिलत श्रनुजिह सोह मा पहि जाति नहि उपमा कही। जनु प्रेम श्रक सिंगार तनु धरि मिले बर सुस्तमा लही॥

उनके कमल-नेत्रों से जल बहने लगा, शरीर सुन्दर पुलकावली से शोमित हो गया। भरतजी की बड़े ही प्रम से हृदय में लगाकर त्रैलोक्यनाथ प्रभु रामचन्द्रजी मिले। तुलसी- दासजो कहते हैं कि प्रभु रामचन्द्रजी के भरतजो से मिलने से जो शोभा हुई उसकी उपमा सुमस्से नहीं कही जातो। मानों प्रम और शृङ्कार दोनों शरीर धरकर मिलने के कारण विशेष शाभायमान हों।।

बूभत क्रपानिधि कुसल भरतिह बचन बेगि न श्रावई। सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥ श्रब कुसल केासलनाथ श्रारत जानि जन दरसन दियो। बूडत बिरह्वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥ कुपानिषानं रामचन्द्रजो भरतजी से कुशल पूछ रहे हैं, पर भरतजा के मुंह से छत्तर वचन जल्दों नहीं निकलता। शिवजा कहते हैं कि हे पार्वित! रामचन्द्रजो श्रौर भरतजो के मिलाप में जो मुख हुश्रा वह मन श्रौर वचन से भिन्न है। ऐसे मुख को वहो जान सकता है, जिसको वह मुख मिले। फिर देर में भरतजी ने कहा— ह कोशलनाथ! श्रव कुशल है, जो श्रापने दास को दुसो जानकर दशन दिया। विरह-रूपो समुद्र में डूबते हुए मुक्ते कुपानिधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया।।

# दो०-पुनि प्रभु हरषित सत्रुहन भेँटे हृदय लगाइ॥ लिखमनु भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥१४॥

फिर प्रशु रामचन्द्रजो प्रसन्नतापूर्व क शत्रुझजी की हृदय में छगाकर मिले। फिर लक्ष्मणजो श्रीर भरतजी दोनों भाई प्रेम के साथ परस्पर मिले।। १४॥

# चौ०-भरतानुज बिछमन पुनि भेँटे। दुसह बिरहसंभव दुख मेटे॥ सीताचरन भरत सिरु नावा। श्रनुजसमेत परमसुख पावा॥१॥

फिर भरतजो के छाटे भाई शत्रुव्रजी श्रीर लक्ष्मणजी मिले। उन्होंने दुसह (न सहने लायक) वियोग से उत्पन्न हुए दु:खों के मिटा दिया। शत्रुव्न-सहित भरतजो ने सोताजा के चरणां में मत्तक नवाया श्रीर बड़ा सुख पाया॥ १॥

# प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब नासी॥ प्रमातुर सब लोग निहारी। काेेेेतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥२॥

प्रमुजी को देखकर सब नगर-निवासो प्रसन्न हुए। वियोग से उत्पन्न हुइ सब विपत्तियों का नारा हो गया। सब लोगों को प्रोम में व्याकुल दखकर दयालु, दुष्टदलन रामचन्द्रजो ने एक कौतुक (खिलवाड़) किया॥ २॥

श्रमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग मिले सवहिँ कृपाला॥ कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी। किये सकल नर-नारि बिसोकी॥३॥

वह यह कि उस समय उन्होंने अपने अनिगनत रूप प्रकट किये; यां वे सबस यथायोग्य मिले। श्रोरधुवीर ने द्याभरो दृष्टि से देखकर सब स्नो-पुरुषों की सोच-रहित कर दिया॥३॥

छन महुँ सबिहँ मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना ॥ एहि बिधि सबिहँ सुखी करि रामा। श्रागे चले सील-गुन-धामा ॥४॥ कौसल्यादि मातु सब धाईं। निरुख बच्छ जनु धेनु सवाईँ॥४॥ श्रीभगवान रामचन्द्रजी एक चए। भर में सबसे मिले। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वित! इस मर्भ के। किसी ने नहीं जाना। शील और गुए। के निधान रामचन्द्रजी इस तरह सबके। सुखो कर वहाँ से आगे चले।। ४।। इतने में कौशल्याजी आदि सब माताये ऐसी दौड़ी, जैसे लवाई (हाल का ब्याई हुई) गौ बच्छे के। देखकर दौड़ती है।। ५।।

छंद-जनु धेनु बालक बच्छ तिज ग्रह चरन बन परबस गईँ। दिनश्रंत पुरु रुख स्रवत धन हुंकार करि धावत भईँ॥ श्रित प्रेम प्रभु सब मातु टी बचन मृदु बहु बिधि कहे। गइ बिषम बिपति वियोगभव तिन्ह हरष सुख श्रगनित लहे॥

मानों गायं छोटे बच्छां का घर छोड़कर परवश वन में चरने के लिए गई हां और सायङ्काल के समय नगर की श्रोर चलती हुईं, थनों में से दूध चुत्राती श्रीर हुंकार करतो हुईं दौड़ो हों। प्रभु रामचन्द्रजो सब माताश्रों से बड़े ही प्रेम के साथ मिले श्रीर उन्होंने. बहुत तरह कीमल वचन कहे। उनको भी वियोग-सम्बन्धिनी विषम विपत्ति नष्ट हुई, श्रीर उन्होंने श्रनागनत सुख पाये।।

दो०-भेँटेउ तनय सुमित्रा राम-चरन-रति जानि। रामहिँ मिलत केंकई हृदय बहुत सकुचानि॥१५॥

रामचन्द्रजो के चरणों में प्रातियुक्त जानकर लक्ष्मणजो से सुमित्राजो मिर्ली । केक्यी । रामचन्द्रजो स मिलतो हुई हृदय में बहुत सकुचाई ॥ १५॥

लिखिमनु सब मातन्ह मिलि हरषे श्रासिष पाइ। कैंकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभ न जाइ॥१६॥

लक्ष्मणजो सब मातात्रां से मिले और उनसे आशीवोद पाकर असम हुए। वे केक्यी से फिर फिर (कई बार) मिले, क्योंक उनके चित्त का चीभ (रख) न मिटा था॥ १६॥

चौ०-सासुन्ह सबन्ह मिली बैदेही। चरनन्हि लागि हरष श्रति बेही॥ देहिँ श्रसीस बूभि कुसलाता। होउ श्रचल तुम्हार श्रहिवाता॥१॥

जानकोजो सब सामुत्रां से मिलीं; वे सबके पाँवों पड़ीं श्रीर उन्हें बहुत हो श्रानन्द हुश्रा। सामुण् कुशल पूछ पूछकर श्राशीवोद देती थीं कि तुम्हारा सौभाग्य निश्चल हो।। १॥

सब रघु-पति-मुख-कमल विलोकहिँ। मंगल जानि नयनजल रोकहिँ॥ कनकथार श्रारती उतारहिँ। बार बार प्रभुगात निद्वारहिँ॥२॥

सब मातायें रघुनाथजों के मुख-कमल की देखती और नेत्रों में आते हुए आँसुओं की, माङ्गलिक समय जानकर, राकती थी (कि आंसू गिरने से मङ्गल में अमङ्गल न ही)। वे सोने के थाल में रामचन्द्रजों की आरतों उतारने और बार बार प्रभुजी के श्रङ्गों की देखने लगीं।। २।।

नाना भाँति निद्धावरि करहीँ। परमानंद हरष उर भरहीँ॥ कौसल्या पुनि पुनि रघुबोरहिँ। चितवति कृपासिंघु रनधोरहिँ॥३॥ वे अनेक प्रकार की निद्धावरें करतीं और परम आनन्द से हृदय में प्रसन्न होती

थों। कौसल्याजी क्रपासागर, रणधोर रघुवोर के। बार बार देखती थीं।। ३।।

हृदय बिचारित बारिह बारा। कवन भाँति लंकार्पात मारा॥ स्रित सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल भारे॥४॥

वे बार बार ऋपने हृदय में यह साचिती थीं कि इन्होंने लङ्कपित रावण की किस करह मारा होगा ! ये मेरे प्यारे दोनां बालक बहुत ही सुकुमार हैं श्रीर राचस ता महाबली वीर योखा मारो होंगे॥ ४॥

देा०-लिखमन श्ररु सीतासहित प्रभुहिँ बिलोकित मातु। परमानंद-मगन-मन पुनि पुनि पुलकित यातु॥१७॥

माताजो लक्ष्मरा श्रीर सोता-सहत प्रमु रामचन्द्रजो के देखतो हुई मन में परम श्रानन्द में निमग्न हो गई श्रीर उनके श्रक्क बार बार पुलकित हो गये।। १७॥

चै। ० — बंकापित कपोस नब नीला । जामवंत श्रंगद सुभसीला ॥ इनुमदादि सब बानरबीरा । धरे मनोहर मनुजसरीरा ॥१॥

डस समय लङ्कापित विभीषण, कपिराज सुप्रोव, नल, नोल, जाम्बवान, श्रङ्गद श्रौर हतुमान्जी श्रादि श्रेष्ठ शोलवाले वानर मनोहर मनुष्य-शरीर धारण किये हुए॥ १॥

भरत - सनेह - सील - ब्रत-नेमा । सादर सब बरनहिँ श्रवि प्रेमा ॥ देखि नगरवासिन्ह के रीती । सकल सराहि प्रभु-पद-प्रोती ॥२॥

भरतजी के प्रोम, शोल, ब्रत श्रौर नियम का वर्णन बड़े श्राद्र श्रौर प्रोम के साथ करने लगे। नगर-निवासी जनों की रोति श्रौर रामचन्द्रजी के चरणों में उनका प्रोम देख-कर सभी वानर उनका प्रशंसा करने लगे॥ २॥

युनि रघुपति सब सखा बोलाये। मुनिपद लागहु सकल सिखाये। गुरु बिसष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्ह की कृपा दनुज रन मारे॥३॥ फिर रघुनाथजो ने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनके। सिखाया कि तुम लोग मुनिजो के चरणों को स्पर्श करो। ये हमारे कुल के पूज्य गुरु वासष्ठजो हैं, हमने इनको कृपा से रण में दैत्य मारे हैं।। ३॥

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भये समरसागर कहुँ बेरे॥ मम हित लागि जनम इन्ह हारे। भरतहुँ तेँ मेाहि श्रधिक पियारे॥४॥ सुनि प्रभुवचन मगन सब भये। निमिष निमिष उपजत सुख नये॥४॥

फिर उन्होंने गुरुजों से कहा—हे मुनियर! सुनिए। ये सब मेरे मित्र हैं. ये युद्धरूपी समुद्र की पार करन के लिए बेड़े (जहाज) रूप हुए अर्थात् इन्होंने युद्ध में मेरी बड़ी ही सहायता को है। ये मेरे हित के लिए अपने जन्म हार गये; अर्थात् इन्होंने मुक्ते अपना जोवन सम-पंग कर दिया। ये मुक्ते भरत से भी अधिक प्यारे हैं॥ ४॥ प्रमुजा के इन वचनों का सुनकर सब प्रमन्मन हो गये। च्या च्या पर नये नये सुख सबका होने लगे॥ ५॥

दो०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायेउ माथ।

श्रासिष दीन्हो हरिष तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥१८॥

फिर उन मित्रों न कौसल्याजो के चरणों में श्रयन शिर नवाये। उन्होंने प्रसन होकर' श्राशोबाद दिये श्रीर कहा कि तुम सब मुक्ते ऐसे प्यारे हो जैसे कि रामचन्द्र ॥ १८॥

सुमनवृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद । चढो श्रटारिन्ह देखिहिँ नगर नारि-वर-बृंद ॥१६॥

श्वाकाश पुष्प-वर्षा से भर गया और सुख के मूल श्रारामचन्द्रजो राज-भवन के। चले। सुन्दर स्त्रियां के मुगुड अटारियां पर चढ़ चढ़कर दखन लगीं।। १९॥

चो०-कंचनकलस विचित्र सँवारे। सबहिँ धरे सिज निज निज द्वारे॥ बंदनवार पताका केत्र। सबन्हि बनाये मंगलहेत्॥१॥

सभी ने ऋपने ऋपने दरवाजां पर सुवर्ण के कलश विचित्र रीति से संबार (सज धज) कर रक्खे । सभो ने मङ्गलाचार के लिए बंदनवार, ध्वजा, पताका ऋादि लगाये ॥ १ ॥

बीथी सकल सुगंध सिँचाई । गजमिन रिच बहु चौक पुराई॥ नाना भाँति सुमंगल साजे। हरिष नगर निसान बहु बाजे॥२॥

नगर को सब गलियां में सुगन्धित जल का छिड़काव किया और गजमोती आदि से रचना कर चौकं पुरवाही। अनेक प्रकार के मङ्गल साज सजे। प्रसन्नता से नगर में कई जगह निशाच बजन लगे।। २॥ जहँ तहँ नारि निछावरि करहीँ। देहिँ श्रमीस हरष उर भरहीँ॥ कंचनथार श्रारती नाना। जुवती सजे करहिँ सुभ गाना॥३॥

श्वियाँ जहाँ तहाँ निछावर करने लगीं और हृद्य में प्रसन्न हा होकर श्राशीवाद देने लगों। श्वियों ने श्रारती के लिए श्रनेक सुवर्ण के थाल सजाये श्रीर वे शुभ गान करने लगों॥ ३॥

करहिँ श्रारती श्रारतिहर के । रघु-कुल-कमल-बिपिन-दिन-कर के ॥ पुरसोभा संपति कल्याना । निगम सेष सारदा बलाना ॥४॥ तेउ यह चरित देखि ठाँग रहहीँ । उमा तासु गुन नर किमि कहहीँ ॥४॥

वे रघुवशरूपा कमल-वन के सूय, आतहर (दु:ख के। ।मटानवाले) आरामचन्द्रजों को आरतों करने लगां। उस समय नगर को शोभा, सम्पत्ति आर कल्याण के। वेद, शेषजा और सरस्वतोजी वर्णन करती थीं।। ४।। शिवजों कहते हैं कि हे पार्वित! जब वे भी इन चित्रों के। दखकर थिकत हा जायँ, तब उनके गुणां के। भला मजुष्य कैसे कह सकते हैं ?।। ४।।

दें। ० – नारि कुमुदिनी श्रवध सर रघु-पति-बिरह दिनेस । श्रस्त भये बिगसत भईँ निर्राख राम राकेस ॥२०॥

श्रयोध्याकपा तालाव में सा-रूपो कमादिना रघुनाथजा के वियोगरूपो सूर्य के श्रस्त हो जाने (मिट जान) पर रामचन्द्रजारूपो चन्द्रमा की देखकर खिल वटों।। २०।।

होहिँ सगुन सुभ बिबिध बिधि बाजिहेँ गगन निसान। पुर-नर-नारि सनाथ करि भवन चले भगवान॥२१॥

नाना प्रकार क शुभ शकुन हा रहे थ आर आकाश म बाजे बज रहे थे। ऐसे आनन्द में भगवान रामचन्द्रजी नगर के स्नो-पुरुषां का कृतार्थ कर राजभवन को चले॥ २१॥

चै।०-प्रभु जानी केंकई लजानी। प्रथम तासु ग्रह गये भवानी॥ ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा १

शिवजा कहते हैं कि ह भवाना । प्रभु हीर रामचन्द्रजा कंकया का लजाइ हुइ जानकर पहले उसी के घर गये। उसको समफाकर बहुत सुख दिया, फिर वे अपने घर गये॥ १॥

कृपासिंधु जब मंदिर गये। पुर-नर-नारि सुखी सब भये॥ युरु वसिष्ठ द्विज लिये बोलाई। श्राजु सुघरी सुदिनु सुभदाई॥२॥ दयासागर रामचन्द्रजो ने जब घर में प्रवेश किया, तब नगर के स्नो-पुक्ष सब सुस्री हुए। गुरु वर्शष्ट्रजो ने ब्राह्मणों को बुला लिया और उनसे कहा कि आज का दिन श्रच्छा, शुभ फल देनेवाला है और आज शुभ घड़ी है।। २।।

सब द्विज देहु हरिष श्रनुसासन । रामचंद्र बैठिहिँ सिंहासन ॥ मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाये । सुनत सकल विप्रन्ह श्रति भाये ॥३॥

सब ब्राह्मण शसन्न होकर श्राङ्मा दो तो रामचन्द्रजा सिहासन पर बैठें। मुनि विश्वष्ठजी. के सुहावन बचन सनत हो ब्राह्मणों की बहुत हो प्रिय लगे।। ३।।

कहि बचन मृदु विप्र श्रनेका । जगन्रभिराम रामग्रभिषेका ॥ श्रव मुनिबर बिलंबु नहि कीजै । महाराज कहुँ तिलक करीजै ॥४॥

श्रनंक ब्राह्मण कोमल वचनों से कहने लगे कि रामचन्द्रजो का राज्याभिषेक जगत् की प्रियं करनेवाला है, हे मुनिवर! श्रव श्राप देशी न कीजिए, महाराज का राज-तिलक कर दीजिए।। ४।।

दें। - तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ। रथ श्रनेक बहु बाजि गज तुंरत सँवारे जाइ॥२२॥

तब मुन्न वशिष्ठजी ने सुमन्त्र (मन्त्रो) से कहा। वह सुनते हो प्रसन्न होकर चला। उसने जाकर तुरन्त ही त्रानेक स्थ, बहुत से घोड़े स्त्रीर हाथी सजाये॥ २२॥

जहँ तह धावन पठइ पुनि मंगल द्रव्य मँगाइ । इरष समेत बसिष्ठपद पुनि सिरु नायेउ स्राइ ॥२३॥

फिर जहाँ तहाँ दूता का दौड़ा कर उसने मङ्गल-द्रव्य मँगवाये श्रीर लौटकर प्रसन्नता के साथ विशिष्ठजों के चरणों में सिर मुकाया॥ २३॥

चै।०-श्रवधपुरी श्रतिरुचिर बनाई। देवन्ह सुमनबृष्टि मारि लाई॥ राम कहा सेवकन्ह बोलाई। प्रथम सखन्ह श्रन्हवावहु जाई॥१॥

श्रयाध्यापुरा बहुत हा सुन्दर सजाइ गई, देवतां ने पुष्पवृद्धि की महा लगा हो। रामचन्द्रजी ने सवकों की बुलाकर कहा कि तुम पहले हमारे मित्रों को ले जाकर स्नान कराश्रो॥ १॥

सुनत बचन जहँ तहँ जन धाये । सुग्रीवादि तुरत श्रन्हवाये ॥ पुनि करुनानिधि भरत हँकारे । निज कर जटा राम निरुवारे ॥२॥

रधुनाथजो के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दोड़ पड़े श्रार उन्होंने तुरन्त ही सुमाव श्रादिकों के। स्तान कराया। फिर करुए।निधान रामचन्द्रजी ने भरतजी के। बुलाया श्रीर श्रपने हाथों से उनके जटाजूट सुलमाये॥ २॥ श्चन्हवाये प्रभु तीनिउँ भाई। भगतबछल कृपाल रघुराई॥ भरतभाग्य प्रभु - कोमल - ताई। सेष कोटि सत सकहिँ न गाई॥३॥

भक्तवत्सल, दयालु, रघुराइ प्रभुजा ने तानां भाइयां का स्नान कराया। उस समय के भरतजो के भाग्य और प्रभु रामचन्द्रजो को कीमलता की सौ करोड़ शेष भा नहीं गा सकते!॥३॥

पुनि निज जटा राम बिबराये । ग्रुरु श्रनुसासन माँगि नहाये ॥ करि मज्जनु प्रभु भूषन साजे । श्रंग श्रनंग कोटि छवि लाजे ॥४॥

फिर रामचन्द्रजो ने अपनी जटाओं को सुलमाया और गुरुजो को आज्ञा माँग कर छन्होंने स्नान किया। जिस समय प्रभुजा ने स्नान कर भूषण धारण किये उस समय की उनके अज्ञों की सुन्दरता के आगे करोड़ कामदेव भी लजा गये॥ ४॥

देा०-सासुन्ह सादर जानिकहि मज्जन तुरत कराइ। दिब्य बसन बर भूषन श्रँग श्रँग सजे बनाइ॥२४॥

डधर सामुर्त्रों ने जानकीजी की श्रादरपूर्वक तुरन्त स्नान कराकर दिव्य (बढ़िया) वक्ष श्रीर भूषण उनके श्रङ्ग श्रङ्ग में मलो भाँति सजा दिये॥ २४॥

राम-बाम-दिसि सोभित रमारूप गुनखानि । देखि मातु सब इरषीँ जनम सुफल निज जानि ॥२४॥

सब मातार्था ने रामचन्द्रजो की बाँई श्रोर शामित लक्ष्मीरूपा, गुणां का खान, जानकीजो को देखकर श्रपना जन्म सफल समका श्रौर वे प्रसन्न हुई ॥ २५॥

सुनु लगेस तेहि श्रवसर ब्रह्मा सिन मुनिबृंद । चढि बिमान श्राये सब सुर देखन सुखकंद ॥२६॥

कागमुशुराङजो कहते हैं कि हे गरुड़ ! सुनो । उस समय ब्रह्मा, शिवजा तथा ऋषि-समूह श्रीर सब देवता विमानों में चढ़ चढ़कर सुखधाम श्रोराम की देखने के लिए श्राये ॥ २६॥

चौ०-प्रभु बिलोकि मुनिमनु श्रनुरागा । तुरत दिब्य सिंहासन माँगा ॥ रविसम तेज सो बरनि न जाई । बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई॥१॥

प्रभु रामचन्द्रजो को देखकर मुनि विसष्ठजो का मन श्रम से भर गया। उन्होंने तुरन्त ही एक दिव्य सिंहासन माँगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी था, उसका वरान नहीं करते बनता। रामचन्द्रजो ब्राह्मऐंग के। सिर मुकाकर उस पर बैठ गये॥ १॥ जनक-सुता-समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनिसमुदाई ॥ बेदमंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नम्। सुर मुनि जय जयति पुकारे॥२॥

जनक-दुलारीजो के साथ रघुराई रामचन्द्रजी के। देखकर ऋषि-वृत्द प्रसन्न हो गये। तब ब्राह्मणों ने वेद-मन्त्रों का उचारण किया। आकाश में देवता और मुनि जयजयकार करने लगे।। २॥

प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह श्रायसु दीन्हा ॥ सुत बिलोकि हरपीँ महतारी । बार बार श्रारती उतारी ॥३॥

पहले वशिष्ठ मुनि ने रामचन्द्रजो के। रार्जातलक किया, फिर् सब ब्राह्मणों के। तिलक करने के लिए कहा। पुत्र की रार्जातलक युक्त देखकर मातायें प्रसन्न हुई श्रीर उन्होंने बार बार रघुनाथजी की श्रारती उतारों॥ ३॥

बिप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे। जाचक सकल श्रजाचक कीन्हे॥ सिंहासन पर त्रि-भुवन-साईँ। देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई॥४॥

फिर उन्होंने ब्राह्मणां की नाना प्रकार के दान दिये श्रौर माँगनेवालां की बे-माँगनवाले कर दिया; श्रर्थात उन्हें इतना द्रव्य दिया कि फिर माँगने की जरूरत हो नहीं रही। श्रंलोक्य के स्वामा रामचन्द्रजो की सिंहासन पर विराजे देखकर देवतों ने नगारे बजाये॥ ४॥

छंद-नभ दुंदुभी बाजिह विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचिह अपद्धराबृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर ब्यजन धनु श्रिस चर्म सिक्त बिराजते॥

श्राकाश में ख़ूब नगार बजान लगे, गन्धव श्रार किश्नर गाने लगे। श्रप्सराश्रों के गण नाचने लगे, देवता श्रीर मुनि परम श्रानन्द पाने लगे। उस समय वहाँ रामचन्द्रजों के छोटे भाई भरतादिक विभाषण, श्रङ्गद श्रीर हनुमान्जा श्रादि हाथों में छत्र, चँवर, पंखे, धनुष, तलवार, ढाल श्रीर बरिक्षयाँ लिये सुशोभित हो रहे थे।।

१—ग्रादि शन्द से शेष पाषदों का संकेत किया है। भीरामजी की सेवा में १६ पाषद थे— भरत, लद्मसा, शत्रुप्त, विभीषण, ग्राङ्गर, हनुमान्, सुगीव, दिधमुख, जाम्बवान्, सुषेस, कुमुद, नीख, नल, गवाच, पनस ग्रीर गन्धमादन। श्रग० सं•।

श्रीसहित दिन-कर-बंस-भषन काम बहु छिब से। हुई। नव-श्रंबु-धर-बर-गात-श्रंबर पोत मुनिमन मे। हुई॥ मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन श्रंग श्रंगन्हि प्रति सजे। श्रंभे। जनयन विसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥

सूय-कुल क भृषण श्रारामचन्द्रजा सोताजा समेत अनक कामद्वा का सो कान्ति से शामित हो रहे हैं, उनके नये सधन मेघ के समान श्रङ्ग और पोत वस्न मुनियां के मन का मेहित करते हैं। उनक श्रङ्ग पर मुकुट, श्रङ्गद (बाजू) श्रादि विचित्र भूषण सजे हुए हैं। उनके कमल से नेत्रां, विशाल वज्ञ:स्थल और भूजाओं को जो लेग देखते थे वे धन्य हैं।।

दे। ० – वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस।

बरनइ सारद सेष स्नुति सो रस जान महेस ॥२७॥

ह गरुड़ । उस समय का शाभा, समाज आर सुख का वर्ण न करत नहीं बनता । उसका वर्णन ते। सरस्वता, शेष और वेद करत हैं तथा उसका रस शङ्करजो जानते हैं। (क्योंकि वे वहाँ उपास्थत थे)।। २७॥

भिन्न भिन्न श्रस्तुति करि गये सुर निज निज धाम । बंदिबेष धरि बेद तब श्राये जह श्रीराम ॥२८॥

्दवगरा आरामचन्द्रजा का अलग अलग स्तुति कर अपने अपने स्थान की गये। फिर कहाँ ओराम हैं वहाँ चारां वेद बन्दा ( भाट ) का वेष लेकर आये॥ २८॥

प्रभु सर्वेग्य कीन्ह श्रिति श्रादर कृपानिधान । लखेउ न काहू. मरम कछु लगे करन गुनगान ॥२६॥

प्रभु रामचन्द्रजा सवंझ है, इसलिए वदां का पहचान कर कृपानिधान न उनका बहुत आदर किया। और किसो ने इस भेद के नहां जाना। अब वेद उनके गुण गान करने लगे ॥ २९॥

छंद-जय सग्रन निर्शनरूप रूपश्चनूप भूपसिरोमने ।

दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबल हने॥ श्रवतार नर संसारभार बिभंजि दारुनदुख दहे। जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्तसक्ति नमामहे॥

वेदां ने कहा—है राजाओं के मुकुटमिण ! अनुपम रूपवाले ! आपकी जय है। । आप सगुरारूप हैं और निर्मुख भी। ( द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्वञ्चामूर्वञ्चेति—अर्थात् ब्रह्म के दो रूप हैं, एक सगुरा साकार दूसरा निर्मुख निराकार। जब वे माया के गुरा सत्त्व,



भी सहित दिन-कर-व स-भूषन काम बहु छवि सोहई। नव- संबु-बर-बर-नात-अंबर पीतः मुनि-सन मोहई।। -- १० ९८४

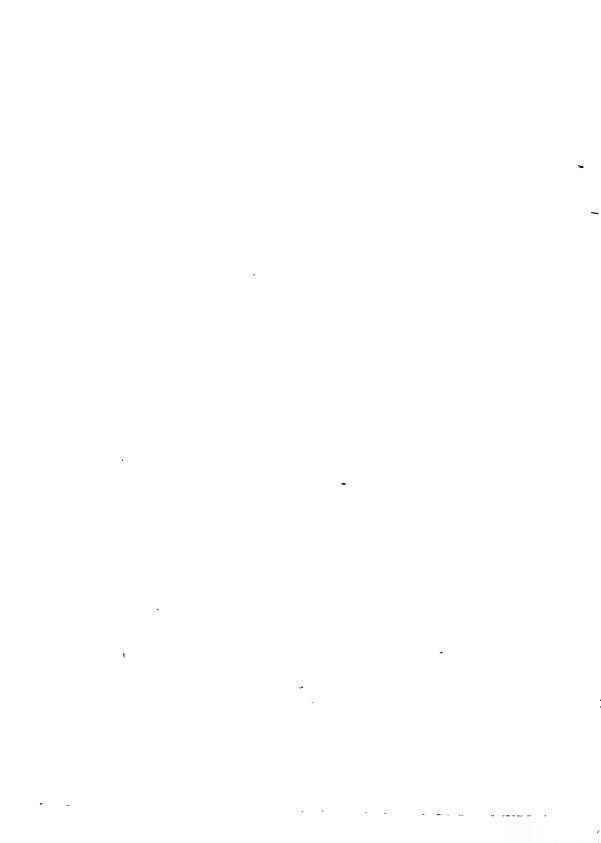

रज, तम की स्वाकार कर विराट् स्वरूप श्रौर रामकृष्णादि श्रवतार रूप होते हैं तब सगुण श्रौर जब प्राकृत गुण्रहित, श्रनन्त कल्याण गुण्सागर, एकरस नित्य रूप रहत है तब निर्गुण; इसो लिए वे श्रनुपम हैं।) श्रापने दसकन्धर (रावण) श्रादि प्रचएड राचसा श्रौर प्रबल दुष्टों के श्रपना मुजाश्रों के बल से मारा। श्रापने मनुष्य-श्रवतार लेकर संसार का भार मिटाया श्रौर इसके घोर दु:ख जला (नष्ट कर) दिये। हे प्रण्तपाल! शरणागत-रचक, स्वामी! श्रापको जय हो। शक्ति (सीताजो) समेत श्रापको हम नमस्कार करते हैं ।।

तव बिषम मायावस सुरासुर नाग नर श्रग जग हरे। भवपंथ श्रमत श्रमित दिवस निसि काल कर्म गुनिन्ह भरे॥ जे नाथ करि करुना बिलाके त्रिबिध दुख ते निर्बहे। भव-खेद-छेदन-दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे॥

ह हरे ! देव, देत्य, नाग, मनुष्य श्रोर स्थावर-जङ्गम सभी श्रापकी विषम माया के श्राधीन हैं। वे काल, कर्म श्रीर गुणों से भरे हुए चिर काल तक दिन रात संसार-चक्र में घृमते फिरते हैं। हे नाथ ! जिनको श्रापने दयादृष्टि कर देख लिया, व त्रिविध (श्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक, श्राधिदैविक) दुखों से छूट गये । हे संसार-सम्बन्धो दु:ख के मिटाने में कुशल ! श्राप हमारो रज्ञा करें। हम श्रापको नमस्कार करते हैं।

जे ग्यान-मान-बिमत्त तव भवहरिन भगति न श्रादरी।
ते पाइ सुर-दुर्लभ-पदादिप परत हम देखत हरी॥
बिस्वास करि सब श्रास परिहरि दास तव जे होइ रहे।
जिप नाम तव बिनु स्नम तरिहं भव नाथ सोइ स्मरामहे॥

१—कोई कोई इन स्तातयों के छन्दों के सामवेद, यजुर्वेद आदि की स्तातयाँ पृथक् पृथक् कहते हैं; किन्तु मूल छन्द में 'नमाम' किया बहुवचन की है, इससे सभी वेदों की स्तुति एक ही में है। यही क्रम श्रीमद्भागवत की वेदस्तुति में भी है। वहाँ "श्रुतय ऊचुः" है "श्रुतिरुवाच" नहीं है।

२—इस सिद्धान्त के। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट किया है कि जिन पर वे ही अनन्त भगवान् दया करें, श्रीर वे दया किये हुए प्राणी निष्कपट रूप से सर्वथा चरणों के शरणागत हुए हों, जिनके। कुत्तों श्रीर । स्थारों के भन्त्य देह में श्रीभमान नहीं है वेही दुस्तरा भगवान् की माया का पार पाते हैं। 'येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यंतीकम्। ते दुस्तरामित्तरन्ति च देवमायां नैपा ममाहमिति घी: श्वश्रगालभन्त्ये ॥" मा० स्क० २ अ० ७। ४२।

हे हरे ! जो लोग ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त हो रहे हैं और संसार (जन्म-मरण) के मिटानेवाली आपको भक्ति का आदर नहीं करते <sup>र</sup>, उन्हें, देवतां को दुलेभ पद (उच्च पद, ब्रह्मादिलोक) पाकर भा, हम फिर उससे नोचे गिरते देखते हैं, <sup>र</sup> और जो विश्वास करके, सब आशाआ को छोड़ कर, आपके दास हो रहे हैं वे आपके नाम का जप कर बिना ही परिश्रम ससार को तर जात है। ह नाथ। हम उन्हीं आपका स्मरण करते हैं।।

जे चरन सिव श्रज पूज्य रज सुभ परिस मुनिपतनी तरी। नखनिर्गता मुनिबंदिता त्रै-लोक-पावनि सुरसरी॥ ध्वज-कुलिस-श्रंकुस-कंज-जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद-कंज-द्वंद मुक्कंद राम रमेस नित्य भजामहे॥

जो चरण शङ्कर त्रार बह्या जो कं पूज्य है, जिनकी शुभ धूल का स्परों कर ऋषि-पत्ना त्रहत्या तर गइ; जिन चरणां के नख से ऋषियों से नमस्कार का गई, त्रेलोक्य के। पावन करनेवालों देवनदी गङ्गा निकला; ध्वज, वज, श्रङ्कुश, एवं कमल-चिह्नां से युक्त जिन चरणा में जङ्गल जङ्गल फिरने सक्षेटों को नोकं रह गई हैं, (या चलते चलते घट्टे पड़ गये हैं) हे मुकुंद ! (माच दनवाले मुकुं मोचं, 'मुच्माच्यो' ददातीति) हे राम! हे लक्ष्मीपते! उन चरण-कमलों की जोड़ी के। हम नित्य मजते हैं ।।

श्रब्यक्त-मृल-मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। षटकंथ साखा पंचबीस श्रनेक पर्न सुमन घने ॥ फल जुगल बिधि कदु मधुर बेलि श्रकेलि जेहि श्रास्त्रित रहे। पह्चवत फूलत नव लिलत संसारबिटप नमामहे॥

१—श्रीमद्भागवत में ब्रह स्तुति में कहा है कि जो कल्याणों के स्रोतरूप बहानेवाली श्रापकी भिक्त की लोग के लोग के लिए दुःख उठाते हैं, उनके लिए वह ज्ञान केवल क्रेशदायी रह जाता है श्रीर कुछ सार हाथ नहीं लगता; जैसे धान के छिलकों के क्टने से कुछ सार नहीं मिलता। "श्रेय:स्तृति भिक्त मुदस्य ते विभो क्रिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। तेषामसो क्रेशल एव शिष्यते नान्यद्या स्थूलतुपावधातिनाम्॥ मा० स्क० १० श्र० १४। ४।

२—गर्भस्तुति में देवतों ने यही बात स्पष्ट कही है—"येऽन्येऽर्शवन्दाच्चिमुक्त मानिनस्व-य्यस्तभावादिवशुद्धबुद्धयः श्राक्ता कुञ्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यघोऽनाहतयुष्मदङ्घयः॥" भा० स्कं० १० आ० २ : ३१

३—इस सिद्धान्त को तीनों वातों के एक ही जगह श्रीमद्भागवत में दिखाया है —(१) शिव-८ हादिका का चरण पूजना, (२) नख से गङ्गा निकलना, (३) मुकुंदत्व। ''ग्रयापि यत्पाद-नखावसृष्ट जगद्धिरञ्च्योपद्धताई शाम्मः। सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् के। नाम लोके भगवत्पदार्थः''॥ भा० स्क०१ श्र०१८ । २१।

संसार-वृत्तस्वरूपो हे भगवान ! श्रापको हम नमाकार करते हैं। वेद और शास्त्र कहते हैं कि इस श्रापके श्रनादि संसार-वृद्ध रूप का श्रव्यक्त (प्रकृति) जड़ है, इसको चार त्वचायें हैं। इसके छ: स्कंघ हैं, (जो वृत्तों में मोटे मोटे विभाग होते हैं,) पचोस शाखायें (पतलो ढालं) हैं, पत्ते श्रीर फूल श्रनेक हैं। इसमें दो तरह के फल हैं, एक तो कड़वे, दूसर मीठे; इस वृद्ध के श्राश्रय में रहनेवालो एक हो बेल है। यह वृत्त सदा नये पत्तों श्रीर फूलो से हरा भरा रहता है? ॥

जे ब्रह्म श्रजमहैत - मनुभव - गम्य मन-पर ध्यावहीँ।
ते कहह जानह नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीँ॥
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगईीँ।
मन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम श्रनुरागहीँ॥

ह नाथ! जो काइ अज (जन्म न लेनेवाला), अद्वंत (जिसके समान दूसरा काइ न हो—"एकमेवाद्वितोयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन", "न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते" इत्यादि वचनातुसार), अनुभव से प्राप्त होनेवाला, मन से परे ऐसे ब्रह्म का ध्यान करत हैं वे उनका वर्णन करें, वे उनका जाने; हम तो आपके सगुण रूप के (अनन्तकस्याण-गुणसागर के) यश की नित्य गाते हैं। हे द्याधन! सद्गुणा को खान! प्रभो! देव! हम यह वरदान माँगत हैं कि मन, वचन आर कमें के विकारों की छोड़ कर आपके चरणों में हमारा अनुराग हो।।

१-वेदों में कहा है ''तदैक्त बहु स्थाम्'' श्रर्थात् परमात्मा ने सीचा कि मैं एक का अनेक हो जाऊँ। बस, यही माया है। इसी से संसार वृद्ध उत्पन्न हुआ, इसलिए माया ही जड़ है। चार त्वचा ( बक्कल ) - इन बक्कलों में बहुमत हैं । भीमद्भागवत में जिस संसार-हृद्ध का वर्णन है उसके चार रस धर्म, अथ, काम और मोद्ध कहे हैं। वहाँ उन्हीं के। त्वचा समक्त लें तो हो सकता है पर बहुत लाग मन, बुद्धि, चित्त, ब्रह्झार, इस श्रन्तःकरण-चतुष्टय का, अथवा जामत्, स्वप्न, सप्ता, तुरीया इन चारी अवस्थाश्री के।, अथवा चारी युगी के।, अथवा अरहज, जरायुज, स्वेदज, उर्दाभद चारों प्रकार के जीवों का, अथवा चारों वेदों का, या श्रोंकार श्रीर सत्त्व, रज, तम, गुर्हों की बताते हैं: किन्तु ये मानांसक कल्पना-मात्र हैं । बक्कल के समान होने मिटनेवाले और आवश्यक चारों पूर्वीक चतुवेगे ही हैं। छ: स्कन्ध 'म्रास्त, वढते, द्वीयते, विपरिशामते, जायते, म्ययते; म्रर्यात् रहना, बढना, घटना, विपरीत होना, जन्म ग्रार मरण लेना है। वचीस तस्व इसकी शाखाय है: श्रयोत - "पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पश ये पाँच विषय, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, स्राकाश पाँचों तत्त्व, श्रीर श्रन्त:करण-चतुष्टय, पचीवर्वां जीव ।" वासना फूल श्रीर मनी-रथ पत्ते हैं। मीठा फल पुरुष है, जो स्वर्गीद सुख देता है, कड़वा पाप है, जो नरकादि देता है। इसके ब्राशित बेल श्रविद्या है। नये पत्ते 'इदमद्य मया लब्ध ममं प्राप्स्ये मने।रयम्।' यह चीज मैंने पा ली. इसे और पा जाऊँगा इत्यादि फूल है। खाना, पीना, पहनना, भोग-विलास मादि इनका मिलना ही इस बृद्ध के पत्ते-फूलों का आना और न मिलना ही उनका कड़ जाना है।

#### दो ० – सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार।

#### श्रंतरधान भये पुनि गये ब्रह्मश्रागार ॥३०॥

इस तरह सबके देखत वदाँ ने उदार (प्रशस्त) प्रार्थना की, फिर वे ऋन्तर्धान हुए श्रीर ब्रह्मलोक की चले गये॥ ३०॥

## बैनतेय सुनु संभु तब श्राये जहँ रघुबीर। बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥३१॥

कागभुशुएडजा कहते हैं कि हे गरुड़ ! सुनो । जब वेद स्तुति करके चल गय तब जहाँ श्रो/घुवार है वहाँ शङ्करजो आय और गद्गद वाणो तथा पुलकित शरीर होकर वे स्तुति करने लगे—।। ३१।।

# तोटकछंद-जय राम रमारमनं समनं । भव-ताप-भयाकुल पाहि जनं ॥

## श्रवधेस सुरेस रमेस बिभा । सरनागत माँगत पाहि प्रभा ॥

हे राम श्रापकां जय हा। श्राप लक्ष्मांजा के पति हैं, सांसारिक ताप क शान्त करनेवाले हैं, इसलिए दास का रच्चा को।जए। ह श्रयोध्या के नाथ, देवतों के नाथ, लक्ष्मोनाथ, समर्थ ! मैं शरणागत होकर यह माँगता हूँ कि रच्चा करो।।

## दस-सीस-बिनासन बोस भुजा कृत दूरि महा-महि-भूरि-रुजा ॥ रजनी-चर - बृंद - पतंग रहे । सर-पावक-तेज प्रचंड दहे ॥

दस मस्तकां श्रौर बीस भुजाश्रावाले रावण के विनाश करनेवाले प्रभो ! श्रापने पृथ्वा के महाभार के कष्ट की दूर कर दिया, और राज्ञस-समूह-रूपो जो प्रतिङ्गे थे उन्हें बाण-रूपा प्रचएड श्रोग्न से जलाकर भस्म कर दिया।।

## महि - मंडल - मंडन चारुतरं। धृत-सायक-चाप-निषंग - वरं॥ मद मोह महा ममता रजनी। तमपुंज दिवाकर-तेज - श्रनी॥

श्राप पृथ्वी-मराडल के श्रांत उत्तम भूषरा-रूप है; श्रापने सुन्दर धनुष, बारा श्रांर तरकस की धाररा किया है। मद, मोह श्रीर महाममतारूपो रात्रि के श्रन्धकार-समूह का नाश करने की श्राप सूर्य के प्रकाश-समूह हैं॥

## मनजात-किरात निपात किये। मृग लेाग कुभोग सरेन हिये॥ इति नाथ श्रमाथन्हि पाहि हरे। बिषयावन पाँवर भूलि परे॥

कामद्व-रूपा भाल (बहलिये) न मनुष्य-रूपी मृगां के हृद्यां में कुभोग-रूपा बाग्र मार कर उनका गिरा दिया है। हे नाथ! आप उस कामदेव का नष्ट कर उन अनाथ पतितज्ञनां की रचा काजिए जो बचारे विषय-रूपां जङ्गल में भूले पड़े हैं। (अथोत—कामासक्त मनुष्यां क मन विशुद्ध कर भगवद्-भक्ति का और लगा दीजिए)॥ बहु रोग बियोगिन्ह लोग हुये। भवदं जिनिरादर के फल ये॥ भवसिंधु श्रगाध परे नर ते। पद-पंकज-प्रेमु न जे करते॥ लोग बहुत से रोगों और वियोग के दुःखों से मरते हैं। ये श्रापके चरणों का निरादर करने के फल हैं। जो श्रोचरण-कमलों में प्रेम नहीं करते, वे श्रगाध संसार-सागर में गिरते हैं॥ श्रविदीन मलीन दुखी नितहीँ। जिन्ह के पदपंकज प्रीति नहीँ॥ श्रविद्व भवंत कथा जिन्ह के। प्रिय संत श्रनंत सदा तिन्ह के॥

श्रापके चरण-कमलां में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्रात्यन्त दोन, मैले श्रीर नित्य ही दुखा रहते हैं। किन्तु जिनको श्रापको कथा का श्रवलम्ब (श्राश्रय) है उनके। सन्त श्रीर श्रनन्त (भगवान्) सदैव प्यारे हैं।।

निह राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह के सम बैभव वा विपदा ॥ यहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥

उनको न ता राग (प्रेममूलक बन्धन) है श्रीर न लोभ, न मान है श्रीर न मद हो, उनके लिए सन्पत्ति या विपत्ति दोनों बराबर हैं। इसो लिए मुनि-जन योग का भरोसा सदा छोड़े रहते हैं श्रार प्रम स श्रापके सेवक हो जाते हैं।।

करि प्रेम निरंतर नेमु लिये। पदपंकज सेवत सुद्ध हिये॥ सम मानि निरादर श्रादरहीँ। सब संत सुद्धी बिचरंति मही॥

जो नित्य प्रमपूर्वक, नियम धारण कर शुद्ध अन्तः करण से आपके चरण-कमलों का सबन करत है वे सत जन आदर और निरादर (मान-अपमान) की समान समक, सुखी होकर, पृथ्वी पर (स्वेच्छा से) धमते हैं।।

मुनि-मानस-पंकज भृंग भजे। रघुबीर महा - रन - धीर श्रजे॥ तव नाम जपामि नमामि हरी। भवरोग महा मद मान श्ररी॥

हे रघुवार, महारणधार, श्रजेय! श्राप मुनिजनों के मनरूपी कमलों के भवँर हैं। मैं ) श्रापका भजन करता हूँ। हे हरे! मैं श्रापके नाम का जप करता हूँ श्रोर नमस्कार करता हूँ। श्राप संसार के महा रोग-मद श्रोर मान-के शत्रु हैं।।

ग्रुनसील क्रुपापरमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ रघुनंद निकंदय द्दंघनं । महिपाल बिलोकय दीनजनं ॥

हे गुणशाल, दया के स्थान, श्रोरमण ! मैं आपको निरन्तर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनन्दन ! आप सुख-दु:ख आदि द्वन्दों का विनाश कीजिए। हे पृथ्वों के रचक ! आप सुम द्वीन जन को ओर देखिए॥

#### दो०-बार बार बर माँगउँ हरषि देहु श्रीरंग।

पद-सरो-ज श्रनपायनी भगति सदा सतसंग ॥३२॥

हे श्रीरङ्ग ! मैं बारम्बार जा वरदान माँगता हूँ, वह आप प्रसन्न होकर दोजिए । वह यही है कि अपने चरण-कमलों में अनपायनी (खिएडत न होनेवालों) मिक और सत्संग सदा हो दोजिए ॥ ३२ ॥

## बरिन उमापित रामग्रन हरिष गये कैंबास। तब प्रभु कपिन्ह दिवाये सब बिधि सुखप्रद बास॥३३॥

पार्वतीजो के नाथ शिवजो इस प्रकार रामचन्द्रजो के गुण वर्णन कर, प्रसन्न हो, कैलास को गये। तब फिर प्रभु रामचन्द्रजो ने वानरों को सब प्रकार से सुख देनेवाले निवास-स्थान दिलाये॥ ३३॥

## चौ०-सुनु खगपित यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव-भय-दावनी ॥ महाराज कर सुभ श्रभिषेका । सुनत लहिह नर बिरित बिबेका ॥१॥

कागभुशुएडजी कहते हैं कि हे गरुड़ ! यह कथा पावनो (पिवत्र करनेवालो ), त्रिविध ताप और संसार-सम्बन्धो अय के मिटानेवालो है। महाराज रामचन्द्रजो का शुभ राज्या-ं भिषेक सुनते ही मनुष्य वैराग्य और विवेक को प्राप्त हो जायँगे॥ १॥

## जे सकाम नर सुनहिँ जे गावहिँ। सुख संपति नाना बिधि पावहिँ॥ सुरदुर्जम सुख करि जग माहीँ। श्रंतकाल रघु-पति-पुर जाहीँ॥२॥

जो मनुष्य सकाम हो ( अथोत् मन में कुछ इच्छा रख) कर इस चरित्र की सुनंगे श्रीर गावेंगे, वे नाना प्रकार को सुख-सम्पत्ति पावेंगे श्रीर वे देवतों की भो दुष्प्राप्य सुखां की संसार में भोगकर श्रन्त-काल में रघुपतिपुर ( साकेत-लोक ) की जावेंगे।। २।।

सुनिह बिमुक्त बिरत श्ररु बिषई । लहहि भगित गित संपित नई ॥ खगपित रामकथा में बरनी ।स्व-मित-बिबास त्रास-दुख-हरनी ॥३॥

इस कथा के यदि विमुक्त (जैसे शुक्त, वामदेव, सनकादिक) सुनंगे तो उनके भक्ति का लाम होगा, वैराम्यवान (संसार से घवराये हुए मुमुख्च जन) सुनंगे तो गांत (मोद्य) पार्वेगे श्रौर विषयो (विलासप्रिय) जन सुनंगे तो नित्य नई सम्पत्ति पार्वेगे। हे गरुड़! भय श्रौर दुःस मिटानेवालो राम-कथा मैंने श्रपनो बुद्धि के विकास के श्रनुसार वर्शन को ॥ ३॥

विरित विबेक भगति दृढकरनी । माह नदी कहँ सुंदर तरनी ॥ नित नव मंगल काेेेसलपुरी । हरिषत रहि बोग सब क्रुरी ॥४॥

यह कथा वैराग्य, विवेक और भक्ति की दृढ़ करनेवाली तथा मेहिरूपो नदो के लिए सुन्दर नाव है। कीसलपुरी (अयोध्या) में नित्य नये मंगल होते थ, सब छुलों के लोग ५ सन्न और प्रफुल्लित रहते थे।। ४।।

नित नइ प्रीति राम-पद-पंक-ज । सब के जिन्हिह नमत सिव मुनि श्रज॥ मंगन बहु प्रकार पहिराये । द्विजन्ह दान नाना बिधि पाये ॥५॥

जिनको शिव, ब्रह्मा श्रीर मुनिजन नमते हैं उन रामचन्द्रजो के चरण-कमलों में जित्य नई प्रोति सबको होतो थो। (श्रिमिषेकोत्सव समाप्त होने पर) माँगनेवालां को तरह तरह को पोशाकें पहनाई गई, ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाये॥ ५॥

देा०-ब्रह्मानंदमगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति।

जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास पट बीति ॥३४॥

सब बन्दर ब्रह्मानन्द में मग्न हो गये। प्रभुजी के चरणां में उनका परम प्रेम था। उनको वहाँ निवास करते छः महाने बोत गये, पर दिन जाते किसी ने नहीं जाना॥३४॥

चौ०-बिसरे ग्रह सपनेहु सुधि नाहीँ। जिमि परडोह संत मन माहीँ॥ तब रघुपति सब सखा बोलाये। श्राइ सर्बान्ह सादर सिर नाये॥१॥

जिस तरह सन्तां के मन में परद्रोह स्वप्न में भी नहीं होता, इसी तरह वे सब अपन घरों के। भूल गये, स्वप्न में भी उन्हें घर का स्मरण नहीं हुआ। तब रघुनाथजी ने एक बार सब मित्रां के। बुलाया। उन्होंने आकर रामचन्द्रजी के। आदर-पूर्वक सिर मुकाये॥ १॥

परमण्रोति समीप बैठारे। भगतसुखद मृदु बचन उचारे॥ तुम्ह श्रति कीन्हि मेारि सेवकाई। मुख पर केहि बिधि करउँ बडाई॥२॥

रामचन्द्रजो ने बड़ी प्रोति से सबको पास बंठाकर भक्तां के लिए सुखदायक कोमल वचनों से कहा—तुम लोगों ने मेरो बड़ी सेवा की है, मैं मुँह पर तुन्हारो बड़ाई किस तरह करूँ ? ॥ २ ॥

तातेँ मोहि तुम्ह श्रिति त्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे॥ श्रमुज राज संपति बैंदेही। देह गेह परिवार सनेही॥३॥

तुम लोग । मुक्ते अधिक प्यारे इसलिए लगे है। कि तुम लोगों ने मेरे हित के लिए अपने घर क सुख छोड़ दिये। मेरे छाटे माई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, शरीर, घर, कुटुम्बी और मित्र ॥ ३॥

सब मम प्रिय नहिँ तुम्हि समाना। मृषा न कहउँ मार यह बाना॥ सब के प्रिय सेवक यह नोती। मारे श्रिधिक दास पर प्रोती॥४॥ ये सभी चीजें मुक्ते तुम्हारे बराबर प्यारी नहीं हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कभी भूठ नहीं बोलता (इसलिए यह बात बिलकुल सत्य है)। यद्यपि यह नोति है कि सेवक सभा का प्यारे होते हैं, तथापि मुक्ते त्रापने दासां पर ऋधिक प्रेम है<sup>१</sup>॥ ४॥

## देा०-श्रव ग्रह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दढ नेमु । सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु श्रातप्रेमु ॥३५॥

हे सखात्रो ! अब तुम लोग अपने अपने घर जात्रो, और मुक्ते हुद् नियम-पूर्वक भजना । मुक्ते सदा सब वस्तुओं में व्यापक, सबका हितकारो जानकर मुक्त पर अत्यन्त । प्रेम करना ॥३५॥

चौ०-सुनि प्रभुवचन मगन सब भये। को हम कहाँ बिसरि तन गये॥ एकटक रहे जोरि कर श्रागे। सकहिँ न कह् कहि श्रति श्रनुरागे॥१॥

स्वामी रामचन्द्रजो के इन वचनों को सुनकर सब मन्न हो गये। हम कौन हैं, कहाँ हैं, इत्यादि श्रीर देह को सुधबुध वे भूल गये। वे हाथ जोड़कर टकटकी लगाये हुए सम्मुख ताकते रहे, श्रीर मारे प्रोम के कुछ कह नहीं सके॥ १॥

परमप्रेमु तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा बिबिध बिधि ग्यान बिसेखा॥ प्रभु सनमुख कछु कहइ न पारहिँ। पुनि पुनि चरनसरोज निहारहिँ॥२॥

प्रभुजो ने उन सबका ऋत्यन्त ं म द्खा, तब उनको ऋनेक प्रकार से विशेष झानो-पदेश किया। वे स्वामों के सम्मुख कुछ कहने का समर्थ नहीं हुए, किन्तु बार बार उनके चरण-कमल देखते रहे।। २।।

तब प्रभु भूषन बसन मँगाये। नाना रंग श्रनूप सुहाये ॥ सुम्रोविह प्रथमिह पहिराये। बसन भरत निज हाथ बनाये॥३॥

तब स्वामो रामचन्द्रजी ने अनेक गंग बिग्गे अनुपम सुन्दर भूषण और वस्न मँगवाय। पहले भरतजा ने अपने हाथ से बना कर (सुधार कर) सुबोव की वस्न और भूषण पहनाये॥ ३॥

प्रभु प्रेरित बिद्धमन पहिराये। लंकापित रघुपित मन भाये॥ श्रंगद बैठ रहा नहिँ डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥४॥

१—सेवक वह होता है जो किसी कारण-वश सेवा करे, दास वह होता है जो निष्कारण ही त्रापना सर्वस्व स्वामी के। सौंप कर त्राप निर्मर हो जाय। जैसा कि प्रहाद ने नृसिहजी से कहा था—'हे स्वामिन! मैं त्रापका निष्काम भक्त हूँ, त्राप मेरे निराधार स्वामी हैं, इसिलए हम दोनों का यह ऋर्य त्रान्यथा नहीं, किन्तु राजा श्रीर उनके सेवकों का-सा है। "ऋहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाभ्यनपाश्रय:। नान्यथेहावयोरथों राजसेवकयोरिव॥ मा० स्कं० ७ श्र० १०।६

फिर रामचन्द्रजो की प्रेरणा से लक्ष्मणजो ने विभाषण की वस्न-भूषण पहनाये, जा रामचन्द्रजी की मन में प्रय लगे। श्रङ्गद बैठा रहा, श्रपनी जगह से हिला डुला नहीं; उसकी प्रांति की देखकर रामचन्द्रजी ने उसे नहीं बुलाया।। ४।।

#### देा०-जामवंत नीलादि सब पहिराये रघुनाथ।

#### हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ ॥३६॥

रघुनाथजो ने जाम्बवान् और नोल आदि सबको वस्त्र तथा भूषण पहना दिये। वे सब हृदय में रामचन्द्रजी का रूप धारण कर, उनके चरणों में मस्तक नवा (बिदा लेकर), चल दिये॥ ३६॥

### तब स्रंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। स्रिति बिनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेमरस बोरि॥३७॥

तब ऋङ्गद उठा। वह सिर कुकाकर, ऋँखों में ऋँसू भर कर और हाथ जेाड़कर बहुत ही के।मल मानों प्रेम-रस में डुबोये हुए वचन बाला—।। ३७॥

## चो०-सुनु सर्बग्य क्रपा-सुख-सिंधो । दीन - दया - कर श्रारतबंधो ॥ मरती बार नाथमोहि बाली । गयेउ तुम्हारेहिँ केांछे घाली॥१॥

हे सर्वज्ञ ! दया और सुख के सागर, दोनों पर दया करनेवाले, शरणागत-हितकारा ! सुनिए । मरत समय बाला (मरा पिता) मुक्त आप ही के कोछ (गाद) में डाल गया था ॥ १ ॥

श्च-सरन-सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत-हित-कारी॥ मेारे तुम्ह प्रभु ग्ररु पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद-जल-जाता॥२॥

इसलिए हे भक्त-हितकारो ! श्राप श्रपना श्रशरण-शरण (जिसका रचक के। इे न हो, इसके रचक रामजी हैं) को बान के। सम्हाल कर श्रव मुफ्ते न त्यागिए। हे प्रभु । मरे गुरु (बड़े), माता-पिता श्राप हो हैं, श्रव इन चरण-कमलों के। क्षेाड़कर मैं कहाँ जाऊं ? ॥ २ ॥

तुम्हइँ विचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तिज भवन काजु मम काहा ॥ बालक ग्यान - बुद्धि -बल-हीना । राखहु सरन जानि जन दीना ॥३॥

हे नरनाथ ! त्राप ही से विकर कहिए, स्वामी की छै।ड़कर घर में मेरा क्या काम ह ? मुक्ते बालक एवं ज्ञान, बुद्धि त्रोर बल संहोन तथा दीन जन सममकर अपनी शरण में राखए ॥३॥

नीचि टहल ग्रह के सब करिहउँ। पद-पंक-ज बिलोकि भव तरिहउँ॥ श्रम कहि चरन परेउ प्रभु पाही। श्रब जनि नाथ कहहु ग्रह् जाही॥४॥ में घर की सभी तरह को नोच सवा करूँगा, श्रीर श्रोचरण-कमलों का दर्शन कर संसार तर जाऊंगा। इतना कह श्रङ्गद "पाह" कहता हुआ चरणा में गर गया श्रार बाला— ह नाथ! श्रब मुक्ते घर जाने के लिए न काहए।। ४।।

#### दो ० – श्रंगदबचन बिनीत सुनि रघुपति करुनासौँव।

प्रभु उठाइ उर लायेउ सजल नयनराजीव ॥३८॥

करुणा को सोमा प्रभु रामचन्द्रजी ने श्रङ्गद के विनोत वचन सुनकर उसे उठाकर हृद्य से लगाया। उस समय उनके नेत्र-कमल श्राँसुत्र्यां से भर श्राये॥ ३८॥

निज उरमाल बसन मनि बालितनय पहिराइ।

बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुभाइ ॥३६॥

फिर बालिपुत्र श्रङ्गद की रामचन्द्रजों ने श्रपने हृदय की माला, वस्त्र श्रीर मांग श्रादि पहना कर तथा बहुत तरह सममाकर उसकी बिदा किया ॥ ३९॥

चौ०-भरत श्रनुज-सौमित्रि-समेता। पठवन चले भगत कृतचेता॥ श्रंगदहृदय प्रेम निह थारा। फिरि फिरि चितव राम की श्रोरा॥१॥

भक्तां के किये हुए उपकारों की चित्त में बिक्स हुए भरतजो, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सिंहत, उन्हें पहुँचाने चले। श्रङ्गद के हृद्य में बहुत हो प्रेम था। वह फिर फिर कर रामचन्द्रजो को और देखने लगा।। १।।

बार बार कर दंडप्रनामा। मन श्रस रहन कहहिं मेाहि रामा॥ राम बिलोकनि बोलनि चलनी।सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी॥२॥

वह बार बार दंडवत् प्रणाम करता था और यह साचता था कि रामचन्द्रजो मुक्ते रहने के लिए श्राह्मा दे दें। रामचन्द्रजो का बोलना, देखना, चलना और हँसकर मिलना सब बातों का याद करके श्रङ्कद साच कर रहा था।। २॥

अभुरुख देखि बिनय बहु भाखो । चलेउ हृदय पद-एंक-ज राखी ॥ श्रिति श्रादर सब किप पहुँचाये । भाइन्ह सहित भरत पुनि श्राये ॥३॥

फिर वह स्वामी का रुख देखकर, बहुत विनययुक्त भाषण कर, उनके चरण-कमल दृदय में रख कर चला। भाइयों-समेत भरतजो बड़े आदर के साथ सब बन्दरों की पहुँचाकर लोट आये॥ ३॥

तब सुयोवँ चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हो हनुमाना॥ दिन दस करि रघु-पति-पद-सेवा। पुनि तव चरन देखिहुउँ देवा॥४॥

तब हनुमान् जी ने सुमीव के पाँव पकड़कर कई तरह से विनतो को श्रीर कहा— हे देव ! मै दस दिन रामचन्द्रजी को चरण-सेवा कर फिर श्रापक चरणों के दर्शन करूगा ॥॥॥

पुन्यपुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवहु जाइ कृपात्रागारा ॥ श्रम किह किप सब चले तुगंता । श्रंगद कहइ सुनहु हुनुमंता ॥ ४॥

हे वायुपुत्र ! तुम बड़े पुरायवान हो, तुम जाकर दयाघन रामचन्द्रजा को सेवा करो— ऐसा कहकर सब बन्दर तुरन्त चल दिये। फिर श्रङ्गर ने कहा—हे हनुमान ! सुनो ॥ ५॥ देश - कहे हु दंडवत प्रभु सन तुम्हृह्वि कहुउँ कर जारि।

बार बार रघुनायकहिँ सुर्रात करायेहु मोरि ॥४०॥

में तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु रामचन्द्रजो से मेरो दंडवत् कहना श्रौर उनको बार बार मेरो याद दिलात रहना ॥ ४०॥

श्रम किह चलेउ बालिसुत फिरि श्रायेउ हनुमंत । तासु प्रोति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत ॥४१॥

ऐसा कहकर श्रङ्गद तो चल दिया और हनुमान्जो लौट श्राये। उन्होंन श्रङ्गद का वह प्रेम भगवान् रामचन्द्रजी की सुनाया, जिसे सुनकर व प्रसन्न हुए॥ ४१॥

कुलिसहु चाहि कठोर र्श्चात कोमल कुसुमहु चाहि। चित खगेस ग्रस राम कर समुभि पग्इ कहु काहि॥४२॥

हे गरुड़ ! सुनो । रामचन्द्रजो का चित्त जब कठार हे।ता है (दुष्टों के। द्र्याद देने के समय) तब उसको कठिनता वज से भी श्राधक होतो है श्रीर जब कोमल (भक्तवात्स-स्याद में होता है तब पुष्पों से भो श्राधक ! कहिए, रामचन्द्रजो का इस तरह का चित्त किसको समभ में श्रा सकता है ? ॥ ४२ ॥

चौ०-पुनि कृपाल लिया बोलि निषादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । मन क्रम बचन धर्म श्रनुसरेहू ॥१॥

फिर दयालु रामचन्द्रजी ने निषाद (गुह) की बुलाया, उसकी प्रसादस्वरूप वस्न-भूषण दिये और कहा—तुम अब अपने घर जाओ, तुम मेरा स्मरण करना और मन, वचन, कर्म से धर्म का आचरण करना ॥ १॥

तुम्ह मम सखा भरतसम भ्राता । सदा रहेहु पुर श्रावत जाता ॥ बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥२॥

तुम मेरे सस्ता और भरत के समान श्राता हो, इसलिए सदा इस पुर में आत जाते रहना। रामचन्द्रजा के इन बचनों का सनते हो गुह के। भारी सुख उत्पन्न हुआ। वह आँखां में जल भरकर रामचन्द्रजा के चरणां में गिर पड़ा।। २॥

चरननलिन उर धरि ग्रह म्रावा । प्रभुसुभाउ परिजनिन्ह सुनावा ॥ रघुपतिचरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहि धन्य सुखरासी॥३॥

फिर गुह प्रभु के चरगा-कमल हृदय में रखकर घर लांट आया । उसने अपने कुटुम्बियों की म्वामों का स्वभाव सुनाया। पुर के निवासों लोग रामचन्द्रजों के चरित्रों की देख देखकर बार बार कहते थे कि सुखदाई राजा रामचन्द्र जो धन्य है।। ३।।

राम राज बैठे द्रैलोका। हर्राषत भये गये सब सोका॥ बयरु न कर काहृ सन केाई। रामप्रताप बिषमता खोई॥४॥

रामचन्द्रजा के राज-सिहासन पर विराजने पर तीनें। लोक श्रानीन्दत हुए, सब शाक मिट गये। रामचन्द्रजो के प्रताप स वंषम्य भाव (विषमता, भेदभाव) दूर हो गया, इसलिए काई किसो से वेर नहीं करता था॥ ४॥

दे। - बरनास्त्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग। चलिह सदा पार्वीह सुर्खाह नीह भय सोक न रोग ॥४३॥

सब लाग वंदिक माग म तत्पर हा अपन अपन वर्णाश्रम क धर्म स चलत थे, इस-लिए वे सदा सुख पात थे: भय, शाक और राग किसा का नहीं होते थे।। ४३।।

चौ०-दैहिक दैंबिक भोतिक तापा । रामराज नींह काहुहि ज्यापा ॥ सब नर कर्राह परसपर प्रोती। चर्लाह स्वधर्म निरत स्नुतिरीती॥१॥

ाम-राज्य में किसा का दैहिक (शरार स उत्पन्न हानवाल क्वरादि रोग), दैविक (बिजलो गिरना, बुड़ा ब्याना, ब्याग लगना ब्यादि) ब्योर भौतिक (साँप, बिच्छू, सिंह ब्यादि) ताप नहीं सताते थे। सब लाग परम्पर प्रेम करते थे। वेद निर्देष्ट रोति स सब ब्यपने ब्यपने धर्म पर दत्तिचत्त रहते थे।। १॥

च।रिहु चरन धरम जग माहाँ। पूरि रहा सपनेहु स्रघ नाहीँ॥ राम-भगति-रत सब · नर नारी। सकल परम गति के स्रधिकारी॥२॥

जगत में धर्म चारो चरणा (तपस्या, ज्ञान, दया श्रीर दान) स भर गया, पाप तो किसा म स्वप्न में भा नहीं था ्सब स्ना-पुरुष रामचन्द्रजो का भक्ति में तत्पर थे, इसलिए सभी परमगति क श्रीधकारी हो गये थे।। २।।

श्रल्पमृत्यु निह कवनिउँ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ निह दरिद्र कोउ दुखीन दीना । निहँ कोउ श्रबुध न लच्छनहीना॥३॥

न किसा का अल्पमृत्यु (ब्राटा अवस्था म मर जाना) हे।तो, न किसी के। कुछ दुख-दद हा होता। सभो लोग सुन्दर और नोरोग रहते थे। न कोई द्रिद्रो था, न दुखी; न कोइ रारीब था, न मूर्ख और न लचणहान हो॥ ३॥

## सब निर्दंभ धर्मरत पुनी । नर श्ररु नारि चतुर सब गुनी ॥ सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य निह कपट सयानी ॥४॥

सब पाखंड-राहत, धामष्ठ एवं पुण्यवान् थ । सभी स्ना-पुरुष चतुर त्रार गुणवान् थ । सभी गुणों के जाननेवाले, पंडित त्रीर क्वानी थे; सब कृतज्ञ (किये हुए उपकार के स्मरण रखनेवाले) थे, किसो में कपट-चातुर्य्य न था ॥ ४॥

# दे। -रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिँ। काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिँ॥४४॥

हे गरुड़ ! सुनो । रामराज्य म स्थावर-जङ्गमात्मक सार संसार में काल (सदा-गर्मी), कम (दिरद्रो, दु:खो होना), स्वभाव (सदा क्रोधा रहना आदि) और गुण के किये हुए दु:ख किसी के नहीं होते थे ॥ ४४ ॥

# चौ०-भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति केसिला॥ भुवन श्रनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू॥१॥

सातां समुद्रा सं विरा हुइ पृथ्वों के एक हा राजा अयोध्यानाथ रामचन्द्रजी थे। जिनके प्रत्येक रोम में अनेक ब्रह्माएडें। का नित्य ानवास है, उनके लिए यह प्रमुता कुछ बहुत नहीं है।। १।।

# सो महिमा समुभत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥ सो महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिर एहि चरित तिन्हहुँ रति मानी॥२॥

प्रमु रामचन्द्रजा को उस महिमा के विचार से तो इसका वर्णन करना (कि वे सम्राट् थे) बड़ी होनता (हतक़) है ।पर हे गरुड़ ! जिन्होंने उस महिमा के। जान लिया है, उन्होंने (परम विज्ञानियां) ने फिर भी इस चरित्र (सगुर्ण वैभव) पर स्नेह किया है ॥ २॥

# सोउ जाने कर फल यह लीला । कहिं महा मुनिवर दमसीला ॥ रामराज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥३॥

बड़े बड़े जितेन्द्रिय मुनिराज कहते हैं कि उस महामहिमा के जानन का फल इस लोला का ऋनुभव है। रामराज्य को सुख-सम्पत्ति का वर्षान शष आर सरस्वती भी नहीं कर सकते॥३॥

सब उदार सब पर उपकारी। बिप्र - चरन - सेवक नरनारी॥ एक-नारि-ब्रत-रत सब भारी। तेमन बच क्रम पति-हित-कारी॥४॥ रामराज्य में स्नो-पुरुष सभी उदार (हर एक वस्तु दृारे के। देकर प्रसन्न होनेवाले), सभी परोपकारों श्रीर ब्राह्मणों के चरणों के सेवक थे। सभी पुरुष एक-नारोव्रतवाले श्रीर स्त्रियाँ मन, वचन तथा काया से पति का हित करनेवालों थां। श्रथान जैसे स्त्रियां के लिए पातिव्रत धमें हैं वंसे हो पुरुषों के लिए भी एक-पन्नी-व्रत (श्रपनी हो स्त्रों में सन्तुष्ट रहना) था।। ४।।

#### दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्यसमाज।

#### जितहु मर्नाह श्रस सुनिय जग रामचंद्र के राज ॥४४॥

रामचन्द्रजा क राज्य में ढंड शब्द तो सन्यासियां के हाथा मं सुना जाता था, त्राथान् अपने आश्रम को मयादा के लिए दर्गड सन्यासो हाथ में लिये रहत थे, कोई ऐसा अपराध ही नहीं करता था कि उसकी दर्गड दिया जाय। भेद शब्द नचंयां के नाचने के समाज मं सुना जाता था, अथात् ताल पर नाचने स बार बार उनमें भेद हाता था और किसा मं भेद था हो नहीं, सब परम्पर स्तेह-भरे रहते थे। और जातने का शब्द मन के लिए हो संसार में सुना जाता था, अथोत् कोई शत्रु था हो नहीं जिसे जोतने को चिन्ता हो॥ ४५॥

# चौ०-फूलिह फरिह सदा तरु कानन। रहिंह एक सँग गज पंचानन॥ खग मृग सहज वयरु बिसराई। सर्वान्ह परसपर प्रोति बढाई॥१॥

जङ्गलां में वृत्त सदा फूलत त्रार फलत थे, हाथा त्रार सिंह एक साथ रहते थे। पित्तयां त्रोर हिरन त्रादि पशुत्रां ने भी स्वभावजन्य वर की छोड़कर त्रापस में प्रम बढ़ाया था॥ १॥

# कूर्जिह खग मृग नाना वृंदा। श्रभय चरिह बन करिह श्रनंदा॥ सीतल सुरिभ पवन बह मंदा। गुंजत श्रिल लेइ चिल मकरंदा॥२॥

पत्ती सुन्दर राष्ट्र करत श्रार मृग (पश्च) मुंड के मुख निभय फरत तथा श्रानन्द करत थ। वायु शीतल मन्द, सुगन्ध चलतो थो श्रार भौरे गूजते हुए पुष्प-रस लेकर चले जाते थे॥ २॥

## लता बिटप माँगे मधु चवहोँ। मनभावतो धेनु पय झवहोँ॥ सससंपन्न सदा रह धरनी। हेता भइ कृतजुग के करनी ॥३॥

बेल श्रौर वृत्त माँगने पर शहद (रस) टपका देते थे, गायं मन-माना दूध देतो थीं, पृथ्वो सदा सस्य-सम्पन्न (हर तरह के श्रन, तृ्ण से भरी हुई) रहती थो। त्रेतायुग में सतयुग की-सी करनो (बताव) हो गइ॥ ३॥

प्रगटी गिरिन्ह बिबिध मनिखानी। जगदातमा भूप जग जानी॥ सरिता सकल बहहि बर बारी।सीतल श्रमल स्वादु सुखकारी॥४॥ जगत के श्रात्मा रामचन्द्रजो के। संसार का राजा जानकर पर्वतों ने तरह तरह को मिण्यां का सान शकट कर दीं; सब निद्यों में ठंढा, निर्मल, स्वादिष्ठ, सुख करनेवाला श्रेष्ठ जल बहता था।। ४।।

सागर निज मरजादा रहहाँ। डारिह रतन तटन्हि नर लहहाँ॥ सरसिज-संकुल सकल तड़ागा। श्र्यति प्रसन्न दस-दिसा-विभागा॥४॥

समुद्र अपनो मर्योदा में रहते थ । वे अपन किनारा पर रत्न डाल देते थे, जिन्हें लाग पा जाते थे । सब तालाब कमलों से भरे हुए थ । दसों दिशार्थ अत्यन्त प्रसन्न थीं ॥ ५ ॥

देा०-बिधु महि पूर मयूर्खान्ह राव तप जेतनेहि काज। माँगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज॥४६

रामचन्द्रजा के राज्य में चन्द्रमा अपनो किरिए। से पृथ्वी की भर देता था, सूय उतना हो तपता था जितना काम हो, मेघ मागा हुआ (जब जितना और जैसा चाहिए) पानी बरसा देते थे॥ ४६॥

चौ०-कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान श्रनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हे ॥ स्तृति-पथ-पालक धरम-धुरं-धर । गुनातीत श्ररु भागपुरंदर ॥१॥

राजा रामचन्द्र न करोड़ें। श्रश्वमध यज्ञ किये, ब्राह्मणें के। श्रनेक दान दिये। व वेद्-मागं के संरक्षक धमें के धुरन्धर, गुणातात, (जिनके गुणें का पारावार नहीं) होते हुए भी ऐश्वयं में इन्द्र जैसे थे॥ १॥

पतिश्रनुकूल सदा रह सीता । से।भाखानि सुसील विनोता ॥ जानति कृपा - सिधु - प्रभुताई । सेवति चरनकमल मन लाई ॥२॥

शोभा को खान, सुस्वभाव, विनय-युक्त सीताजो सदा पति के श्रमुकूल रहती थीं। वे दया-सागर समचन्द्रजो का प्रमुता (सामर्थ्य) को जानतो थीं श्रीर मन लगाकर उनके चरणों को सेवा करता थीं॥ २॥

जर्चाप ग्रह सेवक सेविकनी। बिपुल सकल सेवाबिधि ग्रनी॥ निज कर ग्रहपरिचरजा करई। राम-चंद्र-श्रायसु श्रनुसरई॥३॥

यद्यपि घर मं बहुत सा दास-दासियाँ थीं जो सब सेवा की विधि के सब प्रकार से जाननेवालो थीं, तथापि साताजी अपने हाथ से घर का काम-काज करता और श्रोरामचन्द्रजो की आज्ञा पालन करता थीं ॥ ३॥

जेहि बिधि क्रपासिधु सुख मानइ। सोइ कर श्रो सेवाबिधि जानइ॥ कौसल्यादि सासु ग्रह माहौँ। सेवइ सर्वान्ह मान मद नाहौँ॥४॥ उमा - रमा ब्रह्मानि - वंदिता। जगदंबा संततमनिदिता॥४॥ श्रीसोताजी वहो काम करतो थीं; जिस तरह द्यासागर रामचन्द्रजां प्रसन्न रहें, वे सेवा को विधि को जानतो थीं। वे घर में कैौसल्या श्रादि सभी सामुत्रां को सवा करता थीं। न तो उन्हें श्रीभमान था श्रीर न मद (ला-परवाहो) हो।। ४॥ श्रो सोताजो पार्वतो, लक्ष्मो श्रीर ब्रह्माएं। देवियों से नमस्कृत (मान्य) हैं श्रीर जगत् का माता एवं सदा प्रशंसनाया हैं।। ४॥

### दो०-जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ। राम-पदारिबद-रित करित सुभार्वीह खोइ ॥४७॥

जिनके कृपा-कटा६ की देवता चाहते हैं पर वे ध्यान नहीं देतीं वे हो (लक्ष्मोरूप) सोताजी अपने स्वभाव (चंचलता) की छोड़कर (निश्चल भाव से) रामचन्द्रजी के चरण-कमलों में प्रीति करतो हैं ॥ ४७॥

चौ०-सेर्वाह सानुकूल सब भाई। राम-चरन-रति श्रति श्रधिकाई॥ प्रभु-मुख-कमल बिलोकत रहहोँ। कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहाँ॥१॥

सब भाई (लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न) श्रतुकूल होकर सेवा करते हैं. रामचन्द्रजो के चरणों में उनका प्रेम श्राधकाधिक बढ़ता जाता है। वे सब प्रभुजी के कमल-समान श्रोमुख की स्रोर देखते रहते हैं कि दयाछ रामचन्द्रजो कभी कुछ श्राज्ञा हमें भो कर्र !॥ १॥

राम करिं भ्रातन्ह पर प्रोती। नाना भाँति सिखाविं नीती॥ इरिपत रहिं नगर के लोगा। करिं सकल सुरदुर्भ भोगा॥२॥

रामचन्द्रजो भाइयां पर प्रम करते हैं, उनको नाना प्रकार की नोति सिखाते हैं। नगर के सब लोग प्रसन्न रहते हैं श्रोर ऐसे मुखें का भोग करते हैं जो देवतां की भी दुलेभ हैं।। २।।

श्चहिनिस विधिहि मनावत रहहों । श्रो-रघुबीर-चरन-रित चहहों ॥ दुइ सुत सुंदर सीता जाये । लव कुस बेद पुरार्नान्ह गाये ॥३॥ वे लोग दिन रात विधाता को मनाते रहते हैं, उनस श्रारघुवार के चरणां में प्रेम चाहते हैं। सोताजों ने लव श्रौर कुश नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनका वर्णन वेद श्रौर पुराणों ने किया है ॥३॥

दोउ बिजई बिनई गुनमंदिर। हरि-प्रति-बिंब मनहुँ म्रति सुंदर॥ दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे। भये रूप गुन सील घनेरे॥४॥

व दोनां पुत्र विनयों, विजय-सम्पन्न श्रीर गुणां क स्थान थे श्रीर इतन श्रत्यन्त सुन्दर थं, मानां विष्णु के प्रतिबिम्ब (मृति या चित्र) हां। सभो श्राताश्रों के ऐसे दो दो पुत्र हुए जो रूप, गुण, श्रोर शोल से भरे पूरे थे॥ ४॥

## दो०-ग्यान-गिरा-गातीत श्रज माया-मन-ग्रन-पार ।

#### सोइ सचिदानंदघन कर नरचरित उदार ॥४८॥

जो परमात्मा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों के परे हैं, (अर्थात ज्ञान जहाँ तक न पहुँच सके, वाणी से जिसका वर्णन न हो सके और इन्द्रियों से जिसके समोप पहुँचा न जाय); जो अजन्मा (पराधोन होकर जन्म न लेनेवाला, स्वतन्त्र प्रकट होनेवाला), माया, मन और गुणों से परे हैं वहां सत्, चित्, आनन्द् घन भगवान् सुंदर मनुष्य-चित्र कर रहे हैं।। ४८।।

# चौ०-प्रातकाल सरजु करि मज्जन । बैठिहिँ सभा संग द्विज सज्जन ॥ बेद पुरान बसिध बखानिहँ । सुनिह राम जद्यपि सब जानिहँ॥१॥

रामचन्द्र जो प्रातःकाल सरयूजी में स्नान कर सभा में ब्राह्मणों श्रौर सज्जनों के साथ घैठते हैं। वांसछजी वेद श्रौर पुराणों का वर्णन (कथा) करते हैं, रामचन्द्रजी यद्याप सब जानते हैं तो भो वे उन्हें सुनते हैं।। १।।

## श्चनुजन्ह संजुत भोजन करहीँ । देखि सकल जननी सुख भरहीँ ॥ भरत शत्रुहन दूनउ भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥२॥

वे तोनें भाइयां के साथ में लेकर भोजन करते हैं; उनके देखकर मातायें सुख से भर जाती हैं। भरत त्रार शत्रुव्न दोनां भाई हनुमान्जो समेत बग़ीचे में जाकर ॥ २॥

बृभहिँ बैठि राम-ग्रन गाहा। कह हनुमान सुमति श्रवगाहा । सुनत बिमल ग्रन श्रति सुख पावहिँ। बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिँ। ३॥

एक जगह बैठकर रामचन्द्रजी के गुण-गर्णा का पूछत है, आर सुबुद्धि से उनमें अव-गाहन कर हनुमान्जा उनका वर्णन करते हैं। रामचन्द्रजी के निर्मल गुण सुनकर वे बड़े प्रसन्न होते हैं और विनतो करके बार बार उक्त गुणों का वर्णन कराते हैं॥ ३॥

सब के ग्रह ग्रह होहिं पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ नर श्ररु नारि राम-ग्रन-गाविह । कर्राह दिवस निसि जात न जार्नाह ॥४॥

नगर मं सब लोगां के घर घर पुराणां का कथाए होतो हैं; परम पावत्रकारा राम-चरित्र श्रनेक प्रकार से गाया जाता है। क्या ह्या श्रार क्या पुरुष, सभी श्रोरामचन्द्र के गुण गात हैं श्रीर दिन रात का बीतना उनका मालूम नहीं होता ॥ ४॥

१—वेद में इसी ऋर्थ की प्रतिपादिका श्रुति है कि—"यतो वाचो निवतन्ते ऋपाप्य मनसा सह"। २—' सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" यह श्रुति है।

देा०-ग्रवध-पुरी-बासिन्ह कर सुख संपदा समाज।

सहस सेष नहिँ कहि सकहिँ जहँ नृप राम बिराज ॥४६॥

जहाँ राजा रामचन्द्रजा विराजमान है उस श्रयाध्यापुरा के निवासियों की सुखसम्पात श्रीर समाज का वर्णन हजार शेषजों भी नहीं कर सकते ॥ ४९ ॥

चै। ० नारदादि सनकादि मृनीसा । दरसन लागि केासलाधीसा ॥ दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिँ। देखि नगर बिराग विसरावहि॥१॥

कासलाधीश रामचन्द्रजों के दर्शन के लिए नारद और सनकादिक सब मुनिराज रोज रोज अयोध्या में आते हैं और नगर की देखकर वैराग्य की मुला देते हैं। अर्थात यद्याप वे सब क्षेड़ विरक्त हा गये हैं, तो भी वे अयोध्या के दर्शन में अनुरक्त हो जाते हैं॥ १॥

जातरूप - मिन - रचित श्रटारी। नाना रंग रुचिर गच ढारी॥ पुर चहुँ पास कोट श्रति सुंदर। रचे वँगृरा रंग रंग बर॥२॥

त्रयोध्यापुरो में सोन त्रार मांग्या से जड़ो हुइ त्रटारियाँ थीं, त्रानेक रंगां से मनाहर इत बनो थीं। नगर के चार्रा त्रोर बड़ा सुन्दर कीट (दीवार, परकीटा) बना था, जिस पर कॅगूरे रग बिरंगे बनाये गये थे।। २।।

नवयह निकर श्रनीक बनाई। जनु घेरी श्रमरावित श्राई॥ महि बहु रंग रचित गच काँचा। जा बिलाकि मुनिबर मनु नाँचा॥३॥

वह दश्य ऐसा माल्यम हाता था माना नवमहां के समूह ने कौज बनाकर श्रमरावतो (इन्द्र को पुरा) घेर रक्ता हो। कशे पर बहुत तरह के रंगों के शीशों की पर्चाकारी थो, जिसे देखकर मुनाश्वर्रा के मन मोहित हो जाते थे॥ ३॥

धवल धाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहुँ रबि-ससि-दुति निंदत ॥ बहु मनिरचित भरोखा श्राजहिँ । यह यह प्रति मनिदीप बिराजहिँ॥॥

सफ़ंद मकानां को चोटियाँ मानां आकाश की चूमतो थीं और उनके ऊपर लगे हुए कत्तश मानों अपने प्रकाश से सूर्य-चन्द्र की कान्ति की मात करते थे। अनेक प्रकार की माणयों से मरोखे बने थे और प्रत्येक घर में माणयां के दोपक शोभित होत थे॥ ४॥

छंद-मनिदीप राजिह भवन भ्राजिह देहरी बिद्रुम रची।
मनिखंभ भीति विरंचि विरची कनकमिन मरकत खची॥
सुंदर मनोहर मंदिरायत श्रजिर रुचिर फटिक रचे।
प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बर्ज्जन्ह खचे॥

घरों में मिण्यों के दीपक प्रकाशित हैं, श्रौर मूँगां को बनाई हुई देहिलयाँ शोभित हो रही हैं। माण्यों के खम्भे हैं, पन्ने से खाचत सान का दावार इतनो बढ़िया हैं मानो ब्रह्मा की रची हैं। सुन्दर मनोहर श्रार लंबे चाड़े घर हैं जिनमें सुन्दर स्फटिक मिण्यों के स्वच्छ श्रांगन बन हैं। हर एक दरवाज पर सोने के किवाड़ हैं श्रौर उनमें होरे जड़े गये हैं।।

## दे।०—चारु चित्रसाला ग्रह ग्रह ऽति लिखे बनाइ। रामचरित जे निरखत मुनि मन लेहिँ चाराइ॥५०॥

घर घर सुन्दर चित्रशालायं सवारकर लिखा हुइ है जिनमें रामचन्द्रजो के चरित्र (घटनायें) इ्यङ्कित हैं। वे देखनेवाले मुनियां (मननशोल, किसो बात के न चाहनेवाल) तक के मन की चुरा लेते हैं। द्राथात् मुनि-जन छुन्ध होकर चित्र देखते हो रह जाते हैं॥ ५०॥

# चो०-सुमनबाटिका सर्वाह लगाई। बिबिध भाँति करि जतन बनाई॥ लता लिलत बहु जाति सुहाईँ। फूलिह सदा बसंत की नाईँ॥१॥

सब लोगों न प्रयत्न कर घ्रानक प्रकार को फुलवारियों लगाई हैं। उनमें कइ जाति को सुहावनो बेल लगाई हैं, जो सदा वसन्त ऋतु के समान फूलतो हैं।। १॥

गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर॥ नाना खग बालकन्हि जिल्लाये। बोलत मधुर उडात सुहाये॥२॥

उनमं भाँरे सुराली मनेहर ध्वनि से गूंजा करते हैं; तोन प्रकार की (शीतल मन्द, सुगन्ध) सुन्दर पवन सदा चलतो है। बालकों ने अनेक पांचयों का पाला है, जो मीठी बोली बोलते और उड़ते हुए शोभित होत हैं॥ २॥

मेार इंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा स्रिटि पावत ॥ जहँ तहँ निरखिंह निज परिछाहोँ । बहु बिधि क्रूजिंह नृत्य कराहीं ॥३॥

घरां के ऊपर मोर, हंस, सारस और कबूतर बड़ो हा शोभा पा रहे हैं। वे जहां तहाँ (शोशां का दोवारों में, छतां में) अपनी परछाईं देखकर बहुत तरह की बोलियाँ बोलत और नाचते हैं॥ ३॥

सुक सारिका पढावहिँ बालक । कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ राजदुत्रार सकल बिधि चारू । बीथी चोहट रुचिर बजारू ॥४॥

बालक तोतां श्रीर मैनाश्रां के पढ़ाते श्रीर कहते हैं कि राम कहा. रघुपति कहो, जनपालक कहो। राजद्वार सब तरह सुन्दर बना हुआ है। गलियां, चौराहं श्रीर बाजार सभी सुन्दर बने हैं ॥ ४॥

छंद—बाजार चारु न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये। जहँ भृप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइये॥ बैठे बजाज सराफ बनिक श्रमेक मनहुँ कुबेर से। सब सुखी सब सच्चरित सुँर नारि नर सिसु जरठ जे॥

वहाँ के बाजारा का सुन्दरता वरोन नहा करत बनता। वहा बिना दाम दिये सब चाज मिल जातो हैं। जहाँ लक्ष्मो-निवास भगवान राजा हो, वहाँ को सम्पत्ति को बढ़ाई किस तरह को जाय ? अनक बजाज, सराफ और ज्यापारो बैठे हैं, जो कुबेर से लगत हैं। क्या क्यो, क्या पुरुष, क्या बालक, जा भो हैं वे सभो सुखो, सचरित्र (अच्छी चाल-चलनेवाल) और सुन्दर हैं।।

### दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर। वाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहि तीर ॥४१॥

पुर से उत्तर दिशा में निमल जलवालों, गहरों सरयू नदों बह रहों हैं, जिसके किनारें मनाहर घाट बंधे हैं. और जिसके किनारों पर जरा भो कोचड़ नहीं है।। ५१।।

## चौ०-दूरि पराक रुचिर सो घाटा । जहँ जल पिर्श्चाह बाजि-गज-ठाटा ॥ पनिघट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करिह श्रस्नाना ॥१॥

वहाँ से दूर खुलां जगह में वह घाट है, जहाँ घोड़ों श्रोर हाथियों के मुंड जल पीने श्राया करते हैं। श्रत्यन्त मनोहर श्रानेक पनघट हैं, जहाँ पुरुष स्नान नहीं करत (क्योंकि उनमें स्त्रियाँ पानी नेने जाता हैं)।। १।।

राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जिहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहुँ दिसि जिन्ह के उपवन सुंदर ॥२॥

राजघाट सब तरह सुन्दर श्रोर श्रेष्ठ है, जहाँ चारा वरा के मनुष्य स्तान करते हैं। नदो-किनारे श्रमेक देव-मन्दिर हैं, जिनके चारां श्रोर सुन्दर बसीचे हैं॥ २॥

कहुँ कहुँ सरितातीर उदासी । बसिह ँग्यानरत मुनि संन्यासी॥ तीर तीर तुलसिका सुहाई । बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई॥३॥

सरयू के किनारे कहीं कहीं उदासान (विरक्त), ज्ञाननिष्ठ, मृनि-जन श्रौर संन्यासो निवास करते हैं। किनारे किनारे, बहुत से मुनियों को लगाई हुई, तुलसो के मुख्ड के भुखड सुहावने लगत हैं॥ ३॥ पुरसोभा कछु बरनि न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई॥ देखत पुरी श्राखिल श्रघ भागा। बन उपबन बापिका तडागा॥४॥

नगर को शोभा कुछ वर्णन नहीं करते बनता। नगर के बाहर भी बड़ा सुन्दरता है। अयोध्यापुरों के दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसमें बारा-बराने, बानालयाँ श्रीर तालाब हैं॥ ४॥

छंद-बापी तडाग श्रनूप कूप मनोहरायत सोहहीँ। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीँ॥ बहु रंग कंज श्रनेक खग कूजिह ँ मधुप गुंजारहौँ। श्राराम रम्य पिकादि-खग-रव जनु पिथक हंकारहीँ॥

मने।हर और लंबा चोड़ा बार्वालयाँ, ताल।ब और अनुपम कुए शामित हो रहे हैं, जिनमें छुन्दर सोढ़ियाँ और निर्मल जल है, जिन्हें देखकर देवता और मुनि भो मोहित हो जात हैं। उनमें रंग-विरंगे कमल खिल रहे हैं, अनेक पन्नो चहचहा रहे और भौरे गूंज रहे हैं, मानां उन मनाहर बग़ोचां में रहनेवाले कोयल आदि पिन्नयों के शब्द रास्ते से जानेवालों (राहगीरों, मुसा।करां) को बुला रहे हैं (आइए, विश्राम कर लीजिए)॥

दे। ० — रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरिन कि जाइ। श्रिनमादिक-सुख-संपदा रही श्रवध सब छाइ॥ ४२॥

जहाँ के राजा लक्ष्मोपति भगवान् हैं, क्या उस नगर का वर्णन किया जा सकता है ? इतना हा कह देना बहुत है कि ऋणिमा श्रितादिक श्राठों सिद्धियाँ श्रार सुख-सम्पत्ति उस श्रये ध्योपुरो में झा रहा हैं ॥ ५२ ॥

चै। ० — जहँ तहँ नर रघु-र्पात्-गुन गावहिँ। बैठि परसपर इहइ सिखावहिँ॥ भजहु प्रनत-प्रति-पालक रामहि। सोभा-सील रूप-गुन-धामहि॥१॥

मनुष्य जहाँ देखे। वहाँ रघुनाथजा के गुण गाते हैं। वे बैठकर आपस में यही शिचा देते हैं कि प्रणत (नम्र) जनों के रचक उन रामचन्द्रजो का भजन करो जो शोभा, शील, रूप आर गुणों के स्थान हैं॥ १॥

जल-ज-बिलोचन स्यामल गातिहैं। पलक नयन इव सेवकत्रातिहैं॥ धृत-सर-रुचिर - चाँप - तृनीरिह । संत-कंज-बन-रिव रन-धीरिह ॥२॥

१-देखो अयोध्या-कारड दोहा २१४ की चौथी चौपाई और उसका नेाट।

जिनके कमल-समान विशाल नेत्र और घनश्याम शरीर है, श्रौर जैसे पलक नेत्रों की रचा करते हैं वैसे जो सेवका की रचा करते हैं; जो सुन्दर धनुष, बग्ण श्रार तरकस को धारण करनवाले, सन्त (महात्मा) रूपी कमल-वन का पफुल्लित करनेवाले सूर्य्य श्रौर रण में धार है॥ २॥

काल कराल ब्याल खग-राजिहाँ। नमहु राम श्रकाम ममता जिहाँ॥ लोभ-मोह-मृग-जूथ-किरार्ताह।मनिस-ज-किर-हेरि जन-सुख-दार्ताह॥३॥

जो काल-रूपो भयङ्कर सणे के लिए गरुड्रूप हैं। उन रामचन्द्रजा की निष्काम हाकर नमस्कार करो, ममता का छोड़ दो। जो रामचन्द्रजो लोभ-मोह-रूपो हिर्श्या के मुंड के लिए किरात (शिकारा भील)-रूपो हैं, जो कामदव-रूपो हाथो के लिए सिंह श्रीर भक्तों की सुख देनवाले हैं।। ३।।

संसय-सोक-निबिड-तम-भानुहि । दनुज-गहन-घन-दहन- कृसानुहिँ॥ जनक-सुता-समेत रघुबीरहिँ । कस न भजहु भंजन भवभीर्राह ॥४॥

जो सन्दह त्रार साचरूपा घार अन्धकार क लिए सूय-रूप हैं, जो देत्यरूपो घन जङ्गल क लए त्राग-रूप हैं, त्रीर जो ससार-सम्बन्धा भय के मिटानवाले हैं, ऐसे जनक-नन्दिनोजो-समेत रघुवार का भजन क्यां नहीं करते १॥४॥

बहु-बासना-मसक-हिम-रासिहि। सदा एकरस श्रज श्रबिनासिहिँ॥ मुनिरंजन भंजन महिभार्राह। तुलसिदास के प्रभुहि उदार्राह॥४॥

जो नाना प्रकार का बासनारूपो मच्छड़ां के लिए बक्ते को ढेरो हैं, जो सदा एकरस, अजन्म आर आंबनारा (जिनका कमा नाश न हो) हैं, एवं जो मुनियां की प्रसन्न करनेवाले, पृथ्वा का भार उतारनेवाले और उदार तथा तुलसादास के स्वामो हैं इनको भजो॥ ५॥

दो०-एहि विधि नगर-नारि-नर करिह राम-गुन-गान ।

सानुकूल सब पर रहिहँ संतत कृपानिधान ॥५३॥

इस तरह नगर क स्ना-पुरुष रामचन्द्रजा के गुरागान करते हैं श्रीर कुपानिधान राम-चन्द्रजो सदा सब पर प्रसन्न रहत हैं॥ ५३॥

१—एक बात लोगों में प्रसिद्ध है कि एक ब्राह्मण गङ्गाजी उतरने की इच्छा से तुलसीदासजी के पास गया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पर दया कर रामनाम लिखकर एक हिल्ला में रखकर उसकी दिया कि इसकी लेकर गगा उतर जा। वह उसकी लिये हुए जब बीच धारा में पहुँचा तो सन्देह-वश्च डिविया खोल रामनाम देखकर बोला कि यह तो। मैं भी जानता था। यह सोचते ही वह लगा डूबने ! तब तुलसीदासजी की हो इस पर गई। उन्होंने कहा कि अर मूर्ख! 'दुलसादास के राम, मेरा रखा करो' ऐसा कह। तब वह उसी तरह कहकर पार हो गथा।

चै। ० — जब तेँ रामप्रताप खगेसा । उदित भयउ ग्रति प्रबल दिनेसा ॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतेन्ह मन सोका ॥१॥

हे गरुड़ ! जब स श्रत्यन्त प्रबल रामप्रताप-रूपो सूर्य का उदय हुश्रा, तब से तीनां लोकों में उसका प्रकाश भर गया । इससे बहुतेरों के सुख श्रीर बहुतेरों के मन में साच रहा करता था ॥ १॥

जिन्हहिँ सोक ते कहउँ बखानी। प्रथम श्रविद्यानिसां नसानी॥ श्रव उल्लक जहँ तहाँ लुकाने। काम-क्रोध-कैरव सकुचाने॥२॥

जिनको सोच रहता था उनका मैं कथन करता हूँ। पहले तो श्रावद्या (श्रज्ञान)-रूपो रात नष्ट हो गई। इससे पापरूपो उल्लु जहाँ तहाँ छिप गये, क्यांक सूर्य के उदय होने पर उल्लु को नहीं दोखता; काम-कोध-रूपो कुमुद सकुचा गये॥ २॥

विविध-कर्म-ग्रन - काल - सुभाऊ । ए चकार सुख लहिं न काऊ ॥ मत्सर मान मोह मद चारा । इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ स्रोरा ॥३॥

नाना प्रकार के कमें, गुण, काल त्यार स्वभाव ये चकीर-रूपो थे, इसलिए जैसे सूर्योदय होने पर चकार दुखी होता है वैसे वे भा दुखो थे, कोई भी सुख नहीं पाता था। (क्यांकि रामप्रताप के त्यांगे किसो की कुछ चलती नहीं थो।) मत्सर, त्यांभमान, मेह त्यार मद-रूपो चोरों का कोई हुनर किसो त्योर नहीं चलता था।। ३।।

धरम तडाग ग्यान बिग्याना । ए पंकज बिकसे विधि नाना ॥ सुख संतोष बिराग विबेका । बिगत सोक ए केक अनेका ॥४॥

राम-प्रताप-रूपी सूथोदय से धमे-रूपी तालाब में ज्ञान-विज्ञान-रूपो अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख, संतोष, वैराग्य और विचार-रूपो अनेक चकवे शोक-रहित हो। गय।। ४।।

देा०-यह प्रतापरिव जा के उर जब कर**इ प्रकास**। पिछले बाढिह प्रथम जे कहे ते पाविहें नास ॥५४॥

यह रामप्रताप-रूपो सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश कर दे तब पहले कह हुए (श्रघ श्रादि) देाष नष्ट हो जाते और पीछे कहे हुए (ज्ञान विज्ञान श्रादि) गुए। बढ़ जाते हैं।। ५४।।

चौ०-भ्रातन्ह सहित राम एक बारा । संग परमित्रय पवनकुमारा ॥ सुंदर उपबन देखन गये । सब तरु कुसुमित पह्नव नये ॥१॥

एक बर रामचन्द्रजी भाइयों-समेत, परम प्यारं हनुमानजो की साथ लिय हुए, सुन्दर बग़ोचा देखने के लिए गये। वहाँ जाकर चन्हाने देखा कि सब वृत्त दूले हुए और उनमें नये नय पत्ते श्रा गये हैं ॥ १॥ जानि समय सनकादिक श्राये। तेजपुंज ग्रन सील सुहाये॥ ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना॥२॥

वहाँ समय जानकर तेज:पुंज, गुण्-शोलवाले, सनकादिक ऋषि आये। ये ऋषि सदा ब्रह्मानन्द में लवलोन रहते हैं और दखने में बालक (५ वर्ष के) हैं, पर वास्तव में बहुत काल के पुराने हैं ॥ २ ॥

रूप धरे जंनु चारिउ बेदा । समदरसी मुनि बिगतबिभेदा ॥ श्रासा-बसन ब्यसन यह तिन्हहोँ । रघु-पति-चरित होइ तहँ सुनहोँ॥३॥

समदर्शी (शत्रु मित्र खादि की समान देखनेवाले), श्रौर भेद-भाव-रहित (त्रत. तप, शोल रूप श्रादि में चारां एक से) वे सनकादि मुनि ऐसे माळूम होते थे, मानां चारां वेद शारीर धारण करके श्राये हां। दिशा हो तो उनके वस्त्र थे अर्थात् वे दिगम्बर (नम्न) थे; उनको यही व्यसन था कि जहाँ रामचरित्र हो वहाँ वे उसका सुनते थे।। ३।।

तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव मुनिबर ग्यानी ॥ रामकथा मुनि बहु विधि बरनी । ग्यान-जोनि पावक जिमि श्ररनी ॥॥॥

शिवजो कहते हैं कि हे पार्वित ! जहाँ ज्ञानवान् ऋषि-श्रेष्ठ अगस्त्यजो हैं वहाँ (उनके आश्रम में) सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार गये थे और वहीं उन्होंने निवास किया था । वहाँ अगस्त्यजो ने अनेक प्रकार स राम-कथा वर्णन का । वह कथा ज्ञान उत्पन्न करने को मूल (कारण) है, जैसे आग उत्पन्न होने के लिए अरिण को लकड़ी है। (यां तो आग सभा काष्ठ में है, पर अरिण में सबसे ज्यादा है, पुरान जमाने में वनवासो मुनि अर्राण ही के। रगड़कर आग बनाते और उसी में यज्ञ करते थे) ॥ ४॥

देश -देखि राम मुनि श्रावत हरिष ढंडवत कीन्ह । स्वागत पूछि पीतपट प्रभु बैठन कहँ दीन्ह ॥५५॥

रामचन्द्रजी ने मुनियों की आते दंखकर प्रसन्न हो, उनको दंडवत प्रणाम किया श्रीर फिर उनस स्वागत-सम्बन्धो प्रश्न कर, उनके बैठने के लिए, श्रपना पीताम्बर<sup>२</sup> बिछा दिया॥ ५५॥

चौ०-कीन्ह उंडवत तीनिउँ भाई। सहित पवनसुत सुख श्रधिकाई॥ मुनिरघु-पति-छिब श्रतुल बिलोकी। भये मगन मन सके न रोकी॥१॥

१---श्रीमद्भागवत में समदर्शी, श्रीर विगत-भेद दोना लक्षण सनकादिक के बताये हैं--- "तुल्य-व्यतपःशीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः।" भाग स्कण्ण ७० ८०।

२—उपवन में अन्य आसन दूर होने के कारण आर सनकादि पर आति आदर प्रकट करने के लिए पीताम्बर विद्याया ।

फिर क्युपुत्र (हनुमान) सहित तीनों भाइयों (लक्ष्मण, भरत, शत्रुच्न) ने बड़े खानन्द से उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया। वे मुनि रघुनाथजी की ऋतुल कान्ति देखकर इतने प्रसन्न हुए कि ऋपने चित्त को रोक न सके ऋथात्—वे यद्यपि जितन्द्रिय थे तो भी रामदर्शन में मन के वश में न रख सके, वह रामचन्द्रजी में ऋतुरक्त हो गया॥ १॥

स्यामलगात सरो-रुह-लाचन। सुंदरता-मंदिर भव-माचन॥ एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जारे सीस नवावहिं॥२॥

सुन्दरता के स्थान, संसार बन्धन से छुड़ानेवाले शमचन्द्रजी के श्याम-शरीर श्रीर कमल-दल-समान नेत्रों की वे श्राँखों को पलकं न बन्द कर, टकटकी लगाये, देख रहे हैं श्रीर रामचन्द्रजो उन मुनियों को हाथ जोड़कर मस्तक नवा रहे हैं ॥ २॥

तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। स्रवत नयन जल पुलक सरीरा॥ कर गहि प्रभु मुनिबर बेंठारे। परम मनोहर बचन उचारे॥३॥

प्रभु रघुवीर ने मुनियां को दशा देखी कि उनके नेत्रों से जल बह रहा है और शरार पुलकित हो रहा है; तब उन्होंने हाथ पकड़कर उन मुनिवरों को बैठाया और अत्यन्त सुन्दर वचन उचारण किये—॥३॥

श्राजु धन्य में सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहिँ श्रघ खीसा॥ बडे भाग पाइय सतसंगा। बिनहिँ प्रयास होइ भवभंगा॥४॥

हे मुनोश्वरो ! सुनिए । मैं त्राज धन्य हूँ । त्रापके दशन से पापपुञ्ज नष्ट हो जाते हैं । सत्सङ्ग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जिससे बिना हो परिश्रम संसार (जन्म-मरण का बन्धन) नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

दो ० - संत-संग श्रपवर्ग कर कामी भव कर पंथ।

कहिं संत कवि कोबिद स्नुति पुरान सदग्रंथ ॥४६॥

सन्त, विद्वान , चतुर, वेद और पुराण सभी अच्छे अन्य कहते हैं कि सन्तों की सङ्गति तो मान्त का मार्ग है और कामी पुरुषों का सङ्ग नरक का मार्ग है।। ५६।।

चौ०-सुनि प्रभुवचन हरिष मुनि चारी। पुलकित तनु श्रस्तुति श्रनुसारी॥

जय भगवंत श्रनंत श्रनामय । श्रनघ श्रनेक एक करुनामय ॥१॥

प्रभुजी के वचन हुनकर चारों मुनि प्रसन्न होकर, पुलकित-शरीर हो, म्तुति करने लगे—हे भगवन ! श्रापकी जय हो, श्राप श्रानन्त (जिनके नाम-गुणादिकों की समाप्ति न हो), निर्दोष, निष्पाप, श्रानेक रूप श्रारण करनवाले, एक श्रीर कहणा के रूप हैं ॥ १॥

१-- 'ग्रानेकरूपरूपाय ।वध्यावे प्रमावष्यावे" । भारत • श्रानु • प • ।

जय निर्छन जय जय ग्रनसागर । सुखमंदिर सुंदर श्राति नागर ॥ जय इंदिरारमन जय भृधर । श्रनुपम श्रज श्रनादि सोभाकर ॥२॥

हे निर्गुण ! त्रापको जय हो त्रौर हे गुणों के समुद्र ! त्रापकी जय हो, जय हो; त्राप सुख के स्थान, सुन्दर त्रौर अत्यन्त चतुर हैं। हे लक्ष्मोरमण ! पृथ्वो के संरत्तक ! त्रापको जय हो। त्राप त्रानुपम हैं, त्राज हैं, त्रानादि हैं और शोभा की खान है।। २।।

ग्याननिधान श्रमान मानप्रद। पावन सुजस पुरान बेद बद॥ तग्य कृतग्य श्रग्यताभंजन। नाम श्रनेक श्रनाम निरंजन॥३॥

श्राप ज्ञान के भारहार, श्राभमान-रहित श्रीर प्रतिष्ठा देनवाले हैं; श्रापके पवित्र यश का वर्णन बेद श्रीर पुराण करते हैं। श्राप तज्ञ श्रशीत परम तत्त्व की जाननेवाले सर्वज्ञ, छतज्ञ, (किसी के थोड़े से भी किये उपकार की सदा स्मरण रखनेवाले) श्रीर श्रज्ञान के नाश करनवाले हैं। श्रापके श्रनेक नाम हैं, तो भी श्राप बिना नामवाले श्रीर निरञ्जन (जिसमें माया श्रा संसगे क्रू भो न गया हो) हैं॥ ३॥

सर्व सर्वगत सर्वउराजय। बसिस सदा हम कहुँ परिपालय॥ द्वंत बिपति भवफंट बिभंजय। हृदि बिस राम काममः गंजय॥४॥

हे राम ! श्राप सब हैं, सर्वेत्र्यापक हैं, सबके हुर्द्य के खदा निवासी (श्रन्तवोमो ) हैं, श्राप इमारी रक्ता करें । श्राप हमारी सुख-दुःखादि इन्द्र को विश्वति श्रीर संसार का फन्दा काट दीजिए और हमारे हुद्य में विराजमान होकर काम-मद की नष्ट कर बीजिए ॥ ४॥

देा०-परमानंद कृपायतन मन-परि-पूरन काम।

प्रेम भगति श्रनपायनी देहु इमहिँ श्रीराम ॥५७॥

ह श्राराम ! हे परमानन्द ! हे द्या के धाम ! हे मन को कामनान्यां के पूर्ण करनेवाले ! श्राप हमें खाएडत न होनेवालो श्रपनो भक्ति दीजिए ॥ ५७॥

चौ०-देहु भगति रघुपति श्रति पावनि । त्रिबिध-ताप भव-दाप-नसावनि ॥

प्रनत-काम-सुर-धेनु कलपतरु। होइ प्रसन्न दीजइ प्रभु यह बरु॥१॥

हे रघुपते ! श्राप हमें श्रत्यन्त पावनो, तोनों प्रकार के तापां श्रीर संसार के श्रिममान को छुड़ानेवाली मिक्त दोजिए । हे प्रणत (शरणागत) जनों के कामधेनु, कल्पवृत्त ! हे प्रमो ! श्राप प्रसन्न होकर यह वर दोजिए ॥ १ ॥

भव-वारिधि-कुंभ-ज रघुनायक । सेवतसुलभ सकल-सुख-दायक ॥ मन - संभव - दारुन-दुख दारय । दीनबंधु समता बिस्तारय ॥२॥ हे संसार्रवर्न्धनं समुद्रं के सुस्तानेवाले अगस्त्य मुनि, रघुकुल के नायक (प्रधान), सेवकों के लिए मुलम, सभी का मुख देनेवाले ! आप हमारे मानसिक घार दुः सों को नष्ट कर दीजिए। हे दीनवन्धो ! आप समता को फैलाइए। (वैर और भेद मिटा दीजिए)॥२॥

श्रास-त्रास-इरिषादि-निवारक । विनय - विवेक-विरित-विस्तारक॥ भूप-मीलि-मनि मंडन धरनी। देहि भगति संस्रति-सरि-तरनी॥३॥

आशा, इंघ्यो, भय आदि के नाश करनेवाले ! विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करनेवाले ! राजाओं के मुकुटमणि, पृथ्वो के भूषण-रूप ! आप हमें संसार-रूपा नदी से पार होने के लिए नौका रूपी अपनो भक्ति दोजिए ॥ ३॥

मुनि-मन-मानस-हंस निरंतर। चरनकमल बंदित श्रज शंकर॥ रघु-कुल-केतु सेतु स्नुतिरच्छक। काल - कर्म - सुभाव-ग्रन-भच्छक॥४॥ तारन तरन हरन सब दूषन। तुलिसदास-प्रभु त्रि-भुवन-भूषन॥४॥

हे मुनि-जनों के मन-रूपी मानसरे।वर के हंस ! आपके चरण-कमल सदा ब्रह्मा और शिवजी से नमस्कृत हैं। आप रघुवंश को ध्वजा, (श्रेष्ठ) वेद-मर्यादा के रच्क; काल, कर्म, स्वमाव और तोनों गुणों के भच्चण करनेवाले हैं॥ ४॥ तारन ( श्रौरों को ,तारनेवाले ), तरन (स्वयं तरे हुए ) अथवा जा तारन ( श्रौरों के उद्धार करनेवाले ) हैं उनके भी आप तरन ( उद्धार-कर्ता ) हैं। आप सब दोषों के हरनेवाले हैं। तुलसोदासजो कहते हैं कि आप मेरे प्रभु और त्रिलोको के मूचण हैं॥ ४॥

द्ये - बार बार श्रस्तुति करि प्रेमसहित सिरु नाइ।

बह्यभवन सनकादि गे श्रति श्रभीष्ट बर पाइ ॥४८॥

सनकादि सुनोश्वंर इस प्रकार बार बार रामचन्द्रजो को स्तुति कर, श्रेमसहित उन्हें सस्तक मुकाकर, श्रत्यन्त मन-इन्छित वर पाकर ब्रह्मलोक की चले गये॥ ५८॥

चौ०-सनकादिक विधिलोक सिधाये । भ्रातन्ह रामचरन सिर नाये ॥ पूछत प्रभुहिँ सकल सकुचाहीँ ।चितर्वाह सब मारुतसुत पाहीँ॥१॥

सनकादिक ब्रह्मलोक के। गये। फिर तीनों भाइयों ने कुछ पूछने की इच्छा से रामचन्द्रजों के। मन्तक नव।ये। किन्तु वे सभो प्रमुजी से पूछन में सकुचाते हैं श्रीर हनुम।न्जों को श्रोर देखते हैं।। १॥

सुनी चहाह प्रभुमुख के बानी। जो सुनि होइ सकल-भ्रम-हानी॥ श्रतरजामी प्रभु सब जाना। बूमत कहहु काह हनुमाना॥२॥ जिसके सुनने से सब अम मिट जाते हैं, प्रमुजी की उस वाणी की वे सुना चाहते हैं। अन्तर्यामी प्रभु रामचन्द्रजी सब जान गये अतएव उन्होंने कहा—कहा, हनुमान् ! क्या पृछते हो ? ॥ २ ॥

जोरि पानि कह तब इनुमैता। सुनहु दीनदयाल भगवंता॥ नाथ भरत कल्लु पूछन चहहीँ। प्रस्न करत मन सकुचत श्रहहीँ॥३॥

तब हनुमान्जो (हाथ जेाड़कर कहने लगे—हे दोनदयालु, भगवन् ! सुनिए।हे नाथ ! भरतजो कुछ प्रश्न करना चाहते है, पर प्रश्न करते धन में सकुचाते हैं ॥ ३॥

तुम्ह जानहु कपि भार सुभाऊ। भरतिह भाहि कछु श्रंतर काऊ॥ सुनि प्रभुवचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारितहरना॥४॥

रामचन्द्रजो ने कहा—हे किप (हनुमान)! तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या मुक्ते भरत से किसी तरह का अन्तर है ? प्रभुजो के ऐसे वचन सुनकर भरतजो ने रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये और कहा—दासों की व्यथा के हरनवाले हे नाथ! सुनिए॥ ४॥

दो०-नाथ न मोहि सँदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह।

केवल कृपा तुम्हारिही कृपा-नंद-संदोह ॥५६॥

दया और श्रानन्द के समूह, हे नाथ! मुक्ते न कुछ सन्देह है, न स्वप्न में भी शोक या माह है। यह केवल आप हो को छुपा है॥ ५९॥

चौ०-करउँ कृपानिधि एक ढिठाई। में सेवक तुम्ह जन-सुख-दाई॥ संतन के महिमा रघुराई। बहु विधि वेद पुरानिह गाई॥१॥

हे दयानिधि! में एक ढिठाई करता हूँ। मैं श्रापका सेवक हूँ श्रौर श्राप सवक के सुखदाता हैं। हे रघुराई! वेद श्रौर पुराणों ने सन्तों की महिमा बहुत तरह गाई है।। १॥

श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्ह बडाई। तिन्ह पर प्रभुहिँ प्रांति श्रधिकाई॥ सुना चहहुँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन। कृपासिंधु गुन ग्यान-विचच्छन॥२॥

फिर श्रापने भी भीमुख सं उनकी बड़ाई की है और उन पर म्वामी (श्राप) का प्रेम भो श्राधिक है। इसलिए, गुण श्रोर ज्ञान में निपुण हे कुपासिन्धु प्रभो! में उनके लच्चण सुनना चाहता हूँ ॥ २॥

संत श्रसंत भेद विलगाई। प्रनतपाल मोहि कहृ बुकाई॥ संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता। श्रगिनित स्नुति पुरान विख्याता॥३॥

हे प्रणत-पाल ! श्राप मुमे सन्त श्रीर श्रसन्त दोनों के भेद जुटे जुटे सममा कर किए । राम वन्द्रजी ने कहा—भाई ! सुना । सन्तों के बे-गिनती लच्चण वेद श्रीर पुराणों में प्रसिद्ध हैं ॥ ३॥

संत श्रसंतन्ह के श्रसि करनी । जिमि कुठार चंदन श्राचरनी ॥ काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥४॥

सन्तों और असन्तों की करतृत ऐसी होती है जैसा कुल्हाड़े और चन्दन का बर्ताव। भाई! सुनो। कुल्हाड़ा तो चन्दन के काट डालता है, पर चन्दन अपना गुए। देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। अर्थात कुल्हाड़ा अपने स्वभावानुसार काटता है, चन्दन उसके बदले में कुल्हाड़े के सुगन्धित कर देता है। ऐसे हो दुर्जन यद्यपि सर्व-नाश करने का यत्न करते हैं फिर भी सन्त उनको भलाई हो करते हैं ॥ ४ ।।

देा ० – ता तेँ सुरसीसन्ह चढत जगबस्रभ श्रीखंड।

श्चनल दाहि पोटत घनहि परसुबदनु यह दंड ॥६०॥

इसो से श्रोखंड (चन्द्न) जगत के। प्यारा है श्रौर वह देवतों के मस्तकों पर चढ़ता है, पर कुल्हाड़े के। यह शिजा मिलती है कि उसका मुँह श्राग मं जलाया जाता है श्रौर हवींड़े से पोटा जाता है।। ६०।।

सन्त विषयों के लोलुप नहीं है।ते; शोल श्रीर गुणों को खान है।ते हैं, वे दूसरे का दु:ख देखकर दुखी श्रीर सुख देखकर सुखी है।ते हैं। सबसे समान बर्ताव करते हैं, इसी स उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे मद-रहित श्रीर वैशम्यवान होते हैं तथा लोभ, कोध, श्रानन्द श्रीर भग्न को त्यागनेवाले होते हैं॥ १॥

कोमलचित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति श्रमाया॥ सबहिं मानप्रद श्रापु श्रमानी। भरत प्रानसम मम ते प्रानी॥२॥

उनका चित्त कोमल होता है, दोन-जनों पर उन्हें दया होतो है; उन्हें मन, बचन और कम स माया (कपट )-रहित मेरो भक्ति होतो है। वे सबको प्रतिष्ठा करनेवाले और आप आभमान-रहित होते हैं। हे भरत ! वे प्राणी मुक्ते प्राण-समान वारे होते हैं॥ २॥

बिगतकाम मम नामपरायन। सांति बिरति बिनती मुदितायन॥ सीतलता सरलता मइत्री। द्विज-यद-प्रीति धरमजनयित्री॥३॥

वे कामना-रहित, मेरे नाम रटने में लगे हुए तथा शान्ति, वैराग्य, नम्रता श्रौर प्रसन्नता के स्थान हात हैं। वे शीतलता, सरलता, मित्रता श्रौर धर्म के। उत्पन्न करनेवालों (मातारूप) ब्राह्मणों के चरणां की प्रीति से युक्त होते हैं॥ ३॥

ये सब लच्छन बसहिँ जासु उर । जानहु तात संत संतत फुर ॥ सम दम नियम नीति नहिँ डोलहिँ। परुष बचन कवहूँ नहिँ बोलहिँ॥४॥ हे तात ! जिनके हृदय में ये सब लच्चण सदा निवास करते हैं, उनको निश्चय सच्चे सन्त जाना । जो शम ( मोतरो इन्द्रियों का निग्रह ), दम ( बाहरो विषयों का निग्रह ), नियम श्रीर नीति से कभी नहीं िलते श्रीर कभो कठोर वचन नहीं बोलते ॥ ४॥

दो ० - निंदा श्रस्तुति उभय सम ममता मम पदकंज।

ते सुज्जन मम प्रानिप्रय युनमंदिर सुखपुंज ॥६१॥

जिनको निन्दा और स्तुति दोनों बराबर हैं, और भेरे चरण-कमलों में ममता है, वे सज्जन सुक्ते प्राण-प्रिय हैं—वे गुणों के स्थान और सुखों के समृह हैं ॥ ६१ ॥

चै। ० – सुनहु श्रसंतन्ह केर सुभाऊ । भृलेहु संगति करिय न काऊ ॥ तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ १॥

श्रव श्रसन्तों (दुष्टों) का भो स्वभाव सुनो। कभो मूल कर भो उनकी सङ्गित न करें। उनका सङ्ग सदा दु:ख देनेवाला है, जैसे किपला गाय का नाश हरहाई गाय करता है। (हरहाई गाय उसे कहते हैं जो बड़ो नटखट होती श्रीर खेतों के चर जातो है। इसके साथ श्रव्हों गाय भी विगढ़ जातो है, क्योंकि उसके साथ वह हरा खेत खाने जातो है, फिर चंचलता से हरहाई तो भाग निकलतो पर किपला पकड़ो जातो है)।। १।।

खलन्ह हृदय श्रति ताप बिसेखी । जरहिँ सदा परसंपति देखी ॥ जहेँ कहुँ निंदा सुनहिँ पराई । हरषिहँ मनहुँ परी निधि पाई ॥२॥

दुष्टों के हृदय में बहुत आधक ताप रहता है; वे दूसरे की सम्यात देखकर सदा जलत हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निन्दा सुनते हैं वहाँ बढ़े प्रसन्न होते हैं, मानां कहीं गिरी हुई सम्पत्ति उन्हें मिल गई हो॥ २॥

काम - क्रींध-मद-लेशि-परायन। निर्दय कपटी क्रुटिल मलायन॥ बयरु श्रकारन सब काहु सोँ। जो कर हित श्रनहित ताहु सों॥३॥

वे काम, क्रोध, मद श्रीर लोभ में तत्पर रहते हैं; वे निर्द्यी, कपटा, टढ़े श्रीर पापा के घर होते हैं। वे बिना कारण सभी से वर ठानते हैं; जो कोई हित करता हो, उसका भा वे श्रमहित करते हैं।। ३।।

भूठइ लेना भूठइ देना। भूठइ भोजन भूठ चबेना॥ बेालहिँ मधुरबचन जिमि मेारा। स्वाहिँ महाश्रहि हृदय कठोरा॥४॥

१—संस्कृत में कपिल एक रङ्ग का नाम है, उसी रङ्गवाली विश्वित्र गाय कपिला गाय होती है। शब्दार्णव में कहा है— "सितपीतहरिद्रकः कडारस्तुग्विद्धवत् । अयं तद्रक्रपीताङ्गः कपिलो मोविम-षग्यः॥" अर्थात्—सफ़ेद, पोला, हरा और लाल हो, पर उसमें लाल पीला अधिक हो, उस रङ्ग के। कपिल कहते हैं। यह रङ्ग गाय का मूक्ष है; अर्थात् इस रङ्ग की गाय कपिला कहाती है।

उनका मूठा हो लेना चौर मूठा ही देना एवं मूठा हो भोजन खौर मूठ हो चवेना है। वे मीठे वचन तो बोलते हैं, पर उनका हृद्य कठोर रहता है; जैस मेर मोठा खावाज बोलता है, पर खा जाता है महासर्प की ॥४॥

#### दो०-परद्रोही पर-दार-रत परधन परश्रपवाद।

### ते नर पाँवर पापमय देह धरे मनुजाद ॥६२॥

वे दूसरे से द्रोह करते, परस्तों में श्रानुरक्त रहते तथा पराये धन श्रीर पराई निन्दा में लगे रहते हैं। वे नाच पापमय मनुष्य हैं। हैं तो वे राचस, पर उन्होंने मनुष्य-रह धारण कर रक्सा है।। ६२।।

## चौ०-लोभइ श्रोढन लोभइ डासन । सिस्नोदर-पर जम-पुर-त्रासन ॥ काहृ के जो सुनहिँ बडाई । स्वास लेहिँ जनु जूडी श्राई॥१॥

उन मनुष्यों का लोभ ही ऋोढ़ना है और लोभ ही बिद्धौना है; वे इन्द्रिय और पट को तृप्ति में तत्पर रहते हैं (ऋथान सदा विषय-लम्पट और पेट भरन का उद्योग करनेवाले होते हैं)। व यहाँ तक दुष्ट होते हैं कि उनस, यमराज को पुरी में पड़े हुए नरक-वासो भी डर जायँ। जो वे किसो की भलाई सुन ल, तो ऐसा साँसे लंगे माना उन्हें शोत-जबर चढ़ा हो।। १।।

जव काहू के देखिह बिपती। सुखी भये मानहुँ जगनृपती॥ स्वारथरत परिवारबिरोधी। लंपट काम लेाभ श्रति क्रोधी॥२॥

जब वे किसा पर विपात देखते हैं तो ऐसे सुखो होते हैं कि मानों वे हा जगत के राजा हो गये हों। वे स्वार्थ में तत्पर, कुटुम्ब के विरोधों, लम्पट (विषयों) होते हैं और उनमें काम, लोम तथा क्रोध अत्यन्त होता है ।। २॥

मातु पिता गुरु बिप्र न मानहिँ। आपु गये श्ररु घालहिँ श्रानहिँ॥ करहिँ मेाइबस द्रोइ परावा। संत-संग इरिकथा न भावा॥३॥

वे माता-पिता, गुरु और ब्राह्मणां के। नहीं मानते; आप ता गवे बोते हैं ही, पर औरों के। मी वे वंसे हो नष्ट कर देते हैं। वे मोह के वश हाकर दूसरे का द्वेष करते हैं, उनके। सन्तां का सङ्ग और भगवत्कथा प्रिय नहीं लगतो ॥ ३॥

श्रव-ग्रन-सिंधु मंदमति कामी। बेदबिदृषक पर-धन-स्वामी॥ बिप्रद्रीह सुरद्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिय धरे सुबेषा॥४॥

१—गीता में कहा है—श्रातमा के। नाश करनेवाला नरक का दरवाज़ा तीन तग्ह का है—काम, क्रोध श्रीर लोम—इसालए इन तोनों के। छुड़ दे। "त्रिवध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लाभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।।"

वे अवगुणों के समुद्र, मन्द-बुद्धि, कामी, वेदां के द्वर्षा और पराये धन के मालिक होते हैं। विशेष कर ब्राह्मणों से और देवतां से द्वर्ष करते हैं। दम्भ और कपट तो उनके जो में भरा रहता है, किन्तु वे ऊपर से वेष अच्छा धारण किये रहते हैं।। ४।।

दे। - ऐसे श्रधम मनुज खल कृतजुग त्र ता नाहिँ।

द्वापर कलुक बृंद बहु होइहिं कलिजुग माहिँ॥६३॥ ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। वे द्वापर में कुछ कुछ होते

हैं; कांत्रयुग में तो मुंड के मुंड हो जार्रगे॥ ६३॥

चौ०-परहित सरिस धर्म निह ँभाई। परपीडा सम निह ँ श्रधमाई॥ निरनय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानिह ँकोबिद नर॥१॥

ह भाई ! दूसर का हित करन के बराबर दूसरा धम नहीं आर दूसरे का दुःख देने के बराबर नोचता नहीं है। हे तात ! यह सम्पूर्ण पुराणों और वेदां का निर्णय मेने कहा। चतुर मनुष्य यह जानते हैं। १।।

नर सरीर धरि जे परपीरा। करहिँ ते सहहिँ महा-भव-भीरा॥ करहिँ मोहबस नर श्रघ नाना। स्वारथरत परलेकि नसाना ॥२॥

जा मनुष्य-शरार धारण कर दूसरा का दु:ख देते हैं (सताते हैं), व संसार-सम्बन्धों धार सङ्कट सहते हैं। मनुष्य मोह के अधीन होकर नाना प्रकार के पाप करते हैं, वे स्वार्थ में लगे हुए हैं, अतएव उनका परलोक विगड़ा है ॥ २॥

कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता । सुभ श्रह श्रसुभ करम-फल-दाता ॥ श्रस बिचारि जे परमसयाने । भजहिँ मोहि संस्टितिदुख जाने ॥३॥

ह भाइ। उन लोगा क लिए में कालरूप हूँ, क्यांकि में शुभ आर अशुभ दोनां तरह के कमा का फल देनेवाला हूँ। एसा विचार कर जो बहुत चतुर हैं वे मनुष्य संसार-सम्बन्धों दु:सों की जानकर मेरा भजन करते हैं।। ३॥

रयागहिँ कर्म सुभा-सुभ-दायक । भजहिँ माहि सुर-नर-मुनि-नायक ॥ संत श्रसंतन्ह के ग्रन भाखे । ते न परिहिँभव जिन्ह लखि राखे ॥४॥

शुभ आर अशुभ फल दनवाले कमें (पाप-पुरस्य) के। त्यागकर दव, मनुष्य आर अष्ठ शुनि मुभको भजत है। इस तरह सन्तां आर असन्तां (सज्जन-दुर्जनां) के लक्ष्या मैंने कहे। जो इनको जान रक्खेंगे वे संसार में नहीं गिरंगे॥ ४॥

दे। ० – सुनहु तात मायाकृत गुन श्ररु देाष श्रनेक । गुन यह उभय न देखियहिँ देखिय सा श्रबिवेक ॥६४॥ हे तात ! सुने। अनेक गुण और दोष माया के किये हुए हैं। इन दोनों की ओर ध्यान न देना ही गुण है, और इनके देखना ही अविचार है। अर्थात आत्मा शुद्ध है, वह न गुणो है, न दोषो।। ६४।।

चे। ०-श्री-मुख-बचन सुनत सब भाई । हरषे प्रेमु न हृदय समाई ॥ करहिँ बिनय श्रति बारहिँ बारा। हनुमान हिय हरष श्रपारा॥१॥

रघुनाथजो के श्रोमुख से इन वचनां की सुनकर सब भाई प्रसन्न हुए। उनके हृदय में प्रम समाता नहीं था। वे बारम्बार बहुत ही विनय करने लगे और हनुमानजो के हृदय में श्रपार श्रानन्द हुआ।। १।।

पुनि रघुपति निज मंदिर गये। एहि बिधि चरित करत नित नये॥ बार बार नारद मुनि श्रावहिँ। चरित पुनीत राम के गावहिँ॥२॥

फर रामचन्द्रजो वहाँ से अपने भवन में आये। इस तरह वे नित्य नये चरित्र करत थे। वहाँ नारदमुनि बागंबार आते थे और रामचन्द्रजो के पवित्र चरित्र गाते थे॥२॥

नित नव चरित देखि मुनि जाहीँ। ब्रह्मलेकि सब कथा कहाहीँ॥ सुनि बिरंचि श्रतिसय सुख मानहिँ। पुनि पुनि तात करहु ग्रुनगानिहँ॥३॥

मुनि नारदजा त्रयाध्या में नित्य नये चरित्र देख जाते श्रीर नहालोक में जाकर सब कथा कहते थे। उसके। सुनकर ब्रह्माजो बड़ा मुख मानत श्रीर वे कहते कि हे ताब! तुम फिर फिर रामगुर्ण-गान करो॥ ३॥

सनकादिक नारदिहँ सराहृहिँ। जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि श्राहृहिँ॥ सुनि ग्रनगान समाधि विसारी। सादर सुनृहिँ परमश्रधिकारी॥४॥

सनकाद मुनारवर नारदजा को प्रशंसा करते थ। यद्यपि वे ब्रह्म में निरत और मनन-शांल थ, तो भो रामकथा के परम अधिकारों थे। वे रामचन्द्रजी के गुणगान सुनकर समाधि (ब्रह्म-ध्यान) म् लाकर उन चरित्रों की आदर के साथ सुनते थे॥ ४॥

दे। ० – जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिँ तजि घ्यान । जे हरिकथा न करहिँ रति तिन्ह के हिय पाषान ॥६ ४॥

जो जावन्मुक्त (जोते जा मोच पाये हुए) श्रीर ब्रह्मपरायण हैं वे भी ध्यान छाड़ कर जिस हरिकया की सुनते हैं. उस में जी नर प्रेम नहीं करते उनके हृदय पत्थर से (ब है हैं॥ ६५॥

चौ०-एक बार रघुनाथ बोलाये। ग्रह द्विज पुरवासी सब श्राये॥ बैठे सदिस श्रनुज मुनि सज्जन। बोले बचन भगत-भय-भंजन॥१॥ एक बार रघुनाथजी के बुलाये हुए गुरु, ब्राह्मण और सब नगर-निवासी श्राये। वे सब, भाई, मुनिजन, श्रौर सज्जन सभा में बैठे, उस समय मर्कों के भय-नाशक रामचन्द्रजो वचन बोले—॥ १॥

सुनद्दु सकल पुरजन मम बानी। कहउँ न कहु ममता उर श्रानी॥ नहिँ श्रनीति नहिँ कहु प्रभुताई। सुनद्दु करहु जी तुम्हहिँ सुहाई॥२॥

सब पुरवासो जन ! तुम मेरी वाणी सुनो । मैं हृदय में कुछ ममता (ममत्व या र्श्वाभमान) लाकर नहीं कहता । कोई अनीति या दवाव को भो बात नहीं है । मैं जो कहूँ वह सुन लो, फिर याद वह तुम्हें रहावे तो वैसा करो ॥ २॥

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम श्रनुसासन मानइ जोई ॥ जो श्रनीति कछु भाषउँ भाई । तो मेाहि बरजहु भय बिसराई ॥३॥

वहीं मेरा सेवक है और वहीं मुक्ते सबसे प्यारा है, जो मेरा आज्ञा की मान । भाइयां ! जो मैं कुछ अन्याय की बात कहूँ, तो तुम लोग निभय होकर मुक्त मना कर देना ॥ ३॥

षडे भाग मानुषतनु पावा । सुरदुर्बभ सब मंथन्हि गावा ॥ साधनधाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलेाक सँवारा ॥४॥

सब प्रन्थां में यह बात गाई गई है कि यह जा मनुष्य-शरीर देवतार्त्यां को भी दुर्लभ, साधन करन का स्थान और मोत्त का दरवाजा है। ऐसा शरोर पाकर जिसने परलोक का न सुधारा॥ ४॥

देा०-सो परत्र दुख पावइ सिरु धुनि धुनि पछिताइ। कालिह कर्मीह ईस्वरिह मिथ्या दोष लगाइ ॥६६॥

वह परलोक में दु:स्व पाता है श्रीर माथा पाट पोट कर पछताता है। वह मनुष्य काल, कम श्रीर इश्वर की मूठा देश लगाता है। (क्या कर जो ! वक्त स्त्रशब है, हमारा करम खाटा है: इश्वर ने हमारे लिए बुरा कर दिया इत्यादि)॥ ६६॥

चो०-एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वरगउ स्वल्प श्रंत दुखदाई ॥ नरतनु पाइ विषय मन देहीँ। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीँ॥१॥

त्ररे भाइयो ! इस शरोर का फल विषय भागना नहां है। स्वगे का सुख भी थोड़ हो दिन रहता है अन्त में वह भो दु:स्व देनेवाला है। जो लोग मनुष्य-शरोर पाकर विषयां में मन लगाते हैं. वे दुष्ट अमृत के बदले में विष लेते हैं॥ १॥

ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा ग्रहइ परसमिन खोई॥ श्राकर चारि लच्छ चौरासी। जोनिभ्रमत यह जिव श्रविनासी॥२॥ जो पारस मिए को गँवाकर उसके बदले में बुँघचो लेता है उसकी कभी केाई श्रच्छा नहीं कहता। यह श्रावनाशो (नित्य) जीव चार खानों वाली चौरासी लाख यो।नयों में घूमता फिरता है ॥ २ ॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव ग्रन घेरा॥ कबहुँक करि करुना नरदेही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥३॥

यह जांव सदा माथा का प्ररणा किया हुआ और (माया के गुण) काल, कमें और स्वभाव से घेरा हुआ फिरता रहता है। निर्हतुक (बिना ही किसी कारण) स्नेह करनेवाले परमात्मा कभी कृपा कर इस जीव की मनुष्य-देह दें देते हैं।।३।।

नरतन भवबारिधि कहुँ बैरी। सन्धुख मरुत श्रनुप्रह मेरो॥ करनधार सदग्रह हढ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥४॥

मनुष्य-शरीर संसार-सागर के लिए बेड़ा (जहाज) है, उसके लिए मेरो छपा हो. अनुकूल बायु है। इस मजबूत जहाज के कर्णधार (खेनेवाले) सद्गुरु हैं। इस तरह यह जीव दुर्लम सामग्री सुलभ करके पा गया है॥ ४॥

दो०-जो न तरइ भवसागर नर समाज श्रस पाइ। सो कृत निंदक मंदमति श्रातम-हन-गति जाइ॥६७॥

ऐसे समाज (साधनां) के। पाकर जो मनुष्य संसार-सागर का न तैर जाय, वह उपकार के। न माननवाला (कृतव्र) और मन्द-बुद्धि हैं; वह श्रात्महत्या करनेवालें को गति पाता है ॥ ६७ ॥

चौ०-जौ परलोक इहाँ सुख चहहू । सुनि मम बचन हृदय दृढ गहहू ॥ सुलम सुखद मारम यह माई। ममित मोरि पुरान सुति गाई॥१॥

१—यहाँ चौपाई में आकर, चार, लच्छ, चौरासी कहा है, जिसका के हैं के हिं एस अर्थ करते हैं कि चार खाने "जरायुज ( गर्भ की यैली में रहकर पैदा होनेवाले मनुष्य, पशु आदि ), स्वेदज (परीने से होनेवाले जूँ, खटमल आदि), अश्डज (अश्डों से होनेवाले पची, सर्प, मछली आदि), उद्भिज (कटे पर फूट आनेवाले, जङ्गली पेड़ आदि )" जिनके चौरासी लच्च अर्थात् लच्च, निशाने चिह हैं। कोई एक लाख चौरासी बीनि कहते और कोई तो केवल "चतुराशीतियोनयः" अर्थात् चौरासी ही योान कहते हैं। पर शाखों में सवत्र चौरासी लाख ही है। एक मक्त का वचन है "आनीता नटवन्मया तव पुरा औराम या भूमिका, व्योमाकाशखखाम्बराञ्चिवसवस्वरातियेऽचार्वाच। प्रीतो योई निरीच्चात्त्वमधुना मत्प्रार्थित देहि मे, नोवेदेव अवीमि माऽऽनव पुनर्मामीहशीं भूमिकाम्?"।। इसमें भगवान् से प्रायंना करते समय मक्त ने "ब्योमाकाशखखाम्बराञ्चिवसवः" ०।०।०।०।०।४।८ अर्झो के "अर्झानां वामतो गितः" न्याय से उच्चट कर ८४००००० चौरासी लाख स्पष्ट कहा है। ये चौरासी लाख योान इस तरह मानी गई हैं—वृद्ध २० लाख, पद्धी १०, पशु ३०, जलचर ९, कृमि (कीड़े) ११, मनुष्य ४, त्रथ मिला कर चौरासी लाख।

जो तुम यहाँ त्रार परलोक में, दोनां जगह सुख चाहते हो तो मेरा वचन सुनकर उसकी हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। ह भाइयो ! मेरी भक्ति करना सुलभ त्रार सुख देनवाला मार्ग है। वेद त्रार पुराणों में इसकी महिमा वर्णित है।। १।।

ग्यान श्रगम प्रत्यूह श्रनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ करत कृष्ट बहु पावइ कोऊ। भगतिहीन मोहि प्रिय निहूँ सोऊ॥२॥

झान अगम (जानने और प्राप्त होने में कठिन) है, उसमें विन्न भी अनेक हैं; उसके साधन (याग, तपस्य। आदि) कठिन हैं, वे मन को स्थिर करनेवाले अवलम्ब नहीं हैं। बहुत कष्ट करन पर केई एक आध मनुष्य हो उसको सिद्ध कर पाता है, पर वह भो (झान भो) यदि मेरी भक्ति से रहित हुआ तो मुक्ते प्रिय नहीं।। २।।

भगति सुतंत्र सकल-सुख-खानी । बिनु सतसंग न पार्वीहं प्रानी ॥ पुन्यपुंज बिनु मिलिहें न संता । सतसंगति संस्रति कर श्रंता ॥ ३ ॥

भक्ति स्वतन्त्र है, सब गुणां को खान है, उसकी सत्सङ्ग बिना प्राणो नहीं पाते। प्रबल पुण्यों के बिना सन्तजन नहीं मिलते, श्रीर सन्तों को सङ्गति हो से संसार (जन्म-मरण के फेरे) से छुटकारा होता है॥ ३॥

पुन्य एक जग महुँ निहुँ दूजा। मन कम बचन बिप्र-पद-पूजा॥ सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तिज कपदु करइ द्विजसेवा॥ ४॥

संसार में पुराय एक हो है, दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणें के परेणें को पूजा करना। जो कपट छोड़कर ब्राह्मणें को सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता अनुकूल रहते हैं।। ४।।

दो०-श्रउरउ एक गुपुत मत सर्वाह कहउँ कर जेारि। शंकरभजन बिना नर भगति न पावइ मारि॥ ६८॥

श्रव में सभा के। हाथ जे।इकर एक श्रीर भा गुप्र मत कहता हूँ। वह यह कि शङ्कर जी के भजन बिना मनुष्य मेरो भक्ति नहीं पाता ॥ ६८॥

चौ०-कहर्रु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा । सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथालाभ संतोष सदाई ॥१॥

र्काहए, भक्तिमार्ग में क्या कष्ट है ? इसमें याग, यश्च, जप, तपस्या, उपवास आदि नहीं हैं (जिनके करने में शरोर के कष्ट होता है)। सोधा सरल स्वभाव रखे, मन में कुटिलता न रखे, यथालाभ (जितना मिल जाय उसमें) सदा सन्तुष्ट रहे ॥ १ ॥

मे।र दास कहाइ नर श्रासा । करइ त कहहु कहा बिस्वासा ॥ वहुत कहउँ का कथा बढाई । एहि श्राचरन बस्य मेँ भाई ॥२॥

जो मेरा दास कहा कर मनुष्यों की आशा करे तो फिर कहिए, उसे विश्वास ही क्या ? भाइयो ! बहुत बढ़ा चढ़ाकर क्या कहूँ, मैं इस आचरण से वशोभूत हो जाता हूँ ॥ २॥

बयरु न बिग्रह श्रास न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब श्रासा ॥ श्रनारंभ श्रनिकेत श्रमानी । श्रनघ श्ररोष दच्छ बिग्यानी ॥३॥

जिसका किसी से वैर नहीं, विमह (लड़ाई) नहीं, आशा नहीं, भय नहीं, उसके लिए सभी दिशायें सुख से भरी हैं। जो आगंभ-रहित हैं (छोटे बड़े काम्य कर्म छुरू नहीं करता), जिसके घर नहीं, जिसके। अभिमान नहीं, पाप नहीं, कोध नहीं, जो चतुर और विज्ञानो है।।३॥ प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तुनसम बिषय स्वर्ग अपबर्गा॥ भगति पच्छ इठ नहिं सठताई। दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई।। ४॥

जिसे सदा सज्जनों के संसगे में प्रेम है. जो विषय (संसार के सुख), 'स्वर्ग श्रौर मोच को भी तिनके के समान (तुन्छ) सममता है, जिसको भक्ति के पच का इठ है, दुष्टता नहीं, जो सब प्रकार के खोटे तके दूर कर दे ॥ ४॥

दो ० - मम गुनग्राम नाम रत गत-ममता-मव-मोह ।

ता कर सुख सेाइ जानइ परानंदसंदोइ ॥ ६६॥

जो ममता, मद श्रीर मेोह से रहित होकर मेरे गुण-समृह श्रीर नाम रटने में श्रातुरक्त हो, उसके सुख के। वहां मनुष्य जानेगा जो परम श्रानन्द-समृह के। प्राप्त होगा॥ ६९॥

चौ०-सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सबन्हि पद कृपाधाम के। जननि जनक ग्रुक बंधु इमारे। कृपानिधान प्रान तेँ प्यारे॥१॥

रामचन्द्रजी के अमृत समान बचन सुनते ही, सबने द्याधाम रामजो के चरण पकड़ लिये। वे बोले—हे कुपानिधान! आप हमारे माता, पिता, गुरु, बन्धु (साई, इष्ट-मित्र) हैं और हम प्राणों से भो अधिक प्यारे हैं।। १।।

तनु धनु धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह प्रनतारतिहारी॥ श्रम सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारथरत श्रोऊ॥२॥

भक्त जन के दु:ख-हारों हे रामचन्द्रजी ! श्राप हमारे शरोर, धन, घरबार श्रीर सब तरह हित करनेवाले हैं। श्रापके बिना श्रीर कोई ऐसी सीख नहीं द सकता। माता-पिता देते हैं पर वे भी स्वार्थ भरे हुए हैं (वे प्राय: मतलबों संसारों साख देते हैं)॥ २॥

हेतुरहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक श्रसुरारी॥ स्वारथमीत सकल जग माहीँ। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीँ॥३॥ हे दैत्यों के शत्रु ! संसार में आप और आपके सेवक दोनों ही बिना कारण उपकारी हैं। हे प्रमो ! जगत् में स्वार्थी मित्र सभी हैं, परमार्थ तो स्वप्न में भो नहीं है ॥ ३॥

सब के बचन प्रेमरससाने। सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने॥ निज गृह गये सुत्र्यायसु पाई। बरनत प्रभु बतकही सुहाई॥ ४॥

इस तरह प्रोम-रस में सने हुए सबके वचन सुनकर रधुनाथजी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर शुभ श्राङ्गा पाकर वे सब प्रभुजो को सुहावनो बातचोत का वर्णन करत हुए श्रपने श्रपने घर गये॥ ४॥

दो०-उमा श्रवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहँ भूप॥ ७०॥

श्रोशिवजो कहते हैं कि हे पार्चित ! जहाँ सत्, चित्, आनन्दघन, परब्रह्म रघुनाथजो राजा हैं उस अयोध्या के निवासी पुरुष और स्नो कृतकृत्य रूप हैं (उनके लिए कुछ करने के। बाको नहीं है) ॥ ७० ॥

चौ०-एक बार बिसष्ठ मुनि स्राये। जहाँ राम सुखधाम सुहाये॥ स्रति स्रादर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि चरनोदक लीन्हा॥१॥

सुख के स्थान श्रोरामचन्द्रजी जहाँ शोभायमान हैं वहाँ एक बार वसिष्ठ मुनि चाये। रघु-नाथजो ने उनका बड़ा त्रादर किया, त्रौर मुनिजो के चरण धोकर चरणामृत लिया ॥१॥

राम सुनहु मुनि कह कर ज़ेारी। कृपासिधु बिनती कहु मेारी॥ देखि देखि श्राचरन तुम्हारा। होत मेाह मम हृदय श्रपारा॥२॥

मुनिवर हाथ जेाड़कर कहने लगे—हे कृपासिंघु, राम ! आप कुछ मेरी विनतो सुनिए। महाराज ! आपका आचरण देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता है ॥ २॥

महिमा श्रमित बेद नहिँ जाना । में केहि भाँति कहुउँ भगवाना ॥ उपरोहिती कर्म श्रति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निंदा ॥३॥

हे भगवन ! आपको महिमा अपार है, जिसको वेद भी नहीं जानते तो उसको में किस तरह कहूँ । पुरोहितों का काम महानाचता का ' है । वेद, पुराण और स्पृतियों ने इस कर्म को निन्दा को है ॥ ३॥

१--- पुरोहिती कमें की नीच इसिकिए कहा है कि पौरोहित्य करनेवाले की यजमान के पापों का अंश भी मिलता है और बदले में अपने पुरवों का फल देना पड़ता है।

जब न लेउँ मैँ तब बिधि मोही । कहा लाभ श्रागे सुत तोही ॥ परमातमा ब्रह्म नररूपा । होइहि रघु-कुल-भूषन भूपा ॥४॥

इस कमें को मैं स्वोकार नहीं करता था, तब मुक्ते ब्रह्माजों ने कहा—हे पुत्र ! आगे जा कर इसमें तुमको लाभ होगा। वह यह कि परब्रह्म परमात्मा, मनुष्यरूप घरकर, रघुकुल में भूषण-रूप राजा होंग।। ४॥

देा ० – तब में हृदय बिचारा जाग जग्य इत दान।

जा कहुँ करिय सा पाइहउँ धर्म न एहि सम श्रान ॥७१॥ तब मैंने अपने इदय में साचा कि जिनके लिए याग, यज्ञ, वर्त श्रीर दान किये जाते हैं उन्हों परमात्मा का मैं पा जाऊँगा। इसके बराबर के। इंदूतरा धर्म नहीं है।। ७१॥

चौ०-जप तप नियम जोग निज धर्मा। स्नुतिसंभव नाना सुभ कर्मा॥
न्यान दया दम तीरथ मज्जन। जहँ लगि धरम कहत स्नुति सज्जन।१।

जप, तप, नियम, योग, स्वधर्म, वेद्विहित नाना प्रकार के शुभ कर्म, ज्ञान, द्या, दम (जितेन्द्रियता), तीर्थ-स्नान इत्यादि, जहाँ तक वेद श्रौर महात्मा लोग धर्म कहते हैं ॥ १ ॥

श्रागम निगम पुरान श्रनेका । पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ तव पद-पंक-ज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥२॥

उनका और वेद, शास्त्र तथा अनेक पुराण पढ़ने और सुनने का फल एक यही है, और सभो साधनों का सुन्दर फल भो वही है कि निरन्तर आपके चरण-कमलों में प्रोति स्थान हो ॥ २॥

छूटइ मल कि मलिह के धायेँ। घृत कि पाव काउ बारि बिलीयेँ॥ प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। श्रभि-श्रंतर-मल कबहुँ न जाई॥३॥

मैल ही से घोने से क्या मैल छूटता है ? क्या कोई पानी का मय कर घो पा सकता है ? हे रघुराई ! प्रेम-मिक्किपो जल बिना अभ्यन्तर (हृदय के मोतर) का मैल कभी नहीं जाता ॥ ३ ॥

सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ ग्रनगृह बिग्यान श्रखंडित ॥ दच्छ सकल-लच्छन-जुत सोई । जा के पद-सरो-ज-रित होई ॥४॥

वहो सबेझ है, वही तत्त्वझ है, वही पिएडत है, वही गुरेणं का आखडार श्रीर श्रखरड विज्ञानी है, वहो चतुर श्रीर सब लच्चणों से युक्त है, जिसको श्रापके श्रोचरय-कमलों में श्रीति हो॥ ४॥

## देा - नाथ एक बर माँगउँ राम कृपा करि देहु।

जनम जनम प्रभु-पद-कमल कबहुँ घटइ जिन नेहु ॥७२॥ हे नाथ! रामचन्द्रजो! मैं एक वर माँगता हूँ, वह कृपा कर दोजिए। वह यहां कि जन्म-जन्मान्तरों में भी स्वामी के चरणुकमलों में मेरा स्नेह कभी कम न हो॥ ७२॥

चौ०-श्रस किह मुनि बसिष्ठ एह श्राये । क्रपासिंघु के मन श्रति भाये ॥

हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिये सेवक-सुख-दाता ॥ १॥

ऐसा कहकर मुनि वसिष्ठजी घर श्राये। वे क्रपासिन्धु रामचन्द्रजो को मन में श्रिति प्रिय लगे। फिर सेवकों के सुखदायक रामचन्द्रजो भरतादिक भाइयों श्रीर हनुमान्जी को साथ लेकर ॥ १॥

पुनि कृपाल पुर बाहर गये। गज रथ तुरग मँगावत भये॥ देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेइ चाहे॥२॥

दयालु रामचन्द्रजो नगर के बाहर गये। उन्होंने वहाँ हाथी, रथ श्रौर घोड़ मँगवाये। उनको देखकर उन्होंने सब पर दया कर उनको प्रशंसा को श्रौर जिन्होंने जे। चाहे, उन्हें वे उचित रीति से दे दिये॥ २॥

हरन सकलस्नम प्रभु स्नम पाई। गये जहाँ सीतल श्रवँराई॥ भरत दीन्ह निजबसन उसाई। बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई॥३॥

सम्पूर्ण परिश्रमों के हरनेवाले रामचन्द्रजो अककर जहाँ ठंढी अवराई थी वहाँ गये। तब भरतजो ने अपना वस्त्र बिछा दिया। उस पर प्रभुजी बंठ गये और सब भाई उनको सवा करने लगे॥ ३॥

मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई॥ हनूमान समान बडभागी। नहिँ कोउ राम-चरन-श्रनुरागी॥ ४॥ गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ ४॥

उस समय वायुपुत्र (हनुमान्जो) पुलिकत-रारोर हो, श्राँखों में जल भर कर रामचन्द्रजी को हवा करने लगे। हनुमान्जी के समान बड़भागी, रामचन्द्रजी के चरणों का प्रमी श्रीर कोई नहीं है। ४॥ शिवजो कहते हैं कि हे पार्वति! हनुमान्जो की प्रोति श्रीर दाम्यता स्वामो ने बार बार श्रपने श्रीमुख से सराही है॥ ४॥

दो ० – तेहि श्रवसर मुनि नारद श्राये करतल बीन।
गावन लागे राम-कल-कीरति सदा नवीन॥ ७३॥

उसी समय हाथ में वीसा लिये हुए नास्त् झुनि आये। वे श्रोरामचन्द्रजो की नित्य नई सुन्दर कोर्ति गाने लगे—॥ ७३॥

ची०-मामवलेक्य पंक-ज-लेखिन । कृपा बिलोकिन सोकिषमोचन ॥ नील-तामरस-स्याम कामश्ररि । हृदय-कंज-मकरंद-मधुप हरि॥१॥

वे बोले हे कमलनयन ! शोक छुड़ानंवाले ! श्राप मुक्ते दया-दृष्टि से देखिए । श्राप नोल कमल जैसे श्यामवर्ण हैं, कामदव के शत्रु श्रोशङ्करजी के हृदय-कमल के मकरन्द (फूलों के रसं) के लिए भँवर श्रीर हरि (भक्तां के पाप, ताप, सन्ताप के हरनेवाले) हैं ॥ १॥

जातुधान-बरूथ-वल - भंजन । मुनि-सज्जन-रंजन श्रधगंजन ॥ भूषुर सिस नव वृंद बलाहक । श्र-सरन-सरन दीन-जन-गाहक ॥२॥

श्राप राज्ञसों के समूह के बल को नष्ट करनेवाले, मुनियों श्रीर सज्जनों की श्रानन्द देनेवाले तथा पापनाशक हैं। ब्राइम्हर्ण हरी भरी खेती को बढ़ाने के लिए श्राप नवीन मेयों की घटा हैं, श्रशरमा (जिसका रज्ञक कोई न हो) के शरमा (रज्ञक) श्रीर दीन-जनों को खेज-खबर रखनेवाले हैं।। २॥

भुजबल बिपुल भार महि खंडित । खर-दूषन-बिराध-बध पंडित ॥ रावनारि सुलरूप भूपवर । जय दसरथ-कुल-कुमुद-सुधाकर ॥३॥

श्राप श्रपने भुज-बल से भारी भू-भार के नष्ट करनेवाले श्रीर खर, दृषण्. विराध का संध करने में प्रवीख हैं। हे रावण-शत्रृ ! सुख रूपवाले, राजश्रेष्ठ, दशरथ-कुल-रूपी कुमुदिनों के लिए चन्द्ररूप रामचन्द्र जो ! श्रापकी जय हो ॥ ३ ॥

सुजसु पुरानबिदित निगमागम । गावत सुर-मुनि-संत-समागम ॥ कारुनीक ब्यलीक-मद-खंडन । सब बिधि कुसल केासलामंडन ॥४॥ किल-मल-मथन-नाम ममताहन । तुलिस-दास-प्रभु पाहि प्रनतजन ॥४॥

आपका सुयश पुराणां और वेद-शास्त्रों में प्रसिद्ध है, उसका देवता, सुनिजन और सन्त-समाज गाते हैं। हे द्यालु ! आप वृथा अभिमान के खंडन करनेवाले, सब तरह चतुर और श्रयोध्या-भूषण हैं॥ ४॥ श्रापका नाम किलयुग के पापां का मिटानेवाला तथा ममता का नाश करनवाला है। हे तुलसोदास के स्वामा ! आप भक्त-जनां को रक्षा काजिए॥ ५॥

दो०-प्रेमसहित मुनि नारद बरनि राम-गुन-थाम।

सोभासिंधु हृदय धरि गये जहाँ बिधिधाम ॥ ७४ ॥

नारदजो प्रभसहित रामचन्द्रजो के गुण्गण वर्णन कर, शोभा के समुद्र रामचन्द्रजी के हृदय में रखकर, जहाँ ब्रह्मलाक है वहाँ गये।। ७४॥

चौ०-गिरिजा सुनहु विसद यह कथा । मैं सब कही मारि मित जथा ॥ रामचरित सत काटि श्रपारा । स्रुति सारदा न बरनइ पारा । १।

हे पार्वीत! सुनो। जैसो मेरा बुद्धि है, उसके अनुसार मैंने यह सब मनोहर कथा कही। रामचन्द्रजो का चरित्र सा करोड़ र खार खपार है। वेद तथा सरस्वतो भो इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं ॥ १॥

राम श्रनंत श्रनंतग्रनानी । जनम कर्म श्रनंत नामानी ॥ जलसीकर महिरज गनि जाहोँ। रघु-पति-चरित न बरनि सिराहीँ॥२॥

रामचन्द्रं श्रनन्त है, उनके गण श्रनन्त हैं श्रार जन्म, कमे तथा नाम भी श्रनन्त है। पानों को बूँदें श्रीर पृथ्वी की धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर रघुनाथजों के चरित्र वर्णन कर समाप्त नहीं हो सकते॥ २॥

विमल कथा हरि-पद-दायनी। भगति होइ सुनि श्रनपायनी॥ उमा कहेउँ सब कथा सुहाई। जो भुसुगिड खगपतिहिँ सुनाई॥३॥

यह निमंत कथा विष्णुलोक की देनेवाला है; इसका छुनने से रामचन्द्रजों में अस्तिएडत भक्ति हो जाती है। हे उमा! कागभुशुरिडजी ने गकड़ की जी सुहावनी कथा सुनाई भो, वह सब मैंने तुम्हें कही है।। ३॥

कहुक रामगुन कहेउँ बखानी। श्रव का कहउँ से। कहहु भवानी॥ सुनि सुभक्षण उमा हरपानो। बोली श्रिति बिनीत मृदु बानी॥४॥ धन्य धन्य मेँ धन्य पुरारी। सुनेउँ रामगुन भव-भय-हारी॥४॥

इस तरह मैंने कुछ एक रामग्ण वर्णन किये। हे पार्वेत ! श्रव क्या करूँ ? यह तुम कहा। श्रुम कथा सुनकर पार्वतोजो प्रसन्न हुई श्रीर बहुत नम्नता क साथ कामल वार्णा से बोलों—॥ ४॥ हे त्रिपुरारि ! मैं धन्य हूँ ! धन्य हूँ !! धन्य हूँ !!! कि मेने ससार-भय के हरनवाले रामग्ण सुने॥ ४॥

दो०—तुम्हरी कृपा कृपायतन श्रव कृतकृत्य न मीह । जानेउँ रामप्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह ॥७४॥

<sup>?—&</sup>quot;चरितं रघुनायस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमच्रं पुषां महापातकनाशनम्" इसी प्रमाख पर यह चौपाई है ।

हे दया के धाम ! आपको छपा स अब में छतकृत्य हूँ, अब मुक्ते मोह नहीं रहा। अब मैने चैतन्य आनन्दकन्द रामचन्द्रजो का प्रताप जाना॥ ७५॥

नाथ तवानन सिस स्रवत कथा-सुधा रघुबोर । स्रवनपुटिन्ह मन पान किर निहँ ऋघात मितिधोर ॥७६॥ हे नाथ । श्रापके मुख-रूपा चन्द्र से श्रारघुवार-कथा-रूपा अमृत अस्ता है। हे स्थिर-बुद्धि । मेरा मन उस कथा को कानरूपो पार्त्रा से पानकर द्वार नहीं होता ॥ ७६॥

चौ०-रामचरित जे सुनत श्रघाहों। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥ जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरिग्रन सुनहिं निगंतर तेऊ॥१॥

जो रामचरित्र सुनत हुए तुम हो जार्य (श्रौर सुनन के। उत्स्क न रहें) उन्होंने उसका विशेष स्वाद नहां जाना है; क्योंकि जो जीवन्मुक्त सनकादिक महासुनि हैं, वे भो निरंतर भग- वद्ग्ण सुनते हैं ॥ १॥

भवसागर न्वह पार जो पावा। रामकथा ता कहुँ हढ नावा॥ विषइन्ह कहुँ पुनि हरि-गुन-प्रामा। स्ववनसुखद श्ररु मनश्रमिरामा॥२॥

जो संसार-समुद्र स पार होना चाहता है, उसके लिए राम-कथा मजबूत नाम है। फिर भगव न के गुण-समूह विषयो पुरुषों के लिए सुनने में कानों को सुख देनेवाले और मन का प्रसन्न करनवाले हैं। २॥

स्रवनवंत श्रस के। जग माहीँ। जाहि न रगु-पति-चरित सुहाहीँ॥ ते जड जीव निजातम-घाती। जिन्हहिँन रघु-पति-कथा सुहाती॥३॥

जगत् में कानवाला पेसा कोन है जिसको रघुनायजो के चिरित्र न सुद्दाव ? इस-लिए जिन मनुष्यों को रघुपति को कथा न सुद्दाता हो, वे मूर्ख जोव अपना आत्मणत करनेवाले हैं॥ ३॥

हरि-चरित्र-मानस तुम्ह गावा । सुनि मेँ नाथ श्रमित सुख पावा ॥ तुम्ह जो कहा यह कथा सुहाई । कागभुहंडि गरुड प्रति गाई ॥४॥

हे नाथ ! आपने हरि-वरिश्र-मानस (रामचरितमानस) गाया, इसके सुनकर मैंने अपार सुख पाया । आपने जो यह बात कहो कि इस कथा के काकसुशुव्हिजी ने गरुइजी से कहा था ॥ ४ ॥

दे। ० — बिरित ग्यान बिग्यान हढ रामचरित श्रित नेह । बायसतन रघु-पित-भगित मे। हि परम संदेह ॥ ७७॥ सो मुक्ते एक बड़ा भारी सन्देह है कि, जिनको वैराग्य और ज्ञान विज्ञान में टरता तथा रामचरित्र पर अत्यन्त प्रेम है, उन काक भुशुरिड जो को कौए का शरीर क्यों मिला ! फिर उस शरीर में भी रघुनाथ जी की भक्ति कैसे हुई ? (भगवद्भक्ति के प्रभाव से या तो कौए का देह छूट जाना चाहिए, या फिर नीच शरीर में भगवद्भक्ति न होनी चाहिए)।। ७७।।

चो०-नरसहस्र महुँ सुनहु पुरारी । काउ एक होइ धर्म-ब्रत-धारी ॥ धर्मसील कोटिक महुँ कोई । बिषयबिमुख बिरागरत होई॥१॥

हे त्रिपुरारि! सुनिए। हजारों मनुष्यां में कोई एक आध धर्म-त्रत का धारण करनेवाला होता है। ऐसे करोड़ें धर्मशोलों में कोई एक आध विषयों से विसुख और वेराग्य में तत्पर होता है।। १॥

कोटि-बिरक्त-मध्य स्नुति कहई। सम्यक ग्यान सञ्चत कोउ लहई॥ ग्यानवंत कोटिक महुँ कोऊ। जीवनमुक्त सक्चत जग सोऊ॥२॥

श्रृत (वेद) कहतो है। के करोड़ें। विरक्तां में कोई एकाध यथार्थ ज्ञान एक बार पाता है। ऐसे करोड़ें। ज्ञानवानों में कोई एकाध जावन्युक्त होता है। वह भो जगत् में एक हो। (क्योंकि जा यहाँ जावन्युक्त है वह परलोक में मुक्त ही है)॥ २॥

तिन्ह सहस्र महुँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन बिग्यानी ॥ धर्मसील बिरत्त श्ररु ग्यानी । जीवनमुक्तः इह्मपर प्रानी ॥३॥

ऐसे हजारों जोवन्युक्तों में भो सब सुखां की खान, ब्रह्म में लीन श्रौर विज्ञाना होना दुलेंभ हैं । पर धर्मशील, विश्क्त श्रौर ज्ञानो, जोवन्युक्त तथा ब्रह्मानष्ठ जो प्राणो है।। ३।।

सव तें सो दुर्लभ सुरराया। राम-भगति-रत गत-मद-माया॥ सो हरिभगति काग किमि पाई। बिस्वनाथ मोहि कहृहु बुकाई॥॥

हे सुरश्वर ! इन सबसं वह दुर्लभ है, जो मद और माया-रहित होकर राम-भक्ति मं निरत हो। ऐसी कठिन भगवद्भक्ति कौए को कैसे मिलो ? हे विश्वनाथ ! आप सुभे यह समभाकर कहिए॥ ४॥

दो०—रामपरायन ग्यानरत गुनागार मतिधीर । नाथ कहहु केहि कारन पायेउ कागसरीर ॥७⊏॥

१—गीता में भी कहा है—"मनुष्याणां सहस्रं तु कश्चियतित सिद्धये । यततामिष सिद्धानां कश्चिनमां वेति तस्वतः ।" भा॰ स्कं॰ ६ चित्रकेतु के आरूयान में—"यततामिष सिद्धानां नारायण-परायणः । सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा केाटिष्वाप महामुने ।।" इत्याद । इनका भाव चौपाई से मिलता है ।

ह नाथ ! रामपरायण, ज्ञानिष्ठ, गुणों के स्थान, धोर-बुद्धि जोव ने कौए का शरीर किस कारण पाया, यह कहिए ॥ ७८ ॥

चौ०-यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहँ पावा॥ तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहहु मोहि श्रति कौतुक भारी॥१॥

ह छपालु ! कहिए। यह पवित्र और सुहावना प्रभु-चरित्र उस कीए ने कहाँ पाया ? ह कामदेव के शत्रु ! आपने यह चरित्र किस तरह सुना ? यह कहिए, मुक्ते इसके सुनने के लिए बड़ा हो कौतुक (उत्कर्णा) है॥ १॥

गरुड महाग्यानी गुनरासो। हरिसेवक स्त्रतिनिकट निवासी॥ तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनिनिकर बिहाई॥२॥

गरुड़जा तो महा-ज्ञानो, गुणें के समूह, भगवद्भक्त और भगवान के बहुत ही पास में रहन वाले हैं। उन्होंने मुनि-समुदाय को छोड़कर कौए के पास जाकर कथा क्यों सुनो ? ॥ २ ॥

कहाडु कवन बिधि भा संवादा । देाउ हरिभगत काग उरगादा ॥ गौरिगिरा सुनि सरल सुहाई । बेाले सिव सादर सुख पाई ॥३॥

कहिए, काक और सपंभत्ती (गरुड़) दोनों भक्तां का संवाद किस तरह हुआ ? इस प्रकार पावेतोजों को सरल और सुहावनों वाणों सुनकर शिवजो सुख पाकर आदरपूर्वक बोले—॥३॥

धन्य सती पावनि मति तोरी। रघु-पति-चरन प्रीति नहिँ थोरी॥
सुनद्दु परम पुनीत इतिहासा। जेा सुनि सकल सेाक भ्रम नासा॥४॥
उपजइ रामचरन बिस्वासा। भवनिधि तर नर बिनहिँ प्रयासा॥४॥

स्तां ! तुम धन्य हो । तुम्हारी बुद्धि पुनोत है। रघुनाथजो के चरणों में तुम्हारी थाड़ी प्रांति नहीं है। श्रव तुम उस परम पिवत्र इतिहास को सुनो, जिसको सुनने से सब से।च श्रीर श्रम नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ श्रीर रामचन्द्रजी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है जिससे मनुष्य विना परिश्रम संसार-सागर तर जाता है ॥ ५॥

दो०-ऐसिश्र प्रस्न विदृंगपित कीन्ह काग सन जाइ।

सो सब सादर कहिइउँ सुनहु उमा मन लाइ।।७६॥

हे पार्वीत ! पिचयां के राजा गरुड़ ने भी जाकर काकभुशुरिडजो से ऐसे हो प्रश्न किये थे। वह प्रसङ्ग ऋब मैं प्रेम के साथ कडूँगा, तुम मन लगाकर सुनो॥ ७९॥

चौ.०—में जिमि कथा सुनी भवमाचिन। सा प्रसंग सुनु सुमुखि सुलाचिन॥ प्रथम दच्छग्रह तव अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा॥१॥

हे सुन्दर मुखवालो, हं सुन्दर नेत्रांवाला प्रिये! संसार से मुक्त करनेवाली कथा भैंने जिस तरह सुनो, वह प्रसङ्ग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दृष्ठ प्रजापति क घर हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम सतो था॥ १॥

दच्छजग्य जब भा श्रपमाना । तुम्ह श्रित कोध तजे तब प्राना ॥ मम श्रनुचरन्ह कीन्ह मखभंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥२॥

जब द्वा के यहा में तुम्हारा श्रपमान हुआ तब तुमन, श्रत्यन्त क्रांध कर, प्राण त्याग दिये। फिर मेरे सेवकों ने द्वा का यज्ञ-विध्वंस किया। यह सब कथा तो तुम जानतो हो हो॥२॥

तब श्रिति सोच भयउ मन मारे। दुखी भयउँ वियोग प्रिय तोरे॥ दुंदर बन गिरि सरित तडागा। कीतुक देखत फिरेउँ विरागा॥३॥

हं प्रिये! तब मेरे मन में बड़ा साच हुआ और तुम्हार वियोग से मैं दु:स्वो हुआ। फिर मैं वैराग्यवान् होकर सुन्दर वन, पवंत, निद्या और तालाव कौतुक (विस्मय) से देखता फिरा।। ३।।

गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी॥ तासु कनकमय सिखर सुहाये। चारि चारु मारे मन भाये॥४॥

सुमेर पवत से उत्तर दिशा में कुछ दूर पर एक बड़ा हो सुन्दर नोलपवंत है। उसके सोने के सुहावन सुन्दर चार शिखर हैं, जो रूमे दिय लगे ॥ ४॥

तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ सेलापरि सर हुंदर साहा । मनि सापान देखि मन माहा ॥४॥

उन चारां शिखरां पर क्रमशः बड़, पोपल, पाकर त्रार क्रम का एक एक सुन्दर वृत्त है। पर्वत क ऊपर एक स्हावना तालाब है, जिसमें माण्यां को सोद्रियां लगो है। उसका देखकर मरा मन मोहित हो गणा।। ५।

दो ० - सीतल श्रमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग।

कूजत कलरव इंसगन गुंजत मंजुल भृंग ॥८०॥

उसका ठंढा, स्वच्छ श्रार मोठा जल है उसमं बहुत रंगों के कमल खिले हुए हैं। उसमें हंस मीठे शन्दों स बोलते श्रीर मनोहर भँवर गूँजते हैं॥ ८०॥

चो०-तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कलपांत न होई॥ मायाकृत गुन दोष श्रनेका । मोह मनोज श्रादि श्रविवेका॥१॥ हस मनोहर पर्वत पर वह पन्नो रहता है। कल्पान्त में भो उसका नाश नहीं होता। माया के किये हुए अनेक गुरा, दोष, माह, कामदव और अविचार आदि । १।।

रहे ब्यापि समस्त जग माहाँ। तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिँ जाहीँ॥ तहँ बसि हरिहि भजइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित श्रनुरांगा॥२॥

सारे संसार में ज्याप्त हा रहे हैं, पर उस पर्वत के पास वे कमो नहीं जात । हे हमा ! वहाँ । नवास कर वह काक पन्नो जिस तरह हरि-मजन करता है, उसका तुम प्रेम-सहित सुने। ।।२।। पी ११ तर। तर ध्यान सी धरई । जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ श्रामछाँह कर मानस पूजा। तिज हरिभजनु काजु नहिँ दुजा ॥३॥

वह पापल के वृत्त के नाचे तो ध्यान करता है, पाकर के नाचे जप-यह करता है और आम का छाया में मानसिक पूजा करता है। भगवद्भजन छोड़कर उसकी दूसरा कुछ काम हा नहीं है।। ३।।

बर तर कह हरि-कथा-प्रसंगा । श्रावहिँ सुनहिँ श्रनेक बिहंगा ॥ रामचरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥१॥

बह बड़ क नाच भगवत्कथा-प्रसङ्ग का वर्शन करता है, वहाँ अनेक पद्मा सनने आते है। वह बड़ विश्वत्र रामचरित्र की अनेक विधि से, प्रीम एवं आदर के साथ गान करता है।। ४।।

सुनिह सकल मित बिमल मराला । बसिह निगंतर जो तेहि ताला॥ जब में जाइ से। कौतुक देखा। उर उपजा श्रानंद विसेखा॥४॥

उस तालाब म जा निरन्तर बसत हैं वे निमंत-त्राद्धवाले इस उस कथा के। सुनत हैं। जब मैंने जाकर वह कौतुक (विस्मयजनक प्रसङ्ग) देखा तब मेर हृद्य में विशेष त्रानन्द हुआ।। ५।।

दो०-तब कच्च काल मरालतनु धरि तहँ कीन्ह निवास। सादर सुनि रघु-पति-ग्रन पुनि श्रायउँ केलास॥८१॥

तब मैंने हस का शरार धारण कर वहा कुछ समय तक निवास किया आर आहर के साथ रघुनाथजा क गुण सुनकर मैं फिर कैलास पर आ गया।। ८१।।

ची०-गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा। मैं जेहि समय गयउँ खग पासा॥ श्रव सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ काग पहिँ खग-कुल-केतृ॥१॥

ह पार्वीत में जिस समय उस पत्ता (काक भुशुणिड) के पास गया था, वह सब इतिहास मैंन तुमस कह दिया। श्रव तुम वह कथा सुनो, जिस कारण पित्वर्या के वंश का घ्वज (श्रष्ट) गरुड़ उस काक के पास गया था॥ १॥ जब रघुनाथ कीन्ह रनक्रीड़ा। समुक्तत चरित होत मेाहि बोडा॥ इंद्रजीत कर श्रापु वँधायो। तब नारद मुनि गरुड पठायो॥२॥

जब रघुनाथजी ने युद्ध का खेल किया, उस चरित्र की समभते हुए मुभे बड़ा लजा होतो है। वे त्राप इन्द्रजित के हाथ से बँध गये। उस समय नारदजो ने गरुड़ की लङ्का में भेजा था।। २।।

बंधन काटि गयउ उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा॥ प्रभुवंधन समुभत बहु भाँती। करत विचार उरग-श्राराती॥३॥

नागपाश के बन्धन काटकर गरुड़ चला गया, किन्तु उसके हृदय में प्रवल दुःख उत्पन्न हुआ । प्रभु समचन्द्रजो का बंध जाना सममकर सर्ण-शत्रु गरुड़ बहुत तरह विचार करने लगा ॥ ३॥

ब्यापक ब्रह्म विरज बागोसा। माया - मेाह - पार परमीसा॥ सो श्रवतार सुनेउँ जग माहीँ। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीँ॥४॥

वह से।चने लगा—मैंने सुना था—जो व्यापक, इ.स., शुद्ध, वाणां का स्वामां, माया और मेाह से परे परमेश्वर है, उसने जगत में श्रवतार लिया हुआ है, पर मैंने यहाँ तो वह कुछ प्रमाव नहीं देखा ॥ ४॥

देा०–भववंधन तेँ छूटहिँ नर जपि जाकर नाम । खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥⊏२॥

जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार-बन्धन सं छूट जाते हैं। उसो शम की जरा से राज्य (इन्द्रजित) ने नागपाश में बाँध लिया । ॥ ८२ ॥

चो०-नाना भाँति मनिहँ समुभावा। प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा॥ खेरिखन्न मन तर्क बढाई। भयउ माहबस तुम्हरिहि नाईँ॥१॥ .

गरुड़ न कई तरह से मन का सममाया, पर उसके हृदय में ज्ञान तो प्रकट हुआ नहां, बरन अम छा गया । है पार्वीत ! तब उस खेद से दुखो हो, मन में तक बढ़ाकर, तुम्हारा ही नाई गरुड़ मोह के अधीन हो गया ॥ १॥

ब्याकुल गयउ देवरिषि पाहीँ। कहेसि जो संसय निज मन माहीँ॥ सुनि नारवहिँ लागि श्रति दाया। सुनु खग प्रवल राम के माया॥२॥

तब गरुड़ व्याकुल होकर दर्वाषं नारदजा के पास गय श्रार उन्होंने उनसे श्रपन मन का सन्दह कहा। वह बात सुनकर नारदजो को बड़ी दया लगो। उन्होंने कहा—है पत्तो! सुनो। रामचन्द्रजी को माया बड़ी प्रबल है॥२॥ जो ग्यानिन्ह कर चित श्रपहरई। बरिश्राईँ विमाह मन करई॥ जेहि बहु बार नचावा माही। साइ ब्यापी बिहंगवित ताही॥३॥

जो ज्ञानियां के चित्त को खोंच कर हठ-पूर्वक मन में व्यामाह (बड़ी घबराहट) उत्पन्न कर देतों है श्रीर जिस माया ने मुक्ते बहुत बार नचाया है, हे पांचराज । वही माया इस समय तुमको व्याप गई है ॥ ३॥

महामोह उपजा उर तारे। मिटिहि न बेगि कहे खग मारे॥ चतुरानन पहिँ जाहु खगेसा। सोइ करेहु जा देहिँ निदेसा॥४॥

हे पत्ता । तुम्हारे श्रन्तःकरण म बड़ा माह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे कहन (समभान) से जल्दो निवृत्त न होगा । इसलिए ह पत्तिराज । तुम चतुर्मुख (ब्रह्माजी) के पास जाश्रो श्रोर वे जो श्राज्ञा द वही तुम करना ॥ ४॥

दो०-ग्रस कहि चले देवरिषि करत राम-ग्रन-गान।

हरि-माया-बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥८३॥

परम चतुर दर्वाघं नारदजा ऐसा कहकर रामचन्द्रजो के गुरा गाते श्रौर भगवान की माया का बल बार बार वर्णन करते हुए चल दिये ॥ ८३ ॥

चौ०-तब खगपति बिगंचि पहिँग्यऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ॥

सुनि बिरंचि रामहिँ सिरु नावा । समुभि प्रतापप्रेम उर छावा॥१॥

तब पित्तराज गरुड़ ब्रह्माजा क पास गये श्रोर उनको उन्होंने श्रपना संशय सुनाया। ब्रह्माजो ने वह सुनकर भोरामचन्द्रजो को सिर नवाया, श्रौर राम-प्रताप की समसकर उनके हृदय में प्रेम क्षा गया ॥ १ ॥

मन महुँ करइ बिचार बिधाता । मायाबस कवि कोबि ग्याता ॥ हरिमाया कर श्रमित प्रभावा । बिएल बार जेहि माहि नचावा ॥२॥

ब्रह्माजो मन मं विचार करने लगे कि कवि, चतुर, विद्वान् सब माया के वरा में हैं। भगवान् को माया का ऋपार प्रभाव है, जिसने ऋनेक बार मुफ्ते भो नचाया है<sup>१</sup> ॥ २॥

१—प्रलय के अन्त में सृष्टि होने लगी थी, तब पहले बहाजी ने भगवान् क नाभि-कमल में उत्पन्न हा जगत् के। न देख सर्वत्र जल ही जल देखा। यह कमल इस पानी के नीच ज़मीन में किसी आधार पर होगा, ऐसा समक्तकर ब्रह्माजी कमलनाल के भीतर उतरे तो हज़ारा वय पर्यन्त उन्हें उसका ख्रांत न मिला। फर उपर आकर आकाशवाणी में ''तप, तप" शब्द सुन कर उन्होंने तप किया। तब भगवान् नारायण ने ब्रह्माजी के। दशन दे उन्हें वेद पढ़ाये और श्रान दिया; पश्चात् उन्होंने पूर्वक्रमानुसार सब सार रची। यह बात वेद में भी मिलती है, ओमद्भागवताद पुराणों में तो सर्विस्तर दी है। देखिए

श्रग-जग-मय जग मम उपराजा। नहिँ श्राचरजु मोह खगराजा॥ तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई॥३॥

स्थावर श्रीर जङ्गमभयो सब सृष्टि मेर्रा रचा हुई है, श्रतः गरुड़ की जो मोह हुश्रा तो इसमें कुछ श्राश्चय नहो है। तब बद्धाजों ने गरुड़ को सुहावनी वाणों से कहा—रामचन्द्रजों की प्रभुता (सामर्थ्य) को महादेवजो जानतं है॥ ३॥

बैनतेय शंकर पहिँ जाहू । तात श्रनत पूछहु जिन काहू ॥ तहुँ होइहि तव संसयहानी । चलेउ विहंग सुनत विधिवानी ॥४॥

हे तात, विनतापुत्र गर्द ! तुम शङ्करजा के पास जात्रा, श्रोर किसा स मत पूछना। वहाँ तुम्हारा सन्देह मिट जायगा। ऐसी ब्रह्माजों को वागा सुनकर गरुड़ चल दिये॥ ४॥ दो ० —परमातुर बिहंगपित श्रायउ तब माहि पास।

जात रहेउँ कुबेरग्रह रहिहु उमा कैलास ॥८४॥

ह उमा ! तब पीचराज (गरुड़) बहुत हो आतुर होकर मेरे पास आये । मैं उस समय कुवेर के भवन की जा रहा था और तुम कैलास हो पर थीं ॥ ८४॥

चौ०-तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि श्रापन संदेह सुनावा ॥ सुनि ताकरि बिनीत मृदुबानी । प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी ॥१॥

उन्होंने बड़े श्रादर क साथ मेर चरणां में सिर नवाया, फिर श्रवना सन्देह सुनाया। है भवानी! उनकी विनय-भरो केमल वाणा सुनकर मैंने प्रभ-सहित उनसे कहा—॥१॥ मिलेहु गरुड मारग मह मोही। कवन भाँति समुक्तावउँ तोही॥

तवहिँ होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिय सतसंगा॥२॥

भा० स्कं० २ | ३ और वेद की शृित "यो वै इहाएं विद्धांत पून यो वै वेदांश्च प्रहिएगित तस्मै । ते ह देवमात्मबुद्धि प्रकाश मुमुक् वे शरणमह प्रपद्य ॥" "श्रुत्तञ्च स्त्यञ्जाभीद्धात्तप्रसिऽध्यजायत, ततो राज्य-जायत, ततः समुद्रो ऋषावः, समुद्रादखवादांषसवस्तरो झानायतः । ऋहोरात्राःस् ।वद्धादश्वस्य ।मपतो वशी । स्ट्यांचन्द्रमसो घाता यथापूर्वमकल्पवत्" ॥ १ ॥ इत्याद । श्रीकृष्णावतार में ऋषासुर के मारे जाने पर बहा ने किर मेहित होकर पहले श्रीकृष्ण क बलुड़ों के। और बलुड़े। के। ढूँढ़ने जाने पर गोपों के लड़कों के। हरकर ऋपनी माया से सुला दिया । इघर श्रीकृष्णाओं ने लकड़ी, सींगी, वसी, पत्ते, सींके, भूपण, वस्त्राद समेत गोप-बालक और गौश्रों के बलुड़े बनकर एक वघ मर ज्यों का त्यों सब काम चलाया । तब बहा। न वह। ऋग वह सब देखकर चाकत हा, उन सभी के। नारायणस्प श्रीर एक एक के नामि-कमल में एक एक बहा। देखकर ऋचम्भा किया । फिर सब रूप ऋन्तधान हो गये, एक ही श्रीकृष्ण रह गये । ब्रह्माजी की माया का पर्दा खुल गया । उन्हाने श्रीकृष्ण का दर्शन किया और उनकी स्तुति की । देखिए भा० स्कं० १० श्रा० १३ । १४ ।

हे गरुड़ ! तुम मुक्ते रास्त में मिले हो, तुमको मैं किस तरह समकाऊँ ? जब बहुत काल तक सत्सङ्ग किया जाय तब संशय मिटें ॥ २ ॥

सुनिय तहाँ हरिकथा सुहाई। नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई॥ जेहि महँ स्रादि मध्य स्रवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य रामु भगवाना॥३॥

वहां सत्सङ्ग मं सुहावना हार-कथा सुनना होगा, जिसे ऋषियां न श्चनक प्रकार स गाया है, जिस कथा के श्वादि (प्रारम्भ), मध्य श्वार श्वंत में स्वामा भगवान रामचन्द्र हो के विषय में सब कुछ है ॥ ३॥

नित हरिकथा होति जह भाई। पठवउ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई॥ जाइहि सुनत सकल संदेहा। रामचरन होइहि श्रतिनेहा॥४॥

इसलिए भाई ! में तुमका वहा भेजता हूँ, जहाँ नित्य हरि-कथा होती है। वहाँ जाकर तुम कथा सुना। उसके सुनते हो तुम्हारा सब सन्देह नष्ट हो जायगा और ।रामचन्द्रजो के चरणों में श्रत्यन्त स्नेह हो जायगा॥ ४॥

दो०-बिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ श्रनुराग ॥८४॥

सत्सङ्ग बिना भगवत्कथा नहा मिलता, कथा बिना माह नहीं मिटता और मेह का नाश हए बिना रामचन्द्रजा के चरणां में हुढ़ ऐम नहीं होता ॥ ८५॥

चौ०-मिलिहिँ न रघुपति बिनु श्रनुरागा। किये जोग जप ग्यान विरागा॥ उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह कागभुसुंडि सुसीला॥१॥

बिना प्रम क श्रारामचन्द्रजा—याग, जप, ज्ञान, वंराग्य साधन करन पर भो—नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुन्दर नाल पक्त हैं। वहाँ सुशोल काकसुर्श्वाण्डजा रहते हैं॥ १॥

राम-भगति-पथ परमप्रबोना । ग्यानी ग्रुनग्रह बहुकालीना ॥ रामकथा सो कहइ निसंतर । सादर सुनहिँ विविध विहंगवर ॥२॥

वे रामभक्ति के मार्ग में बड़े दस है, ज्ञानी है, गुर्ख़ के माएडार ह आर बहुत पुरान है। वे सदा रामकथा कहा करते हैं जिसे अनेक श्रेष्ठ पस्नो आदरपूर्वक सुना करत हैं॥२॥

जाइ सुनहु तहँ हरिग्रुन भूरी। होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥ मेँ जब तेहि सब कहा बुकाई। चलेउ हरिष मम पद सिर नाई ॥३॥ वहाँ जाकर तुम खूब हरिगुण सुनो, उससे तुम्हारा मेोह-जन्य दुःख दूर हो जायगाः। मैंने जब गरुड़ को सब समभाकर कहा तब वह, मेरे चरणों में प्रणाम कर, चल दियाः। ३॥

ता तेँ उमा न मैँ समुकावा । रघुपित-कृपा मरम मेँ पावा ॥ हे।इहि कीन्ह कबहुँ श्रभिमाना । से। खे।वइ चह कृपानिधाना ॥४॥

हे पार्वित ! मैंने रघुनाथजों की कृपा का मम (भातरों भावार्थ) जान लिया, इसो लिए गरुड़ का यहाँ नहीं समकाया। मैंने समक लिया कि गरुड़ ने कभी श्राभिमान किया होगा, उसकी कृपा-निधान भगवान नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४॥

कबु तेहि तेँ पुनि में नहिँ राखा। समुभइ खग खग ही के भाखा॥ प्रभुमाया बलवंत भवानी। जाहि न माह कवन श्रस ग्यानी॥४॥

कुछ इसलिए भा मैंन गरुड़ को (पास) नहीं रृझ्खा कि पत्ती पत्ता ही को भाषा अला भाँति समक्त सकता है। हे भवानी ! प्रभुजी को माया बलवतो है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसकी वह मोह न ले॥ ५॥

दी०-ग्यानी भगत-सिरोमनि त्रि-भुवन-पति कर जान ॥

ताहि मोह माया नर पावँर करहि गुमान ॥८६॥

गरुड़जो तो ज्ञाना, भक्तां के मुकुटमिए त्यार त्रिलोकोनाथ के वाहन हैं, उनका भी माया व्याप गई, फिर तुच्छ मनुष्य त्रिभमान करते हैं !॥ ८६॥

सित्र बिरंचि कहँ मोहइ को हइ बपुरा श्रान।

श्रस जिय जानि भजहिँ मुनि मायापति भगवान ॥८७॥

जो माया महादेवजी और ब्रह्माजों को भी मेहित कर दती है, भला उसक सामने बचारा दूसरा केहि क्या चोज है। मुनि-जन अपने जो में ऐसा समभकर माया के स्वामी भगवान रामचन्द्रजों का भजन करते हैं॥ ८७॥

चो०-गयउ गरुड जहँ बसइ भुसुंडी । मित श्रकुंठ हरिभगित श्रखंडी ॥ देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ । माथा माह साच सब गयऊ ॥१॥

फिर गरुड़ वहाँ गये जहाँ व काकभुशुरिडजा निवास करते हैं, जिनकी श्रकुरिटत दुद्धि श्रीर श्रावर भगवद्भक्ति है। नोल पवत की देखते ही गरुड़ का मन प्रसन्न हो गया, उनका माया-मोह श्रीर सोच सब चला गया॥१॥

करि तडाग् मज्जनु जलपाना। बट तर गयउ हृदय हरषाना॥ बुद्ध बुद्ध बिहंग तहँ श्राये। सुनइ राम के चरित सुहाये॥२॥

. <u>;</u> , . ;

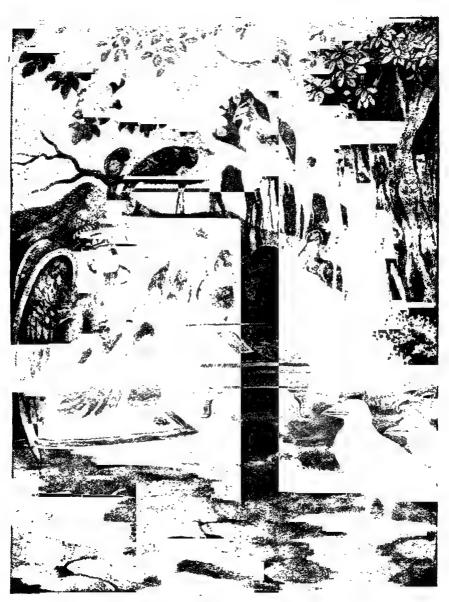

श्रति बादर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पृद्धि सुखासन दीन्ह ॥—पृष्ठ १०३७

वे तालाव में स्नान और जलपान कर हृदय में प्रसन्न हो बड़ के वृत्त के नीचे गये। वहाँ वृद्ध वृद्ध पत्ती आये, जा सुहावने रामचरित्र सुनते थे॥ २॥

कथा श्ररंभ करइ से।इ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा ॥ श्रावत देखि सकल खगराजा। हरषेउ बायस सहित समाजा॥३॥

काकभुशुरिंडजो कथा प्रारम्भ करना ही चाहत थे कि उसा समय वहाँ गरुड़ जा पहुँचे। तब सम्पूर्ण पिचयों के राजा गरुड़ की त्राते देखकर वे (काक) समाज-सहित प्रसन्न हुए॥३॥

श्राति श्रादर खग्पति कर कीन्हा। स्वागत पूछि सुश्रासन दीन्हा॥ करि पूजा समेत श्रनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा॥४॥

उन्होंने पित्तराज का बड़ा आदर किया और स्वागत (कुशल) पूछ्रकर उन्हें सुन्दर आसन दिया। फिर प्रेम के साथ गरुड़ को पूजाकर काक मीठे वचनों से बोला—॥ ४॥ दें। ०—नाथ कुतारथ भयउँ में तव दरसन खगराज।

श्रायसु देहु सो करउँ श्रव प्रभु श्रायहु केहि काज ॥८८॥

हे पश्चिराज ! नाथ ! आज मैं आपके दशेन से कतार्थ हुआ हूँ । अब आप आज्ञा दोजिए, वहां मैं करूँ । हे प्रभो ! किस कार्य के लिए आपका आना हुआ है ॥ ८८ ॥

सदा कृतारथ-रूप तुम्ह कह मृदुबचन खगेस।

जेहि के श्रस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥८६॥

यह सुनकर पश्चिराज गरुड़ ने कोमल व बनों में कहा—आप सदा हो कृताथरूप हैं, ओमहादेव जो ने आदर के साथ अपने मुख से आपको प्रशंसा की है।। ८९॥

चौ०-सुनहु तात जेहि कारज श्रायउँ । सो सब भयउ दरस तब पायउँ॥ देखि परम पावन तब श्रास्त्रम। गयउ मोह संसय नाना भ्रम॥१॥

ह तात! सुनिए। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, वह सब आपके दर्शन पाते हो सिद्ध हो गया। आपका यह परम पावन आश्रम देखकर मेरा मोह, सन्देह और नाना प्रकार का अम नष्ट हो गया है १॥

श्रब श्रो-राम-कथा श्रति पावनि । सदा सुखद दुख-पुंज-नसावनि ॥ सादर तात सुनावहु मेाही । बार बार बिनवउँ प्रभु ताही ॥२॥

हं तात! त्राव ऋत्यन्त पावनो, सदा सुख देनेवालो, दुख-समूहां के। नष्ट करनंत्रालो श्राराम-कथा सुक्ते त्रादर के साथ छुनाइए। इं प्रभु! में बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ ॥ २॥

सुनत गरुड के गिरा विनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ भयउ तासु मन परमउछाहा। लाग कहइ रघु-पति-गुनगाहा॥३॥

गरुड़ की सरल, सुन्दर प्रमयुक्त, सुखदायिनी, आंत पावत्र, विनय का वाणो सुनकर काकमुशुण्डिजो के मन मं बड़ा उत्साह हो गया श्रीर वे रघुनाथजो के गुण-समूह वर्णन करने लगे॥ ३॥

प्रथमिह प्रति श्रनुराग भवानी । राम-चरित-सर कहेसि बखानी ॥ पुनि नारद कर मोह श्रपारा । कहेसि बहुरि रावनश्रवतारा ॥४॥ प्रभु-श्रवतार-कथा पुनि गाई । तब सिसुचरित कहेसि मन लाई ॥४॥

हे भवानी ! उन्होंने पहले बड़ प्रम से रामचरित-मानस सरोवर का वर्णन किया, फिर नारदजी के अपार मोह का वर्णन किया, फिर रावरण का जन्म कहा ॥ ४॥ इसके पश्चात् राम-श्रवतार का कथा गाई, तब उन्होंने रामचन्द्रजा के बालचरित्र मन लगाकर वर्णन किये ॥ ५॥

## दो०-बालचरित कहि बिबिध बिधि मन महुँ परम उछाह । रिषिश्रागमनु कहेसि पुनि श्रो-रघु-बोर-बिबाहु ॥६०॥

नाना प्रकार के बालचारत्र वर्णन कर, मन मं अत्यन्त उत्साहित हाकर, विश्वामित्र सुनि का आगमन कहकर फर श्रोरघुवोर के विवाहोत्सव का वर्णन किया ॥ ९०॥

चो०-बर्हुार राम-श्रमिषेक-प्रसंगा। पुनि नृपवचन राज-रस-भंगा॥ पुरवासिन्ह कर विरह विषादा। कहेसि राम-लिझमन-संबादा॥१॥

फिर राम-राज्याभिषेक का प्रसङ्ग, फिर दशस्थजा के प्रातक्षापालन के लिए राज्य स का भङ्ग, नगर-वासियों का वियोग तथा दुःख और फिर श्रोराम-लक्ष्मण का संवाद कहा॥ १॥

विपिनगवन केवट-श्रनुरागा । सुरसरि उतिर निवास प्रयागा ॥ बालमीकि-प्रभु-मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बस भगवाना ॥२॥

फिर रामचन्द्रजो का वन में जाना, गुह का प्रभा, गङ्गा उत्तर कर प्रयाग में निवास, वाल्मोंकि और रामचन्द्रजो का मिलाप कहा; फिर जिस तरह भगवान चित्रकूट में रहे वह प्रसङ्ग कहा।। २।।

सचिवागमनु नगर नृपमरना। भरतागमनु प्रेम बहु बरना॥ करि नृपीक्रया संग पुरबासी। भरतु गये जहेँ प्रभु सुखरासी॥३॥ फिर मन्त्रों का (रामचन्द्रजों के। वन में छोड़कर) श्रयोध्या खीट श्राना, राजा दशस्य का मरना, मरतजा का (मन्मा के यहाँ स) श्राना श्रीर उनका अत्यन्त प्रम वर्णन किया। फिर भरतजा का राजा दशस्य को क्रिया कर सब पुरवासियां के। साथ लेकर जहाँ सुख-राशि रामचन्द्रजों थे वहाँ जाना कहा॥ ३॥

्नि रघुपति बहु बिधि समुकाये। लेइ पादुका श्रवधपुर श्राये ॥ भरत-रहृनि सुर-पति-सुत-करनी। प्रभु श्रक श्रवि भेंट पुनि बरनी ॥४॥

फिर भरतजा का राम चन्द्रजों ने बहुत तरह समकाया तब वे पाहुका लेकर श्रयाध्यापुरा को लोट श्राये। भरतजों का स्थित (वे निन्द्र्याम में जिस नियम से रहते थे), उभर इन्द्र के पुत्र (जयन्त) की करतृत (कीश्रा बनकर चेंच मारना) तथा रामचन्द्रजी श्रीर श्रांत्र मुनि को भेट कही॥ ४॥

दा० – कहि बिराध-बध जेहि बिधि देह तजी सरर्भग। बरिन सुतीछन-प्रीति पुनि प्रभु श्रगस्ति सतसंग॥६१॥

विराध का वध कहकर ।जस तरह शरभक्क मुनि न शरोर-त्याग किया वह कहा। फिर सुतोक्ष्ण मुनि को प्रांति वर्णन कर रामचन्द्रजी श्रीर श्रगस्त्य मुनि का सत्सक्क वर्णन किया।। ९१।।

चौ०-कहि दंडक बन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई॥ पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा। भंजी सकल मुनिन्ह के त्रासा॥१॥

उन्होंन द्रस्डकारस्य का पांवत्रता श्रार जटायु गाध से मित्रता कहो। फिर रामचन्द्रजा का पंचवटों में निवास करना श्रीर मुनि-जना का सब भय मिटाना कहा।। १॥

पुनि लिक्कमन उपदेस श्रम्पा । सृपनस्वा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥ खर-दूषन-बध बहुरि बखाना । जिमि सबु मरमु दसानन जाना ॥२॥

किर रामचन्द्रजा का लक्ष्मण्जा के। श्रनुषम उपदश हेता, श्रूपंख्रसा के इक्ष्मा करना श्रीर सर-दृष्ण का वध कहा; किर शवण न जिस तरह सब मर्म (मेद) जाना वह कहा ॥२॥ दस-वंधर-मारीच - बतकही । जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ पुनि मायासीता कर इरना । श्री-रघु-बीर-बिरहं कह्य बरना ॥३॥

रावस श्रीर मारोच का वार्तालाप जिस तरह हुआ वह सब कहा; फिर माया को सोता का हरस होना तथा श्रारघुनाथजों का विरह-वृत्तान्त कुछ वर्सन किया।। ३॥

पुनि प्रभु गोधिकया जिमि कीन्ही। बिध कबंध सर्वारिह गति दीन्ही॥ बहुरि बिरह बरनत रघुबोरा। जेहि बिधि गये सरोबरतीरा॥४॥ फिर रघुनाथजों ने जिस तरह गींघ (जटायु) की क्रिया को, कबन्ध का वध कर शबरों के। गति दी, और जिस तरह रामचन्द्रजो विरह वर्णन करते हुए पंपासरीवर के तीर गये वह प्रसङ्ग कहा ॥ ४॥

वी०-प्रभु-नारद-संबाद कहि मारुति-मिलन-प्रसंग।

पुनि सुचीवमिताई बालिप्रान कर भंग ॥६२॥

रामचन्द्रजो श्रोर नारदजी का संवाद कहकर हनुमान्जी के मिलने का प्रसङ्ग कहा। फिर सुमोव से मित्रता करना श्रोर वालो का मारा जाना कहा।। ९२।।

किपहि तिलक करि प्रभुकृत सैल प्रबरषन बास।

बरनत बरषा सरद श्ररु रामरोष कपित्रास ॥६३॥

सुमीव के। राजितलक कर रामचन्द्रजी का प्रश्वण पर्वत पर बसना, फिर वर्षा श्रीर शरद्ऋतुश्रों का वर्णन करते हुए रामचन्द्रजों का क्रोध करना श्रीर सुप्रोव का उससे डरना कहा ॥ ९३॥

चौ १ - जैहि बिधि कपिपति कीस पठाये । सीताखोजन सकल सिधाये ॥ बिबरप्रबेस कीन्ह जेहि भाँती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥१॥

फर जिस तरह वानराधिय सुप्रोव न बन्दर सर्वत्र भेजे और वे सब सीताजी के। ढूँढ़ने गये, जिस तरह बन्दरों ने विवर (गुफा) में प्रवेश किया और जैसे संपाती (जटायु का भाई) मिला था वह कहा ॥ १॥

सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाँघत भयउ पयोधि श्रपारा॥ हंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा। पुनिसीतहि धीरजु जिमि दीन्हा॥२॥

सपातों सं सब कथा (लङ्का जाने पर सोताजों के मिलने की) सुनकर वायु-पुत्र हनुमान् श्रापार समुद्र का नाँघ गये। फिर वानर हनुमान् ने जिस तरह लङ्का में प्रवेश किया श्रार सीताजी को जिस तरह धैर्य दिया वह भी कहा ॥ २॥

बन उजारि रावनिह प्रवोधी। पुर दिह नाँघेउ बहुरि पयोधी॥ श्राये कपि सब जहँ रघुराई। बेंदेही के क्रुसल सुनाई ॥३॥

हतुमान का वन (श्रशोकवाटिका) उजाड़ कर, रावण के। समका कर श्रीर लङ्कापुरी जलाकर फिर समुद्र के। नाँच श्राना कहा। फिर जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ सब बन्दर श्राये श्रीर उन्हाने सीताजी का कुशल-समाचार सुनाया॥ ३॥

सेनसमेत जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारि-निधि-तीरा॥ मिला विभीषनु जेहि विधि श्राई। सागरनिग्रह कथा सुनाई॥ ४॥ फिर जिस तरह रघुनाथजो सेना-समेत समुद्र के तोर जाकर उतरे, वहाँ जिस तरह विभोषण त्राकर उनस मिला, वह इसङ्ग भी कहा, और समुद्र के वश कर लेने का कथा भी सुनाई।। ४।।

## दें। --- सेतु बाँधि कांपसेन जिमि उतरी सागरपार।

गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ६४ ॥

फिर बन्दरां की फ्रांज जिस तरह संतु बाँधकर समुद्र के पार उतरी श्रीर शूरवोर्स में उत्तम बालि-पुत्र जैसे दूत बनकर गया वह कहा ॥ ९४ ॥

निसि-चर-कीस-लराई बरनेसि बिबिध प्रकार।

वं भकरन घननाद कर बल-पौरुष-संहार ॥ ६५ ॥

फिर राच्चसों श्रोर बन्दरों को लड़ाई नाना तरह की वर्णन की श्रीर कुम्भकर्ण तथा मेचनाद के बल, पुरुषार्थ का संहार श्रोर निरूपण किया ॥ ९५ ॥

चौ०-निसि-चर-निकर-मरन बिधि नाना। रघु-पति-रावन-समर बसाना।

रावनबध मंदोदरि सोका । राजु बिभीषन देव श्रसोका ॥१॥

राचसों के समूहों का मरण श्रीर रामचन्द्रजो तथा रावण का युद्ध श्रनेक प्रकार से कहा। रावण का वध, मन्दोदरो का साच, विभोषण की निष्कण्टक राज्य देना कहा।। १।।

सोता-रघु-पति-मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्हि ऋस्तुति कर जारी ॥

पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । स्रवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥ २ ॥

फिर सोवाजों का रामचन्द्रजों से मिलना और देवता का हाथ जे। इ कर स्तुति करना वर्णन किया। फिर पुष्पक विमान पर बानरों सहित सवार होकर कुपानिधान प्रभु राम-चन्द्रजी अयोध्या की चले यह भा कहा।। २।।

जेहि विधि राम नगर निज श्राये । वायस विसद चरित सब गाये ॥ कहेसि बहोरि रामश्रभिषेका । पुर वरनन नृपनीति श्रनेका ॥३॥

जिस तरह रामचन्द्रेजा श्रपन नगर (श्रयोध्या) को श्राये, य सब विशद चरित्र काकमुशुग्डिजो ने कहे। ।फर उन्होंने रामचन्द्रजो का राज्याभिषेक श्रोर श्रयोध्या पुरा का वर्णन कर श्रनेक प्रकार को राजनोति का वर्णन किया।। ३॥

कथा समस्त भुद्धंडि बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी॥
सुनि सब रामकथा खगनाहा। कहत वचन मन परमउछाहा॥ ४॥

हे पार्वित ! मैंने तुमसे जो कथा कहो, वह सब कथा काक मुशुग्एडजो ने गरुड़ से कहो । सब राम-कथा सुनकर गरुड़ मन से परम उत्साहित हो य वचन कहने लगा—॥ ४॥ भा० १३१—१३२

सा०--गयउ मार संदेह सुनेउँ सकल रघु-पति-चरित ।

भयउ राम-पद-नेह तव प्रसाद बायसतिलक ॥ ६६ ॥

हे को आं (पाचयां) में मृषण स्वरूप । (काकमुश्राग्रहजा !) मैंने सम्पूरा रघुपात-चरित्र सुना, मेरा सन्दह निवृत्त हो गया और आपको कृपा से रामचन्द्रजा के चरणें में मेरा स्नह हो गया ॥ ९६ ॥

मोहि भयउ श्रिति मोह प्रभुवंधन रन महुँ निरिष्त । चिदानंद संदोह रामु विकल कारन कव्न ॥ ६७ ॥

रहा में प्रभुजा का बन्धन देखकर मुक्ते बहुत ही मोह हो गया था। मैं सोचता था कि केतन्य-खानन्द्धन रामचढ़जो किस कारण इतने ज्याकुल हो रहे हैं ॥ ९७॥

चौ०-देखि चरित ऋति नर ऋनुसारी । भयउ हृदय मम संसय भारी ॥

सोइ भ्रम भ्रव हितकर में जाना। कीन्ह श्रनुप्रह कुपानिधाना ॥१॥

रामचन्द्रजी के चारत्रों की चिलकुल हो मनुष्यों के अनुसार देखकर मेरे इदय में भारा संशय हो गया था। उसी अम की मैं अब अपने लिए इितकारी जानता हूँ। वास्तव में कुपानिधान ने मुक्त पर यह अनुम्ह किया था।। १।।

जो र्मात स्थातप ब्याकुल होई। तरुखाया सुख जानइ सोई॥ जो नहिं होत मोइ स्थति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही॥२॥

कुत की कार्या के सुस की नहीं जानता है जो कड़ी धूप से न्याकुल होता है। जो सुमें कर्यन्त मोह ने क्पजा होता वो है तात ! मैं श्रापसे किस तरह मिलता ? ॥ २ ॥

सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई । श्रातिबिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई॥ निगमागम पुरानमत एहा। कहहिँ सिद्ध मुनि नहि संदेहा॥३॥

जिस श्रत्यन्त विचित्र, मुहावनो हरि-कथा का बरोन श्रापन श्रनेक विधियों स किया है उसको मैं किस तरह मुनता ? वेद, शास श्रार पुराऐंग का भो यही मत है श्रीर सिद्ध मुनि भी यही शहर हैं, इसमें हुझ सन्देह नहीं कि ॥ ३ ॥

संत बिसुद्ध मिसिह परि तेही। चितविह राम कृपा करि जेही॥ रामकृपा तव दरसनु भयऊ। तव प्रसाद मम संसय गयऊ॥ ४॥

विशेष शुद्ध सन्त उसो को मिलते हैं, जिसके। रामचन्द्रजो द्या को दृष्टि से देखते हैं। राम-कृपा हा स सुमे आपका दशन हुआ आर आपके प्रसाद से मेरा सन्दृह जाता रहा ॥ ४॥ दे। ०--सुनि विद्वंगपति बानी सहित बिनय अनुराग ।

पुलक गात ले।चन सजल मन हरषेउ र्श्वात काग ॥६८॥ ॰

पित्राज गरुद्जा को विनय और प्रम-साहत वासा सुनर ककारुमुगुण्डजा का शरार पुलकित हुआ, उनके नंत्रों में आँसु भर आये और वे मन में बहुत हो प्रसन्न हुए॥ ९८ ॥

> स्रोता सुमित सुसील सुनि कथा-र्शतक हरिवास । पाइ उमा श्रति गोप्य श्रपि सज्जन करिं प्रकास ॥६६॥

हे पार्वित ! श्रेष्ठ बुद्धिमान, सुशांल, पवित्र, कथा का स्वाद जाननेवाला, भगवद्भक्त भोता मिलने पर सञ्जन लोग अत्यन्त छिपान के लायक (गुष्ट) बात भो प्रकारित कर देते हैं॥ ९९॥

चौ०-चोलेउ कागभुरुंडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रोति न थारी ॥ सर्व विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक करे ॥ १ ॥

काकभुशुरिडजा फिर बाले, क्यांकि गरुड़ पर उनका बड़ा हो प्रम था। उन्होंने कहा—हे नाथ ! आप हमारे सब तरह पुन्य हैं, और रचुनायजी के कुपापात्र हैं !! १ !!

तुम्हिं न संसय मेाह न माया। मेा पर नाथ कीन्द्र तुम्ह दाया॥ पठइ मेाहिमिस खगर्पात तोही। रघुर्पात दीन्हि बडाई मेाही॥२॥

कापका न कोई सन्देह है, न मोह और न माता हा । हे नाथ! आपने एक पर द्या को। (जी दर्शन द्या) गरुकुओं! शोर बुपति ने आपको मीह उत्पन्न होने के बहान वहाँ भेजकर मुक्त बढ़ाई हो।। २।।

तुम्ह निज मोह कहा खगसाईँ। सो निहँ कब्रु श्राचरज गोसाईँ॥ नारद भव बिर्ंचि सनकादी। जे मुनिनायक श्रातमकादी॥ ३॥

हे पिच्यां के स्वामां ! त्मन जा अपना मोह कहा सो हे गुसाइं ! वह इक आश्चर्य को बात नहीं है। नारद, शहुर, ब्रह्मा और सनकादिक स्वाश्वर—जो कि आत्मवादों हैं॥ ३॥ मोह न श्रंथ कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ सुस्ता केहि न कीन्ह बौरहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिँ दहा ॥४॥

इनमें किस किसको मोह न व्यन्ता नहीं किया ? जगन में ऐसा कीन है जिसे कामदेव ने नहीं नचाया ? तृष्णा न किसका पागल नहीं कर दिया ? और काथ ने किसका हृदय नहा जलाया ? ॥ ४॥

## देा०--ग्यानी तापस सूर किब कोबिद गुनश्रागार।

केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार ॥ १०० ॥ ज्ञानो, तपस्वा, शूर, कांव, परिडत और बड़े बड़े गुरावान हुए पर इस संसार में

ह्माना, तपस्वा, शूर, काव, पायडत आर बड़ बड़ गुरावाच लोभ ने किसको विडम्बना नहीं कराई ? ॥ १०० ॥

> श्रीमद बक न कीन्ह केहि प्रभुता बिधर न काहि। मृग-लाचिन-लाचन-सर का श्रस लाग न जाहि॥ १०१॥

लक्ष्मों के मद ने किसकी टेढ़ा नहीं कर दिया ? प्रभुता (श्रिधिकार) न किसकी बहिरा नहीं कर दिया ? ऐसा कीन है जिसकी मृगनयनी का नेत्ररूपों बाए न लगा हो।। १०१।।

चौ०-ग्रन-कृत सन्यपात नहिँ केही । काेउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ जाबनज्वर केहि नहिँ बलकावा। ममता केहि कर जसु न नसावा ॥१॥

गुणां का किया हुआ सिन्नपात किसके। नहीं हुआ ? अभिमान आर मद ने किसा की चुन कर नहीं छोड़ा। योवन (जवानी) रूपां ज्वर ने किससे प्रलाप नहीं कराया, ममता ने किसका यश नहीं नष्ट कर दिया ?॥ १॥

मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोकसमीर डेालावा ॥ चितासाँपिनि के। निहुँ खाया । के। जग जाहि न ब्यापी माया ॥२॥

मत्सर (दूसरे को भलाई देख कर जलना) दोष ने किसकी कलङ्क नहीं लगाया ? साच-रूपा वायु ने किसकी नहीं हिला दिया ? चिन्तारूपो सौंपिन ने किसकी नहीं इसा ? जग में ऐसा कोन हैं जिसे माया न व्यापा हो ॥ २ ॥

कोट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन के। श्रस धोरा ॥ सुत वित लेकि ईषना तीनी । केहि के मित इन्ह कृत न मलोनी ॥ ३ ॥

एसा धार कोन है जिसक शरार-रूपो काठ में मनारथ-रूपो घुन का कोड़ा न लगों हो ? पुत्र, धन त्रौर प्रतिष्ठा, इन तोन इच्छात्र्यां ने किसको बुद्धि मैली नहीं की ? ॥ ३ ॥

१—साजपात में बात, पित्त श्रार कफ तीनों गिर जाते हैं श्रायात् स्थान-भ्रष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उस त्रिदोष-ज्वर का नाम सिजपात है। यहाँ गुण सन्त, रज श्रोर तम, श्रपने स्थानों से भ्रष्ट हो
जाते हैं, इसलिए वह भी सिजपात हाता है। जिस तरह रोगों में स्विपात श्रासप्य है, इसी तरह जीव
के लिए गुणकृत सिजपात भो श्रासप्य है। २—प्रलाप करना (बर्राना) सांजपातादि ज्वरों के लच्चणों
में है।

यह सब माया कर परिवारा। प्रवल श्रमित के। वरनइ पारा॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीँ। श्रपर जीव केहि लेखे माहीँ॥ ४॥

यह सब माया का प्रबल कुटुम्ब है। यह अपार है। इसका वर्णन कोन कर सकता है ? माया स शिव और ब्रह्माजो भी डरते हैं तो उसके आगे दूसरे जोव किस गिनतो में हैं ? ॥ ४॥

दो ० - ब्यापि रहेउ संसार महुँ मायाकटक प्रचंड ।

सेनार्पात कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥ १०२ ॥

माया की प्रचएड सेना सारे संसार में फैल रही है। कामादि (काम, क्रांध, लोभ, माह, मद, मत्सर) उसके सेनापित हैं और दम्भ (श्राभमान), कपट और पाखएड शूरवोर योद्धा हैं॥ १०२॥

सो दासी रघुबीर के समुभे मिण्या सेर्गप।

छूट न राम-क्रपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि ॥ १०३ ॥

वह माया रघुनाथजो को दासी है। ज्ञान हो जाने पर वह मूठो माछ्म हाता है फिर भा रामकृपा विना नहीं छूटतो। हे नाथ! मैं यह बात पाँव रोप कर (प्रतिज्ञापूवक) कहता हूँ।। १०३।।

चो०-जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ सोइ प्रभुश्रूबिलास खगराजा। नाच नटो इव सहित समाजा ॥१॥

जिस माया ने सार जगत की नचाया और जिसके चरित्र की किसो ने न देख पाया, ह पचिराज ! वहा माया खामो समच्चें ओ की भू कुटि के विलास से (इशारे से) अपने समाज-सहित नटो जैसा नाचती है ॥ १ ॥

सोइ सिचदानंदघन रामा। श्रज विग्यानरूप र नधामा॥ ब्यापक ब्याप्य श्रखंड श्रनंता। श्रखिल श्रमे।घसिक भगवंता॥२॥

रामचन्द्रजो वहां सत् (सदा रहनेवाले), चित् (चैतन्य रूप), आनन्द्घन (श्रस्रण्ड आनन्द्वाले), अज (पैदा न होनेवाले), विज्ञान-रूप, गुण कं म्थान हैं। भगवान व्यापक और व्याप्य (कारण और कार्य), श्रस्रण्ड, श्रनन्त, सम्पूर्ण अमोवशक्तिमय हैं॥ २॥

श्रगुन श्रदभ्र गिरागातीता । सबदरसी श्रनवय श्रजीता ॥ निर्मल निराकार निर्माहा । नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥ ३ ॥

वे निगुंगा. पृशो, वाशो श्रोर इन्द्रियां संश्रगम्य, सब वस्तुत्रां के देखनेवाल, श्रीनंद्य श्रीर श्राजित (जिनका कोई न जीत सके) हैं। वे निमेल (दोषरहित), निराकार, निर्माह, नित्य, निरश्जन श्रार सुख के समूह है।। ३॥ प्रकृतिपार प्रभु सब-उर-बासी । इहा निरीह बिरज ष्र्यविनासी ॥ इहाँ मोह कर कारन नाहों । र्रावसनमुख तम कबहुँ कि जाहों ॥ ४॥

वे स्वामा प्रकृति स पर, सबके हृद्यां के ानवासों, ब्रह्म, निरन्छ, शुद्ध श्रार श्रावनाशा है। यहाँ (रामचन्द्र जा के समझ) माह का कारण नहीं लग सकता। क्या कभो श्रंधेरा सूच के सम्मुख जा सकता है १। ४॥

देा - भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।

किये चरित पावन परम प्राकृत-नर-श्रनुरूप ॥ १०४ ॥

भगवान् प्रमु रामचन्द्रजा ने मकां के कारण राजा का शरार धारण किया श्रीर धारवन्त पावन (सुननेवाले के पवित्र करनेवाले) चरित्र प्राकृत (मामूलो) मनुष्यां के धानुसार किये॥ १०४॥

जया श्रनेक बेष धरि नृत्य करइ नट केाइ।

सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ १०५ ॥ जैसे कोई नट अनेक तरह के वेष धारण कर नाचता है, आर नाचते समय व हो वे माव करके दिखाता है, जिनका वह वेष घारण किये हो, पर आष वह नहीं हो जाता, न वह अपने असलों रूप हो को भूलता है। (इसो तरह रामचन्द्रजा अनक वेष धरकर हवे, शोक, मोहादि भाव बयाबे दिखाते हुए भी आप क्यों के त्यां शुद्ध रहते हैं)॥ १०५॥

चौ०-श्रित्त रघु-पति-लीना-उरगारी। दनुज-निमोइनि जन-सुख-कारी॥ जे मतिमनिन निषयनस कामी। प्रभु पर मोइ धर्राई इमि स्वामी॥१॥

है गरहज़ा । रघुनायजा का लाला एसा हो है। वह देत्या का माहित करनवाला और भक्तां को मुख देनवालो है। जो मालन-बुद्धि है, विषयों के बरा हैं, कामो हैं, वे प्रमु पर ऐसा मोह का दोष लगात हैं॥ १॥

नयनदोष जा कहुँ जब होई। पोतबरन सिंस कहुँ कह सोई॥ जब जेहि दिसिश्रम होइ खगेसा। सो कह पिछम उयउ दिनेसा॥२॥

जब किसा का श्रांखा में रोग (कमल) हो जाता है, तब वह चन्द्रमा का पोला कहने लगता है। जब जिसको दिशा का अम हो जाता है तो वह कहने लगता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है!।।२।।

नोकारूढ चलत जग देखा। श्रचन मोहबस श्रापुहि लेखा॥ बानक श्रमहि न श्रमहि एहादी। कहिं परसपर मिध्याबादी॥ ३॥ नाव पर चढ़कर यात्रा करनेवाला संसार की चलता हुत्रा देखता है श्रीर मोह के वश हा अपने की निश्चल मान बैठता है। लड़के खलते खेलते घूमने लगते हैं तब उनको दृष्टि में श्रम उत्पन्न होता है श्रीर उनकी घर श्रादि सभा चार्जे घृमता हुई दाखता हैं पर वास्तव में वे नहीं घृमतीं, लड़के श्रापस में मूठ हो कहते हैं कि घर घृम रहा है इत्यादि॥३॥

हरि विषइक श्रस मोह विहंगा। सपनेहुँ नहिँ श्रग्यान-प्रसंगा।। मायावस मितमंद श्रभागो। हृदय जवनिका बहु विधि लागो॥४॥ ते सठ हठवस संसय करहीँ। निज श्रग्यान राम पर धरहाँ॥४॥

हे गरुड़जो ! इसा तरह रामचन्द्र परमात्मा के विषय म मेह को बात है । उनके सम्बन्ध में अझान या मेह की बात तो स्वप्न में भो नहीं ठहर सकतो । मन्दुर्बुद्ध, अभागे लोग माया के वश हो रह है, उससे उनके हृदय के सामने बहुत तरह का परदा पदा है ॥ ४ ॥ वे दुष्ट हठ के वश हो संशय करते हैं और अझान तो अपने की हुआ है, पर उसे रखते रामबन्द्रजो पर है कि रामचन्द्रजो मोहित हो गये, शोकप्रस्त, इ:स्वो हो गये इत्यादि ॥ ५ ॥

दो०-काम-काध-मद-लोभ-रत ग्रहासक दुखरू ।

ते किमि जानहिँ रघुर्पातहिँ भूढ परे तमकूप ॥१०६॥ जा काम, काथ, मद, लाभ में फंस चार दुःसरूपो गृहस्थो में चासक हैं वे मूर्च कर्षे कुएँ में गिरे हुए हैं, खतः वे रघुनाथजा के कैसे जान सकत हैं॥१०६॥

निर्शनरूप सुलभ श्रति सगुन न जानिह कोइ।

सुगम अगम नाना चरित सुनि र निमन ४ म होइ ॥१०७॥
भगवान का निग्रं रूप करवन्त सुतंत्र है, पर सगुक्षरूप की कोई नहीं जानता,
क्यांकि सगुण रूप में सुगम और अगम (जिनका भेद न जाना जाय) ऐसे अनक चरित्र हाते हैं, जिनका सुनकर मुनिजना के मर्ना में भो अग हो जाता है। (जैसे रामावदार में सेतुबन्धन, सोता-वियाग जादि)॥ १०७॥

चो०-सुनु खगेस रघु-पति-प्रभुताई । कहउँ जथामित कथा सुहाई ॥ जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सो सब कथा सुनावउँ तोही ॥१॥

हे गरुड़जा ! रामचन्द्रजा को प्रभुता स्नानए ।जसकी सुहाबना कथा मैं यथा-बुद्धि कहता हूँ । प्रभा ! जिस तरह सके अम हुआ या वह सब कथा आपका सुनाता हूं ।। १ ॥

राम-क्रपा-भाजन तुम्ह ताता । इरि-गुन-प्रीति मोहि सुखदाता ॥ ता ते नहि कुळ तुम्हहि दुरावउँ । परम रहस्य मनोहर गावउँ ॥२॥ हे तात ! श्राप रामचन्द्र जो के कृपापात्र हैं, भगवान् के गुणों में श्रापकी प्रीति है, श्राप मुक्ते सुख देनेवाले हैं। इसी लिए मैं श्रापसे कुछ भी न छिपाऊँगा, बहुत सुन्दर रहस्य गाऊँगा ॥ २॥

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन श्रिभमान न राखिह काऊ॥ संस्रुतिमृल सृलप्रद नाना। सकल-सोक-दायक श्रिभमाना॥३॥

सुनिए, रामचन्द्रजों का यह सहज स्वभाव है कि वे अपने दास मं अभिमान कभो नहीं रहने देते। अभिमान संसार का मृल है, वह नाना प्रकार के खेद उत्पन्न करनवाला है और सभी शोकां का देनेवाला है।। ३॥

ता तेँ करहिँ क्रुपानिधि दूरी। सेवक पर ममता श्रति भूरी॥ जिमि सिसुतन बन होइ गुसाईँ। मातु चिराव कठिन की नाईँ॥४॥

इसलिए कुपानिधान रामचन्द्रजा भक्तां के र्त्राभमान का नाश कर देते हैं। उन्हें भक्तां पर बड़ी ममता है। हे गुसाई ! जैसे बालक के शरीर में त्रण (फोड़ा-फुंसी) हो जाय तो माता कड़ो होकर उसके। चिरा देतो है।। ४।।

दो०-जदिप प्रथम १ ख पावइ रोवइ बाल श्राधीर ।

ब्याधि-नास-हित जननी गनत न साे सिसुपीर ॥१०८॥

यद्यपि नश्तर लगन पर पहल बालक दु:ख पाकर ऋथोर हांकर रोता है, तो भो उसका रोगनाश होने के लिए माता बालक को उस पीड़ा की नहीं गिनतो ॥ १०८ ॥

तिमि रघुर्णत निज दास कर हरहिँ मान हित लागि। तुलिसदास ऐसे इ भुहिँ कस न भजिस भ्रम त्यागि॥१०६॥

इसो तरह रघुनाथजो अपने दास का अभिमान, उसके हित के लिए, नष्ट कर दते हैं। तुलसोदासजो कहते हैं कि-(हेमन!) तु ऐसे स्वामी का अम छोड़कर क्यों नहीं भजता॥ १०९॥

चै। -रामकृपा श्रापनि जडताई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई॥ जब जज राम मनुजतनु धरहाँ। भक्तहेतु लीला बहु करहाँ॥१॥

ह गरुड़जा! अब मैं रामचन्द्रजा का कुपा और अपनो मूर्खता कहता हूँ, मन लगा-कर सुनिए। जब जब रामचन्द्रजो मनुष्य-देह धारण करते हैं और भक्तां के कारण बहुत सी लोलार्ट करते हैं ॥ १॥

तब तव श्रवधपुरी मेँ जाऊँ। बालचरित बिलाकि हरषाऊँ॥ जनममहोत्सव देखउँ जाई। बरष पाँच तहँ रहुउँ लोभाई॥२॥ तव तब मैं अये।ध्यापुरो में जाता हूँ और बालचित्र देखकर प्रसन्न होता हूँ। मैं जाकर रामजन्म का महोत्सव देखता हूँ और उसमें छुभाकर पाँच वर्ष पर्य्यन्त वहीं रहता हूँ ॥ २॥

इष्टदेव मम बालक रामा। सोभा बपुष केाटि-सत-कामा ॥ निज-प्रभु-बदन निर्हारि निर्हारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी ॥३॥ लघु बायसबपु धरि हरिसंगा। देखउँ बालर्चारत बहुरंगा ॥४।

हे गरुड़जो ! मेरे इष्टदेव बालक रामचन्द्रजो हैं, जिनके शरीर को शोभा सौ कराइ कामदेवां से भी अधिक हैं। मैं अपने म्वामो के श्रोमुख को देख देखकर नेत्र सफल करता हूँ ॥ ३ ॥ मैं छोटे से कौए का रूप लेकर रामचन्द्रजो के साथ बहुत तरह के बालचरित्र देखता हूँ ॥ ४ ॥ देा ० —लरिकाई जहाँ जहाँ फिरहि तह तह संग उड़ाउँ।

जुठनि परइ श्रजिर महँ सोइ उठाइ करि खाउँ ॥११०॥

श्रोरामजो लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते वहाँ वहाँ मैं भी उनके साथ उड़ता था, श्रोगन में उनको जो जूठन पड़तो था, उसो का उठाकर मैं खा लेता था ।। ११० ॥

एक बार र्श्चातसैसव चरित किये रघुबीर ।

सुमिरत प्रभुलीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥१११॥

एक बार श्रोरघुवार न श्रांत बालचरित्र किये। प्रभुजों को उस लोला का स्मरण कर शरीर पुलकित हो गया।। १११।।

चो॰-कहइ भुसुंडि सुनहु खगनायक। रामचिरत सेवक-सुख-दायक ॥ नृपमंदिर दुंदर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती॥१॥

श्राभुद्यांग्रहजो कहते हैं कि हे पित्तराज ! सुनिए। गमचन्द्रजो का चरित्र सेवकों की सुख देनवाला है। राज-महल सब प्रकार सुन्दर था, जिसमें अनेक जातियों को मणियाँ सान में जड़ा हुई थीं।। १।।

बरिन न जाइ रुचिर श्रँगनाई। जहँ खेलिहेँ नित चारिउ भाई॥ बालिबनाद करत रघुराई। बिचरत श्रजिर जर्नान-सुख-दाई॥२॥

उस महल के सुन्दर श्राँगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारां भाइ नित्य स्रोतन या वहाँ श्रोरघुराई बालक के समान विनोद करते थे। माता के सुखदाता बालरूप वे श्राँगन में फिरते थे॥ २॥

मरकतमृद् क कलेवर स्यामा । श्रंग श्रंग प्रति छवि बहु कामा ॥ नव-राजीव-श्ररुन मृदु चरना । पदज रुचिर नख सिस-दुति-हुरना ॥३॥ उनका शरीर मरकत मिण जैसा मताहर, कोमल और श्वाम था। उनके एक एक श्रंग में बहुत से कामदेवों की हावि था। उनके चरण नवे कमल जैसे लाल और कामल थे। उनको उंगालयाँ सुन्दर थीं और नख चन्द्रमा का कान्ति की इरनेवाले, अथोत उससे भी अधिक प्रकाशयुक्त थ।। ३।।

लित श्रंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर - रव - कारी ॥ चारु पुरट-मनि-राचित बनाई । र्काट किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥

उनक चरणां म वज आदि चारां (वज, अङ्कुरा, ध्वज, कमल) चिह्न थ श्रीर माठा ध्वनि करनवाले सुन्दर नृपुर थे। उनकां कमर में मधुर बजनेवालो, सुन्दर मणियां स जड़ा, सोने को किङ्किणो (बुं घुरूदार करधनो) थी।। ४।।

दा॰-रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि निवर गंभीर।

उर श्रायत अ जित बिबिध बालबिभूषन चीर ॥११२॥

बनके पेट में सुन्दर तान रसाब (त्रिवलां) था, नामि सुन्दर श्रार गहरा था। बचःस्थल विशाल था श्रार उसमें बालकों के बोदया भूषण (सिंहनस्त, हार श्रादि) तथा वस्र शोभाव-मान थे।। ११२।।

चै।०-ग्रन्न पानि नसकरज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन हंदर ॥ कंथ वासकेहरि दर प्रावाँ । चारु चिबुक प्रानन कविसीवाँ ॥ ॥

हबेलियाँ लाल लाल थों, उंगालयाँ आर नख सुन्दर थ, विशाल भुजायं थीं तथा उनमें सुन्दर आमूच्य के किन्ने कन्ने किस के बच के कन्ने के समान और मोवा (गर्दन) शङ्क के समान थीं सुन्दर ठोदों था और मुख वो कान्ति का सीमा हो था ॥ १॥

कलबल बचन श्रधर श्ररुनारे। १इ १इ दसन बिसद बर बारे॥ बिलत कपाल मनोहर नासा। सकल सुखद-सिस-कर-तम हासा॥२॥

उनके तातले वचन, लाल श्राठ श्रोर सुन्दर चमकाले दा-दो दाँत थ। सुन्दर गाल श्रीर सुहायनो नाक थी, श्रीर समां की सुख देनेवाली चन्द्रमा की किरणां जैसो उनकी हँसी थो॥ २॥

नील-कंज-लोचन भवमोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ विकट २ कुटि सम स्रवन सुहाये । कुंचित कच मेचक छबि छाये ॥३॥

नाले कमल जैसे नत्र भवबन्धन स छुड़ा देनेवालं थे, ललाट मं गारोचन का तिलक शोभायमान था। भौहें टेढ़ां, कान बराबर श्रार सुन्दर थे। काले घूँघरवाले बाल शोभायमान हो रहे थे॥ ३॥ पोत भोनि भिग्रली तन सोहो। किलकनि चितवनि भावति मेही॥ रूपरासि नृप-श्रजिर-विहारी। नाचहिँ निज प्रतिकि निहारी॥४॥

पाला श्रार पतला भरा। (श्रांगरको) रारोर में शोधित हो रहा था, श्रांर उनको किलकारो श्रार चितवन भुभे स्हातो थीं। राजा द्रारथ के श्रांगन में विहार करनवाले, रूप के निधि. श्रोरामचन्द्रजा श्रपना प्रतिबिम्ब (छाया) देख देखकर नाचते थे।। ४।।

मेाहि सन करहिँ विविध विधि कोडा । बरनत चरित होत माहि बीडा॥ किलकत माहि धरन जब धार्वाह्रँ । चलउँ भागि तब पूप देखावहिँ॥५॥

ब मरं साथ नाना प्रकार के खेल करते थे, जिनका वरांन करने में मुक्त लब्बा मालूम धाता है। वे किलकते हुए जब अभे पकड़ने की दौड़ते तो मैं भाग जाता; तब वे किर मुक्ते पूजा दिखाते थे॥ ५॥

दा॰-ग्रावत निकट इँसहिँ प्रभु भाजत रुदन कराहिँ।

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिँ॥११३॥

मेर पास आत हा स्वामा इसने लगत और भागते ही रोने लग जाते थे। स्यांही मैं पाँव पकड़ने की पास जाता, त्योंही भागत और फिर फिर कर मुक्त दसते जाते थे॥ ११३॥

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मेाहि मेाह । कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंदसंदोइ ॥११४॥

इस तरह प्राकृत (साधारण) बालक जैसा लाला देखकर मुक्ते माह हो गया, कि य सांचदानन्द्धन मगवान कोनस विश्व कर रहे हैं॥ ११४॥

चै। - एतना मन श्रानत खगराया । रघु-पति-प्रेरित च्यापो माया ॥ सो माया न १ खद माहि काहाँ। श्रान जीव इव संस्तृति नाहाँ ॥१॥

ह पांचराज, गरुड़ ! बस, इतना मन में सात हो रघुनायजा का प्ररेखा से माया हु क ज्याप गई। पर वह माया न तो मुक्ते दुःख देनेवाली हुई, न और जोवों के समान मुक्ते संसार ही भागना पड़ा ॥ १॥

नाथ इहाँ कछु कारन श्राना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ ग्यान श्रखंड एक सीताबर । मायाबस्य जोव सचराचर ॥२॥

ह नाम, विष्णु क बाहन ! यहाँ चार हो कुछ कारण था, (कि माया मुक्ते दु:स देने-बालो क्यां नहां हुई चौर क्यां मुक्तें संसार नहीं भोगना पड़ा) आप उसे साबधान होकर सुनिए। बात यह है कि अखंड झानस्तरूप तो एक सातापित हो हैं और चर भावर जाव-मात्र सभी माया के वरा हैं॥ २॥ जों सब के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहिँ भेद कहहु कस ॥ मायाबस्य जीव श्रिभिमानी । ईसबस्य माया ग्रनखानी ॥३॥

यदि सभा जोवों का ज्ञान एक-रस रहे तो फिर बताओं कि जोव और इश्वर में भेद हो कैसा। अभिमानो जाव माया के अधोन है और गुणों का खान वह माया ईश्वर के वश में है। ३॥

परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव श्रनेक एक श्रोकंता ॥ मुधा भेद जर्द्याप कृत माया । बिनु हरि जाइ न केाटि उपाया ॥४॥

जीव पराधोन है, भगवान् श्रपने वश (स्वतन्त्र) हैं; जीव श्रनेक हैं, लक्ष्मोपित भगवान एक हैं। माया का किया हुश्रा यह भेद यद्यपि भूठा (श्रसत्) हो है, तथापि करोड़ें। उपाय करने पर भो वह परमात्मा को कुपा के बिना नहीं जाता ॥ ४॥

दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पर निर्बान । ग्यानवंत श्रपि सो नर पसु बिनु पूछ बिखान ॥११५॥

जो कोई रामचन्द्रजो के भजन बिना निवास (मोन्न) पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान् होने पर मो बिना सींग-पृंछ का पशु है ॥ ११५ ॥

राकापति षोडस उन्न्रहिँ तारा-गन-समुदाइ । सकल गिरिन्ह दव लाइय बिनु रबि राति न जाइ ॥११६॥

पृशिषा का ऋषिपति चन्द्रमा सोलहाँ कलाओं से उगे श्रीर सब तारां के समूह उगे तथा सब पहाड़ों में श्राग लगा दी जाय, तो भी रात तो सूचे के बिना नहीं जातो ॥ ११६ ॥

चै।०-ऐसेहि बिनु हरिभजन खगेसा । मिटइ न जोवन्ह केर कलेसा ॥ हरिसेवकहिँ न ब्याप ऋविद्या । प्रभुष्टेरित ब्यापइ तेहि विद्या ॥१॥

हे गरुड़जो ! इसी तरह बिना भगवद्भजन किये जीवों का क्लेश नहीं मिटता । भगवद्भक्तां के। त्रविद्या (श्रज्ञान) नहीं व्यापती, उनका स्वामा द्वारा प्रोरित विद्या (ज्ञान) प्रकाशित होती है ॥ १ ॥

१— चन्द्रमा की १६ कलाएँ हैं। शुक्ल पच की प्रतिपदा से पूर्शिमापयन्त १।१ कला भर कर पूर्णिमा के। १५ कलाएँ होती हैं, सेालहवीं कला सदाशिवजी के मस्तक पर रहती है, जिससे उनका नाम चन्द्रमीलि है। यहाँ १६ कला कहने का उद्देश यह है कि शिवजी के मस्तकवाली कला की भी मिलाकर १६ कलाओं से भरा हुआ पूर्ण चन्द्र उगे।

ता तेँ नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढइ बिहंगबर ॥ भ्रम तेँ चकित राम माहि देखा । बिहँसे सा सुनु चरित बिसेखा ॥२॥

पित्तयों में श्रष्ठ गरुड़जां! इसो से भगवदास का नाश नहीं होता, भेद (जोव के। दास तथा इंश्वर के। स्वामों समभने) से भिक्त बढ़ जातो है। रामचन्द्रजों ने मुक्ते श्रम से चिकत हुआ (अचंभे में भर गया) देखा और हस दिया; अब वह विशेष चिरित्र मुनिए॥२॥ तेहि कौतुक कर मरम न काहू। जाना श्रमुज न मातुपिताहू॥ जानुपानि धाये मेाहि धरना। स्यामलगात श्ररुन-कर-चरना॥३॥

उस कै। तुक (खेल) का मर्म किसो ने न जाना; न तो छाटे भाइयों ने, न माता-पिता हो ने । श्यामसुन्दर शरीर श्रीर लाल लाल हाथों तथा चरणोंवाले रामचन्द्रजो हाथों श्रीर घुटनों के बल सुसे पकड़ने दौड़े ॥ ३॥

तब मैं भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहँ भुजा पसारी॥ जिमि जिमि दूरि उडाउँ श्रकासा। तहँ हरिभुज देखउँ निज पासा॥४॥

ह गर इजो ! तब मैं भाग चला श्रीर रामचन्द्रजी न मुक्ते पकड़ने के लिए भुजा फेलाइ । श्रव मैं ज्यां ज्यां श्राकाश में दूर उड़ता जाता था, त्यां त्यां रामचन्द्रजी को भुजा के। श्रपने पास हो देखता था ॥ ४ ॥

देा ० – इह्मलोक लगि गयउँ मेँ चितयउँ पाछ उडात।

जुग श्रंगुल कर बोच सब रामभुजिह माहि तात ॥११७॥
मैं उद्दे उद्दे ब्रह्मजोक तक जा पहुँचा श्रोर जो मैंने पीछे के फिरकर दखा ता राम-चन्द्रजो को भुजा और अपने दोनें के बीच में दो अक्गुल का अन्तर था।॥११७॥

सप्ताबरन भेद करि जहाँ लगे गति मारि।

गयउँ तहाँ प्रभुभुज निरात्व ब्याकुल भयउँ बहोरि ॥११८॥

मैं सातां श्रावरणां (परदेां — जल, बायु, श्राप्ति, तेज, श्राहङ्कार, महत्तस्व श्रीर प्रकृति) की भेद कर जहाँ तक मेरो (जोव को) गति है, वहाँ तक गया पर वहाँ मो रामचन्द्रजो की शजा का देखकर फिर बहुत व्याकुल हुत्रा॥ ११८॥

चौ०-म्देउँ नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत केासलपुर गयऊँ॥ माहि बिलाकि राम मुसुकाहीँ। विद्यस्त तुरत गयउँ मुख माह्येँ॥१॥

जब घवंड़ा गया तो मैंने आँखं बन्द कर लीं, फिर आँखें खाल कर क्या देखता हूँ कि में अयाध्या पहुँच गया। मुक्ते देखकर रामचन्द्रजी मुसकुरान लगे। उनके इँसते हो मैं तुरन्त उनके मुख के भातर चला गया।।। १॥ उदर माँक सुनु श्रंडज-राया। देखेउँ बहु इह्यांडनिकाया॥ श्रिति बिचित्र तहँ लोक श्रनेका। रचना श्रिधिक एक तेँ एका॥२॥

गरुइजा! सुनिए। उनके पेट क भोतर मैंन बहुत स ब्रह्माएको के समूह देख। वहाँ बहुत हो श्रद्भुत श्रनेक लोक थे। उनको रचना एक स एक बढ चढ़ कर था॥२॥ कोटिन्ह चतुरानन गौरोसा। श्रगनित उडुगन रिब रजनीसा॥ श्रगनित ले।कपाल जम काला। श्रगनित भूधर भूमि बिसाला॥३॥

करोड़ें चतुमुंस बद्धा, गारापति महादव, अनागनता नक्षत्रगण, सूर्य, चनद्र, अनागनता लोकपाल, वमराज, काल, असंस्य ब्हाइ जोर विशास प्रध्यामाँ भी ॥ ३॥

सागर सरि सर विपिन श्रपारा। नाना भाँति सृष्टिविस्तारा॥ सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। नारि प्रकार जोव सचराचर॥४॥

सपुद्र, बिद्याँ, तालाब आर जपार जङ्गल थे; श्रानेक तरह को सृष्टि का विस्तार फेला था। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य आर किन्नर स्थावर-जङ्गन-सहित आर प्रकार के (जरायुज, स्वेदज, चराडज, स्ट्रांभक्ष) जोव थे।। ४॥

दे। ० – जो नहिँ देखा नहिँ सुना जो मनहूँ न समाइ।

सो सब् अदभुत देखेउँ बरनि कर्वान बिधि जाइ ॥११६॥ जो देखा नहीं, सुना नहीं और जे कर में भा न समाता था, अवात जिस बात का अनुमान मन में भो व हो सके, वह अब कार्यन वहाँ देखा। असका वर्यन किस तरह किया बाद ॥ ११९॥

एक एक इह्यांड महँ रहेउँ वरष सत एक।

एहि बिधि देखत फिरेउँ में श्रंडकटाह अनेक ॥१२०॥ मैं एक एक ब्रह्माएड में सो सो वर्ष रहा। इसो तरह मैं अनेक ब्रह्माएड दसता फिरा॥ १२०॥

चो०-लेक लेक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्नु सित्र मनु दिसित्राता॥ नर गंधर्व भृत बेताला। किन्नर निसिचर प्सु खग ब्याला॥१॥

हर ऐकं लोक में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, मनु आर दिक्पाल थे। मनुष्य, गन्धर्व, मृत, वेताल, किन्नर, राज्यस, पशु, पत्ती और सर्ण समा थे॥ १॥

देव-दनुज-गन नाना जाती । सकल जीव तहँ श्रांनहिँ भाँती ॥ महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहँ श्रानहिँ श्राना ॥२॥ श्चनेक जातियों के देवर्ता श्चीर दैत्यों के गरा तथा सभी जोब वहाँ और हो तरह के बे। श्चनेक पृथ्वी, नदा, समुद्र, तालाब, पर्वत, सभा अपश्व (संसार) वहाँ श्चीर ही श्चार था।। २।।

श्रंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेउँ जिनिस श्रनेक श्रन्पा॥ श्रवधपुरी ऽतिभुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न वर नारी॥३॥

हर एक ब्रह्मारांड में मैंने अपना प्रांतरूप (अपने जैसा दूसरा काक्सुशुरांड) देखा और अनेक अनुपम वस्तुएँ देखीं। हर ब्रह्मारांड में अयोध्यापुरी मिन को और सरबू नदो तथा पुरुष और क्रियाँ भी भिन्न भिन्न थे।। ३।।

दसरथ कोसल्या सुनु ताता । विविधरूप भरतादिक स्नाता ॥ प्रतिदृक्षांड राम-स्रवतारा । देखेउँ वार्लावनाद उदारा ॥४॥

हे तात ! सुनिए । उन अवाक्षाओं में दरारय और कौसल्यावें थीं और तरह तरह के इत्याले भरत आदि माई भी थे । हर एक ब्रह्माल्ड में रामचन्द्रजो का अवतार और उनके उदार बालचरित्र भैंने देखे ॥ ४॥

दा॰-भिन्न भिन्न सब दीख में श्रति बिचित्र इरिजान।

भ्रगनित भुवन फिरेउँ प्रभु रामु न देखेउँ भ्रान ॥१२१॥

है विष्णुवाहन, गरूड़जो ! मैंने सभो चोर्ज जुदी जुदी श्रौर श्रत्यन्त विचित्र देखां; मैं इसस्य ब्रह्माएडां में फिरा किन्तु सर्वत्र रामचन्द्रजी वे हो थे, दूसरे मैंने नहीं देखे ॥ १२१ ॥

सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबोर । भुवन भुवन देखत फिरेडें प्रोरित मोइ सरीर ॥१२२॥ मोह से प्ररित शरीर किये में इसी लक्क्चन, इसी शोभा और क्हाँ स्वाह रघुबौर को लोक-लोकान्तरों में देखता फिरा॥ १२२॥

चो०-भ्रमत मे।हि इह्यांड श्रनेका । बीते मनहुँ कलपसत एका ॥ फिरत फिरत निज श्रास्त्रम श्रायेउँ। तहुँ पुनि रहि कहु काल गवाँयउँ।१।

इस तरह अनेक जहाराखों में अमल करते करने मानों मुक्ते एक **की कर**प बात गये। तब फिरते फिरते में अपने आअम में पहुँचा। फिर वहाँ निवास कर मैंने कुछ समय बिताया॥१॥

निज 5 भु-जनम स्रवध सुनि पायउँ। निर्भर प्रेम हरिष उठि धायउँ॥ देखेउँ जनममहोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा मैं गाई॥२॥ वहीं मैंने श्रयोध्या में श्रपने स्वामो का जन्म होना सुन पाया श्रौर गाढ़े प्रोम में भरा मैं उठ दौड़ा। वहाँ जाकर जन्म का महात्सव देखा, जैसा कि मैं पहले श्रापस वर्णन कर चुका हूँ ॥ २॥

रामउदर देखेउँ जग नाना । देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना । मायार्पत कृपाल भगवाना ॥३॥

मैंने रामचन्द्रजो के पेट में अनेक जगत देखे। वे देखते ही बनते हैं, कहते नहीं बनते। फिर वहाँ पर अति चतुर, माया के स्वामो, क्रपालु, भगवान रामचन्द्रजा को भा मैंने देखा॥ ३॥

करउँ विचार बहोरि बहोरी। मेाह कलिल ब्यापित मित मेारी। उभय घरी महँ मेँ सब देखा। भयउ रूमित मन मोह विसेखा ॥४॥

मैं बार बार विचार करता था। मेरो बुद्धि मोहरूपो को चड़ से सनी हुई थो। इतना सब कुछ मैंने दो घड़ी में दस्त्र लिया! मैं थक गया और मन में ऋधिक मोह हो गया॥ ४॥ दो०—देखि कृपाल बिकल माहि बिहँसे तब रघुबीर।

बिहुँसतही मुख बाहेर श्रायउँ सुनु मतिधीर ॥१२३॥

हे धीर-बुद्धि, गरुड़जी ! सुनिए। तब क्रपालु रघुवीर मुक्ते व्याकुल देखकर ईस पड़े। इनके हँसते ही मैं उनके मुख से बाहर श्रा गया ॥ १२३ ॥

सोइ लरिकाई मेा सन करन लगे पुनि राम । केटि माँति समुभावउँ मन न लहइ विस्नाम ॥१२४॥

रामचन्द्रजो फिर मेरे साथ वहां लड़कपन करने लगे। तब मैंने अपने मन का कराड़ें। तरह से समकाया, पर उसने विश्राम न पाया॥ १२४॥

चौ०-देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुभत देहदसा बिसराई॥ धरिन परेउँ मुख श्राव न बाता।त्राहि त्राहि श्रारत-जन-त्राता॥१॥

वे (बाल) चरित्र और वह प्रभुता (जा उनके पेट के भीतर देखों) सममते हो मुझे शरीर की सुध भूल गई। "आत्तंजन के त्राता! मेरी रचा करो, रचा करो"; कहकर मैं पृथ्वो पर गिर पड़ा। उस समय मुँह से बात नहीं कहते बनती थी॥ १॥

प्रेमाकुल प्रभु मेाहि बिलोकी। निज माया-प्रभुता तब रोकी॥ कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥२॥

तब फिर प्रभु न मुक्ते प्रेम से व्याकुल देखकर अपनो माया की प्रभुता की रोका आर श्रपना हस्तकमल (अभय-इस्त) मेरं मस्तक पर रक्खा और दोनदयाछ ने मेरा सब दुःख हरण कर लिया । २॥ कीन्ह राम मेाहि बि-गत-बिमोहा । सेवकसुखद कृपासंदोहा ॥ प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन महँ होइ हरष स्रति भारी॥३॥

सेवकों के सुखदाता, दया के समृह रामचन्द्रजी ने मुक्ते मोह स रहित कर दिया। तब उनके प्रथम देखे हुए सामर्थ्य के। सोच सोचकर मेरे चित्त में बड़ा भारी त्रानन्द होने लगा ।२॥

भगतबछलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति बिसेखो॥ सजल नयन पुलकित कर जोरो। कीन्हेउँ बहु बिधि बिनय बहोरो॥४॥

स्वामा को भक्तवत्सलता दखकर मेरे हृद्य में विशेष प्रीति उत्पन्न हुई। मेरे नेत्रां में जल भर त्राया त्रीर शरार पुलकायमान हो गया। फिर मैंने हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनय (प्रार्थना) किया।। ४॥

देा०--सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास।

बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥ १२५ ॥

मेरो प्रम-सहित वाणो सुनकर श्रीर मुक्ते श्रपना दोन दास जानकर लक्ष्मानिवास, भगवान् रामचन्द्रजो सुखदायो, गंभोर श्रीर कोमल वचन बोले—॥ १२५॥

कागभुरुंडो माँगु बर श्रिति प्रसन्न माहि जानि।

श्रनिमादिक सिधि श्रपर रिधि मेाच्छ सकल सुखखानि ॥ १२६ ॥

हे काकभुशुगड़ो ! तू मुभे श्रात्यन्त प्रसन्न जानकर वरदान माँग ले; चाहे श्राण्मा जादि श्राठाँ सिद्धियाँ, चाहे दूसरी ऋद्धियाँ, चाहे सुखों की खान माच, जा इच्छा हो ले॥ १२६॥

चौ०-ग्यान विवेक विरति विग्गाना । मुनिदुर्लभ गुन जे जग जाना ॥ श्राजु देउँ तव संसय नाहीँ । माँगु जो तोहि भाव मन माहीं ॥१॥

ज्ञान, विचार (विवेक), वंराग्य ऋार विज्ञान ऋादि गुण जो जगन् में मुनियां के लिए भी दुलंभ समभता हो, वह सब ऋाज तुमे में दूंगा इसमें कुछ सन्देह नहीं। इसलिए तरे मन में जो प्रिय लगे वही माँग ले।। १।।

सुनि प्रभुवचन श्रिधिक श्रनुरागेउँ । मन श्रनुमान करन तव लागेउँ ॥ प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति श्रापनी देन न कहो ॥ २ ॥

मैं प्रभुजी का बचन सुनकर और भी अधिक प्रोम में भर गया। तब मैं मन में अनु-मान (तक) करने लगा कि स्वामी ने मुक्ते सब सुख देन का कहा सही, पर अपनी भक्ति देने की नहीं कहा॥२॥

फा॰ १३३--१३४

भगितहीन गुन सब सुख ऐसे। लवन बिना बहु ब्रंजन जैसे॥ भजनहोन सुख कवने काजा। श्रस बिचारि बोलेउँ खगराजा॥ ३॥

भक्ति सब गुण श्रीर सुख ऐस हैं, जैस बिना नमक के भाँति भीति के व्यक्तन (शाक, चटना श्राद्)। हे गरूड़जो ! भजन बिना सुख किस काम के? ऐसा विचारकर मैं बाला—। ३॥

जौ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू । मोपर करहु कृपा श्ररु नेहू ॥ मन भावत बर माँगउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर-श्रंतर-जामी ॥ ४ ॥

हे प्रभा ! जा जाप प्रसन्न होकर वर दत हैं जार मुक्त पर कृपा तथा स्नेह करते हैं, तो है स्वामो ! मैं अपने मन का प्रिय लगनेवाला वर माँगता हूँ, क्यांकि आप उदार हैं आर हृद्य के अन्तर्यामो (बिना कहे सब भातरी बात जाननेवाले) हैं ॥ ४॥

दो ० – श्रबिरल भगति विसुद्ध तव हुति पुरान जो गाव।

जेहि खेाजत जागोस मुनि प्रभुप्रसाद काउ पाव ॥१२७॥

हे भगवन ! आपको जा भक्ति श्वविरत्न (श्रस्त्रपट) आर विशुद्ध है तथा जिसका वद और पुराणों ने गाया है एवं जिसका बड़े बड़े योगेश्वर मृति-जन हूंढ़ते हैं श्रीर उन हूं ढ़नवालां में कोई (विरत्ता हो) स्वामों को कृपा से उसे पा जाता है।। १२७॥

भगत-कलप-तरु प्रनतहित कृपासिंधु सुख्धाम ।

सोइ निज भर्गात मेर्गाह प्रभु देहु दया करि राम ॥१२८॥

हे भक्तां के कल्पवृत्त, शरगागतां क हितैपा, दया के समृद्र, सुख के स्थान परमात्मन्! रामजो । श्राप दया कर मुक्त वहां श्रपना भक्ति दाजिए ॥ १२८ ॥

चौ०-एवमस्तु कहि रघु-कुल-नायकं । बोले बचन परम-सुख-दायक ॥ सुनु बायस ते सहजसयाना । काहेन माँगिस ग्रस बरदाना ॥१॥

रघुकुल के म्वामो रामचन्द्रजा 'एवमस्तु" (ऐसा हो हो) कहकर श्रत्यन्त हु खदायक वचन बाले—हे काग! तृ स्वामाविक हो चतुर है, इर्सालए ऐसा वरदान क्यां न माँगगा॥१॥

सव सुखखानि भगति तेँ माँगी । निहँ जग केाउ तेाहि सम बडभागी ॥ जा मुनि केाटि जतन निहँ लहहों । जे जप-जोग-श्रमल तन दहहों ॥२॥

तृन सम्पूरो सुखां को खानि भक्ति मागी, वर बराबर बङ्भागा जगत् में काइ नहीं है। जप तथा याग श्रांग्न में शरोर की जला दनेवाले सुनि जन करोड़ों यत्न करने पर भी जिसकी नहीं पाते (उसे तैंने पा लिया)॥ २॥ रीभेउँ देखि तेारि चतुराई। माँगेहु भर्गात मेाहि श्रिति भाई॥ सुनु बिहंग प्रसाद श्रब मोरे। सब सुभ गुन बिसहिँ उर तेारे॥३॥ भिवत तूने वही मागो जो मुभे बहुत ही प्यारी है। मैं तेरो चतुराई देखकर प्रसन्न

सक्ति तू न वहा म.गा जी मुक्त बहुत है। प्यारी है। में विदास देखकर प्रसन्न हुन्ना हूँ। हे पत्ती ! सुन । अब मरा ऋषा से सब शुभ गुण तेरे हृदय में निवास करेंगे॥३॥

भगति ग्यान विग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य-बि-भागा ॥ जानव तेँ सबही कर भेदा । मम प्रसाद निहँ साधन-खेदा ॥ ४ ॥

भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, बंराम्य, ये।ग श्रौर मेरे चरित्रां के रहस्य (छिपे हुए), विभाग श्रादि सभो का भेद तू जानेगा, मेरे श्रनुप्रह स तुमकी साधन-सम्बन्धो कष्ट न उठाना पड़ेगा॥ ४॥

दे। --मायासंभव भ्रम सकल श्रब न ब्यापिहिह तेाहि।

जानेसु इहा अनादि अज अगुन गुनाकर मेरिह ॥ १२६ ॥ माथा से उत्पन्न होनेवाले जितने अम हैं वे अब तुमका नहीं व्यापंगे। तुम मुक्ते अनादि (जिसका आरम्भ न हो), अज, निर्गुण और सव गुणों को खान ब्रह्म जानना ॥ १२९॥

मे।हि भगतप्रिय संतत श्रस विचारि सुनु काग।

काय बचन मन मम पद करेसु श्रचल श्रनुराग ॥ १३०॥ है काम! सके भक्त सदा प्यारे हैं, ऐसा विचारकर तुम शरोर, वचन और मन से मेरे चरणों में निक्चल केंद्र करना॥ १३०॥

चा॰-श्रव सुनु परमिबमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बलानी ॥ निज सिद्धांत सुनावउँ तेाही । सुनि मन धरु सब तिज भजु मोही ॥१॥

श्रव श्रत्यन्त निर्मल, सत्य श्रीर सुगम, शास्त्रादिका में कही हई, मेरा वरणा तुम सुना । मैं तुमकी श्रपना सिद्धान्त सुनाता हूँ । उसकी सुनकर मन में रक्लो श्रौर सब छोड़ कर मेरा भजन करो ॥ १ ॥

मम मायासंभव परिवारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सब तेँ श्रिधिक मनुज मेाहि भाये ॥२॥

चर श्रोर श्रचर श्रातेक तरह के जोब सभो मेरा माया से उत्पन्न श्रार उसा के परिवार (कुटुम्बा) हैं। सभी जाब मुक्ते प्रिय हैं, क्यांकि वे सभा मेरे उत्पन्न किये हुए हैं, तथारि मनुष्य हा मुक्ते सबसे ज्यादा प्यारे हैं॥ २॥

तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ स्रुतिधारी । तिन्ह महँ निगम-धर्म-श्रनुसारी ॥ तिन्ह महँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु तेँ श्रति प्रिय विग्यानी ॥३॥

मनुष्यों में भी ब्राह्मण ऋधिक प्रिय हैं, उनमें भी वेदज्ञ, वेदज्ञ ब्राह्मणां में भा वेदोक्त धर्म का अनुसरण करनेवाले प्रिय हैं; उनमें भी विरक्त और विरक्तों से भी ऋधिक प्रिय ज्ञानी हैं; ज्ञानियों से भी विज्ञानो (अनुभवजन्य ज्ञानवान्) बहुत प्रिय हैं॥३॥

तिन्ह तेँ पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि श्रासा॥ पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहोँ। मोहि सेवकसम प्रिय काउ नाहोँ॥४॥

विज्ञानियों से भो अधिक प्रिय रुमे वे निज दास हैं, जिन्हें मेरो हो गति है और दूसरी आशा नहीं है। मैं तुम्हें बार बार और सत्य कहता हूँ कि मुमे अपने संवक से अधिक प्यारा दूसरा नहीं है।। ४।।

भगतिहोन बिरंचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मेाहि सोई॥ भगतिवंत स्रिति नीचउ प्रानी। मेाहि प्रानिप्रय स्रिस मम बानी॥४॥

भक्ति से हीन ब्रह्मा ही क्यां न हो, वह मुक्ते सब (साधारण) जीवां के नमान प्रिय है। किन्तु भक्तिवाला अत्यन्त नोच प्राणी भो मुक्ते प्राण-समान प्रिय है। ऐसा मेरा बचन है॥ ९॥

देा ॰ सुचि सुसोल सेवक सुमित प्रिय कहु काहि न लाग। सुति पुरान कह नीति श्रिसि सावधान सुनु काग॥ १३१॥ तुम्हों कहा, भला पांवत्र, सुशोल, श्रच्छो बुद्धिवाला सेवक किसका प्यारा नहीं लगता? हे काग! तुम सावधान होकर सुनो; वेद, श्रार पुराण ऐसा नोति कहते हैं॥ १३१॥

चौ०-एक पिता के बियुल कुमारा । होहिँ पृथक गुन सील श्रचारा ॥ कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥१॥

एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं; वे सभा गुण, स्वभाव और आचरण में जुदे जुदे होते हैं। कोई तो पिएडत होता है, कोई तपस्वा और कोई ज्ञाता होता है; कोई धनवान्, कोई शूरवोर और कोई दाता होता है॥ १॥

कोउ सर्वग्य धर्मरत कोई। सब पर होति पितहि सम होई॥ कोउ पितुभगत बचन मन कर्मा। सपनेहु जान न दूसर धर्मा॥ २॥ कोई सर्वज्ञ होता है तो कोई धर्म में तत्पर होता है, पर पिता की प्रीति सबके ऊपर (पुत्रभाव से) समान होतो है। उन पुत्रों में कोई मन, वचन, कर्म से पिता का भक्त होता है, वह स्वप्न में भो दूसरा धर्म (पित्रभक्ति के सिवा) नहीं जानता।। २।।

सो सुत प्रिय पितु प्रानसमाना । जरुपि सो सब भाँति श्रयाना ॥ एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर श्रसुर समेते ॥ ३ ॥

यद्यपि वह पुत्र सभो तरह श्रज्ञानो (मूर्ख) हो, तथापि वह पिता को प्राण के समान प्यारा होता है। इसो तरह त्रिलाको में देवता, मनुष्य श्रोर दैत्यां-समेत जितने चराचर जीव हैं (उनसे युक्त) ॥ ३॥

श्रिखिल बिस्व यह मम उपजाया। सब पर मेाहि बराबरि दाया।। तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया। भजइ मोहि मन बच श्ररु काया॥ ४॥

यह सम्पूर्ण जगत् मेरा उत्पन्न किया हुन्त्रा है, इसालए मुक्ते सभी के ऊपर एक बरावर दया है। उन सबमें जो मद त्रार माया को छोड़कर मन, वचन त्रीर काया से मुक्ते भजता है।। ४।।

दे।०—–पुरुष नर्ंसक नारि नर जीव चराचर केाइ ।

भगति भाव भजि कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥१३२॥

वह पुरुष, स्त्रों, नपुंसक चराचर जीव-मात्र में कोई हो, जे। कपट छोड़कर भाक्त-भाव-पूर्वक मुक्ते भजेगा, वहीं मुक्ते ऋत्यन्त प्यारा है।।१३२।।

सो०-सत्य कहुउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानिप्रय ।

श्रस बिचारि भजु मेाहि परिदृरि श्रास भरोस सब ॥१३३॥

हे पत्तो ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुमे पवित्र सेवक प्राण-समान प्रिय हैं। ऐसा विचारकर, सब त्राशा-भरोसा छोड़कर, तुम मेरा भजन करो॥ १३३॥

चौ०-कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरि स्वरूप निरंतर मेाही ॥ प्रभुबचनामृत सुनि न श्रवाऊँ । तन पुलिकत मन श्रति हरपाऊँ ॥ १ ॥

मेरे स्वरूप का निरन्तर ध्यान करने पर दुमका कमा काल न व्यापेगा (अथात् तुम कभो न मरोगे)। मैं प्रभुजी के वचनामृत सुनकर तृत्र नहां हाता था, मेरा शरीर पुलकित हो गया था और मैं मन में बहुत हो आनिन्दत होता था।। १।।

सो सुख जानइ मन श्ररु काना । नहिँ रसना पर्हिँ जाइ बखाना ॥ प्रभु-सोभा-सुख जानिईँ नयना । किह किमि सकिहँ तिन्हिईं निर्हे बयना ॥ उस सुख का तो मन और कान ही जानते हैं, जाम से वह नहीं कहा जा सकता। प्रभुजो का शाभा के सुख का नत्र जानते हैं, वे भला कह कैस सकत हैं; क्यांकि वे बे।ल नहीं सकते।। २।।

बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिसुकौतुक तेई॥ सजलनयन कछु मुख करि रूखा। चितइ मातु लागी श्रति भूखा॥३॥

मुमे बहुत प्रकार क ज्ञान दे और सम्माकर श्रारामचन्द्रजो फिर बाल-क्रांड़ा (खिलवाड़) करने लगे। उनका आँख डबडबाइ हुइ थों; वे अपना मुँह कुछ रूखा करके माता को ओर भाँके, मानां उन्हें बड़ा भूख लग आइ हो।। ३।।

• देखि मातु श्रातुर उठि धाई । कहि मृदु बचन लिये उर लाई ॥ गोद राखि कराव पयपाना । रघु-बर-चरित ललित कर गाना ॥ २॥

उन्हें इस रूप में देख माता श्रातुर होकर उठ दोड़ी श्रौर के।मल वचन कहकर उनका हृदय से लगा लिया। रघुनाथजो का गोदा में रखकर उनके सुन्दर चरित्रों के। गातो हुई वह उन्हें दूध पिलाने लगो ॥ ४॥

सो ० – जेहि सुख बागि पुरारि श्रसुभ-बेष-कृत सिव सुखद।

भ्रवधपुरी नरनारि तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ १३४॥

सुस्र देनवाले त्रिपुरारि शङ्करजो ने जिस हुन्स के लिए श्रञ्जम वेष (केशिनवेष—रूएड-माला, खप्पर श्राद) धारण किया, छसो सुन्न में श्रयोध्या के को-पुरुष सदा मन्न रहतं हैं॥ १३४॥

सोई सुख जवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । ते नहिँ गनिहँ खगेस ब्रह्मसुर्खाई सज्जन सुमति ॥ १३५॥

जिसने उस सुख का लक्लशमात्र एक बार स्वप्न में भा पा लिया, हे गरुढ़जा ! वह श्रेष्ठ-वृद्धि वाला सज्जन उसके त्रागे इहार ख को कोइ वस्तु नहीं सममता ॥ १३५ ॥

चौ०-में पुनि श्रवध रहेउँ कछु काला । देखेउँ वालविनाद रसाला ॥ रामप्रसाद भगति बर पायउँ । प्रभुपद बंदि निजाह म श्रायउँ ॥१॥

फर मैं कुछ समय पयन्त श्रयाध्या में रहा श्रोर मैंन सुन्दर बालावनोद देखा। रामचन्द्रजो के श्रनुष्ट सं मैंने मांक्त का वरदान पाया श्रार फर स्वामों के चरणां की वन्दना कर मैं श्रपन श्राश्रम में श्राया॥ १॥

तब तेँ मोहि न ब्यापो माया। जब तेँ रघुनायक श्रपनाया॥ यह सब ग्रसचरित मेँ गावा। इरिमाया जिमि मोहि नचावा॥ २॥ जब से रघुनाथजो न सुमें अपना लिया तब से फिर सुमें माया नहीं व्यापो। यह सब गुप्त चरित्र मैंन गाया, जिस तरह सुमें भगवान् का माया ने नचाया था॥ २॥

निज श्रनुभव श्रव कहउँ खगेसा । बिनु र्हारभजन न जाहिँ कलेसा ॥ रामकृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ रामप्रभुताई ॥ ३ ॥

हे गरुड़ जो । श्रव श्रपना श्रनुभव श्रापको सुनाता हैं । वह यह कि भगवद्भजन बिना क्लेश नहीं जात । हे पिचराज ! श्रार सुनिए । रामचन्द्रजो को कुपा बिना उनको प्रभुता (महिमा) जाना नहों जातो ॥ ३॥

जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिँ प्रोती॥ प्रोति बिना नाह भर्गात दृढाई। जिमि खगर्पात जल के चिकनाई॥४॥

महिमा जान प्ता प्रतात (विश्वास) नहां होतो, विना विश्वास के प्रीत नहीं होतों होर प्रीति बिना मान्त हत नहीं होतों हे गरुड़जां ! जैसे जल की चिकनाइ। (जल चुपड़न स जो किसा जगर 'चकनाइ होता ई. ता वह जल सूखन पर मिट जातो है, श्रथवा जल में तल या घो हाला जान ना वह ऊपर हा ऊपर तैरता है एक-रस नहीं होता; इसी तरह प्राति बिना भि है कर्न होतो)।। ४।।

सो०-विनु गुरु हाड कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिन्।

गावहि बद पुरान सुख कि लहिन्र हरिभगति बिनु ॥१३६॥

क्या विना गुरु के भी ज्ञान हो सकता है ? या विना वंराग्य के कभा ज्ञान हो सकता है ? बेद आर पुराख गात है कि भगवान को भाक्त विना क्या कभी कोई सुख पा सकता है ? (नहीं) ॥ १३६ -

के बिस्नाम कि पाव तात सहज संतोष बिनु । चलइ कि जल बिनु नाव केटि जतन पिच पिच मरिय ॥१३७॥

ह तात । स्वाभावक सन्ताव बिना कान विश्वाम था सकता है ? कराहों यल कर हैरान होकर मरने पर भा क्या बिना ताना क कभो नाव चलतो है ? (नहों) ॥ १३०॥ चौ०—बिनु संताष न काम नसाहीँ । काम श्रद्धत सुख सपनेहुँ नाहोँ ॥ रामभजन बिनु मिटहि कि कामा । धर्लावहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥१॥

सन्ताथ बना काम (मनारथ) नष्ट नहीं होत त्यार जब तक कामनार्थ बना है तब तक सुख स्वप्न में भा नहीं है। रामचन्द्र जो के भजन बिना क्या कामनाय सिट सकतो है ? बिना पृथ्वा क्या बुच्च जम सकता है ? (नहीं) ।। ?।।

विनु विग्यान कि समता श्रावइ । की श्रवकास कि नभ विनु पावइ ॥ स्रद्वा विना धरम निहुँ होई । विनु महि गंध कि पावइ कोई ॥२॥ विज्ञान (विशष ज्ञान, ज्ञान के मम को जान लना) हुए बिना भी क्या समता (सबको एक-सा सममना) त्रा सकती है ? क्या बिना त्र्याकाश के कोई खाली जगह पा सकता है ? श्रद्धा (गुरु, वेद त्र्योर शास्त्राक्त वचनों पर त्र्यास्तिक बुद्धि से विश्वास) बिना धर्म नहां हो सकता, बिना पृथ्वो के क्या कभो गन्ध (जा पृथ्वी ही का गुए। है) को कोई पा सकता है ? (नहीं) ॥ २॥

बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ सील कि मिल बिनु बुधसेवकाई । जिमि बिन् तेज न रूप गुसाईँ ॥ ३ ॥

क्या बिना तपस्या काइ तज को प्रकाशित कर सकता है ? क्या कभो ससार में बिना पाना के कोइ रस बन सकता है (कदापि नहीं)। ह गुसाइ ! क्या विद्वानों की सेवा किये बिना किसो की शोल मिल सकता है, जैसे तेज के बिना रूप हो हो नहीं सकता ॥ ३॥

निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ विहोन समीरा ॥ कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा । विनु हरिभजन न भव-भय-नासा ॥४॥

श्रपन सुख (श्रात्मसुख) क बिना क्या मन स्थिर हा सकता है ? वायु बिना भी क्या म्यर्श गुरा हो सकता है ? क्या बिना विश्वास कोई भो सिद्धि हा सकतो है ? (नहीं)। ऐसे हो बिना भगवद्-भजन संसार के भय का नाश नहीं होता॥ ४॥

दो०-विनु विस्वास भगति निह तेहि विनु द्रविह न रामु। रामकृपा विनु सपनेहुँ मन न लहिह विस्नामु॥ १३८॥

बिना विश्वास भक्ति नहीं होतो, भक्ति बिना रामचन्द्रजो नहीं द्रवते (द्यार्ट्र नहीं होत) त्रार रामचन्द्रजी को कुपा बिना मन स्वप्न मं भो विश्राम नहीं पा सकता ॥ १३८॥

सो ० – श्रम बिचारि मतिधीर तिज कुतर्क संसय सकल।

भजहु राम रघुबीर करुणाकर सुंदर सुखद ॥ १३६ ॥ हे धीर-बुद्धि तुम ऐसा विचारकर सब कुतका श्रीर संशय को त्यागकर दया की स्नान, सुन्दर, सुखदाया राम रघुबीर का भजन करो॥ १३९॥

चौ०-निज मित-सिरिस नाथ में गाया । प्रभु-प्रताप-मिहमा खगराया ॥ कहेउँ न कछु करि जुर्जात बिसेखा । यह सब मैं निज नयनिन्ह देखा ॥१॥

ह पित्तराज ! मैंने अपना बुद्धि क अनुसार म्वामा के प्रभाव का महिमा गाई। इसमें मैंने काइ विशेष युक्ति नहीं लगाई, यह सब मैंने अपनो आँखां से देखा है॥ १॥

महिमा नाम रूप गुनगाथा। सकल श्रमित श्रनंत रघुनाथा॥ निजनिजमित मुनि हरिगुन गार्वाहँ। निगम सेष सिव पार न पाविहँ॥२॥ रघुनाथजा को महिमा, नाम, रूप और गुण-गण सभी श्रमित (जिनका नाप न हो सके) श्रीर श्रनन्त (जिनका पार न हो) हैं। मुनिजन श्रपनो श्रपना बुद्धि के श्रनुसार भगवर्-गुण गाते हैं; उनका पार तो वेद, शेषजो श्रीर शिवजी भी नहीं पाते।।। २।।

तुम्हिं श्रादि खग मसकप्रजंता । नभ उडाहिँ निहुँ पाविहँ श्रंता ॥ तिमि रघु-पति-मिहमा श्रवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ ३॥

हे गरुड़जो ! आपसे लगाकर मच्छर तक सभो पत्तो आकाश में (अपनी अपनो शक्ति के अनुसार) उड़ते हैं, पर उसका अन्त कोई नहीं पाता। हे तात ! इसी तरह रघुनाथजो को महिमा अथाह है। क्या कोई कभी उसको थाह पा सकता है ? (नहीं) !! ३ !!

राम काम-सत-कोटि-सुभग-तन । दुर्गा-कोटि-श्रमित श्रिरमर्दन ॥ सक्र-कोटि-सत-सरिस बिलासा । नभ-सत-कोटि-श्रमित श्रवकासा ॥ ४॥

रामचन्द्रजा सौ करोड़ कामदेवां के समान सुन्दर शरोरवाले हैं श्रौर करोड़ें। दुगाजों के समान श्रसंख्य शत्र्रश्रों का नाश करनवाले हैं। सौ करोड़ इन्द्रों के समान विलासकता (सुख-भीगों) हैं श्रोर सौ करोड़ श्राकाशां के समान श्रमित श्रवकाशयुक्त (त्यापक) हैं॥ ४॥

दो०-मरुत-केाटि-सत-बिपुल बल रवि-सत-केाटि प्रकास ।

सित-सत-कोटि सो सीतल समन सकल-भव-त्रास ॥१४०॥

सौ करोड़ वायु के समान अनका ऋपार बल है, सौ करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश है। उनका प्रकाश सौ करोड़ चन्द्रां के समान शोतल और ससारसम्बन्धो भयों के। शान्त करनेवाला है।। १४०।।

काल-केाटि-सत-सरिस श्रति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम-केतु-सत-केाटि-सम दुराधरष भगवंत ॥१४१॥

भगवान रामचन्द्र सौ करोड़ कालां के समान श्रात्यन्त दुस्तर (कठिन), दुरन्त (जिसको समाप्ति न हो) श्रीर दुर्गम हैं। वे सौ करोड़ धूमकेतु (पूँछवाले तारे, जिनका दोखना प्रजाक्त्यकारी होता है) के समान दुराधर्ष (श्रसद्य) हैं॥ १४१॥

चो०- इ भु श्रगाध सत-कोटि-पताला। समन-कोटि-सत-सरिस कराला। तीरथ-श्रमित-कोटि-सत पावन।नाम श्रीखल-श्रघ-पुंज-नसावन॥१॥

प्रभु रघुनाथजा सौ कराड़ पातालां के समान गहरे हैं, सौ करोड़ यमराजां के समान विकराल हैं। ऋपार तोथों के समान पवित्र करनेवाल उनके अनंत नाम समन्त पाप-समूहां के नष्ट करनेवाले हैं॥ १॥

हिम-गिरि-कोटि श्रचल रघुबोरा । सिंधु - कोटि-सत-सम गंभीरा ॥ काम-धेनु - सत-कोटि - समाना । सकल-काम-दायक भगवाना ॥२॥ भगवान रघुवार सो करोड़ हिमालय पर्वता के समान निश्चल हैं. सो करोड़ समुद्रों के समान रभार हैं और सो कराड़ कामधनुआं के समान सम्पूर्ण कामनाआ के देनेवाले हैं ॥२॥ सारद-कोटि-श्रमित चतुराई । बिधि-सत-कोटि सृष्टिनिपुनाई ॥ बिस्तु-कोटि-सत पालन-करता । रुद्र-कोटि-सत-सम संहरता ॥३॥

उनमें श्रनांगनत कराड़ें। सरम्बातया के समान चतुराई है, सा करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि को निपुणता है। वे सौ करोड़ विष्णु के समान पालनकता श्रीर सौ करोड़ कहाँ के समान सहारकता है।। ३।।

धनद-कोटि-सत-सम धनवाना । माया - कोटि प्रपंचनिधाना ॥ भार धरन सत-कोटि-श्रहासा । निरवधि निरुपम इ भु जगदोसा ॥४॥

वे सी कराड़ कुवरा क समान धनवान ह आर कराड़ों मायात्रां के समान प्रपश्च (संसार) क ानधान (श्राधार-स्थान) हैं, सो कराड़ शेषा के समान भार धारण करनेवाले हैं, इसा लए वे ानरवाध (जिनका अवधि न हा कि कब से हुए श्रोर कब तक रहेंगे) और निहास (जिनका उपमा देन के लिए दूसरा उदाहरण न यिल सके) प्रभु (समर्थ) श्रोर जगत् के न्वामो हैं।। ४।!

छद-निरुपम न उपमा म्रान रामसमान निगमागम कहे। जिमि कोटि-सत-खरोत-सम रांब कहत र्यात लघुता लहे॥ एहि भाँति निज निज मार्ताबलास मुनीस हारिह बलानहीँ। प्रभु भावगाहक र्यात कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहाँ॥

वेद आर शास्त्र कहत हैं कि एस उपमा-राहत रामचन्द्र जा का समानता के लिए कोड उपमा नहा जैसे सा कराड़ खद्यात (जुन्नुजुआ) के बराबर कह दन पर भो सूथे के लिए वह उपमा बहुत हा जुन्छ होता है। इसा तरह अपना अपना बुद्ध को गति के अनुसार मुनोशवर भगवान का वर्णन करते हैं आर प्रभु रामचन्द्र जा भाव के प्रह्मणकत्तों, अत्यन्त द्यालु हैं, अतएव उनक प्रम-युक्त वरान का सुनकर व सुख मानत है।।

दा ० – राम श्रमित-गुन-सागर थाह कि पावइ केाइ। संतन्ह सन जस कब्रु सुनेउँ तुम्हिहँ सुनायउँ सेाइ॥१४२॥

रामचन्द्रजा अपार गुणा क समुद्र हैं, क्या कोइ उनका थाह पा सकता है ? (काई नहीं) इसा लिए मैंने जैसा कुछ महात्माओं स सुना था, वहा आपको सुना दिया ॥ १४२ ॥

१ — वेदः उपानषद् — 'न सत्ममञ्चाभ्य धकश्च दृश्यते", गीता—'न त्वत्तमोऽस्त्यभ्याधकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रातमप्रभावः'—श्र० ११।

२--''थे यथा मा प्रपट न्ते तांस्तथैव अजाम्यहम् ।''>--गीता--श्रथात् जो जैसे जिस भाव से मेरी शरण आते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही प्राप्त होता हूँ ।

## सो०-भावबस्य भगवान सुखिसधान करुनाभवन।

तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतापतिहि ॥१४३॥

भगवान् भाव के वश, सुख के भारडार श्रीर दया के घर हैं। इसलिए ममता, मद श्रीर श्रीभमान के। छोड़कर सदा सोतापित रामचन्द्रजा का भजन करना चाहिए॥ १४३॥

# चौ०-सुनि भुर्ःंडि के बचन सुहाये। हरियत खगपति पंख फुलाये॥ नयन नीर मन र्श्चात हरवाना। शो-रह्-बर-प्रताप उर श्राना॥१॥

काकभुशुंग्रहजो के सुहावन वचन सुनकर गरुड़जो प्रसन्न हुए स्त्रार उन्होंने पङ्क फुला लिये। इनके नेत्रों में जल भर स्राया, वे मन में बहुत प्रसन्न हुए स्त्रीर श्रारघुवर रामचन्द्रजो का प्रताप हृदय में लाये॥ १॥

पाछिल मेाह समुभि पछिताना । ब्रह्म श्रनादि मनुज करि माना ॥ पुनि पुनि कागचरन सिर नावा । जानि रामसम प्रेम बढावा ॥२॥

गहड़ जो पिछले मोह पर पश्चात्ताप करने लगे जो उन्होंन श्रनादि ब्रह्म के। मनुष्य मान लिया था। उन्होंने बार बार काकमुशुण्डिजों के चरणों में मस्तक नवाया श्रीर रामचन्द्र जो के समान जानकर उन पर प्रेम बढ़ाया।। २।।

ग्रुरु बिनु भवनिधि तरइ न कोई । जैाँ विशंचि-शंकर-सम होई ॥ संसय सर्प ब्रसेउ मोहि ताता । इखद लहरि क्कतर्क बहु बाता ॥३॥

(गहरूजी ने कहा)—जा ब्रह्मा श्रीर शङ्कर के समान (समर्थ) हो तो भी गुरु बिना संसार-सागर से कोई नहीं पार होता। हे तात! मुक्ते संशयरूपों सर्प ने इसा था श्रीर बहुत से कुतकों के मुंडरूपा उसका लहरें मुक्ते श्री रही थी॥ ३॥

तव सरूप गारुडि रघुनायक । मेाहि जित्रायेउ जन-सुख-दायक ॥ तव प्रसाद मम मोह नसाना । रामरहस्य श्रनूपम जाना ॥४॥

भक्तां के सुखदायक, गारुड़ां (साप का विष उतारनेवाले) रघुनाथजों ने आपका स्वरूप धरकर मुक्ते जिला लिया। आपको कृपा स मेरा महि नष्ट हो गया आर मैंने राभचन्द्रजा का अनुपम रहस्य जाना ॥ ४॥

दो०-ताहि प्रसंसि विविध विधि सीस नाइ कर जोरि। बचन बिनीत सप्रेम मृट् बोलेउ गरड बहोरि॥१४४॥

गरुड़जी काकमुर्शाएडजा की नाना प्रकार से प्रश्ता कर, उन्हें सिर नवा, हाथ जोड़कर विनय भरे, प्रमयुक्त, केामल वचन फिर बोले—॥ १४४॥

# इ भु श्रपने श्रविबेक तेँ बूक्तउँ स्वामी तोहि । कृपासिंधु सादर कहु जानि दास निज मेाहि ॥१४४॥

हे प्रभो ! स्वामो ! मैं अपने अविचार से आपको पूछता हूँ; हे दयासागर ! मुफे अपना दास जानकर उस प्रश्न का उत्तर आदर-पूर्वक कहिए ॥ १४५॥

चो०-तुम्ह सर्वभ्य तग्य तमपारा । सुर्मात सुसील सरलश्राचारा ॥ ग्यान-बिरत-विग्यान-निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा॥१॥

श्राप सर्वज्ञ हैं, तज्ञ (ब्रह्मवेता) हैं, तमोगुण श्रथवा श्रज्ञान से पार हैं; सुबुद्धि, सुशील श्रीर सरल श्राचरणकतो हैं; ज्ञान, वैराग्य श्रीर विज्ञान के निवासस्थान हैं श्रीर रघुनाथजो के प्रिय दास हैं॥ १॥

कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मेाहि कहउ बुकाई॥ राम-चरित-सर सुंदर स्वामी। पायउ कहाँ कहहु नभगामी॥२॥

हे तात! मुक्ते सब बात समक्ताकर किहए कि आपने यह (कौए को) देह किस कारण पाई ? हे आकाशचारी स्वामी! आप यह सुन्दर रामचरित-रूपो मानस-सरोवर कहाँ पा गये ? किहए ॥ २॥

नाथ सुना में श्रस सिव पाहीँ। महा ऽलयहु नास तव नाहोँ॥ मृषा बचन नहिँ ईश्वर कहुई। सा मारे मन संसय श्रहुई॥३॥

हे नाथ! मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी त्रापका नाश नहीं होता। शिवजो कभी मिध्या वचन नहीं कहते, इसलिए मेरे मन में वह संशय हो रहा है।। ३।।

श्रग जग जोव नाग नर देवा। नाथ सकल जग कालकलेवा॥ श्रंडकटाह श्रमित लयकारी। काल सदा दुरतिक्रम भारी॥४॥

हे नाथ ! स्थावर-जङ्गम जोव, नाग, मनुष्य, देवता श्रादि सभी काल के कलेवा हैं। श्रपार ब्रह्मायड-कटाहों का प्रलय करनेवाला काल सदा बड़ा दुरितक्रम (जिसका कोई किसी तरह न दवा सके) है।। ४।।

सो ० - तुम्हहिँ न ब्यापत काल श्रति कराल कारन कवन।
मोहि सो कहह कृपाल ग्यानप्रभाउ कि जोगबल ॥१४६॥
वह श्रिति कराल काल श्रापको नहीं व्यापता, इसका कौन सा कारण है ? हे
ह्याछ ! श्राप यह मुक्ते वतलाइए। क्या ज्ञान के प्रभाव से या ये।ग के बल से वह श्रापको
नहीं सताता ?॥१४६॥

#### दो०-प्रभुः तव श्रास्त्रम श्रायउँ मार माह ।श्रम भाग ।

कारन कवन से। नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥१४७॥

हे प्रभो ! त्रापके त्राश्रम में त्राते ही मेरा मोह त्रौर श्रम भाग खड़ा हुत्रा । हे नाथ ! इसका कौन सा कारण है ? यह सब प्रेम-सिंहत किहए ॥ १४७ ॥

चौ०-गरुडिंगरा सुनि हरषेउ कागा । बोलेउ उमा सहित श्रनुरागा ॥ धन्य धन्य तव मित उरगारी । प्रस्न तुम्हार मे। हि श्रित प्यारी ॥१॥

शिवजो कहते हैं कि है उमा ! गरुड़जो को वाणो सुनकर काकमुशुण्डजो प्रसन्न हुए ख्रौर अनुराग के साथ बोले—ह गरुड़जो ! आपको बुद्धि को धन्य है, धन्य है । आपका प्रश्न सुक्ते बहुत ही प्रिय है ॥ १॥

सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम की सुधि मोहि श्राई॥ श्रव निज कथा कहउँ मेँ गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥२॥

श्रापके प्रमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर सुभे बहुत जन्मां का स्मरण हो श्राया। श्रव मैं श्रपनी कथा कहता हूँ, हे तात ! मन लगाकर श्रादर पूर्वक उसे सुनिए ॥ २ ॥

जप तप ब्रत मख सम दम दाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना ॥ सब कर फल रघु-पति-पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा ॥३॥

जप, तप, त्रत, यज्ञ, शम, दम, वान, वैराग्य, विवेक, योग श्रीर विज्ञान सबका फल रघुनाथजा के चरणों मं प्रेम का होना है; उसके बिना कोई चेम (कल्याण) नहीं पाता ॥ ३॥

एहि तन राम भगति मेँ पाई। ता तेँ मे।हि ममता श्रिधिकाई॥ जेहि तेँ कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥४॥

मैंने इसा (काक-) शरोर से रामचन्द्रजो को भक्ति पाई है, इसी लिए मुक्ते इस पर अधिक ममता है, क्यांकि जिसस कुछ अपना स्वार्थ हो उस पर सभी लोग ममता करते हैं॥ ४॥

सो०-पन्नगारि असि नीति स्नुतिसंमत सज्जन कहि ।

श्चित नीचहु सन प्रोति करिय जानि निज-परम-हित॥१४८॥ हे सर्पशत्रु गरुड़जो ! सज्जन लोग वेदों को सम्मत ऐसी नीति कहते हैं कि अपना परम हित (होता) जानकर श्रत्यन्त नीच से भो प्रीति कर लेनो चाहिए॥१४८॥

पाट कीट तेँ होइ तेहि तेँ पाटंबर रुचिर। कृमि पालइ सब कोइ परम ऋपावन प्रानसम ॥१४६॥ देखिए, रेशम कोड़े से निकलता है श्रीर उस रेशम से सुन्दर रेशमो कपड़ बनते हैं; इसलिए श्रत्यन्त श्रपवित्र रेशमो कोड़ों का सभा प्राग्य-समान पालत हैं।। १४९॥

चौ०—स्वारथ साँच जोव कहुँ एहा । मन-ऋम-बचन रामपद नेहा ॥ सोइ पावन सेाइ सुभग सरीरा । जेा तनु पाइ भजिय रघुवीरा ॥१॥

जोव के लिए सचा स्वाधं यही है कि मन, वचन स्थोर कर्म से रामचन्द्रजा के चरणां में उसका स्तेह हो। जिस शरोर की पाकर य्युनाथजों का भजन बने, वहा शरोर पावन स्थौर सुन्दर है।। १॥

रामांबमुख लहि विधिसम देही । कांब को बिद न प्रसंसिह तेही ॥ रामभगित एहि तन उर जामी । ता ते माहि परमाप्रय स्वामी ॥२॥

श्रद्धा के समान देह भिल जाय किन्तु वह रामचन्द्रजों से विमुख हो तो चतुर विद्वान् उसको प्रशसा नहीं करते। हे स्वामा ! इसा शरोर में रामचन्द्रजों की भक्ति का श्राङ्कुर मेरे इदय में हुआ इससे यह देह मुक्ते बहुत हो प्यारो है ॥ २॥

तजउँ न तनु निज इच्छा । रना । तनु बिनु बेर भजन नहिँ बरना ॥ प्रथम मोह मे।हि बहुत बिगोवा । रार्माबमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥३॥

अपना इन्छा के अधोन मृत्यु होने पर भी में इस दह का नहीं त्यागता; क्यांकि वेदां ने शागेर बिना भजन होना नहीं वर्णन किया। पहले मुक्ते मोह ने बहुत तक्क किया, मैं रामचन्द्रजी से विमुख था, इसलिए कभो मुख से नहीं साथा॥ ३।:

नाना जनम करम पुनि नाना । किये जाग जग मख तप दाना ॥ कवन जानि जनमेउँ जहँ नाहाँ । भैँखगेस ५ मि ५ मि जग माहाँ॥४॥

मैंने अनेक जन्म लिय श्वार योग, जप, यज्ञ, तप, दान आदि अनेक कमे किय। हे गरुड़जो ! संसार मं ऐसा कोन सो यानि ह जिसमें एम दूम कर मैंने जन्म नहां लिया १॥ ४॥ दे खेउँ सब करि करम गुसाईँ । सुर्खा न भयउँ श्रबहिँ की नाईँ॥ सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सित्रप्रसाद मित मेाह न घेरी ॥ ४॥

हं गुसाइ ! मैंने सभा कमें करके दस्त लिये, परन्तु में श्रव के समान सुखा कभा नहीं हुआ । हे नाथ ! सुक्त बहुत जन्मा को सुधि बना है, शिवजों की कृपा स मेरा बुद्धि की मेह ने नहां घेरा ॥ ५ ॥

दे।०-प्रथम जनम के चरित श्रब कहउँ सुनहु बिहँगेस । सुनि प्रभु-पद-रित उपजइ जा तेँ मिटहिँ कलेस ॥१५०॥ हे पिचराज ! श्रव मैं श्रापसे प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, सुनिए । उन्हें सुनकर भगवान के चरणों म प्रोति उत्पन्न होता है, जिससे क्लेश मिट जाते हैं ॥ १५० ॥

पूरव कल्प एक 5 भु जुग। कलिजुग मलमूल ।

नर श्ररु नारि श्र-धर्म्म-रत सकल निग्म 5 तिकूल ॥१५१॥
हे प्रभा ! पहले एक कल्प में कैलियुग पापों का मूल था। स्नो श्रीर पुरुष सब
वेदों के प्रतिकूल और अधर्म में तत्पर थे॥ १५१॥

चौ०-तेहि कलिजुग केासलपुर जाई। जनमत भयउँ सुद्रतनु पाई॥ सिवसेवक मन क्रम श्ररु बानी। श्रान देव विंदक श्रिभगानी॥१॥

डस कोलयुग में मैंने श्रयोध्या में जाकर जन्म लिया, शूद्र का शरीर पाया। मैं मन, कर्म श्रीर वाणां से शावजी का सेवक श्रीर दूसरे देवतां का निन्दक, श्रभिमानी था॥ १॥

धन-मद-मत्त परम बाचाला । उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ जदिप रहेउँ रघु-पीत-रजधानी । तदिप न कब्रु महिमा तब जानी ॥२॥

धन के मद से उन्मत्त, बड़ा वाचाल (बहुत बालनेवाला) तथा तोत्रवुद्धि था। मेरे हृदय में बड़ा भारो दम्भ (पाखंड) था। यद्यपि मैं रघुनाथजा की राजधानों में था, तो भा उस समय में उसका कुछ महिमा नहीं जानता था॥ २॥

श्रब जाना में श्रवधप्रभावा । निगमागम पुरान श्रस गावा ॥ कवनेहु जनम श्रवध बस जोई । रामपरायन सो पड्हाई ॥ ३ ॥

अब मैंने अवध का प्रभाव जाना, जो वेद, शाक्ष और पुराणों में इस तरह गाया गया है कि जो का**इ किसो जन्म में भो अयोध्या में निवास करे वह अवश्य अत्यन्त राम-**परायण हो जायगा ॥ ३॥

म्रवधप्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसिहँ राम धनुपानी॥ सो र्कालकाल कठिन उरगारी। पापपरायन सब नरनारी ॥ ४॥

श्रयाध्याजा के प्रभाव की प्राणा तभा जान सकत है जब धनुषधारा रामचन्द्रजी उनके इदय में निवास करत है। हे गरुड़जा ! वह कालयुग बहुत ही कठिन था; क्यांकि सभी स्ना-पुरुष पाव में तत्पर थ॥ ४॥

दो०—कलिमल श्रसे धर्म सब ग्रस भये सद्धं थ। दंभिन्ह निज मित कल्प करि प्रगट किये बहु पंथ ॥१५२॥ कालयुग के पापों ने सब धर्मा का श्रास कर लिया, श्रेष्ट प्रन्थ ग्रुप्त हो गये। दम्भा

कालयुग के पापा ने सब धमा का धास कर लिया, श्रष्ट प्रनथ गुप्त हा गय। दम्स लोगों ने श्रपनी बुद्धि से कल्पित कर श्रनेक मागे प्रकट किये॥ १५२॥ भये लोग सब मोहबस लोभ यसे सुभ कर्म।

सुनु हरिजान सु श्यानिधि कहुउँ कछुक कलिधर्म ॥१५३॥ सभी लोग मोह के वश हो गये, लोभ ने श्रुभ कर्मों के ग्रस लिया। विष्णु के बाहन, ज्ञानसागर गरुड़जी! मैं कलियुग के कुळेक धर्म कहता हूँ, सुनिए॥१५३॥

चौ०-बरन धरम नहिं श्रास्त्रम चारी। स्रुति-बिरोध-रत सब नरनारी॥

द्विज स्नुतिबेचक भूप प्रजासन । कोउ निहँ मान निगम-श्रनुसासन ॥१॥

कित्युग में न तो चारों वर्णों के धर्म रहते हैं, न उक्त श्राश्रम हो। सब स्नो-पुरुष वेद के विरोध में तत्पर हो जाते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचनेवाले श्रीर राजा प्रजाओं के। खा जानेवाले होते हैं; कोई शास्त्र की श्राह्मा के। नहीं मानता ॥ १॥

मारग सोइ जा कहँ जोइ भावा । पंडित सोइ जेा गाल बजावा ॥ मिथ्यारंभ दंभरत जोई । ता कहँ संत कहि हैं सब केाई ॥ २ ॥

मार्ग वही है जो जिसके। श्रन्छा लग जाय, पिएडत वही है जे। गाल बजावे (मनमानो बड़बड़ाहट करके शेखी हाँक ले); जे। भूठा श्रारंभ (श्रायोजन) कर ले, दम्भ (लोगां को दिखाने के लिए जप ध्यान श्रादि करने) में तत्पर हो, उसके। सब लोग सन्त कहने लगते हैं॥ २॥

सोई सयान जो पर-धन-हारी। जो कर दंभ सो बड़ श्राचारी॥ जो कह भूठ मसखरी जाना। किलजुग सोइ गुनवंत बखाना॥ ३॥

किल्युग में चतुर वहीं हैं जो दूसरे का धन हर ले, जो दम्भ फैलावे वह बड़ा आचारी कहा जाता है। जो भूठां मसखरी (त्र्यंग्य वचनों से भरो हॅसो) को बातें कहना जाने, किल्युग में वहो गुरावान कहा जाता है।। ३॥

निराचार जो स्नुतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी बैरागी ॥ जा के नख श्ररु जटा विसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ ४ ॥

जा श्राचार-अष्ट श्रौर वेदमार्ग का त्यागनेवाला है, वहा कलियुग में ज्ञाना श्रार वंरागों कहा जाता है। जिसक नस्व बद् गये हाँ, जटाय विशाल हो गई हों वही कलिकाल में प्रसिद्ध तपस्वों कहा जाता है।। ४॥

दा० – त्रमुभ बेष भूषन धरे भच्छाभ च्छ जे खाहिँ।

तेइ तापस तेइ सिद्ध नर पूज्य ते किनजुग माहिँ ॥ १५४॥

जा अशुभ वेष और वेसे हा भूषण धारण किये हां, मक्ष्याभक्ष्य (मद्य, मांस आदि) स्वावं, वे ही क्लियुग म तपस्वो हैं, वे ही मनुष्य सिद्ध हैं और पूज्य भा माने जाते हैं॥१५४॥

### सो०-जे श्रपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य बहु । मन क्रम बचन लवार ते बकता कलिकाल महाँ ॥ १५५ ॥ जो श्रपकारी (बिगाड़ करनेवाले) श्रौर चार (चुगलखोर) हैं, उनकी बड़ाई श्रौर बहुमान है श्रौर जो मन, वचन तथा कर्म से लबार हैं वे ही कलियुग में वक्ता हैं श्रर्थात पुराणी

श्रौर व्याख्यानदाता हैं ॥ १५५ ॥
चौ० —नारिविबस नर सकल गोसाईँ । नाचिहुँ नटमरकट की नाईँ॥
सृद्ध द्विजन्ह उपदेसिहुँ ग्याना । मेलि जनेऊ लेहिँ कुदाना ॥ १ ॥
हे गुसाइँ ! सब मनुष्य क्षियों के वश में हैं, वे उनके संकेत पर ऐसे नाचते हैं जैसे
नट का बन्दर । शुद्ध लोग ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश देते हैं श्रौर जनेऊ पहन कर दुष्ट
(बुरा) दान लेते हैं ॥ १॥

सब नर काम-लोभ-रत क्रोधी । बेद-बिप्र-ग्रुरु-संत-बिरोधी ॥ ग्रुनमंदिर सुंदर पति त्यागी । भजिह नारि परपुरुष श्रभागी ॥ २ ॥ सभो मनुष्य कामी, लोभो और क्रोबी तथा वेद, ब्राह्मण, गुरु और सन्तां के विरोधी हैं। स्वियाँ गुणों के स्थान, सुन्दर अपने पति की त्याग कर श्रभागे पर-पुरुष का सेवन करती है॥ २॥

सौभागिनी विभूषनहीना। विधवन्ह के सृंगार नवोना॥
गुरुश्य विधर ग्रंथ कर लेखा। एक न सुनहिँ एक नहिँदेखा॥ ३॥
कि सौमान्यती विवाँ तो भूषणां स रहित हैं और विधवाओं के नय नये शङ्कार होते हैं। गुरु और शिष्यों का तो आपस में श्रंथ और बहर का सा हिसाब होता हैं, जैसे बहरा तो सुनता नहां और श्रन्था देखता नहीं, एसे हा शिष्य ता शिक्षा सुनते नहीं और गुरु कुछ जानते नहीं॥ ३॥

हरइ सिष्यधन साक न हरई। सा गुरु घार नरक महँ परई ॥ मातु पिता बालकन्ह बोलावहिँ। उदर भरइ साइ धर्म सिखावहिँ॥ ४॥

जो गुरु शिष्य के धन का तो हरण करं, पर उसके शोक के न मिटाने, वह गुरु घोर नरके में गिरता है। माता-पिता बालकें का बुलात श्रौर उनका वहां धर्म सिखात हैं जिसमें पेट भरे॥४॥

देा०—ब्रह्मग्यान बिनु नारि नर कर्हाहँ न दूसरि बात । कौडी कारन लेाभवस करहिँ विप्र-ग्ररु-घात ॥ १५६॥ का॰ १३५—१३६ कोई भो स्नो-पुरुष ब्रह्मझान के सिवा दूसरों बात हो नहीं करते. पर लोभ के वश होकर एक कौड़ी के लिए ब्राह्मश आर गुरु का घात (वध) कर डालत हैं।। १५६।।

बादिहँ सूट द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते किछु घाटि । जानइ इहा सो विप्रवर श्रांखि देखार्वाह डाटि ॥ १५७॥ इह लोग बाइ एएं के साथ विवाद करते हैं—'क्या हम तुमस कुछ कम हैं ? जो वेद को जाने वही श्रेष्ठ बाइएए हैं।" इस तरह उन्हें डाँटकर वे श्रांखें दिखाते हैं ॥ १५७॥

चो०-परितय लंपटकपट सयाने। मोह इाह ममता लपटाने॥ तेइ स्रभेदबादी ग्यानी नर। देखेउँ मैं चरित्र कलियुग कर॥ १॥

मैंन कालयुग का चरित्र देखा कि जो पर-स्ना-लम्पट, कपट मं चतुर त्रार मोह, द्वेष तथा ममता में फंस पड़े हैं, वे हा मनुष्य त्राभेद सिद्धात (श्रहं ब्रह्मास्म) कहनेवाल क्राना बनत हैं।। १।।

श्राप गये श्ररु श्रीरिन घालहिँ। जो कहुँ सतमारग प्रतिपालहिँ॥ कल्प कल्प भरि एक एक नरका। परिहुँ जे दूर्लाइँ स्रुति करि तरका॥२॥

आप ता गये हो, पर जो कोइ दूसरा सन्धार्ग पर चलता हो, उसका भी वे ले बैठत हैं। जो शारा बेदां का तर्का (मन-गढ़ा खोटो शङ्कात्रां) से दूषित करते हैं वे एक एक नरक मं करप करप भर बसत है।। २।।

जे बरनाथम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ नारि मुई घर संपति नासी । मूँड मुँदाइ होहि संन्यासी ॥ ३॥

जे। नाच वर्श के तला, कुम्हार, श्वपच (चराडाल), किरात, काल, कलवार स्त्रादि हैं, व स्ना क मरन तथा घर का सम्पत्ति के नष्ट हा जान पर माथा मुड़ाकर सन्यासी हो जात हैं।। ३।।

ते विप्रन्ह सन पाँव पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसार्वाहें॥ विप्र निरच्छर लोखप कामी। निराचार सठ बृषलीस्वामा॥ ४॥

व आक्षणां स पाँव पुजनाकर अपने हाथां दोनां लेक विगादते हैं। आक्षण लोग निरचर (मृर्ख), लोखा, कामां, आचार-हान, दुष्ट आर वृष्णां (दुराचारिका नोच का) के पांत हो रहे हैं॥ ४॥

सूद्र कर्राहँ जप तप इत राना । चैठि बरासन कहहिँ पुराना ॥ सव नर कल्पित करिहँ अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ ४ ॥ शूद लोग जप, तप, बत श्रीर दान करते एवं श्रव्हें (ऊँचे) श्रासन पर बैठकर पुगरा बाँचते हैं। सब लोग काल्पत (श्रपने मन से गदा हुआ) श्राचार करत हैं। ऐसी अपार श्रनीत है। का जनका वर्णन नहीं हो सकता॥ ५॥

दें।०—भये बरनसंकर सकल भिन्न सेतु सब लोग। कर्राह्रँ पाप दुख पावहिँ भय रुज सोक वियोग॥१४८॥

सब लाग वर्णसंकर हा गये, उन्होंने सब तरह को मयादाओं के। नष्ट कर दिया। वे पाप करत हैं और दु:ख, भय, रोग, सोच और वियोग पात हैं।। १५८॥

स्र्तिसंमत हरि-भक्ति-पथ संजुत बिर्गत बिबेक।

तेहि न चलहिँ नर मोहबस कल्पिहँ पंथ श्रनेक ॥१५६॥

वे मोह के वश हो वंराग्य और विचार से युक्त, वेशं के अनुकूत, भगवान् का भाक्त के मार्ग पर नहीं चनते। किन्तु मोड में पड़कर अनेक पन्य कल्पित कर लेत हैं॥ १५९॥

तामर छंद-बहु दाम सँवारहिँ धाम जती। बिषया हरि लीन गई बिरती ॥

तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही । कलिकौतुक तात न जात कहो ॥

हे तात ! सन्यासो लाग बहुत धन लगाकर घर सजात हैं; वंराग्य जाता रहा; उन्न विषयां ने हर लिया ह । तपस्वा ता धनवान् हो गये आर गृहस्थ दरिद्र हा गये, कलियुग का तमाशा कहा नहीं जाता ॥

कुलनंत निकार्राहर नारि सती । यह श्रानहिँ चेरि निवेरि गती ॥ भुत मानहिँ मातु पिता तब लेाँ । श्रवला नहिँ डाठ परी जब लेाँ ॥

कुलवान अपनी सता स्त्री की निकाल दते हैं और कुल की मयादा अर कर घर में दासो को लात हैं। पुत्र माता-पिताओं की तभा तक मानत हैं जब तक स्त्रों उन्हें आंखों स नहीं देख पड़ती॥

सप्तरारि पियारि लगो जब तेँ। रिपुरूप कुटुंब भये तब तेँ॥ नृप पापपरायन धर्म नहीँ। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीँ॥

जब से समुरार प्यारा लगों, तब से कुटुम्बा शतु-रूप हो गये। राजा पापीं में तत्पर हो गये, धर्म नहीं रहा, वे प्रजात्मां की नित्य दग्ड दकर विडम्बना करते हैं।

धनवंत कुतीन मलोन अपी। द्विजिचिह जिनेउ उधार तपो ॥ नांह मान पुरानन्ह वेदिह जो। हरिसेवक संत सही किल सो॥

धनवान् चाहे दृषित भा हो, कुलोन माना जाता है। हाहाणों का चिह्न जनेक-मात्र रह गया। जो उवार (खुल बदन) रहें व तप वो कहलात है। जे। न वदां का मान, न पुराणों की, वे कालयुग में सच्चे हरि के सेवक आर सन्त हैं।। किबंद उदार दुनी न सुनी। ग्रन-दूषन-ब्रात न केापि ग्रनी॥ किल बारिह बार दुकाल परै। बिनु श्रन्न दुखी सब लोग मरै॥

विद्वानां के समूह बहुत हैं, पर संसार में उदार कोई सुना हो नहीं जाता अथवा टकें कमानेवाले किव बहुत हैं, पर हिरगुए-कीर्तन करनेवाले सुनने में नहीं आते। दूसरों के गुएं। कें। दोष बतानेवालों के मुख्ड दीखते हैं, परंतु सचा गुएवान् कोई भो नहीं। किलयुग म बारम्बार अकाल पड़ते और सब लोग बिना अन्न दुखों हो हो मरते हैं।।

# दा०-सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड।

मान मोह मारादि मद ब्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ १६० ॥

हे गरुड़जो ! सुनिए । कलियुग में कपट, हठ, दम्भ, द्वेष, पाखएड, श्रिभिमान, मोह श्रोर कामादि मद सारे ब्रह्माएड में त्याप रहे हैं ॥ १६० ॥

तामस धर्म करहिँ सब जप तप मख इत दान।

देव न बरषिह धरनि पर बये न जामिह धान ॥ १६१ ॥

इस युग में सब लाग जप, तप, यज्ञ, व्रत श्रीर दान श्रादि जो करते हैं वह सब तामस (तमोगुणो<sup>१</sup>) धर्म के श्रनुसार करते हैं। इसों से पृथ्वों पर देवता पानो नहीं बरसाते श्रीर बोये हुए धान्य नहीं उपजते ॥ १६१॥

तोटक-श्रवला कच भूषन भूरि छुधा । धनहीन दुखो ममता बहुधा ॥ सुख चाहहिँ मृढ न धर्मरता । मति थारि कठोरि न कोमलता ॥

कित्युग में स्त्रियां के केश हा भूषण होत हैं, उनका भूख आधक लगती है। वे धन सं रहित (दीरह) होने क कारण दुखां गहती हैं, बहुत तग्ह की ममता बढ़ जाती है। मूर्ख सुख ता चाहतो हैं, पर धर्म में तत्पर नहीं होता। बुद्धि एक तो थोड़ी होतो है और वह भी कठोर होती है, उनमं नम्रता नहीं होता।

नर पीडित रोग न भाग कहीँ। श्राभमान विरोध श्रकारनहीँ॥ लघु जीवन संवत पंचदसा । कलपांत न नास ग्रमान श्रसा॥

मतुष्य रोगों से पीड़ित रहते हैं, सुख तो कहीं नहीं दोखता; बिना कारण हो र्श्वाम-मान त्रार विरोध होते हैं। थाड़ा जोना पचास (या दस-पाँच) वर्ष का—उसमें त्रभिमान ऐसा मानों कल्पान्त तक उनका नाश न होगा॥

१—गीता में तमोगुणी तप के लच्चण कहे हैं—"मूदमाहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनायं वा तत्तामसमदाहृतम्॥" इत्यादिः

किलकाल बिहाल किये मनुजा । निहँ मानत काेउ श्रनुजा तनुजा ॥ . निहँ ताेष बिचार न सीतलता । सब जाित कुजाित भये मँगता ॥

कित-काल ने मनुष्यों के। बेहाल कर दिया, के। इं बहिन श्रीर बेटियां के। नहीं मानता। मन में न सन्तोष है, न विचार है, न शीतलता है; जाति-कुजाति के सभो लोग मैंगते बन गये।

इरषा परुषाच्छर लेालुपता । भरि पूरि रही समता बिगता ॥ सव लेाग बियोग बिसोक हुये । बरनास्त्रम धर्म श्रचार गये ॥

ईच्या (डाह), कठोर वचन बोलना श्रीर लालच पूरे तौर सं भर रहे हैं। समता (मित्रता) नष्ट हो गई है। सब लोग वियोग श्रीर शांक से चौपट हो गये, वर्णाश्रम-धर्म श्रीर श्राचार जाते रहे।।

दम दान दया नहिँ जानपनी । जडता पर-बंचनताति-घनी ॥ तनुपोषक नारि नरा सगरे । परनिंदक ते जग मेाँ बगरे ॥

दम (जितेन्द्रियता), दान, दया और सयानापन कहीं नहीं दोखता। मूखेता और दूसरं को ठगना बढ़ता जाता है। सभी स्नो-पुरुष अपने शरोरां का पोसनवाले हो गये, दूसरां की निन्दा करनवाले संसार मं फैल गये॥

दो०-सुनु ब्यालारि कराल कलि मल श्रवगुन श्रागार।

ग्रनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥१६२॥

ह गरुड़जी! सुनिए। कलियुग कराल (भयङ्कर) त्रार पाप तथा दावों का घर है। परन्तु कलियुग में गुरफ भी बहुत हैं—इसमें बिना परिश्रम निस्तार (संसार स छुटकारा) हो जाता है।। १६२।।

कृत त्रेता द्वापर समय पूजा मख श्ररु जोग।

जो गति होइ से। कलि बिषै नाम तेँ पावहिँ लेग ॥१६३॥

सत्तयुग, त्रेता श्रीर द्वापर युगों मं पूजा, यह तथा येग करने से जे। गित होता है, वहों किलयुग में लोग परमात्मा के नाम-स्मरण स पा जाते हैं ॥ १६३ ॥

चौ०-कृतजुग सब जोगी बिग्यानी । करि हरिध्यान तरिह भव प्रानी ॥ इता बिबिध जग्य नर करहोँ । प्रभुहिँ समर्पि करम भव तरहीँ ॥१॥

सत्युग में सभो प्राणी योगी श्रौर विज्ञानी होकर भगवान का ध्यान कर संसार तरते हैं। त्रेता में मनुष्य तरह तरह के यज्ञ करते हैं श्रौर किये हुए कर्म भगवान के समपेण कर संसार के तरते हैं।। १।।

द्वापर करि रघु-पति-पद-पूजा। नर भव तर्राह उपाय न दूजा ॥ कलिजुग केवल हरि-गुन-गाहा। गावत नर पावहिँ भवणाहा ॥२॥

द्वापर युग में रघुपात के चरणां को पूजा कर लोग ससार तरत है, दूसरा उपाय नहों है। किन्तु कलियुग में कवल भगवान के गुण-गण के। गाकर लोग संसार को थाह पा जाते हैं।। २।।

कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक श्रधार राम-ग्रन-गाना ॥ सब भरोस तजि जो भज रामहिँ। प्रेम समेत गाव ग्रनश्रामहिँ॥ ३॥

कालयुग में न तो योग है, न यह है और न ज्ञान ही है; एक रामचन्द्रजो के गुणां को गाने का ही आधार है। जो सारे विश्वासों को छोड़कर रामचन्द्रजो के। भजते हैं, और प्रम-सहित उनके गुण-गण के। गात हैं॥ ३॥

सोइ भव तर कछु संसय नाहाँ। नाम-प्रताप प्रगट किल माहीँ॥ किल कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होइ निहँ पापा॥ ४॥

वे हो संसार के। तरते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है । कालयुग में नाम का प्रताप प्रकट है । कालयुग का एक पांचत्र प्रताप यह है कि इसमें मन से किया हुआ। पुरुष तो हो जाता है: पर पाप नहीं होना। (जैसे मन से सङ्कल्प कर द कि मैंने गे। हान किया तो वह पुरुष हो जाता है, किन्तु पाप प्रत्यच करन ही से लगता है) ॥ ४॥

देा०-कलि-जुग-सम जुग श्रान निंह जो नर कर बिस्त्रास।

गाइ राम-युन-गन विमल भव तर बिनहि प्रयास ॥१६४॥

मनुष्य विश्वास कर ले तो कालयुग के समान दूसरा युग नहीं है; क्यांक इसमें रामचन्द्रजा के शुद्र गुण-गण गाकर बिना ही पांरश्रम लोग ससार की तर जात हैं॥ १६४॥

प्रगट चारि पद धर्म के र्काल महँ एक प्रधान।

जेन केन बिधि दीन्हे दान करइ कल्यान ॥१६४॥

धर्म के चार चरण (सत्य, शोच, तप श्रीर दान) प्रकट हैं। उनमें स काल्युग मं एक मुख्य है—जिस किसा विधि सं दिया हुश्रा दान कल्याण करता है।। १६५।।

चौ०-नित जुग होहि धमें सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे ॥ सुद्ध सत्व समता विग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ १॥

१—श्रीमद्भागवत में भी कंडा है कि—"कृते यद् घ्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मलीः। द्वापरे परिचर्यायां कली तद्वरिकीतनात्"। सतयुग में विष्णु के घ्यान से, त्रेता में यज्ञों से त्रीर द्वापर में सेवा से जो भिलता है, वह कलियुग में इरि-कातन (नाम-स्मरण) से मिलता है।

समचन्द्रजी को माया को प्रेरणा से सभो लोगां के हृदयों में सब युगों के धर्म नित्य होते हैं। शुद्ध सत्त्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना सवयुग का प्रभाव है॥ १॥

सत्व बहुत रज कछु रित कर्मा। सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा॥ बहु रज सत्व स्वल्प कछुतामस। द्वापर धर्म हरष भव मानस॥ २॥

सत्त्वगुण की श्रिधिकता, रजागुण कम, श्रार कमें में प्रम तथा सब प्रकार सुख होना त्रता रग का धमें हैं। रजागुण बहुत, सत्त्वगुण थोड़ा, श्रार कुछ तमोगुण भो हो तो वह द्वापर युग का धमें हैं; वह मन में श्रानन्द देनेवाला है।। २।।

तामसे बहुत रजोग्रन थेारा । कलिप्रभाव बिरोध चहुँ श्रेारा ॥ बुध जुगधर्म जानि मन माहीँ । ताजि श्रधर्म राति धर्म कराहीँ॥ ३ ॥

तमागुण तो बहुत, रजोगुण थोड़ा श्रीर चार्रा श्रीर विराध, एसा कलियुग का प्रभाव है। विद्वान मन में युगों के धर्मा की जानकर श्रथम की छोड़कर धर्म में प्रीति करत हैं॥३॥

काल कर्म निहँ ब्यापिहँ तेही । रघु-पित-चरन-प्रोति रित जेही ॥ नटकृत कपट विकट खगराया । नटसेवकिह न ब्यापइ माया ॥ ४॥

जिसकी रघुपति के चरणां में प्राति श्रार स्नेह हाता है उस मनुष्य की काल श्रार कमें नहीं व्यापत । ह गरुड़ जो ! जिस तरह नट क किये हुए विकट कपट (बाजागरां) नट के सेवक की नहीं क्यापते इसा तरह इश्वर के सेवक की उनकी माया नहीं व्यापती ॥ ४॥

दो ०—हरि-माया-कृत दोष ग्रन बिनु हरिभजन न जाहिँ॥ भजियराम सब काम तिज अस बिवारि मन माहिँ॥ १६६॥

इरवर को माया के किये हुए दोष श्रार गुण ईरवर का भजन किये बिना नहीं जात। मन में ऐसा विचारकर सब काम छोड़कर रामचन्द्रजो का भजन करना चाहिए॥ १६६॥

तेहि कलिकाल बरष बहु बसेउं श्रवध बिहगेस । परेउ दुकाल बिपतिबस तब मैं गयेउँ बिदेस ॥ १६७॥ हे गहड़जा ! मैं उस कलकाल में श्रये।ध्या म बहुत वर्ष रहा, फिर दुकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति के वरा विदश चला गया ॥ १६७॥

चो०-गयेउँ उजेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ गये काल कछु संपति पाई । तहँ पुनि करउँ संभुसेकाई ॥१॥ गुरुड़जो ! सुनिए ! मैं दीन, मिलन, दिरद्रो श्रीर दुखो हो उउजैन की गया; कुछ समय बोतने पर मुफ्ते सम्पत्ति मिलो, तब मैं फिर वहीं महादेवजो की सेवा करने लगा ॥ १॥

बिः एक बैंदिक सित्रपूजा। करइ सदा तेहि काज न दूजा।।
परमसाधु परमारथबिंदक। संभुउपासक नहिँ हरिनिंदक॥२॥

एक ब्राह्मण था, वह वैदिक विधि से सदा शिवजो को पूजा किया करता था। उसको दूसरा कुछ काम नहीं था। वह श्रष्ट साधु परमाथे का जाननेवाला और शिवजो का उपासक था। वह विष्णु का निन्दक नहीं था॥ २॥

तेहि सेवउँ में कपटसमेता । द्विज दयाल स्त्रति नीतिनिकेता ॥ बाहिज नम्र देखि मोहि साईँ। बिप्र पढाव पुत्र की नाईँ॥ ३॥

कपट से भरा हुआ मैं उस ब्राह्मण की सेवा करता था। वह ब्राह्मण द्यालु श्रौर अत्यन्त हो नीतिमान था। हे म्वामिन ! वह ब्राह्मण मुफे बाहर से नम्र देखकर पुत्र के समान पढ़ाता था॥ ३॥

संभुमंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभउपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ जपउँ मंत्र सिवमंदिर जाई । हृदय दंभ श्रहमिति श्रिधिकाई ॥ ४ ॥

उस श्रष्ठ ब्राह्मण ने मुक्ते शिव-मन्त्र दिया त्रोर श्रमेक तरह का शुभ उपदेश किया। मैं शिवजों के मन्दिर में जाकर मन्त्र का जप तो करता था, पर मैरे हृदय में दुम्भ और श्रहङ्कार बहुत था।। ४॥

दो०—में खल मलसंकुल मित नीच जाति बस मोह। इरिजन द्विज देखे जरउँ करउँ बिष्नु कर द्रोह॥१६८॥

में दुष्ट, मालन-बुद्धि, नोच जाति था; इसालए मोह के वश हो कर भगवान् के भक्तां स्रोर ब्राह्मणां के। देखकर जलता था स्रोर विष्णु का द्वेष करता था ॥ १६८॥

सो०-गुरु मोहि निर प्रबाध दुखित देखि श्राचरन मम । मोहि उपजइ श्रिति काध ंभिहि नीति कि भावई ॥ १६६ ॥

गुरुजा मुमे नित्य सममात थे, वे मेरा श्राचरण देखकर दुखा होते थे। किन्तु मुमे बहुत कोध उत्पन्न होता था। भला दंभो मनुष्य के। कभो नोति श्रच्छा लगतो है १॥ १६९॥

चो०-एक बार गुरु लीन्ह बोलाई। मेाहि नीर्ति बहु भाँति सिखाई॥ सित्रसेवा के सुत फल सोई। श्र-बिरल-भगति रामपद होई॥ १॥

एक बार मुक्ते गुरू ने बुला लिया और बहुत तरह से नोति सिखाइ। उन्होंने कहा— हे पुत्र! शिवजों को सेवा का यहां फल है कि रामचन्द्रजा के चरणां में ऋविरल (पूर्ण) भक्ति हो जाय॥ १॥ रामहिँ भजिह ँतात सिव धाता । नर पावँर के केतिक बाता ॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहिस अभागी ॥२॥

हे तात ! शिव और ब्रह्मां भो रामचन्द्रजो का भजन करते हैं, तब नोच मनुष्य को तो बात ही कितनी है ? ब्रह्मा और शिवजी भी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, तु श्रभागा उनसे द्रोह कर सुख चाहता है ! ॥ २ ॥

हर कहँ हरिसेवक ग्रुरु कहेऊ । सुनि खगनाय हृदय मम दहेऊ ॥ श्रथम जाति मैं बिचा पाये । भयउँ जथा श्रहि दूध पिश्राये ॥ ३ ॥

हें गरुड़जो ! जब गुरु ने महादेव की विष्णु का सेवक कहा, तो यह सुनकर मेरी छातो जल उठो । मैं नीच जाति विद्या पाने पर वैसा हो गया, जैसा दूध पिलाने पर साँप हो जाता है ॥ ३ ॥

मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। ग्रह कर द्रोहः करउँ दिन राती॥ श्राति दयाल ग्रह स्वल्प न कोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥४॥

अभिमानो, कुटिल (टेड़ा), दुष्ट भाग्यवाला, कुजाति मैं दिन-रात गुरु का द्रोह करता था। किन्तु गुरु बड़े दयालु थं, उनके। जरा भी कोध नहीं होता था। वे मुक्ते बार बार उत्तम ज्ञान सिखाते थ।। ४।।

जेहि तेँ नीच बड़ाई पावा । सा प्रथमिंहँ हठि ताहि नसावा ॥ धूम स्त्रनलसंभव सुनु भाई । तेहि बुकाव घनपदवो पाई ॥५॥

नोच जिससे बड़ाई पाता है, वह पहले हठपूर्वक उसो का नाश करता है। भाई! स्नो, धुत्राँ अग्नि से पैदा होता है, वही मेच को पदवी पाकर उसी आग्नि का (पानो बरसा कर) बुकाता है।। ५।।

रज मग परी निरादर रहई। सब कर प्रगप्रहार नित सहई ॥ मरुत उडाइ प्रथम तेहि भरई। नृपिकरीट पुनि नयनन्ह परई॥६॥

धूल राम्ते में पड़ा रहतो है, कोई उसका आदर नहीं करता, वह रोज सबकी लातों को ठेकर सहतो है। उसी धूल को हवा उड़ाता है (ऊँचे उठातो है) तो वह पहले तो उसी के। भर देतो है, फिर राजा के किरोट-मुकुट और आँखों में गिरतो है!।। ६।।

सुनु खगपित श्रस समुभि प्रसंगा । बुध निहँ करिहँ श्रथम कर संगा ॥ कांब केाविद गाविहँ श्रिस नीती । खल सन कलह न भल निहँ प्रोति॥७॥

हं पित्तयों के नायक गरुड़जो ! सुनिए, चतुर जन इस प्रसंग के। समसकर नीचों का संग नहीं करते । कुशल विद्वान ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न ता विरोध हो अच्छा है, न प्रीति हो ॥ ७॥

उदासीन नित रिहय गुसाईँ। खल परिहरिय स्वान की नाईँ॥ भैँ खल हृदय कपट कुटिलाई। गुरु हित कहिं न मोहि सुहाई॥८॥

हे स्वामिन् ! उनसे नित्यं उदासोन (न स्नेह, न बर) रहना चाहिए। दुष्ट का कुत्त के समान त्याग दना चाहिए। मैं दुष्ट था, मेरे हृदय में कपट श्रीर कुटिलता भरा थो; इसलिए गुरु मेरे हित का कहते, पर वह मुक्ते न सुहातों थी॥ ८॥

दो०-एक बार हरमंदिर जपत रहेउँ सिवनाम।

गुः श्रायउ श्रभिमान तेँ उठि निहँ कीन्ह प्रनाम ॥ १७० ॥

मैं एक बार महादवजो के मन्दिर में शिव-नाम जप रहा था। उस समय गुरुजा आय, किन्तु मैंन ऋभिमान-वश उठकर उनका प्रणाम नहीं किया । १७०।

गुर दयाल निहँ कछु कहेउ उर न रोष लवलेस । स्रात स्रघ गुर स्रपमानता सिंह निहँ सके महेस ॥ १७१॥

गुरुजो तो दयालु थे, न उन्होंने कुछ कहा श्रौर न उन्हें लबलेशमात्र काघ हुआ।
परन्तु गुरु के अपमान करने का महापाप महादेवजा सहन नहीं कर सके।। १०१।।
चौ० — मंदिर माँभ भई नभवानी। रे हतभाग्य श्रग्य श्रमिमानी॥
जद्यपि तव गुर के निहँ कोधा। श्रिति कृपाल उर सम्यक बोधा॥ १॥

उसी समय मन्दिर में यह आकाशवाणा हुइ—अरे इतमाग्य, अकानो, आममाना ! यशांष तेरे गुरू के कांच नहीं है, वे बड़े दयाल है आर उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है।। १।। तदिप साप सठ देइहउँ तोही । नीतिबिरोध सुहाइ न माही ॥ जो नहिँ दंड करउँ खल तोरा । श्रष्ट होइ हृतिमारग मारा॥ २॥

तो भो श्ररे दुष्ट ! मैं तुमें शाप दूंगा; क्यांकि नोति के विरुद्ध व्यवहार मुक्ते नहीं सुहाता । श्ररे दुष्ट ! जो मैं तुम दंड न दूं तो मेरा वदा का मार्ग श्रष्ट हो जायगा ॥ २ ॥ जे सठ ग्रुर सन इरषा करहीं । रीरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ त्रिजग जोनि पुनि धर्राह सरीरा । श्रयुत जनम भरि पार्वाह पीरा ॥३॥

जा दुष्ट लाग गुरुष्टां से इंग्या करते हैं, वे करोड़ युग पर्यन्त रौरव नरक में पड़त है। फर तिर्यक् योनियां में जन्म ले लेकर दस हजार जन्म तक दुःख पात हैं॥ ३॥

वैठि रहेरित अजगर इव पापी । सर्प होहु खल मल मित ब्यापी ॥ महा-विटय-केटर महँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ ४ ॥ श्चरे पायो, दुष्ट बुद्धिवाले ! तू गुरु को देखकर श्चजगर के समान बैठा रहा, इससे तू सौंप हो । श्चरे नोचातिनाच ! तू नोच गति पाकर किसो बड़े वृत्त के केटर (खोखल) में जाकर रह ॥ ४॥

# दो०—हाहाकार कीन्ह ग्रुरु दारुन सुनि सिवहाप। कंपित मोहि बिलोकि श्रिति उर उपजा परिताप॥ १७२॥

शिवजो का वह भयद्भर शाप सुनकर गुरू ने हाहाकार किया। मुक्ते कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में अत्यन्त सन्ताप उत्पन्न हुआ।। १७२॥

करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सनमुख कर जोरि । बिनय करत गदगद गिरा समुभि घेरिगति मेर्गर ॥१७३॥

मरो घोर गांत समभकर व ब्राह्मण (गुरुजा) शिवजो क सम्मुख प्रमपूर्वक दंडवत कर, हाथ जैाड़ गद्गद वाणा से विनय करने लगे—॥ १७३॥

नमामीशमीशान निर्वागरू पम् । विभुं व्यापकं इहः वेदस्वरूपम् ॥ निर्जः निर्श्यं निविकल्पं निरीहम् । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ॥१॥

मैं मान्तवरूप, परम एश्वयंवान् उन शिवजा का नमस्कार करता हूँ, जो विभु (समर्थ), व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप हैं; जो स्वतंत्र, निर्मुण, निर्विकल्प (दृद्भङ्कल्पवाले), निराह (कुळ भो इच्छा न रखनवाले), चैतन्य, आकाशरूप, दिराबर हैं। मैं उनका भजता हूँ ॥ १॥

निराकारमे।ङ्कारमूलं तुरीयम् । गिराज्ञानगातीतमीशं गिरीयम् ॥ करालं महाकालकालं क्रपालम् । गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् ॥२॥

में निराकार, श्राङ्कार के मूल, तुराय (समाधिस्थ), वाणा झान श्रोर इन्द्रियां के पर, पर्वत (कैलास) के स्वामा. कराल. महाकाल के मां कालरूप, द्यालु, गुणां के स्थान एवं ससार से पर श्रापका नमस्कार करता हूँ ॥ २॥

तुषाराद्रिसङ्काशगै। गभीरम् । मनोभृतकोटिप्रभाश्रोशरीरम् ॥ स्फुरन्मै। लिक्छालिनी चारगङ्गा । लसद्रालवालेन् कराठे भुजङ्गा ॥३॥

श्राप हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गम्मार हैं, श्रापका शरोर करोड़ें कामदवां के समान कान्तिमान एवं श्रोयुक्त है। श्रापके ह्दाण्यमान मस्तक में कक्षाल (कलकल) करती हुई गङ्गाजा शामित हैं, श्रापक कपाल में बालचन्द्र श्रौर कएठ में सर्प शोभित हो रह हैं॥ ३॥

चलत्कुगडलं शुभ्रनेत्रं विशालम् । प्रसन्नाननं नीलकगठं दयालम् ॥ मृगाधीशचर्म्माम्बरं सुग्डमालम् । प्रियं शङ्कुरं सर्वनाथं भजामि ॥४॥ हिलते-डुलत कुग्डर्लावाले, श्वेत विशाल नेत्रवाले, प्रसन्नमुख, नीलकग्ठ, द्यालु, सिंह के चमे (बाघम्बर) के। धारण करनेवाले, मुग्डों को माला धारण करनवाले, प्यारे, सबके मालिक शङ्करजी के। मैं भजता हूँ ॥ ४॥

प्रचग्डं प्रकृष्टं प्रगल्मं परेशम् । श्रवग्डं श्रजं भानुकोटिप्रकाशम् ॥ त्रयःश्रुलनिर्मृतनं श्रुलपाणिम् । भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् ॥५॥

प्रचराड (तेज), प्रकृष्ट (श्रष्ठ), प्रगल्म (दृढ़), परेश (यत्तादिकों के स्वामो), श्रखराड, श्रज, करोड़ सूर्य्यों के समान प्रकाशमान, तोनों (श्राध्यात्मिक, श्राधिमौतिक, श्राधिदैविक) तापों के विनाशक, हाथ में त्रिशूल धारण करनेवाले, भाव स प्राप्त होनेवाले पार्वतीजों क पति शिवजी को मैं भजता हूँ ॥ ५॥

कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी । सदा - सज्जनानन्ददाता पुरारी ॥ चिदानन्दसन्दे।हमाहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभा मन्मथारी ॥६॥

श्र-कल (श्रखंड), कल्याण श्रीर कल्पान्त (प्रलय) के करनवाले, सदा सज्जनों की श्रानन्द देनेवाले, त्रिपुरासुर के शत्रु, चैतन्यरूप, श्रानन्द के समूह, मोह के नाश करनेवाले, कामदंव के वैरो हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिए ! प्रसन्न हूजिए !!॥ ६॥

न यावद् उमानाथपादारविन्दम् । भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ॥ न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशम् । प्रसीद प्रभा सर्वभृताधिवासम् ॥ ७ ॥

मनुष्य जब तक पार्वती-पति के चरण-कमलों का मजन नहीं करते, तब तक क्या इस लोक में और क्या परलोक में, कहीं भो सुख और शान्ति नहीं मिलती और न सन्ताप का नाश होता है, इसलिए हे सब प्राणियों के भोतर रहनेवाले (शिवजो !) आप प्रसन्न हों ॥ ७॥

न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् । नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम् ॥ जराजन्मदुःखेषवतात्व्यमानम् ा प्रभा पाहि श्रापन्नमामीशशम्भो॥८॥

हे शम्भा ! मैं योग नहीं जानता, न जप या पूजा ही जानता हूँ किन्तु सर्वदा आपका नमस्कार करता हूँ । हे ईश, हे प्रभो, हे शम्भो ! बुढ़ाई, जन्म श्रीर दु:ख-समूहों से जलते हुए मुक्त शरणागत की रच्चा कीजिए ॥ म ॥

श्लोक-रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विष्रेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥

यह रुद्राष्ट्रक (त्राठ पद्यों का स्तोत्र) ब्राह्मण ने शिवजो का प्रसन्न करने के लिए कहा। जो मनुष्य इसका भक्तिपूर्वक पढते हैं, उन पर शिवजी प्रसन्न होते हैं॥

### दो०-सुनि बिनती सर्वेग्य सिव देखि विप्रश्चनुराग्र ।

मंदिर नभवानी भई द्विजवर श्रव वर माँगु ॥ १७४ ॥

सर्वेज्ञ शिवजी ने विनतो (रुद्राष्ट्रक) सुनी श्रीर ब्राह्मण का प्रेम देखा तो मन्दिर में श्राकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण ! श्रव वरदान माँग लो ॥ १७४॥

## जौँ प्रसन्न प्रभु मेा पर नाथ दीन पर नेहु।

निज पद-पद्म-भगति दृढ पुनि दूसर बर देहु ॥ १७५ ॥

ब्राह्मण ने कहा—प्रभो, जो श्राप मुक्त पर प्रसन्न हैं, हे नाथ ! जो इस दान जन पर श्रापका प्रभ है तो श्रपने चरणकमलों में दृढ़ भक्ति दीजिए, फिर दूसरा वर दीजिए ॥ १७५॥

### तव मायावस जीव जड संतत फिरहि भुलान।

तेहि पर कोध न करिय प्रभु कृपासिंधु भगवान ॥ १७६ ॥

मूर्ख जोव आपको माया के वश सदा भूलता भटकता है। हं प्रभु, द्यासागर भगवन, शिव ! आप उस पर क्रोध न कोजिए॥ १७६॥

### शंकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल।

साप श्रनुभ्रह होइ जेहि नाथ थे।रही काल ॥१७७॥

हे नाथ, हे शङ्कर, हे दीनदयालु ! अब आप इस पर कृपालु हो जाइए, जिसमें यह .श्रोड़े हो समय में शाप से छट जाय ॥ १७७॥

# चा०-एहि कर होइ परमकल्याना । सोइ करहु श्रव कृपानिधाना ॥ विप्रगिरा सुनि पर-हित-सानी । एवमस्तु तब भइ नभवानी ॥ १ ॥

हे कुर्पानधान ! अब आप वहां कीजिए जिसमें इसका परम कल्याण हो । इस तरह दूसरे के हित से पूर्ण बाह्मण को वाणी सुनकर "एवमस्तु" (ऐसा ही हो) ऐसी आकाश-वाणी हुई ॥ १ ॥

जदिप कीन्ह यह दारुन पापा। मेँ पुनि दीन्ह कोप करि सापा॥ तदिप तुम्हार साधुता देखी । करिहउँ एहि पर क्रुपा विसेखी॥२॥

उस वार्गी ने कहा—यद्यपि इसने कठीर पाप किया है और मैंने कोध कर इसे शाप दिया है तो भां, तुम्हारो साधुता देखकर, मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा ॥ २॥

छमासील जे पर-उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ मार साप द्विज ब्यर्थ न जाइहि । जनम सहस्र श्रवीस यह पाइहि ॥३॥ हे ब्राह्मण ! जो लोग चमाशोल और परोपकारी होते हैं, वे मुक्ते ऐसे प्रिय हैं जैसे कि रामचन्द्रजो । हे द्विज ! मेरा शाप व्यर्ध नहीं जायता । यह एक हजार जन्म अवश्य पावेगा ॥ ३ ॥

जनमत मरत इसह दुख होई । एहि स्वल्पउ नहिँ ब्यापिहि सोई ॥ कवनेहु जनम मिटिहि नहिँ ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रमाना ॥४॥

किन्तु जन्म लेने श्रार मरने में जो श्रसहा दुःख होते हैं वे इसके। जरा भो नहीं व्यापने । किसो जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शुद्ध ! मेरे प्रामाणिक (सच्चे) वचन सुन ले ।४॥

रघु-पति-पुरी जनम तव भयऊ । पुनि तेँ मम सेवा मन दयऊ ॥ पुरीत्रभाव अनुप्रह मेारे । रामभगति उपजिहि उर तेारे ॥५॥

रघुनाथजी को पुरी में तेरा जन्म हुआ और फिर तृते में में सेवा में मन लगाया है; इसलिए पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में रामचन्द्रजी की भक्ति उत्पन्न होगा॥५॥ सुनु सम बचन सत्य श्रब भाई। हरितोषन हत द्विजसेवकाई॥

श्रव जिन कर्राह विप्रश्रपमाना । जानेसु संत श्रनंत समाना ॥ ६ ॥

भाई ! श्रव तू मेग सत्य बचन सुन । ब्राह्मण को सेवा भगवान का प्रसन्न करने का व्रत है । श्रव तू ब्राह्मण का अपमान न करना, सन्त और श्रवन्त (भगवान और उनके भक्त) दोनों के। बराबर समकना ॥ ६॥

इंद्रकुलिस मम सूल बिसाला । कालदंड हरिचक कराला ॥ जो इन्ह कर मास निहं मरई । बिप्र-डोह-पावक सो जरई ॥ ७ ॥

जो इन्द्र के वजा, मेरे विशाल त्रिशूल, कालदंड श्रीर विष्णु के (सुःशंन) कराल चक्र का मारा नहीं मर सकता, वह ब्राह्मणां के द्रोहरूपो श्राग में जल काता है।। ७॥

श्रम बिबेक राखेहु मन माहौं । तुम्ह कहैं जग दुर्व में कहुं नाहीँ ॥ श्रउरउ एक श्रांसिषा मारी । श्र-प्रांत-इत गत हे। इहि तारी ॥ ⊏॥

तुम अपने मन में एस। विचार रखना, तब तुम्हारे लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। मेरा और भो एक आशोवाद है कि तुम्हारो गिव अप्रातहत (कहीं न क्कनवालो) हागो। अर्थात जब जहाँ चाहो, जा सकेमे॥ ८॥

दे। ० - धुनि सिवबचन हरिष गुरु एवमस्तु इति भावि ।

माहि प्रचाधि गयउ यह संभुचरन उर राखि ॥ १७८ ॥ शिवजो के वचनों की सुनकर मेरे गुरू 'एवमस्तु' ऐसा कह आर सुभ सममा कर शिवजो के चरणों की हुद्देश में रख घर चल गय ॥ १७८॥ प्रीरतकाल विधिगिरि जाइ भयउँ मेँ ब्यास । पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गये कछु काल ॥ १७६॥

फिर काल से श्रेरित में (उस शरोर के श्रम्त में) विन्ध्याचल पर्वत पर जाकर सप हुआ। फिर कुछ समय बोतने पर बिना हो परिश्रम उस देह को मैंने त्याग दिया॥ १७९॥

जाइ तन धरउँ तजउँ पुनि श्रमायास इरिजान । जिमि नृतन पट पाइरइ नर परिइरइ पुरान ॥ १८०॥

विष्णु के वाहन गरुड़जो ! इसो तरह मैं जिस शरार के। धारण करता, उसा का आसानो से त्याग देता था, जैसे के।ई पुरान कपड़े के। उतारकर नया पहन लेता है।। १८०॥

सिव राखो हुतिनीति श्ररु में निह पाव कलेस । एहि बिधि धरेउँ बिविध तनु ग्यान न गयउ खगेस ॥१८१॥

हं गरुड़जा ! इस तरह शिवजो ने वेद का मयादा रख लो और मैने दु:ख नहा पाया। इसो विधि से मैंने अनेक दह धारण किये पर मेरा झान नहीं नष्ट हुआ।। १८१॥

चौ०-त्रिजग देव नर जो तनु धरऊँ। तहँ तहँ रामभजन श्रनुसरऊँ॥ एक सूल मोहि बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ॥१॥

में तियेक, दवता या मनुष्य का जो शरोर जहाँ जहाँ धरता, वहाँ वहाँ राम-भजन का अनुसरण करता था। किन्तु एक बात का दुःख मैं किसी जन्म में नहीं भूला; वह था गुरुजा का कैंगल शास और स्वभाव (मैंने व्यथं उनसे द्रोह किया)॥ १॥

चरमदेह में द्विज के पाई। सुरदुर्भभ पुरान स्नुति गाई॥ खेलउँ तहाँ बालकन्ह मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला॥ २॥

मैने श्रन्त में बाह्यण की देह पाइ, जो कि द्वतां के लिए मी दुसंभ वेदों ने बताइ है। वहाँ मै बालकां में मिलकर खेलता था, उसमें सब रामचन्द्रजो का लाला करता था॥ २॥

प्रौढ भये मेा हि पिता पढ़ावा । समुभउँ सुनउँ गुनउँ नहिँ भावा ॥ मन तें सकल बासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥ ३ ॥

मरे प्राद (बड़े) होते पर पिता ने सुमे पदाया। मैं उस पदाइ के सममता, सुनता आर गुनता (रटता, किर पोले से पदता) था; पर मेरे मन में वह अच्छो न लगती थी। मेरे मन सं सब बासना नष्ट हो गई, केवल रामचन्द्रजा के चरणों में मेरो लय (लगन) लगो।। ६॥

कहु खगेस श्रस कवन श्रभागी। खरी सेव सुरधेनुहिँ त्यागी॥ प्रेममग्न मोहि कह्ं न सुहाई। हारेउ पिता पढाइ पढाई॥४॥

हे गरुड़जो ! कहिए, ऐसा अभागा कौन होगा, जो कामधेनु की छे।ड़कर गर्धा को सवा करे ! मैं (राम-भजन के) प्रोम में मग्न था, इसलिए मुक्ते कुछ न सुहाता था। मेरे पिता मुक्ते पढ़ा पढ़ा कर हार गये॥ ४॥

भये कालबस जब पितु माता । मेैं बन गयउँ भजन जनत्राता ॥ जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावउँ । श्रास्त्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ ॥५॥

जब पिता-माता काल के वश हो गये (मर गये), तब मैं भक्तों के रचक भगवान का भजन करने के लिए वन में गया। वन में जहाँ जहाँ मैं ऋषोश्वरों के दर्शन पाता वहाँ उनके आश्रमों के जा जाकर मस्तक नवाता था।। ५॥

बृभउँ तिन्हहिँ राम-ग्रन-गाहा । कहहिँ सुनउँ हरषित खगनाहा ॥ सुनत फिरउँ हरिग्रन अनुबादा । अ-ज्याहत-गति संभुप्रसादा ॥ ६ ॥

हे गरुड़जा ! उनसे रामचन्द्रजा के गुण-गण पूछता, तब वे कहते श्रौर मैं प्रसन्न होकर सुनता था । मैं ईश्वर के गुणानुवाद सुनता फिरता था । शिवजी को दया से मेरो स्वच्छन्द गति (जहाँ चाहूँ तहाँ जा सकने को ) तो थी हो ॥ ६ ॥

छूटो त्रिबिधि ईपना गाढो। एक लालसा उर श्रति बाढी॥ राम-चरन-बारिज जब देखउँ।तब निज जनम सुफल करि लेखउँ॥७॥

चीन प्रकार को दृद इच्छायें (संसार में मान की इच्छा, धन को इच्छा, पुत्र की इच्छा) तो छूटीं पर हृदय में एक लालसा बहुत बढ़ी। वह लालसा यह थी कि जब मैं रामचन्द्रजों के चरण-कमलों को देखूं, तब श्रपना जन्म सफल समभूँ॥ ७॥

जेहि पूछहुँ सोइ मुनि श्रस कहई । ईस्वर सर्व-भृत-मय श्रहई ॥ निर्शुन मत नहिँ मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मर्रात उर श्रिधिकाई ॥८॥

मैं जिन ऋषियों से पूछता वे हो ऐसा कहते कि ईश्वर सब वस्तुमय (सर्वत्र्यापो) है। किन्तु मुक्ते यह निर्मुण मत नहीं सुहाता था, मेरो प्रीति सगुण ब्रह्म में ऋधिक बढ़ती थी।। ८।।

दो०—गुरु के बचन सुर्रात करि रामचरन मन लाग। रघु-पति-जस गावत फिरउँ छन छन नव श्रनुराग॥ १८२॥

गुरुजो के वचनों के। स्मरणकर मेरा चित्त रामचन्द्रजी के चरलों में लगा था। इसालए मैं रघुनाथजी का यश गाता फिरता था; चण चण में उन पर नया अनुराग बढ़ता जाता था॥ १८२॥ मेरुसिखर बटछाया मुनि लेामस श्रासीन। देखि चरन सिरु नायउँ बचन कहेउँ श्रित दीन ॥१८३॥ सुमेरु पर्वत पर बड़ के बच्च की छाया में लोमश ऋषि बैठे थे। उनके। देखकर मैंन उनके चरणों में सिर नवाया और बहुत दोन वचन कहे॥ १८३॥

सुनि मम बचन बिनीत मृदु मुनि क्रुपाल खगराज ।

मोहि सादर पूछत भये द्विज श्रायउ केहि काज ॥१८४॥
हे गरुड़जो ! दयालु मुनि मेरे विनय भरे कोमल बचन सुनकर बड़े श्रादर के साथ मुभ
से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण ! तुम किस काम के लिए श्राये हो १॥१८४॥

तव मैं कहा क्रपानिधि तुम्ह सर्वग्य सुजान।

सगुन ब्रह्म स्राराधना मोहि कहत्तु भगवान ॥१८४॥

तब मैंने कहा—हे क्रपानिधे ! आप सर्वज्ञ और चतुर हैं। भगवन ! आप गुम पर कृपा कर सगुण ब्रह्म की आराधना (उपासना) कहिए ॥ १८५॥

चौ०-तब मुनीस रघु-पति-ग्रन-गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ इह्म-ग्यान-रत मुनि बिग्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥

हे गरुड़ जो ! तब मुनीश्वर लोमश ने रघुनाथजों के कुछंक गुणाँ को गाथाएँ (गानयुक्त कथाएँ) श्रादर-पूर्वक कहीं। फिर ब्रह्म-ज्ञान में लीन विज्ञानी मुनि लोमश मुक्ते बहुत श्रच्छा श्राधिकारो जानकर ॥ १॥

लागे करन इद्याउपदेसा । श्रज श्रहेत श्रगुन हृदयेसा ॥ श्रकल श्रनीह श्रनाम श्ररूपा । श्रनु-भव-गम्य श्रखंड श्रनूपा ॥२॥

मुक्ते ब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश करने लगे। उन्होंने कहा—ब्रह्म श्रज, श्रद्धेत, निर्गुण, हृद्यों का स्वामा, श्रकल (श्रखड), श्रनीह (इच्छारहित), नामरहित, रूपरहित, श्रनुभव स जानने के योग्य, श्रखंड श्रीर श्रनुभम है।।२।।

मनगोतीत श्रमल श्रविनासी। निर्विकार निरर्वाध सुखरासी॥ सो तेँ ताहि तोहि नहिँ भेदा। बारि बीचि इव गाविह बेदा॥३॥

वह मन और इन्द्रियों का पहुँच से बाहर, निमेल, नष्ट न होनेवाला, विकारर्गहत, स्रविध-र्राहत, सुखां का ढेर है। तू वही ब्रह्म में है, उस ब्रह्म में श्रीर तुममें भेर इसी तरह नहीं है जैसे पानी श्रीर लहर में नहीं है। ऐसा वेद गाते हैं॥ ३॥

बिबिध भाँति मुनि मोहि समुभावा। निर्धनमत मम हृदय न श्रावा॥ पुनि में कहेउँ नाइ पद सीसा। सगुनउपासन कहृहु मुनीसा॥४॥ भुके लोमश मृति ने श्रानेक तरह से समकाया, पर निर्मुण मत मेरे हृदय में नहीं श्राया (नहीं जमा)। फिर मैंने मुनि के चरणां मं प्रणाम कर कहा—हे मुनोश्वर! श्राप मुक्त सगुण खपासना कहिए। ४॥

राम-भगति-जल मम मन मीना। किमि विलगाइ मुनीस प्रवीना॥ सो उपदेस करहु करि दाया। निज नयनन देखउँ रघुराया॥४॥

रामचन्द्रजो को भक्ति तो जल है और मेरा मन उसकी मळला है। हे चतुर मुनांश्वर ! मळलो पानो से किस तरह अलग हो सकतो है ? आप कृपाकर मुक्त वह उपदेश दोजिए जिससे में रघुनाथजा के अपनी आँखां देखूँ ॥ ५॥

भरि लेक्नि विलोकि स्रवधेसा । तब सुनिहहुँ निर्शन उपदेसा ॥ सुनि पुनि कहि हरिकया स्रम्पा । खंडि सग्रनमत निर्शन रूपा ॥ ६॥

श्रयोध्यानाथ गमचन्द्रजो के। श्राँखों भर देखकर तब फिर मैं निगुंग उपदेश सुनूंगा। सुनिवर ने फिर श्रनुपम हरि-कथा कहो श्रार सगुगा ब्रह्म के मत का खंडन कर निगुंग रूप का प्रतिपादन किया ॥ ६॥

तब में निर्धनमति करि दूरी। सग्रन निरूपउँ करि हठ भूरी॥ उत्तर प्रतिउक्तर में कीन्हा। मुनितन भये कोध के चीन्हा॥७॥

तव मैं निगुंगा मत के। दूर (खगडन) कर बड़े हठ स सगुण मत का निरूपण करन लगा। इस तरह मैंने उत्तर पर प्रत्युत्तर दिये। इससे मुनिजों के शरार में कोध के चिह्न हो गये॥ ७॥

सुनु प्रभु बहुत श्रवग्या किये। उपज कोध म्यानिहु के हिये॥ श्रति संघरषन जेाँ कर कोई। श्रनल प्रगट चंदन तेँ होई॥८॥

हे प्रभो ! सुनिए । बहुत अवझा (तिरस्कार) करन पर झाना के भा हृद्य में क्राध स्त्यन हो जाता है। केाइ बहुत रगड़ करें तो चन्दन से आग प्रकट होती है (अथात चन्दन स्वभाव से ठंढा है, पर चन्दन को दो लकाड़याँ आपस में जोर से घिसा जार्य तो जैस आर लकाड़याँ से आग निकलतो है, वैसे हो उससे भो निकल पड़तो है) ॥ ८॥

दो०-बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान।

में अपने मन बेंठि तब करउँ विविध श्रनुमान ॥१८६॥

सुनि लोमराजो कोध के साथ बारम्बार ज्ञान का निरूपण करत थे और मैं बेठकर ध्यपन मन में तरह तरह के अनुमान करता था।। १८६॥

द्वेत बुद्धि बिनु कोध किमि द्वेत कि बिनु श्रग्यान । मायाबस परिचिन्न जड जीव कि ईससमान ॥१८७॥ कि द्वेत बुद्धि बिना क्रोध कैसे आ सकता है और द्वेत क्या बिना श्रज्ञान के हो सकता है ? माया के अधीन, परिाच्छन्न (मेर्युक्त), मूखे जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है ? ॥ १८७ ॥

चौ०-कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके॥ परद्रोही कि होइ निःसंका। कामी पुनि कि रहिह श्रकलंका॥१॥

जो सबका हितकारों है उसका क्या कभो दुःख हो सकता है ? जिसके पास पारस मिंगा है, उसे क्या दरिद्रता सता सकतो है ? जो दूसरे का द्रोह करता है, वह क्या नि:शङ्क हो सकता है ? श्रीर क्या कामो पुरुष बिना कलङ्क रह सकता है ? ॥ १ ॥

वंस कि रह द्विज श्रनिहत कीन्हे । कर्म कि होहिँ स्वरूपिहँ चीन्हे ॥ काहू सुमित कि खल सँग जामी । सुभगति पाव कि पर-त्रिय-गामी ॥२॥

ब्राह्मण का अनहित करने पर क्या वंश रह सकता है ? स्वरूप (आत्म-रूप) पहचान लेने पर क्या कमें हो सकते हैं ? (अथात कमें तभो तक हैं जब तक स्वरूप-क्षान न हो; उसके होते पर कमें से निवृत्ति हो जातो है) क्या दुष्ट के साथ रहकर किसी की अच्छो बुद्धि उपजो है ? क्या पर-स्ना-गामो शुम गति पा सकता है ? ॥ २ ॥

भव कि परिह परमातमिबंदक। सुखी कि होह कबहुँ परिनंदक॥ राज कि करइ नीति बिनु जाने। श्रथ कि रहइ हरिचरित बखाने॥३॥

परमात्मा के जाननेवाले क्या संसार के बन्धन में पड़ते हैं ? क्या दूसरे के निन्दक सुखो होते हैं ? नोति की जाने बिना क्या कीई राज्य कर सकता है ? भगवान के चरित्रां के वस्त्र करने पर क्या पाप रह सकता है ? ॥ ३॥

पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु श्रव श्रजस कि पावइ कोई॥ लाभ कि कछु हरि-भगति-समाना। जेहि गावहिँ स्नुति संत पुराना॥४॥

क्या बिना पुरुष पावन (शुद्ध करनेवाला) यश होता है ? क्या कोई बिना पाप के श्रपयश पाता है ? जिस मगवान को मिक्त की वेद, महात्मा श्रीर पुराण गाते हैं उसके समान क्या कुछ लाभ है ? ॥ ४ ॥

हानि कि जग एहि सम कछु भाई। भजिय न रामहिँ नरतनु पाई॥ स्रघ कि पिसुनता सम कछु स्राना। धर्म कि दयासरिस हरिजाना॥४॥

हे भाई ! मनुष्य-रारोर पाकर रामचन्द्रजो का भजन न करे, इसके बराबर भो क्या कोई हानि (नुक्रसान) हैं ? चुरालखोगे के बराबर क्या और कुछ पाप है ? और हे गहद जी ! क्या दया जैसा श्रार कोई धर्म है ? ॥ ५॥ पहि विधि श्रमित जुगुति मनगुनऊँ । मुनिउपदेस न सादर सुनऊँ ॥ पुोन पुनि स-गुन-पच्छ मेँ रोपा । तब मुनि बोले बचन सकोपा ॥६॥

में इस तरह बेहद युक्तियाँ मन में सोचता था, श्रोर मुनि का दिया उपदेश श्रादर-पूर्वक नहीं सुनता था। जब मैन बारम्बार सगुण हो का पत्त उपस्थित किया, तब मुनि क्रोध-युक्त वचन बोले—॥ ६॥

मृढ परम सिख देउँ न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु श्रानसि ॥ सत्यबचन विस्वास न करही । वायस इव सबही तेँ डरही ॥७॥

श्चरे मूर्छ ! मैं श्रच्छो सोख देता हूँ, पर तू उसे नहीं मानता, बहुत से जवाब पर जवाब देता है; सच्चे वचनों पर विश्वास नहीं करता, कौए के समान सबसे हरता है।। ७॥

सठ स्वपच्छ तव हृदय विसाला । सपदि होहु पच्छी चंडाला ॥ लीन्ह साप में सीस चढाई । नहिँ कछु भय न दोनता श्राई ॥८॥

हे दुष्ट ! तेरे मन में अपने मत का बहुत हठ है, इसलिए तु अभा चांडाल पचा (कौआ) हो जा। मैने शाप का मस्तक पर चढ़ा लिया (स्वोकार कर लिया), उससे मुक्त न कुछ भय हुआ, न दीनता आई॥८॥

दो० –तुरत भयउँ मैंँ काग तब पुनि मुनिपद सिरु नाइ। सुमिरि राम रघु-बंस-मनि हरषित चलेउँ उडाइ ॥१८८॥

तब मैं तुरन्त हा कै। त्रा हा गया श्रोर मुनि के चरणें में मस्तक नवाकर, रघुवंश-भूषण रामचन्द्रजो के। स्मरणकर प्रसन्नतापूर्वक उड़कर वहाँ से चल दिया ॥ १८८॥

उमा जे राम-चरन-रत वि-गत-काम-मद-क्रोध।

निज प्रभुमय देखहिँ जगत केहि सन करहिँ विरोध ॥१८६॥

शिवजो कहते हैं कि ह पार्वतो ! जो रामचन्द्रजी के चरणों में रत (लग) है एवं जिनका काम, मद आर कोध दूर हो गया है, वे सारे जगन का अपने स्वामो राम-मय (रामचन्द्रजा से भरा हुआ) देखते हैं; इसलिए वे किसके साथ विरोध कर ? ॥ १८९ ॥

चौ०-सुनु खगेस नहिँ कछु रिषिदृषन । उरप्रेरक रघु-वंस-बि-भूषन ॥ कृपासिंधु मुनिमति करि भोरो । लीन्हो प्रेम परीछा मोरी ॥१॥

हे गरुड़जो ! सुनिए । इसमें लामश ऋषि का कुछ दोष नहीं है, क्यांकि हृदय में प्रोरणा करनेवाले तो श्रीग्युनाथजी हैं । दयासागर रामचन्द्रजो न मुनि को बुद्धि की भोरी (भूल में गिरी) कर मेरे प्रेम की परीचा ली इस बात को जाँच की कि मैं कहाँ तक प्रेम रखता हूं—। १॥ मन क्रम बचन मोहि जन जाना । मुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥ रिषि मम सहनसीलता देखी । राम-चरन-विस्वास विसेखी ॥२॥

जब मुक्ते मन, वचन श्रौर कर्म से श्रपना जन (दास) जान लिया, तब फिर भगवान् ने मुनि की बुद्धि फिरा दो। लोमश ऋषि की मेरो सहनशीलता (शाप लगने पर भी निर्भय श्रौर प्रसन्न रहने से) श्रौर रामचन्द्रजो के चरणों में विशेष विश्वास देखकर ॥ २ ॥

श्रित विसमय पुनि पुनि पिछताई। सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई॥ मम परितोष बिविध विधि कीन्हा। हरिषत राममंत्र तब दीन्हा॥३॥

बड़ा श्राश्चयं हुश्चा। बारम्बार पछताकर मुनि ने मुक्ते श्रादर-पूर्वक बुला लिया। फिर उन्होंने श्रनेक प्रकार से मेरा सन्तोष किया श्रीर प्रसन्न होकर राममंत्र दिया॥ ३॥

बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मेाहि मुनि कृपानिधाना ॥ सुंदर सुखद मोहि श्रति भावा । से। प्रथमहिँ मैँ तुम्हिहँ सुनावा॥ ४॥

कृपानिधान मुनि ने शुभसे रामचन्द्रजो के बालकरूप का ध्यान कहा। वह मुन्दर, मुखदायों मुभ बहुत ही रुचा, यह मैं आपको पहले हो मुना चुका हूँ ॥ ४॥

भोहि कक् काल तहाँ मुनि राखा । राम-चरित-मानस तब भाखा ॥ सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥४॥

मुनि ने मुभे वहाँ कुछ काल तक रक्खा, तेव उन्होंने रामचिरतमानस वर्णन किया।
मुभे त्रादर के साथ यह कथा सुनाकर फिर मुनि सुदावनी वाणी वोले—। ५॥

रामचरित सर ग्रुस सुद्दावा । संभुत्रसाद तात में पावा

तोहि निज भगत राम कर जानी । ता ते में सब कहेउँ बखानी ॥६॥

हे तात! यह गुप्र त्रार सुहावना राम-चरित्र-सरोवर श्रीशङ्करजो को कृपा से मैंने पाया है। मैंने त्रापको रामचन्द्रजा का निज भक्त जाना, इसी कारण सब वर्णन करके कहा ॥ ६॥

रामभगति जिन्ह के उर नाहीँ। कबहुँ न तात कहिय तिन्ह पाहीँ॥
भुनि मोहि बिविध भाँति समुभावा । मेँ संश्रेम मुनिपद सिरु नावा ॥७॥

हे तात ! जिनके हृदय में राम-भक्ति नहीं है, उनके पास इसे कभी न कहना चाहिए।
मुनि ने मुक्ते बहुत तरह से समकाया, मैंने उनके चरणों में प्रेम-सहित मस्तक नवाया॥ ७॥
निज-कर-कम् ल परिस ममा सीसा । हरिषत आसिष दीन्हि मुनीसा ॥
रामभगति श्रविरल उर तारे। बसहु सदा प्रसाद श्रव मारे॥ ८॥

तब मुनिराज न अपने हस्त-कमल से मेरा मस्तक छूकर, प्रसन्न हो, आशोबाद दिया कि श्रव मेरा कुपा से तेरे हृदय मं श्रटल रामर्भाक्त सदा बसेगो॥ ८॥

## दों ० – सदा रामप्रिय होहु तुम्ह सुभ-गुन-भवन श्रमान ।

कामरूप इच्छामरन ग्यान-विराग-निधान ॥१६०॥

तुम सदा रामचन्द्रजा के प्यारे रही श्रार शुभ गुणा के म्थान, श्राभमान-शहत, कामरूप (जब जैसा चाहे रूप ले सके), इच्छामरण (जब चाहे तब मरे), तथा झान-वैराग्य के भाएडार होश्रो॥ १९०॥

जेहि स्रास्नम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रोभगवंत। ब्यापिहि तहँ न स्रबिद्या जाजन एक प्रजंत ॥१६१॥

श्राभगवान का स्मरए करते हुए तुम जिस श्राश्रम में बसोगे वहाँ एक याजन (चार के।स) पर्यन्त श्रावद्या (माया) नहीं व्यापेगो ॥ १९१॥

चौ०-काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । क्बु दुख तुम्हहिँ न ब्यापिहि काऊ॥ रामरहस्य ललित विधिनाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥१॥

काल, कमं, गुण, दोष श्रौर स्वभाव—इनका कुछ भी दुःख कभा तुम्हें न होगा । रामचन्द्रजो का नाना प्रकार का, सुन्द्र, गुप्त रहस्य (एकान्तिक लाला) श्रार पुराण इतिहास में प्रकट ॥ १॥

बितु स्नम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नवनेह रामपद होऊ॥ जो इच्छा करिहरु मन माहीँ। हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाहाँ॥२॥

यह सब तुम बिना परिश्रम जान लोग श्रार रामचन्द्रजा के चरणां में तुम्हें नित्य नया प्रेम होगा । तुम श्रथन मन में जो इच्छा करोगे वह हरि को कृपा से कुछ भा दुलेभ न होगी ॥ २ ॥

सुनि मुनिश्रासिष सुनु मतिधीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥ एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम भगत करम मन बानी ॥३॥

है मित-घोर गरुड़ जी। सुनिए, लोमश ऋषि के आशीवोद का सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मदाखी हुई कि ह ज्ञानो मुनि! तुम्हारा वचन ऐसा हो हो; यह (कागम् शुविड) मन, वचन, कर्म से मेरा भक्त है ॥ ३॥

सुनि नभगिरा हरष मेाहि भयऊ। प्रेममगन सब संसय गयऊ॥ करि बिनती मुनित्रायसु पाई। पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥४॥ श्राकाशवाणो सुनकर मुक्ते हवं हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया, मेरा सब सन्देह दूर हो गया। मैं मुनि को विनतों कर, उनकी श्राज्ञा ले, उनके चरण-कमलों में बार बार सिर नवाकर॥ ४॥

हरषसहित एहि श्रारुम श्रायउँ। प्रभुप्रसाद दुर्नभ बर पायउँ॥ इहाँ बसत मोहिँ सुनु खगईसा। बीते कलप सात श्ररु बीसा॥४॥

आनन्द-युक्त हो इस आश्रम में आया। भगवत्क्रशा से मैं दुर्लम वर पा गया। हे पित्तराज ! सुनिए, मुक्ते यहाँ वसते सत्ताइंस कल्प बीत गये॥ ५॥

कर उँ सदा रघु-पित-ग्रन-गाना । सादर सुनिहँ विद्वंग सुजाना ॥ जब जब श्रवधपुरी रघुबोरा । धरिहँ भगतिहत मनुजसरीरा ॥६॥

मैं सदा रघुपति के गुण-गान करता हूँ श्रीर उन्हें चतुर पत्नी श्रादर-पूनक सुनत हैं। जब जब रघुवार रामचन्द्रजो भक्तों के हित के लिए श्रयान्यापुरी में मनुष्य-शरोर घारण करते है।। ६।।

तब तब जाइ रामपुर रहऊँ। सिसुलीला बिलोकि सुरू लहऊँ। पुनि उर राखि राम सिसु-रूपा। निज श्रास्त्रम श्रावउँ खगभूपा॥७॥

वब तब मैं जाकर रामपुर (श्रयोध्या) में रहता श्रौर बाललीला दश्वकर सुख पाता हूँ। फिर हे पाँचराज ! रामचन्द्रजी के बालरूप के। हृद्य में रखकर अपने श्राजन में श्राजाता हूँ। ७॥

कथा सकल में तुम्हिह सुनाई। कागदेह जेहि कारन पाई॥ कहेउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी। राम-भगति-महिमा श्रितभारो॥८॥

मैंने जिस कारण काए को देह पाई, वह सब कथा आपको सुना दा आप आपके सब प्रश्नां के उत्तर दिये। रामचन्द्रजो की भक्ति की महिमा बहुत भारो है।। ८।।

दो ० – ता तेँ यह तन मोहि प्रिय भयउ राम-पद-नेह ।

निज प्रभु-दरसन पायउँ गयउ सकल संदेह ॥१६२॥ इस शरोर से मुभे रामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम हुआ है, इसां से यह मुभे प्यारा है। मैंने अपने स्वामी का दर्शन पाया और सब सन्दह नष्ट हुआ॥ १९२॥

भगतिपच्छ इठ करि रहेउँ दीन्द्वि महा-रिषि-साप ।

मुनि दुर्लभ बर पायउँ देखहु भजनप्रताप ॥१६३॥

रामभजन का प्रताप दांखए, कि मैं भक्ति-पच का हठ कर रहा था; इस पर महाऋषि ने
मुक्ते शाप द दिया, फिर भो मैं वे वरदान पा गया जो मुनियों को भो दुलेम हैं॥ १९३॥

चौ०-जे श्रिसि भगित जानि परिहरहीँ। केवल ग्यानहेतु हाम करहीँ॥ ते जड कामधेनु गृह त्यागी। खोजत श्राक फिरहिँ पय लागी॥१॥

जो लोग ऐसी भक्ति को जान बूम्त कर छे।ड़ते और केवल ज्ञान-प्राप्ति के लिए परि-श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए आक (मदार) दूँ दुते फिरते हैं ॥ १॥

सुनु खगेस हरिभगति बिहाई। जे सुख चाहिहँ श्रान उपाई॥ ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। पैरि पार चाहिहँ जडकरनी॥२॥

हे गरुड़जी ! सुनिए । जो भगवान को भक्ति को छोड़कर श्रौर उपायों से सुख चाहते हैं, वे मन्द बुद्धिवाले दुष्ट बिना नाव बड़े सपुद्र की पैर कर पार जाना चाहते हैं ॥ २॥

सुनि भुसुगिड के बचन भवानी। बोलेउ गरुड हरिष मृदुबानी॥ तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीँ। संसय-सोक-मोह-भ्रम नाहीँ॥३॥

शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! कागभुशुम्हिजों के वचन सुनकर गरुड़ प्रसन्न हो कोमल वाणी से बोला—हे प्रभो ! आपको कृपा से मेरे हृदय में संशय, सोच, मोह और अम कुछ भी नहीं है।। ३।।

सुनेउँ पुनीत राम-ग्रन-त्रामा । तुम्हरी कृपा लहेउँ बिस्नामा ॥ एक बात प्रभु पूछउँ तोही । कहृहु बुभाइ कृपानिधि मोही ॥४॥

श्रापको कृपा से मैंने रामचन्द्रजी के पवित्र गुंगा-समूह सुने श्रीर शांति पाई। हे दया-निधे! मैं श्रापसे एक बात पूछता हूँ, वह सुभी समभा कर कहिए॥ ४॥

कहि संत मुनि बेद पुराना । निह के कु दुर्भ ग्यान समाना ॥ सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । निह ब्रादरेहु भगति की नाई ॥४॥

सन्त, मुनि श्रीर वेद-पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान दुलेभ श्रीर कुछ नहीं है। हे गुसाई'! वहीं बात लोमरा मुनि ने श्रापसे कही, पर श्रापने भक्ति के समान उसका श्रादर नहीं किया ॥ ५॥

ग्यानहिँ भगतिहिँ श्रंतर केता। सकल कहह प्रभु कृपानिकेता॥ सुनि उरगारिवचन सुख माना। सादर बोलेउ काग सुजाना॥६॥

इसिलए हे कृपा के स्थान, प्रभो ! ज्ञान और भक्ति, दोनों में अन्तर कितना है, यह सब कहिए । गरुड़ के वचनों को सुनकर कागभुशुण्डिजी ने सुख माना और वे आदरपूर्वक बोले—।। ६॥

भगतिहिँ ग्यानिहँ निहँ कछु भेदा । उभय हरिहँ भवसंभव खेदा ॥ नाथ मुनीस कहिँ कछु श्रंतर । सावधान से उ सुनु बिहंगबर ॥ ७॥ भिक्त और ज्ञान इन दोनों में कुछ भेद नहीं है। दोनों हो संसार से उत्पन्न दु:खां को मिटाते हैं। तथापि हे नाथ ! मुनीश्वर इनमें कुछ श्रन्तर कहा करते हैं। हे पिचश्रेष्ठ ! वह भो सावधान होकर सुनिए ॥ ७॥

ग्यान बिराग जोग बिग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ पुरुष प्रताप प्रवल सब भाँती । श्रवला श्रवल सहज जडजाती ॥८॥

हे हरिवाहन ! सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये सभो पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब तरह प्रवल होता है, स्नो स्वाभाविक ही निर्वल और जाति (जन्म) से मूर्ख है।। ८।। दें।०-पुरुष त्यागि सक नारिहिँ जो बिरक्त मतिधीर।

न तु कामी जो विषयवस विमुख जो पद रघुबीर ॥१६४॥

जो पुरुष विरक्त और धोर-बुद्धि हैं, ने स्त्रों के त्याग सकते हैं; पर जो कामी आर विषयों के अधीन तथा रघुवीर के चरणों से विमुख हैं वे नहीं त्याग सकते ॥ १९४॥ स्त्री ० —स्रो मुनि ग्याननिधान मृगनयनी विधुमुख निरस्व ।

बिकल हो हिँ हरिजान नारि विस्व माया प्रगट ॥ १६५ ॥ हे गरुड़जा ! महाज्ञानो सुनि भो सगनयनो स्त्रो के चन्द्र-स्ख की देखकर विकल हो जाते हैं: क्योंकि संसार में स्त्रो प्रसिद्ध माया हो है ॥ १९५ ॥

चौ०-इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ। बेद-पुरान-संत-मत भाखउँ॥ मोहान नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति श्रनूपा॥१॥

हं गरुड़जो ! मैं यहाँ कुछ पत्तपात नहीं रखता । वेद, पुराण ऋौर सन्तां का मत कहता हैं । यह एक ऋनुपम रीति है कि स्त्रो स्त्रो के रूप पर मोहित नहीं होती ॥ १॥

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारिवर्ग जानिह सव कोऊ ॥ पुनि रघुवीरिह भगति पियारी । माया खलु नर्तकी बिचारी ॥ २ ॥

हे गरुड़जो ! सुनिए, माया श्रौर मिक दोनों स्नो-वर्ग में हैं, इस बात को सभो जानते हैं। फिर मिक तो रघुनाथजो को प्यारी है श्रौर माया बेचारो तो निश्चय ही एक नाचनवालो है।। २॥

भगतिहिँ सानुकूल रहुराया । ता तेँ तेहि डरपति श्रिति माया ॥ रामभगति निरुपम निरुपाधी । वसङ् जासु उर सदा श्रवाधी ॥ ३ ॥ रघुनायक, र्भाक्त पर सानुकूल हैं, इसलिए माया उससे बहुत डरती है। जिसके हृदय में निरुपम, उपाधि-रहित राम-भाक सड़ा श्रवाध्य (श्रखंड) होकर बसती है।। ३।।

तेहि बिलाकि माया सकुचाई। करि न सकइ कछु निज प्रभुताई॥ श्रम बिचारि जे मुनि बिग्यानी। जाचिहेँ भगति सकल-सुख-खानी॥४॥

उसकी देखकर माया सकुचातो है, श्रौर कुछ श्रपनो प्रभुता नहीं कर सकतो। ऐसा विचारकर जी विज्ञानो मुनि हैं वे सब सुखों को खान भक्ति की माँगते हैं॥ ४॥

. हो०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ केाइ।

जो जानइ रघु-पति-कृपा सपनेहुँ मोह न होइ ॥ १६६ ॥ रघुनाथजो का यह रहस्य कोई जल्दी नहीं जानता; किन्तु जै। कोई रामचन्द्रजा को कृषा से जान लेता है, उसको स्वप्न में भो मोह नहीं होता ॥ १९६ ॥

**श्र**उरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रबीन ।

जो सुनि होइ रामपद-प्रीति सदा श्रविद्यीन ॥ १६७॥

हे ऋत्यन्त चतुर गरुड़जो ! ज्ञान तथा भक्ति का भेद श्रौर भो सुनिए; जिसका सुन कर रामचन्द्रजो के चरणों में सदा श्रीविच्छन्न (एकरस) प्रीति होतो है ॥ १९७॥

चौ०-सुनहु तात यह श्रवध कहानी । समुभत बनइ न जाइ बखानी ॥ ईस्वरश्रंस जीव श्रविनासी । चेतन श्रम सहज सुखरासी ॥१॥

हे तात ! इस अकथ कहानों के सुनिए। यह सममते ही बनती है, कहां नहीं जा सकतो । जोव, देखर का अंश होने से, आवनाशी (जिसका नाश कभी न हो) चेतन निमंत है और स्वाभाविक सुख को खान है ॥ १॥

सो मायावस भयउ गोसाईँ। दंधेउ कीर मरकट की नाईँ॥ जड चेतनहिँ अंथि परि गई। जदिप मृषा छूटत कठिनई॥ २॥

हे गुसाई' ! वह जोव माया के वश हो गया श्रार तेाते तथा बन्दर के समान बंध गया। जड़ (माया) श्रार चेतन (जोव) की गाँठ पड़ गई, यद्यपि वह सूठों है तथापि उसके छूटने में कठिनाई है।। २॥

१—बन्दर के पकड़ने के लिए एक छोटे मुँह के बरतन में चने या और कुछ खाद्य डालकर रख देते हैं। बन्दर उसमें हाथ डालकर उस वस्तु की मुट्टो भर लेता है। बस, मुँह सकरा होने से मुट्टो बँधा हुआ हाथ निकालते नहीं बनता और लाभवश वस्तु की मुट्टो खोली नहीं जाती। येा वह आप ही फॅस जाती है। तोते नलकी में नाज के लाभवश फॅस जाती हैं। नाज का बरतन और नलकी जड़ हैं, बन्दर तोते चैतन्य हैं, परन् वे फॅस जाते हैं, इसी तरह चैतन्य जीव जड़ माया के फंदे में फॅस जाता है। इसका नाम है निलका शुक-न्याय। किसी ने कहा है कि—मैं माया के छोड़ता हूँ, पर माया

तब तेँ जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥ स्नुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न श्रधिक श्रधिक श्ररुकाई॥ ३॥

जब से यह गाँठ पड़ गई तव से जीव संसारों हो गया। न गाँठ छूटे, न यह सुखों हो। वेद श्रीर पुराणों ने छूटने के बहुत उपाय कहे हैं, पर गाँठ छूटतों नहीं वरन श्रीधक उलभतों जातों है।। ३।।

जीवहृदय तम मोह विसेखी। अंथि छूट किमि परइ न देखी॥ श्रस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरंबरई॥ ४॥

जोव के हृदय में मोह का विशेष अन्यकार छाया रहता है, इससे गाँठ सुमाइ हो नहीं पड़नो। मला छूटगो कैसे ? जब इश्वर कभो ऐसा संयोग करे (जैसा आगे कहा जाता है) तब भो कदाचित हो वह सुलमे।। ४।।

सात्विक स्रदा धेनु लगई। जो हरिकृपा हृदय बसि म्राई॥ जप तप व्रत जम नियम ग्रपारा। जे स्रुति कह सुभ धर्म ग्रचारा॥४॥

वह संयोग यह है—यदि भगवान की छप। हो तो जीव के हृदय मं सत्त्वगुणा श्रद्धा (गुरु, वंद और शास्त्र के बचनां में आस्तिक बुद्धि से विश्वास होना) रूपो लवाई (थोड़े दिन की व्याड़) गाय आकर बसे; जप, तप, इत, यम, नियम आदि अपार शुभ धर्म-आचरण जी वदों में कहे हैं।। ५।।

तेइ तृन हरित चरइ जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पन्हाई॥ नेाइ निवृत्ति पात्र विस्वासा। निर्मल मन श्रहीर निज दासा॥६॥

वे हो हरो घास हैं, वह श्रद्धा-रूपो गाय जब उस घास की चरे, (श्रथोत् जोव श्रद्धा-पूक्क उन सक्का श्राचरण करें) श्रीर भावरूपो छोटे बज्जड़े से उस गाय की पवास श्रर्थात् उसके थनों में दूध उतरने द। निर्शृत्त हो नोइ (वह रस्सो जिससे, दुइते समय गाय के पिछले पैर वाँचे जाते हैं) है विश्वास-रूपा पात्र है, श्रपना श्रनुचर निर्मल मनहो श्रहीर है।। ६।।

परम-धरम-मय पय दुहि भाई। श्रवटइ श्रनल श्रकाम बनाई॥ तोष मरुत तब छमा जुडावइ। धृतिसम जावन देइ जमावइ॥७॥

श्ररे भाई ! (उस पात्र मं) परम धर्म-रूपो दूध को दुहे, श्रीर फिर निष्कामता-रूपा श्राप्त में उसकी ख़ब श्रीटावे। फिर सन्तोष श्रीर चमा रूपो वायु से उसे ठंढा करे श्रीर उसमें धैर्यरूपी जावन (जाग़) देकर उसकी जमा दे॥ ७॥

मुक्ते नहीं छाड़ती, जैसे नलकी में फँसा तोता उसमें से उड़ना चाहता है, पर उड़ने नहीं पाता; जान कुक्त कर खाप हो फँसकर, चैतन्य होकर भी, जड़ के वश में हा जाता है—श्रह मुखामि प्रकृति प्रकृतिर्मा न मुखात । नांलकाशुकन्यायेन प्रकृतिर्हि प्रवर्तते ॥

मुदिता मथइ विचार मथानी। दम श्रधार रजु सत्य सुवानी॥ तव मथि काढि लेइ नवनीता। विमल विराग सुपरम पुनीता॥८॥

फिर प्रसन्नता रूप मटकी में विचार-रूपो मथानी से उसको मथे। दम (ज्ञानेन्द्रियां के जोतने) का आधार (मथन का, खम्भा आदि) बनावे, सत्य और सुन्दर वचन-रूपो रस्सी लगावे। तब मथकर उसमें से निर्मल और परम पवित्र वैराग्य-रूपो मझ्खन निकाल ले॥ ८॥ दे।०—जेग श्रगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ।

बुद्धि सिरावइ ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥१६८॥

फिर शुभ श्रशुभ कमेरूपा इंघन लगाकर योग-रूपो श्रिप्त प्रकट करे; उसमें वह मक्खन तपावे, जब ममता-रूपो मैल जल जाय तब बुद्धि से उसका टंढाकर ज्ञान-रूपो धृत निकाल ले।। १९८।।

तब बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ।

चित्त दिया भरि धरइ दृढ समता दियटि बनाइ॥१६६॥

फिर विज्ञान-रूपो बुद्धि शुद्ध घो की पाकर चित्त-रूपो दाये में भर ले श्रीर समता-रूपो दोयट बना कर उस पर उसे दृढ़ता से रख दे।। १९९।।

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढि।

तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करइ सुगाढि ॥२००॥

फिर तींन श्रवस्था (जामत, स्वप्न, सुषुप्ति) श्रौर तोन गुण (सन्व, रज, तम) रूपी कपास में से तुरोया (बीथी) श्रवस्थारूपो रुई निकालकर श्रौर उसका स्थारकर श्रच्छी गाड़ो बत्ती बनावे॥ २००॥

सो०-एहि बिधि लेसइ दीप तेजरासि बिग्यानमय। जातहिँ जासु समीप जरिहँ मदादिक सलभ सब।।२०१॥ इस तरह तेज का पुञ्ज, विज्ञानमय दोपक जलावे, जिसके पास जाते हो मदादिक

सभो फर्तिङ्को जल जावें।। २०१॥

चौ०-सोहमस्मि इति बृत्ति श्रखंडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ श्रातम-श्रनुभव-सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेदश्रम नासा ॥१॥

साऽहर्मास्म' (मैं वहां हूँ) इस तरह को जो ऋखंड वृत्ति है, वही दीपक को श्रत्यन्त प्रचएड लो है। इससे जब श्रात्मा को श्रनुभव (स्वरूप-ज्ञान) हो जाता है, तब श्रनुभवजन्य सुख का सुन्दर प्रकाश पड़ता है, फिर संसार के मूल-कारण भेद श्रीर अम का नाश हो जाता है।। १।।

 <sup>&</sup>quot;ये।ऽसावा।दत्ये पुरुषः साऽसावर्हार्मात भृतेः" इस वचनानुसार ।

प्रवल श्रविद्या कर परिवारा। मेाहश्रादि तम मिटइ श्रपारा॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा। उरग्रह बैठि ग्रंथि निरुवारा॥२॥

श्रविद्या का प्रवल (बढ़ा हुआ) कुटुम्ब मोह आदि अपार श्रन्थकार मिट जाता है। तब फिर वहो बुद्धि उजाला पाकर हृद्यरूपो घर में बैठ उस गाँठ की सुलका डालती है॥२॥

छे।रन अंथि पाव जोँ कोई। तो यह जीव कृतारथ होई ॥ छे।रत अंथि जानि खगराया। बिधन श्रनेक करइ तब माया॥३॥

जो उस गाँठ के। छुड़ा सके तो जोव ऋतऋत्य हो जाय। हे पश्चिराज ! गाँठ छुड़ाते जानकर उस समय माया अनेक विन्न करती है।। ३।।

रिहि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ देखाविह प्राई॥ कल बल छल करि जाइ समीपा। ग्रंचल वात बुभाविह दीपा॥४॥

श्चरे भाई ! वह बहुत सो ऋदि-सिद्धियां की प्रेरणा करती है, वे श्चाकर बुद्धि की लालच दिखाती हैं। श्चनेक पच श्चीर छल बल कर वे उस दीपक के पास जाकर श्चपने हाञ्चल के पवन से उसकी बुक्ता देती हैं।। ४।।

होड़ बुद्धि जो परम सयानो । तिन्ह तनु चितव न श्रनहित जानी ॥ जाँ तेहि विचन बुद्धि नहिँ बाधो । तो बहोरि सुर करिहँ उपाधो ॥४॥

जो बुद्धि बहुत हो चतुर हो तो वह उन ऋदि-सिद्धियों के। अपना शत्रु समभकर उनकी श्रोर ताकती भो नहीं। जो उन्न विह्यों से बुद्धि की बाधा न पहुँची ते। फिर द्वता उपाध (उपद्रव) करते हैं॥ ५॥

इंद्रो द्वार भरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि धाना॥ श्रावत देखिंह विषय बयारी। ते हिंठ देहिं कपाट उघारी॥६॥

इन्द्रियां के दरवाजे हो अनेक भरोखे हैं, उन भरोखें में देवता अपने स्थान है जमाये हुए बैठे हैं। वे ज्यांही विषय-रूपी हवा आते देखते हैं, त्योंही हठपूर्वक किवाड़ खाल देते हैं। ६॥

१—इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता इस तरह हैं—वाणी का अभि, हार्यों का इन्द्र, चरणी का विष्णु, पायु (गुदा) का यम, उपस्थ (जननेन्द्रिय) का ब्रह्मा, कान का दिशा, त्वचा का वायु, नेत्रों का सूय, जीभ का वर्षण, नाक का अश्विनीकुमार । ये कमशः वाक्यदान, चलना, त्यागना, आनन्द लेना, सुनना, स्पशं करना, रूप देखना, रसास्वादन करना और सूवना—ये काम करते हैं। चन्द्र, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु ये चारों मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त इन चारों अन्तःकरणों के स्वामी उनमें बस्कर कमशः सशय, निश्चय, अइङ्कार और चैतन्य के। भोगते हैं।

जब सा प्रभंजन उरग्रह जाई। तबहिँ दोप बिग्यान बुभाई॥ ग्रंथि न छुटि मिटा सा प्रकासा। बुद्धि विकल भइ विषय बतासा॥७॥

वह प्रखर वायु ज्यांही हृदय-रूपो घर में जाना है त्याही विद्यान-रूपो दापक बुक्त जाता है। गाँठ तो छूटो नहीं, श्रीर वह बजाला मिट गया; विषय-रूपो वायु से बुद्धि व्याकुल हो गई।। ७।।

इंद्रो-सुरन्ह न ग्यान सुहाई । विषयभोग पर प्रोति सदाई ॥ विषय समीर बुद्धि कृत भारी । तेहि विधि दीप का बार बहोरी ॥⊏॥

इन्द्रियों के आध्यक्षाता देवतों की झान नहीं सुहाता, विषयों के भोगों पर उनको सदा प्रोति रहती है। विषय-रूपो वायु ने बुद्धि को तो भूल में डाल दिया, तब दुवारा उस विधि से उस दीपक की कीन जलावे १॥८॥

दो ० – तब फिरि जोव बिविध बिधि पावइ संस्रतिक्केस।

हरि माया श्रतिदुस्तर तरि न जाइ विद्वंगेस ॥२०२॥

तब फिर जोवात्मा नाना प्रकार के संसार-सम्बन्धा क्लेश पाता है। हे गर्रहजा ! भग-वान को माया बड़ो दुस्तर है, वह तरो नहों जातो ॥ २०२ ॥

कहत कठिन समुभत कठिन साधत कठिन विवेक । होइ धुनाच्छर न्याय जीँ पुनि प्रस्यूह अनेक ॥२०३॥

**क्वान का कहना कठिन है समम्मना कठिन है ज्योर** साधना कठिन है। जो कभो **युगाचरन्याय से वह वन मो** जाय तो फिर पोझे उसमें अनेक विन्न होत हैं॥ २०३॥

चौ०-ग्यानपंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिँ बारा॥ जौँ निरविधन ंथ निरबहुई। सो कैवल्य परमपद लहुई॥१॥

हे गरुड़जो ! झानमार्ग तलवार का धार<sup>२</sup> है, इस पर से गिरते देर नहीं लगतो । जो यह मार्ग निवंत्र तय कर लेता है वह कैवल्य-(मोच; नामक परम पर को प्राप्त होता है ॥ १॥

१—वन पुराने काठ में घुन ( कीड़ा ) लग जाता है, तन उसमें कुछ चिह्न हो जाते हैं । दैव-थेग से कोई चिह्न किसी ऋचर जैसा भी हा जाता है । इसी की घुणाच्य-न्याय कहते हैं । जैसे ऋक-स्मात् वह ऋचर कभी बन जाता है, वैसे ही शान-मार्ग कभा ऋकस्मात् किसी की सिद्ध हो जाता है ।

र—इसमें वेद का प्रमाण है। "स्र्रस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुगंपयस्तत्कवयो वदान्त।" इसी लिए स्मृति पुराणादिकों में भी स्पष्ट कहा है कि "शानासिमादाय तरातपारम्" श्वान-रूपी तलन्वार लेकर दुस्तर भव-सागर से पार हो जा।

श्रति दुर्लभ केवल्य परमपद। संत पुरान निगम श्रागम बद॥ राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईँ। श्रनइच्छित श्रावइ वरिश्राईँ॥२॥

सन्त, पुराण श्रीर वेद-शास्त्र कहते हैं कि परमपद-कैवल्य बहुत कठिन है। हे स्वामी ! परन्तु वहो मुक्ति रामचन्द्रजी का भजन करने पर बिना इच्छा किये मी हठपूर्वक श्रातो है ॥ २ ॥

जिसि थल विनु जल रहि न सक्ताई। केाटि भाँति कोउ करइ उपाई॥ तथा मोच्छसुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि-भगति बिहाई॥३॥

हे गरुड़जो ! स्निए। कोई करोड़े। तरह के उपाय करे, पर जमान के बिना पानी नहीं रह सकता, इसो तरह भगवान का भक्ति को छोड़कर मोत्त-स्ख नहों रह सकता॥ ३॥

श्रस बिवारि हरिभगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लोभाने॥ भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संस्रतिमृल श्रविद्या नासा॥४॥

चतुर भगवद्भक्त ऐसा विचारकर मुक्ति का निरादर करके भक्ति के लिए छुभा जाते हैं छौर भक्ति करत हा विना यत्न तथा विना परिश्रम संसार का मूल श्रविद्या (माया) का नारा हो जाता है।। ४।।

भाजन करिय तृष्ति हित लागी । जिमि सा श्रसन पचवइ जठरागी ॥ श्रसि हरिभगति सुगम सुखदाई । का श्रस मृढ नं जाहि सुहाई ॥५॥

भोजन त्राप्त के लिए किया जाता है श्रीर उसकी पट का श्राग जिस तरह पचा दंनी है (उसो तरह भाक्त भो शुभाश्चम कंभा की पचा दतो है। श्रयात जैसे भोजन पचाना जठराग्नि का स्वामाविक गुणं है, वंसे सांसारिक क्लेशा का पचा दंना भगवद्भक्ति का स्वाभाविक गुण है।) भगवद्भक्ति ऐसा सुलभ श्रीर सुख देनवालों है। भला, ऐसा कान मूखे होगा जिसे यह न सुहाता हो ?।। ५।।

दो०—सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तिरय उरगारि। भजहु राम-पद-पंक-ज श्रस सिद्धांत बिचारि ॥२०४॥

हे गरुड़जो ! सेवक-सेट्य भाव बिना श्रयांत् में दास हूँ, रामचन्द्रजी मेरे म्वामा ह— ऐसा भाव हुए बिना संसार नहीं तरा जा सकता; श्राप एसा सिद्धान्त विचारकर रामचन्द्रजो क चरण-कमलों का मजन कोजिए ॥ २०४॥

जो चेतन कहँ जड करइ जडिह करइ चैतन्य। श्रम समरथ रघुनायकिहँ भजिहँ जीव ते धन्य ॥२०५॥ जो चेतन की जड़ करते श्रीर जड़ की चेतन कर देते हैं', ऐसे समर्थ रघुनाथजों को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं॥ २०५॥

चौ०-कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुकाई । सुनद्दु भगतिमनि के प्रभुताई ॥ रामभगति चिंतामनि सुंदर । बसइ गरुड़ जाके उरश्रंतर ॥ १ ॥

हे गरुड़जो ! मैंने श्रापको ज्ञान का सिद्धान्त समभाकर कहा । श्रव भक्ति-रूपो मणि की प्रभुता (सामर्थ्य) सुनिए । रामचन्द्रजी की भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । यह जिसके हृदय के भोतर बसती है ॥ १ ॥

परमत्रकास रूप दिन राती । निहैँ कह्य चिहय दिया घृत बाती ॥ मोह दरिद्र निकट निहैँ स्रावा । लेाभ बात निहैँ ताहि बुभावा ॥ २ ॥

उसका हृदय दिन-रात परम प्रकाश रूप रहता है। न उसके लिए घो चाहिए, न दीया और न बत्ती ही। न तो माह-रूपी दरिद्र उसके पास आ सकता है और न लोभ-रूपी वायु उसे बुक्ता सकती है।। २॥

श्रवल श्रविद्या तम मिटि जाई। हारहिँ सकल सलभसमुदाई॥ खल कामादि निकट निहँ जाहोँ। बसइ भगति जाके उर माहीँ॥३॥

उसके प्रकाश से निश्चल श्राविद्यारूपो श्राँधेरा मिट जाता है, सब (मदादि) पतङ्गां के समूह हार जाते हैं। जिनके हृदय में राम-भक्ति बसतो है उनके पास दुष्ट कामादि फटक नहीं सकते।। ३।।

गरल सुधा सम श्रिर हित होई। तेहि मैनि चिनु सुख पाव न कोई॥ ब्यापिहँ मानस रोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ ४॥

राम-भक्तों के विष श्रमृत के समान श्रीर शत्रु मित्र के समान हो जाते हैं?। उस मिए (भक्ति) बिना कोई सुख नहीं पाता। जिनके वश में हो कर जाव दु:खी रहते हैं व भारी मानिसक रोग उनकी नहीं व्यापत ॥ ४॥

राम-भगति-मनि उर बस जाके। दुख-लव-लेस न सपनेहुँ ताके॥ चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीँ। जे मनि लागि सुजतन कराहीँ॥ ४॥

१—गरुड़ जी चैतन्य थे, माया वश उन्हें जड़ बना दिया, श्रव श्वानोपदेश मुनकर फिर उन्हों के। चैतन्य बना दिया। श्रथवा—वे चैतन्य मनुष्य, पशु, पत्नी श्रादिकों के। जड़, बृत्तादि के। चैतन्य मनुष्यादि जन्म दे देते हैं। जैसे—ग्रहल्या के। स्त्रों से पत्थर कर दिया और श्रपने चरणों की धूल से फिर श्रहल्या बना दिया इत्यादि।

१—काम भुशुणिडजी अपने ही दृष्टान्त से समकाते हैं कि देखिए, मेरे लिए लोमश मुनि का शाप विष था, वह अमृत हो गया और शाप देनेवाले लोमश ने ही मित्र बनकर मुक्ते अच्छा उपदेश दिया।

जिसके मन में राम-भक्तिरूपिणी मणि बसतो है, उसको स्वप्न में भी लेश-मात्र दु:ख नहीं होता। जो इस मणि के लिए यत्र करते हैं वे हा जगत में चतुर्ग के मुकुट-मणि हैं।। ५।।

से। मिन जदिप प्रगट जग श्रहई। रामकृपा बिनु निहँ केाउ लहुई॥ सुगम उपाय पाइबे केरे। नर इतभाग्य देहिँ भटभेरे॥ ६॥

यद्यि वह मिण जगत् में प्रकट है (गुप्त नहीं), तथापि रामचन्द्रजो को कृपा बिना कोई उसकी नहीं पाता। उसके पाने के उपाय तो सुगम हैं, पर अभागे लीग उन्हें दूर ठेल देते हैं॥ ६॥

पावन पर्वत बेद पुराना। रामक्था रुचिराकर नाना॥ मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥७॥

हे गरुड़जो ! वेद श्रीर पुराण पावन पर्वत हैं, उनमें नाना प्रकार को रामचन्द्रजा की कथायें सुन्दर खाने हैं। उनका मर्म जाननवाला सज्जन (सन्त) सद्युद्धिरूपिणी कुदालों लेकर ज्ञान-वैराग्य-रूपी नेत्रों से देखकर ॥ ७॥

भावसहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगतिमनि सब सुखखानी ॥ मारे मन प्रभु श्रस बिस्वासा । राम तेँ श्रधिक राग कर दासा ॥८॥

जो प्राणो भाव-सहित ढूँढ़ता है, वह सब सुखां का खान भक्तिरूपिणो मिण को पाता है। हे प्रभो ! मरे मन में एसा विश्वास है कि रामचन्द्रजो के दास (भक्त) श्रो राम से भी बढ़ कर हैं॥८॥

राम सिंधु, घन सङ्जन धीरा। चंदन तरु हरि, संत समीरा॥ सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई॥ ६॥ श्रम बिचारि जोई कर सतसंगा। रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा॥१०॥

रामचन्द्रजा समुद्र हैं, सज्जन धोर पुरुष मेघ हैं; भगवान् चन्द्रन के दृत्त हैं आर सन्त उसको वायु हैं। सभो (साधनों) का फल सुहावनो हिरिमिक्त है, वह किसी के सन्तों के बिना नहीं मिलती ॥ ९॥ हे गरुड़जो ! ऐसा विचार कर जो सत्सङ्ग करेगा उसको राम-चन्द्रजो की मीक्त सुलभ हो जायगी ॥ १०॥

१-- जैसे बादल समुद्र से पानी लेकर पृथ्वी पर सब जगह बरसाते हैं, वैसे ही सज्जन भी राम-चन्द्र-रूपी समुद्र से उनके गुण्-गण्-रूपी श्रमृत-जल का लेकर सबका छुनाते हैं।

२— मलयाचल में जो असली चन्दन के वृद्ध हैं उनकी सुगन्ध लेकर वायु चलती है, वह जिनमें लगती है वे सभी वृद्ध चन्दन हा जाते हैं, अर्थात् उनमें चन्दन की मुगन्ध हा जाती है। इसी तरह सन्त लोगों की जो सर्झात करते हैं वे भी सन्त हो जाते हैं। इस चन्दन वृद्ध के ह्रधन्त के कांवयों वे फा॰ १३९—१४०

देा - ब्रह्म पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर श्राहि।

कथा सुधा माँघ काढइ भगति मधुरता जाहि ॥२०६॥ वेद चोर-समुद्र है, ज्ञान मन्द्रशचल पवेत है खोर सज्जन देवता है, वे उस समुद्र भा मथकर कथा-रूपो अमृत निकाल लेते हैं जिसको मिठास भक्ति है।। २८६॥

बिर्रात चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि।

जय पाइय सा हरिभगति देखु खगेस बिचारि ॥२०७॥

हे गरुड़जो ! विचारकर देखिए। जो वंशाग्य-रूपी ढाल लेकर हाम-रूपो तलवार से मद, लोम और मेह-रूपो शबुधों के सारकर किजय पातो है वह हरिमक्ति ही है।। २०७॥

चौ॰-पुनि सप्टेम बोलेउ खगरां । जो कृपाल मोहि उपर भाऊ॥

नाथ मेाहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी ॥१॥

फिर खगराज गरुड़जो प्रेम-सहित बोले—हे क्रपालु (काग्म्शुपिड) ! जो मुक्त पर आपका प्रेम मान है तो हे नाथ ! मुक्त अवना सनक समस्तर आप केरे सक्त प्रभा का उत्तर विस्तारपूर्वक केहिए ॥ १ ॥

प्रथमहिं कहर नाथ मतिथीरा। सब तेँ दुर्लभ कन सरीरा॥ वड दुख कवन कवन सुख भारी। सो संदेर्पाह कर कियारी ॥ २॥

है माथ, है धोर-बाद ! भूने यह करिए (१) कार्स हुंबोर शरीर कोर्न सा है १ (२) बाद पता करिए कि कि कि कि कि की सा है ? वह भी संस्पे से विवासकर कहिए।। २।।

संत श्रसंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु॥ कवन पुन्य सुतिबिदित बिसाला। कहहु कवन श्रव परम क्रपाला॥ ३॥ "

हैं कुपाल ! (४) सन्तां और असन्ता के मर्ग के आप जामते हैं, इसालए उनके सहज स्वभाव के कहिए। (५) वेदों में प्रसिद्ध भारो पुरुष कान सा है और (६) का अप कीन को है। रूप

(६) का भव कीन को है। १ भू भानसार के समुकाई । तुम्ह सर्वन्य कृपा श्रधिकाई ॥ तात सुनदु सादर अति श्रोती । में संद्येप कहउँ यह नीती ॥ ४ ॥

इस तरह सराहा है—कि तैन हेमितिरिया रबतादिया वा यत्राजिताम तरवस्तरवस्त एवं। मन्यांमहे मलयमेव बदाश्रयेया कड्डांलानंश्वकुटंका औप कंग्दर्नांट स्कुं: ॥ श्रार्वात्—तेनं का सुमेठ और चौदा का कैसास मी किस काम का जिन पर के पेड़ ज्यों के स्वाँ ही क्ष्मे रहें। धन्यवाद है मलयाचल के। कि जिस पर के कड्डांल (शातसवीमी), नींव और बूंट के पेड़ मी हवा सकते से चन्दन हो जाते हैं! (७) मानस (मन से होनेवाले) रोग मुक्ते समकाकर कहिए । आप सनेज्ञ हैं और श्रापकी मुक्त पर कुवा अधिक है। कामभुशुम्हिजा न कहा — हे तात ! श्राप श्रत्यन्त प्राति श्रार श्राद्र के साथ मुनिए, मैं यह नोति संचप से कहता हूँ ॥ ४॥

नर-तन-सम नहिँ कवनिंउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ नरक - सर्ग - अपवर्ग-निसेनी । म्यान-बिराग-भगति-सुख-देनी ॥ ५ ॥

उत्तर - (१) मनुष्य-शारीर के बराबर कोई शरीर नहीं, जिसको चर श्रचर सभी जीव माँगत हैं; वह शरीर नरक, स्वर्ग श्रीर मीच के लिए नसनी (सोढ़ो) है, एवं ज्ञान, वैराग्य श्रोर भक्तिसम्बन्धों सुख को देनवाला है।। ९॥

सोतनु धरि हरि भजहिन जे नर । होहिँ विषयरत मंद मंदतर ॥ कांच किरिच बदले जिमि लेहीँ। कर तेँ डारि परसमनि देहीँ॥ ६॥

वह शरोर धारण कर जो मनुष्य हरि का भजन नहीं करते और विषयां में आसक्त हो जाते हैं, वे नांच से नांच हैं। वे मानां पारस मिण को हाथ से फक्रकर उसके बदले में काँच को किरच (दुकड़ा) लेते हैं॥ ६॥

निह दरिद्रसम दुख जग माहों। संत-मिलन-सम सुख कहुँ नाहों॥ परउपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाव खगराया॥ ७॥

(२) जगत् में दरिद्रता के समान केट दुं:ख नहीं है, (३) सन्तां के मिलने के बराबर कहीं केट सुख नहीं है। हे गरुड़जी ! () सन्ता का यह सहज (जन्म लेने के साथ उत्पन्न) स्वभाव होता है कि वे मन, बचन और शर्मार से दुसर का उपकार करते हैं॥ ७॥

संत सहिह दुख परहित लागो । पर-दुख-हेतु श्रसंत श्रभागो ॥ भूरज-तरु-सम संत क्रथाला । परहित नित सह विपति विसाला ॥८॥

सन्त दृसरे के हित के लिए दुःख सह लेते हैं और अमागे असन्त (दुजेन) दृसर्ग के। दुःख पहुँचान के लिए आप दुःख सहते हैं। द्याछु सन्त भोजपत्र के दृस्त के समान होत हैं, जो दूसरे का हित करने के लिए नित्य (मारो) विश्वतयां के सहते हैं।। ८॥

सन इन खल परबंधन करई। साल कहाई निर्पत सिंह मरई॥ खल बिनु स्नारथ परश्रपकारी। श्रहि मुक्त इन सुनु, उरगारी॥१॥

दुष्ट दूसरों का बन्धन करने के लिए क्या के सम्राक्त होते हैं जो अपनो खाल किंचवा कर विपत्ति सहकर मेर जाते हैं (सन के हैंडल का डिलका कूट कुट कर निकाला जाता है)। है गरहकी ! सुनिए । दुष्ट लोग सौंप और कूड़े की तगह, बिना मनलब, दूसरों का दु:ल पहुँचाया करते हैं। (चूहा लक्ड़ो, अपका, हर एक बाज कर डालता है जिसमें उसका पेट भो नहीं भरता श्रीर दूसरे की दुःख है। जाता है। साँप जिसकी पृता है, काट खाता है, इससे उसकी कुछ लाभ नहीं होता श्रीर जिसकी काटता है वह भर जाता है)॥९॥

परसंपदा विनासि नसाहीँ। जिमि सिस हित हिम उपल बिलाहीँ। दुष्टउदय जग स्त्रारत हेतु। जथा प्रसिद्ध स्त्रधम ग्रह केतू॥१०।

जिस तरह श्रोले खेती के नष्ट कर श्राप भी गल जाते हैं, इसी तरह हुष्ट लोग दूसरें को सम्पत्ति विध्वंस कर श्राप भो भर मिटते हैं। दुष्टों का प्रादुभोव जगत् के दुःख हो का कारण होता है, जैसे नीच बह केतु (सर्वनाश हो के लिए) प्रसिद्ध है। (केतवश्चार्ति-हेतवः)।। १०।।

संतउदय संतत सुखकारो । बिस्वसुखद जिमि इंदु तमारी ॥ परमधरमस्रुतिबिदित स्रहीँसा । पर-निंदा-सम स्रघ न गिरीसा ॥११॥

जैसे अथकार की दूर करनेवाला चन्द्रमा अपने उदय से संसार की सुख़ देता है, वैसे ही सन्त अपन उदय (प्रभाव) से सदा सुखदायक होते हैं। (५) वेदों में प्रसिद्ध सबसे अष्ट धर्म अहिंसा है। ("मा हिंस्यान् सर्व-मूर्तानि"। वेद को अ्ति है कि प्राणि-मात्र किसी की हिंसा न करो, किसी की न सताश्री।) (६) दूसरे की निन्दा करने के बराबर और कीई पाप-रूपी महा-पर्वत नहीं।। ११।।

हरि-गुरु-निंदक दाबुर होई । जनम सहस्र पाव तन सोई ॥ दिर्जानंदक बहु नरक भाग करि । जग जनमइ बायससरीर धरि॥१२॥

भगवान का श्रीर गुरु का निन्दक मेंडक का जन्म लेता श्रीर हजार जन्म पर्यन्त वहा रारीर पाता है। श्राक्षण का निन्दक बंहुत से नरक भोगकर फिर संसार में काए का शरोर धारणकर जन्म लेता है।। १२॥

सुर-स्रुति-निदक जे श्रिभिमानी। रौरव नरक परहिँ ते प्रानो ॥ होहिँ उल्क संत-निदा-रत । मेाहनिसा प्रिय ग्यान भानु गत॥१३॥

जो श्राभमानो प्राणो देवतों श्रौर वेदों क निन्दक है, वे राख नरक में पड़त है। जो सन्तों की निन्दा करने में तत्पर हैं वे उल्ला होते हैं, उनकी मोह-रूपिणो रात प्यारो है, आन-रूपी सूर्य नहीं ॥ १३॥

सव के निंदा जे जड़ करहीँ। ते चमगादुर होइ प्रवतरहीँ॥ सुनहु तात श्रव मानसरोगा। जेहि तेँ दुख पावहिँ सब लोगा॥१६॥

जो सभी की निन्दा करते हैं, वे चमगादड़ का शरोर लेकर जन्मते हैं। (७) हे वात ! अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुःख पाते हैं।। १४॥ माह सकल ब्याधिन कर मृला । तेहि तेँ पुनि उपजइ बहुसृला ॥ काम बात कफ लोभ श्रपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥

सब ज्याधियां का मूल मोह (ऋज्ञान) है, फिर उससे अनेक शूल (दु:ख) उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार कफ है, कःच पित्त है जो रोज छाती जलाता है॥ १५॥

न्नान करहिँ जैँ। तीनिउ भाई । उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ बिषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सूल नाम को जाना ॥१६॥

जा तोनां भाइ प्रोति कालते हैं, श्रधान काम, क्रोध श्रौर लोभ, पत्तान्तर में वात, पित्त श्रौर कफ, तोनां एक हो जगह इकट्टे हो जाने हैं तो दुःखदायक सिश्रपात (त्रिदाप रे) उत्पन्न हो जाता है। तरह तरह के विषयों के जो दुर्गम (प्राप्त होने में कठिन) मनोरथ हैं वे सब शूल (रोग) हैं, उनके नाम कान जानता है ?।। १६।।

ममता दाद कंडु इरषाई । हरष विवाद गरह बहुताई ॥ परसुख देखि जरनि सो छई । कुष्ट दृष्टता मन क्रटिलई ॥१७॥

ममता (यह चीज मेरो है ऐसा श्रिभमान) दाद है, इंग्या (डाह) खाज है, हंप और शोक गले के रोग (घेंवा श्रादि) हैं। दूसरे का सुख दंखकर जलना च्यरांग है, मन की दुष्टतां श्रीर कुटिलता कुछ रोग है।। १७॥

श्रहंकार श्रति दुखद डगॅरुश्रा। दंभ कपट मद मान नहरुश्रा॥ तुस्ना उदरबृद्धि श्रति भारी। त्रिबिधि ईपना तरुन तिजारी॥१८॥ जुगबिधि ज्वर मत्सर श्रबिबेका। कहँ लगि कहउँ कुरोग श्रनेका॥१६॥

श्रहङ्कार बड़ा दुखदायों डमक् रोग हैं; दंभ, कपट, मद, श्राभमान ये नहरुत्रा रोग हैं। तृष्णा वड़ी भारी उद्दर्शद्ध (पट का बढ़ना—जलोटर) है, तोन प्रकार को देषणा (इच्छा—धन, पुत्र, जनां को) प्रचंड ातजारी ज्वर है।। १८॥ मत्सर (दूसरे का भला देखकर जलना) श्रीर श्रविचार ये दोनों दो तरह के (एकान्तर, चार्तुर्थक) ज्वर हैं। कहाँ तक कहूँ १ श्रनंक दुष्ट राग है।। १९॥

१ — सन्निपात रोग त्रासाध्य होता है, वैसे ही इनका जीतकर सद्गति पाना भी ऋषाध्य हो जाता है।

२—सवा हाथ लम्बा कीड़ा सत जैसा शारीर में एक, दा, या ऋनेक जगहों में निकलता है, यदि यह टूट न जाय तो १।२ महीने, जो टूट जाय तो ६।६ महीने दुःख देता है, इसका नाम नहरू श्रीर बाला है। यह मालवा श्रीर राजपूताने में बहुत होता है।

३—विषय ज्वरों में "एकडि ज्यन्तरे जाता नानापीडाकरा ज्वराः" १।२।३।४ दिनों के झन्तर से आनेवाले नाना दुखदायी अनेक ज्वर हैं।

दो०-एक ब्याधिबस नर मरहिँ ए श्रमाध्य बहु ब्याधि । पीडहिँ संतत जीव कहँ सो किमि लहइ समाधि ॥२०८॥

एक हा रोग के वश होकर मनुष्य मरते हैं, फिर ये तो ऋसाध्य और बहुत से रोग हैं, जो सदा जोव को दु:ख दिया करते हैं। भला, फिर वे जोव कैसे सुख पा सकते हैं॥ २०८॥

नेम धर्म श्राचार तप ग्यान जग्य जप दान। भेषज पुनि कोटिक नहीँ रोग जाहिँ हरिजान॥२०६॥

हे विष्णु के वाहन गरुड़जो ! इन रोगां के लिए नियम, धर्म, स्त्राचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान स्नाद करोड़ां स्रोपधियाँ हैं, पर ये रोग जाते नहां ॥ २०९ ॥

चौ०-एहि बिधि सकल जीव जड रोगी। सोक हरष भय प्रीति वियोगी।।

मानसरोग कछु ६ में गाये । होहिँ सब के लिख बिरलन्ह पाये॥१॥

इस तरह सभो मूर्खे जोव रोगो हैं श्रोर उनस व साच, श्रानन्द, भय, प्रम श्रार वियोग में फॅसे रहत हैं। मैंने कुञ्जेक मानस रोग कहे हैं। ये होते सबको हैं, पर इनको दख पाते हैं थोड़े हो लोग ॥ १॥

जाने तेँ छीजिह ँ कछ पापी। नास न पाविह ँ जनपरितापी॥ विषय कुपच्य पाइ श्रंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे॥२॥

ये पापो रोग जान लेने से कुछ छोजते (कम होते) हैं, पर मनुष्यां का सन्ताप देन-वाले ये रोग नष्ट नहीं होता ये विषय-रूपो कुपथ्य पाकर मुनिजनों के हृदयों में भो अङ्कुरित (जम) हो जात हैं, फिर बेचारे साक्षरण मनुष्यां का तो कहना हो क्या ?।। २।।

रामकृपा नासिह सब रोगा। जो एहि भाँति बनइ संजोगा॥ सदगुरु बेदबचन बिस्त्रासा। संजम यह न बिषय के श्रासा॥३॥

जो इस तरह का संयोग बन जाय तो रामचन्द्रजो का कृपा से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। वह संयोग यह है कि—श्रष्ठ गुरु हो, वेद के बचनां पर विश्वास हो, विषयां को आशा न हो, यही संयम हो ॥ ३॥

रघु-पति-भगति सजीवनमूरी । श्रनूपान स्रद्धा मति पूरी ॥ एहि विधि भलेहि सो रोग नसाहीँ । नाहिँत जतन कोटि नहिँ जाही ॥४॥

रघुनाथजा को भाक्त हो संजोवनो मूल (जड़ा) श्रोपांध है, श्रार श्रद्धा-पूर्ण श्रच्छो बुद्धि हो श्रद्धापान है। इस तरह वे रोग मन्ने हो मिट जाय, नहां तो श्रार तरह कराड़ां यह करने पर भी ये रोग नहीं जात ॥ ४॥

जानिय तब मन बिरुज गेासाईँ। जब उर बल बिराग श्रधिकाई॥ सुमात हुधा बाढइ नित नई। बिषय श्रास दुर्बलता गई॥५॥

हे गोसाई ! मन के। नारोग तब जानना चाहिए, जब हृद्य में कंगम्य का बल बढ़ जाय, अच्छो बुद्धि-क्षो भूख नित नई बढ़तो जाय आर विषयों का इच्छा-क्ष्यो दुबलापन दूर होता जाय ॥ ५॥

विमल ग्यानजल जब सो नहाई। तब रह रामभगति उर छाई॥ सिव श्रज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि इह्म-बिचार-बिसारद॥६॥

जब वह मनुष्य निर्मल ज्ञान-रूपा जल में नहाता है तब उसके हृदय में रामभाक्त छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुकद्व, सनकाादक नारद आदि जो ब्रह्म के विचार में चतुर मुनि हैं॥ ६॥

सब कर मत खगनायक एहा। करिय राम - पद-ण्ंकज-नेहा॥ कुति पुरान सब अंथ कहाहीँ। रष्टु-पित-भगित विना सुख नाहीँ॥७॥

है गरुड़जा ! उन सर्वा का यहां मत है कि रामचन्द्रजो क चरण-कमला में स्तह करना चाहिए । वेद, पुराण त्रार सब प्रन्थ कहते हैं कि रघुनाथजों को भक्ति बिना सुख नहीं होता ॥ ७ ॥

कमठपोठि जामहिँ बरु वारा । वध्यासुत बरु काहुहि मारा ॥ फूलहिँ नभ वरु बहुबिधि फूला । जीवन लह सुख हरि-प्रति-वृला ॥८॥

चाहे कछुए को पोठ पर बाल जम आवें, चाहे वंध्या (का) का पुत्र किसों को मार डाले आर चाहे आकाश में तरह तरह के पूल खिलन लग; पर जाव हरि सं प्रातकूल (विमुख) रहकर कभी मुख नहीं पा सकता ॥ ८॥

तृषा जाइ बरु मृग-जल-पाना । बरु जामिह सप्तामीस बिखाना ॥ श्रंधकार बरु रिविह निसावइ । रामबिमुख न जीव सुख पावइ ॥६॥ हिम ते श्रनल प्रगट बरु होई । बिमुख राम सुख पाव न कोई॥१०॥

चाहं मृगतृष्णा क पाना की पाकर प्यास मिट जाय, चाहे खरगेाश के सिर पर साग उग त्रावें, चाहे त्रेंधेरा सूर्य का मिटा दे, पर (इतनी त्रानहोनों बातें हो जाने पर भा) रामचन्द्रजों स विश्ख जाव कभी सुख नहीं पा सकता ॥ ९॥ चाई बक्रे से त्रांग निकलन लग जाय, पर रामचन्द्रजों से विमुख रहनवाला कोई सुख नहीं पाता ॥ १०॥

दो०-वारि मथे घृत होइ वरु सिकता तेँ वरु तेल। बिनु हरिभजन न भव तरयँ यह सिद्वांत ध्रपेल॥ २१०॥ चाहे पानी मथने से घो निकल आवे, और बाल की पेरने से तेल निकल आवे, पर हिर का भजन किये बिना कोई संसार की नहीं तर सकता; यह अटल सिद्धान्त है॥ २१०॥

मसकिह करइ बिरंचि प्रभु श्रजिह मसक तेँ हीन । श्रम बिचारि तिज संसय रामिह भजिह प्रवीन ॥२११॥ प्रभु रामचन्द्रजो मच्छर के तो बह्या बना देते और ब्रह्मा के मच्छर से भी छोटा

प्रभु रामचन्द्रजो मच्छर को तो ब्रह्मा बना देते और ब्रह्मा की मच्छर से भी छोटा बना देते हैं! चतुर जन मन में ऐसा विचारकर, सन्देह छोड़कर, रामचन्द्रजी के। भजत हैं॥ २११॥

छंद-विनिश्चितं वदामि ते न श्रन्यथा वचांसि मे ।

र्हार नरा भजन्ति येऽतिबुस्तरं तरन्ति ते ॥ २१२ ॥

मैं ऋ।प से भला भाँति निश्चय को हुई बात कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा (भूठे) नहीं हैं—जो लोग हरि का भजन करते हैं वे अत्यन्त दुस्तर (तैरने में कांठन संसार-सागर) को तैर जाते हैं॥ २१२॥

चौ०-कहेउँ नाथ हरिचरित अनृपा । ब्यास समास स्व-मित-अनुरूपा ॥ स्रुतिसिद्धांत इहइ उरगारी । राम भिजय सब काम बिसारी ॥१॥

हे नाथ ! मैंने अनुपम हरि-चरित्र, अपनो बुद्धि के अनुसार, कहीं विम्तार से (अयाध्याकार पर्यन्त) और कहीं संत्रेप से (शेष ५ काएडों में) कहा । हे सपेशत्रु गरुड़जो ! वेदों का यहों सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर रामचन्द्रजा को भजना चाहिए ॥ १ ॥

प्रभु रघुपति तजि सेइश्च काही। मेा से सठ पर ममता जाही।। तुम्ह बिग्यानरूप नहिं मोहा। नाथ कीन्ह मेा पर श्चतिछे। हा॥ २॥

रघुनाथजा के समान स्वामों की छीड़कर आर किसका सेवन करना चाहिए, जिन्हें सुमत्ते दुर्धा पर भी ममता (दया) है। हे नाथा आप तो विज्ञान-रूप हैं, आपकी मोह नहीं हो सकता। आपने सुम पर केवल कृपा को (जो पूछने आये)॥ २॥

पूछेहु रामकथा श्रिति पावनि । सुक - सनकादि - संभु-मन-भावनि ॥ सतसंगति दुर्लभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥ ३ ॥

त्र्यापने ऋत्यन्त पावनां, शुकदेव, सनकादि श्रार शङ्करजो के मन का रुचनेवाला राम-कथा पृद्धो । संसार में निमिष (पलक) भर, घड़ो भर एक बार भा सत्सङ्गति होनो दुर्लभ है ॥ ३ ॥

देखु गरुड निज हृदय बिचारी । मैं रघु - बीर - भजन-श्रिधकारी ॥ सकुनाधम सब भाँति श्रपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जगवावन ॥४॥ हे गरुड़जी ! आप अपने हृदय में विचारकर देखिए, मैं (जो अत्यंत क्षुद्र हूँ) रघुनाथजो के भजन का अधिकारों हूँ ? मैं पिचयों में नोच (कौआ) और सभो तरह अपवित्र हूँ, पर प्रभु रामचन्द्रजों ने मुक्ते जगत में पावन र (पिवत्र करनेवाला) प्रसिद्ध कर दिया॥ ४॥

दो०-त्राजु धन्य मेँ धन्य श्रति जद्यपि सब विधि हीन।

निजजन जानि राम मे।हि संतसमागम दीन्ह ॥ २१३॥

यद्यपि मैं सब विधि से होन हूँ ता भी आज धन्य, श्रित धन्य हूँ, जे। मुक्ते राम-चन्द्रजों ने अपना जन जानकर (आप जैसे का) सन्त-समागम दिया ॥ २१३॥

नाथ जथामित भाषेउँ राखेउँ नहि कन्नु गाइ।

चरितसिंधु रघुबीर के थाह कि पावइ कोइ ॥ २१४॥

हे नाथ ! मैंने श्रपनो बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ छिपाकर नहीं रक्खा । रघुनाथजा के चिरित्र-सागर की क्या कोई थाह पा सकता है ! ॥ २१४ ॥

चौ०-सुमिरि राम के ग्रनगन नाना । पुनि पुनि हरष भुंहुं डि सुजाना ॥ महिमा निगम नेति कहि गाई । श्रतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥१॥

रामचन्द्रजा के अनेक गुर्या-गण के। स्मरण करके अति चतुर कागमुशुरिडजा बार बार प्रसन्न होने लगे। जिनको महिमा को वेदों ने 'नित नित' (अन्त नहीं है) कहकर वर्णन किया उनका बल, प्रताप आर सामर्थ्य आमित है।। १।।

सिव श्रज-पूज्य-चरन रघुराई । मेा पर कृपा परम मृदुलाई ॥ श्रसः सुभाव कहुँ सुनउँ न देखउँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ ।२।

जिनके चरण शिव और ब्रह्मा के। भो पूज्य हैं वे रघुराई मुक्त पर अत्यन्त कृपा और के। मलता (वात्सल्य) रखते हैं। ऐसा स्वभाव न तो सुनता हूँ और न देखता हूँ, तब हे गहड़ जो! मैं रघुपित के समान और किसकी समर्क़ ? ॥ २॥

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। किव केबिद कृतग्य संन्यासी॥ जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्मनिरत पंडित विग्यानी॥३॥

साधक हां, सिद्ध हां, विमुक्त (जावन्युक्त) हां, उदासो हां, किव हां, चतुर हां, कृतज्ञ हों, संन्यासो हों, योगो हां, शूरवीर हों, श्रच्छे तपस्वी हों, ज्ञानी हों, धमें में तत्पर हां, पिउत हों, विज्ञाना हों ॥ ३ ॥

१—देखिए—इसी उत्तरकारड में २०५ दोहे की ८ वी चौपाई 'मारे मन प्रभु श्रस विस्वासा। राम ते श्राधक राम कर दासा" इत्याद ।

तरहिँ न बिनु सेये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी॥ सरन गर्ये मेा से अवरासी । होहिँ सुद्ध नमामि अविनासी॥ ४॥

के। इंभी हों, मेरे स्वामा रामचन्द्रजों के। सेवन किये विना संसार की तर नहीं सकते । मैं उन स्वामा के। नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर भी नमस्कार करता हूँ । जिनकों शरण जाकर मुक्त जैसे पापा भी शुद्ध हो जाते हैं, उन आवनाशो परमात्म। रामचन्द्रजों के। मैं नमस्कार करता हूँ ।। ४॥

दो०-जासु नाम भवभेषज हरन ताष-त्रय-सृत्न।

सो कृपालु मेहि तोहि पर सदा रहउ अनुकूल ॥ २१५ ॥

जिनका नाम हो संसार-राग को दवा है और जा त्रि।वध तापें का वदना का हरन-वाला है, वे क्यालु रामचन्द्रजी मुक्त पर और आप पर सदा अनुकूल रहें ॥ २१५॥

सुनि भुसंडि के बचन सुभ देखि रामपद नेह।

बोलेउ प्रेमसहित गिरा गरुड बि-गत-संदेह ॥ २१६॥ कागः शुरिडजी के शुभ वचन सुनकर और उनका रामचन्द्रजा के चरणें मं प्रम देखकर गरुड़जी, सन्देडरहित हा प्रेम सहित वाणो बोले—॥ २१६॥

चो - मैं कृतकृत्य भयउँ तव बानी । सुनि रघु-बीर-भगति-रस-सानी॥ रामचरन नृतन रित भई । मायाजनित बिपित सब गई॥ १॥

इ कागभुशुरिङजो ! रधुनाथजा को भक्ति के रस स सराबार आपका वाणा सुन कर में कृतकृत्य हो गया। रामचन्द्रजी के चरलां मं भेगे नह (ताजा) श्रोत हुइ आर माया स उत्पन्न सब विपान नष्ट हो गई॥ १॥

मे इजलिध बोहित तुम्ह भयऊ। मा कहँ नाथ विविध सुख दयऊ॥ मा पर होइ न प्रतिउपकारा। दंदउँ तव पद बारिहँ बारा॥ २॥

हे नाथ ! मोह-समुद्र से पार करने के लिए मुक्ते आप नावरूव हुए। आपन मुक्ते स्रनेक तरह का मुख दिया। उसका प्रत्युपकार मुक्तसे नहीं हो सकता; इसलिए मैं बार वार आपके चरणें में प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

पूरन-काम राम-श्रनुरागी । तुम्ह सम तात न केाउ बडभागी ॥ संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबिन्ह के करनी ॥ ३॥

त्राप पूर्ण-काम (जिसको सब तग्ह को इच्छाएँ पूर्ण हां) आर रामचन्द्रजो क स्नेहो हैं। हे तात म्त्रापके समान बड़भागा कोई नहीं है। सन्त, वृत्त, नदां, पवत श्रीर पृथ्वो इन सवकी करनी दूसरों के हित के लिए होता है।। ३।। संतह्मदय नव - नीत - समाना । कहा कबिन्ह पै कहड़ न जाना ॥ निज परिताप द्रवड़ नवनीता । पर्वुख द्रवहिँ सुसंत पुनीता ॥४॥

सन्तों के हृदय मक्खन के समान होते हैं, ऐसा कावयां ने कहा है, पर उनसे कहते नहीं बना। क्यांक मक्खन तो तब पित्रलता है जब उसे आँच लगतो है, किन्तु पुनीत सन्तजन दूसरों का दु:ख देखकर हो पित्रल जाते हैं॥ ४॥

जीवन जनम सुफल मम भयऊ । तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ जानेहु सदा मेाहि निज किंकर । पुनि धनि उमा कहइ बिहंगबर ॥५॥

मेरा जावन आर जन्म सफल हो गया, आपको कृपा से मेरा सब संराय दृर हा गया। आप मुफे सदा अपना दास समिकिए। शिवजो कहते हैं कि है पार्वतो ! पांचयां में श्रेष्ठ गरुड़जी बार बार यही कहन लगे।। ५॥

दो०-तासु चरन सिर नाइ करि प्रेमसहित मतिधीर।

गयउ गरुड चैवुंठ तब हृदय राखि रहुचीर ॥ २१७ ॥ फिर धारमति गरुड़जा, कागभुशुग्डिजी के चरणों में प्रेम-सहित सिर नवाकर, हृदय में श्रोरधुवार का रखकर वैद्वंठ चले गये॥ २१७॥

गिरिजा संत-समागम-सम न लाभ कब्बु श्रान।

बिनु हरि कृपा न होइ से। गावहिँ बेद पुरान ॥ २१८॥

शिवजो कहते हैं कि हे पावंती! सन्तां के समागम के समान श्रार कुछ भो दूसरा लाम नहीं है और कह सन्त-समागम भगवान की कृपा बिना नहीं होता, ऐसा वेद श्रीर पुराख गाते हैं॥ २१८॥

चौ०-कहेउँ परमपुनीत इतिहासा। सुनत रुवन छूटहिँ भवपासा ॥ प्रनत-कलप-तरु करुनापुंजा । उपजइ प्रोति राम-पद-कं-जा॥ १॥

यह श्रात्यन्त पांचत्र इतिहास मैंन कहा। इसके कान से सुनते हो संसार क जाल कट जाते हैं श्रीर भक्तों के कल्पवृत्त, द्यासागर, रामचन्द्रजी के चरण-कमलों में प्रीति उत्पन्न होतो है।। १।।

मन-बच-कर्म-जनित श्रव जाई। सुनिह जे कथा स्रवन मन लाई॥ तीर्थाटन साधन-समुदाई। जोग बिराग ग्याननिपुनाई॥ २॥

जै। मन लगाकर कानां से इस कथा को सुनंगे उनके मार्नासक, वाचिक, कायिक तानें। तरह के पाप नष्ट हो जायगा। तोथयात्रा, साधनां के समूह, योग, वेरान्य, ज्ञान की निपुण्ता॥२॥

नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ भूतदया द्विज-पुरु-सेवकाई । बिद्या बिनय विबेक बडाई ॥ ३ ॥ नान प्रकार के कर्म, धर्म, ब्रत, दान, संयम, दम, जप, तप, अनेक यज्ञ, प्राणिमात्र में दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय, विचार, बड़ाई आदि ॥ ३ ॥

जहँ लिंग साधन बेद बखानी। सब कर फल हरिभगति भवानी॥ सो रघु-नाथ-भगति स्त्रुति गाई। रामकृपा काहू एक पाई॥ ४॥

त्रेदां में जहाँ तक साधनं वर्णन किये हैं, हे पार्वती ! उन सबका फल भगवान को भक्ति है। वह वेदों में गाइं हुई रघुनाथजी को भक्ति राम-कृपा स किसी एक-आध ही ने पाई है।। ४।।

दो०-मुनिदुर्लभ हरिभगति नर पावहिँ विनहिँ प्रयास । जे यह कथा निरंतर सुनहिँ मानि विस्वास ॥ २१६ ॥ जे। विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनेंगे वे, मुनियाँ के। दुलेभ, भगवान की भक्ति विना परिश्रम पा जायँगे ॥ २१९ ॥

चौ०-सोइ सर्वंग्य सोई गुनग्याता । सोइ महिमंडन पंडित दाता ॥ धर्मपरायन सोइ कुलत्राता । रामचरन जाकर मन राता ॥ १ ॥

जिसका मन राम्चन्द्रजा के चरणां में लग गया वहां सबेझ है, वही मुणां का ज्ञाता है, वहीं पृथ्वों पर भूषण रूप पण्डित और दानी है, वहां धर्म-परायण है और वहां कुल का रक्त है।। १॥

नीतिनिपुन सोइ परमतयाना । स्नुतिसिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ सो कवि कोविद सो रनधीरा । जो छल छाडि भजइ रधुवीरा ॥ २ ॥

जा छल के छोड़कर रघुबार की भजता है वहा नोति में निपुण और वहां ऋत्यन्त चतुर है, उमा ने वेदों के सिद्धान्त की अच्छो तरह जान लिया है, वहां किन, बिद्धान् और रणधोर है।। २।।

धन्य सुदेस जहाँ सुरसरी। धन्य नारि पतिव्रत श्रनुसरी॥ धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥ ३॥

वह श्रेष्ठ देश धन्य है जहाँ देव-नदी गङ्गाजो हैं; वह स्त्री धन्य है जिसने पतित्रत धम का श्रनुसरण किया; वह राजा धन्य है जो नीति से राज्य करता है श्रीर वह ब्राह्मण धन्य है जो श्रपने धर्म से नहीं हटता॥ ३॥ सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ धन्य घरी से।इ जब सतसंगा । धन्य जनम द्विज भगति श्रभंगा ॥ ४॥

वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गित (दान) हा; वह बुद्धि धन्य श्रीर पक्का है, जा पुण्य कर्मा में लगी रहतो हा, वह घड़ी धन्य है जब सत्सङ्ग हो; द्विज-कुल में जन्म लेना तभी धन्य हागा जब श्रख्युड भक्ति हो (या वह जन्म धन्य है जिसमें श्राह्मणों को दृढ़ भक्ति हो) ॥ ४॥

दो०-से कुल धन्य उमा सुनु जगतपूज्य सुपुनीत।

श्री-रघु-बीर-परायन जेहि नर् उपज बिनीत ॥ २२०॥

हे पार्वती ! सुनो । वह कुल धन्य है, जगत् में पूज्य और अत्यन्त पवित्र है, जिसमें विनोत और श्रीरघुवीरपरायण (अनन्य राम-भक्त) मनुष्य उत्पन्न हो ॥ २२० ॥

चौ०-मति-श्रनु-रूप-कथा मैँ भाखी। जद्यपि प्रथम ग्रप्त करि राखी॥

तव मन प्रोति देखि ऋधिकाई। तब मैं रघु-पति-कथा सुनाई॥ १॥

यद्यपि मैंने पहले गुप्त कर रक्खी थो, तो भी ऋब यह कथा बुद्धि के ऋनुसार मैंने वर्णन को। हे पार्वतो ! तुम्हारे मन में प्रोति बढ़ो हुई देखकर मैंने रहुनाथजी की कथा तुम्हें सुनाई।। १।।

यह न कहीजे सठ इठसीलहिँ। जो मन लाइ न सुन इरिलीलहिँ॥ कहिय न लेभिहि कोधिहिकामिहि। जो न भजइ स-चराचर-स्वामिहि॥२॥

यह कथा दुष्ट और हठो स्वभाववाले से नहीं कहनी चाहिए; जो मन लगाकर हरि को लोला न सुनता हो, जो लोभा, कोधो, कामा हो और जे। चराचर-समेत जगन् के स्वामी श्रोरामचन्द्रजी की न अजता हो, उसको इसे नहीं सुनाना चाहिए॥२॥

द्विजिश्रीहिहि न सुनाइय कबहूँ। सुर-पित-सिरस होइ नृप तबहूँ॥ रामकथा के ते श्रिधिकारी । जिन्ह के सतसंगति श्रित प्यारी॥ ३॥

जा ब्राह्मण से द्रोह रखता हो उसे इसे कभी न सुनावे, चाहे वह इन्द्र के समान राजा हो क्यों न हो। राम-कथा के श्रधिकारी वे ही हैं जिनको सत्सक्षति बहुत ही प्यारो है।। ३।। गुरु-पद-प्रीति नीतिरत जेई। द्विजसेवक श्रधिकारी तेई।। ता कहँ यह विसेष सुखदाई। जाहि प्रानिप्रय श्री-रघु-राई।। ४॥

१—धन की गांत तीन होती हैं—दान, भोग श्लौर नाश । जो न देता ही है, न भोगता ही है उसके वित्त की तीसरी गांत (नाश) हो जाती है । इसी नीति के वचनानुसार यहाँ धन की प्रथम गति (दान) कही है । "दानं भोगी नाशास्तिस्रो गतया भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुङ्क तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥"

जो गुरु के चरिएां में प्रेम रखते हैं, नोति में तत्वर हैं और ब्राह्माएं के सेवक हैं वे हो राम-कथा के आधिकारा हैं। जिसे श्रारघुनाथजा प्राण-प्रिय हैं उसका यह आधिक सुख देनवालो है।। ४॥

देा०-राम-चरन-रति जो चहइ श्रथवा पद निर्वान।

भावसहित से। यह कथा करिह स्रवनपुट पान ॥ २२१ ॥

जा रामचन्द्रजो के चरणां में प्रोति चाहते हां, अथवा जे। निर्वाणपर (माच) चाहते हों, वे यह कथा भावसहित (प्रेमसहित) अपने कानरूपी दोतों में भरकर पान करें।। २२१।।

चौ०-रामक्रया गिरिजा में बरनी। कलि-मल-समिन मना-मल-हरनी ॥ संस्रातरोग सजीवन मूरी। रामकथा गावहिँ स्रुति सुरी॥१॥

हे पार्वतो ! मैंन रामकथा वर्णन को, जो किलयुग के पापें की दूर करनेवालो और मन के मैल को हरनेवालो है। यह संसार-रूपी राग को संजोवनो मूल (बूटी) है—यह वेद और किव गात (वर्णन करत) हैं॥१॥

एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना । रष्टु-पति-भगति केर पंथाना ॥ स्रति हरिकृपा जासु पर होई । पाउँ देहि एहि मारग सोई ॥ २ ॥

इस कथा में जो सुन्दर सात सोपान (सोढ़ियाँ) हैं, वे रघुनाथजो का भक्ति के मागे हैं। जिसके उपर बहुई हो भगवान को कृपा हो, वही इस मक्ति मार्ग में पाँव देता है।। २ ।।

मन-कामना-सिद्धिः नर पावा । जो यह कथा कपट ति गावा ॥ कहिँ सुनिह अनुमोदन करहीँ । ते भवनिधि गोपद इव तरहीँ ॥ ३ ॥

जा मंतुष्यं कपट त्यागकर इसं कथा की गाते हैं, वे मन चाहो सिद्धि पात हैं। जा इस कथा की कहत, जो सुनते और जो इसका अनुमादन करते हैं. वे संसार-सागर की गा के खुर के गड्ड के समान तर जाते हैं॥ ३॥

सुनि सुभ कथा हृदय र्थ्यात भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ नाथकृपा मम गत संदेहा । रामचरन उपजेउ नव नेहा ॥ ४ ॥

यह शुभ कथा, सुन लेने पर, पार्वताजो क श्रन्तःकरण में बहुत हा रुचा, श्रीर वे सुंदर वाणी वार्ली—हे नाथ! श्रापको कृपा स मरा सन्देह दूर हो गया श्रार रामचन्द्रजो के चरणों में मुक्ते नवीन स्नेह उत्पन्न हुश्रा॥ ४॥

१ — ससार समुद्र है, समुद्र श्रथाह होता है उसमें कोई तर नहीं सकता; पर रामकथा से गौ के पाँत का यह उपलब्ध है, जैसे किसी मह्दे में इतना पानो हो कि गौ का खुर-मात्र भीगे तो उसका मनुष्य विना किसी पारश्रम के विजाता है, वैसे जो इस कथा के। कहते, सुनते या उसका श्रमुमोदन करते हैं उनके लिए यह संसार-सागर भी गड्द के पानो के समान सहज हो जाता है।

दें। भैं कृतकृत्य भइउँ श्रब तव प्रसाद बिस्वेस ।

रामभगति दृढ उपजी बीते सकल कलेस ॥ २२२ ॥

हे विश्वेशर ! श्रब मैं श्रापके श्रनुमह से कृतकृत्य हुई । मुमे दृढ़ राम-भिक्त जलम्न हुइ

श्रीर सव क्लेश मिट गये ॥ २२२ ॥

चौ०-यह सुभ संभु-उमा-संवादा । सुखसंपादन समन विषादा ॥ भवभंजन गंजन संदेहा । जनगंजन सज्जनिश्य एहा ॥ १ ॥ यह शिव-पार्वतो का शुभ सवाद सुखों को सम्पादन करनेवाला, दुःखों को मिटाने-

वाला, संसार-बाधा का भक्षन करनेवाला, संदेहां की निष्टत करनेवाला, लोगों की प्रसन्न करनवाला और सज्जनों की प्रिय है ॥ १ ॥

रामउपासक जे जग माहीं। एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीँ॥ रघु-पति-कृपा जथामित गावा। मेें यह पावन चिरत सुहावा॥ २॥ जगत् में जो रामचन्द्रजो के इपासक हैं, उनकी इसके समान कुछ भाषिय नहीं है।

जैसो मेरा बुद्धि थो वैसा, मैने यह सुहावना, पावन चरित्र रघुनाथजो की कृपा स गाया॥ २॥

एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप इत पूजा॥ रामिह सुमिरिय गाइय रामिह । संतत सुनिय राम-गुन-ग्रामिह ॥३॥

इस क्रांलकाल में याग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा आदि दूसरा साधन नहीं है। रामचन्द्रजो का हो स्मरण करना चाहिए. रामचन्द्रजा के हो चरित्र गाना चाहिए और सदा रामचन्द्रजो के हो गुण्यानण की सुनना चाहिए॥३॥

जासु पतितपावन बर बाना । गावहिँ किब सुति संत पुराना ॥
ताहि भजिय मन तिज कुटिलाई । राम भजे गति के निर्धे पाई ॥ ४ ॥
(जनके 'पतितपावन' (पिततां के पवित्र करने) अच्छे बाने के बिहान, बद, सन्त
श्रोर पुराग्। गाते हैं, हे मन ! उन्हों रामचन्द्रजा का भजन कुटिलता के बोक्कर कर । रामचन्द्रजी का भजन कर किसने गति नहीं पाई ? ॥ ४॥

छंद-पाई न केहि गति पतितपावन राम भिज सुनु सठ मना । गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ श्राभीर जवन किरात सब स्वपचादि श्रित श्रधरूप जे । कहि नाम बारक तेऽपि पावन होहिँ राम नमामि ते॥ १॥ श्रोतुलसीदासजो कहते हैं—श्ररे दुष्ट मन! सुन। पतितपावन रामचन्द्रजो का भजन करके किसने गित नहीं पाई? उन्होंने वेश्यार, श्रजामिल², व्याध $^3$ , गीध $^4$ , गज $^4$  श्रादि बहुतेरे दुष्ट तार दिये। श्रहीर $^5$ , यवन $^9$ , किरात $^4$ , श्रपन्त $^9$  (चाग्डाल) श्रादि जे। पाप के

१-एक पिङ्गला नाम की वेश्या ने एक रात के। किसी जार पुरुष के न मिलने से खेदित हो अपने कर्मी पर पश्चात्ताप किया और वह भजन कर मुक्त हुई। (देखिए भा० स्कं० ११)। एक वेश्या ने तोता पाला, उसका रामनाम पढ़ाकर वह मुक्त हुई । एक वेश्या वारमुखी अपनी करोड़े। की समात्त के मुकुट बना रङ्गनाथजी का चढ़ाकर मुक्त हो गई । देखिए भक्तमाल-रामरसिकावली। २-कान्यक्र ज देश में अजामिल ब्राह्मण सदाचारी था। वह नित्य पुष्प-सामधा लेने वन में जाता था। एक बार वन से आते आते एक शहर की स्त्री-समेत देख मेाहित हो, उसी स्त्री से प्रेम कर धोरे धीरे स्वधम का सर्वनाश कर मा बाप आरं अपनी स्त्री का छोड़ उसी में अनुरक्त हा गया। उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रक्ता। मरते समय हाथ में फाँसी लिये यमद्तों के। देख उसने श्चपने पुत्र नारायण को, जा दर खेल रहा था, ज़ोर से पुकारा। वस करुणानिधान भगवान ने अपना पाषद भेज उसका यम की फाँसी से बचा दिया । (भा० स्कं० ६) ३-एक व्याध ने श्रीकृष्ण भगवान के निर्वाण समय बाण चलाया था, (जो बागा मुनियों के शाप से प्रदान के पेट से प्रकट हुए मुसल के दुकड़े का बना था) वह मुक्त हुआ। दूसरा वह कि जिसने वन में करोत-करोती के। बच्चों समेत मार खाया था श्रीर फिर उन समेत मुक्त हुआ था। ४-जटायु श्रीर सम्पाती-एक ने सीताजी के निर्मत्त प्राण दिये, दूसरे ने सीताजी की ख़बर बन्दरों के। दी, वे भी मुक्त हो गये। ५ - हाहा-हूह नाम के गन्धर्व गान-विद्या में दत्त थे। हम दोनों में श्र-छा गायक कीन है, इसका फ़ैसला कराने वे एक बार देवल ऋषि के पास गये। वे ध्यानस्थ थे, इसलिए इन दोनों की बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया, अतएव दोनों ने मुनि का मुखं आदि गालियाँ दों । मुनि ने क्राधित हो दोनों के। शाप दिया तो एक प्राह (मगर) और दूसरा गज (हाथी) हो गया। त्रिकृटाचल पहाड़ के पास एक तालाव में एक दिन वह दाधी पानी पीने नथा थीं कि बाह ने पैर ब्रा पकड़ा दोनां श्चपना श्चपना बल लगाने लगे। बारह हज़ार वर्ष युद्ध होने पर गज हुवने ही के। था कि उसने हरि-स्मरण किया। हरि ने तुरन्त आ दोना का उढ़ार कर दिया। ६--कृष्णावनार में हजारी आमीर मुक्त हुए । ७ -- कालयवन साढ़े तीन करोड़ म्लेच्छों के। लेकर मधुरा में श्रीकृष्ण पर चढ़ आया था उसका देखते हा श्रीकृष्ण भागे, साथ ही काल वन भी भागा। दोनों एक पहाड़ में घुते। वहाँ श्रीकृष्ण ती अपना पीताम्बर साते हुए राजा मुचकुन्द पर डाल अँधेरे में जा छिपे। पीछे से कालयवन ने जाकर उस राजा के। कृष्ण समभ्र के जगाया । उसके उठकर देखते ही कालयवन भस्म हो गया। कृष्णदर्शन से वह भी मुक्त हुन्ना न्नीर श्रोकृष्णा ने वहाँ से लौटकर म्लेच्छ सेना का सहार कर उन म्लेच्छों के। भी मुक्त किया । (भा० स्कंघ १०) द—बाल्मीकि मुनि भी पूर्व जन्म में किरात ये ग्रीर लूटने का धधा करते थे। एक बार सप्तार्ष श्राये। उनके उपदेश के। मैल, सम के बदले मरा मरा जपकर वे मुक्त हुए। गुह निषाद मुक्त हुआ और चन्द्रचुड़ राजा का उपदेश पा अनेक किरात मुक्त हुए । (इतिहास-समुचय) ९ - वाल्भीकि नाम का चागडाल हुआ था । पागडवों का यश समाप्त होने पर एक शङ्ख का बजना साङ्गता का चिह्न था। वह न बजा, तब पारडवों ने श्रीकृष्णा से पृछा श्रीर उनके उपदेश से उस श्वपच का निमन्त्रण दे भोजन कराया; श्रीकृष्ण श्रादिकों ने उस श्वपच का बहुमान किया। वह भी मुक्त हुन्ना। (भक्त व राम व रांस व)

रूप ही थे, वे मो जिनका नाम एक बार कह देंने से पावन (केवल आप हो पावत्र नहों हो जात श्री में का भी पावत्र करनेवाले?) हो जाते हैं, ऐसे हे राम ! आपको रैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

रघु-बंस-भूषन चरित यद्ध नर कहिं सुनिहें जे गावहों। कलिमल मनोमल धेाइ बिनु स्नम रामधाम सिधावहीं॥ सत पंच चोषाई मनोहर जानि जो नर उर धरहिँ। दारुन श्रबिद्या पंच जनित पिकार श्रो-रघु-पति हरहिँ॥ २॥

रघु राजा के वंश में भूषण-रूप श्रोरामपन्द्रजा के इस चरित्र को जा मनुष्य काते, सुनते श्रीर गाते हैं, वे बिना परिश्रम कालयुग के मैल (पाप) श्रीर मन के मैल को धो ह्युद्र-चित्त हो) कर रामचन्द्रजो के धाम (श्रीवैकुष्ठ) में जाते हैं। इन पाँच सातर श्रार्थान थे हो सो, मनाहर, चापाइया को जान कर जो मनुष्य हृदय में धारण करते हैं, उनके धोर श्रविद्या से उत्पन्न पाँच विकारों का श्रा रघुनाथजो हरते हैं। २।

सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अ-काम-हित निर्वानप्रद सम आन को॥ जा की कृपा-लब-लेत तेँ मितमंद तुलतीदासहूँ। पायउ परमिक्सामु रामसमान प्रमु नाहीँ कहूँ॥३॥

जो सुन्दर, चतुर, कृपा क भाएडार है श्रांर जो श्रनाथां पर प्रेम करते हैं, वे एक राम-चन्द्रजो ही हैं, वे बेमतलब हित करनेवाल श्रार मान्द्राता हैं, उनक बरावर दूसरा कान है ? जिनको कृपा क लवलेंश से मैं मन्द्रजाद: तुलसादास भी परम विश्राम (शान्ति) पा गया उन रामचन्द्रजी के समान म्बामी कहीं नहीं ॥ ३ ॥

दो०-मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रह्बोर । श्रस बिचारि रघु-बंस-मनि हरहु विषम-भव-भीर ॥२२३॥

१—श्रीमद्भागवत में कहा है—'किरातहूणान्धपुलिन्दपुल्कसा श्राभीरकङ्का यवनाः खसादयः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धपून्ति तस्मै प्रभाविष्णवे नमः॥' श्रयात्—किरात, हूण, श्रान्श, पुलिन्द, पुल्कस, श्रामीर, कङ्क, यवन, खस श्रादि नीच पापी भी जिनके भक्का का श्राश्रय पा शुद्ध हो जाते हैं, उन समय विष्णु का नमस्कार है। मार स्कंट २ श्रव ५।

<sup>्</sup>र २-इस 'सत पंच' का अथ अनेक लेगा अनेक तरह स लगाते हैं। के ई ५००, के ई १०५ और के ई ५१०० इसका अर्थ लगाता है।

३--जानकर अथात् अयं समक्षकर । ४--अविद्या से होनेवाले पाँच विकार ये हैं--'तामिसनमन्धतामिस तमा महातमः'' ये पाँचों अन्धकार रूपान्तर से हुआ करते हैं।

हे रघुकोर ! मेरे समान दोन (शागेब) कीई नहीं और आपके बराबर दीन-हित-कारी (शरोब-नेवाज) काई नहीं । हे रघु शंशमिष्ण ! आप ऐसा विचारकर विषम संसार की पीड़ा का निष्टत्त करें ॥ २२३ ॥

कामिहि नारि पियारि जिमि लेभिहि त्रिय जिमि दाम । तिमि रघुनाथ निरंतर त्रिय लागहु मोहि राम ॥ २२४॥

हे रघुनाथजी ! जैसे कामी पुरुष की स्त्री प्यारो हाती है और जैसे लोभी मनुष्य का द्रव्य प्यारा होता है, वैसे हो आप मुक्ते निरन्तर (सदा) प्यारे लगें ॥ २२४ ॥

श्लोक--यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्राशम्भुना दुर्गमं

श्रोमद्रामपदाब्जर्भाक्तमनिशं प्राप्तोतु रामायणम् ।

मत्वा तद्र घुनाधनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये

भाषाबन्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्॥ १॥

जो रामायण पहले श्रेष्ठ किन स्वामी श्रीशिवजी ने हुरोम (जिसका अथ काठनता से सममा जाय) रची थो और जिस रामायण से सदा रामचन्द्रजी के चरण-कमलों को भक्ति प्राप्त होतो है, रघुनाथजी के नाम में तत्पर उस रामायण (श्रध्यात्मरामायण) के बहुमान देकर तुलसीदास ने अपने अन्त:करण के तयागुण की शान्ति के लिए यह मानस (मन से कहा हुआ) भाषा-प्रबन्ध (रामचरितमानस) रचा॥ १॥

पुगर्य पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानमिक्यहं स्वाप्त स्वाप

ते संसारपतङ्गधारिकरगोर्दद्यन्ति ने। त्रानवाः॥ २॥

यह श्रोर।मनिरतमानस है अर्थात् श्रोरामचन्द्रजां क चरितरूपी हंसों का निवास-स्थान मानस-सरोवर ही यह पवित्र है, पापों का नाशक है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान श्रीर भक्ति का दाता है; माथा (श्रविद्या), श्रोह, श्रौर मैल को दूर करनेवाला, श्रीत निर्मल-प्रेम-रूपो जल से भरा हुश्रा श्रौर श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस सरोजर में भक्ति-पूर्वक स्नान करते हैं, वे संसार-रूपो सूर्य की प्रसर किरणों से नहीं जलते, श्रर्थात् परम शान्ति पा जाते हैं।

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपंविध्वंसने अविरलहरि-

भक्तिसम्पा्ना नाम सहमः सापानः सवाहः । इस प्रकार सम्पूर्ण कलियुग-सञ्जन्धी पापां के विध्वंसकारी श्रोरामचरितमानस में ऋविरल (पूर्ण, ऋक्षण्ड) भक्ति-सम्पादन नामवाला सातवाँ सोपान सनाव हुआ।

🕸 शुभमस्तु मङ्गलमस्तु 🕸

## श्री रामायगा-ध्यान

बालकाएड प्रश्न पाय अयोध्या किट मनमोहै । धदर बन्यो आरएय इदय किष्किन्धा सोहै ॥ धुन्दर ग्रीव शुलारविन्द लंका किह गायो । जेहि महेँ रावण आदि निशाचर सर्व समायो ॥ धत्तर मस्तक मानि इरि यहि विधि तुलसीदास भनु । आदि अन्त लों देखिए श्रीमन्मानस रामतनु॥







## श्री रामायगाजी की आरती

शारित श्री रामायणजी की । कीरित कलित ललित सिय-पी की ।।
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । बारमीकि विद्यान-विश्वारद ।।
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । बरणि पवनसुत कीरित नीकी ।।
सन्तत गाविक विद्यानी । भौ' घटसम्भव मुनि विद्यानी ।।
गास शादिकवि-पुंग बलानी । काकह्ममुण्डि गव्ह के दिव की ।।
भारव वेद पुराण अष्टद्य । इहीं शास .सब प्रन्यन को रस ।।
तन पन पन सन्तन की सर्वस । सार अंग्र सम्मत सब दी की ॥
किलियल इरणि विषय-रस कीकी । सुमग मुगार मिक-पुनती की ॥
इरणि रोग-मव सूरि अमी की । तात मात सब विधि तुलसी की ॥
भारित भी रामायणजी की ।

## श्री रामचन्द्राय नमः



CATALOGUED.

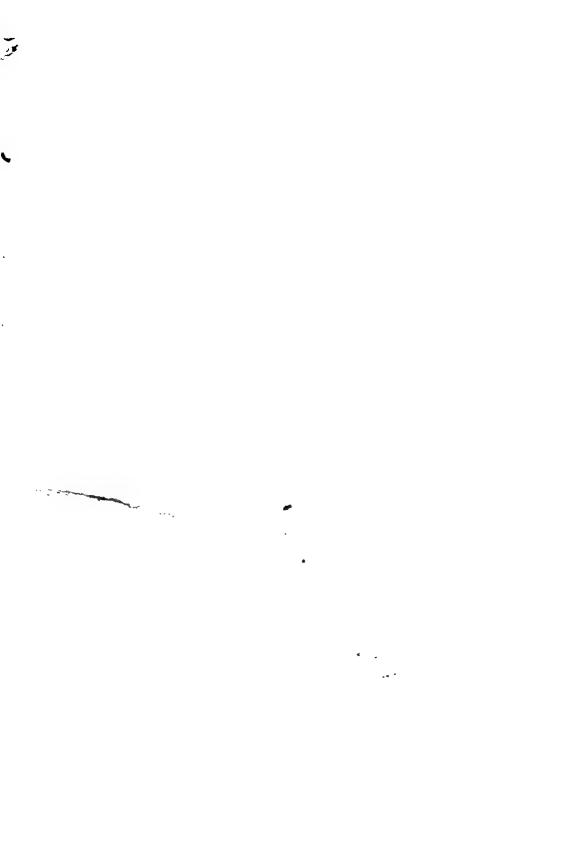

CATALOGUED.



CATALOGUEA

÷

The control of the co

;

.

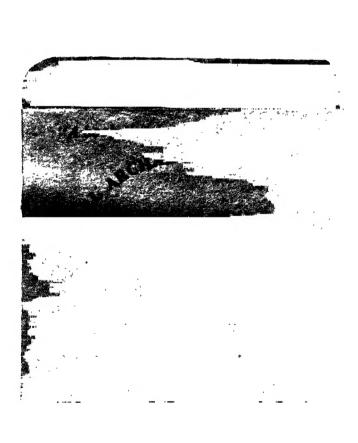